# ESTRES TO THE

(中国区山东平丰镇)

गीसांकः से इ









# **बृहदारगयकोपनिषद्**

(सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित)

प्रकाशक-गीताप्रेस, गोरखपुर प्रकाशक मोतीलाल जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० १६६६ से २०१४ तक ११,२५० सं० २०२५ चतुर्थ संस्करण ५,००० कुल १६,२५०

मून्य छः रुपये पचास पैसे

#### प्रथम संस्करणकी प्रस्तावना

यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः । तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥

(अष्टावक्रगीता)

आज प्राय: इक्कीस वर्ष होते हैं जब मैंने पहले-पहले बृहदारण्यक उपनिषद्का एक वाक्य सुना था। वह क्षण इस जीवनमें कभी भूल सकूँगा
ऐसी आशा नहीं है। उस समय मैं आगरा कालेजका विद्यार्थी था।
एक दिन स्थानीय डी० ए० वी० हाईस्कूलमें कोई उत्सव था। एक
श्रोताके रूपमें मैं भी वहाँ बैठा था। मेरे श्रद्धेय बन्धु श्रीधर्मेन्द्रनाथजी
शास्त्री, तर्कशिरोमणिका भाषण हो रहा था। उन्होंने याज्ञवलक्य मैत्रेयीके प्रसङ्की चर्चा करते हुए मैत्रेयीके ये शब्द कहे—

'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम् ।' (२।४।३)

उस समयसे यह वाक्य मेरा पथप्रदीप बन गया। वैराग्यकी जागृतिके लिये इसकी जोड़का कोई दूसरा वाक्य मैंने सम्भवतः अपने जीवनमें नहीं सुना। इससे अधिक मर्मस्पर्शी कोई दूसरी बात कही जा सकती है—ऐसी मेरी कल्पना भी नहीं है।

अस्तु, आज करुणामय प्रभुने उसी उज्ज्वल रत्नकी खानि इस महाग्रन्थको जनताके सामने रखनेका मुफे सौभाग्य दिया है। इसकी महिमाका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिखाना है। वस्तुतः उपनिषद् ही तत्त्वज्ञानके आदि स्रोत हैं। उनसे निकलकर ही विविध वाङ्मयके रूपमें विकसित हुई ज्ञान-गङ्गा जीवोंके संसार-तापको शमन करती है। बृहदारण्यक उपनिषद् यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके वाजसनेयब्राह्मणके अन्तर्गत है। कलेवरकी दृष्टिसे यह समस्त उपनिषदोंको अपेक्षा बृहत् है तथा अरण्य (वन) में अध्ययन की जानेके कारण इसे 'आरण्यक' कहते हैं। इस प्रकार 'बृहत्' और 'आरण्यक' होने के कारण इसका नाम 'बृहदारण्यक' हुआ है। यह बात भगवान् भाष्यकारने ग्रन्थके आरम्भमें ही कही है। किन्तु उन्होंने केवल इसकी आकारिनष्ठ बृहत्ताका हो उल्लेख किया है; वार्त्तिककार श्रीसुरेश्वराचार्य तो अर्थतः भी इसकी बृहत्ता स्वीकार करते हैं—

'बृह स्वाद्ग्रन्थतोऽर्थाच्च बृहदारण्यकं मतम्।' (सं० वा० ६)

उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। भाष्यकारने भी जैसा विशद और विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है वैसा किसी दूसरे उपनिषद्पर नहीं लिखा। उपनिषद्भाष्योंमें इसे हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते हैं।

इस प्रकार सामान्य दृष्टिसे विचार करके अब हम संक्षेपमें इसके कुछ प्रधान प्रसङ्गोंका दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न करते हैं। ग्रन्थके आरम्भमें अश्वमेध ब्राह्मण है। इसमें यज्ञीय अश्वके अवयवोंमें विराट्के अवयवोंकी दृष्टिका विधान किया गया है। इसके कुछ आगे प्रजापतिके पुत्र देव और असुरोंके विग्रहका वर्णन है। इन्द्रियोंकी देवी और आसुरी वृत्तियाँ देव और असुररूपसे भी मानी जा सकती हैं। इन्द्रियाँ स्वभावतः बहिमुंख ही हैं—

'पराश्चि खानि व्यतुरात् स्वयम्भूः।' (क॰ उ० २।१।१)

अतः सामान्यतः वैषियक या आसुरी वृत्तियोंकी ही प्रधानता रहती है। इसीसे असुरोंको ज्येष्ठ और देवोंको किनष्ठ कहा गया है। पुण्य और पापसंस्कारोंके कारण इन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका उत्कर्ष और अपकर्ष होता रहता है। शास्त्रविहित कर्म और उपासनासे देवी वृत्तियोंका उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करनेसे आसुरी वृत्तियोंका बल बढ़ जाता है। एक बार देवताओंने उद्गीथके द्वारा असुरोंका पराभव करनेका निश्चय किया। उद्गीय एक यज्ञकर्मका अङ्ग है, उसके द्वारा उन्होंने आसुरी वृत्तियोंको दबानेका विचार किया। उन्होंने वाक्, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और त्वक्के अभिमानी देवताओंसे अपने लिये उद्गान करनेको कहा। उन देवताओंमेंसे

प्रत्येकने अपने अपने कर्मद्वारा देवी वृत्तियों की प्रबलताके लिये उद्गान किया; किन्तु उस कर्मका कल्याणमय फल स्वयं ही भोगना चाहा। यह उनका स्वार्थ था। ऋत्विक्का धर्म है कि वह जो कुछ किया करे उसका फल यजमानके लिये ही चाहे। यह स्वार्थ स्वयं ही आसुरी वृत्ति है, इसलिये उनका वह कर्म व्यर्थ हो गया। अन्तमें मुख्यप्राणसे इस कर्मके लिये प्रार्थना की गयी। प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्त है। वह किसी भी विषयको स्वयं नहीं भोगता तथा उसकी कृपासे सारी इन्द्रियाँ अपने विषयों को भोगती हैं। अन्य सब इन्द्रियाँ सोती भी हैं और जागती भी, किन्तु प्राण सर्वदा सजग रहता है। अतः उसके उद्गान करने र असुरों का दांव बिलकुल खाली गया और देवताओं को विजय हुई। इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती है कि पापवृत्तियों का मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है; जबतक इदयमें स्वार्थका कुछ भी अंश है तबतक जीव भोगासिक्तस्प पापमय बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता और जिसने स्वार्थका सर्वथा त्याग कर दिया है उसपर संसारके किसी भी प्रलोभनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

इसके बाद द्वितीय अध्यायके आरम्भमें द्वप्तबालां गार्ग्य और अजातशत्रुका संवाद है। काशिराज अजातशत्रु तत्त्रज्ञ था और गार्ग्य द्वप्त—ज्ञानाभिमानी था। उसने जब अजातशत्रुसे कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करता हूँ तो राजान उसे उसी क्षण एक सहस्र सुवर्ण-मुद्रा भेंट किये। इससे श्रुति यह सूचित करती है कि जो सच्चे महानुभाव होते हैं वे दूसरेके दोषकी ओर न देखकर उसका आदर ही करते हैं। साथ ही इससे ब्रह्मविद्याकी महत्ता भी सूचित की है, जिसकी केवल प्रतिज्ञा करनेपर ही गुणग्राही विद्वान्ने वक्ताके प्रति अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी। इसके पश्चात् गार्ग्यने जिन-जिन आदित्यादिके अभिमानी पुरुषोंमें ब्रह्मत्वका आरोप किया, राजा अजा शत्रुने उन्हें परिच्छिन दवमात्र बताकर उनकी उपासनाका भी विशिष्ट फल बताते हुए उन सबका निषेध कर दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धि गिति कुण्ठित हो जानेसे गार्ग्यंका अभिमान गलित हो

गया और उसने ब्रह्मज्ञानके लिये राजाकी ही शरण ली। राजा उसका हाथ पकड़कर महलके भीतर ले गया और वहाँ सोये हुए एक पुरुषके पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके 'बृहत्, पाण्डरवास, सोम, राजन्' इत्यादि नाम लेकर पुकारा। किन्तु इन नामोंसे पुकारनेपर वह पुरुष नहीं उठा। तब राजाने उसे हाथसे दबाया और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इस प्रसङ्गद्धारा श्रुति यह बताती है कि जितने भी नाम-रूपिभमानी देव हैं वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नहीं हैं; विज्ञानात्मा नाम-रूपसे परे है। सामान्यतया सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी हृदयदेशमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः वही सबका प्रेरक और सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी विभूतियाँ हैं, उसकी सत्ताके बिना उनकी स्वतन्त्र शक्ति कुछ भी नहीं है। इन्द्रियोंको प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु प्राणोंका भी प्रेरक होनेसे वह प्राणोंका प्राण है।

इसी अध्यायके चौथे ब्राह्मणमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयीका संवाद है। याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रियाँ थीं — मैत्रेयी और कात्यायनी। उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी ख्रियोंके समान बुद्धिवाली। सम्प्रदायभेदसे इसी उपनिषद्में यह प्रसङ्ग चतुर्थं अध्यायके पञ्चम ब्राह्मणमें फिर आया है। वहाँ इन दोनोंके विषयमें यह बात स्पष्ट कहीं है। जब याज्ञवल्क्यकी इच्छा संन्यास लेनेकी हुई और उन्होंने दोनों ख्रियोंको अपनी सम्पत्ति बाँटनेका प्रस्ताव किया तो कात्यायनीके मुखसे तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि वह प्रेय:कामिनी थी, उस धनमें ही उसका सारा सुख निहित था; किन्तु मैत्रेयी थी श्रेय:कामिनी। उसने कहा, 'यदि धनसे भरी हुई यह सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी?' 'याज्ञवल्क्य बोले, 'धनसे अमरताकी आशा तो नहीं की जा सकती; हाँ, सम्पन्न पुरुषोंका जैसा भोगमय जीवन होता है वैसा हो तुम्हारा हो सकता है?' बस, अब मैत्रेयीको सच्ची कुंजी हाथ आ गयी और उसने कहा, 'जिससे में अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी? मुफे तो वही बात

बताइये जिससे में अमर हो सकूँ।' वस्तुत: यही विवेक और वैराग्य-का सच्चा स्वरूप है, जिसके हृदयमें यह वृत्ति जाग्रत् नहीं हुई वह किसी भी प्रकार परमार्थ-तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकता। मैत्रेयीकी उत्कट जिज्ञासा देखकर भगवान् याज्ञवल्क्यने उसे ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया। उन्होंने ब्रह्म और आत्माका अभेद प्रतिपादन करते हुए बात्मा-के लिये ही सबकी प्रियता, आत्मज्ञानसे ही सबका ज्ञान, आत्मासे भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमें पराभव, आत्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्ति और प्रलय तथा अज्ञानमें ही अनात्मवस्तुओंकी सत्ता बताकर अन्तमें यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टिमें सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिये कर्ता, क्रिया और करणका सर्वथा अभाव हो जाता हैं। वहाँ सूँवना, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया नहीं रहती तथा वह आत्मतत्त्व किसीका ज्ञेय भी नहीं है, क्योंकि सबका ज्ञाता तो वह स्वयं ही है।

इसके आगे मधुब्राह्मण है। मधु अनेकों प्रकारके पुष्पोंका सार या कार्य होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हैं। मधु उपकार्य है और पुष्प उपकारक हैं। यह उपकार्य उपकारकभाव ही इस ब्राह्मण-में 'मधु' नामसे कहा गया है। अतः यहाँ यह दिखाया है कि पृष्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत् और दिशा आदि सभी पदार्थ चारों भतोंके कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। इस प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध है और इस नातेसे वे एक दूसरेके मधु हैं। यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि, किन्तु परमार्थतः उनका अधिष्ठान वह ज्योतिमंय अमृतमय पुष्ठ ही है। वही उनका अध्यात्म—सूलभूत अर्थात् वास्तविक स्वरूप है। इसीका नाम आत्मा है और यह आत्मा ही अमृत ब्रह्म और सर्वरूप है। इस प्रकार इस ब्राह्मणमें अधिष्ठान-दृष्टिसे सम्पूर्ण प्रपञ्चकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन किया गया है और 'इन्द्रो मायाभिः पुष्ठरूप ईयते' (२।५।१६) इस श्रुतिसे स्पष्ट कह दिया है कि वह आत्मतत्त्व ही अपनी मायाशिक्स अनेकों आकार धारण करके क्रीडा कर रहा है।

यहाँ मधुकाण्ड समाप्त होता है। इसके आगे दो अध्याय याज्ञवलकीय काण्डके हैं। इसके आरम्भमें ही राजा जनकके बहुत दक्षिणावाले यज्ञका प्रसङ्ग है। उनके यहाँ पाछ्वालदेशके सभी विद्वान् ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जो उनमें सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो वह मेरो गौशालामें बँधी हुई दस सहस्र गौएँ जिनके सींगोंमें दस-दस सुवर्णमुद्रा बँधे हुए हैं, ले जाय। एकत्रित ब्राह्मणोंमेंसे किसीका ऐसा साहस न हुआ जो ब्रह्मज्ञानी जनकके सामने अपनेको सर्वश्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता घोषित कर सके। उस समय याज्ञवल्क्यने उठकर अपने ब्रह्मचारीको आज्ञा दी कि इन गौओंको खोलकर ले जाओ। इससे न्नाह्मणोंमें बड़ा क्षोभ हुआ और उनमेंसे एकने पूछा कि क्या तुम ही हम सबमें विशेष ब्रह्मज्ञानी हो ? इसपर याज्ञवल्क्यने जो उत्तर दिया वह एक सच्चे महानुभावके अनुरूप ही था। वे बोले 'ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी इच्छावाले हैं।' इसके पश्चात् एक-एक करके उनमेंसे कई ब्राह्मणोंने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किये और उन्होंने उन्हें समाधानकारक उत्तर देकर शान्त कर दिया। अन्तमें गार्गी खडी हुई। ब्रह्मवादिनी गार्गीने इस लोकसे आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पूछा। अन्तमें जब ब्रह्मलोकका भी कारण पूछा तो याज्ञवल्यये उसे रोक दिया, क्योंकि यह अति प्रक्त था। जहाँ किसी विषयका निर्णय करनेके लिये प्रश्नोत्तर होता है वहाँ नि:सन्दिग्ध वस्तुके विषयमें भी सन्देह करना एक अपराध माना जाता है। इसी प्रकारके नियमको भक्त करनेसे शाकल्यका सिर कट गया था, जिसका आगे नवें ब्राह्मणमें उल्लेख है। इसके पश्चात् याज्ञवल्कयने प्रश्न किये, किन्तू उपस्थित ब्राह्मणोंमेंसे कोई भी उनका उत्तर देनेका साहस नहीं कर सका। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है।

चतुर्थ अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें जनक और याज्ञवल्क्यका संवाद है। जनकने भिन्न-भिन्न आचार्योंसे वाक्, प्राण, चक्षु आदिको ही ब्रह्म-रूपसे सुना था। याज्ञवल्क्यने उनमेंसे प्रत्येकके आयतन (गोलक) और प्रतिष्ठा (अधिष्ठान) पूछे। किन्तु जनकने उन आचार्योंसे उनके विषयमें कुछ सुना नहीं था। तब याज्ञवल्क्यजीने उनके आयतन और प्रतिष्ठा बताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपासना करनेका विधान किया और उनमेंसे प्रत्येककी उपासनासे देवलोककी प्राप्ति बतलायी। जनकने प्रत्येक उपासनाका फल सुननेपर उसीको परम पुरुषार्थं मानकर याज्ञवल्क्यको एक हजार गौ देना चाहा। किन्तु याज्ञवल्क्यने कहा कि शिष्यको कृतार्थं किये बिना धन लेना मेरे पिताके सिद्धान्तके विरुद्ध है, इसलिये मैं यह दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। द्वितीय ब्राह्मणमें जनकको अधिकारी समभक्तर याज्ञवल्क्यजीने विराट्का धणन करते हुए उस सर्वात्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार करके परब्रह्मका उपदेश किया है। इससे जनक कृतकृत्यताका अनुभव करके अपना सारा राज्य गुरुदेवके चरणोंमें समर्पण कर देते हैं। इस प्रकार इस प्रकरणका उपसंहार होता है।

इस अध्यायके तीसरे और चौथे ब्राह्मणोंमें भी जनक और याज्ञवल्क्यका ही संवाद है। इस प्रकार यद्यपि याज्ञवल्क्य इस संकल्पसे गये थे कि मैं स्वयं जनकसे कुछ नहीं कहूँगा। परन्तु पहले वे उन्हें इच्छानुसार प्रश्न करनेका वर दे चुके थे। इसलिये उन्होंने स्वयं ही प्रश्न कर दिया कि यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ?' बस, यहींसे प्रश्नोत्तरके क्रमसे इन दोनों ब्राह्मणोंन आत्मतत्त्वका बड़े विस्तर्पूर्वक विवेचन हुआ है। यहाँ विविध प्रकारसे यही निर्णय हुआ है कि आत्मा ही चरम ज्योति है। वह स्वयंप्रकाश है। स्वप्नावस्थामें वही सम्पूर्ण टश्यको खड़ा कर लेता है। सम्पूर्ण विषयोंका भोक्ता होनेपर भी वह सर्वथा असंग है। सुषुप्तावस्थामें वह सारे प्रपद्धका उपसंहार करके अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहता है। वही द्रष्टाकी दृष्टि, झाताकी घ्राति, रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, श्रोताकी श्रुति, मन्ताकी मित और विज्ञाताकी विज्ञाति है। इस प्रकार सबका स्वरूप होनेसे उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रहता है उसका वास्तिवक स्वरूप स्वयं आत्मा ही है। इस प्रकार जब वही सबका स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं। अतः एक अलुप्तशक्तिस्वरूप द्रष्टा ही सर्वमय है, वही निरितशय आनन्दस्वरूप है और उसीके लेशमात्र आनन्दसे अन्य सब विषय आनन्दरूप जान पड़ते हैं। वह आत्मा सर्वरूप है। जिसे ऐसा बोध हो गया है वह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है। उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता। वह ब्रह्मरूप ही है और ब्रह्मरूपसे ही स्थित हो जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्यायके अन्ततक याज्ञवल्क्यजीने बड़ी ओजपूर्ण भाषामें इसी तत्त्वका वर्णन किया है। फिर पञ्चम ब्राह्मणमें याज्ञवल्कीय काण्डकी पद्धतिसे पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य-मैत्रेयि-संवादका ही वर्णन है और छठे ब्राह्मणमें आवार्यपरम्पराके उल्लेखपूर्वक मधुकाण्ड समाप्त होता है।

इससे आगे पञ्चम अध्यायसे खिलकाण्ड आरम्भ होता है। इसमें कई प्रकारकी उपासनाओं का वर्णन है। आरम्भमें ही एक बड़ा रोचक आख्यान है। प्रजापितके पुत्र देव, असुर और मनुष्य अपने पिताके यहाँ रहकर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं और प्रजापितसे उपदेश करने की प्रार्थना करते हैं। प्रजापित बारी-बारीसे उन तीनों को एक ही अक्षर 'द' का उपदेश करते हैं और इस एक ही अक्षरसे उन्हें अपने-अपने लिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है। भोगप्रधान देवता समभते हैं, 'पिताने हमें दमन ( इन्द्रियसंयम ) करने का उपदेश किया है,' कर रप्रकृति असुर समभते हैं, 'प्रजापितने हमें दया करने का आदेश किया है' और अर्थलो लुप मनुष्य मानते हैं, 'पिताने हमें दान करने की आज्ञा दो है।' इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश पाकर वे कृतकृत्य हो जाते हैं।

इसके सिवा इस अध्यायमें और भी कई प्रकारकी उपासनाएँ हैं। फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें इन्द्रियोंके विवादद्वारा प्राणकी उत्कृष्टता दिलायी गयी है तथा द्वितीय ब्राह्मणमें स्वेतकेतु और प्रवाहणका प्रसङ्ग है। स्वेतकेतु केवल शास्त्राध्ययन करके ही अपनेको विद्वान् मानने लगा था। वह राजसभामें अपनी विद्याकी धाक जमानेके उद्देश्य- से पाञ्चालनरेश प्रवाहणकी सभामें आया। राजाने उसे अभिमानी समक्तकर पाँच प्रश्न किये। उन प्रश्नोंका सम्बन्ध था जीवन-मरणकी समस्यासे। स्वेतकेतुसे उनका कुछ भी उत्तर न बना। तब वह उदास

होकर अपने पिता और गुरु आरुणिके पास आया। उसने भी उन प्रश्नोंके विषयमें अपनी अनिभज्ञता प्रकट की। तब वे पिता पुत्र दोनों प्रवाहणके पास गये और उससे उन प्रश्नोंका उत्तर पूछा। प्रवाहणने उन्हें पञ्चाग्निविद्याका उपदेश किया। इस प्रसङ्कका निरूपण छान्दोग्योपनिषद्में भी है। शाखाभेदसे एक ही विद्याका अनेक स्थानोंपर उल्लेख हो जाता है।

इसके पश्चात् तीसरे और चौथे ब्राह्मणोंमें क्रमशः श्रीमन्थ और पुत्रमन्थ कर्मोंका वर्णन है। ये दोनों कर्म परस्परसम्बद्ध है। इनका प्रधान प्रयोजन सत्सन्तितिकी प्राप्ति है। पांचवें ब्राह्मणमें खिलकाण्डकी आचार्य-परम्परा है। इस प्रकार यह उपनिषद् समाप्त हो है।

यहाँतक संक्षेपमें इस महाग्रन्थके प्रधान-प्रधान प्रसङ्गोंपर दृष्टिपात किया गया है। इस उपनिषद्की प्रतिपादन-शैली बहुत ही सुव्यवस्थित और युक्तियुक्त है। उपर्युक्त विवेचनके अनुसार इसमें दो दो अध्यायोंके मघु, याज्ञवल्कीय और खिलसंज्ञक तीन काण्ड हैं। इनमेंसे मधु और खिल काण्डोंमें प्रधानतया उपासनाका तथा याज्ञवल्कीय काण्डमें ज्ञानका विवेचन हुआ है। भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया है। इसके भाषान्तरकी समाप्तिके साथ इन पंक्तियोंके लेखकके जीवनकी भी एक साध पूरी हो जाती है। आजसे प्रायः नौ वर्ष पूर्व इसके चित्तमें भगवान् राङ्कराचार्यके उपनिषद्भाष्यका अनुवाद करनेका संकल्प हुआ था। वस्तुतः वह सर्वान्तर्यामी श्रोहरिको हो प्रेरणा थो। उनको लीलाका मर्म कुछ जाना नहीं जाता। वे न जाने किससे क्या काम कराना चाहते हैं और फिर उसे किस प्रकार पूरा करा लेते हैं - यह एक गम्भीर रहस्य ही है। अपनी विद्या-बुद्धिको देखते हुए ऐसा संकल्प करना मेरा दुःसाहस ही था। कोई विधिवत् अध्ययनका भी तो वल नहीं था। किन्तु भगव-त्प्रेरणाके आगे सभीको झुकना पड़ता है; वे ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित कर देते हैं कि जिनके क।रण शक्ति न देखते हुए भी मनुष्य साहस कर बैठता है। ऐसी किसी परिस्थितिने ही इसे भी इस महत्कार्यमें नियुक्त कर दिया और कई प्रकारकी अड़चनोंके पश्चात् आजसे प्राय: साढ़े चार वर्ष पूर्व इसकी पूर्णाहुति हो गयी। इस महान् कर्मका मेरे लिये तो वस्तुत: इतना ही लाभ है कि इसी बहाने शास्त्रचिन्तनमें समय बीत जाता है। अस्तु, जो कुछ हो, प्रभुके विधानमें किसीका दखल भी तो नहीं चलता।

इन उपनिषद्भाष्यों के अनुवादमें मुक्ते जिन ग्रन्थों सहायता मिली है उनके लेखकों का मैं सर्वदा ऋणी ही रहूँगा। हार्दिक धन्यवादके सिवा मेरे पास उस ऋणके पिरशोधका कोई और साधन नहीं है। जिनके कृपामय सहयोगसे मुक्ते वे ग्रन्थ प्राप्त हो सके थे उन महानुभावों का भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। भाई साहब श्रीशंकरलाल जी गर्गने पं० पीताम्बरजीका हिन्दी अनुवाद किया था। पूज्य पं० श्रीकृष्ण जी पन्तकी कृपासे मुक्ते पं० दुर्गाचरण माजूमदारिवरिचत बंगला अनुवाद मिला था तथा बन्धुवर कुँवर विजयेन्द्रसिहजीने पं० गंगानाथ का और श्रीसीताराम शास्त्रीके अंग्रेजी अनुवाद दिये थे। छपाईके समय सम्मान्य सुद्धद्वर पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्रीने इन सभी ग्रन्थोंका संशोधन और प्रक्त शोधन किया है। उनके अथक अध्यवसायके विना इनका इतने गुद्धरूपमें प्रकाशित होना प्रायः असम्भव ही था। अतः उनका भी मैं सर्वदा ऋणी ही रहूँगा।

अन्तमें, जिनकी असीम अनुकम्पा और बाह्य एवं आन्तर प्रेरणा-से यह दुष्कर कार्य सुकरकी भाँति सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदय-सर्वंस्व पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पावन करकमलोंमें यह तुच्छ भेंट समर्पण करता हूँ। इसके द्वारा मैं किसी प्रकार उनके परम पवित्र पादपद्योंका विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकूँ—यही मेरो आन्तरिक अभिलाषा है।

विनीत,

अनुवादक



### ॥ श्रीहरिः ॥

### विषय-सूची

| विषय                            |                                 |                        |                  | SA    |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------|
| १-शान्तिपाठ ***                 | •••                             | •••                    |                  | २६    |
|                                 | प्रथम अध्य                      | ाय                     |                  |       |
| प्रथम ब्राह्मण                  |                                 |                        |                  |       |
| २-सम्बन्ध-भाष्य                 | •••                             |                        | •••              | ३०    |
| ३-अश्वके अवयवोंमें काल          | ादि-दृष्टि                      | ***                    | •••              | 38    |
| ४-अश्वमेघसम्बन्धी महिम          | ासंज्ञक ग्रहादि <sup>ने</sup> ं | अहरादिदृष्टि           | ***              | ४४    |
| द्वितीय ब्राह्मण                |                                 |                        |                  |       |
| ५-अश्वमेघ-सम्बन्धी अग्नि        | की उत्पत्ति                     | •••                    | • • •            | ४८    |
| ६-जलसे विराट्रूप अस्ति          |                                 | •••                    | ***              | ६७    |
| ७-विराट्रूप अग्निके अव          | यवोंमें प्राचीदिग               | दि-हष्टि ***           | ***              | ६९    |
| द-संवत्सर और वाक् <b>की</b>     | उत्पत्ति ***                    |                        |                  | ७२    |
| <sub>६—ऋगादिकी</sub> उत्पत्ति औ | र मृत्युके अत्तृत्व             | का उपन्यास             | * 4 *            | ७४    |
| १०-प्रजापतिकी यज्ञकामन          | ा और उसके प्रा                  | ण एवं वीर्यका निष्क्रा | मण :::           | 95    |
| ११-अश्वमेघोपासना और             |                                 | • • •                  | •••              | 50    |
| नृतीय ब्राह्मण                  |                                 |                        |                  |       |
| १२-देव और असुरोंकी स            | पर्धा, देवताओंका                | उद्गीथ-सम्बन्धी विः    | वार '''          | 55    |
| १३-वाकका उद्गान और              | उसका पापविद्ध                   | होना ***               | ***              | १०७   |
| १४-प्राण, चक्षु, श्रोत्र औ      | र मनका उद्गान                   | तथा उनका पापविद्व      | होनाः"           | १११   |
| १५-मुख्य प्राणका उद्गा          | न, उसका पापवि                   | द्ध न होना तथा उसव     | <b>ि</b>         |       |
| उपासनाका फल                     |                                 | ***                    | • • •            | ११५   |
| १६-मुख्य प्राणका आङ्गि          | रसत्व ***                       | 0 0 0                  | **               | 3 9 9 |
| १७-प्राणकी शुद्धताका प्र        | तिपादन ***                      | ***                    | -#4              | १२१   |
| १८-प्राणोपासकसे मृत्यु          | ूर रहता है—इस                   | तकी उपपत्ति            | •••              | १२४   |
| १६-प्राणद्वारा वागादिक          | <br>। अग्न्यादि देवभा           | वको प्राप्त कराया ज    | ाना              | १२७   |
| २०-प्राणका अन्नाद्यागा          |                                 | 4000                   |                  | १३    |
| र्जन्या सर्वाधकत्व              | त्थीर जसकी इस                   | प्रकारकी उपासनाक       | ा <b>फ</b> ल *** | १३    |

| विषय                                   |                             |                  |         | Бã   |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|------|
| २२-प्राणके आङ्किरसत्वकी उपपित          | ī                           | •••              | •••     | १३८  |
| २३-प्राणके बृहस्पतित्वकी उपपत्ति       |                             | •••              | ***     | १४०  |
| २४-प्राणके ब्रह्मणस्पतित्वकी उपप       |                             | •••,             | •••     | १४२  |
| २५-प्राणके सामत्वकी उपपत्ति "          | • •                         | • • •            |         | \$88 |
| २६-प्राणके उद्गीथत्वकी उपपत्ति         |                             | ****             |         | १४७  |
| २७-उक्त अर्थकी पुष्टिके लिये आर        |                             | •••              | * * *   | १४५  |
| २८-सामके स्वभूत स्वरको सम्पाद          |                             | यकता             | •••     | १५०  |
| २६-सामके सुवर्णको जाननेका फल           |                             | •••              | • • •   | १५२  |
| ३०-सामके प्रतिष्ठागुणको जाननेवा        |                             | • • •            | •••     | १५३  |
| ३१-प्राणोपासकके लिये जपका वि           |                             | •••              | •••     | १५५  |
| चतुर्थं ब्राह्मण                       |                             |                  |         |      |
|                                        | ,                           |                  |         | 000  |
| ३२-ग्रन्थ-सम्बन्ध                      |                             | 2                |         | १६३  |
| ३३-प्रजापतिके अहंनामा होनेका           | कारण आर उसव                 | का इस प्रकार     |         | 0.00 |
| उपासना करनेका फल                       |                             | C                |         | १६४  |
| ३४-प्रजापतिका भय और विचार              | द्वारा उसका ानवृ            | ात्त             |         | १६५  |
| ३५-प्रजापितसे मिथुनकी उत्पत्ति         | •••                         | •••              | •••     | १७५  |
| ३६-मिथुनके द्वारा गवादि प्रपञ्चकी      |                             |                  | •••     | १७५  |
| ३७-प्रजापतिकी सृष्टिसंज्ञा और सृ       |                             | ासना करनेका फल   | y       | १८०  |
| ३८-प्रजापतिकी अग्न्यादिदेवरूप          |                             |                  | ***     | १८१  |
| ३६-अव्याकृत कारण ब्रह्मसे व्यत्त       |                             | , दोनोंका अभेद   |         |      |
| और इस अभेदोपासनाका फ                   |                             | ***              |         | 039  |
| ४०-निरतिशय प्रियरूपसे आत्माव           | ी उपासना                    | •••              | •••     | २३६  |
| ४१-ब्रह्मने सर्वरूप होनेके विषयमें     | प्रश्न                      | ****             | ** :    | 385  |
| ४२-ब्रह्मने क्या जाना ?-इसका           | उत्तर और उस प्र             | कार जाननेका फर   | ō · • • | २४३  |
| ४३-क्षत्रियसर्ग तथा ब्राह्मणजाति       | के साथ उसके सम              | बन्धका वर्णन     | ***     | २८६  |
| ४४-वैश्यजातिकी उत्पत्ति                | •••                         | ***              | ***     | 280  |
| ४५शूद्रवर्णकी उत्पत्ति                 | ***                         |                  | ***     | २६१  |
| <b>४६-धर्म</b> की उत्पत्ति और उसके प्र | भाव एवं स्वरूप <del>व</del> | ा वर्णन          | •••     | २६२  |
| ४७-आत्मोपासनकी आवश्यकता                | ***                         | •••              | •••     | २६४  |
| ४८-कर्माधिकारी जीव किन-किन             | कर्मीके कारण सम             | नस्त प्राणियोंका |         |      |
| लोक है ?                               | ***                         | 0.00             | •••     | ३०५  |
| ४६-प्रवृत्तिके बीजभूत काम और           | पाङ्क्तकर्मका व             | र्णन             | •••     | ३११  |

| विषय                                                                 |       | 9          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| पञ्चम ब्राह्मण                                                       |       |            |
| ५०-सप्तान्नसृष्टि, उसका विभाग और व्याख्या •••                        | •••   | <b>३</b> १ |
| ५१-आत्माके लिये तीन अन्त और उनका आध्यात्मिक दिवेचन                   | •••   | ३४         |
| ५२-आत्मार्थ अन्नोंका आधिभौतिक विस्तार                                |       | ३४         |
| ५३-आत्मार्थ अन्नोंका आधिदैविक विस्तार                                |       | 3 %        |
| ५४-इन्द्ररूप प्राणकी उत्पत्ति और उसकी उपासनाका फल                    | •••   | ३५३        |
| ५५-आत्मार्थ अन्नोंकी अन्तवान् और अनन्तरूपसे उपासना करनेका फ          | ਲ···  | 34         |
| ५६-तीन अन्नरूप प्रजापतिका पोडशकल संवत्सररूपसे निर्देश                |       | 3 % (      |
| ५७-अन्नोपासक ही षोडशकल संवत्सर प्रजापति है                           | •••   | 353        |
| ५६-लोकत्रयुकी प्राप्तिके साधन तथा देवलोककी उत्कृष्टताका वर्णन        | • • • | 348        |
| ५६-सम्प्रत्तिकर्म और उसका परिणाम                                     |       | ३६६        |
| ६०-सम्प्रत्तिकर्मकर्तामें वागादि प्राणोंके आवेशका प्रकार             |       | ₹७१        |
| ६१-व्रतमीमांसाअध्यात्मप्राणदर्शन                                     | •••   | 3=8        |
| ६२-अधिदैवदर्शन •••                                                   | ***   | ३८६        |
| ६३-प्राणवृतकी स्तुतिमें मन्त्र ••• ••• .                             |       | ₹ - 5      |
| ्<br>षष्ठ ब्राह्मण                                                   |       |            |
| ६ ४ - पूर्वीक्त अविद्याकार्यका उपसंहार नामसामान्यभूता वाक्           | • • • | ३६२        |
| ६५-रूपसामान्य चक्ष्यका वर्णन •••                                     |       | ¥35        |
| ६६-कर्मसामान्य आत्मामें सबका अन्तर्भाव दिखाना ***                    |       | 388        |
| A CONTROL SHAME SHAME ASSET                                          |       | 764        |
| द्वितीय अध्याय                                                       |       |            |
| प्रथम ब्राह्मण                                                       |       |            |
| ६७ उपक्रम                                                            |       | 800        |
| ६८-ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये अपने पास आये हुए गार्ग्यको       |       | 500        |
| थजात्शत्रुका सहस्र गौ दान करना                                       |       | ឧ៰ឧ        |
| ६६-गार्यद्वारा आदित्यका ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन तथा अजातशबुद्वारा      |       | 0-0        |
| ज्ञसका प्रत्याख्यान                                                  |       | ४०६        |
| ७०-गार्ग्यद्वारा चन्द्रान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशबुद्वारा |       | ,          |
| उसका प्रत्याख्यान                                                    | •••   | ႘၀၄        |
| ७१-गार्ग्यद्वारा विद्युद्दिभमानी पुरुषका ब्रह्मरूपसे उपदेश तथा       |       |            |

" अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

| विषय                                                                   |         |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| ७२–गार्ग्यद्वारा आकाश-ब्रह्मका उपदेज्ञ और अजातशत्रुद्वारा उसका         |         |       |
| प्रत्याख्यानं                                                          | ***     | ४११   |
| ७३-गार्ग्यद्वारा वायु-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका      |         |       |
| प्रत्याख्यान                                                           | ***     | ४१२   |
| ७४-गार्यद्वारा अग्नि-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका       |         |       |
| प्रत्याख्यान                                                           | • • •   | ४१३   |
| ७५-गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा     |         |       |
| उसका प्रत्याख्यान                                                      | ***     | 888   |
| ७६-गार्ग्यद्वारा अत्दर्शान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा |         |       |
| उसका प्रत्याख्यान                                                      | ***     | ४१४   |
| ७७-गार्यद्वारा प्राण-ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका        |         |       |
| प्रत्याख्यान ***                                                       | •••     | 8१५   |
| ७८-गार्ग्यद्वारा दिग्ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका        |         |       |
| प्रत्याख्यान                                                           | * * * * | ४१६   |
| ७६-गार्ग्यद्वारा छाया ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा उसका       |         |       |
| प्रत्याख्यान •••                                                       | •••     | ४१७   |
| ८०-गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा     |         |       |
| उसका प्रत्याख्यान                                                      |         | ४१८   |
| ८१-गार्ग्यका पराभव और अजातशत्रुके प्रति उसकी उपसत्ति                   | ***     | 388   |
| ६२-गार्ग्यका हाथ पकड़कर अजातशत्रुका एक सोये हुए पुरुषके                |         |       |
| पास जाना और प्राणोंके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर                     |         |       |
| जगाना ***                                                              | •••     | ४२१   |
| ६३-सुषुप्तिमें विज्ञानमयकी स्थितिके विषयमें अजातशत्रुका प्रश्न         | •••     | 8३६   |
| ८४-विज्ञानात्माके शयनस्थानका प्रतिपादन तथा स्विपितिशब्दका              |         |       |
| निर्वचन ***                                                            |         | 358   |
| द्रप्_स्वप्नवृत्तिका स्वरूप · · ·                                      |         | . ४४२ |
| द६-सुषुप्तिका स्वरूप                                                   |         | 885   |
| ६७-आत्मासे जगत्की उत्पत्तिमें ऊर्णनाभि और अग्नि-विस्फुलिङ्गक           |         | 4512  |
| <b>हष्टा</b> न्त •••                                                   |         | . ८४७ |
| द्वितीय ब्राह्मण                                                       |         |       |
|                                                                        |         | . Xo. |
| ८८-शिशुभंज्ञक मन्यम प्राणका उसके उपकरणोंसहित वर्णन                     |         | · 408 |
| इश-मध्यम प्राणरूप शिशुके नेत्रान्तर्गत सात अक्षितियाँ                  |         | 700   |

| विषय                                                            | g:          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ६०-श्रोत्रादि प्राणोंके सहित शिरऐं चमस-दृष्टिका विधान           |             |
| ६१-श्रोत्रादिमें विभागपूर्वक सप्तर्षि-हष्टि                     | Xo          |
| वृतीय ब्राह्मण                                                  | <u>५१</u>   |
| रताय प्राह्मण<br>६२-ब्रह्मके दो रूप                             |             |
| 111                                                             | ሂየ፣         |
| ६३-मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तरूप और उसके रसका वर्णन        | ५१५         |
| ६४-विशेषणोंसहित अमूर्तरूप और उसके रसका वर्णन                    | ५१।         |
| ६५-अध्यातम मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तका वर्णन              | ५२१         |
| ६६-अध्यात्म अमूर्तका उसके विशेषणोर्साहत वर्णन                   | ५२३         |
| ६७-इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन                         | ধ্বপ্ত      |
| चतुर्थं ब्राह्मण                                                |             |
| ६८-पाज्ञवल्वय-मैत्रेयी-संवाद                                    | ५३८         |
| ६६-मैत्रेयीका अमृतत्वसाधनविषयक प्रश्न                           | ५४६         |
| १००-याज्ञवल्क्यणीका आश्वासन                                     | ५४७         |
| १०१-प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं         | ५४५         |
| १०२-आत्मा सबसे अभिन्त है, इसका प्रतिपादन                        | ሂሂર         |
| १०३-सवकी आत्मस्वरूपताके ग्रहणमें दुन्दुभि, शङ्ख और वीणाका       |             |
| दृष्टान्त                                                       | ሂሂ३         |
| १०४-परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अभिन्नत्वप्रतिपादन  | ५५७         |
| १०४-आत्मा ही सबका आश्रय है-इसमें दृष्टान्त                      | ५६१         |
| १०६–विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानघनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए |             |
| लवणखण्डका दृष्टान्त                                             | ५६५         |
| १०७-मैत्रेयीकी शङ्का और याज्ञवल्क्यका समाधान                    | ५७२         |
| १०८-व्यवहार द्वैतमें है, परमार्थ व्यवहारातीत है                 | ২৬৪         |
| पञ्चम बाह्मण                                                    |             |
| १०६-पृथ्वी आदिमें मधुदृष्टि तथा उनके अन्तर्वर्ती पुरुषके साथ    |             |
| शारीर-पुरुषकी अभिन्तता                                          | ५८२         |
| ११०-आत्माका सर्वाधिपतित्व और सर्वाश्रयत्वनिरूपण                 | <b>५</b> ६५ |
| १११-दध्यङ्ङाथर्वणद्वारा अश्विनीकुमारोंको मधुविद्याके उपदेशकी    |             |
| आख्यायिका                                                       | '६००        |
| षष्ठ ब्राह्मण                                                   |             |
| ११२-मधुविद्याकी सम्प्रदायपरम्परा                                | ६१४         |
|                                                                 |             |

विषय

БВ

### वृतीय अध्याय

| प्रथम बाह्मण                                  |                          |                     |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| ११३-याज्ञवल्कीय काण्ड                         |                          | ***                 | 397               |
| ११७-राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ                    | ह्मवेत्ताको सह           | स्र गौएँ दान क      | रनेकी             |
| घोषणा करना                                    | •••                      | •••                 | 540               |
| ११५-याज्ञवल्यका गाँएँ ले ज                    | ानेके लिये अप            | ने शिष्यको आव       | ता देना,          |
| ब्राह्मणोंका कोप, अश्व                        | लका प्रश्त               | ***                 | ६२२               |
| ११६-मृत्युग्रस्त क्रमसाधनोंकी                 | आसक्तिसे पार             | पानेका उपाय         | ६२५               |
| ११७-अहोरात्रादिरूप कालसे                      | अतिमुक्तिका स            | ाधन                 | ६२६               |
| ११८-तिथ्यादिरूप कालरूपसे                      | अतिमुक्तिका सा           | धिन                 | ६३१               |
| ११६-परिच्छेदके विषयभूत मृत                    | युको पार करने            | नेके आश्रयका व      | र्गन ६३३          |
| १२०-शस्त्रसम्बन्धी ऋचाएँ अ                    | र उनसे प्राप्त           | होनेवाला फल         | ६३७               |
| ्र <mark>्र्र्स्</mark> होम-सम्बन्धिनी आहुतिय | याँ और उनसे <b>ः</b>     | प्राप्त होनेवाले प  | ल ६३८             |
| १२२-ब्रह्माके यज्ञरक्षाके साधन                | ा और उससे <sup>प्र</sup> | गप्त होनेवाले फ     | लिका              |
| वर्णन                                         | ***                      | •••                 | ६४१               |
| १२३-स्तवनसम्बन्धिनी ऋचा                       | शोंका और उन              | से प्राप्त होनेवाले | ा फलका<br>-       |
| वर्णन <sub>.</sub>                            | ***                      | ***                 | ६४४               |
| द्वितीय ब्राह्मण                              |                          |                     |                   |
| १२४-याज्ञवल्वय-आर्तभाग-संव                    | गद                       | •••                 | ६४७               |
| १२५-ग्रह और अतिग्रहकी संस                     |                          | • • •               | ६५२               |
| १२६-घ्राणादि इन्द्रियोंका ग्रह                | त्व और गन्धारि           | द विषयोंका अवि      | प्रहत्वनिरूपण ६५५ |
| १२७-सर्वभक्षक मृत्यु किसका                    | खाद्य है ?               |                     | ६५८               |
| १२ <i>८-</i> त <del>रव</del> ज्ञके देहावसानका |                          | •••                 | ६६०               |
| १२६ -इन्द्रियाभिमानी देवतार                   | ओंके निवृत्त हो          | जानेपर अस्वत        | न्त्र             |
| कर्ता पुरुषकी स्थितिव                         | ग विचार                  | •••                 | ६६३               |
| तृतीय ब्राह्मण                                |                          |                     |                   |
| १३०-याज्ञवल्क्य-भुज्यु-संवाद                  |                          |                     | ६७१               |
| १३१-पारिक्षित कहाँ रहे ?                      | •••                      | ***                 | ६ ह०              |
| १३२-पारिक्षितोंकी गतिका                       |                          | •••                 | ૬૬૬               |
| चतुर्थ ब्राह्मण                               |                          |                     |                   |
| १३३-धाज्ञवल्क्य-उपस्त-संवा                    | ₹                        | 404                 | ٠ ६٤٥             |

| विषय                                                |               |                     | <b>पृष्ठ</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| १३४-सर्वान्तर आत्माका निरूप                         | rmr .         |                     | _            |
| १३५-आत्माकी अनिर्वचनीयता                            |               | ***                 | ६६६          |
|                                                     |               | ***                 | ٠ ७०२        |
| पश्चम बाह्मण                                        |               |                     |              |
| १३६-याज्ञवल्वय-कहोल-संवाद                           | ***           | ***                 | 300          |
| १३७-संन्यानसहित आत्मज्ञानक                          | निरूपण        | • • •               | 300          |
| षष्ठ बाह्मण                                         |               |                     | s ·          |
| १३८-याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद                        |               |                     | · ७३५        |
| १३६-जलसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन                        | त उत्तरीत्तरः | अधिष्ठान तत्त्वोंका | <b>.</b>     |
| निरूपण                                              | ***           |                     | ७३६ः         |
| सप्तम ब्राह्मण                                      |               | •••                 | 744,         |
| १४० —याज्ञवल्क्य-आरुणि-संवाद                        | ਵ             |                     |              |
|                                                     |               | *** .               | -ଓଡ଼         |
| १४१-सूत्र और अन्तर्यामीके विष<br>१४२-सूत्रका निरूपण | यम प्रश्न     | ***                 | - OH?        |
| १४२-चुनका निरूपण<br>१४३-अन्तर्यामीका निरूपण         | ***           | •••                 | ः ३८७ ः      |
| १४२-अन्तयामाका निरूपण                               | •••           | ***                 | ७४૬          |
| अष्टम ब्राह्मण                                      |               |                     |              |
| १४४-दो प्रश्न पूछनेके लिये गार                      | र्गिका आज्ञाम | गिना                |              |
| १४५-पहला प्रश्न                                     | ***           | 400                 | ७६१          |
| १४६-याज्ञवल्वयका उत्तर                              | ***           |                     | ७६२          |
| १४७-उपक्रमसहित दूसरा प्रश्न                         | ***           |                     | ७६४          |
| १४५-याज्ञवल्क्यका उत्तर                             | *** .         | •••                 | ७६५          |
| १४६-अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरक                       |               | 444                 | ७६६          |
| १५०-अक्षरके ज्ञान और अज्ञानके                       |               | ***                 | ७७६          |
| १५१-अक्षरका स्वरूप, लक्षण औ                         | र अद्वितीयत्व | ***                 | ७७५          |
| १५२-गार्गीका निर्णय                                 | ***           | •••                 | ७५०          |
| नवम ब्राह्मण                                        |               |                     |              |
| १५३याज्ञवल्क्य-शाकल्य-संवाद                         | ***           | ***                 | ७५४          |
| १५४-देवताओंकी संख्या                                | •••           | •••                 | ७५४          |
| १५५-तैंतीस देवताओंका विवरण                          | •••           | •••                 | ७५७          |
| १५६-वसु कीन हैं ?                                   | •••           | • • •               | ७५५          |
| १५ १- छद कीन हैं ?                                  | ***           | 4.0 4               | ७ <b>८</b> ह |
|                                                     |               |                     |              |

| विषय                                                     |                                | 28                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                          | ****                           | 030                |
| १५६-आदित्य कौन हैं ?<br>१५६-इन्द्र और प्रजापति कौन हैं ? |                                | ७३०                |
| १६०-छ: देवताओंका विवरण                                   |                                | \$30               |
| १६०-छः दवताओको त्यापरण कर्म हेढ संख्याओका वि             | वेवरण                          | ५३७                |
| १६२-डेढ़ और एक देवका विवरण                               | b # *                          | ₹30 %              |
| ्रह्र-प्राणब्रह्मके आठ प्रकारके भेद                      | ***                            | ७६४                |
| ्१६४-शाकल्यको चेतावनी ···                                |                                | 508                |
| १६५-देवता और प्रतिष्ठासहित दिशाओं के ज्ञानको             | प्रतिज्ञा ं                    | 50X                |
| १६६-देवता और प्रतिष्ठासहित पूर्विदिशाका वर्णन            | •••                            | · ५०६              |
| १६७-देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिशाका              | वर्णन                          | 508                |
| १६८-देवता और प्रतिष्ठाके सहित पश्चिम दिशाका              | वर्णन                          | 5११                |
| १६६ देवता और प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका               | वर्णन                          | 5१३                |
| १७९-देवता और प्रतिष्ठाके सहित घ्रुवा दिशाका              | वर्णन                          | ८१५                |
| १७१ - हृदय और शरीरका अन्योन्याश्रयत्व                    | •••                            | ८१६                |
| १७२-समानपर्यन्त शरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्म             | स्वरूपका वर्णन                 |                    |
| और शाकल्यका शिर:पतन                                      |                                | ••• ८१७            |
| १७३-याज्ञ वल्वयका सभासदोंको प्रश्न करनेके लि             | ये आमन्त्रण                    | द२३                |
| १७४-याज्ञवल्क्यके प्रश्न                                 | ***                            | दरष्ठ              |
| चतुर्थं ऋध्याय                                           |                                |                    |
| •                                                        |                                |                    |
| प्रथम ब्राह्मण                                           |                                | 12 -               |
| १७५-जनक-याज्ञवल्वय-संवाद                                 | •••                            | =80                |
| १७६-जनककी सभामें याज्ञवल्वयका आगमन, ज                    | नककाप्रश्न                     | 588                |
| १७७-शैलिनिके बतलाये हुए वाक्-व्रह्मकी उपाय               | नाका फलसाहत व                  | ଏମ କ୪୯<br>=ପାର     |
| १७८-उदङ्कोक्त प्राण-ब्रह्मकी उपासनाका फलसि               | हत वणन<br>िन <del>टर्</del> डन | 586                |
| १७६-बर्कुके बताये हुए चक्षुर्वह्यकी उपासनाका             | फलसाहत वणन<br>                 | 58€<br>- ಕರ್ಣ = 48 |
| १८०-गर्दभीविपीतके कहे हुए श्रोत्रब्रह्मकी उप             | सिनाका फलसाहत<br>चित्र वर्णन   | 5%                 |
| १८१-जाबालोक्त मनोब्रह्मकी उपासनाका फलस                   | हित वर्णन<br>चित्र वर्णन       | 5ሂሂ                |
| १८२-शाकल्योक्त हृदयब्रह्मकी उपासनाका फलस                 | ાહ્ત વચાન                      | ,                  |
| द्वितीय ब्राह्मण                                         |                                |                    |
| १८३-जनककी उपसत्ति                                        | •••                            | 5X4                |
| १८४-दक्षिणनेत्रस्य इन्द्रसंज्ञक पुरुषका परिचय            | •••                            | ٠ ٢٤٠              |

|     | विषय                                                                     | पृ                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | १८५-वामनेत्रस्थ इन्द्रपत्नी तथा विराट्का परिचय और उन दोनोंवे             | ī                 |
|     | संस्ताव, अन्न, प्रावरण एवं मार्गादिका वर्णन                              | 55१               |
|     | १८६-प्राणात्मभूत विद्वान्की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अभयप्रा           |                   |
|     | और याज्ञवल्क्यके प्रति आहमसमर्पण                                         | 588               |
|     | तृतीय ब्राह्मण                                                           |                   |
|     | १८७-जनकके पास याज्ञवल्क्यका आना और राजाका पहले प्राप्त f                 | क्रिये ैं.        |
|     | हुए इच्छानुसार प्रश्नरूप वरके कारण उनसे प्रश्न करना                      | ্ৰ<br><b>হ</b> ৬০ |
|     | १८६-पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ                             | 400               |
|     | १—आदित्यज्योति                                                           | दंखश्             |
| - , | १-चन्द्रज्योति                                                           |                   |
|     | ्रे ३-अग्निज्योति                                                        | <u>-</u> - 9 X    |
|     | ४-वाग्ज्योति                                                             | 508               |
| •   | ५–आत्मज्योति                                                             | ু দুওদ            |
|     | १६६-आत्माका स्वरूप                                                       | 23.4.56           |
|     | १६०-आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापको ग्रहण                   | 1 7 7             |
|     | और त्याम करता है                                                         | £3?               |
|     | १६१-आत्माके दो स्थानोंका वर्णन                                           |                   |
|     | १६२-स्वप्नावस्थामें रथादिका अभाव है, इसलिये उस समय आत्मा                 | E?3               |
|     | स्वयं ज्योति है                                                          | ٥٤٤               |
|     | १६३ म्यासम्बिके विवासी समामास्य सन्त                                     | E3X               |
|     | १६४-स्वष्नस्थानके विषयमें मतभेद और उसके स्वयंज्योतिष्ट्वका निश्चय        |                   |
|     | १६५-सुषुप्तिके भोगसे आत्माकी असङ्गता                                     | ६४४               |
|     | १६६-स्वप्नावस्थाके भोगोंसे आत्माकी असञ्जला                               | exo               |
|     | १६७-जागरित-अवस्थाके भोगोंसे आत्माकी असङ्गता                              | EXR               |
|     | १६८पुरुषके अवस्थान्तर-सञ्चारमें महामत्स्यका दृष्टान्त                    | ६५६               |
|     | १६६-सुषुप्ति आत्माका विश्वान्तिस्थान है, इसमें श्येनका दृष्टान्त         | ६५६               |
|     | २००-स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हितानाम्नी नाडियोंका वर्णन                   | 648               |
|     | २०१-मोक्षका स्वरूप प्रदिश्चत करनेमें स्त्रीसे मिले हुए पुरुषका दृष्टान्त |                   |
|     | २०२-सुष्ठुशिस्थ आत्माकी निःसङ्ग और निःशोक स्थितिका वर्णन                 | 803               |
|     | २०३-सुषुप्तिमें स्वयंज्योति आत्माकी दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें         | _                 |
|     | २०४-जागरित और स्वप्नमें पुरुषको विशेष ज्ञान होनेमें हेतु                 | 333               |
|     |                                                                          | १०००              |
|     | ,                                                                        |                   |

| विषय                                  |                      | e en gr                |                 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| २०६-निष्पाप और निष्काम                | श्रोत्रियके सार्वभौ  | म आनन्दका दिग्द        | र्शन १००४       |
| २०७-सम्बन्ध-भाष्य                     |                      | ***                    | *** 4044        |
| ,२०८-आत्माकी संसाररूप जा              | ।गरित-स्थानमें पुर   | <del>ग्</del> रावृत्ति | १०१३            |
| २०१ - ममर्थकी दशाका वर्णन             | ***                  |                        | १०१४            |
| २१०-ऊर्ध्वोच्छ्वास क्यों और           | किसलिये होता         | है ?                   | १०१६            |
| २११-देहान्तरग्रहणका प्रकार            |                      |                        | १०२०            |
| २१२-प्राणोंके देहान्तरगमनक            | ा प्रकार             | •••                    | १०२२            |
| चतुर्थ बाह्मण                         |                      |                        |                 |
| ्र<br>२००२ सम्मोत्मात जीवकी दश्       | ाका वर्णन            | • • •                  | १०२४            |
| २११–मर्गानुब गामि                     | न्द्रियोंके लय और    | उसके उत्क्रमणका        | वर्णन १०२८      |
| २१४—देहान्तरगैमनमें जोकका             | र दृष्टान्त          | •••                    | ू १०३७          |
| े ००० शास्त्राके हेटास्तरनिर्मा       | णमें सवर्णकारका      | हष्टान्त               | 3509            |
| ्ररूप-सर्वमय आत्माकी कर्मा            | नुसार विभिन्न ग      | तियोंका निरूपण         | १०४१            |
| ्र <sub>१,5</sub> –कामनाके अनुसार शुभ | उ<br>ाशभ गति तथा     | निष्काम ब्रह्मज्ञके म  | नोक्षका         |
| ्रिस्पूर्ण                            | ***                  | ***                    | १०४८            |
| ्२१६ - विद्वानका अनुस्क्रमण           | •••                  |                        | १०६५            |
| २२३ अत्मकामी ब्रह्मवेत्ताक            | ो मोक्ष प्राप्त होता | है- इसमें प्रमाण       | भूत मन्त्र १०७० |
| २२१-मोक्षमार्गके विषयमें              | मत-भेद               | •••                    | १०७३            |
| २२२-विद्या और अविद्यारत               | पुरुषोंकी गति        |                        | १०७७            |
| २२३-अज्ञानियोंको प्राप्त हो           | नेवाले अनन्द लो      | कोंका वर्णन            | १०७५            |
| २२४-आत्मज्ञकी निश्चिन्त               | स्थिति               | •                      | १०७५            |
| २२५-आत्मज्ञका महत्त्व                 |                      | • • •                  | १०८०            |
| २२६-आत्मज्ञानके विना हो               | ानेवाली दुर्गति      | •••                    | १०५२            |
| २२७-अभेददशीं आत्मज्ञकी                | निर्भयता             | •••                    | १०८१            |
| २२८-देवोंद्वारा उपास्य आ              | युसंज्ञक ब्रह्म      |                        | १०५५            |
| २२६-सर्वाधारभत ब्रह्मको               | जाननेवाला मैं        | अमृत ही हूँ            | १०५१            |
| २३०-ब्रह्मको प्राणका प्राण            | गादि जाननेवाले       | ही उसे जानते हैं       | १०५५            |
| २३१-नानात्वदर्शीकी दुर्गी             | तेका वर्णन           |                        | १०८।            |
| २३२-ब्रह्मदर्शनकी विधि                |                      |                        | १०५             |
| २२२ - जलानिषामें अधिक इ               | वास्त्राभ्यास बाव    | क है                   | १०६             |
| २३४-आत्माके स्वरूप, उ                 | सकी उपलब्धिके        | ताधनभूत संन्यास        | आर              |
| आत्मज्ञकी स्थितिक                     | । प्रतिपादन          | 4 * *                  | 309             |
|                                       |                      |                        |                 |

| ्रा प्रदेशीय ।<br>विषय १५० - १०                                                                        | <u>पृष्ठ</u>                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                        | _                                      |
| २३५-ब्रह्मवेताको स्थिति और याज्ञवल्क्यके प्रति जनकका आत                                                |                                        |
| २३६-आत्मा अन्नाद और वसुदान है-इस प्रकारकी उपासनाः<br>२३७-ब्रह्मके स्वरूप और ब्रह्मज्ञकी स्थितिका वर्णन | 10,400, <b>११</b> २२<br>               |
| र २७-प्रक्षक स्वरूप जार प्रक्षाका रिवालका वर्षा                                                        |                                        |
| पञ्चम ब्राह्मण                                                                                         |                                        |
| २३८-याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी-संवाद                                                                        | ११२७                                   |
| २३६-याज्ञवल्क्य और उनकी दो स्त्रियाँ                                                                   | *** ११२=                               |
| २४०-याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद                                                                         | 1848                                   |
| २४१-मैत्रेयीका अमृतत्वसाधनविषयक प्रश्न                                                                 | *** 8830                               |
| २४२-याज्ञवल्वयजीका सान्त्वनापूर्वक समाधान                                                              | 6838                                   |
| २४३-प्रियतम आत्माके लिये ही सब वस्तुएँ प्रिय होती हैं 🖫                                                | ११३२                                   |
| २४४-भेददृष्टिसे हानि दिखाकर 'सव कुछ आत्मा ही है' इस त                                                  | ात्त्वका ्रें 🛒                        |
| उपदेश                                                                                                  | 8618                                   |
| २४५-सबको 'आत्मा' रूपसे ग्रहण करनेमें दृष्टान्त                                                         | ११३५                                   |
| २५६-निर्विशेष आत्माके विषयमें मैत्रेयोकी शङ्का और याज्ञवल्व                                            | यका                                    |
| समाधान                                                                                                 | ्र ११३५                                |
| २४७-उपदेशका उपसंहार और याज्ञवल्क्यका संन्यास                                                           | 3880                                   |
| षष्ठ ब्राह्मण                                                                                          | ************************************** |
| २४८-याज्ञवल्कीय काण्डकी वंश-परम्परा                                                                    | *** ११५८                               |
| पश्चम श्रध्याय                                                                                         |                                        |
| प्रथम ब्राह्मण                                                                                         | ·                                      |
| २४६-पूर्णब्रह्म और उससे उत्पन्न होनेवाला पूर्ण कार्य                                                   | … ११६२                                 |
| २५०-३३ खं ब्रह्म और उसकी उपासनाका वर्णन                                                                | ••• ११७५                               |
| द्वितीय ब्राह्मण                                                                                       |                                        |
| २५१-प्रजापतिका देव, मनुष्य और असुर तीनोंको एक ही अक्ष                                                  | ार                                     |
| 'द'से पृथक्-पृथक् दम, दान और दयाका उपदेश                                                               | ११८०                                   |
| वृतीय बाह्मण                                                                                           |                                        |
| २५२-हृदय-ब्रह्मकी उपासना                                                                               | ••• ११८८                               |
| चतुर्थं बाह्मण                                                                                         |                                        |
|                                                                                                        |                                        |

... ११६१

२५३-सत्य-ब्रह्मकी उपासना

| विषय                                                           | पृष्ठ             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| पञ्चम ब्राह्मण                                                 |                   |
| २५४-प्रथमज सत्य बृह्य और 'सत्य' नामके अक्षराकी उपासना          | 18.68             |
| २५५-एक-टूसरेमें प्रसिष्ठित सत्यसंज्ञक आदित्यमण्डलस्य और चा     | क्षुष 🛒 💮         |
| पुरुष                                                          | ० ११६७            |
| २५६- अहः संज्ञक आदित्यमण्डलस्य पुरुषके व्याहृतिरूप अवयव        | \$500             |
| २५७-अहसंज्ञक चाक्षुष पुरुषके व्याहितरूप अवयव                   | १२०१              |
| षष्ठ त्राह्मण,                                                 |                   |
| २ १५ - हृदयस्थ मनोमय पुरुपकी उपासना                            | *** १२०२          |
| <sup>े</sup> ् <sub>ं</sub> सप्तम ब्राह्मण                     |                   |
| २.४.६-विद्युदब्रह्मको उपासना                                   | 8508              |
| अष्टम बाह्मण                                                   |                   |
| २६०-धेनुरूपसे वाक्की उपासना                                    | ••• १२०५          |
| नवम ब्राह्मण                                                   |                   |
| ्र <b>६१-पुरुष</b> ान्तर्गत वैश्वानराग्नि, उसका घोष और मरणकालक | स्चिक             |
| ्रस्ट्र-अरिष्टं<br>राष्ट्रन् अरिष्टं                           | *** १२०७          |
|                                                                |                   |
| ्रें दशम ब्राह्मण                                              | 3058              |
| २६२-प्रकरणान्तर्गत उपासनाओंसे प्राप्त होनेवाली गति             | * ; * *           |
| एकादश ब्राह्मण                                                 |                   |
| २६३-व्याचि, श्वशानगमन और अग्विदाहमें प्रमेशतपदृष्टिका          | ववानः र ररर       |
| द्वादश बाह्मण                                                  |                   |
| २६४-अन्त-प्राणरूप ब्रह्मकी उपासना और तद्विषयक आख्यान           | ··· १२ <b>१</b> ३ |
| त्रयोदश ब्राह्मण                                               |                   |
| २६५-उनथहिस प्राणोपासना                                         | १२१5              |
| २६६-यजुर्दृष्टिसे प्राणोपासना                                  | अ१२१              |
| २६७-सामदृष्टिसे प्राणोपासना                                    | १२२०              |
| २६८-क्षत्रहष्टिसे प्राणोपासना                                  | ••• १२२१          |
| चतुर्दश ब्राह्मण                                               |                   |
| · २६६-गायत्र्युपासना                                           | ••• १२२२          |
| २७०-गायत्रीके प्रथम लोक-पादकी उपासना                           | … १२२३            |

| विषयः                                                                          | £ *                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| २७१-गायत्रीके द्वित्तीय त्रयीपादकी उपासना                                      | •• १ <b>२</b> २४     |
| २७२-गायत्रोके तृतीय प्राणादिपाद और तुरीय दर्शत परोरजापादक                      |                      |
| ज्यां <b>स</b> ना                                                              | १.५५३                |
| २७३ नायत्रीकी परमप्रतिष्ठा प्राण हैं, 'गायत्री' शब्दका निर्वचन औ               |                      |
| ्वरको किये गये गायत्र्यपदेशका फल                                               | 26.442               |
| २७४-अनुब्दुप् सावित्रीके उपदेशका निषेध और गायत्री-सादित्रीका मह                | त्व १२३२             |
| २७५-गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दर्शन                                | ** \$ 4.58           |
| २७६-गायत्रीका उपस्थान और उसका फल                                               | १२३६                 |
| २७७–गायत्रीके मुखविधानके लिये अर्थवाद                                          | १२३६                 |
| प्रव्यस्म बाराण                                                                | a Teneris<br>A Maria |
| २७८-ज्ञानकर्मसमुच्चयकारीकी अन्तकालमें आदित्य और अग्निसे प्रार्थ                | ति १२४१              |
| वृष्ठ ग्रह्याय                                                                 | 1777                 |
| प्रथम ब्राह्मण                                                                 |                      |
| २७६-ज्येष्ठ श्रेष्ठ दृष्टिसे प्राणीपासन्त                                      | १२४५                 |
| २८०-वसिष्ठादृष्टिसे वाक्की उपासना                                              | १२५०                 |
| २८१-प्रतिष्ठादृष्टिसे चक्षुकी उपासना                                           | १२५१                 |
| २६२–सम्पद्दृष्टिसे श्रोत्रकी उपासना                                            | १२५२                 |
| २८३-आयतनदृष्टिसे मनकी उपासना                                                   | १२५३                 |
| २-७-जन्मित्रिये रेतसकी उपासना                                                  | - १२५४               |
| करते हुए वागादि प्राणाका बहु                                                   | [[4]<br>             |
| क्रीन बनाका गर्न निर्णाय करनेक लिय एक कसाटा वर्ष                               | ana Lizz             |
| कुन्द अल्पी जन्मणताकी प्रतिक्षां के लिये वाक्का उत्क्रमण अ।र पुन               | भवश ८५४५             |
| ज्यान जन्मण और परीक्षाम अस्पेल हानर पुनः रुप                                   | ••• १२४५             |
| को जन्म जन्मणा और परीक्षाम असफेल हाकर हुन. उनम                                 | *** १२५५             |
| व वात्र वाल्याम् और परिक्षाम् अस्पिल हाकर पुन- अवस                             | ••• १२५६             |
| े नन्यमण और पराक्षाम अंश्वेषण होतार है। वर्ग                                   | -                    |
| २६१-प्राणके उत्क्रमण करते ही अत्य द्वान्द्रयाका विचारत हो जा                   | गा<br>••• १२६०       |
| े ६ — ——के जेवजा महाकार केर्गा                                                 | • •                  |
| २६२-वागादिकृत प्राणकी स्तुति और उसे अन्न तथा वस्त्र प्रदान                     | , , , ,              |
|                                                                                |                      |
| द्विताय ब्राह्मण<br>२६३-प्रवाहणकी सभामेंश्वेतकेतुकाआना और प्रवाहणकाउससे प्रश्न | नी                   |
| २६४-प्रवाहणके पाँच प्रश्न और श्वतकतुका उन समान गरा पर                          | ••• १२७५             |
| अन्धिजता प्रकट करना                                                            |                      |

अनभिज्ञता प्रकट करना

••• १२७४

## चित्र-सूची

| १—भाष्यकार भगवान् शंकर               | (तिरंगा) २६ |
|--------------------------------------|-------------|
| २—मैत्रेयीको उपदेश                   | ,,          |
| ३ ब्रह्मचारियोंको याज्ञवल्क्यका आदेश | 400         |
| ४शाकल्यको शिर गिरना                  | 7           |
| ५-जनक-याज्ञवल्बय-संबोद               | 11<br>11    |
| ६-प्रवाहणकी सभामें श्वेतकेतु         | १           |

योस्मन्त्राप्रधमाण स्थान करतहा-त्राप्त्राहुद्भानतचित्ता स्थान्त । भण्टमागीः प्रयान्ति । शह्या नद्याण्डमण्डस्फ्टनपरिभया-सोऽस्मान्पयान्त्राहो भुद्धाविनिहितः पाञ्चजन्यो मुरारेः ॥



### बृहदारण्यकापनिषद् 📉 🐃

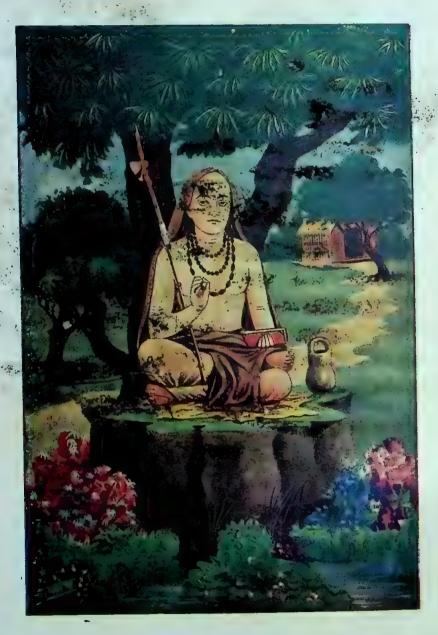

भाष्यकार भगवान् राङ्कर

3

## बृहदारगयकोपानेषद्

मन्त्रार्थ, बाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

शङ्करः शङ्कराचार्यः सद्गुरुः शर्वसिनम् । सर्वेषां शङ्कराः सन्तु सिचदानन्द्रस्थिणः ।

र शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ श्वान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ॐ वह (परब्रह्म) पूर्णं है और यह (कार्यंब्रह्म) भी पूर्णं है; क्योंकि पूर्णंसे पूर्णंकी ही उत्पत्ति होती है। तथा [प्रलयकालमें ]पूर्णं (कार्यंब्रह्म) का पूर्णंत्व लेकर (अपनेमें लीन करके) पूर्णं (परब्रह्म) ही बच रहता है। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

#### प्रथम ग्रह्याय

#### प्रथम ब्राह्मण

सम्बन्ध-भाष्य

ॐ नमो ब्रह्मादिस्यो ब्रह्म-विद्यासम्प्रदायकर्त्यभ्यो वंश-ऋषिस्यो नमो गुरुस्यः। 'उषा वा श्वरवस्य' इत्येव-माद्या वाजसनेयि-नामनिरुक्ति।

त्रामिनिर्वतिः
त्रामिनिर्वतिः
त्रामिनिर्वतिः
तस्या इयमल्पग्रन्था वृत्तिरारम्यते संसारच्याविवृत्सुभ्यः
संसारहेतुनिवृत्तिसाधनब्रह्मात्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये। सेयं ब्रह्मविद्या उपनिष्च्छब्दवाच्या
तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्यनतावसादनात् । उपनिष्वंस्य
सदेस्तदर्थत्वात् । तादथ्याद्
ग्रन्थोऽप्युपनिषद् उच्यते।

ॐ ब्रह्मविद्या-सम्प्रदायके प्रवर्तक [ वंश-ब्राह्मणोक्त ] गुरुपरम्परागत ब्रह्मादि वंश-ऋषियोंको तथा गुरु-देवको नमस्कार है।

'उषा वा अश्वस्य' इत्यादि मन्त्र-से आरम्भ होनेवाली वाजसनेयि-ब्राह्मणोपनिषद् है। संसार-बन्धन-को दूर करनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके लिये संसारके (अज्ञान) की निवृत्तिके साधन ब्रह्मारमैक्यबोधकी प्राप्तिके लिये उसकी यह अल्प ग्रन्थवाली (संक्षिप्त) व्याख्या आरम्भ की जाती है। यह ब्रह्मविद्या अपनेमें लगे हुए पुरुषोंके संसारका कारणसहित अत्यन्त अवसादन (उच्छेद) करती है, इसलिये उपनिषद् शब्दसे कही जाती है; क्योंकि 'उप' और 'नि' उपसर्गेपूर्वक सद्धातुका (अवसादन ही) अर्थं है। उस ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिरूप प्रयोजन-वाला होनेके कारण यह ग्रन्थ भी उपनिषद् कहा जाता है।

१. इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थ और घष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राह्मण 'वंशब्राह्मण' कहलाते हैं; क्योंकि उनमें इस ग्रन्थद्वारा प्रतिपादित विद्याओंकी आचार्यपरम्पराका उल्लेख किया गया है।

ब्राह्मण १ Q&F&F&F&F&F&F&F&F&F&F&F&F&F&F सेयं पड्डयायी अर्ण्येऽन्डय-

मानत्वादारण्यकम्,

रिमाणती बृहदारण्यकम् । तस्या-

स्य कर्मकाण्डेन सम्बन्धोऽभि-

धीयते । सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्य-

ज्ञानुमानास्यामनवगतेष्टानिष्टप्रा-

प्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः सर्व-

युरुपाणां निसर्गत एव तत्त्राप्ति-

परिहारयोरिष्टत्वात् । दृष्टविषये

चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायज्ञानस्य

प्रत्यत्तानुमानाम्यामेव सिद्धत्वा-

न्नागमान्वेषणा । न चासति जन्मान्तरसम्ब-

आत्मतत्वनिरूपणे इध्यातमास्तित्ववि-

शास्त्रस्यार्थवत्त्वम् ज्ञाने जनमान्त-

रेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारेच्छा स्यात

स्वभाववादिदर्शनात् । तस्मा-

ः यह छः अध्यायवाली उपनिषद् अरण्य (वन) में कही जानेके कारण आरण्यक है और अन्य उपनिषदोंकी अपेक्षा ] परिमाणमें बृहद् (बड़ी) होनेके कारण बृहदा-रण्यक कही जाती है। अब इसका कमंकाण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया जाता है। यह सारा ही वेद, जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य प्रमाणोंसे ज्ञान नहीं होता; उन इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिके उपायोंको प्रकाशित करनेवाला है, क्योंकि सभी पुरुषों-को स्वभावसे ही इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति इष्ट है। जो विषय प्रत्यक्ष हैं उनमें इष्टप्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिके उपायोंका ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंसे ही सिद्ध है, इसलिये वहाँ आगमप्रमाण हुँ ढनेकी आवश्यकता नहीं होती।

किंत् जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले आत्माके अस्तित्वका जन्मान्तर-ज्ञान न होनेपर सम्बन्धिनी इष्टप्राप्ति और अनिष्ट-निवृत्तिकी इच्छा भी नहीं हो सकती, जैसा कि स्वभाववादियों चार्वाकादिकों ) अतः जाता

१. अर्थात् आत्माके अस्तित्वको न जाननेवाले लोकायतिक और बौद्धोंकी जन्मान्तरमें इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारके उद्देश्यसे वैदिक क्रियाओंमें प्रवृत्ति नहीं होती-यह बात देखी गयी है।

ALECTON SCALE

**उजन्मान्तरसम्बन्ध्यात्माह्तित्वे** जनमान्तरेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारो-पायविशेषे च शास्त्रं प्रवर्तते। ''येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-**ऽस्तीत्येके नायमस्तीति** चैके" ् (क० उ०१।१। २०)-इत्युपक्रम्य ''अस्तीत्येवोपलब्ध व्यः" (क॰ उ०२।३। १३) इत्येवमादिनिर्णयद्शीनात्। "यथा च मरणं प्राप्य" (क० उ० २। २ । ६) इत्युपक्रम्य ''योंनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्'' ( क० उ० २ । २ । ७) इति च। "स्वयञ्ज्योतिः" (बृ० उ० ४ । ३ । ६ ) इत्यु-पक्रम्य ''तं विद्याकर्मणी सम-न्वारमेते" (४।४।२) ''पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" (३। २। १३) इति च। "ज्ञपयि-ष्यामि" ( वृ० उ० २ । १ । १५) इत्युपक्रम्य ''विज्ञानमयः''

जन्मान्तर--सम्बन्धो अस्तित्वं और जन्मान्तरकी इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टनिवृत्तिके उपायविशेषका निरूपण करनेमें प्रवृत्त होता है। जैसा कि [श्रुतिमें ] "मृत मन्ष्य-के विषयमें जो ऐसी शङ्का होती है कि कोई तो कहते हैं [ शरीरादिसे अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी ] आत्मा रहता है और कोई कहते हैं यह नहीं रहना" इस प्रकार उपक्रम करके "आत्मा है -ऐसा ही जानना चाहिये" इत्यादि निर्णय देखा जाता है तथा "[ब्रह्मको न जाननेसे] मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है" इस प्रकार आरम्भ करके "जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्रज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार कोई तो देह घारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त हो जाते हैं और कोई स्थावर हो जाते हैं" इस प्रकार कहा है। एवं "स्वयंप्रकाश है" इस प्रकार आरम्भ कर "ज्ञान और कर्म उसके जन्मान्तरके आर-म्भक होते हैं" तथा "वह पुण्यकर्म-से पुण्यवान् और पापकर्मीसे पापमय होता है" इत्यादि कहा गया है। इसी प्रकार "बतलाऊँगा" ऐसा उपक्रम कर "आत्मा विज्ञान-

(२।१।१६) इति च व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम् । तत्प्रत्यच्चविषयमेवेति चेन्न, प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वादिविप्रतिपत्ति-नात्मनोऽस्तित्व- दश्नात् । न हि देहान्तरसम्बन्धिन ञ्चात्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने लोकायतिका बौद्धाश्च नः प्रति-कूलाः स्युर्नास्त्यात्मेति वदन्तः। न हि घटादौ प्रत्यत्तविषये कश्चि-द्विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति । स्थाण्यादौ पुरुषादिदर्शनान्नेति चेन्न, निरूपितेऽभावात् । न हि प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थाण्वादौ विप्रतिपत्तिर्भवति । वैनाशिका-

स्त्वहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि

प्रतिजानते । तस्मात्प्रत्यत्तविषय-

प्रत्यचान्नात्मा-

मय है" इस प्रकार देहसे भिन्न आत्मा-का अस्तित्व बतलाया गया है।

यदि कहो कि आत्माका अस्तित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाणका ही विषय है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि इसके सम्बन्धमें विभिन्न वादियोंका मतभेद देखा जाता है। यदि देहान्तर-सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और बौद्ध 'आत्मा नहीं है' ऐसा कहते हुए हमारे प्रतिकूल न होते । घटादि जो प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं, उनमें 'घट 🐎 नहीं है' ऐसा संदेह किसीको नहीं होता। यदि कहो कि स्थाणु (ठूँठ) आदिमें पुरुषादिका भ्रम देखा जानेके कारण प्रत्यक्ष वस्तुमें संशयका अभाव नहीं बताया जा सकता तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी तरह देख लेनेपर उस संशयका अभाव हो जाता है। स्थाणु आदि-का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानेपर उसमें किसीको संदेह नहीं रहता। किंतु वैनाशिक तो 'अहम्' ऐसी देहान्तरच्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव वृत्तिके उदय होनेपर भी देहान्तरसे भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय करते हैं। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके विषयसे विलक्षण होनेके कारण प्रत्यक्षसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती।

वैलचण्यात्

स्तित्वसिद्धिः।

अत्या तथानुमानादांपे आत्मास्तिन्वे लिङ्गस्य दर्शित-त्वाल्लिङ्गस्य च प्रत्यत्तविषयत्वा-जन्मान्तरसम्बन्ध-न्नोति चेन. स्याग्रहणात् । आगमेन त्वात्मा-स्तित्वेऽवगते वेदप्रदर्शितलौकिक-लिङ्गविशेषैश्र तदनुसारिणो मी-मांसकास्तार्किकाश्च अहम्प्रत्यय-लिङ्गानि च वैदिकान्येव स्वमति-प्रभवाणीति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यत्तश्चानुमेयश्चात्मेति ।

सर्वथाप्यस्त्यात्मा देहान्तर-कर्मज्ञानकाण्डयोः सम्बन्धीत्येवं प्रति-प्रयोजनम्

इसी प्रकार अनुमानसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता ]। यदि कहो कि श्रुतिने आत्माके अस्तित्वमें लिङ्ग (बीज) दिखलाया है और लिङ्ग प्रत्यक्ष-प्रमाणका विषय होता है, इसलिये आत्मा [प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी विषय है ] केवल आगमका ही विषय नहीं है—तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्ध-का किसी अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता। आगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त लौकिक लिङ्गविशेषोंके द्वारा आत्मा-का अस्तित्व जान लेनेपर ही उसीका अनुसरण करनेवाले मीमांसक और नैयायिक वैदिक अहंप्रतीति और वैदिक लिङ्गोंको ही 'ये हमारी बुद्धिसे निकले हए तर्क हैं' ऐसी कल्पना करते हए कहते हैं कि 'आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमानका भी विषय है'।

सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला आत्मा है-ऐसा जानने-पत्तर्देहान्तरगतेष्टा- वाले तथा देहान्तरगत इष्टप्राप्ति और

१. अनुमानका स्वरूप यों है--इच्छा आदि किसीके आश्रित होते हैं; क्योंकि वे गुण हैं, जैसे रूप आदि। इस प्रकारके अनुमानद्वारा इच्छादिके आश्रयरूपसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता; वयोंकि इच्छादिका अधिष्ठान मन ही प्रसिद्ध है, मनसे अतिरिक्त इच्छादिकी उपलब्धि नहीं होती।

२. 'यः प्राणेन प्राणिति' इत्यादि श्रुतिके अनुसार प्राणनादि व्यापार ही आत्माके अस्तित्वमें लिङ्ग है।

でとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう निष्टप्राप्तिपरिहारोपायविशेषार्थिन-स्तद्विशेपज्ञापनाय कर्मकाण्डमार-च्धम् । न त्वात्मन इष्टानिष्टप्राप्ति-परिहारेच्छाकारणमात्मविषय-मज्ञानं कर्तृभोक्तृस्वरूपाभिमान-लक्षणं तद्विपरीतब्रह्मात्मस्वरूप-विज्ञानेनापनीतम्। यावद्धि तन्ना-कर्मफल-तावदयं रागद्वेपादिस्वाभाविकदोपप्रयुक्तः शास्त्रविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि चर्तमानो मनोवाकायेदेष्टादृष्टानिष्ट-साधनानि अधर्मसंज्ञकानि कर्मा-ण्युपचिनोति बाहुल्येन, स्वामा-्विकदोपबलीयस्त्वात् । स्थावरान्ताधोगतिः । कदाचि-च्छास्रकृतसंस्कारवलीयस्त्वम् , ततो मनआदिभिरिष्टसाधनं बाहु-ल्येनोपचिनोति धर्माख्यम् । तद्द्विविधम्-ज्ञानपूर्वकं केवलञ्च। तत्र केवलं पितृलोकादिप्राप्ति-फलम् । ज्ञानपूर्वकं देवलोकादि-

अनिष्टनिवृत्तिके उपायविशेषको जाननेकी इच्छावाले पुरुषोंको उस विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया है। उसमें आत्माकी इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ट-निवृत्तिकी इच्छाके कारण कर्त्व-भोक्तत्वाभिमानरूप आत्मविषयक अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्मात्म-स्वरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया गया। जवतक उस (अज्ञान) की निवृत्ति नहीं होतो, तबतक यह जीव कर्मफलके राग-द्रेषादिरूप स्वाभा-विक दोपोंसे प्रेरित होनेके कारण शास्त्रकथित विधि और निपेधका उल्लङ्कन करके भी बर्तता हुआ मन, वाणी और शरीरसे दृष्ट और अदृष्ट अनिष्टके साधनभूत अधर्मसंज्ञक कर्मोंको अधिकतासे करता रहता है, क्योंकि स्वभावजनित दोष बहुत प्रवल होता है। इससे उसे स्थावर-पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है। कभी शास्त्रोक्त संस्कारोंकी प्रवलता होती है, उस समय यह मन आदिसे अधिकतर धर्मसंज्ञक इष्टसाधनोंका सम्पादन करता है। वे ज्ञान (उपासना) पूर्वक और केवल भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें केवल धर्म पित्रलोकादिकी प्राप्तिरूप फलवाले हैं और ज्ञानपूर्वक वर्म देवलोकसे

ब्रह्मलोकान्तप्राप्तिफलम् । च शास्त्रम्-''आत्मयाजी श्रेया-न्देवयाजिनः" ( शत० ब्राह्म०) इत्यादि । स्मृतिश्र ''द्विविधं कर्म वैदिकम्'' (मनु०१२।८८) इत्या-द्या। साम्ये च धर्माधर्मयोः मनुष्य-त्वप्राप्तिः। एवं ब्रह्माद्या स्थावरान्ता स्वाभाविकाविद्यादिदोषवती धर्मा-धर्मसाधनकृता संसारगतिनीम-रूपकमीश्रया । तदेवेदं व्याकृतं साध्यसाधनरूपं जगत्त्रागुत्पत्ते-रव्याकृतमासीत् । स बीजाङ्करादिवद्विद्याकृतः संसार ञ्चात्मनि क्रियाकारकफलाध्या-रोपलच्चणोऽनादिरनन्तोऽनर्थः, इत्येतस्माद्विरक्तस्याविद्यानिवृत्तये तद्विपरीतत्रह्मविद्याप्रतिपन्यर्थोप-निपदारभ्यते ।

अस्य त्यश्चमेधकर्मसम्बन्धिनो

अव्वमेधनाह्मण- विज्ञानस्य प्रयोजनं

प्रयोजनम् येषामश्चमेधे न

लेकर ब्रह्मलोकतककी प्राप्तिरूप फलवाले हैं। ऐसा ही शास्त्र भी कहता है—''देवोपासककी अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ट है।" ''वैदिक कर्म दो प्रकारका है''(प्रवृत्ति-प्रवान और निवृत्तिप्रधान ) ऐसी स्मृति भी है। धर्म और अधर्मकी समान मात्रा होनेपर मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म एवं अधर्भरूप साधनसे होनेवाली ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त नाम, रूप एवं कर्मके आश्रित स्वाभाविक अवि-द्यादि दोषवाली सांसारिक गति है। वह यह साध्यसाधनरूप व्याकृत जगत् उत्यत्तिसे पूर्व ग्रव्याकृत था। आत्मामें किया, कारक एवं फलका आरोपरूप यह अविद्याकृत संसार र्बाजाङ्कुरादिके समान ∫प्रवाहरूप-से ] अनादि और अनन्त अनर्थरूप है; अतः इससे विरक्त हुए पुरुषकी अविद्याकी निवृत्तिके लिये इससे विपरीत ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिरूप प्रयोजनवाली यह उपनिषद् आरम्भ की जाती है।

[ इस उपनिषद्के आरम्भमें कहे हुए ] इस अश्वमेधकर्मसम्बन्धी विज्ञानका तो यही प्रयोजन है कि

१. सर्वत्र परमात्मबृद्धि रखकर नित्य कर्मांका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष आत्मयाजी (आत्मोपासक) है और कामनापूर्वक देवताओंकी उपासना करनेवाला देवयाजी (देवोपासक) है।

अधिकारस्तेपामस्मादेव विज्ञानात्। फलप्राप्तः। 'विद्यया वा कर्मणा वा' ''तद्वैतल्लोकजिदेव'' ( वृ० उ०१।३।२८) इत्येवमादि-श्रातिभ्यः। कर्मविपयत्वमेव विज्ञानस्येति चेन, 'योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद" इति विकल्पश्रतेः। विद्याप्रकरणे चाम्नानात् कर्मान्तरे च सम्पादनद्रश्नाद् विज्ञानात् तत्फलप्राप्तिरस्तीत्यवगम्यते सर्वेषां च कर्मणां परं कर्माश्वमेधः सम्िव्यष्टिप्राप्तिफलस्वात्। तस्य ग्राम्त्रानं चेह ब्रह्मविद्याप्रारम्भ सर्वकर्मणां संसारविषयत्वप्रदश-

जिनका [ असामर्थ्यवश ] अश्वमेष यज्ञमें अधिकार नहीं है उन्हें इस विज्ञानसे ही उसके फलकी प्राप्ति हो जाय; जैसा कि 'ज्ञान (उपासना) से अथवा कर्मसे [ उसके फलकी प्राप्ति होती है ]'' ''वह यह ( प्राणदर्शन ) लोक-प्राप्तिका साधन है'' इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

यदि कहो कि अश्वमेधविज्ञान अश्वमेधकर्मसे ही सम्बन्ध रखता है तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि "जो अश्वमेघसे यजन करता है अथवा जो इसे इस प्रकार जानता है [ वह सब पापोंको पार कर जाता है ]" इस प्रकार कर्मके ज्ञान और अनु-ष्टानका विकल्प बतलानेवाली श्रुति है। इसके सिवा इसका उल्लेख उपासनाप्रकरणमें होनेसे अश्वमेधसे भिन्न [चित्याग्नि ] कर्ममें ' इसका सम्पादन देखा जानेसे भी यह ज्ञात होता है कि अश्वमेय-विज्ञानसे भी अश्वमेधका ही फल मिलता है। समष्टि और व्यष्टि हिरण्यगर्भकी प्राप्तिरूप फलवाला होनेसे समस्त कर्मीमें अश्वमेध कर्म उत्कृष्ट है। यहाँ ब्रह्मविद्याके आरम्भ-में उसका उल्लेख समस्त कर्मोंका

१ 'अयं वै लोकोऽग्निः' ( वृ० उ० ६ । २ । ११ ) इत्यादि वाक्यद्वारा ।

नार्थम् । तथा च दर्शियष्यति | संसारसम्बन्धित्व प्रदर्शित करनेके

फलमशनायामृत्युभावम् । न नित्यानां संसारविषयफल-त्वमिति चेन्न, सर्वकर्मफलोप-संहारश्रुतेः। सर्वं हि पत्नीसम्बद्धं कर्म । "जाया मे स्यात्" एतावान्वै कामः'' (बृ०उ० १। ४। १७) इति निसर्गत एव सर्वकर्मणां काम्यत्वं दर्शयित्वा, पुत्रकर्मापरविद्यानां च ''मनुष्य-लोकः पित्रलोको देवलोकः" ( चृ० उ० १ । ४ । १६ ) इति फलं दर्शियत्वा, त्र्यन्नात्मकतां चान्ते उपसंहरिष्यति ''त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म" ( वृ० उ० १।६।१) इति । सर्वकर्मणां फलं व्याकृतं संसार एवेति ।

इदमेव त्रयं प्रागुत्वत्तेस्तर्ह-च्याकृतमासीत्। तदेव पुनः सर्व-प्राणिकर्मवशाद्धचाकियते बीजा-दिव बृत्तः। सोऽयं च्याकृता- संसारसम्बन्धित्व प्रदिशत करनेके लिये किया गया है। इसी प्रकार श्रुति हिरण्यगर्भको क्षुधारूप मृत्यु-भावकी प्राप्ति दिखलावेगी।

यदि कहो कि नित्यकर्म संसार-विषयक फलवाले नहीं हैं तो यह ठीक नहीं. क्योंकि समस्त कर्मफलों-का [ सांसारिक विषयोंमें ही ] उपसंहार किया जाता है-ऐसी श्रुति है। सारे ही कर्मीका सम्बन्ध स्त्रीसे है। "मुफे स्त्री प्राप्त हो" इतनी ही कामना है" इस प्रकार स्वभावसे ही समस्तकर्मीकी सकामता दिखलाकर फिर पुत्र, कर्म और अपरा विद्यांके "मन्ष्यलोक, पितृलोक और देवलोक'' इस प्रकार विभिन्न फल दिखाते हुए श्रुति "यह जगत् नाम,रूप और कर्म-इन तीन अवयवोंसे युक्त है" ऐसा कहकर अन्तमें इसकी तीन अन्नरूपताका उपसंहार करेगी। तात्पर्य यह है कि समस्त कर्मोंका फल व्याकृत संसार ही है।

यही त्रय उत्पत्तिसे पूर्वं तो अव्याकृत ही था। वही बीजसे वृक्षके समान समस्त प्राणियोंके कर्मंवश व्याकृत हो जाता है। वह यह व्यक्ताव्यक्तरूप संसार अविद्याका व्याकृतरूपः संसारोऽविद्याविषयः; क्रियाकारकफलात्मकतया आत्म-रूपत्वेनाध्यारोपितः अविद्ययेव मूर्तामूर्ततद्वासनात्मकः । अतो विलक्षणोऽनामरूपकर्मात्मकोऽद्वयो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि क्रि-याकारकफलभेदादिविपर्ययेणाव-भासते । अतोऽस्मात्कियाकारक-फलभेदस्वरूपाद् एतावदिदमिति साध्यसाधनरूपाद्विरक्तस्य कामा-दिदोषकर्मवीजभूताविद्यानिवृत्तये रज्ज्वामिव सपविज्ञानापनयाय ब्रह्मविद्या आरम्यते ।

तत्र तावदश्यमेधविज्ञानाय
'उपा वा श्रक्ष्यस्य' इत्यादि ।
तत्राक्ष्यविषयमेव दर्शनमुच्यते
प्राधान्यादक्ष्यस्य । प्राधान्यं च
तन्नामाङ्कितत्वात्क्रतोःप्राजापत्यत्वाच ।

energy: reasons विषय है। अविद्यासे ही मूर्त्त, अमूर्त्त और उनकी वासनारूप यह संसार क्रिया, कारक और फलरूप होनेसे आत्मभावसे आरोपित होता है। इससे भिन्न आत्मा नाम, रूप और कर्मसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य-गुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप होनेपर भी क्रिया, कारक और फल-भेदादि विपरीत भावसे प्रतीत होता है। अतः इस राध्य-साधनरूप एवं क्रिया, कारक और फल-भेदरूप संसारसे 'यह इतना ही है' इस प्रकार विरक्त हुए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मीं-को बीजभूता अविद्याकी, रज्जुमें सपँज्ञानके बाधके समान, निवृत्ति करनेके लिये ब्रह्मविद्याका आरम्भ किया जाता है।

उसमें अश्वमेधिवद्याका वर्णन करनेके लिये 'उषा वा अश्वस्य' इत्यादि मन्त्र कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञमें अश्वकी प्रधानता होनेके कारण यहाँ अश्वविषयक दृष्टि ही कही गयी है। यह यज्ञ 'अश्व' नामसे अङ्कित है और इसका देवता प्रजापित है, इसीलिये इसमें अश्वकी प्रधानता मानी गयी है।

ग्रश्वके ग्रवयवोंमें कालादि-दृष्टि

ॐ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यश्रक्षु-

र्वातः प्राणो व्यात्तमग्निर्वेश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य । द्योः पृष्ठमन्तिरक्षमुद्रं पृथिवी पाजस्यं दिशः पार्श्वे अवान्तरिद्शः पर्शव ऋतवो इङ्गानि मासाश्चार्धमा-साश्च पर्वागयहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्रागयस्थीनि नभो मासानि । ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो गुद्रा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषध्यश्च वनस्पत्यश्च लोमान्युद्यन्पूर्वाधों निम्लोचञ्जवनाधों यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधृनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवास्य वाक् ॥ १ ॥

ॐ उषा ( व्राह्ममुहूर्त्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञीय अश्वका आत्मा है। द्युलोक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पैर रखनेका स्थान है, दिशाएँ पार्श्वभाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसिलयाँ हैं, ऋतुएँ अङ्ग हैं, मास और अर्द्धमास पर्व ( सिन्धस्थान ) हैं, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियाँ हैं, आकाश ( आकाशस्थित मेघ ) मांस हैं, बालू ऊवध्य ( उदरस्थित अर्धपक्व अन्न ) है, निदयाँ नाडी हैं, पर्वत यकृत् (जिगर) और हृदयगत मांसखण्ड हैं, ओषि और वनस्पितयाँ लोम हैं, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपरका भाग और नीचेकी ओर जाता हुआ सूर्य किटसे नीचेका भाग है। उसका जमुहाई लेना विजलीका चमकना है और शरीर हिलाना मेघका गर्जन है। वह जो सूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और वाणी ही उसकी वाणी है। १॥

उपा इति, ब्राह्मो मुहूर्त उपाः।

वैशब्दः स्मरणार्थः प्रसिद्धं कालं

'उषा वा' इत्यादि । ब्राह्ममुहूर्तका नाम उषा है । 'वै' शब्द स्मरण करानेके लिये है । यह प्रसिद्ध काल-का स्मरण कराता है । वह प्रसिद्ध उषाकाल प्रधान होनेके कारण

स्मारयति । शिरः प्राधानयात् ।

शिरश्र प्रधानं शरीरावयवानाम् ।

श्रश्यस्य मेध्यस्य मेधाईस्य यज्ञियस्योपाः शिर इति सम्बन्धः ।
कर्माङ्गस्य पशोः संस्कर्तव्यत्वात्
कालादिदृष्ट्यः शिर श्रादिषु न्निप्यन्ते । प्राजापत्यत्वं च प्रजापतिदृष्ट्यध्यारोपणात् । काललोकदेवतात्वाध्यारोपणं च प्रजापतित्वकरणं पशोः । एवंरूपो
हि प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरणभिव प्रतिमादौ ।

सूर्यश्रक्षः शिरसोऽनन्तरत्वात् सूर्याधिदैवतत्वाच । वातः प्राणो वायुस्वाभाव्यात् । व्यात्तं विद्यतं मुखमग्निवैंश्वानरः । वैश्वानर इत्यग्नेविंशेषणम् । वैश्वानरो नामाग्निविंद्यतं मुखमित्यथों मुखस्याग्निदैवतत्वात् । संवत्सर ज्ञात्मा, संवत्सरो द्वादशमासस्त्र-

शिर है। शिर भी शरीरके अवयवों-में प्रधान है। अतः मेध्य-मेधाई (यज्ञार्ह) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका उषा शिर है-ऐसा इसका अन्वय है। कर्मके अङ्गभूत पशुका संस्कार किया जाना चाहिये, इसलिये उसके शिर आदिमें कालादिदृष्टियाँ की जाती हैं। उसमें प्रजापति-दृष्टिका अध्या-रोप किया जाता है, इसीसे यह प्राजापत्य (प्रजापतिदेवतासम्बन्धी) है। काल, लोक और देवत्वका आरोप करना ही पशुका प्रजापतित्व सम्पादन करना है। जिस प्रकार प्रतिमादिमें विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा की जाती है उसी प्रकार यह उक्त-रूपसे प्रजापति है।

COLOR DE LA COLOR

[जिस प्रकार उषाके अनन्तर सूर्य दिखायी देता है उसी प्रकार] शिरके अनन्तर नेत्र हैं और सूर्य ही नेत्रोंका अभिमानी देव है, इसलिये सूर्य उसका नेत्र है। वायु प्राण है, क्योंकि वह वायुके-से स्वभाववाला है। वैश्वानर अग्नि व्याप्त यानी खुला हुआ मुख है। वैश्वानर यह अग्नि-का विशेषण है। अर्थात् वैश्वानर अग्नि उसका खुला हुआ मुख है; क्योंकि मुखका अधिष्ठा त्रदेव अग्नि ही है। संवत्सर आत्मा है; संवत्सर बारह या तेरह महीनेका होता है,

योदशमासो वा, आत्माशरीरम्।
कालावयवानां च संवत्सरः.
शरीरम्, शरीरं चात्मा "मध्यं ह्येपामङ्गानामात्मा" इति श्रुतेः।
अश्वस्य मेध्यस्येति सर्वत्र।नुपङ्गार्थं पुनर्वचनम्।

द्यौः पृष्टमुर्ध्वत्वसामान्यात् ।

अन्तरिक्षमुद्रं सुषिरत्वसामान्यात्। प्रथिवी पाजस्यं पादस्यं पाजस्य-मिति वर्णव्यत्ययेन, पादासन-स्थानमित्यर्थः । दिशश्रतस्रोऽपि पार्थे पाक्वेन दिशां सम्बन्धात् । पार्श्वयोर्दिशां च सङ्ख्यावैषम्या-द्युक्तमिति चेन्न, सर्वमुखत्वोप-पत्तरश्चस्य पार्श्वाभ्यामेव सर्वदिशां सम्बन्धाददोपः । **अवान्तरदिश** 

वह उसका आत्मा यानी शरीर है। कालके अवयवोंका संवत्सर ही शरीर है, और ''इन सब अङ्गोंका मध्यभाग आत्मा है'' इस श्रुतिके अनुसार शरीर ही आत्मा है। 'अश्वस्य मेध्यस्य' इसकी पुनरुक्ति इसका सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके लिये है।

ऊर्ध्वत्वमें समानता होनेके कारण चूलोक उसका पृष्ठभाग है, अवकाश या छिद्ररूपतामें समानता होनेके कारण अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पाजस्य-पादस्य यानी पेर रखनेका स्थान है। 'पादस्य' के वर्ण (द) का ['व्यत्ययो बहुलम्' (पा०सू० ३।१। ८५) इस सूत्रके अनुसार जकारके रूपमें] व्यत्यय होनेसे 'पाजस्य' हुआ है। चारों दिशाएँ पार्श्वभाग हैं, क्योंकि पाइवेंसे दिशाओंका सम्बन्ध है। [यदि कहो कि ] पार्श्व और दिशाओं की 'संख्यामें समानता न होनेके कारण ऐसा कहना उचित नहीं है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अश्वका मुख सभी दिशाओं की ओर हो सकता है, अतः उसके पार्श्वीका सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके कारण इसमें कोई दोप नहीं है।

१. क्योंकि दिशाएँ चार हैं और पार्श्व केवल दो होते हैं।

आग्नेटयाद्याः पर्शवः पार्श्वास्थीनि । ऋतवोऽङ्गानि संवत्सरावयवत्वाद-ङ्गसाधम्पात् । मासाश्रार्घमासाश्र पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात् । अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात् श्राजापत्यदैविवित्रंयमानुपाणि, प्र-तिष्ठाः पादाः प्रतितिष्ठत्येतैरिति । श्रहोरात्रीहं कालात्मा प्रतितिष्ठ-त्यश्चश्च पादेः।

नसत्राण्यस्थीनि शुक्लत्वसामा-न्यात् । नभो नभःस्था मेघा अन्त-रित्तस्योदरत्वोक्तेः, मांसान्युदक-रुधिरसेचनसामान्यात्। ऊवध्यं उदरस्थमर्घजीर्णमशनं सिकता

आग्नेयी आदि अवान्तर दिशाएँ पार्श्वभागकी पसलियाँ अर्थात अस्थियाँ हैं। ऋतुएँ ग्रङ्ग हैं, क्योंकि संवत्सरके अवयव होनेके कारण अङ्गोंसे उनकी समानता है। मास और अर्घमास पर्व-सिवयाँ हैं; क्योंकि सन्विसे उनकी समानता है। दिन और रात्रि प्रतिष्ठा है। 'अहो-रात्राणि' इस पदमें बहुवचन होनेके कारण प्रजापति, देवता, पितृगण और मनुष्य सभीके दिन-रात प्रतिष्टा अर्थात् पाद हैं, क्योंकि इनसे वह प्रतिष्ठित होता है। कालात्मा दिनरात्रिके द्वारा प्रतिष्टित होता है और अइव पैरोंके द्वारा।

> गुक्लत्वमें समानता होनेके कारण नक्षत्र अस्थियाँ हैं । आकाश अर्थात् आकाशस्थित मेघ, क्योंकि अन्तरिक्ष (ग्राकाश) की उदर-रूपता कही जा चुकी है, मांस हैं, क्योंकि जलरूप रुधिर वरसानेमें उनकी मांससे समानता है। अव-यवोंके विलग-बिलग रहनेमें समा-नता होनेके कारण बालू ऊवध्य-

१. प्रजापतिका एक अहोरात्र दो सहस्र युगका होता है, देवताओंका अहो-रात्र उत्तरायण और दक्षिणायनरूप है, पितृगणका अहोरात्र शुनलपक्ष और कृष्ण पक्ष है तथा मनुष्यका अहोरात्र एक दिन और एक रात्रि है।

विश्लिष्टावयवत्वसामान्यात् ।
सिन्धवः स्यन्दनसामान्यात् ।
गुदा नाड्यो वहुवचनाच । यकुच
चलोमानश्च हृदयस्याधस्ताह् जिणोत्तरौ मांसखण्डौ । क्लोमान
इति नित्यं वहुवचनमेकस्मिन्नेव ।
पर्वताः काठिन्यादुच्छित्रत्वाच ।
न्योषधयश्च क्षुद्राः स्थावरा वनस्पतयो महान्तो लोमानि केशाश्च
यथासम्भवम् ।

उद्यमुद्गच्छन्भवति सविता

ऋामध्याह्वादश्वस्य पूर्वाधो नाभे
ऋध्वीमत्यर्थः । निम्लोचन्नस्तं

यन्नामध्याह्वाज्ञघनाधोऽपरार्धः पू
वीपरत्वसाधम्यीत् । यद्विज्ञम्भते

गात्राणि विनामयति विचिपति

तद्विद्योतते विद्योतनं मुख्यन
विदारणसामान्यात्। यद्विश्रुचुतेगा-

उदरस्थित अर्घजीण अन्न हैं। सिन्धु अर्थात् स्यन्दन (बहनें) में समानता होनेके कारण निंदयाँ गुदा-नाडियाँ हैं, क्योंकि यहाँ 'सिन्धवः' और 'गुदाः' दोनों ही पद बहुवचनान्त हैं'। कठिन और ऊँचे उठे हुए होनेके कारण पर्वत यकृत् और क्लोमा' हैं। 'यकृत्' और 'क्लोमा' हदयके अधोभागमें सीधे और बायें दो मांसखण्ड हैं। 'क्लोमानः' यह एकके ही अर्थमें नित्य बहुवचनान्त होता है। ओषधि—क्षुद्र स्थावर ये यथासम्भव लोम और केश हैं।

सूर्य जो मध्याह्नकालपर्यन्त उदित होता—ऊपरकी ओर जाता है वह अश्वका पूर्वार्घ यानी नाभिसे ऊपर-का भाग है और निम्लोचन् अर्थात् मध्याह्नकालसे अस्तकी ओर जाता हुआ वह सूर्य जघनार्ध-अपरार्ध ( नीचेका भाग ) है, क्योंकि पूर्वत्व और अपरत्वमें उन ( उदित और अस्त होते हुए सूर्य ) की समानता है। तथा वह जो जमुहाई लेता अर्थात् अङ्गोंको फैलाता यानी उन्हें विशेषरूपसे भाड़ता है वह बिजलीका चमकना है, क्योंकि विद्योतन और मुख एवं मेवके विदारणमें

१. अतएव यहाँ 'गुदा' शब्द लोकप्रसिद्ध नितम्ब-अर्थका बोधक नहीं हो सकता।

गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति
गर्जनशब्दसामान्यात्। यन्मेहति
मूत्रं करोत्यश्चस्तद्वर्पति वर्पणं तत्
सेचनसामान्यात्। वागेव शब्द
एवास्याश्चस्य वागिति, नात्र
करपनेत्यर्थः॥१॥

समानता है। तथा वह जो हिलाता अर्थात् शरीरको कम्पित करता है वह मेघका गर्जन है; क्योंकि इन दोनोंहीमें गर्जन-शब्द रहनेमें समानता है। और वह अश्व जो मूत्रत्याग करता है वही वर्षा होना है, क्योंकि भिगोनेमें इन दोनोंकी समानता है। वाक् अर्थात् शब्द ही इस अश्वकी वाणी है; तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई कल्पना नहीं है॥ १॥

अरवमेधसम्बन्धी महिमासंज्ञक ग्रहादिमें ग्रहरादिदृष्टि

त्रहर्वा इति । सौवर्णराजतौ

महिमारूवौ ग्रहावश्वस्याग्रतः

पृष्ठतश्च स्थाप्येते तद्विपयमिदं

दर्शनम्—

'अहर्वा' इत्यादि । अश्वके आगे और पीछे महिमा नामके सोने और चाँदीके दो ग्रह (यज्ञीय पात्रविशेष) रक्खे जाते हैं; उन्होंसे सम्बन्ध रखनेवाली यह दृष्टि है—

अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अहवं महिमानावभितः सम्बभूवतुः। हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वासुरानश्वो मनु-ष्यान् समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी पूर्व समुद्र योनि है। रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम) समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछेके महिमासंज्ञक ग्रह हुए। इसने हय होकर देवताओंको, वार्जा होकर गन्धर्वोंको, अर्वा होकर असुरोंको और अश्व होकर मनुष्योंको वहन किया है। समुद्र ही इसका बन्धु है और समुद्र ही उद्गमस्थान है।। २।।

**ग्रहः सौवर्णो ग्रहो दीप्ति-**्सामान्याद्वै। अहरश्वं पुरस्तान्महि-मान्वजायतेति कथम् ? अधस्य अजापतित्वात् । प्रजापतिर्ह्यादि-त्यादिलत्तणोऽह्वा लक्ष्यते । अश्वं ज्जियत्वाजायत सौवर्गो महिमा अहो वृत्तमनु विद्योतते विद्यदिति यद्वत् । तस्य ग्रहस्य पूर्वे पूर्वः समुद्रे समुद्रो योनिविभक्तिव्यत्य-येन । योनिरित्यासादनस्थानम् । तथा रात्री राजतो ग्रहो वर्ण-सामान्याज्ञधन्यत्वसामान्याद्वा । रानमश्वं पश्चातपृष्ठतो महिमान्व-जायत, तस्यामरे समुद्रे योनिः। महिमा महत्त्वात् । अधस्य हि

दीप्तिमें समानता होनेके कारण दिन ही स्वर्णमय ग्रह है। दिन ही इस अश्वके सामने महिमारूपसे प्रकट हआ, सो किस प्रकार? क्योंकि यह अश्व प्रजापतिरूप है; आदित्यादि-रूप प्रजापति ही दिनसे लक्षित होता है। जिस प्रकार वृक्षको लक्ष्य वनाकर विजली चमकती है उसी प्रकार इस अश्वको लक्षित कराकर दिनरूप सुवर्णमय महिमासंज्ञक ग्रह प्रकट हुआ है। उस ग्रहका 'पूर्व समुद्रे' अर्थात् पूर्वसमुद्र योनि है। योनि अर्थात् प्राप्तिस्थान है। यहाँ विदिक प्रक्रियाके अनुसार | प्रथमा विभक्तिका सप्तमीके रूपमें व्यत्यय हुआ है, अतः 'पूर्वे समुद्रे' का 'पूर्वः समद्रः' अर्थ किया गया है।

इसी प्रकार वर्णमें और निकृष्टतामें समानता होनेके कारण रात्र— राजत ( चाँदीका ) ग्रह है। यह इस अश्वके पीछेकी ओर यानी पृष्ठभागमें महिमारूपसे प्रकट हुई। उसका पश्चिमसमुद्र उद्गमस्थान है। महत्ताके कारण ये 'महिमा' कहलाते हैं। यह अश्वकी विभूति ही है कि विभृतिरेषा यत्सौवर्णो राजतश्र ग्रहा**बुभयतः स्थाप्येते । तावे**तौ वै महिमानौ महिमाच्यौ ग्रहावश्व-मभितः सम्बभ्वतुरुक्तत्वचणावेव सम्भृतौ । इत्थमसावश्चो महत्त्व-युक्त इति पुनर्वचनं स्तुत्यर्थम् ।

.तथा च हयो भृत्वेत्यादि स्तुत्यथमेव । हयो हिनोतेगति-विशिष्टगतिरित्यर्थः । जातिविशेषो वा। देवानवहद् द्वत्वमगमयत्त्रजापतित्वात् द्वानां वा वोढाभवत् । ननु निन्दैव वाहनत्वम्।

नैपदोषः,वाहनत्वं स्वाभाविक-मश्वस्य । स्वाभाविकत्वादुच्छाय-प्राप्तिर्देवादिसम्बन्धोऽक्वस्येति स्तुतिरेवेषा । तथा वाज्यादयो जातिविशेषाः। वाजी भृत्वा

energarerererererererererererere इसके आगे-पीछे सुवर्ण ग्रौर चाँदीके ग्रह (पात्रविशेष) रखे जाते हैं। वे ये महिमा अर्थात् ऊपर बतलाये हुए लक्षणोंवाले महिमासंज्ञक ग्रह ही अश्वके आगे-पीछे प्रकट हुए हैं। इस प्रकार यह अश्व महत्त्वयुक्त है-यह पुनरुक्ति अश्वकी स्तुतिके लिये है।

> तथा 'हयो भूत्वा' इत्यादि वानय भी अश्वकी स्तुतिके ही लिये है। गतिकर्मक 'हि' धातुका रूप 'हय' है, अत: 'हय' का अर्थ विशिष्ट-गतिमान् है। अथवा 'हय' अश्वकी जातिविशेष है। हय होकर उसने देवताओंको वहन किया अर्थात् प्रजापति होनेके कारण उन्हें देदत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह देवताओंका वाहन हुआ।

शङ्का-किंतु वाहन होना तो निन्दा ही है [स्तुतिके लिये कैसे कहा ? ]।

समाधान-यह कोई दोषकी बात नहीं है, अरवका वाहन होना तो स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक होनेके कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो उच पदको प्राप्ति ही है, अत: यह उसकी स्तुति ही है। इसी प्रकार वाजी आदि भी जाति विशेष हैं।

गन्धर्वानवहदित्यनुषङ्गः। तथा-र्वा भूत्वासुरान्। अश्वो भूत्वा मनुष्यान्। समुद्र एवेति परमात्मा वन्धुर्वन्धनं बध्यतेऽस्मिन्निति। समुद्रो योनिः कारणमुत्पत्तं प्रति। एवमसौ शुद्धयोनिः शुद्धस्थिति-रिति स्त्यते। "अप्सु योनिर्वा श्रश्वः" इति श्रुतेः प्रसिद्ध एव वा समुद्रो योनिः॥ २॥ अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है— वाजी होकर उसने गन्धवींका वहन किया तथा अर्वा होकर असुरोंका और अश्व होकर मनुष्योंका वहन किया। समुद्र अर्थात् परमात्मा ही इसका बन्धु—वन्धन है, क्योंकि इसी-में यह बाँधा जाता है तथा समुद्र ही योनि यानी इसकी उत्पत्तिमें कारण है। इस प्रकार यह शुद्ध योनि और शुद्ध स्थितिवाला है— ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जाती है। अथवा "अश्व जलमें योनिवाला है" इस श्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध समुद्र ही इसकी योनि है।। २॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये प्रथममञ्ज्ञेषे प्रथममञ्ज्ञेष्ट्राह्मणम् ॥ १ ॥

## द्वितीय ब्राह्मण

ग्रश्वमेधसम्बन्धी ग्रग्निकी उत्पत्ति

त्र्रथाग्नेरश्वमेधोपयोगिकस्यो-त्पत्तिरुच्यते । तद्विषयदर्शन-

विवत्तयैवोत्पत्तिः स्तुत्यर्था ।

अव आगे अश्वमेधमें उपयोगी अग्निकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है। तद्विषयक दृष्टि कहनेकी इच्छासे ही जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है वह स्तुतिके लिये है।

नैवेह किञ्चनाय आसीन्मृत्युनैवेद्मावृतमासीत्। अश्वनाययाशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्या-मिति। सोऽर्चन्नचरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे

## कमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वं कं ह वा अस्मै भवति य एवमेतद्र्कस्यार्कत्वं वेद् ॥ १ ॥

पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्युसे ही आवृत था। यह अशनाया (क्षुधा) से आवृत था। अशनाया ही मृत्यु है। उसने 'मैं आत्मा (मन) से युक्त होऊँ' ऐसा मन किया। उसने अर्चन (पूजन) करते हुए आचरण किया। उसके अर्चन करनेसे आप हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिये क (जल) प्राप्त हुआ है, अतः यही अर्कका अर्कत्व है। जो इस प्रकार अर्कने इस अर्कत्वको जानता है उसे निश्चय क (सुख) होता है।। १।।

नैवेह किश्चनाग्र श्रासीत्। इह संसारमण्डले किश्चन किश्चि-दिप नामरूपप्रविभक्तविशेपं नैवासीट् न वभूव श्रग्ने प्रागुत्प-त्तर्मनश्रादेः।

कि शून्यमेत्र स्यात् ''नैवेह सत्कारणवाद- किश्चन''इति श्रुतेः। साधनम् न कार्यं कारणं वासीत्। उत्पत्तेश्च, उत्पद्यते हि घटः, श्रतः प्रागुत्पत्तेर्घटस्य नास्तित्वम्। ननुकारणस्य न नास्तित्वं यहाँ-इस संसारमण्डलमें किन्द्रनमात्र
-कुछ भी-नाम-रूपमें विभक्त हुआ
कोई भी पदार्थं विशेष नहीं था।
श्र्व्यवादी—तो क्या उस समय
श्रूच्य ही था, क्यों कि "यहाँ कुछ
भी नहीं था" ऐसी श्रुति है। अतः

भी नहीं थां" ऐसी श्रुति है। अतः कार्य या कारण कुछ भी नहीं था। इसके सिवा उत्पत्ति होनेसे भी यही सिद्ध होता है। घट उत्पन्न होता है, इसलिये उत्पत्तिसे पूर्व घटकी सत्ता नहीं होती।

पहेले यहाँ कुछ भी नहीं था।

अर्थात् मन आदिकी उत्पत्तिसे पूर्व

सिद्धान्ती—िंकतु कारणका तो अभाव नहीं होता, क्योंकि [घटो-त्पत्तिसे पूर्व भी ] मृस्पण्डादि देखे

मृत्पिएडादिद्र्जनात् । यन्नोप-

१. 'अर्चते कम् अर्कम्' अर्थात् जिसके अर्चन करनेवालेको क (जल या मुख) हो उसका नाम अर्क है। इस ब्युत्पत्तिसे 'अर्क' अग्निको कहते हैं।

लभ्यते तस्यैव नास्तिता । अस्तु कार्यस्य न तु कारणस्य, उपलभ्य-मानत्वात् ।

नः प्रागुत्पत्तेः सर्वानुपत्त-म्भात् । अनुपत्तव्धिश्चेदभावहेतुः सर्वस्य जगतः प्रागुत्पत्तेर्ने कारणं कार्य' वोपलभ्यते । तस्मात्सर्व-स्येवाभावोऽस्तु ।

नः ''मृत्युनैवेदमावृतमासीत्'' इति श्रुते: । यदि हि किश्चिदपि नासीद् येनात्रियते यच्चात्रियते तदा नावक्ष्यत्'मृत्युनैवेदमावृतम्' इति । न हि भवति गगनकुसु-मच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्रवीति च'मृत्युनैवेदमावृतमासीत्' इति, तस्माद्येनावृतं कारणेन, यचावृतं कार्यः प्रागुत्पत्तेस्तदुभयमासीत्, श्रुतेः प्रामाण्याद्नुमेयत्वाच्च ।

<del>PEREPEREPEREPEREPEREPEREPERE</del> जाते हैं। जो वस्तु उपलब्ध नहीं होती उसीका अभाव होता है। अत: कार्यका अभाव भले ही रहे कारण-का तो अभाव नहीं होता, क्योंकि वह तो उपलब्ध होता ही है।

शून्यवादी-नहीं, क्योंकि उत्पत्ति-से पूर्व तो सभीकी उपलब्धि नहीं होती । यदि अनुपलव्धि ही अभाव-का कारण है तो उत्पत्तिसे पूर्व तो सारे जगत्का कारण या कार्य डपलब्ध नहीं होता । अतः सभीका अभाव होना चाहिये।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ''यह मृत्युसे ही आवृत था" ऐसी श्रुति है। यदि उस समय कुछ भी न होता तो जिससे आवृत होता है और जो आवृत होता है उसके विषयमें श्रुति यह न कहती कि 'यह मृत्युसे ही आवृत था।' वन्ध्यापुत्र आकाश-कुसुमसे आच्छादित होता हो-ऐसा कभी नहीं होता। किंतु श्रुति ऐसा कह रही है कि 'यह मृत्युसे ही आवृत था', अतः जिस कारणसे आवृत और जो कार्य आवृत था, उत्पत्तिसे पूर्व वे दोनों ही थे, क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है और ऐसा अनुमान भी किया सकता है।

श्रनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः।
कार्यकारणयोरस्तित्वम्; कार्यस्य
हि सतो जायमानस्य कारणे सत्युत्पत्तिदर्शनात्,श्रमति चादर्शनात्।
जगतोऽपि प्रागुत्पत्तेः कारणास्तित्वमनुषीयते घटादिकारणास्तित्ववत् ।

घटादिकारणस्याप्यसन्त्रमेव,

द्यनुषमृद्य मृत्यिण्डादिकं घटाद्य-नुत्यत्तेरिति चेत् ?

नः मृदादेः कारणत्वात् । मृन्सवर्णादि हि तत्र कारणं बटरुचकादेः, न पिण्डाकार-

विशेषः, तदमावे भावात् । अस-

स्यपि पिण्डाकारविशेषे मृत्सु-

वर्णादिकारणद्रव्यमात्रादेव घट-

उत्पत्तिसे पूर्व कार्य और कारण-के अस्तित्वका अनुमान भी किया जा सकता है; क्योंकि उत्पन्न होने-वाले सत्य कार्यकी ही सत्य कारण-में उत्पत्ति देखी जाती है; असत्यमें नहीं देखी जाती। घटादिके कारण-की सत्ताके समान उत्पत्तिसे पूर्व जगत्के कारणकी सत्ताका भी अनुमान किया जा सकता है।

शून्यवादी—िंकतु घटादिके कारणकी भी तो सत्ता नहीं है, क्योंकि मृत्पिण्डादिको नृष्ट किये विना घटादिकी उत्पत्ति ही बहीं होती—यदि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कारण तो मृत्तिकादि हैं। घट और रुचक (कण्ठभूषण) आदिके कारण तो मृत्तिका और सुवर्णादि हैं, उनका पिण्डाकार-विशेष कारण नहीं है, क्योंकि उसका अभाव होनेपर भी उन (मृत्तिकादि) की सत्ता तो रहती ही है। पिण्डाकार-विशेषके न रहनेपर भी मृत्तिका और सुवर्णादि कारण-द्रव्यमात्रसे हो

२. अतः यह (घटरूप) दृष्टान्त साव्यविकल होनेके कारण उक्त अनुमान आमाणिक नहीं है।

१. इससे कारणकी सत्ताका अनुमान किया जाता है। अनुमानका प्रयोग इस प्रकार समभ्रना चाहिये—- 'विमतं सत्पूर्व कार्यत्वाद् घटवत्' विवादका विषय-भूत जगत् सत् (कारण) पूर्वक है, क्योंकि वह कार्य है, जैसे घट।

रुचकादिकार्योत्पित्तिर्देश्यते । तस्मात्र पिण्डाकारिवशेषो घट-रुचकादिकारणम् । असति तु मृत्सुवर्णादिद्रच्ये घटरुचकादिर्न जायत इति मृत्सुवर्णादिद्रच्यमेव कारणम्, नतु पिण्डाकारिवशेषः।

सर्व हि कारण कार्यमुत्पाद-यत्पूर्वोत्पन्नस्यात्मकायस्य तिरो-धानं कुर्वत्कार्यान्तरमुत्पादयति, एकस्मिन्कारणे युगपदनेककार्य-विरोधात्। न च पूर्वकार्योपमदें कारणस्य स्वात्मोपमदों भवति। तस्मात्पिण्डाद्युपमदें कार्योत्पत्ति-दर्शनमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणा-सन्ते।

पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादेरसन्वादयुक्तमिति चेत्-पिण्डादिपूर्वकार्योपमर्द मृदादिकारणं
नोपमृद्यते, घटादिकार्यान्तरेऽप्यनवर्तते इत्येतदयुक्तमः पिण्ड-

घट और रुचकादि कार्यकी उत्पत्ति होती देखी जाती है। अतः घट और रुचकादिका कारण पिण्डाकार-विशेष नहीं है। मृत्तिका और सुवर्णादि द्रव्यके अभावमें घट और रुचकादिकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः मृत्तिका और सुवर्णादि द्रव्य ही उनका कारण है, उनका पिण्डाकारविशेष कारण नहीं है।

सारे ही कारण कार्यकी उत्पत्ति करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्यका लय करके ही दूसरे कार्यको उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक कारण-में एक साथ अनेक कार्योंकी उत्पत्ति होना विरुद्ध है। किंतु उस पूर्व कार्यका लय होनेसे ही कारणके स्वरूपका लय नहीं होता। अतः पिण्डादिका लय होनेपर कार्यकी उत्पत्ति दिखायी देना उत्पत्तिसे पूर्व कारणकी असत्ताका हेतु नहीं है।

शून्यवादी - किंतु पिण्डादिसे भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं है, इसलिये ऐसा कहना अनुचित है। पिण्डादि पूर्व कार्यका लय होनेपर मृदादि कारणका लय नहीं होता, वह घटादि कार्यान्तरमें भी अनुवृत्त रहता है — ऐसा कहना

१ इसलिये ऊपर दिये हुए हष्टान्तमें साध्यवैकल्य दोष नहीं माना जा सकता।

घटादिन्यतिरेकेण मृदादिकार-णस्यानुपलम्भादिति चेत् ?

न, मृदादिकारणानां घटा-द्युत्पत्तौ पिण्डादिनिवृत्ता-वनुवृत्तिदर्शनात् । साद्द्या-दन्वयदर्शनं न कारणानुवृत्ते-रिति चेन्न, पिण्डादिगतानां मृदाद्यवयवानामेव घटादौ प्रत्य-क्तत्वेऽनुमानाभासात्साद्दश्यादि-कन्यनानुपपत्तेः ।

न च प्रत्यचानुमानयोविंरुद्धा-च्यभिचारिता, प्रत्यक्षपूर्वकत्वा-दनुमानस्य सर्वज्ञैवानाश्वासप्रस-ङ्गात् । यदि च चणिकं सर्व तदेवेदमिति गम्यमानं तद्बुद्धेर-

तस्या

प्यन्यतद्बुद्धचपेत्रत्वे

उचित नहीं है, क्योंकि पिण्ड और घटादिसे पृथक् मृत्तिकादि कारणकी उपलब्धि नहीं होती ।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर
पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी
मृत्तिकादि कारणद्रव्योंकी अनुवृत्ति
देखी जाती है। यदि कहो कि
समानताके कारण उनमें मृत्तिकाका
अन्वय देखा जाता है, कारणकी
अनुवृत्ति होनेसे नहीं—तो यह ठीक
नहीं है, क्योंकि पिण्डादिगत मृत्तिकादि अवयवोंको ही घटादिमें
प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिये
केवल अनुमानाभाससे साहश्यादिकी
कल्पना करना उचित नहीं हैं।

इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता (समञ्ज-सता ) में विरोध भी नहीं होता, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वंक होता है, इसलिये [उनमें विरोध होनेपर] सभी जगह अविश्वासका प्रसंग हो जायगा। यदि 'तदेवेदम्' ( यह वही है ) इस प्रकार ज्ञात होनेवाला सब कुछ क्षणिक है तो उस क्षणिकत्वबुद्धिको प्रमाणित करनेके लिये भी तद्विषयक अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होगी और उसके लिये दूसरी

**अप्यन्यतद्बुद्धचपेत्तत्वमित्यनव**-

तत्सदृशमिद्मित्यस्या स्थायां

श्रपि बुद्धेर्मृषात्वात्सर्वत्रानाश्चा-

सतेव । तदिदम्बुद्धचोर्षि कर्त्र-

भावे सम्बन्धानुपपत्तिः।

सादृश्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न,

तदिदम्बुद्धचोरितरेतरविषयत्वा-

नुपपत्तेः । असति चेतरेतरविष-

PUPUNCTURENCE CONTROL POR PERSON PERS तद्दुद्धिकी; इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होनेपर [ क्षणिकत्वबुद्धिको स्वत:-प्रमाण मानना होगा । ऐसी दशामें 'यह उसके समान है' यह बुद्धि भी [ 'तदिदम्' बुद्धिके ही अन्तर्गत होनेसे ] मिथ्या होनेके कारण सर्वत्र अविश्वास ही रहेगा। तथा 'तदिदम्' 'यह' और 'वही'—इन बुद्धियोंका भी, कोई कर्ता न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव नहीं होगा। <sup>१</sup>

यदि कहो कि सददाताके कारण इनका सम्बन्ध हो सकता है--तो यह भी ठीक नहीं, वयोंकि 'तत्' 'इदम्'-इन बुद्धियोंका इतरेतर-विष-यत्व (भिन्त-भिन्त विषयोंको ग्रहण करना ) सिद्ध नहीं होता । जवतक

१. 'तत्' ( वह ) और 'इदम्' (यह) शब्दसे होनेवाले यावन्मात्र वस्तुज्ञानको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, कोई भी बुद्धि अपने विषयमें स्वतःप्रमाण नहीं होती, उसकी प्रमाणताके लिये अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होती है—ऐसा बीद्ध मानते हैं। बौद्धोंके मतमें प्रत्यभिज्ञामात्र क्षणिक है। अतः उनकी मान्यताके अनुसार क्षणिकत्व बुद्धिको भी प्रमाणित करनेके लिये बुद्धचन्तरकी अपेक्षा होगी और फिर उस वृद्धिके लिये दूसरी वृद्धिकी, इस प्रकार अनवस्था दोप होगा; अतः उन्हें क्षणिक-स्वादि बुद्धिको स्वतःप्रमाण मानना पड़ेगा। ऐसी दशामें सादृश्य बुद्धि भी प्रत्य-भिज्ञा होनेसे क्षणिक ही हुई, इस प्रकार कहीं भी विश्वास न होगा।

२. 'तत्' और 'इदम्' ये दोनों बुद्धियाँ दो क्षणोंमें होती हैं, एक बुद्धि दूसरे क्षणमें रह नहीं सकती, अतः उसके स्वरूपका तिरोधान न हो जाय इसके लिये उन दोनोंका एक कर्ता (द्रष्टा ) में सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाहिये । परंतु क्षणिक विज्ञानवादीके मतमें दो क्षणोंमें रहनेवाला कोई एक द्रष्टा है नहीं; अतः उन बुद्धियोंका सम्बन्ध असम्भव ही है।

साद्यग्रहणानुपपत्तिः। असत्येव सादृश्ये तद्वुद्धिरिति चेन, तदिदम्बुद्धचोरिष साद्दय-बुद्धिवदसद्विपयत्वप्रसङ्गात् । अ-सद्विषयत्वमेव सर्वबुद्धीनामस्त्विति चेन्न, बुद्धिवुद्धेरप्यसद्धिषयत्व-प्रसङ्गात् । तद्प्यस्त्विति चेन. सर्वबुद्धीनां मृपात्वेऽसत्यबुद्ध्य-नुपपत्तेः। तस्मादसदेतत्सादृश्या-त्तद्बुद्धिरिति । सिद्धः ग्रतः प्रावकार्योत्पत्तेः कारणसद्भावः । कार्यस्य चाभिन्यक्तिलिङ्ग-कार्यसद्भाव-त्वात् । कार्यस्य च प्रागुत्पत्तेः सद्भावः

साधनम्

इन बुद्धियोंके विषय भिन्न-भिन्न न हों तबतक इनकी सहशताका भी ग्रहण नहीं हो सकता। यदि ऐसा मानें कि विषयकी सददशता न होनेपर भी 'यह वहो है' ऐसी बुद्धि होती है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें सादृश्य-बुद्धिके समान तद् और इदं-बुद्धियाँ भी असद्विषयक अर्थात् क्षणिक या भ्रान्त ] सिद्ध होंगी। यदि कहो कि सभी बुद्धियोंकी असद्धि-षयता (मिथ्यात्व) ही होने दो, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि तब तो बुद्धि-बुद्धिके भी मिथ्या होनेका प्रसंग उपस्थित होगा। यदि कहो, अच्छा ऐसा ही हो, तो यह भी उचित नहीं; क्योंकि इस प्रकार जब सभी बुद्धियाँ मिथ्या होंगी तो असत्यबुद्धिका होना सम्भव नहीं होगा। अतः सादश्यसे 'यह वही है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है-यह कहना ठीक नहीं है। इसलिये कार्यकी उत्पत्तिसे पूर्व कारणकी सत्ता सिद्ध ही है।

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

कार्यकी भी सत्ता है, क्योंकि वह अभिव्यक्तिरूप लिङ्गवाला है। उत्पत्तिसे पूर्व कार्यकी भी सत्ता

१. क्योंकि यह सब असत् यानी शून्यरूप है—ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिसे ही हो सकता है। सत्ताशून्य बुद्धि असत्का भी ग्रहण कैसे करेगी ?

कथमभिन्यक्तिलिङ्ग-सिद्धः । त्वादभिव्यक्तिलिङ्गमस्येति । अ-भिन्यक्तिः सानाद्विज्ञानालम्बन-त्वप्राप्तिः । यद्धि लोके प्रावृतं तम आदिना घटादिवस्तु तदा-लोकादिना प्रावरणतिरस्कारेण विज्ञानविषयत्वं प्राप्तुवत्प्राक्स-द्धावं न व्यभिचरति । तथेदमपि जगत्त्रागुत्पत्तेरित्यवगच्छामः । न ह्यविद्यमानो घट उदितेऽप्या-दित्ये उपलभ्यते।

न, तेऽविद्यमानत्वाभावादुप-लभ्येतैवेति चेत्। न हि तव घटादिकार्यः कदाचिद्प्यविद्य-मानमित्युदिते द्यादित्ये उपलभ्ये-तैव मृत्पिण्डेऽसिन्निहिते तमन्ना-द्यावर्णे चासति विद्यमानत्वा-दिति चेत ?

सिद्ध होती है। किस प्रकार ?--अभिव्यक्तिरूप लिङ्गवाला होनेसे. क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यका लिङ्ग है। साक्षात् विज्ञानालम्बनत्वको प्राप्त होनेका नाम 'अभिव्यक्ति' है। लोकमें जो घट आदि पदार्थ अन्धकारादिसे आच्छादित होता है वही उस आवरणका प्रकाशादिसे तिरस्कार होनेपर विज्ञानकी विष-यताको प्राप्त होकर अपनी पूर्व-कालिक सत्ताका त्याग नहीं करता। इससे हमें मालूम होता है कि इसी प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत् भो था; क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं होता, उसकी उपलब्धि सूर्यके उदित होनेपर भी नहीं होती।

पूर्वं - ऐसी बात नहीं है।
यदि तुम्हारे मतमें कार्य अविद्यमान
नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी
ही चाहिये। तुम्हारे मतानुसार
घटादि कार्य कभी अविद्यमान तो
है नहीं, इसलिये जब मृत्पिण्डकी
सन्निधि न हो, और अन्धकारादिका आवरण भी न हो, उस समय
सूर्योदय होनेपर उसकी उपलब्धि
होनी ही चाहिये, क्योंकि वह
विद्यमान ही है।

न, द्विविधत्वादावरणस्य । घटादिकार्यस्य द्विविधं द्यावरणं मृदादेरभिन्यक्तस्य तमःकुड्यादि प्राङ्मदोऽभिन्यक्तमृदाद्यवयवानां पिण्डादिकार्थान्तररूपेण संस्था-नम् । तस्मात्प्रागुत्पत्तेविद्यमान-स्यैव घटादिकार्यस्य आवृतत्वाद-चुपल्चिधः । नष्टोत्पन्नभावाभाव-शब्दप्रत्ययभेदस्तु अभिन्यक्ति-तिरोभावयोद्विविधत्वापेनः ।

पिण्डकपालादेरावरणवैलक्तण्यादयुक्तमिति चेत्? तमःकुड्यादि
हि घटाद्यावरणं घटादिभिन्नदेशं दृष्टं न तथा घटादिभिन्नदेशे दृष्टं पिण्डकपाले। तस्मात्
पिण्डकपालसंस्थानयोविद्यमानस्यैव घटस्यावृतत्वाद् अनुपलिब्ध-

सिद्धान्ती--ऐसी वात नहीं है, क्योंकि आवरण दो प्रकारका है। मत्तिकादिसे अभिव्यक्त होनेवाले घटादि कार्यका आवरण दो प्रकार-का है-(१) अन्धकार और भित्ति आदि तथा (२) मृत्तिकासे घटकी अभिव्यक्ति होनेसे पूर्व उस मृत्ति-कादिके अवयवोंका पिण्डादि कार्या-न्तरके रूपमें स्थित रहना। अतः उत्पत्तिसे पूर्व घटादि विद्यमान कार्यकी ही, आवृत होनेके कारण, उपलब्धि नहीं होती। नष्ट होना, उत्पन्न होना, रहना, न रहना इत्यादि शब्द और प्रत्ययोंका भेद तो अभिव्यक्ति और तिरोभाव इनकी द्विविधताकी अपेक्षासे है।

पूर्वं -- किंतु पिण्ड ग्रौर कपालादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके
होते हैं, इसलिये उन्हें आवरण
कहना उचित नहीं है। अन्धकार
और भित्ति आदि जो घटादिके
आवरण हैं, वे तो घटादिसे भिन्न
देशमें देखे जाते हैं, किंतु इस प्रकार
पिण्ड और कपाल घटादिसे भिन्न
देशमें नहीं देखे जाते। अतः
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड
और कपालके संस्थान (स्वरूप) में
विद्यमान ही घटादिकी आवृत

DESCRIPTION OF STAND दिति चेत ?

न, चीरोदकादेः चीराद्यावरणे-नैकदेशत्वदर्शनात् । घटादिकार्ये कपालचूर्णाद्यवयवानामन्तर्भावा-द्नावरणत्वमिति चेन्न, विभ-क्तानां कार्यान्तरत्वादावरणत्वी-पवत्तेः ।

एव यत्नः त्रावरणाभाव कर्तव्य इति चेत् ? पिण्डकपा-लावस्थयोविंद्यमानमेव घटादि-कार्यमावृतत्वानोपलभ्यत इति चेद् घटादिकार्यार्थिना तदावर-णविनाश एव यत्नः कर्तव्यो न चैतदस्ति, घटाद्युत्पत्तौ; तस्मादयुक्तं विद्यमानस्यैवावृ-तत्वाद्नुपलिध्धिरिति चेत् ?

रित्ययुक्तम् आवरणधमवैलचण्या- होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि आवरणके धर्मोंसे उनमें विलक्षणता है-यदि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, क्योंकि दूधमें मिले हुए जलादिकी अपने आवरण दुग्घादिके साथ एक-देशता देखी जाती है। यदि कहो कि घटादि कार्यमें उसके कपाल एवं चूर्णीद अवयवोंका अन्तर्भाव हो जाता है; इसलिये उनका आव-रण है ही नहीं—तो यह ठीक नहीं, क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर होनेके कारण उन्हें आवरण मानना ठीक ही है।

पूर्व -तब तो आवरणकी निवृत्ति करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये। यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड और कपालकी अवस्थाओंमें वर्तमान घटादि कार्य ही आवृत होनेके कारण उपलब्ध नहीं होता तब तो जिसे घटादि कार्यकी आवश्यकता हो उसे उसके आवरणका नाश करनेका ही यत्न करना चाहिये, घटादिकी उत्पत्तिका नहीं; किंतु ऐसा किया नहीं जाता, इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि आवृत होनेके कारण विद्यमान घटादिकी ही उपलब्धि नहीं होती-ऐसा कहें तो ?

न, अनियमात्। न हि विनाश-मात्रप्रयत्नादेव घटाद्यभिव्यक्ति-नियता । तमत्राद्यावृते घटादौ प्रदीपाद्युत्पत्तौ प्रयत्नदर्शनात् । सोऽपि तमोनाशायैवेति चेत् ? दीपाद्यत्पत्तावपि यः प्रयत्नः सो उपि तमस्तिरस्करणाय तस्मि-न्नष्टे घटः स्वयमेवोपलभ्यते । न हि घटे किश्चिदाधीयते इति चेत ?

न, प्रकाशवतो घटस्योपलभ्य-मानत्वात् । यथा प्रकाशविशिष्टो घट उपलभ्यते प्रदीपकरणे न तथा तस्मान प्राक्प्रदीपकरणात् तमस्तिरस्कारायैव प्रदीपकरणं कि तर्हि ? प्रकाशवच्वाय । प्रकाश-वन्वेनेवोपलभ्यमानत्वात् । क्वचि- वस्तुकी उपलब्धि होती है । कहीं-

सिद्धान्ती-एसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं है। आवरणके विनाशमात्रका प्रयत्न करनेसे ही घटादिकी उत्पत्ति हो जायगी-ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि अन्धकारादिसे आवृत घटादिके प्रकाशके लिये प्रदीप आदि-की उत्पत्तिमें प्रयत्न देखा जाता है।

पूर्व -- किंतु वह प्रयत्न भी तो अन्धकारनाशके लिये ही होता है। दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न किया जाता है, वह भी अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये होता है; उसकी निवृत्ति होनेपर घट स्वयं ही दिखायी देने लगता है। इससे घटमें कोई बात बढ़ायी नहीं जाती-ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकाशयुक्त घटकी ही उपलब्धि होती है। जिस प्रकार दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त घटकी उपलब्धि होती है, उस प्रकार दीपक तैयार होनेसे पूर्व उसकी उपलब्धि नहीं होती। अतः अन्धकारकी निवृत्तिके लिये ही दीपक नहीं जलाया जाता, तो और किसलिये जलाया जाता है ? प्रकाशके लिये, क्योंकि प्रकाशयुक्त होनेपर ही

कहीं आवरणका नाश करनेके लिये

भी यत्न किया जाता है; जैसे भीत

दावरणविनाशेऽपि यत्नः स्यात्, यथा कुड्यादिविनाशे। तस्मान्न नियमोऽस्त्यभिन्यकृत्यर्थिनावरण-विनाश एव यत्नः कार्य इति। नियमार्थवस्वाच । कारणे

वर्तमानं कार्यं कार्यान्तराणामाव-रणमित्यवीचाम । तत्र यदि पूर्वा-भिन्यक्तस्य कार्यस्य दिण्डस्य न्यव-हितस्य वा कपालस्य विनाश एव यतनः क्रियेत, तदा विदलचुर्णा-द्यपि कार्यं जायेत । तेनाप्यावतो घटो नोपलभ्यत इति धुनः प्रय-त्नान्तरापेचौव । तस्माड् घटाद्य-भिन्यक्त्यर्थिनो नियत कारकव्यापारोऽर्थवान् । तस्मा-त्प्रागुत्पत्तरिप सदेव कार्यम् ।

**अतीतानागतप्रत्ययभेदाच** ।

ऋतीतो घटोऽनागतो घट इत्येत-

आदिका नाश करनेके लिये। अतः पदार्थकी अभिव्यक्तिके इच्छकको आवरणके नाशका ही प्रयत्न करना चाहिये-ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके सिवा नियत व्यापारकी सफलताके लिये भी प्रयतन करना आवश्यक है। पहले बता चुके हैं कि कारणमें विद्यमान कार्य अन्य कार्यका आवरण होता है। ऐसी अवस्थामें यदि पहले अभिन्यक्त हुए कार्य पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त कपालके नाशका ही प्रयत्न किया जायगा तो उनसे कपालिका(ठीकरी) या चूर्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति होगी। उससे आवृत होनेपर भी घटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये

इच्छकका

विद्यमान ही है।

भूत और भविष्यत् प्रतीतियोंके भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती है। भूत घट, भविष्यद् घट इन

पून: प्रयत्नान्तरकी अपेक्षा रहेगी

ही। अतः घटादिकी अभिन्यक्तिके

(कर्ता-कारण इत्यादि रूपसे किया

हुआ प्रयत्न ) ही सफल होता है। इसलिये उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य

नियतकारकव्यापार

DEPUTE TO THE TOTAL PORT OF THE SECRET SECRE योश्च प्रत्ययोवतमानघटप्रत्यय-वन् निर्विपयत्वं युक्तम्; अनाग-ताथिप्रवृत्तेश्व । न ह्यसत्यर्थितया प्रवृत्तिलों के दृष्टा। योगिनां चाती-सत्यत्वात् । तानागतज्ञानस्य असंश्रेद्धविष्यद्वट ऐश्वरमभविष्य-द्धरविषयं प्रत्यन्तज्ञानं स्यात् न च प्रत्यत्तमुपचर्यते । घटसद्भावे ह्यनुमानमवीचाम। विप्रतिषेधाच । यदि घटो भवि-ष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय-माणेषु घटार्थं प्रमासेन निश्चितं येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो भविष्यतीत्युच्यते,तस्मिन्नेव काले घटोऽसन्निति विप्रतिषिद्धमभि-धीयते । भविष्यन्घटोऽसन्निति, न भविष्यतीत्यर्थः । ऋयं घटो न वर्तत इति यद्धत्।

अथ प्रागुत्वत्तेर्घटोऽसन्नित्यु-च्येत, घटाथं प्रवृत्तेषु कुलालादिषु

प्रत्ययोंका भी वर्तमान घटप्रत्ययके समान विषयञ्चन्य होना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्यद् घटकी इच्छा-वाले 'पुरुषको प्रवृत्ति देखी जाती है। असत्पदार्थकी इच्छासे लोकमें किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। इसके सिवा योगियोंका भूत और भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही होता है। यदि भावी घट असत् माना जाय तो ईश्वरका भावी घट-सम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञान भी मिथ्या होगा; किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता।

इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने अनुमानप्रमाण भी दिया है। तथा उसकी सत्ता न माननेसे विरोध भी आता है। यदि घटके लिये प्रवृत्त हुए कुम्हार आदिको प्रमाणसे यह निश्यय हो गया है कि घट होगा तो जिस कालसे 'घटका सम्बन्ध होगा' ऐसा कहा जाता है उसी कालमें 'घट नहीं है' ऐसा कथन तो विपरीत ही है। 'भविष्यद् घट असत् हैं इसका अर्थ तो यही है कि 'घट उत्पन्न नहीं होगा' जैसे कहा जाय कि 'यह घट विद्य-मान नहीं है।'

और यदि यह कहा जाय कि उत्पत्तिसे पूर्व घट असत् है, और इस 'असत्' शब्दका यह अर्थ हो

तत्र यथा व्यापाररूपेण वर्तमाना-स्तावत्कुलालादयः, तथा घटो न वर्तत इत्यसच्छब्दस्यार्थश्चेन विरुध्यते । कस्मात् ? स्वेन हि भविष्यद्रपेण घटो वर्तते। न हि पिण्डस्य वर्तमानता कपालस्य वा घटस्य भवति । न च तयोर्भवि-ध्यत्ता घटस्य । तस्मात्कुलाला-दिव्यापारवर्तमानतायां प्रागुत्पत्ते-र्घटोऽसन्निति न विरुध्यते। यदि घटस्य यत्स्वं भविष्यत्ताकार्यस्त्रपं तत्प्रतिषिध्येत,तत्प्रतिषेधे विरोधः स्यात्। न तु तद्भवानप्रतिषेधति । न च सर्वेषां क्रियावतां कारकाणा-सेकेव वर्तमानता भविष्यत्वं वा। अपि च चतुर्विधानामभावानां घटस्येतरेतराभावो घटादन्यो दृष्टो यथा घटाभावः पटादिरेव न घटस्वरूपमेव। न च घटाभावः

कि कुम्हार आदिके घटके लिये प्रवृत्त होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामें व्यापाररूपसे कुम्हार आदि विद्य-मान हैं उस प्रकार घट नहीं है--तो इसमें कोई विरोध नहीं आता। क्यों नहीं ग्राता ? क्योंकि ग्रपने भावीरूपसे तो घट विद्यमान है ही। पिण्ड या कपालको वर्तमानता घट-की नहीं हो सकती और घटकी भविष्यत्ता उन (पिण्ड और कपाल) की नहीं हो सकती। अतः कुम्हार आदिके व्यापारकी वर्तमानतामें 'उत्पत्तिसे पूर्व घट असत् है' ऐसा कहना भी विरुद्ध नहीं है। किंतु घटका जो भविष्यत्ता कार्यरूप स्वरूप है उसका यदि प्रतिषेध किया जाय तो उसके निषेध करने-पर ही विरोध होगा। सो उसका तो आप निषेध करते नहीं हैं। तथा सम्पूर्ण क्रियावान् कारकोंकी एक ही वर्तमानता या भविष्यता होती हो-ऐसी बात है नहीं।

इसके सिवा चार प्रकारके वअभावोंमें घटका जो अन्योन्याभाव है वह घटसे भिन्न ही देखा जाता है, जैसे घटाभाव पटादि ही है घटका स्वरूप नहीं है। तथा घटाभाव

१. भविष्यमें प्रकट होनेका भाव ही भविष्यत्ता है।

२. प्रागभाव, प्रघ्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव-ये अभावके चार

सन्पटोऽभावात्मकः, किं तर्हि ?

भावरूप एव । एवं घटस्य
प्राक्तप्रध्वंसात्यन्ताभावानामपि

घटादन्यत्वंस्यात्। घटेन व्यपदि
इयमानत्वाद् घटस्येतरेतराभाव
चत् । तथेव भावात्मकताभावानाम्। एवं च सति घटस्य प्रागभाव इति न घटस्वरूपमेव प्रागु
रपत्तेनांस्ति ।

अथ घटस्य प्रागमाव इति
घटस्य यत्स्वरूपं तदेवोच्येत
घटस्येतिच्यपदेशाजुपपत्तिः। अथ
कल्पयित्वा च्यपदिश्येत शिलापुत्रकस्य शरीरमिति यद्वत्,तथापि
घटस्य प्रागमाव इति कल्पितस्यै-

होनेसे ही पट अभावरूप नहीं हो जाता; तो फिर वया होता है ? वह भावरूप ही रहता है । इसी प्रकार घटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न ही हैं, क्योंकि घटके अन्योन्याभावके समान घटके द्वारा इनका उल्लेख किया जाता है । और उस [घटके अन्योन्याभाव पटकी भावरूपता] के ही समान इन अभावोंकी भी भाव-रूपता है । ऐसा होनेसे 'घटका प्रागभाव है' इस कथनसे यह सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्तिसे पूर्व घटका स्वरूप ही नहीं है ।

और यदि 'घटका प्रागमाव' इस कथनमें घटका जो स्वरूप है वही कहा जाय तो 'घटका' यह कथन ही नहीं बन सकता। यदि 'शिलाके पुतलेका शरीर' इस कथनके अनुसार कल्पना करके ऐसा कहा जाय तो भी 'घटका प्रागमाव' इस कथनसे 'घट' शब्दद्वारा कल्पित

भेद हैं। उत्पत्तिसे पूर्व जो वस्तुका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं; जैसे घटकी उत्पत्तिसे पूर्व उसका अभाव। वस्तुके नाशके पृष्टात् उसका प्रध्वंसाभाव होता है; जैसे घट फूट जानेपर उसका अभाव। दो वस्तुओं मेंसे प्रत्येकमें एक दूसरीका अभाव अन्योन्याभाव है; जैसे घटमें पटका और पटमें घटका। त्रिकाला-बाधित अभाव अत्यन्ताभाव है; जैसे शश्रृष्टुङ्गादिका।

 क्योंकि षष्ठीविभक्तिबोध्य सम्बन्ध भिन्न पदार्थोंमें ही होता है और तुम प्रागभावको घटका स्वरूप ही बतलाते हो । वाभावस्य घटेन व्यपदेशो न घटस्वरूपस्यैव । अथार्थान्तरं घटाद् घटस्याभाव इति, उक्तो-त्तरमेतत् ।

किश्वान्यत्प्रागुत्पत्तेः शशवि-षाणवद्भावभूतस्य घटस्य स्व-कारणसत्तासम्बन्धानुपपत्तिः,द्वि-निष्ठत्वात्सम्बन्धस्य। श्रयुतसिद्धा-नामदोष इति चेन्न, भावाभावयो-रयुतसिद्धत्वानुपपत्तेः । भावभूत-योहिं युतसिद्धतायुतसिद्धता वा स्थान तु भावाभावयोर्भावयोर्ग।

घटका ही अभाव कहा जायगा, घटके स्वरूपका नहीं। अीर यदि घटसे घटाभावको भिन्न पदार्थ माना जाय तो इसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका है।

एक बात और भी है, उत्पत्तिसे
पूर्व शशप्रक्षके समान अभावरूप घटका अपने कारणकी सत्तासे सम्बन्ध
होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि
सम्बन्ध तो दोमें ही रहा करता है।
यदि कहो कि अयुतिसद्ध पदार्थीमें
ऐसा दोष नहीं आता तो यह ठीक
नहीं, क्योंकि भाव और अभावका
अयुतिसद्ध होना सम्भव नहीं है।
जो पदार्थ भावरूप होते हैं उन्हींकी
युतिसद्धता या अयुतिसद्धता हो
सकती है, भाव और अभाव अथवा

२. 'इसी प्रकार घटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न ही हैं' इस वाक्यसे इसका उत्तर दिया गया है।

१. अर्थात् यदि कहो कि जैसे शिलाका पुतला और उसका शरीर ये एक हो हैं तो भी 'राहुके शिर' के समान उनमें षष्ठीसम्बन्ध कहा जाता है, उसी प्रकार घट और प्रागभावका भी किल्पत अभेद हो सकता है—तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि भावपदार्थों तो ऐसे किल्पत सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता है; किंतु अभाव सापेक्ष होता है, उसे अपने प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है, इसलिय उसका उसके साथ अभेद नहीं हो सकता। अतः घटप्रागभाव घटका स्वरूप नहीं हो सकता।

३. परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले जिन दो पदार्थोंकी अलग-अलग प्रतीति होती है वे युतसिद्ध कहलाते हैं, जैसे घड़ा और रस्सी; तथा जिनकी अलग-अलग प्रतीति नहीं होती अर्थात् जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति नहीं होती वे अयुतसिद्ध कहलाते हैं। कार्य और कारण अयुतसिद्ध होते हैं; जैसे घट और मृत्तिका

तस्मात्सदेव कार्यं प्रागुत्पत्तेरिति सिद्धम् ।

किँन्तक्षेत्र मृत्युनाष्ट्रतिमत्यत अह-अशनायया अशितुमिच्छा अशनाया सैव? मृत्योर्लक्षणं तया रु ज्तितेन मृत्युनाशनायया। कथ-मशनाया मृत्युः ? इत्युच्यते— अशनाया हि सृत्युः । हिशब्देन प्रसिद्धं हेतुमबद्योतयति । यो ह्यशितुमिच्छति सोऽशनायान-न्तरमेव हन्ति जन्तून्, तेन।सा-वशनायया लक्ष्यते मृत्युरित्यश-नाया हीत्याह ।

बुद्धचात्मनोऽशनाया धर्म इति स एप बुद्धचनस्थो हिरण्यगर्भी मृत्युरित्युच्यते । तेन मृत्युनेदं कार्यमावृतमासीत्। यथा पिण्डा-वस्थया मृदा घटादय श्रावृताः स्युरिति तद्वत् । तन्मनोऽकुरुत ।

दो. अभावोंकी नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि उत्पत्तिसे पूर्व कार्य सत् ही है।

यह सब किस लक्षणवाले मृत्युसे आवृत था? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है-अशनायासे। अशन (भोजन) की इच्छाका नाम 'अशनाया' है, वही उस मृत्युका लक्षण है; उससे लिक्षत जो मृत्यु है उस अशनायासे [यह सब आवृत था]। अज्ञनाया मृत्यु किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है-अश-नाया ही मृत्यु है। यहाँ 'हि' शब्दसे श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती है, क्योंकि जो कोई भोजन करना चाहता है वह भोजनकी इच्छा होनेके पीछे ही जीवोंको मारता है। अतः 'अशनाया' शब्दसे यह मृत्यु लक्षित होती है, इसीसे 'अशनाया हि' ऐसा कहा गया है।

अशनाया विज्ञानात्माका धर्म है, अतः बुद्धिमें स्थित हिरण्यगर्भ ही मृत्यु कहा गया है। उस मृत्युसे यह कार्यवर्ग आवृत था। जिस प्रकार पिण्डावस्थामें वर्तमान मत्तिकासे घटादि आवृत रहते हैं उसी प्रकार [हिरण्यगर्भरूप मृत्युसे यह व्याकृत जगत् व्याप्त था। 'तन्मनोऽकूरुत' तदिति मनसो निर्देशः। स प्रकृतो मृत्युर्वच्यमाणकार्यसि-सृज्ञया तत्कार्यालोचनज्ञमं मनः-शब्दवाच्यं संकल्पादिलज्ञणमन्तः-

करणमकुरुत कृतवान् ।

केनाभिप्रायेण मनोऽकरोत् ?
इत्युच्यते—आत्मन्वी आत्मवान्
स्यां भवेयम् । अहमनेनात्मना
मनसा मनस्त्री स्यामित्यभिप्रायः ।
स प्रजापतिरमिन्यक्तेन मनसा
समनस्कः सम्नर्चन्नर्चयन्प्जयन्
आत्मानमेव कृतार्थोऽस्मीत्यचरचरणमकरोत् । तस्य प्रजापतेरचंतः पूजयत आपो रसात्मिकाः
पूजाङ्गभृता अजायन्तोत्पन्नाः ।

श्रुत्राकाशप्रभृतीनां त्रयाणा
ग्रुत्पत्त्यनन्तरमिति वक्तव्यम्,

श्रुत्यन्तरसामध्याद्धिकल्पासम्भ
वाच सृष्टिकमस्य । श्रर्चते पूजां

कुर्वते वै मे महां कग्रुदकमभूदि
त्येवममन्यत यस्मान्मृत्युः, तदेव

तस्मादेव हेतोरर्कस्य श्रुग्नेरश्व-

इसमें 'तत्' यह शब्द मनका निर्देश करनेवाला है। अर्थात् उस प्रकृत मृत्युने आगे कहे जानेवाले कार्यको रचनेकी इच्छासे उस कार्यको आलोचना करनेमें समर्थ मनःशब्द-वाच्य संकल्पादि लक्षणोंवाला अन्तःकरण किया।

किस अभिप्रायसे मन किया ? सो बतलाया जाता है-मैं आत्मन्वी अर्थात् आत्मवान् होऊँ। तात्पर्य यह है कि मैं इस आत्मा यानी मनसे मनस्वी होऊँ। उस प्रजापतिने अभिव्यक्त हुए मनसे मनोयुक्त हा अर्चन-पूजन करते हुए अपने प्रति ही 'मैं कृतार्थं हूँ' इस प्रकार आचरण किया। उस प्रजापतिके अर्चन-पूजन करते समय पूजाके अङ्गभूत रसात्मक आप (जल) उत्पन्न हुए।

यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशादि (आकाश, वायु और अग्नि) तीन भूतोंकी उत्पत्तिके पीछे हुई ऐसा कहना चाहिये था, क्योंकि अन्य श्रुतिके सामर्थ्यसे यही सिद्ध होता है और स्टिष्टिक्रमका विकल्प होना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि मृत्युने ऐसा माना था कि अर्चन यानी पूजा करते हुए मेरे लिये क—जल हुआ है, इसीसे अर्थात् इसी

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ मेधक्रत्वौपयोगिकस्याकत्वम् अर्कत्वे हेतुरित्यर्थः । अग्नेरर्क-नामनिर्वचनमेतत्। श्रर्चनात्सु-खहेतुपूजाकरणाद् अप्सम्बन्धाच अग्नेरेतद्गौणं नामाक इति । य एवं यथोक्तमर्कस्यार्कत्वं-वेद जानाति । कमुदकं सुखं वा नामसामान्यात् । ह वा इत्यव-धारणार्थौं । भवत्येवेति । अस्मै एवंविदे एवंविदर्थं भवति ॥१॥ [जल या मुख] होता है ॥ १॥

कारणसे अर्क यानी अश्वमेधयज्ञमें उपयोगी अग्निका अर्कत्व है, अर्थात् यही उसके अर्कत्वमें हेत् है। यह अग्निके अर्क नामकी व्यत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि अर्चनसे यानी सूखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा जलका सम्बन्ध होनेसे अग्निका (अर्क) यह गौण (गुणकृत) नाम है।

जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त अर्कका अर्कत्व जानता है उसे क-जल या सुख होता है, क्योंकि 'क' यह जल और सुखका समान नाम है। 'ह' और 'वै' ये निश्रयार्थंक निपात हैं। अर्थात उसके लिये जल या सुख होता ही है। इसे-इस प्रकार जाननेवालेको अर्थात् इस प्रकार जाननेवालेके लिये

जलसे विराट्रूप ग्रग्निकी उत्पत्ति यह अर्क कौन है ? सो वतलाया कः पुनरसावकः ? इत्युच्यते- । जाता है—

आपो वा अर्कस्तचद्पा ् शर आसीत्तत्स-महन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवर्तताग्निः ॥ २ ॥

आप (जल) ही अर्क हैं। उस जलका जो शर (स्थूलभाग) था वह एकत्रित हो गया। वह पृथिवी हो गयी। उसके उत्पन्न होनेपर वह [ मृत्यु ] थक गया । उस थके और तपे हुए प्रजापतिके शरीरसे उसका सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ ॥ २॥

आपो वै या अर्चनाङ्गभृतास्ता एवार्कोऽग्नेरर्कस्य हेतुत्वात् । अप्सु चारिनः प्रतिष्ठित इति । न पुनः सात्तादेवार्कस्ताः, तासा-मप्रकरणात्; अग्नेश्व प्रकरणम्। वक्ष्यति च 'श्रयम्बिन्रकः' (बृह०उ०१।२।७) इति। तत्तत्र यदपां शर इव शरो दध्न इव मण्डभूतमासीत्तत्समह-तेजसा सङ्घातमापद्यत न्यत वाह्यान्तः पच्यमानम् । लिङ्गव्यत्य-येन वा योऽपां शरः स समहन्य-तेति । सा पृथिव्यभवत्स संघातो येयं पृथिवी साभवत् । ताभ्योsद्भचो अण्डमिनिवृत्तमित्यर्थः।

तस्यां पृथिव्यामुत्पादितायां

स मृत्युः प्रजापतिरश्राम्यच्छ्म-

युक्तो वभृव । सर्वो हि लोकः

निश्रय ही जल जो अर्चनका अक्तभूत है वही अर्क है, क्योंकि वह अर्कसंज्ञक अग्निका हेतु है। कारण, जलमें ही अग्नि प्रतिष्ठित हैं। किंतु वह साक्षात् अर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका प्रकरण नहीं है; यह तो अग्निका ही प्रकरण है। 'यह अग्नि अर्क है' ऐसा श्रुति कहेगी भी।

वहाँ उस जलका जो शरके समान शर अर्थात् दहीके मण्ड (वृतिपण्ड) के समान स्थूल भाग या वह संहत हो गया। अर्थात् वाहर और भीतरसे तेजके द्वारा परिपक होता हुआ वह इकट्टा हो गया। अथवा 'यत्'का लिइन्यत्यय कर 'यः अपां शरः' जो जलका शर (स्थूलभाग) था वह एकत्रित हो गया—ऐसा अर्थ करना चाहिये। वह पृथिवी हो गयी, अर्थात् वह संघात, यह जो पृथिवी है वही हो गयी। तात्पर्य यह है कि उस जलसे यह ब्रह्माण्ड निष्पन्न हो गया।

उस पृथिवीके उत्पन्न होनेपर वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त— श्रमयुक्त हो गया, क्योंकि कार्य करके कार्यं कृत्वा श्राम्पति । प्रजापतेश्र

तन्महत्कार्यं यत्पृथिवीसर्गः ।

किं तस्य श्रान्तस्य ? इत्युच्यते

तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य खिन्नस्य

तेजोरसस्तेज एव रसस्तेजोरसो

रसः सारो निरवर्तत प्रजापतिशरीरान्निष्कान्तः इत्यर्थः । कोऽऽसौ निष्कान्तः ? श्राग्नः ।

सोऽण्डस्यान्तर्विराट् प्रजापतिः

प्रथमजः कार्यकरणसंघातवान्

जातः । "स वै शरीरी प्रथमः"

इति स्मरणात् ॥ २ ॥

सभी लोग श्रान्त हो जाते हैं और पृथिवीकी रचना करना-यह प्रजा-पतिका बड़ा भारी कार्य था।

उस थके हुए प्रजापितका क्या हुआ ? सो बतलाया जाता है—उस श्रान्त—तपे हुए अर्थात् खेदको प्राप्त हुए प्रजापितका जो तेजोरस था, तेज ही जो रस है उसका नाम 'तेजोरस' है, रस सारको कहते हैं, वह निर्वितित हुआ अर्थात् प्रजापित-के शरीरसे बाहर निकल आया। यह कीन निकला ? अग्नि। वह इस अण्डेके भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ कार्यकरणसंघातवान् विराट् प्रजा-पति हुआ, क्योंकि इस विषयमें "वही प्रथम शरीरी है" यह स्मृति प्रमाण है॥ २॥

विराट्रूप ग्रग्निके ग्रवयवोंमें प्राचीदिगादि-दृष्टि

स त्रेधात्मानं व्यक्तरतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं स एव प्राणस्त्रेधा विहितः । तस्य प्राची दिक्शिराऽ-सौ चासौ चेमों । अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छममौ चासौ च सवथ्यो । दक्षिणा चोदीची च पार्श्वं चौः पृष्टमन्तिरक्षमुद्रमियमुरः । स एषोऽप्सु प्रतिष्टितो यत्र क चैति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान् ॥ ३ ॥

उसने अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया। उसने आदित्यको

तीसरा भाग किया और वायुको तीसरा। इस प्रकार यह प्राण तीन भागोंमें हो गया। उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उधरकी (ईशानी और आग्नेयी) विदिशाएँ वाह हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ है तथा इवर-उधरकी (वायव्य और नैऋ त्य ) विदिशाएँ जङ्काएँ हैं। दक्षिण और उत्तर दिशाएँ उसके पार्व हैं, द्युलोक पृष्ठभाग है, अन्तरिक्ष उदर है, यह ( पृथिवी ) हृदय है। यह (अग्निरूप विराट प्रजापित) जलमें स्थित है। इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहाँ-कहीं जाता है वहीं प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥

स च जातः प्रजापतिस्रोधा त्रिप्रकारमात्मानं स्वयमेव कार्य-करणसंघातं व्यकुरुत व्यमज-दित्येतत् । कथं त्रेधा ? इत्याह-आदित्यं तृतीयमग्निवाय्वपेत्तया त्रयाणां पूरणम् अकुरुतेत्यनु-वर्तते । तथाग्न्यादित्यापेत्तया वायुं तृतीयम् । तथा वाय्वादि-त्यापेचयागिन तृतीयमिति द्रष्ट-व्यम् । सामर्थ्यस्य तुल्यत्वात्त्र-याणां संख्यापूरणत्वे ।

स एष प्राणः सर्वभृताना-मात्मापि अम्निवाय्वादित्यरूपेण विशेषतः स्वेनेंव मृत्य्वात्मना

उत्पन्न हुए उस प्रजापतिने भूत और इन्द्रियसंघातरूप अपनेको स्वयं ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विकृत यानी विभक्त किया। किस प्रकार त्रिधा विभक्त किया? सो बतलाते हैं-उसने अग्नि और वायुकी अपेक्षा आदित्यको तीसरा बनाया: अर्थात् तीन संख्याओंका पूरक बनाया। इस वाक्यकी अनुवृत्ति होती है। इसी प्रकार अग्नि और आदित्यकी अपेक्षा वायुको तृतीय बनाया तथा वायु और आदित्यकी अपेक्षा अग्नि-को तृतीय बनाया-ऐसा समभना चाहिये, क्योंकि तीनकी संख्याको पूर्णं करनेमें इन तीनोंहीकी शक्ति समान है।

सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा होनेपर भी यह प्राण विशेषतः अपने मृत्यु-रूपसे ही, न कि अपने विराट् स्वरूपका लय करके, अग्नि, वायु त्रेधा विहितो विभक्तो न विराट्-स्वरूपोपमद्नेन। तस्यास्य प्रथम-जस्याग्नेरश्वमेघोपयोगिकस्यार्कस्य विराजश्चित्यात्मकस्य अववस्येव दर्शनमुच्यते । सर्वा हि पूर्वी-क्तोत्पत्तिरस्य स्तुत्वर्थेत्यवोचाम-इत्थमसौ शुद्धजनमेति । तस्य प्राची दिक्शिरो विशिष्ट-असौ चासौ त्वसामान्यात् । चैशान्याग्नेय्यौ ईमी वाहू । ईर-यतेर्गतिकर्मणः । अथास्याग्नेः प्रतीची दिक्पुच्छं जघन्यो भागः, प्राङ्मुखस्य प्रत्यग्दिक्स-म्बन्धाद् । असी चासी च वायव्यनेऋंत्यौ सक्छयां-सक्थिनी पृष्ठकोणत्वसामा-न्यात् । दत्तिणा चोदीची च

अौर आदित्यरूपमें तीन प्रकारका हो गया; अर्थात् तीन रूपोमें विभक्त हो गया। उस प्रथम उत्पन्न हुए इस अग्निकी-अश्वमेधकर्ममें उपयोगी अर्ककी अर्थात् चितिस्वरूप विराद्किती है। हमने पूर्वमें इसकी जो उत्पत्ति बतलायी है, वह सब स्तुतिके ही लिये है यह बात कह चुके हैं। अर्थात् इस प्रकार यह गुद्धजन्मा है—ऐसा बतलानेके लिये है।

विशिष्टतामें समान होनेके कारण
पूर्व दिशा उसका शिर है। यह और
यह अर्थात् ईशानी और आग्नेयी
विदिशाएँ ईर्म-भुजाएँ हैं। गत्यर्थक
'ईर्'थातुसे 'ईर्म' शब्द सिद्ध होता
है। तथा इस अग्निकी पश्चिम दिशा
पुच्छ यानी निम्नभाग है, क्योंकि
पूर्वकी ग्रोर मुखवाला होनेसे पश्चिम
दिशासे पुच्छका सम्बन्ध है। यह
और यह अर्थात् वायव्य और नैऋ त्य
कोण सिक्थयाँ (जङ्काएँ) हैं, क्योंकि
पृष्ठभागके कोण होनेमें उनके साथ
उनकी समानता है। दक्षिण और
उत्तर दिशाएँ उसके पार्श्वभाग हैं,
क्योंकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध

पार्श्वे उभयदिक्सम्बन्धसामा-न्यात् । द्यौः पृष्ठमन्तरित्तमुद्र-मिति पूर्ववत् । इयमुरः ऋधो-भागसामान्यात् ।

स एपोऽन्निः प्रजापतिरूपो लोकाद्यात्मकोऽग्निरप्तु प्रति-ष्ठितः "एविममे लोका ग्रप्स्वन्तः" इति श्रुतेः। यत्र क च यस्मिन्कस्मिश्चिदेति गच्छति तदेव तत्रैव प्रतितिष्ठति स्थितिं लभते। कोऽसौ १ एवं यथोक्तमप्सु प्रतिष्ठितत्वमग्नेर्वि-द्वान्विजानन् गुणफलमेतत्।।३।। होनेमें पार्श्वांकी समानता है। तथा द्युलोक पीठ और अन्तरिक्ष उदर है—ऐसा पूर्ववत् समभना चाहिये और अधोभागमें समानता होनेके कारण यह (पृथिवी) हृदय है।

"इस प्रकार ये लोक जलके भीतर हैं" इस श्रुतिके अनुसार वह यह लोकादि स्वरूप प्रजापितरूप अग्नि जलमें स्थित है। [इस उपास्ताका फल—] वह जहाँ कहीं— जिस किसी देशमें जाता है तदेव— वहाँ ही [अर्थात् उसी स्थानपर] प्रतिष्ठित होता—स्थिति प्राप्त करता है। ऐसा कौन है ? इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे अग्निका जलमें स्थित होना जाननेवाला। यह इस उपासनाका गौण फल है।। ३।।

## संवत्सर श्रोर वाक्की उत्पत्ति

योऽसौ मृत्युः सोऽबादिक्रमे-णात्मनात्मानम् अण्डस्यान्तः कार्यकरणसंघातवन्तं विराज-मग्निमसृजत, त्रेधा चात्मानम-कुरुतेत्युक्तम् । स किंव्यापारः सन्नसृजत १ इत्युच्यते—

यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही अपनेको ब्रह्माण्डके ग्रंदर जलादिके क्रमसे कार्यकरणसंघातवान् विराट् अग्निके रूपमें रचा और अपनेको तीन भागोंमें विभक्त किया—यह पहले कहा जा चुका है। उसने क्या व्यापार करते हुए यह रचना की? सो बतलाया जाता है—

सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुन ए समभवद्शनाया मृत्युस्तयद्वेत आसीत्स संवत्सरोऽभवत् । न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमबिभः । यावान्संवत्सरस्तमेता-वतः कालस्य परस्ताद्ख्जत । तं जातमभिव्याद्दात्स भाणकरोत्सेव वागभवत् ॥ ४ ॥

उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो; अतः उस अश्वनायारूप मृत्युने मनसे वेदरूप मिथुनकी भावना की। उससे जो रेत (बीज) हुआ, वह संवत्सर हुआ। इससे पूर्व संवत्सर नहीं था। उस संवत्सरको, जितना संवत्सरका काल होता है, उतने समयतक वह (मृत्युरूप प्रजापित) गर्भमें धारण किये रहा। इतने समयके पीछे उसने उसको उत्पन्न किया। उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाड़ा। इससे उसने 'भाण्' ऐसा शब्द किया। वही वाक् हुआ।। ४॥

स मृत्युरकामयत कामितवान्।
किम् १ द्वितीयो मे ममात्मा
शारीरं येनाहं शारीरी स्यां स
जायेतोत्पद्येत इत्येवमेतद्कामयत । स एवं कामियत्वा
मनसा पूर्वोत्पन्नेन वाचं त्रयीलच्चणां मिथुनं द्वन्द्वभावं समभवत्सम्भवनं कृतवान्मनसा
त्रयीमालोचितवान्। त्रयीविहितं
सृष्टिक्रमं मनसान्वालोचयदित्यर्थः। कोऽसौ १ त्रशनायया
लच्चितो मृत्युः। त्रशनाया मृत्यु-

उस मृत्युने कामना की। क्या कामना की? मेरा दूसरा आत्मा यानी शरीर, जिससे मैं शरीरधारी होऊँ, उत्पन्न हो—इस प्रकार उसने कामना की। इस प्रकार कामना-पर उसने पहले उत्पन्न हुए मनसे वेदत्रयीरूपा वाणीकी मिथुन—इन्द्र-भावसे भावना की। अर्थात् मनके द्वारा वेदत्रयीकी आलोचना की। वेदत्रयीविहित सृष्टिक्रमका मनसे विचार किया—ऐसा इसका तात्नर्यं है। यह कौन था? अशनाया (क्षुथा) से लक्षित मृत्यु। 'अशनाया मृत्यु है' रित्युक्तम्। तमेव परामृशत्यन्यत्र

प्रसङ्गो मा भूदिति ।

तद्यद्रेत आसीत्-तत्तत्र मिथुने
यद्रेत आसीत्,प्रथमशरीरिणःप्रजापतेरुत्वत्तौ कारणं रेतो बीजं ज्ञानकर्मरूपम्,त्रय्यालोचनायां यद्दृष्टवानासीज्ञन्मान्तरकृतम्; तद्भावभावितोऽपः सृष्ट्वा तेन रेतसा
बीजेनाप्चनुप्रविषय अग्रहरूपेण
गर्भीभृतः स संवत्सरोऽभवत्,संवत्सरकालनिर्माता संवत्सरः प्रजापतिरभवत्। न ह,पुरा पूर्वम्,ततस्तस्मात्संवत्सरकालनिर्मातुः प्रजापतेः, संवत्सरः कालो नाम नास
न वभूव ह ।

तं संवत्सरकालनिर्मातारमन्तगर्भं प्रजापतिम्,यावानिह प्रसिद्धः
काल एतावन्तमेतावत्संवत्सरपरिमाणं कालमिवभः भृतवान्मृत्युः ।
यावान्संवत्सर इह प्रसिद्धः,ततःपरस्तातिक कृतवान् ? तमेतावतः
कालस्य संवत्सरमात्रस्य परस्ताद्
ऊर्ध्वमस्रजत सृष्टवान्, अण्डमभिनिद्त्यर्थः तमेवं कुमारं जातमिन

ऐसा कहा जा चुका है। श्रुति उसीका यहाँ परामर्श (उल्लेख) करती है, जिससे किसी अन्यका प्रसंग न हो जाय।

उससे जो रेत हुआ-उस मिथुन-से जो रेत हुआ, प्रथमशरीरी प्रजा-पतिसे उत्पत्तिमें हेतुभूत जो रेत यानी बीज हुआ, अर्थात् वेदकी आलोचना करनेपर उसने जो जन्मान्तरकृत ज्ञानकर्मरूप बीज देखा उस बीज-भावसे भावित होकर जलकी रचना कर उस रेतरूप बीजके द्वारा जलमें प्रवेश कर अण्डरूपसे गर्भस्थ रह वह संवत्सर हुआ। अर्थात् वह संवत्सररूप कालका निर्माता संवत्सर प्रजापित हुआ। उस संवत्सरकाल-निर्माता प्रजापितिसे पूर्व संवत्सर-नामक काल नहीं था।

उस संवत्सरकालनिर्माता गर्भस्थ प्रजापितको, जितना कि यह प्रसिद्ध काल है उतने समयतक अर्थात् एक संवत्सरव्यापी कालतक मृत्युने धारण किया; जितना इस लोकमें संवत्सर प्रसिद्ध है [उतने समयतक गर्भमें रखा]। इसके पीछे उसने क्या किया? इतने यानी संवत्सरमात्र कालके पश्चात् उसने उसकी रचना की अर्थात् उस अण्डेको फोड़ दिया। क्षुधायुक्त होनेके कारण मृत्युने

प्रथमशरीरिणम्, अशनायावन्वा-न्मृत्युरभिव्याददान्मुखविदारगां कृतवानत्त्मः स च कुमारो भीतः स्वाभाविक्याविद्यया युक्तो भाणि-त्येवं शब्दमकरोत् । सैव वाग-भवत्, वाक्-शब्दोऽभवत् ॥४॥

इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम-शरीरी कुमार अग्निके प्रति, उसे खानेके लिये, मुँह फाडा। उस क्मारने स्वाभाविकी अविद्यासे युक्त होनेके कारण डरकर 'भाण' ऐसा शब्द किया। वही वाक हुआ, वाक यानी शब्द हुआ ॥ ४ ॥

ऋगादिको उत्पत्ति ग्रौर मृत्युके ग्रत्तृत्वका उपन्यास स ऐक्षत यदि वा इसमिभम स्ये कनीयोऽतं करिष्य इति स तया वाचा तेनात्म नेद्र्सर्वमस्जत यदिदंकि अचों यजूर्षि सामानि छन्दार् सि यज्ञानप्रजाः पशून् । स यद्यदेवास्त्रजत तत्तदत्त् मधियत सर्वं वा अत्तीति तद्दितेरदितित्वम् । सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतद्दितेरदितित्वं वेद।।५॥

उसने विचार किया, 'यदि मैं इसे मार डालूँगा तो यह थोड़ा-सा ही अन्न [ भोजन ] करूँगा।' अतः उसने उस वाणी और उन मनके द्वारा इन सवको रचा, जो कुछ भी ये ऋक्, यजुः, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और पशु हैं। उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार किया। वह सबको खाता है, यही उस अदितिका अदितित्व है। जो इस प्रकार इस अदितिके अदितित्वको जानता है वह इस सबका अत्ता (भोक्ता) होता है और यह सब उसका अन्न होता है ॥ ५॥

स ऐक्षत-स एवं भीतं कृतस्वं कुमारं दृष्टा मृत्युरैत्ततेत्तितवान् अश्रनायावानपि—यदि चिद्वा इमं कुमारमभिमंस्ये—

उसने विचार किया-इस प्रकार डरकर शब्द करनेवाले उस कुमार-को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर भी विचार किया-पदि कदाचित् मैं इस कुमारको मार डालुँगा-'अभि-

अभिपूर्वो मन्यतिहिँसायः-हिंसि-ष्य इत्यर्थः; कनीयोऽन्नं करिष्ये कनीयोऽरूपमन्नं करिष्य इति ।

, एवमीन्तित्वा तद्भन्नणादुपरराम बहु हान्नं कर्तव्यं दीर्घकालमत्त-णाय न कनीयः। तद्भवणे हि कनीयोऽन्नं स्याद्वीजभन्तण इव सस्याभावः । स एवस्प्रयोजन-मन्नवाहुल्यमालोच्य तयेव त्रय्या <mark>वाचा पूर्वोक्तया तेन</mark>ैव चात्मना मनसा मिथुनीभावमालोचनमु-पगम्योपगम्येदं सर्वं स्थावरं जङ्गमं चासृजत यदिदं किश्च यत्किञ्चेदम्। किं तत् ? ऋचो यज्रंपि सामानि बन्दांसि च सप्त गायत्र्यादीनि स्तोत्रशस्त्रादिक-र्माङ्गभूतांस्त्रिविधान् मन्त्रान्गाय-च्यादिच्छन्दोविशिष्टान् यज्ञांश्र तत्साध्यानप्रजास्तत्कत्रीः पश्र्रश्र ग्राम्यानारएयान्कर्मसाधनभृतान्। ननु त्रय्या मिथुनीभृतया-

पूर्वक 'मन' धातुका अर्थ हिसा होता है-अत: 'अभिमंस्ये' का अर्थ 'मार डालूँगा' ऐसा होगा, तो मैं कनीय अन्न करूँगा; कनीय यानी बहत ही थोडा अन्न भोजन करूँगा।

ऐसा सोचकर वह उसे भक्षण करनेसे इक गया, और सोचने लगा कि | वहत समयतक खानेके लिये मुक्ते वहत-सा अन्न [संग्रह] करना चाहिये, थोड़ा-सा नहीं। जिस प्रकार वीजको खा लेनेपर अनाज नहीं होता उसी प्रकार इसे खानेसे तो मेरे लिये थोडा-सा ही अन्न होगा। ऐसे उद्देश्यसे अन्नकी बहलताके लिये विचारकर उसने उस पूर्वोक्त त्रयी-रूपा वाणीसे तथा उसी आत्मा यानी मनसे मिथुनीभाव अर्थात् आलो-चनाको प्राप्त हो-होकर यह जो कुछ है उस इप्त सारे स्थावर और जङ्ग<mark>म</mark> जगत्की रचना की। वह क्या है? ऋक्, यजुः, साम, गायत्री आदि सात छन्द यानी गायत्री आदि छन्दों-से युक्त स्तोत्र-शस्त्रादि कर्मों के अङ्गभूत तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ, उन्हें करनेवाली प्रजा तथा कर्मके साधनभूत ग्राम्य और वन्य पशु [इन सबको रचा ]।

शंका-किंतु पहले तो कहा

सृजतेत्युक्तम्, ऋगादीनीह | गया था कि मिथुनीभूत त्रयीरूपा

कथमसृजतेति ?

नैष दोपः, मनसस्त्वव्यक्तोऽयं मिश्रुनीभावस्त्रय्या, वाह्यस्तु ऋगा-दीनां विद्यमानानामेव कर्मसु विनियोगभावेन व्यक्तीमावः सर्ग इति ।

स प्रजापितरेवमन्नदृद्धिं बुद्-ध्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं फलं वा किश्चिदसृजत तत्तदत्तुं भत्त्वियत्तिष्ठियत धृतवान्मनः। सर्व कृत्सनं वै यस्मादत्तीति तत्त-स्मादितिरिदितिनाम्नो मृत्योर-दितित्वं प्रसिद्धम्। तथा च मन्त्रः-''अदितिवौरिदितिरन्तरित्तमिद-विर्माता स पिता'' (यज्ञः० सं० २५। २३) इत्यादिः। सर्वस्येतस्य जगतोऽन्नभृतस्या-

त्ता सर्वात्मनैव भवत्यन्यथा विरो-धात्। न हि कश्चित्सर्वस्यकोऽत्ता इश्यते तस्मात्सर्वात्मा भवतीत्यर्थः। गया था कि मिथुनीभूत त्रयीरूपा वाणीसे उसने रचना की, फिर उसके द्वारा उसने ऋगादिको कैसे रचा?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है। मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी-भाव है वह तो अव्यक्त है। उन [अव्यक्तरूपसे] विद्यमान ऋगा-दिका ही कर्ममें विनियोगरूपसे जो बाह्य व्यक्तीभाव है वही उनकी रचना है।

उस प्रजापितने इस प्रकार अन्न-की वृद्धि होती जानकर जिस-जिस भी क्रिया या क्रियाके साधनभूत फलकी रचना की उसी—उसीको भक्षण करनेके लिये मनमें विचार किया। इस प्रकार क्योंकि वह सभीको भक्षण करता है, इसलिये उस अदिति अर्थात् अदितिनामक मृत्युका अदितित्व प्रसिद्ध है। इस विषयमें यह मन्त्र प्रमाण है—"अदिति द्युलोक है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है और वही पिता है" इत्यादि।

इस अन्नभूत सम्पूर्ण जगत्का वह सर्वात्मभावसे ही अत्ता (भक्षण करनेवाला) है, क्योंकि बिना सर्वात्मभावके सवका अत्ता होनेमें विरोध आता है। कोई भी एक सबका अत्ता हो, ऐसा देखा नहीं जाता; इसलिये तात्पर्य यह है कि सर्वभस्यान्नं भवतिः स्रत एव सर्वात्मनो ह्यत्तः सर्वमन्नं भवतीत्युपपद्यते । य एवमेतद्य-श्वोक्तमदितेम् त्योः प्रजापतेः सर्वस्यअदनाददितित्वं वेद तस्यै-तत् फलम् ॥ ४ ॥ [ इस प्रकार उपासना करनेवांला ] वह सर्वात्मा हो जाता है। सब कुछ उसका अन्न हो जाता है, अतः जो सर्वात्मभावसे अत्ता है उसीका सब कुछ अन्न होना सम्भव है। यह फल उसे मिलता है जो इस प्रकार इस उपर्युक्त अदितिसंज्ञक मृत्यु प्रजापतिका सबका अदन (भक्षण) करनेसे अदितित्व जानता है।। ४॥

प्रजापतिकी यज्ञकामना श्रौर उसके प्रागा एवं वीर्यका निष्क्रमगा

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति। सो-ऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्य-मुदकामत्। प्राणा वे यशो वीर्यं तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु शरीर्यः श्रियतुमिध्रयत तस्य शरीर एव मन आसीत्।। ६॥

उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ। इससे वह श्रमित हो गया। उसने तप किया। उस श्रमित और तपे हुए मृत्युका यश और वीर्य निकल गया। प्राण ही यश और वीर्य हैं। तब प्राणोंके निकल जानेपर शरीरने फूलना आरम्भ किया। किंतु उसका मन शरीरमें ही रहा।। ६।।

सोऽकामयतेत्यश्वाश्वमेधयोर्नि-र्चचनार्थमिद्माह-भृयसा महता यज्ञेन भ्यः पुनरिष यजेयेति । जन्मान्तरकरणापेज्ञया भूयः- 'सोऽकामयत' इत्यादि वाक्यसे श्रुति अश्व और अश्वमेधका निर्वंचन करनेके लिये यह कहती है—मैं पुनः महान् यज्ञसे यजन करूँ। यहाँ जन्मान्तरमें यज्ञानुष्ठान करनेकी अपेक्षासे 'भूयस्' (महान्) शब्द

शब्दः। स प्रजापतिः जनमान्त-रेऽश्वमेधेनायजत । स तद्भाव-भावित एव कल्पादौ व्यावर्तत। सोऽश्वमेघक्रियाकारकफजात्म-त्वेन निर्वृत्तः सन्नकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति। महत्कार्यं कामयित्वा लोकवद-श्राम्यत् ।

स तपोऽतप्यत । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्येति पूर्ववत्, यशो वीर्य-मुदक्रामदिति । स्ययमेव पदार्थ-माह—प्राणाश्रक्षुरादयो वै यशो यशोहेतुत्वात तेषु हि सत्सु च्यातिर्भवति, तथा वीर्यं वल-मस्मिञ्बरीरे। न ह्युत्क्रान्तप्राणो यशस्त्री बलवान्वा भन्नति। यशो वीर्यं तस्मात्प्राणा एव चास्मिञ्शरीरे । तदेवं प्राण-त्तचणं यशो वीर्यमुदक्रामदुत्का-न्तवत् ।

तदेवं यशोबीर्यभूतेषु प्राणेष्-

रक्रान्तेषु शरीरान्निष्क्रान्तेषु त-

Construction of the constr दिया है। उस प्रजापतिने जन्मान्तर-में अश्वमेध यज्ञद्वारा यजन किया था। इसलिये उसकी भावनासे युक्त हुआ ही वह कल्पके आरम्भमें प्रजापति हुआ। अश्वमेधके क्रिया. कारक और फ तरूपसे सम्पन्न होकर उसने कामना की कि मैं पून: महान् यज्ञद्वारा यजन करूँ। इस प्रकार महान कार्यके लिये कामना करके वह अन्य लोगोंके समान श्रमित हो गया ।

> उसने तप किया। उस श्रान्त और तपे हएका-ऐसा पूर्ववत् समभना चाहिये-यश और वीर्यं निकल गया। अब श्रुति स्वयं ही [यश और वीर्यं] पदोंका अर्थ बतलाती है। चक्ष आदि जो प्राण हैं वे ही यशके हेतु होनेके कारण यश हैं क्योंकि उनके रहनेपर ही ख्याति होती है। तथा वे ही इस शरीरमें वीर्य यानी वल हैं। जिसके प्राण निकल गये हैं वह पुरुष यशस्वी या बलवान् नहीं होता। अतः इस शरीरमें प्राण ही यश और वीर्यं हैं। वे इस प्रकारके प्राणरूप यश और वीर्य निकल गये।

तव इस प्रकार यश ओर वीर्य-भत प्राणोंके उत्क्रमण करनेपर अर्थात् शरीरसे निकल जानेपर

च्छरीरं प्रजापतेः श्वियतुमुच्छून-भावं गन्तुमध्रियतामेध्यं चाभवत् तस्य प्रजापतेःशरीरानिर्गतस्यापि तस्मिन्नेव शरीरे मन त्र्यासीद्यथा कस्यचित्त्रिये विषये द्रं गत-स्यापि मनो भवति तद्वत् ॥६॥ प्रजापतिके उस शरीरने श्वयन— उच्छूनता (फूलनारूप विकार) को प्राप्त होना आरम्भ किया; अर्थात् वह अमेध्य (अपवित्र) हो गया। किंतु जिस प्रकार किसी प्रिय वस्तुके दूर हो जानेपर भी उसीमें मन रहता है वैस ही शरीरसे निकल जानेपर भी उस प्रजापतिका मन उस शरीरमें ही रहा॥ ६॥

arain avance at an

## ग्रश्वमेधोपासना ग्रौर उसका फल

स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः सन्किमकरोत् ? इत्युच्यते—

उस शरीरमें ही जिसका मन लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापितने क्या किया? सो वतलाया जाता है—

सोऽकामयत मेध्यं म इद् स्यादात्मन्व्यनेन स्या-मिति। ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा-श्वमेधस्याश्वमेधत्वम्। एष ह वा अश्वमेधं वेद् य एन-मेवं वेद्। तमनवरुध्येवामन्यत। त् संवत्सरस्य परस्ता-दात्मन आठभत। पश्चन्देवताभ्यः प्रत्योहत्। तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमाठभन्ते। एष ह वा अश्व-मेधो य एष तपति तस्य संवत्सर् आत्मायमग्निरर्कस्तस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेधौ। सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनमृ त्युं जयित नैनं मृत्युराप्नोति

## मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥७॥

उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य (यज्ञिय) हो, मैं इसके द्वारा शरीरवान् होऊँ; क्योंकि वह शरीर अश्वत् अर्थात् फूल गया था, इसलिये वह अरव हो गया और वह मेध्य हुआ। अतः यही अरवमेधका अरवमेधत्व है। जो इसे इस प्रकार जानता है वही अरवमेधको जानता है। उसने उसे अवरोधरहित (बन्धनजून्य) ही चिन्तन किया। उसने संवत्सरके पश्चात् उसका अपने ही लिये [ अर्थात् इसका देवता प्रजापति है-ऐसे भावसे ] आलभन किया तथा अन्य पशुओंको भी देवताओंके प्रति पहुँचाया। अतः याज्ञिकलोग मन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सर्व-देवसम्बन्धी प्राजापत्य पशुका आलभन करते हैं। यह जो [सूर्य] तपता है वही अश्वमेघ है। उसका संवत्सर शरीर है, यह अग्नि अर्क है तथा उसके ये लोक आत्मा हैं। ये ही दोनों (अग्नि और आदित्य) अर्क और अश्वमेघ हैं। किंतु वे मृत्युरूप एक ही देवता हैं। जो इस प्रकार जानता है वह पुनमृत्युको जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओं मेंसे ही एक हो जाता है ॥ ७ ॥

सोऽकामयत, कथम् ? मेध्यं मेधाहँ यज्ञियं मे ममेदं शरीरं स्यात् । किश्च त्रात्मन्व्यात्मनां-श्रानेन शरीरेण शरीरवान्स्या-मिति प्रविवेश । यस्मात्तच्छरीरं तद्वियोगाद्गतयशोवीर्यः अशद् अथयत् ततस्तस्माद्थः ततोऽश्वनामा समभवत सानादिति प्रजापति रेव

कामना की। किस प्रकार ?—मेरा यह शरीर मेध्य— यज्ञिय हो जाय। तथा मैं आत्मन्वी —आत्मवान् अर्थात् इस शरीरसे शरीरवान् हो जाऊँ। ऐसा विचार-कर उसने उसमें प्रवेश किया। क्योंकि वह शरीर उसके वियोगसे यशोवीर्यहीन होकर अश्वत्— अश्वयत् अर्थात् फूल गया था, अतः उससे अश्व उत्पन्न हुआ। इसीसे अश्व नामका साक्षात् प्रजापित ही स्त्यते । यस्माच पुनस्तत्प्रवेशा-द्गतयशोवीर्यत्वादमेध्यं सन्मे-ध्यमभूत्तदेव तस्मादेवाश्वमेधस्या-स्रमेधनाम्नः क्रतोरश्वमेधस्यम् श्रश्वमेधनामलाभः । क्रियाकार-कफलात्मको हि क्रतः । स च प्रजापतिरेवेति स्तूयते ।

क्रतुनिर्वर्तकस्याश्वस्य प्रजा-पितत्वमुक्तम् 'उषा वा श्रश्वस्य मेध्यस्य' इत्यादिना । तस्यैवा-श्वस्य मेध्यस्य प्रजापितस्वरूप-स्याग्नेश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्म-रूपतया समस्योपासनं विधा-तव्यमित्यारभ्यते । पूर्वत्र क्रिया-पदस्य विधायकस्याश्रुतत्वात् क्रियापदापेत्तत्वाच्च प्रकरणस्य श्रयमर्थोऽवगम्यते । है—इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। क्योंकि उसके पुनः प्रवेशसे वह यशोवीर्यहीन और अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया था इसीसे अश्वमेधका यानी अश्वमेधनामक यज्ञका अश्वमेधत्व है; अर्थात् उसे 'अश्वमेध' नाम मिला है। यज्ञ क्रिया, कारक और फलरूप होता है, अतः 'वह प्रजापित ही है' ऐसा कहकर उसकी स्तुति की जाती है।

NEW PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY AND A ST

'उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहक अश्वका प्रजापतित्व कहा गया। अब उसी प्रजापतिरूप मेध्य अश्वकी और यज्ञफलरूपसे उसीके समान उपर्युक्त अग्निकी उपासनाका विधान करना है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। पहले श्रुतिवाक्यमें विधिबोधक क्रियापदका श्रवण नहीं हुआ है और [उपासनासम्बन्धी वाक्योंमें] क्रियापदकी अपेक्षा होती है; इसलिये इस प्रकरणका यह अर्थ जाना जाता है।'

१ यद्यपि पहले 'य एवमेतदितरिदितित्वं वेद' ऐसा विधायक वाक्य आया है, परंतु यह प्रकरण अश्वमेधोपासनाका है, इसिलये वह मुख्य वाक्य नहीं है। अतः उस अभावकी पूर्ति करनेके लिये वहाँ श्रुति 'एष ह वा अश्वमेधं वेद य एनमेवं वेद' इस प्रकार साक्षाद्रूपसे उसका विधान करती है।

एष ह वा अश्वमेधं क्रतुं वेद य एनमेवं वेद, यः कश्चिदेन-मक्वमग्निरूपमर्कं च यथोक्तमेवं वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदश्यं-मानेन विशेषणेन विशिष्टं वेद, स एषोऽश्वमेधं वेद नान्यः। तस्मादेवं वेदितव्य इत्यर्थः ।

कथम् ? तत्र पशुविषयमेव ताबद्दशनमाह। तत्र प्रजापति-भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति कामयित्वा आत्मानमेव पशं मेध्यं कलपयित्वा तं पशुमनव-रुध्यैवोत्सृष्टं पशुमवरोधमकृत्वैव मुक्तप्रग्रहममन्यताचिन्तयत् । तं संवत्सरस्य पूर्णस्य परस्तादृध्व-ग्रात्मार्थमालभत-मात्मने प्रजापतिदेवताकत्वेनेत्येतत<del>्</del> त्रालभतालम्भं कृतवान् । पशू-नन्यान्ग्राम्यानारण्यांश्च देवता-भयो यथादैवतं प्रत्योहतप्रतिगमि-तवान् ।

यस्माच्चैवं प्रजापतिरमन्यत तस्मादेवमन्योऽप्युक्तेन विधि-नात्मानं पशुमश्वं मेध्यं कलपयित्वा उपर्युक्त विधिसे ही अपनेको यिश्वय

जो इसे इस प्रकार जानता है, निश्चय वही अश्वमेधको जानता है। जो कोई भी इस अश्वको और ऊपर वतलाये हुए अग्निरूप अर्कको आगे कहे जानेवाले संक्षिप्तरूपसे प्रदिशत विशेषणसे विशिष्ट जानता है वही अक्वमेधको जानता है, कोई दूसरा नहीं। अतः तात्पर्य यह है कि इसे इसी प्रकार जानना चाहिये।

किस प्रकार जानना चाहिये ? सो इस विषयमें पहले श्रुति पशु-विषयक दृष्टिका ही निरूपण करती है। प्रजापतिने ऐसी इच्छा करके कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना कर उस पशुका अनवरोध कर उसे छूटा हुआ माना अर्थात् उसकी रोक-टोक न करते हुए उसे बन्धन-हीन चिन्तन किया। फिर पूरे एक संवत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये आलभन किया अर्थात् प्रजापति देवता-सम्बन्धी पशुरूपसे उसका आलभन किया; तथा अन्य देव-ताओंको भी तत्तह वसम्बन्धी अन्यान्य ग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त कराये।

क्योंकि प्रजापतिने ऐसा माना था, इसलिये दूसरे यज्ञकर्ताको भी —सर्वदेवत्योऽहं प्रोक्ष्यमाण श्रालभ्यमानस्त्वहं मद्देवत्य एव स्याम्, श्रन्य इतरे पश्चवो ग्राम्या-रण्या यथादैवतमन्याभ्यो देवता-भ्य श्रालभ्यन्ते मद्वयवभूताभ्य एव—इति विद्यात्। श्रत एवेदानीं सर्वदेवत्यं प्रोक्तितं प्राजापत्यमा-लभन्ते याज्ञिकाः।

तपित'—यस्त्वेवं पशुसाधनकः
कतुः स एप सान्नात्फलभूतो
निर्दिक्यत एष ह वा श्रश्वमेधः।
कोऽसो १ य एव सविता तपित
जगदवभासयित तेजसा।तस्यास्य
क्रतुफलात्मनः संवत्सरः कालविशेषः, श्रात्मा शरीरं तिन्नर्वर्त्यत्वात्संवत्सरस्य।

'एवमेष ह वा श्रश्वमेधो य एप

तस्यैव क्रत्वात्मनः, अपिन-

अश्व मानकर 'मैं वेदमन्त्रोंद्वारा अभिषिक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी होता हूँ, किंतु आलभन किये जानेपर केवल अपने ही देवताके लिये होऊँ; तथा दूसरे ग्राम्य और वन्य पशु, अन्यान्य देवताओं के अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन्न देवों के लिये आलभन किये जाते हैं— ऐसा ज़ाने। इसीलिये आजकल याज्ञिकलोग समस्त देवताओं के लिये [ मन्त्रोंद्वारा ] अभिषिक्त किये हुए प्रजापतिसम्बन्धी पशुका आलभन करते हैं।

'एवमेष ह वा अश्वमेशो य एष तपित' इसकी व्याख्या की जाती है—इस प्रकार यह जो पशुद्धारा साध्य कतु है वही 'एष ह वा अश्व-मेधः' इस वाक्यसे साक्षात् फलस्व-रूपसे बतलाया जाता है। वह कौन-सा है? जो कि सूर्य तपता अर्थात् अपने तेजसे जगत्को प्रका-शित करता है। उस इस यज्ञफल-रूप सूर्यका संवत्सर—काल-विशेष आत्मा यानी शरीर है, क्योंकि उसीके द्वारा संवत्सर निष्पन्न होता है।'

उस यज्ञातमाका साधनभूत यह

१ क्योंकि सूर्यके उदयास्तसे दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है। यहाँतक अश्वमेचकी सूर्यरूपता बतलाकर अब उसके साधनभूत अग्निका सूर्यत्व वतलाया जाता है।

साध्यत्वाच फलस्य क्रतुत्वरूपे-णैत्र निर्देशः,ऋयं पार्थिवोऽग्नि-रर्कः साधनभूतः । तस्य चाकस्य क्रतो चित्यस्येमे लोकास्त्रयोऽप्या-त्मानः शरीरावयवाः। तथा च च्यारुयातं 'तस्य प्राची दिक्' इत्यादिना । तावग्न्यादित्यावेती यथाविशेपितावर्काश्वमेधौ क्रतु-फले । अर्को यः पार्थिवोऽग्निः स साक्षात्कतुरूपः क्रियात्मकः। क्रतोरांग्नसाध्यत्वात्तद्रूपेणेव नि-देंशः । क्रतुसाध्यत्वाच फलस्य क्रतुरूपेणेव निर्देश त्रादित्योऽश्व-मेध इति ।

तौ साध्यसाधनौ क्रतुफलभूता-चग्न्यादित्यौ, सा उ पुनभूय एकैव देवता भवति । का सा ? मृत्युरेव । पूर्वमप्येकैवासीत्क्रिया-साधनफलभेदाय विभक्ता। तथा चोक्तम् ''सत्रेधातमानं व्यक्रुरुत'' ( चृ० उ० १ । २ । ३ ) इति । सा पुनरपि क्रियानिर्वृत्युत्तरकाल-

पार्थिव अग्नि अर्क है; इसलिये अग्निसाध्य है. यज्ञरूपसे निर्देश किया गया है। यज्ञमें चयन किये जानेवाले उस अर्कंके तीनों लोक आत्मा-शरीरके अवयव हैं। इसीसे 'उसका पूर्वदिशा शिर है' इत्यादि वाक्यसे उसकी व्याख्या की गयी है। वे ये अग्नि और आदित्य ऊपर दिये हुए विशेषणके अनुसार अर्क ग्रौर अरव-मेध क्रमशः यज्ञ और फल हैं। अर्क जो पार्थिव अग्नि है वह साक्षात् क्रियात्मक यज्ञरूप है। यज्ञ अग्नि-साध्य है, इसलिये अग्निरूपसे ही उसका निर्देश किया जाता है। तथा फल यज्ञसाध्य है इसलिये 'आदित्य अश्वमेध है' इस प्रकार यज्ञरूपसे ही उसका निर्देश किया जाता है।

वे यज्ञ एवं फलभूत अग्नि और आदित्य साध्य और साधन हैं। वे भी आपसमें मिलकर पुन:-फिर भी एक ही देवता हैं। यह एक देव कौन है ? वह मृत्यु है। पहले भी वह (मृत्युदेवता) एक ही था, क्रियाके साधन और फलभेदके लिये उसका विभाग हो गया। ऐसा हो कहा भी है—"उसने अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया" इत्यादि। वह फिर भी अर्थात् क्रियानिष्पत्तिके \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ मेकैव देवता भवति मृत्युरेव फलरूप: ।

यः पुनरेवमेनमश्वमेधं मृत्यु-मेकां देवतां वेद । ऋहमेव मृत्यु-रस्म्यश्वमेध एका देवता मद्र्पा श्रश्वाग्निसाधनसाध्येति सोऽप-जयति पुनर्मृत्युं पुनर्मरणं सक्-नमृत्वा पुनर्मरणाय न जायत इत्यर्थः । अपजितोऽपि मृत्युरेनं पुनराप्नुयादित्याशङ्कचाह--नेनं मृत्युराप्नोति । कस्मात् ? मृत्युर-स्य एवंविद आत्मा भवति। किश्र मृत्युरेव फलरूपः सन्ने-तासां देवतानामेको भवति। तस्यैतत् फलम् ॥ ७ ॥

उत्तरकालमें भी एक ही देवता अर्थात् फलस्वरूप मृत्यु ही हो जाता है।

ेजो इस प्रकार इस अश्वमेधको मृत्युरूप एक देवता जानता है: अर्थात् मैं ही अश्वमेधरूप मृत्यु हुँ-अग्नि और अश्वरूप साधनसे सिद्ध होनेवाली एक देवता मेरा ही रूप है-ऐसी जो उपासना करता है वह पुनमृत्यको जीत लेता है। तात्पर्य यह है कि एक बार मरकर वह पुन: मरनेके लिये उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार परास्त हो जानेपर भी मृत्य इसे पूनः प्राप्त कर लेगा-ऐसी आशङ्घा करके श्रुति कहती है-इसे मृत्यू प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार जाननेवालेका आत्मा हो जाता है। बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर इन देवताओं में से कोई एक हो जाता है। उस उपासकको यही फल प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयमग्निब्राह्मराम् ॥ २ ॥

## तृतीय ब्राह्मण

द्वया हेत्याद्यस्य कः सम्बन्धः १ प्रकरण- कर्मणां ज्ञानसहिता-सम्बन्धः नां परा गतिरुक्ताः मृत्यवात्मभावोऽश्वमेधगत्युक्त्या। अथेदानीं मृत्य्वात्मभावसाधन-भृतयोः कर्मज्ञानयोर्थत उद्भवस्त-त्प्रकाशनार्थमुद्गीधन्नाक्षण— मारभ्यते।

ननु मृत्य्वात्मभावः पूर्वत्र ज्ञानकर्मणोः फलमुक्तम् । उद्गीथ-ज्ञानकर्मणोस्तु मृत्य्वात्मभावाति-क्रमणं फलं वक्ष्यति अतो भिन्न-विषयत्वात्फलस्य न पूर्वकर्मज्ञानो-द्भवप्रकाशनार्थमिति चेत् । नायं दोषः; अग्रन्यादित्या-

त्मभावत्वादुद्गीथफलस्य । पूर्व-त्राप्येतदेव फलमुक्तम् 'एतासां देवतानामेको भवति' इति । नन्तु 'मृत्युमतिक्रान्तः' इत्यादि

'द्वया ह' इत्यादि वाक्यसे आरम्भ होनेवाले इस ब्राह्मणका पूर्वब्राह्मणसे क्या सम्बन्ध है?— यहाँतक अश्वमेधकी गति (फल) बतानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोंकी मृत्युस्वरूपताकी प्राप्तिरूप परागति बतलायी गयी है। अब आगे मृत्युस्वरूपताके साधनभूत कर्म और ज्ञानका जिससे उदय होता है उसका प्रकाशन करनेके लिये उद्गीय ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है।

शक्का—पहले तो ज्ञान और कर्मका फल मृत्युस्वरूपताकी प्राप्ति बतलाया गया है; किंतु उद्गीथज्ञान और कर्मका फल मृत्युस्वरूपताका अतिक्रमण बतलाया जायगा। अतः इसके फलका विषय भिन्न होनेसे यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञानके उद्गम-स्थानको प्रकाशित करनेके लिये नहीं हो सकता।

समाधान-यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि उद्गीथका फल अग्नि एवं
आदित्यस्वरूपताकी प्राप्ति है। पहले
भी 'इनमेंसे कोई एक देवता हो
जाता है' इस वाक्यसे यही फल
बतलाया गया है। यदि कहो कि
'मृत्युसे अतिक्रान्त हो जाता है'
इतना कथन तो पहलेकी अपेक्षा

STATES OF STATES विरुद्धम्; न स्वाभाविकपाप्मा-सङ्गविषयत्वादतिक्रमणस्य ।

कोऽसौ स्वाभाविकः पाप्मा-सङ्गो मृत्युः ? कुतो वा तस्योद्भवः ? केन वा तस्याति-क्रमणम् ? कथं वा ? इत्ये-तस्यार्थस्य प्रकाशनायाख्यायि-कारभ्यते । कथम्---

विरुद्ध है ही-तो यह बात भी नंहीं है, क्योंकि इस अतिक्रमणका विषय स्वाभाविक पापका सङ्ग होना है।

यह स्वाभाविक पापका सङ्गरूप मृत्यु क्या है ? कहाँसे उसकी उत्पत्ति होती है ? किसके द्वारा उसका अतिक्रमण हो सकता है? और किस प्रकार हो सकता है? इन सब बातोंको प्रकाशित करनेके लिये यह आख्यायिका आरम्भ की जाती है। सो किस प्रकार--

देव ग्रौर ग्रसुरोंकी स्पर्धा, देवताग्रोंका उद्गीथ-सम्बन्धी विचार

द्रया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च। ततः कानी-यसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा ऊचुईन्तासुरान्यज्ञ उदृगीथेनात्ययासेति ॥१॥

प्रजापितके दो प्रकारके पुत्र थे--देव और असुर। उनमें देव थोड़े ही थे और असुर अधिक थे। इन लोकोंमें वे परस्पर स्पर्धा (डाह) करने लगे। उनमेंसे देवताओंने कहा, 'हम यज्ञमें उद्गीथके द्वारा अस्रोंका अतिक्रमण करें'।। १।।

द्वया द्विप्रकाराः । हेति पूर्व-वृत्तावद्योतको निपातः । वर्तमान-प्रजापतेः पूर्वजन्मनि यद् वृत्तं तदवद्योतयति हशब्देन। प्राजा-

द्याः--दो प्रकारके। 'ह' यह पूर्ववृत्तान्तका द्योतक निपात है। वर्तमान प्रजापतिके पूर्वजन्ममें जो कुछ हुआ था उसे ही श्रृति 'ह' शब्दसे द्योतित करती 'प्राजापत्याः'-जिस जन्ममें पूर्ववृत्त

पत्याः प्रजापतेवृंत्तजनमावस्थ-स्यापत्यानि प्राजापत्याः । देवाश्वासुराश्च । तस्यैव प्रजापतेः प्राणा वागादयः। कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम् ? उच्यते--शास्त्रज्ञान-त्राणानां तज्ञानकर्मभाविता देवासुरत्व-द्योतनाद्देवा भवन्ति। निर्वचनम् त एव स्वाभाविकप्रत्यन्तानुमान-जनितदृष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता श्रसुराः । स्वेष्वेवासुपु रमणात् सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात्। यस्माच दृष्टप्रयोजनज्ञानकर्म-भाविता असुराः, ततस्तस्मात्का-नीयसाः, कनीयांस एव कानी-यसाः,स्वार्थेऽणि दृद्धिः। कनीयां-सोऽल्पा एव देवाः । ज्यायसा

घटित हुआ था उसमें होनेवाले प्रजापितके पुत्र प्राजापत्य कहे गये हैं। वे कौन थे? देवता और असुर; अर्थात् उसी प्रजापितके वागादि प्राण [इन्द्र-विरोचनादि नहीं]।

किंतु उनका देवासुरत्व कैसे
माना जाता है? सो वतलाया जाता
है। शास्त्र-जिनत ज्ञान और कमंसे
भावित जो प्राण हैं, वे द्योतनशील
(प्रकाशमय) होनेके कारण देव
हैं; तथा वे (प्राण) ही स्वाभाविक
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजिनत दृष्ट
प्रयोजनवाले कर्म और ज्ञानसे
भावित होनेपर असुर हैं। अपने ही
असुओं (प्राणों) में रमण करनेके
कारण अथवा सुर यानी देवोंसे
भिन्न होनेके कारण वे असुर
कहलाते हैं।

क्योंकि अमुरगण दृष्ट प्रयोजन-वाले ज्ञान और कर्मकी भावनासे युक्त हैं, इसलिये देवगण कानीयस हैं। कनीयान् ही कानीयस हैं। यहाँ [कनीयस् शब्दसे] स्वार्थमें 'अण्' प्रत्यय होनेपर आदि स्वरकी वृद्धि हुई है, जिससे 'कानीयस' शब्द सिद्ध हुआ है। तात्पर्यं यह कि देवगण कनीयान् अर्थात् थोड़े NOTE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

श्वसुरा ज्यायानसोऽसुराः । स्वाभा-विकी हि कर्मज्ञानप्रष्टत्तिर्महत्तरा प्राणानां शास्त्रजनितायाः कर्म-ज्ञानप्रयुत्तेर्दष्टप्रयोजनत्वात् । श्रत एव कनीयस्त्वं देवानां शास्त्रजनितप्रयुत्तेरल्पत्वात्। अत्य-न्तयत्नसाध्या हि सा ।

ते देवाश्वासुराश्च प्रजापति-शरीरस्था एषु लोकेषु निमित्त-भूतेषु स्वामाविकेतरकर्मज्ञानसा-ध्येषु श्रस्पर्धन्त स्पर्धां कृतवन्तः। देवानां चासुराणां च वृत्त्युद्भवा-भिभवौ स्पर्धा। कदाचिच्छास्त्र-जनितकर्मज्ञानभावनारूपा वृत्तिः प्राणानामुद्भवति । यदा चोद्धवति तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यन्तानुमान-जनितकमेंज्ञानभावनारूपा तेषामेव प्राणानां वृत्तिरासुर्यभिभूयते । स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः। कदाचित्तद्विपययेण देवानां वृत्ति-रभिभूयत त्रासुर्या उद्भवः।सो-

हो हैं। तथा असुरगण ज्यायस— ज्यायान् यानी अधिक हैं, क्योंकि दृष्ट प्रयोजनवाली होनेसे प्राणोंकी शास्त्रजनित कर्म-ज्ञानप्रवृत्तिकी अपेक्षा स्वाभाविकी कर्म-ज्ञानप्रवृत्ति ही अधिकतर होती है। इसीसे शास्त्रजनित प्रवृत्तिकी अल्पताके कारण देवताओंकी भी अल्पता है, क्योंकि वह अत्यन्त यत्न करनेपर सिद्ध होनेवाली है।

प्रजापतिके शरीरमें रहनेवाले वे देव और असूर स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक ( शास्त्रजनित ) कर्म और ज्ञानसे साध्य लोकोंके निमित्त स्पर्धा (डाह) करने लगे। दैवी और आसुरी वृत्तियोंका उठना और दबना ही देवता और असुरोंकी स्पर्घा है। कभी तो प्राणोंकी शास्त्र-जनित कर्मज्ञानभावनारूपा वृत्ति उठती है, और जिस समय वह उठती है उस समय उन्हीं प्राणोंकी दृष्ट प्रयोजनवाली प्रत्यक्ष एवं अन्-मानजनित कर्मज्ञानभावनारूपा आसूरी वृत्ति दब जाती है। यही देवताओंका जय और असुरोंका पराजय है। तथा कभी इसके विपरीत देवताओंकी वृत्ति दब जाता है और आसुरी वृत्तिका उत्यान

ऽसराणां जयो देवानां पराजयः। एवं देवानां जये धर्मभ्यस्त्वा-दुस्कर्ष आ प्रजापतित्वप्राप्तेः। **ग्रमुरजयेऽधर्मभृयस्त्वादपकर्ष** श्रा स्थावरत्वप्राप्तेः । उभयसाम्ये मनुष्यत्वप्राप्तः । त एवं कनीयस्त्वादिमभूय-माना ऋसुरेर्देवा बाहुल्यादसुराणां किं कृतवन्तः?इत्युच्यते—ते देवा असुरेरभिभूयमाना ह किलोचुरु-क्तवन्तः । कथम् ? हन्तेदानीम् अस्मिन्यज्ञे ज्योतिष्टोमे, उद्गीथेन उद्गीथकर्मपदार्थकर्तृस्वरूपाश्रय-णेन अत्ययामातिगच्छामः। श्रमु-रानभिभूय स्वं देवभावं शास्त्रप्रका-शितं प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तोऽ-न्योन्यम् । उद्गीथकर्मपदार्थकर्त्र-

स्वरूपाश्रयणं च ज्ञानकर्मभ्याम्।

होता है। वह असुरोंका विजय और देवोंका पराजय है। इस प्रकार देवताओंका विजय होनेपर धर्मकी अधिकता होनेके कारण प्रजापति-पदकी प्राप्तिपर्यन्त उत्कर्ष ( ऊर्ध्व-गमन ) होता है तथा असुरोंका विजय होनेपर अधर्मकी अधिकता होनेके कारण स्थावरत्वप्राप्तिपर्यन्त अधोगति होती है और दोनोंकी समानता होनेपर मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार असुरोंकी अपेक्षा स्वयं अल्पसंख्यक होनेसे असरोंकी अधिकता होनेके कारण उनके द्वारा दबे हए उन देवताओंने क्या किया ? सो बतलाया जाता है। कहते हैं, असुरोंसे अभिभूत होते हुए उन देवताओंने कहा। क्या कहा ?—'अहो! अब इस ज्योतिष्टोम यज्ञमें उद्गीथके द्वारा-उद्गीथनामक जो कर्मका अङ्गभूत पदार्थ है उसे करनेवाले प्राणके स्वरूपका आश्रय करके हम असुरों-अतिक्रमण करेंगे; अर्थात् असूरोंका पराभव कर अपने शास्त्र-प्रकाशित देवभावको प्राप्त करेंगे'-इस प्रकार उन्होंने आपसमें कहा। उद्गीथ कर्मरूप पदार्थके कर्ताके स्वरूपका आश्रय ज्ञान और कर्मके

वक्ष्यमाणं मन्त्रजपल्रज्ञणं विधित्स्यमानं ''तदेतानि जपेत्'' ज्ञानं त्विदमेव निरूप्य-माणम् । नन्विदमभ्यारोहजपविशेषो-ऽर्थवादो न ज्ञाननिरूपणपरम्। नः 'य एवं वेद' इति प्राणोपासनवानयस्य वचनात्। उद्गीथ-अन्यशेषत्व-प्रस्तावे पुराकल्प-निरास: अवणादुद्गीथविधि-परमिति चेन्न, श्रप्रकरणात्। उद्गीथस्य चान्यत्र विहितत्वात ।

विद्याप्रकरणत्वा चास्य ।

रोहजपस्य चानित्यत्वात्, एवं-

वित्प्रयोज्यत्वात्; विज्ञानस्य च

नित्यवच्छ्रवणात् । ''तद्वैतस्त्रोक-

द्वारा किया जा सकता है। उनमें कर्म तो ''तदेतानि जपेत्'' इस वाक्यद्वारा जिसका विधान करना इष्ट है वह आगे कहा जानेवाला मन्त्रजंपरूप है और ज्ञान तो वही है जिसका निरूपण किया जा रहा है।

शङ्का-कित् यह तो अभ्यारोह मन्त्रजपकी विधिका शेषभ्त अर्थ-वाद है, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं है।

समाधान-यह बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 'जो ऐसा जानता है' ऐसा<sup>्</sup>वचन है। यदि कहो <mark>कि</mark> उद्गीथके प्रकरणमें [ 'द्वया ह' इत्यादि ] पूर्वकल्पसम्बन्धी श्रति होनेसे यह उद्गीय-विधिपरक है -तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि यह उद्गीथका प्रकरण ही नहीं है। उद्गीथका विधान तो अन्यत्र (कर्म-काण्डमें ) किया गया है। यह तो विद्या (उपासना) का प्रकरण है। इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य होता है, क्योंकि प्राणवेत्ताद्वारा ही वह अनुष्टान करनेयोग्य है प्राणविज्ञान नित्यवत् सुना गया है।³ ''यह प्राणविज्ञान तथा

१. जिसके जपसे देवभावकी सम्मुखतासे प्राप्ति हो उस मन्त्रजपका नाम अभ्यारोह मन्त्रजप है।

२. अयात् उद्गीयविधिका शेपभूत अर्थवाद है।

३. तात्पर्य यह है कि अभ्यारोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको ही होनेके कारण,

जिदेव'' ( छा० उ० १ । ३ । २८ ) इति च श्रुतेः; प्राणस्य वागादीनां च शुद्धचशुद्धिवच-नात् । न ह्यनुपास्यत्वे प्राणस्य शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोप-न्यस्तानामशुद्धिवचनम् । वागादिनिन्द्या सुरूपप्राणस्तुतिश्वाभिन्यते उपपद्यते । 'मृत्युमितिकान्तो दीप्यते' इत्यादि फलावचनं च । प्राणस्वरूपापत्तेहिं फलां तद्यद्वा-गाद्यग्न्यादिमावः ।

भवतु नाम प्राणस्योपासनम्, न तु विशुद्धचादिगुणवत्तेति ।

ननु स्याछ्तत्वातः न स्यातः

लोकोंकी प्राप्ति करानेवाला ही है" इस श्रुतिसे और प्राण तथा वागादि-को गुद्धि और अगुद्धि बतलायी जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण सिद्ध होता है। प्राणकी उपास्यता बतलाना अभीष्ट न होनेपर प्राणकी गृद्धिका प्रतिपादन करना और उसीके साथ जिनका उल्लेख किया गया है उन वागादिको सम्भव नहीं है कहना इससे वागादिकी निन्दाद्वारा मुख्य प्राणकी स्त्रति अभिमत युक्तियुक्त जान पड़ती है। 'मृत्युको पार करके प्रकाशित होता है' ऐसा इसका फलवचन भी है। वागादिको जो अग्न्यादिभावकी प्राप्ति है वह उनकी प्राणस्वरूपताकी प्राप्तिका ही फल है।

शक्का—यहाँ प्राणकी उपासना भले ही हो, परंतु उसका विशुद्धि आदि गुणोंसे युक्त होना तो सम्भव नहीं है। यदि कहो कि श्रुतिप्रतिपादित होनेके कारण ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति

प्राणिवज्ञानसे पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इसिलये वह अनित्य है। किंतु प्राणिवज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है। क्योंकि 'य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते' इस नित्य पौर्णमासयागके समान 'य एवं वेद' (जो इस प्रकार जानता है) इस प्रकार नित्यवत् विज्ञान (उपासना) का श्रवण होता है। यहाँ प्रयाज आदि पौर्णमासीके प्रयोजक नहीं हैं, अपितु पौर्णमासी ही प्रयाज आदिकी प्रयोजिका है, उसी प्रकार प्राणिवत्प्रयोज्य जप प्राणिवज्ञांनका प्रयोजक नहीं है, वित्क प्राणिवज्ञान ही जपका प्रयोजक है। अतः वह जपसे पूर्वसिद्ध है।

MANAGER PROPERTY OF THE PARTY O

उपास्यत्वे स्तुत्यर्थत्वोपपत्तेः।

अविपरीतार्थप्रतिपत्तेः श्रेयःप्राप्त्युपपत्तेलोंकवत् । यो द्यविपरीतमधं प्रतिपद्यते लोके स इष्टं प्राप्नोत्यनिष्टाद्वा निवर्तते, न विपरीतार्थप्रतिपच्या । तथेहापि श्रीतशब्दजनितार्थप्रतिपत्ती श्रेयः-प्राप्तिरुपपन्ना न विपर्यये। न चोपासनार्थश्रुतशब्दोत्थविज्ञान-विषयस्य अयथार्थत्वे प्रमाणमस्ति। न च तद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते । ततः श्रेयःप्राप्तिदर्शनाद्यथार्थतां प्रतिपद्यामहे; विपर्यये चानर्थ-प्राप्तिदर्शनात् । यो हि विपर्यये-णार्थं प्रतिपद्यते लोके, पुरुषं स्थाणुरित्यमित्रं मित्रमिति वा, सोऽनर्थं प्राप्तुवन्द्दश्यते । त्रात्मे-

तो, उपास्य होनेके कारण, उसकी स्तुतिके लिये भी हो सकती है।

समाधान-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविरुद्ध अर्थके ज्ञानसे ही श्रेय:प्राप्ति होनी सम्भव है: ऐसा ही लोकमें भी देखा जाता है। लोकमें जो पुरुष अविरुद्ध अर्थका ज्ञान रखता है वहीं अभीष्ट प्राप्त करता है और अनिष्टसे बचता है। विपरीत अर्थके ज्ञानसे ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ भी श्रुतिके ग्रह्टसे निकलनेवाले अर्थके ज्ञानसे ही श्रेय:प्राप्ति होनी सम्भव है, विपरीत अवस्थामें नहीं। इसके सिवा उपासनाका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिके शब्दसे होनेवाले विज्ञानके विषयके मिथ्या होनेमें कोई प्रमाण भी नहीं है। श्रुति उस विज्ञानका कहीं अपवाद भी नहीं करती। अतः उससे श्रेयःप्राप्ति दिखायी देनेसे हम उसकी यथार्थंता मानते ही हैं, क्योंकि इससे विपरीत माननेमें अनर्थंकी प्राप्ति देखी जाती है। लोकमें जो पुरुष वस्तुको विपरोत-भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुरुष-को स्थाणु अथवा शत्रुको मित्र समभता है, वह अनर्थको प्राप्त होता देखा जाता है। यदि श्रुतिसे श्वरदेवतादीनामपि ऋयथार्था-नामेव चेद् ग्रहणं श्रुतितः, अनर्थ-प्राप्त्यर्थं शास्त्रमिति धवं प्राप्तु-याल्लोकवदेव, न चैतदिष्टम्; आत्मेश्वर-तस्माद्यथाभूतानेव देवतादीन् ग्राहयत्युपासनार्थं शास्त्रम् ।

नामादौ ब्रह्मदृष्टिदर्शनाद्युक्त-मिति चेत्स्फुटं नामादेरब्रह्मत्वम्, स्थाण्वादाविव तत्र ब्रह्मदृष्टिं पुरुषदृष्टि विपरीतां ग्राहयच्छास्त्रं दृश्यते । तस्माद्यथार्थमेव शास्त्रतः प्रतिपत्तेः श्रेयः इत्ययुक्तमिति चेत् ?

न, प्रतिमावद्भेदप्रतिपत्तेः। ना-मादावब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टिं विपरीतां ग्राहयति शास्त्रं स्थाण्वादाविव पुरुषदृष्टिम्, इति नैतत्साध्वदोचः। करमात् ? भेदेन हि ब्रह्मणो ना-मादिवस्तुप्रतिपन्नस्य नामादौ विधीयते ब्रह्मदृष्टिः प्रतिमादाविव विष्णुदृष्टिः । त्रालम्बनत्वेन हि

आत्मा, ईश्वर और देवतादिका भी अयथार्थरूपसे ही ग्रहण होता तव तो लोककी तरह शास्त्रभी अनर्थंप्राप्तिके ही लिये है-ऐसी आपत्ति अवश्य हो सकती थी। परंतु यह इष्ट नहीं है; अतः शास्त्र उपासनाके लिये यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवतादि-को ही ग्रहण कराता है।

शङ्का-नामादिमें ब्रह्मदृष्टि देखी जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। नामादिका अब्रह्मत्व स्पष्ट ही है। उनमें स्थागु आदिमें पुरुष-दृष्टिके समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म-दृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता है। अतः शास्त्रसं यथार्थ ज्ञान होनेके कारण ही श्रेयकी प्राप्ति होती है--ऐसा कहना ठीक नहीं।

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिमाके समान उनका ब्रह्मसे भेदज्ञान रहता है। स्थागु आदिमें पुरुषदृष्टिके समान शास्त्र नामादि अब्रह्ममें विपरीत ब्रह्मदृष्टि-का ग्रहण करता है-यह तुमने ठीक नहीं कहा। क्यों ? क्योंकि जिसे ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे ज्ञान है उसीके लिये प्रतिमादिमें विष्णुदृष्टिके समान नामादिमें ब्रह्म- नामादिप्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेव,
न तु नामाद्येव ब्रह्मेति । यथा
स्थाणाविनिक्चाते न स्थाणुरिति,
पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विषरीतम्, न तु तथा नामादौ ब्रह्मदृष्टिविष्रीता।

त्रह्मदृष्टिरेव केवला नास्ति ज्ञह्मेति चेत्। एतेन प्रतिमात्राह्म-णादिषु विष्ण्वादिदेविपत्रादि-दृष्टीनां तुल्यता।

नः ऋगादिषु पृथिच्यादि
दृष्टिदर्शनात् । विद्यमानपृथिच्यादिवस्तुदृष्टीनामेव ऋगादिविषये

क्षेपदर्शनात् । तस्मात्तत्सामान्यान्नामादिषु ब्रह्मादिदृष्टीनां विद्यमानब्रह्मादिविषयत्वसिद्धिः ।

एतेन प्रतिमात्राह्मणादिषु विष्णवादिदेवपित्रादिबुद्धीनां च सत्यवस्तुविषयत्वसिद्धिः। मुख्या-पेत्तत्वाच गौणत्वस्य। पश्चाग्न्या-

दृष्टिका विधान किया जाता है। प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान भी ब्रह्मके आलम्बनरूपसे ही होता है, नामादि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार स्थाग्युका ज्ञान न होनेपर 'यह स्थाग्यु नहीं है, पुरुष ही है' ऐसा विपरीत ज्ञान होता है, नाम।दिमें वैसी विपरीत ब्रह्मदृष्टि नहीं होती।

पूर्वपद्यी—िकतु इससे 'केवल ब्रह्मदृष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म है नहीं' यही बात सिद्ध होती है। प्रतिमा और ब्राह्मणादिमें विष्णु आदि देव और पितृ आदि दृष्टियाँ भी इसीके समान हैं।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऋगादिमें पृथिवी आदि दृष्टि देखी जाती है अर्थात् ऋगादि विषयोंमें पृथिवी आदि विद्यमान वस्तुविषयक दृष्टियोंका ही आरोप देखा गया है। अतः उनसे समानता होनेके कारण नामादिमें जो ब्रह्मादि-दृष्टि हैं उनकी विद्यमान ब्रह्मादि-विषयता सिद्ध होती है।

इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादिमें विष्णु आदि देवदृष्टि और पित्रादि दृष्टियोंका भी सत्यवस्तुविषयक होना सिद्ध होता है, क्योंकि गौणता तो मुख्यकी अपेक्षासे होती है। जिस दिषु चाग्नित्वादेगींणत्वाद् मुख्याग्न्यादिसद्भाववन्नामादिषु ब्रह्मत्वस्य गौणत्वान्मुख्यब्रह्मसद्-भावोपपत्तिः।

क्रियार्थेश्वाविशेषाद्विद्यार्थानाम् यथा च दर्शपौर्ण-बुद्ध्युत्पादकत्वे मासादिक्रियेदम्फ-ज्ञानवाक्यानां क्रियार्थवाक्यै: विशिष्टेति-ला सामान्यम् कर्तव्यताका एवंक्रमप्रयुक्ताङ्गा च इत्येतदलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षाद्य-विषयं तथाभूतं च वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते । तथा, परमात्मेश्वरदेवता-दिवस्तु अस्यूलादिधर्मकमशना-याद्यतीतं चेत्येवमादिविशिष्टिमिति वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते, इत्यलौकि-कत्वात्तथाभृतमेव भवितुमईतीति। न च क्रियार्थैर्वाक्यैर्ज्ञानवाक्यानां विशेषोऽस्ति । बुद्ध्यत्पादकत्वे

प्रकार पञ्चाप्ति आदिमें अग्नित्वकी गौणता होनेसे मुख्याप्ति आदिका सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार नामादिमें ब्रह्मत्वकी गौणता होनेसे मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती है ।

इसके सित्रा ज्ञानसम्बन्धी वाक्यों-वाक्योंसे समानता कर्मपरक होनेके कारण भी [ यही सिद्ध होता है ] । जिस प्रकार दर्शपौर्णमासादि क्रिया इस फलवाली है, अमुक-अमुक प्रकारसे ] विशिष्ट कर्तन्यतीवाली है और इस प्रकारके क्रमसे उसके अङ्गोंका प्रयोग होना चाहिये—ये सब अलौकिक बातें, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी विषयं नहीं हैं किंतु यथार्थ हैं, वेदवाक्योंसे ही जनायी जाती हैं, उसी परमात्मा, ईश्वर एवं देवतादि पदार्थ स्थूलत्वादि धमोंसे रहित एवं क्षुधादि-से अतीत हैं तथा इस प्रकारके गुणोंसे विशिष्ट हैं—ये बातें वेद-वाक्योंसे ही जानी जा सकती हैं। अतः अलौकिक होनेके कारण वे सत्य ही होनी चाहिये। इसके सिवा क्रियार्थ-ज्ञानसम्बन्धी वाक्योंका बुद्धि उत्पन्न करनेमें कोई भेद भी नहीं

१. करणके सहायकरूपसे अपेक्षित कार्य 'इतिकर्तव्यता' कहलाते हैं, जैसे 'यवैर्यजेत्' इस यव-यागमें करणभूत 'यव' का प्रोक्षण आदि कार्य 'इतिकर्तव्यता' है ।

न चानिश्चिता विपर्यस्ता वा परमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरु-त्पद्यते।

अनुष्ठेयाभावादयुक्तमिति चेत्

शानवाक्यानां क्रियार्थेर्वाक्येस्त्रयंशा क्रियार्थवाक्ये-रसमानत्व-राष्ट्रनम् प्यतेऽलोकिक्यपि ।

न तथा परमात्मेश्वरादिविज्ञाने-ऽनुष्ठेयं किश्चिदित्त । अतः क्रियार्थैः साधम्यीमत्ययुक्तमिति चेत ?

न,ज्ञानस्य तथाभूतार्थविषयत्वात् ।

तस्य परिहारः न ह्यनुष्ठेयस्य त्र्यंशस्य भावनारूयस्यानुष्ठेय-

त्वात्तथात्वम्, किं तर्हि ? प्रमाण-

समधिगतत्वात् । न च तद्विष-

याया बुद्धेरनुष्ठेयविषयत्वा-

त्तथार्थत्वम्, किं तहिं ? वेदवाक्य-

है । उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ।

पूर्व ० — ज्ञानपरक वाक्योंद्वारा कोई
अनुष्ठेयकर्म नहीं होता, इसल्ये
उन्हें क्रियार्थवाक्योंके समान कहना
अनुचित है । क्रियार्थवाक्योंसे
अलौकिक होनेपर भी [ फल, साधन
तथा इतिकर्तव्यतारूपसे ] तीनं
अंशोंवाली भावना अनुष्ठेयरूपसे
बतलायी जाती है । परमातमा एवं
ईश्वरादि-विज्ञानमें वैसा कोई
अनुष्ठेय कर्म नहीं होता । अतः
विज्ञानवाक्योंकी जो क्रियार्थवाक्योंसे
सधर्मता बतलायी गयी है वह ठीक
नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थ वस्तु-विषयक होता है । त्र्यंश (तीन अंशवाली) भावनासंज्ञक अनुष्ठेय कर्मकी, अनुष्ठेय होनेके कारण, यथार्थता नहीं है, तो फिर किस कारणसे है ? श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात होनेके कारण । इसी प्रकार परमात्मविषयक बुद्धिकी यथार्थता भी अनुष्ठेयवस्तुविषयक होनेसे नहीं है, तो फिर किस कारणसे है ?

<sup>१. उन तीन अंशोंका स्वरूप यह है-- (१) क्या भावना करे?
(२) किसके द्वारा भावना करे? (३) किस प्रकार भावना करे?</sup> 

जनितत्वादेव । वेदवाक्याधि-गतस्य वस्तुनस्तथात्वे सत्यनुष्ठेय-स्वविशिष्टं चेदनुतिष्ठति । नो चेद्नुष्ठेयत्वविशिष्टं नानुतिष्ठति।

अनुब्देयत्वे वाक्यप्रमाणत्वा-नुपपत्तिरिति चेत्। अन्नुष्ठेयत्वा-उन्नानवाक्या-न ह्यनुष्ठेयेऽसति नामानर्थक्या-पदानां संहतिरुप-शङ्गनम् पद्यते । अनुष्ठेयत्वे तु सति ताद-थ्येन पदानि संहन्यन्ते । तत्रातु-ब्ठेयनिष्ठं वाक्यं प्रमाणं भवति इदमनेनैवं कर्तव्यमिति। न त्विद-मनेनैविमित्येवं प्रकाराणां पद-श्रतानामपि वाक्यत्वमस्ति 'कुर्या-त्क्रियेत कर्तव्यं भवेत्स्यादिति पश्चमम्' इत्येवमादीनामन्यतमे-ऽसति । अतः परमात्मेश्वरादीनाम-वाक्यप्रमाणत्वम्, पदार्थत्वे च प्रमाणान्तरविषयत्वम् । अतोऽस-देतदिति चेद् ?

न, 'अस्ति मेरुर्वर्णचतुष्टयोपेतः'

वेदवाक्यजनित होनेसे ही उसकी यथार्थता है । वेदवाक्यद्वारा ज्ञात वस्तुके यथार्थ सिद्ध होनेपर यदि वह अनुष्ठेयत्वित्रिष्ट होती है तो पुरुष उसका अनुष्ठान करता है और यदि अनुष्ठेयत्वविशिष्ट नहीं होती तो उसका अनुष्ठान नहीं करता ।

पूर्व ० – किंतु अनुष्ठेयत्व न होने-पर तो वह वाक्यप्रमाणका विषय ही नहीं हो सकता। अनुष्ठेय न होनेपर पदोंका संहत होना ही सम्भव नहीं है। अनुष्ठेयत्व होनेपर ही उसे प्रकाशित करनेके लिये पदोंका मेल होता है। 'इसे यह इस प्रकार करना चाहिये' इस प्रकार अनुष्ठेयपरक वाक्य ही प्रमाण होता है। 'कुर्यात्, क्रियेत, कर्तव्यम्, भवेत्, स्यात्' ये पाँच विधि-बोधक क्रियापद हैं । क्रियापदों मेंसे किसीके भी न होने-पर तो 'इसे यह इस प्रकार' ऐसे सैकड़ों पदोंके मिलनेपर भी उनमें वाक्यत्व नहीं आ अतः परमात्मा एवं ईश्वरादि वाक्य-प्रमाणके विषय नहीं हो सकते । यदि वे पदार्थ हैं तो किसी अन्य प्रमाणके विषय होंगे। अतः वि शास्त्रप्रमाणजनित हैं ] यह मानना ठीक नहीं।

सिद्धानती-ऐसी बात नहीं है,

इत्येवमाद्यननुष्ठेये-.तस्य परिहारः ऽपिवाक्यदर्शनात् । 'मेरुर्वर्णचतुष्टयोपेतः' इत्येवमादिवाक्यश्रवणे मेर्वादाव-नुष्टेयत्वबुद्धिरुत्पद्यते। तथा अस्ति-पदसहितानां परमात्मेश्वरादिव्रति-पादकवाक्यपदानां विशेषणवि-शेष्यभावेन संहतिः केन वार्यते । मेर्वादिज्ञानवत्परमात्मज्ञाने प्रयोजनाभावादयुक्तिमिति चेत् ? न,"ब्रह्मविद्रामोति परम्"(तै० ः ज्ञानवाक्यानां उ० २ | १ | १ ) निष्पयोजनत्व- ''भिद्यते हृद्यग्रन्थः' परिद्यारः ( मु॰ उ॰ २।२। ८) इति फलश्रवणात्, संसार-बीजाविद्यादिदोषनिवृत्तिदर्शना-च । अनन्यशेषत्वाच तज्ज्ञान-

क्योंकि 'मेरु चार वर्णोंसे युक्त है' इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य देखा जाता है । 'मेरु चार वर्णोंसे युक्त है, इत्यादि वाक्य सुननेसे मेरु आदिमें अनुष्ठेयत्वबुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार परमात्मा और ईश्वरका प्रतिपादन करनेवाले 'अस्ति' पदयुक्त वाक्योंके पदोंकी विशेष्य-विशेषणभावसे होनेवाली संहतिकों भी कौन रोक सकता है ?

पूर्व०—िकंतु मेरु आदिके ज्ञानके समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये ऐसा मानना व्यर्थ है।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मज्ञानका तो "ब्रह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता है" "उसकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है" इत्यादि फल सुना गया है तथा उससे संसारके बीजभूत अविद्यादि दोषकी निवृत्ति भी होती देखी गयी है । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य कर्मका शेष भी नहीं है; इसलिये [ पर्णमयीत्वाधिकरणकी ] जुंहूके

१. क्योंकि जिस प्रकार 'जुहू' को अन्य कर्मका शेषत्व प्राप्त करानेवाला 'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवित न स पापं श्लोकं शृणोति' इत्यादि प्रमाण मिलता है, वैसा ब्रह्मज्ञानको 'यह किसी अनुष्ठानका अङ्ग है'— इस प्रकार अन्यशेषत्व प्राप्त करानेवाला कोई प्रमाण नहीं है, अतः उपर्युक्त श्रुतिको अर्थवाद नहीं कहा जा सकता। स्य, जुह्वामिव फलश्रुतेरर्थवादत्वा-

नुपपत्तिः।

प्रतिपिद्धानिष्टफलसम्बन्धश्र वेदादेव विज्ञायते । न चातुष्ठेयः सः । न च प्रतिषिद्धविषये प्रवृत्त-क्रियस्य अकरणादन्यदनुष्टेयमस्ति। अकर्तव्यताज्ञाननिष्ठतेव हि पर-मार्थतः प्रतिषेधविधीनां स्थात् । क्षुधार्तस्य प्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्य अमक्ष्येऽमोज्ये वा प्रत्युपस्थिते कलञ्जामिशस्तान्नादौ 'इदं मक्ष्य-मदो भोज्यम्'इति वा ज्ञानमुत्पन्नम्, प्रतिषेधज्ञानस्मृत्या तद्विषयया मृगत् बिणकायामिव बाध्यते । पेयज्ञानं तद्विषययाथात्म्यविज्ञा-नेन । तसिन्बाधिते खाभाविक-विपरीतज्ञानेऽनर्थकरी तद्भक्षण-मोजनप्रवृत्तिन भवति । त्रिपरीत-

त्वा- विषयमें जिस प्रकार फलश्रुति अर्थ-वाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद होनेकी भी सम्भावना नहीं है ।

इसके सिवा प्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठानसे अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना भी वेदसे ही जाना जाता है और वह ( प्रतिषिद्ध कर्म ) अनुष्ठेय भी नहीं होता; तथा जो पुरुष क्रियामें प्रवृत है उसके लिये प्रतिषिद्ध विषयके न करनेसे ही दूसरे प्रकारका कर्म अनुष्ठेय नहीं हो जाता; क्योंकि वस्तुतः प्रतिषिद्धसम्बन्धी विधियोंका तात्पर्य उनकी अकर्त्तव्यताका ज्ञान करानेमें ही है। यदि प्रतिषेधज्ञानके संस्कारसे युक्त किसी क्षुधार्त्त पुरुषके सामने अभस्य और अभोज्य केल्झ या अभिशस्त अन्न उपस्थित हो तो उसे जो 'यह मह्य है, यह भोज्य हैं ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा । वह उसकी भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधज्ञान-स्मृतिसे बाधित हो जायगा, जिस प्रकार कि मृगतृष्णाके खरूपका ज्ञान होनेपर उसमें पेयबुद्धि नहीं रहती। उस स्वाभाविक विपरीत ज्ञानके बाधित हो जानेपर उसके भक्षण या भोजनमें अनर्थ-कारिणी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंिक वह प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी,

ज्ञानितिमित्तायाः प्रवृत्तेनिवृत्तिरेव,
न पुनर्यतः कार्यस्तदभावे । तस्मात्
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्यज्ञानिष्ठतेत्र, न पुरुषच्यापारनिष्ठतागन्धोऽप्यस्ति ।
तथेहापि परमात्मादियाथात्म्य-

तथहापं परमात्मादियाथात्म्य-ज्ञानविधीनां तावन्मात्रपर्यवसान-तैव स्यात्। तथा तद्विज्ञानसंस्कृतस्य तद्विपरीतार्थज्ञाननिमित्तानां प्रवृत्ती-नामनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वात् परमात्मादियाथात्म्यज्ञानस्मृत्या स्वाभाविके तन्निमित्तविज्ञाने वाधितेऽभावः स्यात्।

नतु कलञ्जादिभक्षणादेरनर्थार्थत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या
स्वाभाविके तद्भक्ष्यत्वादिविषयविपरीतज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणाद्यनर्थप्रवृत्त्यभाववद्प्रतिषेधविषयत्वाच्छास्त्रविहितप्रवृत्त्यभावो न
यक्त इति चेत ।

अतः उसकी निवृत्ति ही हो जाती है, उसके अभावके लिये उसे फिर कोई यत नहीं करना पड़ता । अतः प्रतिषेधित्रिधियोंका वस्तुके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान करानेमें ही ताल्पर्य है, उनमें पुरुषकी व्यापारनिष्ठताकी गन्ध भी नहीं है ।

इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मादि-के स्वरूपका ज्ञान करानेवाळी विधियोंका तात्पर्य केवळ उतनेहीमें है। तथा उसके ज्ञानके संस्कारसे युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदार्थी-के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रवृत्तियोंकी अनर्थार्थकताका ज्ञान हो जानेसे परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्मृतिसे स्वाभाविक प्रवृत्तिविषयक ज्ञानके बाधित हो जानेसे प्रवृत्तिका अभाव ही हो जाता है।

पूर्व० — किंतु कल्झ मक्षणादि अनर्थार्थक वस्तुओं के स्वरूपज्ञानकी स्मृतिसे उनके मक्ष्यत्वादिविषयक स्वभावसिद्ध विपरीत ज्ञानके निवृत्त हो जानेपर जैसे उनके मक्षणादिकी अनर्थमयी प्रवृत्तिका अभाव हो जाता है वैसे ही शास्त्र-विहित प्रवृत्तिका अभाव होना तो उचित नहीं है, क्योंकि वह प्रतिषेधका विषय नहीं है।

न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान-र्थार्थत्वाभ्यां तुल्यत्वात् । कलञ्ज-भक्षणादिप्रवृत्तेः मिथ्याज्ञाननिमि-त्तत्वम् । अन्थीथत्वं च यथा, तथा शास्त्रविहितप्रवृत्तीनामपि। तसात् प्रमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतःशास्त्र-विहितप्रवृत्तीनामपि मिथ्याज्ञान-अनर्थार्थत्वेन च निमित्तत्वेन तुल्यत्वात् परमात्मज्ञानेन विपरीत-ज्ञाने निवर्तिते युक्त एवाभावः । ननु तत्र युक्तः, नित्यानां तु केवलशास्त्रनिमित्तत्वात्, अनर्थार्थ-त्वाभावाचाभावो न युक्त इति चेत्? न, अविद्यारागद्वेषादिदोषवतो विहितत्वात् । यथा स्वर्गकामादि-दर्शपूर्णमासादीनि दोषवतो

नहीं सिद्धान्ती-ऐसा सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण लिये अनर्थके और ये दोनों समान ही हैं प्रकार कलञ्जभक्षणादिकी प्रवृत्ति मिथ्याज्ञानके कारण और अनर्थकी हेतु होती है उसी प्रकार शास्त्र-विहित प्रवृत्तियाँ भी हैं । अतः वास्तविक प्रमात्माके जिसे स्वरूपका ज्ञान हो गया है उसकी दृष्टिमें शास्त्रविहित प्रवृत्तियाँ मिथ्याज्ञानकी हेतु और अनर्थकी प्राप्ति करानेवाली होनेमें कलञ्जभक्षणादिके समान ही हैं, इसलिये परमात्मज्ञानसे उनके त्रिपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने-पर उनका भी अभाव हो जाना उचित ही है।

> पूर्व ० — माना, वहाँ अभाव होना उचित है किंतु नित्य कमोंका त्याग करना तो उचित नहीं है; क्योंकि वे केवल शाक्षविहित हैं और किसी प्रकारके अनर्थकी भी प्राप्ति करानेवाले नहीं हैं । ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—यह बात नहीं है; उनका विधान भी अविद्या और राग-द्रेषादि दोषयुक्त पुरुषोंके ही लिये है। जिस प्रकार दर्शपूर्णमासादि

काम्यानि कर्माणि विहितानि तथा सर्वानर्थवीजाविद्यादिदोपवतस्त-ज्जनितेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहाररागद्वेषा-दिदोषवतश्च तत्प्रेरित।विशेषप्रवृत्ते-रिष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थिनो नि-त्यानि कर्माणि विधीयन्ते न केवलं शास्त्रनिमित्तान्येव । न चाग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातु-र्मास्यपशुबन्धसोमानां कर्मणां स्वतः काम्यनित्यत्वविवेकोऽस्ति । कर्त-स्वर्गादिकामदोषेण ग्रातेन हि कामार्थता । तथा अविद्यादिदोष-वतः स्वभावप्राप्तेष्टानिष्टप्राप्तिपरि-हारार्थिनः तदर्थान्येव नित्यानि

इति युक्तम्, तं प्रति विहितत्वात् ।

परमात्मयाथात्म्यविज्ञान-

काम्य कर्मींका विधान स्वर्गकामादि दोषयुक्त पुरुषोंके लिये किया गया है, उसी प्रकार सब प्रकारके अनर्थके बीजभूत अविद्यादि दोषवान् तथा उनसे होनेवाली इष्टप्राप्ति और अनिष्टिनिवृक्तिकी इच्छा एवं इष्ट-निवृत्ति और अनिष्टप्राप्तिके द्वेषक्त्य दोषसे युक्त तथा उन रागद्वेषसे प्रेरित होकर समानरूपसे प्रवृत्त होनेवाले एवं इष्ट-प्राप्ति और अनिष्टिनिवृत्तिकी इच्छावाले पुरुषोंके लिये नित्यकर्मोंका विधान किया गया है, वे केवल शास्त्रजनित ही नहीं हैं।

इसके सिवा अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध और सोमादि कमोंका स्वतः कोई काम्यत्व या नित्यत्वका विवेक नहीं होता। कर्ताकी स्वर्गादिसम्बन्धिनी कामनाके दोषसे ही उनकी सकामता सिद्ध होती है । इसी प्रकार जो अविद्यादि दोषसे यक्त है और जिसे स्वभावप्राप्त और अनिष्टकी प्राप्ति इष्टकी निवृत्तिकी इच्छा है, उसीके लिये नित्य-कर्म हैं--ऐसा मानना उचित ही है, क्योंकि उसीके लिये उनका विधान है।

जिसे परमात्माके वास्तविक

वतः शमोपायव्यति रेवे.ण किश्चि-त्कर्भ विहितमुपलभ्यते । कर्म-निमित्तदेवतादिसर्वसाधनविज्ञानो-पमर्देन ह्यात्मज्ञानं विधीयते, न चोपमर्दितक्रियाकारकादिविज्ञान-स्य कर्मप्रवृत्तिरुपपद्यते । विशिष्ट-क्रियासाधनादिज्ञानपूर्वकत्वारिक्र-याप्रवृत्तेः । न हि देशकालाद्यन-विच्छन्नास्यूलद्वयादित्रह्मप्रत्यय-धारिणः कमीवसरोऽस्ति । भोजनादिप्रवृत्त्यवसरवत्स्यादि-ति चेत ? न, अविद्यादिकेवलदोषनिमि-त्तत्वाद्भोजनादिप्रवृत्तेरावश्यकत्वा-नुपपत्तेः। न तु तथानियतं कदा-

चित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति

स्वरूपका ज्ञान है उसके लिये तो शम ( शान्ति ) का साधन करने-के सिवा और कोई भी कर्म त्रिहित नहीं देखा जाता, क्योंकि आत्मज्ञान तो कर्मके निमित्तभूत देवतादि सब प्रकारके साधनोंके विज्ञानकी निवृत्ति करके ही होता है और जिसके क्रिया-कारकादि विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी कमेमें प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है; कारण, क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट क्रिया और साधनादिके विज्ञानपूर्वक ही होती है। जिसकी देश-कालादि-अनवच्छिन, अस्थूल और अद्वयादिस्वरूप ब्रह्मप्रत्ययमें धारणा है उसे तो कर्मका कोई अवसर ही नहीं है।

पूर्व०-भोजनादिकी प्रवृत्तिके अवसरके समान उसे कर्मका भी अवसर हो सकता है—ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि भोजना-दिमें प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता केवल अविद्यादि दोषके ही कारण होती हो-ऐसा मानना उचित नहीं है। इसके सिवा भोजनादिके समान नित्य कर्मका, कभी किया जाय और कभी न किया जाय--ऐसा अनियत होना भी सम्भव नहीं है । भोजनादि कर्म नित्यं कर्मोपपद्यते । केवलदोष- केवल क्षुधादि दोषके कारण होते

निमित्तत्वात्तु मोजनादिकर्मणो-Sनियतत्वं स्थात्। दोषोद्भवाभिभ-वयोरनियतत्वात् कामानामिव काम्येषु। शास्त्रनिमित्तकालाद्यपेक्ष-त्वाच नित्यानामनियतत्वानुप-पत्तिः। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा काम्याग्रिहोत्रस्य शास्त्रविहितत्वात् सायंप्रातःकालाद्यपेक्षत्वमेवम् । तद्भोजनादिप्रवृत्तौ नियम-

वत्स्यादिति चेत् ?

हैं, इसलिये उनका तो अनियत होना सम्भव है, क्योंकि काम्प विषयोंकी कामनाके समान दोषोंकी उत्पत्ति और निवृत्ति अनियत हैं; किंतु शास्त्रजनित कालादिकी अपेक्षावाले होनेसे नित्य कर्मीका अनियत होना नहीं बन सकता । जिस प्रकार अग्निहोत्रको शास्त्रविहित होनेके कारण सायंकाल, प्रातःकालादिकी अपेक्षा है उसी प्रकार दोषनिमित्तक होनेपर भी नित्यकर्मीको नियमकी अपेक्षा है।

पूर्व ० – वह नियम भोजनादिकी प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके नियमके समान हो सकता है। ऐसा कहें तो !

सिदान्ती-ऐसा नहीं कहा जा न,नियमस्याकियात्वात् क्रिया- सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती; याश्राप्रयोजकत्वान्नासौ ज्ञानस्याप- इसल्यि यह (भिक्षाटनादिका नियम) ज्ञानका विरोधी नहीं है । अतः वादकरः। तस्मात् परमात्मयाथा- परमात्मखरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध

 तात्पर्य यह है कि भिक्षाटनादिके विषयमें जो शास्त्रकी विधि है वह जिज्ञासुके लिये है। ज्ञानवान् शास्त्रविधिते प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करताः अपि तुं उसमें उसकी प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है । इसलिये वह विधि शानकी विरोधिनी नहीं है। किंतु नित्यकर्मादिके लिये जो विधि है उसमें हेयोपादेय-बुद्धिवाले पुरुषकी ही प्रवृत्ति हो सकती है, इसिलमे बोधवान्का उसमें प्रवृत्त न होना स्वामाविक ही है।

त्म्यज्ञानविधेरिष तद्विपरीतस्थूल-द्वैतादिज्ञाननिवर्तकत्वात् सा-गध्यित्सर्वकर्मप्रतिषेधविध्यर्थत्वं सम्पद्यतेः कर्मप्रवृत्त्यभावस्य तुल्यत्वाद् यथा प्रतिषेधविषये । तसात् प्रतिषेधविधिवच वस्तु-प्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं शास्त्रस्य ॥ १ ॥

रखनेवाली ( तत्त्वमिस आदि )
विधि भी उससे विपरीत स्थूल एवं
द्वैतादि ज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली
होनेसे अपनी सामर्थ्यसे ही सब
प्रकारसे कर्मका प्रतिषेध करनेवाली
हो जाती है, क्योंकि उसमें कर्मकी
प्रवृत्तिका अभाव वैसा ही है जैसा
कि प्रतिषेधविषयक वाक्योंमें । अतः
प्रतिषेधविधिके समान ही तत्त्वमिस
आदि शास्त्रका वस्तुप्रतिपादक और
कर्म-निषेधपरक होना भी सिद्ध होता
है ॥ १॥

- with

वाक्का उद्गान और उसका पापविद्व होना

ते ह वाचमूचुस्तं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुद्गायत् । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायचत् कल्याणं वदित तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा-त्येष्यन्तीति तमभिद्धत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदित स एव स पाप्मा ॥ २ ॥

उन देवताओंने वाक्से कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो।" वाक्ने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उनके लिये उद्गान किया। उसने जो वाणीमें भोग था उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिये गाया। तब असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके

<sup>#</sup> जैसे निषेध शास्त्रको मानकर निषिद्ध भक्षण आदिमें प्रवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' आदि वन्वनोंके सामर्थ्यसे कर्मोंमें प्रवृत्तिका अभाव होता है। इस प्रकार दोनोंमें समानता है।

द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्व कर दिया। यह वाक् जो अननुरूप (निषिद्व) भाषण करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है।। २।।

ते देवा हैवं विनिश्चित्य, वाचं वागभिमानिनीं देवतामृचु-रुक्तवन्तः । त्वं नोऽसभ्यमुद्धा-यौद्गात्रं कर्म कुरुष्व । वाग्देवता-निर्वर्त्यमौद्रात्रं कर्म दृष्टवन्तः, तामेव चदेवतांजपमन्त्राभिधेयाम् ''असतो मा सद्गमय'' ( वृ० उ० १।३। २८) इति । अत्र चोपासनायाः कर्मणश्च कर्तृत्वेन वागादय एव विवक्ष्यन्ते । कसात् ? यसात्परमार्थतस्तत्-कर्त्वेकस्तद्विषय एव च सर्वो ज्ञानकर्मसंव्यवहारः । वक्ष्यति हि ''ध्यायतीव लेलायतीव''इत्यारम-कर्त्वकत्वाभावं विस्तरतः पष्ठे । इहापि चाध्यायान्ते उपसंहरि-ष्यति अव्याकृतादिक्रियाकारक-फलजातम् ''त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म" (१।६।१) इति अविद्या-विषयम् । अव्याकृतात्तु यत्पं

उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर वाक्--वाक्के अभिमानी देवतासे कहा, ''तुम हमारे लिये उद्गान यानी उद्गाताका कर्म करो ।" उन्होंने औद्गात्रकर्मको वाग्देवतासे सम्पन्न होने योग्य देखा और उसी देवताको ''मुझे असत्तसे सत्तके प्रति ले जा? इस जपमन्त्रका भी अभिघेय जाना । यहाँ भी उपासना और कर्मके कर्तारूपसे वागादि ही वित्रक्षित हैं। क्यों ? क्योंकि ज्ञान और कर्मसम्बन्धी सारा व्यवहार वस्तुत; उन्हींसे होनेवाला और उन्हीं-का विषय है । छठे अध्यायमें ''मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है', इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्वक उस ( न्यवहार ) की आत्मकर्तृकता (आत्माके द्वारा किये जाने )का अभाव बतलावेगी ।

यहाँ भी अध्यायकी समाप्तिमें ''त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म'' इस वाक्यद्वारा अव्याकृतादि क्रिया, कारक और फल्लसमूह अविद्याके ही विषय हैं—इस प्रकार श्रुति उपसंहार करेगी। तथा अञ्याकृतसे

विद्याविषयम् परमात्माख्यं "नेति अनामरूपकर्मात्मकम् नेति" (२।३।६) इति इतरप्रत्या-च्यानेनोपसंहरिष्यति पृथक्। यस्तु वागादिसमाहारोपाधिपरिकल्पितः संसायीतमा तं च वागादिससाहार-दर्शयिष्यति पक्षपातिनमेव ''एतेभ्यो भृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनक्यति" (२।४।१२) इति । तसाद्यक्ता वागादीनामेव ज्ञानकर्मकर्तृत्वफलप्राप्तिववक्षा । तथेति तथास्त्वित देवैरुक्ता वाक्तेभ्योऽर्थिभ्योऽर्थाय उदगाय-दुद्गानं कृतवती । कः पुनरसौ . देवेभ्योऽर्थाय उद्गानकर्मणा वाचा कार्यविशेषः ? निर्वर्तित: इत्युच्यते--यो वाचि निमित्त-भृतायां वागादिसमुदायस्य य उपकारो निष्पद्यते वदनादिच्या-पारेण, स एव । सर्वेषां ह्यसौ वाग्यदनाभिनिर्वृत्तो भोगः फलम् ।

आगे जो नाम, रूप और कर्मसे रहित परमात्मसंज्ञक विद्याका विषय है उसका "नेति नेति" इस वाक्यद्वारा बाध करके परमात्मेतर वस्तुका अलग ही उपसंहार करेगी। और उपाधिसे वागादिसंघातरूप है उसे कल्पित संसारी आत्मा ''इन भूतोंसे उत्पन होकर वह इन्हींके नाशके साथ नष्ट हो जाता है'' इस वाक्यद्वारा वागादि संघातका पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगी अतः वागादिको ही ज्ञान और कर्मका कर्तृत्व है तथा उन्हें ही जनके फलकी प्राप्ति होती है-ऐसी विवक्षा उचित ही है।

देवताओंद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर वाक्ने 'तथा'—तथास्तु (ऐसा ही हो) यह कहकर उन प्रार्थी देवताओंके लिये उद्गान किया। किंतु इस उद्गानकर्मके द्वारा वाणीसे देवताओंके लिये कौन-सा कार्यविशेष निष्पन्न हुआ? सो बतलाते हैं। वाणीके निमित्तभूत होनेपर उसके भाषणादि व्यापारद्वारा वागादि समुदायका जो उपकार होता है वही उनका कार्य-विशेष है । उन सबको वाणीके भाषणसे होनेवाला यह भोगरूप फल ही प्राप्त होता है । कृत्वा अवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु वाचनिकमार्तिवध्यं फलं यत्क-ल्याणं शोभनं वदति वर्णान-भिनिर्वर्तयति तदु आत्मने महा-मेव। तद्भचसाधारणं वाग्देवतायाः कर्म यत्सम्यग्वर्णानामुचारणम् । अतस्तदेव विशेष्यते यत्कल्याणं वदतीति । यत्तु वदनकार्यं सर्व-संघातोपकारात्मकं तद्याजमानसेव। तत्र कल्याणवदनात्मसम्बन्धा-सङ्गावसरं देवताया रन्ध्रं प्रति-लभ्य ते विदुरसुराः, कथम् ? अनेनोद्वात्रा नोऽसान्स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म चाभिभृयातीत्य शास्त-जनितकर्मज्ञानरूपेण ज्योतिषोद्गा-

तं भोगं सा त्रिषु पवमानेषु

भोगको तीन पवमानोंमें करके उसने शेष नौ स्तोत्रोंमें जो ऋितक्सम्बन्धी वार्चनिक फल था अर्थात वह जो कल्याण यानी सुन्दर भाषण—वर्णोन्वारण करती थी उसे अपने लिये अर्थात यह मेरे लिये ही हो—इस प्रकार गान किया । \* वर्णोंका जो ठीक-ठीक उचारण है यही वाग्देवताका असाधारण कर्म है । अतः 'यत्कल्याणं वदतिः इस वाक्यद्वारा विशेष्यरूपसे बतलाया गया है। तथा समस्त संघातका उपकारक जो माषणकार्य है वह यजमानसम्बन्धी ही है।

तब, कल्याणवदनका मेरेसे
सम्बन्ध है—इस प्रकारके अभिनिवेशका अवसररूप वाग्देवताका छिद्र
देखकर उन असुरोंने जाना; क्या
जाना १ इस उद्गानकर्मद्वारा ये हमें
अर्थात् खाभाविक ज्ञान और कर्मको
दबाकर उद्गातारूप शास्रजनित
कर्म-ज्ञानरूप ज्योतिसे हमारा

१. ''अथात्मनेऽन्नाद्यमागायेत्''—इसके पश्चात् अपने लिये मक्ष्यरूप अन्नका आगान करे—इस वचनद्वारा श्रुत जो ऋत्विजोंका फल था।

अज्योतिष्टोममें वारह स्तोत्र हैं । उनमेंसे 'पवमान' नामक तीन स्तोत्रोंसे यजमानके फलका सम्पादन कर दोष नौ स्तोत्रोंसे उसने कल्याणवदनका सामर्थ्य अपने लिये गान किया ।

त्रातमना अत्येष्यन्त्यतिगमिष्य-न्ति । इत्येवं विज्ञाय तमुद्गातार-मभिद्युत्याभिगम्य स्वेन आसङ्ग-लक्षणेन पाप्मनाविष्यंस्ताडित-बन्तः संयोजितवन्त इत्यर्थः । स यः स पाप्मा प्रजापतेः

स् यः स पाप्ता अजापताः
पूर्वजन्मावस्थस्य वाचि क्षिप्तः स
एव प्रत्यक्षीक्रियते । कोऽसौ ?
यदेवेदमप्रतिरूपमननुरूपं शास्तप्रतिषिद्धं वदति येन प्रयुक्तोऽसम्यवीमत्सानृताद्यनिच्छन्निष
वदति । अनेन कार्येणाप्रतिरूपवदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः
कार्यभूतासु प्रजासुवाचि वर्तते ।
स एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः
स प्रजापतेर्वाचि गतः पाप्माः
कारणानुविधायि हि कार्यमिति ॥ २ ॥

अतिगमन—उल्लङ्घन करेंगे। इस प्रकार जानकर उस उद्गाताके पास जाकर उन्होंने अपने अभिनिवेशरूप पापसे उसे विद्य—ताडित अर्थात् संयुक्त कर दिया।

वह जो पाप पूर्वजनमावस्थित प्रजापतिकी वाणीमें डाला गया था वही यह प्रत्यक्ष किया जाता है। वह कौन-सा है ? यह जो अप्रतिरूप —अननुरूप यानी शास्त्रसे प्रतिषिद्ध । जिससे भाषण करती है प्रेरित होवार ही यह इच्छा न होनेपर भी असभ्यतापूर्ण, बीभत्स और अनृतादि भाषण करती है। इस अननुरूप भाषणरूप कार्यसे अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजा-पतिकी कार्यभूता प्रजाओंकी वाणीमें विद्यमान है । प्रजापतिकी वाणीमें पहुँचा हुआ वही पाप अननुरूप भाषणसे अनुमित होता है, क्योंकि कार्य तो कारणका अनुवर्तन करनेवाला होता है ॥ २ ॥

प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनका उद्गान तथा उनका पापिवद्ध होना अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यः प्राण उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं जिन्नति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्धत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेद्म-प्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्सा ॥ ३ ॥

फिर उन्होंने प्राणसे कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो।" तब प्राणने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया। प्राणमें जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ सूँघता है उसे अपने लिये गाया । असुरोंको माळूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्होंने उनके समीप जाकर उसे पापसे विद्र कर दिया। यह जो अननुरूप सूँघता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥ ३ ॥

अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्य-इचक्षुरुद्गायद्यरुचक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत् कल्याणं पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्वत्य पाप्मनाविष्यन्स यः पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥

फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, ''तुम हमारे लिये उद्गान करो" तब चक्षुने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया। चक्षुमें जो भोग है उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिये गाया। असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप देखता है यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥ ४ ॥

अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यः श्रोत्रमुद्गायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्य-न्तोति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदे-वेद्मप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा ॥ ५॥

फिर उन्होंने श्रोत्रसे कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो।" तब श्रोत्रने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया। श्रोत्रमें जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिये आगान किया और वह जो ग्रुभ श्रवण करता है उसे अपने लिये गाया। असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्व कर दिया। यह जो अननुरूप श्रवण करता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। १।।

अथ ह मन उचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनिस भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं संकल्पयित तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्गात्रात्ये-ध्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयित स एव स पात्मेवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपास्टजन्नेवमेनाः पाप्मनाविध्यन् ॥६॥

फिर उन्होंने मनसे कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो।" तब मनने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया। मनमें जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिये आगान किया और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे अपने लिये गाया। असरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप संकल्प करता है यही वह पाप है, यही वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओं को पापका संसर्ग हुआ और ऐसे ही [असुरोंने] इन्हें पापसे विद्ध किया।। ६।।

PARALLES DE LA SANCE DE SANCE DE LA CARACTER DE LA तथेव घ्राणादिदेवता उद्गीथ-निर्वतेकत्व। जपमन्त्रप्रकाश्या उपा-स्याश्चेति क्रमेण परीचितवन्तः। देवानां चैतनिश्चितमासीत्— चागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य-माणाः कल्याणविषयविशेषात्म-सम्बन्धासङ्गहेतोरासुरपाप्मसं-सर्गाद् उद्गीथनिर्वर्तनासमर्थाः । अतोऽनिभधेयाः "असतो मा सद्र-मय" इत्यनुपास्याश्च, अशुद्धत्वा-दितराच्यापकत्वाच्चेति । एवमु खन्वनुक्ता ऋष्येतास्त्व-गादिदेवताः कल्याणाकल्याण-कार्यदर्शनादेवं वागादिवदेव, पाष्मनाविष्यन्पाष्मना विद्ववन्त इति यदुक्तं तत्प।प्म-संसग भिरुपासुजन्पाप्मभिः कृतवन्त इत्येतत् ॥ ३-६ ॥

इसी प्रकार घ्राणादि देवता उद्गीथ कर्मके कर्ता होनेसे जप-मन्त्रद्वारा प्रकाश्य और उपास्य हैं-ऐसा जानकर देवताओंने क्रमशः उनकी परीक्षा की। देवताओंको उनके विषयमें यही निश्चय था कि क्रमशः परोक्षा किये जानेपर वागादि देवता कल्याणविषयविशेषका अपने-से सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके कारण आसुर पापका संसर्ग हो जानेसे उद्गीथकर्मका निर्वाह करने-में समर्थ नहीं हैं। अतः अगुद्ध और दूसरोंमें अव्यापक होनेके कारण "मुभको असत्से सत्की ओरले जाओ" इस जपमन्त्रसे अप्रकाश्य और अनुपास्य हैं।

इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कार्यं देखे जानेसे त्वगादि अन्य देवगण भी वागादिके समान ही हैं। इन्हें भी असुरोंने पापसे वेध दिया है। ऊपर जो कहा गया है कि 'पापसे वेघ दिया' उसका यही तात्पर्य है कि पापके द्वारा उन्हें संश्लिष्ट कर दिया यानी पापसे उनका संसर्ग कर दिया ॥३-६॥

मुख्य प्राग्गका उद्गान, उसका पापविद्ध न होना तथा उसकी उपासनाका फल

वागादिदेवता उपासीना अपि मृत्यवतिगमनायाशरणाः सन्तो देवाः क्रमेण---

वागादि देवताओं की उपासना करनेपर भी मृत्युका अतिक्रमण करनेमें किसीको अपना सहायक न पाकर देवताओंने क्रमशः--

अथ हेममासन्यं प्राणमृचुस्त्वं न उद्गायेति। तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायते विदुरनेन वै न उद्दात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्भत्य पाप्मनाविव्यत्सन् । स यथाइमानमृत्वा लोष्टो विध्वंसेतेवं हैव विध्वंसमाना विष्वश्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्परासुराः । भवत्या-त्मना परास्य द्विषन्भ्रातृच्यो भवति य एवं वेद् ॥७॥

फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, "तुम हमारे लिये उद्गान करो।" तव 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्गान किया। असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा। किंतु जिस प्रकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये। तब देवगण प्रकृतिस्थ हो गये और असुरोंका पराभव हुआ। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रासृब्य ( सोतेले भाई ) का पराभव होता है ।। ७ ॥

अथानन्तरं ह इमित्यभिनय-

प्रदर्शनार्थम् । त्र्यासन्यमास्ये भव-

तदनन्तर, 'ह इमम्' यह अभिनय (अङ्गुलि आदिद्वारा प्रत्यक्ष संकेत) प्रदिशत करनेके लिये है, उन्होंने आसन्य—आस्यमें रहनेवाले अर्थात् मासन्यं मुखान्तविंतस्यं प्राणम्- | मुखान्तर्गत छिद्रमें स्थित प्राणसे चुस्त्वं न उद्गायेति । तथेत्येवं श्ररणमुपगतेभ्यः स एव प्राणो मुख्य उदगायदित्यादि पूर्ववत्। पाप्मनाऽविव्यत्सन्वेधनं कर्तुमिष्ट-वन्तस्ते च दोषासंसर्गिणं सन्तं मुख्यं प्राणम् । स्वेन त्रासङ्ग-दोषेण वागादिषु लब्धप्रसरास्त-संस्रक्ष्यमाणा दभ्यासानुब्स्या त्रिनेशुर्विनष्टा विध्वस्ताः।

कथमिव ? इति दृष्टान्त उच्यते-स यथा स दृष्टान्तो यथा लोके-ऽइमानं पापाणमृत्वा गत्वा प्राप्य, लोष्टः पांसुपिण्डः पापाणचूर्ण-नायारमनि नित्तिप्तः स्वयं विध्वं सेत विसंसेत विचूर्णीभवेत, एवं हैव यथायं दृष्टान्त एवमेव, विध्वं-विशेषेण ध्वंसमाना विष्वश्चो नानागतयो विनेशुविनष्टा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कहा, ''तुम हमारे लिये उद्गान करो।" तब 'तथास्त्' कहकर अपनी शरणमें आये हुए देवताओंके लिये उस मुख्य प्राणने उद्गान किया-इत्यादि सब प्रसङ्ग पूर्ववत् समभना चाहिये। असुरोंने जो दोषके संसर्गसे रहित था उस मुख्य प्राणको पापसे विद्ध करना चाहा। अपने अभिनिवेशरूप दोषके कारण वागादिमें उनकी गति हो गयी थी। किंतु उसी अभ्यासकी अनुवृत्तिसे मुख्य प्राणके साथ संसर्ग करनेको उद्यत होनेपर वे नाशको प्राप्त हो गये अर्थात् विध्वस्त हो गये।

> किस प्रकार विध्वस्त हो गये ? इस विषयमें दृष्टान्त दिया जाता है। 'स यथा'-जैसा कि वह दृष्टान्त है-लोकमें पाषाणको चूर्ण करनेके लिये फेंका हुआ लोष्ट— मिट्टीका ढेला उस अश्मा यानी पत्थरपर जाकर—पहुँचकर ग्रर्थात् पत्थरको प्राप्त होकर स्वयं विध्वस्त-छिन्न भिन्न यानी चूर्ण हो जाता है उसी प्रकार जैसा कि यह इप्टान्त है वैसे ही वे असुरगण विध्वस्त होकर—विशेषरूपसे ध्वस्त होकर विष्वक् यानी नाना गतियोंको प्राप्त

यतः, ततस्तस्मादासुरविनाशाद्देव-्त्वप्रतिवन्धभृतेभ्यः स्वाभाविका-सङ्गजनितपाष्मभयो वियोगाद् असंसर्गंधर्मिमुख्यप्राणाश्रयनलाद् देवा वागादयः प्रकृता अभवन्। किमभवन् १ स्वं देवतारूप-मग्न्याद्यात्मकं वक्ष्यमाणम् । पूर्व-मप्यग्नयाद्यात्मन एव सन्तः स्वा-तिरस्कृत-भाविकेन वाष्मना विज्ञानाः विण्डमात्राभिमाना आ-तत्पाप्मवियोगा-ते विण्डमात्राभिमानं दुर्जिभत्वा शास्त्रसमर्पितवागाद्यग्न्याद्यातमा-भिमाना वभृवुरित्यर्थः । किञ्च ते प्रतिपत्तभृता ऋसुराः पराभव-न्निन्यनुवर्तते । पराभृता विनष्टा इत्यर्थः ।

होते हुए विनष्ट हो गये । क्योंकि ऐसा हुआ इसलिये असुरभावका विनाश हो जानेसे देवत्वके प्रति-वन्धभूत स्वाभाविक अभिनिवेश-जनित पापसे वियोग हो जानेके कारण असंसर्गधर्मी मुख्य प्राणके आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण प्रकृतिस्थ हो गये।

energenesses

वे क्या हो गये ? सो वतलाया जाता है—] वे आगे वतलाये जाने-वाले अपने अग्न्यादिरूप देवभावको प्राप्त हो गये। पहले भी वे अग्न्यादि-स्वरूप ही थे। अपने स्वभावजनित पापसे विज्ञानशक्तिके तिरस्कृत हो जानेसे वे पिण्डमात्रके अभिमानसे युक्त हो गये थे। उस पापका वियोग हो जानेसे वे पिण्डमात्रके अभिमान-को त्यागकर शास्त्रसमपित वागादि अग्न्यादिरूपताके अभिमानसे युक्त हो गये। तथा उनके प्रतिपक्षी वे असुरगण पराभूत हो गये—इस प्रकार 'पराभवन्'<sup>≀</sup> यहाँ 'अभवन्' क्रियाकी अनुवृत्ति होती है। वे पराभूत यानी विनष्ट हो गये।

१. मूलमें 'ततो देवा अभवन् परा अमुराः' ऐसा पाठ है। इसमें एक वास्य 'ततो देवा अभवन्' है और दूसरा 'अमुरा परा अभवन् ( पराभवन् )' है। इसमें 'अभवन्' क्रियाकी अनुवृत्ति हुई है।

COCIOCOCOCOCIOCO

्यथा पुराकल्पेन वणितः पूर्व-यजमानोऽतिकान्तकालिकः एता-मेवाख्यायिकारूपां श्रुतिं दृष्ट्वा तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः परी-क्य, ताश्रापोद्यासङ्गपाप्मास्पद-दोषवन्त्रेनादोषास्पदं ग्रुख्यं प्राण-मात्मत्वेनोषगम्य वागाद्याध्या-रिमकविण्डमात्रवरिच्छिन्नातमाभि-मानं हित्वा वैराजिपण्डाभिमानं वागाद्यग्नयाद्यात्मविषयं वर्तमान-प्रजापतित्वं शास्त्रप्रकाशितं प्रति-**पन्नः**, तथैवायं यजमानस्तेनैव विधिना भवति प्रजापतिस्वरूपे-णात्मना । पग चास्य प्रजापति-्त्वप्रतिपत्तभूतः पाष्मा द्विपन्भ्रातु-व्यो भवति। यतोऽद्वेष्टापि भवति कश्चिद् भ्रातृव्यो भरतादितुल्यः, यस्त्रिविद्यविषयासङ्गजनितः पा-प्मा आतृच्यो द्वेष्टा च, पारमा-थिकात्मस्य रूपति रस्करणहेतुत्वात् स च पराभवति विशीर्यते लोष्ट-

जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके अनुसार वर्णित पूर्व यानी भूत-कालिक यजमान इस आख्यायिका-रूपा श्रतिको देखकर उसी क्रमसे वागादि देवताओंकी परीक्षा कर उन्हें अभिनिवेशजनित पापके संसर्गरूप दोषके कारण त्यागकर जो दोषका आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राणको ही आत्मभावसे प्राप्त हो आध्यात्मिक पिण्डमात्रसे परिच्छिन वागादिमें आत्मत्वका अभिमान छोड़कर वागादिकी अग्न्यादि-रूपताविषयक शास्त्रप्रकाशित विराट्-पिण्डाभिमान यानी वर्तमान-प्रजा-पतित्वको प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यह वर्तमान यजमान भी उसी ऋमसे प्रजापतिरूपसे स्थित होता है। तथा इसके प्रजापतित्वका प्रतिपक्षभूत पापरूपी द्वेष करनेवाला भातृव्य (सौतेला भाई) पराभवको प्राप्त होता है। भरतादिके समान कोई-कोई भ्रातृव्य द्वेष न करने-वाला भी होता है किंतु इन्द्रियोंके विषयोंकी आसक्तिसे होनेवाला पापरूपी भातृव्य है वह द्वेष्टा ही होता है; कारण, वह आत्माके पारमाथिक स्वरूपके तिरस्कारका हेत् होता है। प्राणका सङ्ग होनेपर मृत्पिण्डके समान

वत्र्राणपरिष्वङ्गात् । कस्यैतत्फ-लम् ? इत्याह—य एवं वेद । यथोक्तं प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्वयजमानवदित्यर्थः ॥ ७ ॥

पराभूत-नष्ट हो जाता है। यह फल किसको मिलता है ? इसपर श्रुति कहती है- 'जो ऐसा जानता है; अर्थात् पूर्वयजमानके समान जी उपर्युक्त प्राणको आत्मस्वरूपसे जानता है' ॥ ७ ॥

### मुख्य प्राणका ग्राङ्गिरसत्व

फलमुपसंहत्याधुनाख्यायिका-रूपमेवाश्रित्याह—कस्माच हेतो-वीगादीन्मुक्त्वा मुख्य एव प्राण आत्मत्वेनाश्रयितव्यः ? तदुपपत्तिनिरूपणाय यस्मादयं वागादीनां पिण्डादीनां च साधा रण ग्रात्मा, इत्येतमर्थमाख्या-विकया दर्शयन्त्याह श्रुतिः-

फलका उपसंहार कर<sup>'</sup> अब श्रुतं आख्यायिकाके ही रूपका आश्रय करके कहती है-वागावि अन्य सब प्राणोंको छोड़कर मुख्य प्राणका ही आत्मभावसे क्यों आश्रय लेना चाहिये ? उसकी उपपत्ति बतलानेके लिये, अर्थात् क्योंकि यह मुख्यप्राण वागादि और पिण्डादिका साधारण आत्मा है [ इसलिये यही आत्मभावसे आश्रयितव्य है ]—इस अर्थंको आख्यायिकासे दिखलाते हुए श्रुति कहती है---

### ते होचुः क नु सोऽभूयो न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये-ऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ॥=॥

वे वोले, "जिसने हमें इस प्रकार असक्त—देवभावको प्राप्त किया है, वह कहाँ है ?" [ उन्होंने विचार करके निश्रय किया कि ] "यह आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि यह अङ्गोंका रस है" ॥ ८ ॥

१. अर्थात् फलयुक्त प्रधान विधिका वर्णन कर ।

🐪 ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन परिप्रापितदेवस्वरूपा प्रामेन होचुरुक्तवन्तः फलावस्थाः। किम् ? इत्याह-क न्विति वितर्के । क नुकस्मिन्नु सोऽभूत्। कः ? नोऽस्मानित्थमेशमसक्त सञ्जितवान्देवभावमात्मत्वेनोप-गमितवान् । स्मरन्ति हि लोके केनचिदुपकृता उनकारिणम्। .. लोकबदेव स्मरन्तो विचा-रयमाणाः कार्यकरणसंघाते आ-रमन्येवोपल्डथवन्तः । कथम् ? अयमास्येऽन्तरिति, आस्ये मुखे य आकाशस्त्रस्मित्रस्तरयं प्रत्यची वर्तत इति । सर्वो हि लोको विचार्याध्यवस्यति, तथा देवाः। यस्मादयमन्तराकाशे वागा-द्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य वर्त-

मान उपलब्धो देवैः, तस्मात्स

प्राणोऽयास्यो विशेषानाश्रयाच

मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको
प्राप्त कराये हुए वे प्रजापतिके
फलावस्थित प्राण कहने लगे। क्या
कहने लगे? सो वतलाते हैं—''कनु'
यह वितर्क प्रथंमें है। अर्थात्,
भला वह कहाँ—िकसमें रहता
है? कौन? जिसने हमें इस प्रकार
असक्त—सिख्जत किया अर्थात्
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया
है।'' लोकमें किसीके द्वारा उपकृत
होनेवाले लोग उस उपकारीका
स्मरण किया ही करते हैं।

इस प्रकार लोकवत् स्मरण— विचार करते हुए उन्होंने उसे भूत और इन्द्रियोंके संघातरूप अपने शरीरमें ही उपलब्ध किया। किस प्रकार उपलब्ध किया?— यह आस्यक भीतर है—आस्य अर्थात् मुखमें जो आकाश है उसीमें यह प्रत्यक्ष विद्यमान है। सभी लोग विचारकर निश्चय करते हैं। उसी प्रकार देवोंने भी किया।

क्योंकि देवताओंने इसे वागादि रूपसे किसी विशेषका आश्रय न करके अन्तराकाशमें ही उपलब्ध किया था इसलिये वह प्राण अयास्य है, तथा किसी विशेष इन्द्रियका आश्रय न करनेके कारण उसने सञ्जितवान्वागादीन् । अत एवाङ्गिरस आत्मा कार्य-करणानाम् ।

कथमाङ्गिरसः ? प्रसिद्धं ह्येत-दङ्गानां कार्यकरणलत्त्रणानां रसः सार त्रात्मेत्यर्थः । कथं पुनरङ्ग-रसत्त्रम् ? तदपाये शोपप्राप्तेरिति चक्ष्यामः । यस्माचायमङ्गरसत्वा-द्विशेषानाश्चितत्वाच कार्यकरणा-नां साधारण त्यातमा विशुद्धश्र, तस्माद्वागादीनपास्य प्राण एवा-त्मत्वेनाश्रयितव्य इति वाक्यार्थः। त्र्यात्मा ह्यात्मत्वेनोपगन्तव्योऽवि-परीतबोधाच्छ्रेयःप्राप्तेः, विपर्यये चानिष्टप्राप्तिदर्शनात् ॥ ५ ॥

वागादि इन्द्रियोंको असक्त-अग्न्यादि देवभावसे संयुक्त किया। इसीसे वह भूत और इन्द्रियोंका आङ्गिरस आत्मा है।

वह आङ्गिरस क्यों है ?-क्योंकि यह कार्य-करणरूप अङ्गोंका रस-सार अर्थात आत्मा है - ऐमा प्रसिद्ध है। किंतु इसका अङ्गरसत्व क्यों है ? क्योंकि इसके चले जानेपर शरीर सूख जाता है-ऐसा हम आगे कहेंगे। इस प्रकार क्योंकि यह अङ्गरस होनेसे और किसी विशेषके आथित न होनेके कारण भूत और इन्द्रियोंका साधारण आत्मा है और विशुद्ध भी है, इसलिये वागादिको छोड़कर प्राणहीका आत्मभावसे आश्रय लेना चाहिये-पह इस वाक्यका तात्पर्य है। आत्माको ही आत्मस्वरूपसे जानना क्योंकि अविपरीत वोधसे ही श्रेय-की प्राप्ति होती है, विपरीत ज्ञानसे तो अनिष्टकी ही प्राप्ति देखी गयी है॥ ५॥

प्राग्नि शुद्धताका प्रतिपादन

विशुद्धि-प्राणस्य **स्यान्मतं** रसिद्धेति ।

पूर्व॰-हमारा विचार है कि प्राणको विशुद्धि सिद्ध नहीं होती।

ननु परिहृतमेतद्वागादीनां

करयाणवदनाद्यासङ्गवतप्राणस्य

ऋासङ्गास्पदत्वाभावेन ।

बाढम्, कि त्वाङ्गिरसत्वेन

वागादीनामात्मत्वोक्त्या वागादि-

द्वारेण शवस्पृष्टितत्सपृष्टेरिवा-

शुद्धता शङ्कचते — इत्याह — शुद्ध

एव प्राणः । कुतः ?

सिद्धान्ती—िकंतु वागादिके गुभभाषणादिविषयक अभिनिवेशके समान प्राणमें किसी प्रकारकी अभिनिवेशास्पदता नहीं है - ऐसा बतलाकर हम इस शङ्काका परि-हार कर चुके हैं।

प्रं०-ठीक है, किंतु जिस प्रकार शवका स्पर्श होनंसे उसे स्पर्श करनेवालेकी अशुद्धता मानी जाती है उसी प्रकार आङ्किरस होनेसे वागादिका आत्मा बतलाया जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी अशुद्धताकी शङ्का होती है; इसपर श्रुति कहती है—प्राण शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध है ?—

सा वां एषा देवता दूर्नाम दूरं ह्यस्या मृत्युर्दू रं ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद् ॥ ६ ॥

वह यह देवता 'दूर्' नामवाली है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है। जो ऐसा जानता है, उससे मृत्यु दूर रहता है।। ६॥

सा वा एषा देवता दूर्नाम ।
यं प्राणं प्राप्यादमानमिव लोष्टविद्विध्वस्ता असुरास्तं परामृशति
सेति । सेवैषा येयं वर्तमानयजमानशरीरस्था देवैनिंधारिता ''अयमास्येऽन्तः''इति । देवता च सा

वह यह देवता 'दूर' नामवाली है। जिस प्राणको प्राप्त होकर पत्थरको प्राप्त हुए मृत्पिण्डके समान असुरगण नष्ट हो गये थे उसीका श्रुति 'सा (वह)' ऐसा कहकर परामर्श करती है। वह यही है जिसे कि देवोंने "यहआस्यके भीतर है" इस प्रकार वर्तमान यजमानके शरीरमें स्थित निश्चय किया है। स्यात्, उपासनक्रियायाः कर्म-भावेन गुणभूतत्वात्। दूर्नाम दृरित्येवं यस्मात्सा ख्याता । नामशब्दः ख्यापनपर्या-यः । तस्मात्प्रसिद्धास्या विशुद्धि-र्दूर्नामत्वात्। कुतः पुनर्दूर्नामत्वम्? इत्याह—दूरं दूरेः हि यस्मादस्याः प्राणदेवताया मृत्युरासङ्गलचणः । असंक्लेषधर्मित्वातप्रा-समीपस्थस्यापि मृत्योस्तस्माद् द्रित्येवं रूपातिः, एवं प्राणस्य विशुद्धिर्ज्ञापिता ।

विदुषः फलग्रुच्यते—दूरं ह वा अस्मानमृत्युर्भवति । अस्मादेवं-विदः, य एवं वेद तस्मादेवमिति प्रकृतं विशुद्धिगुणोपेतं प्राण-मुषास्त इत्यर्थः ।

उपासनं नाम उपास्यार्थवादे

उपासनाकियाके कर्मभावसे गुणभूत होनेके कारण वह देवता भी है।

क्योंकि यह प्राण देवता 'दूर' नामवाली है अर्थात् 'दूर्' इस प्रकार विख्यात है-यहाँ 'नाम' शब्द 'ख्याति' का पर्याय है-अत: 'दूर्' नामवाली होनेसे इसकी विशुद्धि भी प्रसिद्ध है। इसका 'दूर्' नाम क्यों है ? इसपर श्रुति कहती है-क्योंकि इस प्राणदेवतासे मृत्यु यानी आसक्तिरूप पाप दूर है। प्राण असंसर्गंचमीं है, इसलिये समीपस्थ होनेपर भी इससे मृत्युकी दूरता है, अतः 'दूर्' इस प्रकार ही इसकी प्रसिद्धि है; इस तरह प्राणकी विशुद्धि बतलायी गयी।

अव इसके विद्वान् ( उपासक ) का फल वतलाया जाता है—इससे मृत्यु दूर रहता है। इससे अर्थात् इस प्रकार जाननेवालेसे यानी जो इस प्रकार जानता है उससे। इस प्रकार अर्थात् जो विशुद्धिगुणविशिष्ट प्राणको उपासना करता है।

अर्थवादमें उपास्य-सम्बन्धी यथा देवतादिस्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते श्रुतिके द्वारा देवतादिका जैसा

१. क्योंकि जिस प्रकार यजमें कारकरूपसे देवगण गुण्भूत होते हैं, उसी प्रकार प्राण भी द्रव्यादिसे पृथक् विहित क्रियामें गुणभूत होनेके कारण देवता है।

मनसोपगम्य ग्रासनं तथा चिन्तनं लौकिकप्रत्ययाव्यवधानेन यावत्तद्देवतादिस्वरूपात्माभिमाना-भिव्यक्तिरिति लौकिकात्माभि-मानवत् । ''देवो भृत्वा देवान-प्येति" ( ब॰उ॰ ४।१।२) ''किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसि"( चृ०उ० ३।९।२०) इत्येत्रमादिश्रुतिभ्यः ॥ ९ ॥

स्वरूप ज्ञात कराया जाय वैसे ही स्वरूपको मनके द्वारा उपलब्ध करके उसके उप ( समीप ) आसन करना-बैठना अर्थात् लौकिक प्रत्ययोंका व्यवधान न आने देकर जबतक लौकिक आत्माभिमानके समान उस देवतादिके स्वरूपमें आत्मत्वका अभिमान उत्पन्न न हो तवतक उसीका चिन्तन करना उपासना है; जैसा कि "देवता होकर देवताओंमें लीन होता है" "इस पूर्व दिशामें तू किस देवता-वाला (किस देवताकी उपासना करनेवाला ) है" इत्यादि श्रुतियासे सिद्ध होता है ॥ ६ ॥

प्राग्गोपासकसे मृत्यु दूर रहता है-इसकी उपपत्ति

सा वा एपा देवता दूरं ह वा च्यस्मान्मृत्युर्भवतीत्युक्तम् । कथं पुनरेवंविदो दूरं मृत्युर्भवति ? इत्युच्यते--एवंविच्वविरोधात्। इन्द्रियधिषयसंसर्गासङ्गजो पाप्मा प्राणात्माभिमानिनो विरुध्यते. वागादिविशेपातमा-भिमानहेतुत्वात स्वाभाविकाज्ञान-

'वह यह देवता है, उससे मृत्यु दूर रहता है' ऐसा ऊपर कहा गया। किंतू इस प्रकार जाननेवालेसे मृत्यु द्र क्यों रहता है ? सो बतलाया जाता है – क्योंकि इस प्रकार जाननेसे मृत्युका विरोध है। इन्द्रियजनित विषयोंके संसर्गसे होनेवाली आसक्ति ही पाप ( मृत्यु ) हे, उसका प्राणा-त्माभिमानीसे विरोध है; क्योंकि वह वागादि परिच्छिन्नात्माभिमान-का हेत् है और स्वाभाविक अज्ञानसे हेतुत्वाच। शास्त्रजनितो हि प्राणा-त्माभिमानः । तस्मादेवंविदः पाप्मा दूरं भवतीति युक्तं विरोधा-त् । तदेतत्प्रदर्शयति-—

उत्पन्न होता है। तथा प्राणात्मा-भिमान शास्त्रजनित है। विरोध होनेके कारण इस प्रकार जाननेवालेसे पाप दूर रहता है— यह ठीक ही है। इसी अर्थको श्रुति प्रदर्शित करती है-

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु-मपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तदृगमयाश्रकार तदासां पाप्मनो विन्यद्धात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पा-प्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥

उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया। अतः 'मैं पापरूप मत्यसे संश्लिष्ट न हो जाऊँ' इस भयसे अन्त्यजनके पास न जाय और अन्त दिशामें भी न जाय ॥ १० ॥

सा वा एपा देवतेत्युक्तार्थम्। वागादीनां एतासां पाण्मानं मृत्युं स्वाभाविकाज्ञान-प्रयुक्तेन्द्रियविषयसंसर्गासङ्गजनिः तेन हि पाप्मना सर्वो म्रियते, स ह्यतो मृत्युः, तं प्राणात्माभिमान-रूपाभ्यो देवताभ्योऽपच्छिद्याप-हत्य, प्राणात्माभिमानमात्रतयैव

'सा वा एपा देवता' इस वात्रय-का अर्थ कहा जा चुका है। उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओं के पापरूप मृत्युको-स्वाभाविक अज्ञान-प्रेरित इन्द्रियविषयोंके संसर्गजनित अभिनिवेशसे होनेवाले पापसे ही सव जीव मरते हैं, इसलिये वही मत्य है। उसे प्राणात्माभिमान रूप देवताओंसे अपहत्य—अलग कर। [अन्य देवताओंका ] प्राणस्वरूप-मात्रमें ही अभिमान होनेके कारण यहाँ मुख्य प्राणको अपहन्ता कहा

प्राणोऽपहन्तेत्युच्यते । विरोधादेव तु पाप्मैवंविदो दूरंगतो भवति। किं पुनश्रकार देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य ? इत्युच्यते—यत्र यस्मित्रासां प्राच्यादीनां दिशा-मन्तोऽवसानं तत्तत्र गमयाञ्चकार गमनं कृतवानित्येतत् । ननु नास्ति दिशामन्तः कथ-मन्तं गमितवान् ? इत्युच्यते-श्रौतविज्ञानवज्जनावधिनिमित्त-कल्पितत्वादिशां तद्विरोधिजना-

तत्तत्र गमयित्वा आ्रासां देव-तानाम्, पाप्मन इति द्वितीया-बहुवचनम्, विन्यद्धाद्विविधं न्यग्भावेनाद्धात्स्थापितवती प्राण-त्राणात्माभिमानशून्येषु

ध्युषित एव देशो दिशामन्तः,

देशान्तोऽरण्यमिति यद्वदित्य-

दोषः ।

personal services and services are services and services are services are services and services are services गया है, उससे विरोध होनेके कारण ही इस प्रकार जाननेवालेका पाप दूर चला जाता है। देवताओं के पापरूप मृत्युको उनसे अलग कर फिर प्राणदेवताने क्या किया, सो बतलाया जाता है- जहाँ यानी जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओं-का अन्त-अवसान है वहाँ उसे पहुँचा दिया अर्थात् वहाँ उसका गमन करा दिया।

> किंतु दिशाओं का तो अन्त ही नहीं है, फिर उसे दिशान्तमें कैसे पहुँचा दिया ? इसपर हमारा कथन यह है कि दिशाओंकी कल्पना श्रौत-विज्ञानवान् पुरुषोंकी सीमापर्यन्त ही की गयी है, अतः उनसे विरुद्ध आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश ही दिशाओंका अन्त है; जैसे कि देशका अन्त अरण्य होता है उसी प्रकार ऐसा माननेमें भी दोष नहीं है।

इन देवताओं के पापोंको वहाँ पहुँचाकर प्राणदेवताने उसे विविध प्रकारसे निम्नभावसे (तिरस्कार-पूर्वक)निहित-स्थापित कर दिया। 'पाप्मनः' पद द्वितीयाबहुवचनान्त है। प्रसङ्गके सामर्थ्यसे ज्ञात होता है कि उसे प्राणातमाभिमानश्रन्य अन्त्यजनेष्त्रिति सामर्थ्यात् । इन्द्रियसंपर्गजो हि स इति प्राण्याश्रयतात्रगम्यते ।

तस्मात्तमन्तयं जनं नेयान गच्छेत्तममापणदर्शनादिभिनं स-स्रजेत् । तत्संसर्गे पाप्मना संसर्गः कृतः स्यात्पाप्माश्रयो हि सः । तज्जनिवासं चान्तं दिग-न्तशब्दवाच्यं नेयाजनश्र्न्यमपि, जनमपि तद्देशवियुक्तमित्यभि-श्रायः ।

नेदिति परिभयार्थे निपातः । इत्थं जनसंसर्गे पाप्मानं मृत्यु-मन्ववायानीति । श्रनु श्रव श्रया-नीत्यनुगच्छेपमिति, एवं भीतो न जनमन्तं चेपादिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १० ॥ अन्त्यजनोंमें स्थापित कर दिया। वह पाप इन्द्रियसंसर्गसे ही होनेवाला है, इसलिये उसका प्राणियोंके आश्रित रहना ज्ञात होता है।

anea cases so so so

अतः उन अन्त्यजनोंके पास न जाय, अर्थात् सम्भाषण और दर्श-नादिसे भी उनका संसर्ग न करे। उनका संसर्ग करनेपर पापसे भी संसर्ग होगा, क्योंकि वह पापका आश्रय है। उन लोगोंके निवास-स्थान अन्त यानी दिगन्तशब्दवाच्य देशमें उसके जनशून्य होनेपर भी, न जाय; तथा उस देशसे अलग हुए अन्त्य जनके पास भी न जाय-ऐसा इसका अभिप्राय है।

'नेत्' यह 'परिभय' ( सर्वतः भय ) के अर्थमें निपात है । इस प्रकार इन अन्त्य जनोंके संसर्गमें जानेसे मैं पापरूप मृत्युको 'अन्ववायानि'—'अनु अव अयानि' अर्थात् अनुगत होऊँगा, इस प्रकार इरता हुआ उन अन्त्यजन और अन्त देशोंमें न जाय—इस प्रकार इसका पूर्विक्रयापद 'इयात्' से सम्बन्ध है ॥ १०॥

प्राग्रहारा वागादिका अग्न्यादि देवभावको प्राप्त कराया जाना सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु-मपहत्याथैना मृत्युमत्यवहत् ॥ ११ ॥ उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युको दूरकर फिर इन्हें मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्मभावको प्राप्त ] कर दिया ॥ ११ ॥

सा वा एषा देवता, तदेतत्प्रा-णात्मज्ञानकर्मफलं वागादीना-मग्न्याद्यात्मत्वग्रुच्यते । ऋथैना मृत्यमत्यवहत् यस्मादाध्यातिम कपरिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः प्रा**णात्मविज्ञानेनापहतस्त**स्मात्स प्राणोऽपहन्ता पाष्मनो मृत्योः। तस्मात्स एव प्राण एना वागादि-देवताःप्रकृतं पाष्मानं मृत्युमतीत्य श्चवहत्त्रापयत्स्वं स्वमपरिच्छिनः मग्न्यादिदेवतात्मरूपम् ॥११॥

'सा वा एषा देवता' इस श्रृतिसे प्राणात्मज्ञानरूप कर्मके फलस्वरूपसे वागादिकी अग्न्यादिरूपताका वर्णन किया जाता है। इसके अनन्तर प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार कर दिया। क्योंकि आध्यात्मिक परिच्छेदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणा-त्मज्ञानद्वारा नष्ट हो गया इसलिये प्राण पापरूप मृत्युका नाश करने-वाला है। अतः उस प्राणने ही इन वागादि देवताओंको, इनके प्रकृत पापरूप मृत्युको पारकर, इनके अपरिच्छिन्न अग्न्यादि देवतात्म-स्वरूपको प्राप्त करा दिया ॥ ११॥

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य-मुच्यत सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमति-क्रान्तो दीप्यते ॥ १२ ॥

उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताकी [ मृत्युके ] पार पहुँचाया । वह वाक् जिस समय मृत्युसे पार हुई यह अग्नि हो गयी। वह यह अग्नि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है ॥ १२ ॥

हत्। स प्राणो वाचमेव प्रथमां प्रधानामित्येतत्। उद्गीथकर्मणी- वहन किया । उद्गीथकर्ममें अन्य

स वै वाचमेव प्रथमामत्यव- ' 'स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्'-उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा यानी प्रधाना वाक्का [मृत्युसे] अति- तरकरणापेचया साधकतमत्वं प्राधान्यं तस्याः । तां प्रथमाम-त्यवहद्वहनं कृतवान् ।

तस्याः पुनर्मृत्युमतीत्योढायाः किं रूपम्? इत्युच्यते-सा वारयदा यस्मिन्काले पाप्मानं मृत्युम् अत्यमुच्यतातीत्यामुच्यत मोचि-ता स्वयमेव, तदा सोऽग्निरभवत्। सा वाक्पूर्वमप्यग्निरेव सती मृत्युवियोगेऽप्यग्निरेवाभवत् । एतावांस्तु विशेषो मृत्युवियोगे। साऽवयिक्रान्तोऽ।उनः परेण मृत्युं परस्तान्मृत्योदीप्यते। प्राङ् मोत्तान्मृत्युप्रतिबद्धो अध्यात्म-वागात्मना नेदानीमिव दीप्ति-मानासीत्, इदानीं तु मृत्युं परेण दीप्यते मृत्युवियोगात् ॥१२॥

PARANCIAN DE LA PARANCIAN DE L इन्द्रियोंकी अपेक्षा साधकतम होना ही उसकी प्रधानता है। उस प्रथमा वाग्देवताका उसने अतिवहन किया।

> किंतु मृत्युको पार करके ले जायी गयी उस वाणीका क्या रूप है, सो वतलाया जाता है-वह वाक जब-जिस समयमें पापरूप मृत्युको पार करके मुक्त हुई—स्वयं ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह अग्नि हो गयी। वह वाक् पहले भी अग्निरूपा ही थी, अब मृत्युका वियोग हो जानेपर भी अग्नि ही हो गयो। विशेषता इतनी ही है कि मृत्युका वियोग होनेपर।

वह यह [ मृत्युको ] अतिक्रान्त करनेवाला अग्नि 'परेण मृत्युम्'— मृत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे मुक्त होनेसे पूर्व अध्यात्मवाग्रूप मृत्युसे प्रतिबद्ध होनेके कार्ण वह इस समयके समान दीप्तिमान् नहीं था; ग्रव मृत्युका वियोग ही जानेके कारण वह मृत्युसे परे होकर देदीप्यमान है ॥ १२॥

अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युसितकान्तः पवते ॥१३॥ DO COLOR COL

फिर प्राणका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ वह वायु हो गया । वह यह अतिकान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१३॥

तथो प्राणा ज्ञाणम्—वायुर-भवत। स तु पवते मृत्युं परेणाति- होकर वहता है। और सबका अर्थ क्रान्तः। सर्वमन्यदुक्ताथम् ।। १३॥ कहा जा चुका है ॥ १३॥

इसी प्रकार प्राण अर्थात् द्राण-

अथ चक्षुरत्यवहत्तचदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्त-स्तपति ॥ १४ ॥

फिर चक्षुका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है ॥१४॥ तथा चक्षुरादित्योऽभवत्स तु इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो तपति ॥ १४ ॥ । गया और वह तपता है ॥ १४ ॥

अथ श्रोत्रमत्यवहत्तचदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशोऽभवंस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिकान्ताः॥१५॥

फिर श्रोत्रका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह दिशा हो गया। वे ये अतिकान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं ॥ १५॥ तथा श्रोत्रं दिशोऽमवत् । दिशः | तथा श्रोत्र दिशा हो गया। दिशाएँ पूर्वादिके विभागसे स्थित

प्राच्यादिविभागेनावस्थिताः ॥१४ हैं ॥ १४ ॥

अथ मनोऽत्यवहत्तचदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिकान्तो

## भात्येवं ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १६ ॥

फिर मनका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह चन्द्रमा हो गया। वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान है। इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है जो कि इसे इस प्रकार जानता है।। १६।।

मनश्रन्द्रमा भाति । यथा पूर्वयजमानं वागाद्यग्न्यादिभावेन
मृत्युमत्यवहत्, एवमेनं वर्तमानयजमानमपि ह वा एषा प्राणदेवता मृत्युमतिवहति वागाद्यग्न्यादिभावेन । एवं यो वागादिपश्चकविशिष्ट प्राणं वेद । "तं
यथा यथोपासते तदेव भवति"
इति श्रुतेः ॥ १६ ॥

मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित होता है। जिस प्रकार प्राणने पूर्व यजमानको वागादिके अग्न्यादि-भावसे मृत्युसे अतिवहन किया था उसी प्रकार यह प्राणदेवता इस वर्तमान यजमानको भी वागादिके अग्न्यादिभावद्वारा मृत्युसे अतिक्रान्त कर देती है जो कि इस प्रकार प्राणको वागादि पद्चदेवविशिष्ट जानता है, जैसा कि "उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है तद्रूप ही हो जाता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है॥ १६॥

~consos

#### प्राग्नका अन्नाद्यागान

# अथात्मनेऽन्नाचमागायचि किञ्चान्नमचतेऽनेनैव तद्चत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७॥

फिर उसने अपने लिये अन्नाद्यका आगान किया, क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्नसे प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥

यथा वागादिभिरात्माथेमागानं कृतं तथा मुख्योऽपि प्राणः सर्व-प्राणसाधारणं प्राजापत्यफलमा-गानं कृत्वा त्रिषु पवमानेषु, अथा-नन्तरं शिष्टेषु नवसु, स्तोत्रेषु, आत्मने आत्मार्थमनाद्यमनं च तदाद्यं चान्नाद्यमागायत् । कर्तुः कामसंयोगो वाचनिक इत्युक्तम् । कथं पुनस्तदन्नाद्यं प्राणे-नात्मार्थमागीतमिति हेतुमाह—यत्किञ्चेति इत्यत्र सामान्यात्रमात्रवरामशार्थः । हीति हेतौ । यस्माल्लोके प्राणिभिय-त्किञ्चिदन्नमद्यते भक्ष्यते तदने-नेव । श्रन इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा अनःशब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्वन्यः स्वरान्तः स प्राणपर्यायः।

जिस प्रकार वागादिने अपने लिये आगान किया था उसी प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन पव-मानोंमें समस्त प्राणोंके लिये समान प्राजापत्यरूप फलका आगान कर इसके पश्चात् शेष नौ स्तोत्रोंमें अपने लिये अन्नाद्यका —जो अन्न हो और आद्य ( भक्ष्य ) भी हो उस अन्नाद्यका आगान किया।

उद्गानकर्ताको जो यह इच्छित पदार्थंका संयोग होता है, वाचिनक है--ऐसा पहले कहा जा चुका है। किंत्र प्राणने उस अन्नाद्यका अपने लिये आगान किया-यह कैसे जाना है ? इसमें श्रुति हेतु बतलाती है—'यत्किञ्च'—यह पद सामान्य-रूपसे अन्नमात्रका परामर्श करनेके लिये है। 'हि' यह अन्यय हेत्वर्थमें है। अर्थात् क्योंकि लोकमें प्राणियों-द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण किया जाता है वह अन-प्राणके द्वारा ही खाया जाता है। 'अन' प्राणका नाम प्रसिद्ध है। सान्त 'अनस' शब्द शकटका वाचक है और जो दूसरा (अकारान्त) है वह प्राणका

१. 'अथात्मनेऽन्नाद्यमागायत्' इस श्रुतिवचनसे विहित ।

२. मन्त्र १।३।२ के भाष्यमें।

प्राणेनैव तदद्यत इत्यर्थः।

किश्व न केवलं प्राणेनाद्यत

एवानाद्यम्, तस्मिञ्जरीराकारपरिणतेऽन्नाद्य इह प्रतितिष्ठति

प्राणः । तस्मात्प्राणेनात्मनः

प्रतिष्ठार्थमागीतमन्नाद्यम् ।

यद्पि प्राणेनान्नादनं तद्पि

प्रतिष्ठार्थमेवेति न वागादिष्विव

कश्याणासङ्गजपाप्मसम्भवः

प्राणेऽस्ति ।। १७ ।।

पर्याय है, अतः वह अनेन अर्थात् प्राणसे ही खाया जाता है।

इसके सिवा अन्नाद्य प्राणसे केवल खाया ही नहीं जाता, अपि तु उस अन्नाद्यके शरीराकारमें परिणत होनेपर उसमें ही प्राण प्रतिष्टित होता है। अतः अपनी प्रतिष्टाके लिये प्राणने अन्नाद्यका आगान किया। प्राणके द्वारा जो अन्नका अदन (भक्षण) होता है वह भी उसकी प्रतिष्ठाके ही लिये है; अतः वागादिके समान प्राणमें गुभाभिनिवेशजनित पापकी सम्भा-वना नहीं है॥ १७॥

प्रागाका सर्वपोषकत्व ग्रौर उसकी इस प्रकारकी उपासनाका फल

नन्ववधारणमयुक्तं प्राणेनैव
तदद्यत इति, वागादीनामपि
श्रन्ननिमित्तोपकारदर्शनात् ।
नेष दोषः; प्राणद्वारत्वात्तदुपकारस्य । कर्थं प्राणद्वारकोऽन्नकृतो वागादीनाम्रुपकार इत्येत-

मर्थं प्रदर्शयनाह—

शङ्का—िकंतु ऐसा जो निश्चय किया है कि वह अन्न प्राणके ही द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि अन्नसे होनेवाला उपकार तो वागादिको भी होता देखा जाता है।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह उपकार प्राणके ही द्वारा होता है। अन्नके कारण होनेवाला वागादिका उपकार प्राणके द्वारा होनेवाला कैसे है? इसी वातको दिखानेके लिये श्रुति कहतो है— ते देवा अबुवन्नेतावद्दा इद्र्सर्वं यद्नं तदा-रमन आगासीरनु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै माभिसंविशतेति तथेति तथ्समन्तं परिगयविशन्त । तस्माचदनेनान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्त्येव ५ ह वा एन ५ स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वाना अधिः पुर एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य एवं वेद य उ हैवंविद् स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूषित न हैवालं भार्यभ्यो भवत्यथ य एवैतमनु भवति यो वैतमनु भार्यान्बुभूषीत स हैवालं भार्यभयो भवति ॥ १८॥

वे देवगण बोले, "यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है; उसे तुमने अपने लिये आगान कर लिया है। अतः अव पीछेसे हमें भी इस अन्नमें भागी बनाओ।" [प्राणने कहा ] "वे तुमलोग सब ओरसे मुफ्तमें प्रवेश कर जाओ।" तब 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर वे सव ओरसे उसमें प्रवेश कर गये। अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह स्वजनोंका भरण करनेवाला, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलनेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करने-वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जाननेवालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आधितोंका पोषण करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है-जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका भरण करना चाहता है वह निश्रय ही अपने आश्रितोंके भरणमें समर्थ होता है ॥ १८ ॥

ते वागादयो देवाः, स्वविषय-द्योतनाद्देवाः, अबुवन्तुक्तवन्तो मुख्यं प्राणम् इदमेतावन्नातोऽधि-

उन वागादि देवताओंने, जो अपने विषयका द्योतन (प्रकाशन) करनेके कारण देवता हैं, मुख्य प्राणसे कहा-"यह अन्न तो इतना ही है, इससे अधिक नहीं कमस्ति । वा इति स्मरणार्थः । इदं तत्सर्वमेनावदेव, किम् ? यद-त्रं प्राणस्थितिकरमद्यते लोके तत्सर्वमात्मन आत्मार्थमागासीः आगीतवानसि आगानेनात्ममा-त्कृतमित्यर्थः । वयं चान्नमन्त-रेण स्थातुं नोत्महामहे । अतोऽ नु पश्चानोऽस्मानस्मिन्नन्ने आत्मार्थे तवान्ने आभजस्व आभाजयस्व । णिचोऽश्रवणं छान्दसम् । अस्मांश्चान्नमागिनः कुरु ।

इतर आह—ते यूयं यद्यन्नाः थिनो वै, मा मामिभसंविशत समन्ततो मामाभिभुरुयेन निवि-शत । इत्येवभुक्तवति प्राणे तथे-त्येवमिति, तं प्राणं परिसमन्तं परिसमन्तान्त्यविशन्त निश्चयेना-विशन्त, तं प्राणं परिवेष्ट्यं निविष्टवन्त इत्यर्थः । तथा निवि-ष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां प्राणे-नैवाद्यमानं प्राणस्थितिकरं यदन्नं तृप्तिकरं भवति न स्वातन्त्र्येण ।

है। इसमें 'वै' यह निपात स्मरणके लिये है। यह वह सब इतना ही है। वह क्या? लोकमें प्राणकी स्थित करनेवाला जो भी अन्न भक्षण किया जाता है उस सबका तो तुमने अपने लिये आगान कर लिया; अर्थात् आगानके द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया। हम भी अन्नके विना रहनेमें समर्थं नहीं हैं। अतः अब पीछेसे अपने लिये आगान किये हुए अपने इस अन्नमेंसे हमें भी भाग प्राप्त कराग्रो, 'आभजस्व' में णिच्का श्रवण न होना छान्दस है। अर्थात् हमें भी अन्नका भागी बनाओ।"

2222222222222

तब उनसे इतर—मुख्य प्राणने कहा, "वे तुम, यदि अन्नप्राप्तिके इच्छुक हो तो सब ओरसे अभिमुख भावसे मुक्तमें प्रवेश कर जाओ।" प्राणके इस प्रकार कहनेपर वे 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस प्राणमें निश्चय ही उसे सब ओरसे घेरकर प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार प्राणकी आज्ञासे प्रविष्ट हुए उन सबकी, जो प्राणके द्वारा खाया जाता है वह प्राणकी स्थित करनेवाला अन्न ही तृप्ति करनेवाला होता है। वागादिका स्वतन्त्रतासे अन्नके साथ सन्बन्ध नहीं होता।

तस्माद्युक्तमेवावधारणम् अनेनैव तद्यत इति । तदेव चाह—
तस्माद्यस्मात्प्राणाश्रयतयैव प्राणानुज्ञयाभिसन्निविष्टा वागादिदेवताः तस्माद्यदन्नमनेन प्राणेनात्ति लाकस्तेनान्नेनेता वागाद्यास्तृष्यन्ति ।

वागाद्याश्रयं प्राणं यो वेढ वागादयश्च पश्च प्राणाश्रया इति तम्प्येवमेवं ह वे स्वा ज्ञातय श्रमिसंविशन्ति वागादय इव प्राणम् । ज्ञातीनामाश्रयणीयो भवतीत्यभिष्रायः । अभिसन्ति-विष्टानां च स्वानां प्राणवदेव वागादीनां स्वाचन भती भवति। तथा श्रेष्ठः पुरोऽग्रत एता गन्ता भवति वागादीनामिव प्राणः। तथान्नादोऽनामयावीत्यर्थः। अ-धिपतिरधिष्ठाय च पालयिता स्वतन्त्रः पतिः प्राणवदेव वागा- अतः "वह अन्न प्राणके हो द्वारा खाया जाता है" ऐसा निश्चय करना उचित ही है। वही बात श्रुति भी कहती है—अतः क्योंकि प्राणके आश्रित रहकर ही प्राणकी आज्ञासे वागादि देवता उसमें प्रविष्ट हुए हैं इसिलये लोक अनयानी प्राणके द्वारा जो अन्न खाते हैं उसी अन्नसे ये वागादि भी हम होते हैं।

A PARAMETER PARAMETER DE

वागादिके आश्रयभूत प्राणको जो 'वागादि पाँच प्राणके आश्रित हैं' इस प्रकार जानता है उसको भी इसी प्रकार ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रित करते हैं, जैसे प्राणको वागादि। तात्पर्य यह है कि वह अपने ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य हो जाता है। तथा वागादिके भर्ता प्राणके समान वह भी अपने आधित ज्ञातिजनोंका अपने अन्नद्वारा भरण करनेवाला होता है; तथा वह उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे जाने-वाला होता है, जैसे वागादिके आगे प्राण। इसी तरह वह अन्नाद अर्थात् अनामयावी (निरामय-व्याधिज्ञून्य ) और अधिपति--वागादिके अधिपति प्राणके समान ही ज्ञातिजनोंका अधिष्ठाता होकर पालन करनेवाला अर्थात स्वामी होता स्वतन्त्र

दीनाम् । य एवं प्राणं वेद तस्यै-तद्यथोक्तं फलं भवति ।

किश्च य उ हैवं विदं प्राणविदं प्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः प्रतिकूलो बुभूर्णति प्रतिस्पर्धी भवितुमिच्छति, सोऽसुरा इव प्राणप्रतिस्पर्धिनो न हैवालं न पर्याप्तो मार्थेभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तिभित्यर्थः। अथ पुनर्य एव ज्ञातीनां मध्ये एत-सेवंविदं वागादय इव प्राणम् अनु अनुगतो भवति, यो वैत-मेवंविद्मन्वेवानुवर्तयन्नेव आत्मी-यान्भार्यान् बुयूर्पति भर्तुमि-च्छति, यथैव वागादयः प्राणा-नुवृत्त्यात्मवुभूपेत त्र्यासन् । स हैवालं पर्याप्तो भायभ्यो भरणी-येभ्यो भवति भर्तुं नेतरः स्वतन्त्रः । सर्वमेतत्त्राणगुण-विज्ञानफलमुक्तम् ॥ १८॥

energy and alternative and alt जो प्राणको इस प्रकार जानता है उसे उपयुक्त फल मिलता है।

> इसके सिवा स्वजनों यानी ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जाननेवाले इस प्राणवेत्ताके प्रति प्रतिकूल यानी उसका प्रतिस्पर्धी होना चाहता है वह प्राणके प्रति-स्पर्धी असुरोंके समान अपने भर-णीयों (आश्रितों) का भरण करने-में अलम् अर्थात् समर्थं नहीं होता। तथा ज्ञातियोंमेंसे जो भी, प्राणके अनुगामी वागादिके समान, इस प्रकार जाननेवाले इस प्राणवेत्ताका अनु—अनुगत होता है अर्थात् जो भी इस प्राणवेत्ताका अनुवर्तन करते हुए ही अपने आत्मीय यानी भरणी-योंका भरण करनेकी इच्छा करता है, जिस प्रकार कि वागादि प्राणका अनुवर्तन करते हुए अपनेको भरण करनेके इच्छुक थे, वह अपने भरणीयोंके प्रति उनका करनेमें अलम् अर्थात् समर्थं होता है, अन्य जो स्वतन्त्र है वह ऐसा करनेमें समर्थं नहीं होता। यह सब प्राणके गौण विज्ञानका फल कहा गया है ॥ १८॥

292929494969696969696969696969696969696

### प्राराके भ्राङ्गिरसत्वकी उपपत्ति

कार्यकरणानामात्मत्वप्रतिपा-द्नाय प्राणस्याङ्गिरसत्वमुपन्यस्तं सोऽयास्य श्राङ्गिरस इति । अस्माद्धेतोरयमाङ्गिरस इत्याङ्गि-रसत्वे हेतुनोंकः। तद्वतुसिद्ध-चर्थमारभ्यते, तद्भेतुसिद्धचायत्तं हि कार्यकरणात्मत्वं प्राणस्य। अनन्तरं च वागादीनां प्राणा-धीनतोक्ता सा च कथमुपपाद-नीया ? इत्याह---

भूत और इन्द्रयोंका आत्मत्व प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽयास्य आङ्गिरसः' इस वाक्यसे प्राणके आङ्गिरसत्वका उल्लेख किया था। किंत् यह इसलिये आङ्गिरस है--इस प्रकार इसकी आङ्किरसतामें हेत् नहीं बताया गया था। उस हेत्की सिद्धिके लिये अब आरम्भ किया जाता है; वयोंकि उसके हेत्की सिद्धिके अधीन ही प्राणकी कार्यकरणरूपता है। आङ्किरसत्वके पश्चात् जो वागादिकी प्राणाधीनता बतलायी गयी है उसका उपपादन किस प्रकार किया जा सकता है ? सो बतलाते हैं-

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गाना ६ हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गाना ५ रसस्तस्माद्यस्मात्क-स्माचाङ्गात्प्राण उत्क्रामित तदेव तच्छुज्यत्येष हि वा अङ्गानाँ रसः ॥ १६॥

वह प्राण अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि वह अङ्गोंका रस (सार) है। प्राण ही अङ्गोंका रस है, निश्चय प्राण ही अङ्गोंका रस है; क्योंकि जिस किसी अङ्गसे प्राण उत्क्रमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख जाता है, अतः यही ग्रङ्गोंका रस है ॥ १६ ॥

सोऽयास्य ऋाङ्गिरस इत्यादि | 'सोऽयास्य आङ्गिरसः' इत्यादि

यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उत्त-रार्थम् 'प्राणो वा अङ्गानां रसः' इत्येवमन्तं वाक्यं यथाव्याख्या-तार्थमेव पुनः स्मारयति ।

कथम् ? 'प्राणो वा श्रङ्गानां रसः' इति । 'प्राणो हि'--हिशब्दः प्रसिद्धौ-ग्रङ्गानां रसः। प्रसिद्धसेतत्प्राणस्याङ्गरसत्वं वागादीनाम् । तस्माद्युक्तं प्राणो वा इति स्मारणम् ।

कथं पुनः प्रसिद्धत्वम् ? इत्यत **ब्राह । तस्माच्छव्द उपसंहारार्थ** उपरित्वेन सम्बध्यते । द्यतोऽवयवात्कस्मादनुक्तविशेषात्, यस्मात्कस्माद्यतः कुतश्चिच अ-ङ्गाच्छरीरावयवाद्विशेषितात्प्राण

वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख हो चुका है उसीको ग्रब श्रुति उत्तर देनेके लिये ग्रहण करती है। 'प्राणो वा अङ्गानां रसः' यहाँतकके वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याके अनुसार ही श्रुति पूनः स्मरण कराती है।

किस प्रकार स्मरण कराती है ? प्राण ही अङ्गोंका रस है-इस प्रकार । 'प्राणो हि' इसमें 'हि' शब्द प्रसिद्धिके अर्थमें है। अङ्गोंका रस है। प्राणका ही यह अङ्गरसत्व प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं। अतः 'प्राणो वै' इस प्रकार उसका स्मरण करना उचित ही है।

किंतु, उसकी प्रसिद्धि किस प्रकार है ? सो श्रुति अब बतलाती है। 'तस्मात्' शब्द उपसंहारके लिये है; अत: वह उपरित्वभावसे [आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखता है । 'यस्मात्'—जिस अवयवसे और 'कस्मात्' जिसका विशेष बतलाया नहीं गया ऐसे किसी भी अवयवसे। अतः यस्मात्-कस्मात्-जिस-किसी भी अविशेषित अङ्ग यानी शरीरके

१. अर्थात् इस वाक्यका अन्वय इस प्रकार है---'यस्मात्कस्माचाङ्गात्प्राण उत्क्रामित तदेव तच्छु<sup>ष्</sup>यति तस्मादेष हि वा अङ्गानां रसः ।'

उत्क्रामत्यपसपेति तदेव तत्रेव तदङ्गं शुष्यति नीरसं भवति शोष-मुपैति । तस्मादेप हि वा अङ्गानां रस इत्युपसंहारः।

कार्यंकरणानामात्मा आण इत्येत त्सिद्धम् । आत्मापाये हि शोषो मरणं स्यात्तस्मात्तेन जीवन्ति प्राणिनः सर्वे । तस्माद-पास्य वागादीन्त्राण एवोपास्य इति समुदायार्थः ॥१९॥

अवयवसे प्राण उत्क्रान्त-अपसपित हो जाता है वह अङ्ग वहाँ ही शुष्क-नीरस हो जाता है अर्थात् सूख जाता है। अतः निश्चय यही अङ्गों-का रस है-ऐसा इसका उपसंहार है।

इससे यह सिद्ध होता है कि प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा है। आत्माका वियोग होनेपर ही शोष--मरण होता है; अतः समस्त प्राणी उसीसे जीवित रहते हैं। इसलिये वागादि समस्त प्राणोंको त्यागकर प्राण ही उपासनीय है-यह इसका समुदायार्थ है ॥१६॥

### प्राग्मके वृहस्पतित्वकी उपपत्ति

न केवलं कार्यकरणयोरेवात्मा प्राणो रूपकर्मभूतयोः। किं तर्हि ? ऋग्यजुःसाम्नां नामभूतानामा-त्मेति सर्वात्मकतया प्राणं स्तुव-न्महीकरोत्युपास्यत्वाय--

प्राण रूपात्मक पञ्चभूतों और कर्मभूत १ इन्द्रियोंका ही आत्मा नहीं है तो और किसका है ? वह नाम स्वरूप ऋक्, यजुः और सामका भी आत्मा है। इस प्रकार सर्वात्मकता-द्वारा प्राणकी स्तुति करते हुए वेद उसके उपास्यत्वके लिये उसे महि-मान्वित करता है।

## एष एव उ वृहस्पतिर्वाग्वे बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः ॥ २० ॥

यह ही बृहस्पित है। वाक् ही वृहती है; उसका यह पित है; इसलिये यह बृहस्पति है ॥ २० ॥।

१. प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होनेके कारण स्थूलशरीर अर्थात् भूत रूपात्मक और ज्ञान तथा क्रियाकी शक्तिवाली होनेसे इन्द्रियाँ कर्म हैं।

एष उ एव प्रकृत त्राङ्गिरसो वृहस्पतिः। कथं बृहस्पतिः ? इत्युच्यते--वाग्वे बृहती बृहती-छन्दः पट्त्रिंशदत्तरा । श्रनुष्टु<sup>ट्</sup>च वाक्। कथम्? ''वाग्वा अनुष्टुप्'' (नृसिं० पू० १।१) इति श्रुतेः । सा च वागनुष्टुब्बृहत्यां ब्रन्दस्यन्तभवति । अतो युक्तं वाग्वे बृहतीति प्रसिद्धवद्ध-क्तुम् । बृहत्यां च सर्वा ऋचो-Sन्तर्भवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात् । ''प्राणो बृहती प्राण ऋच इत्येव विद्यात्" इति श्रुत्यन्तरात्। वागात्मत्वाचचिंत्राणेऽन्तर्भावः। तत्कथम् ? इत्याह-तस्या वाचो बृहत्या ऋच एप प्राणः पतिः । तस्या निर्वर्तकत्वात् । कौष्ट्याप्ति-प्रेरितमारुतनिवेत्या हि ऋक्। पालनाद्वा वाचः पतिः । प्राणेन

यह प्राण ही प्रकृत आङ्किरस वृहस्पति है। किस प्रकार वृहस्पति है ? सो बतलाया जाता है--वाक् हो बृहती—छुत्तीस अक्षरोंवाली वृहत्ती छन्द है। वाक् अनुष्टुप् भी है। किस प्रकार? "वाक ही अनुष्टुप् है" इस श्रुतिके अनुसार। किंतु वह अनुष्टुप् वाक् वृहती छन्द-में अन्तर्भृत हो जाती है। 'अतः वाक ही बृहती है' इस प्रकार प्रसिद्धके समान कहना उचित ही है। "प्राण वृहती है, प्राण ऋक् है-इस प्रकार ही जाने" इस अन्य श्रतिसे प्राणरूपसे बृहतीकी स्तुति की जानेके कारण बृहतीमें भी समस्त ऋचाओंका अन्तर्भाव हो जाता है। समस्त ऋचाएँ वाग्रूपा हैं, इसलिये भी उनका प्राणमें अन्त-भीव होता है।

सो किस् प्रकार ? इसपर श्रुति कहती है—उस वाक्का—बृहतीका यानी ऋक्का यह प्राण पति है, क्योंकि यही उसको अभिव्यक्त करनेवाला है—जठराग्निद्वारा प्रेरित वायुसे ही ऋक् निष्यन्न होती है अथवा वाणीका पालन करनेके यह उसका कारण

१. जठराग्निद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तर्गत प्राणवायु है वही ऊपरकी ओर जाकर कण्ठादिसे आहत हो वर्णोंके रूपमें अभिव्यक्त होता है। देवताधिकरणमें वाक्को प्राणात्मिका ही निश्रित किया गया है और ऋक् वागात्मिका बतलायी गयी है इसलिये उसका प्राणमें अन्तर्गत होना उचित ही है।

हि पान्यते वाक् । अप्राणस्य शब्दोच्चारणसामध्यीभावात् । तस्मादु बृहस्पतिऋंचां प्राण स्त्रात्मेत्यर्थः ॥ २०॥ पित है। प्राणसे ही वाणीका पालन होता है, क्योंकि प्राणहीनको शब्दोच्चारणकी शक्ति नहीं होती। अतः यह वृहस्पित यानी ऋचाओं-का प्राण अर्थात् आत्मा है॥२०॥

### प्रागाके ब्रह्मग्स्पतित्वकी उपपत्ति

तथा यजुपाम् । कथम् ? इसी प्रकार यह यजुर्मन्त्रोंका भी आत्मा है। किस प्रकार?

# एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वे ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥

यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाक् ही ब्रह्म है, उसका यह पति है, इसलिये यह ब्रह्मणस्पति है॥ २१॥

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वे ब्रह्म, ब्रह्म यजुः, तच्च वाग्विशेष एव । तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मण एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः पूर्ववत् ।

कथं पुनरेतद्वगम्यते चृहती-ब्रह्मणोर्ऋग्यज्ञष्ट्वं न पुनरन्यार्थ-त्वम् १ इत्युच्यते—वाचोऽन्ते सामसामानाधिकरण्यनिर्देशात् "वाग्वैसाम" (१।३।२२) इति।

यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाक् ही ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात् यजुः है, क्योंकि वह भी एक प्रकारकी वाणो ही है। उस वाक्—यजुः यानो ब्रह्मका यह पति है; इसलिये पूर्ववत् यह ब्रह्मणस्पति है।

किंतु यह कैसे जाना जाता है कि वृहती और ब्रह्म क्रमशः ऋक् और यजुःके ही वाचक हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है ? इसपर कहा जाता है—अन्तमें [अर्थात् आगे चलकर ] "वाग्वै साम" इस वाक्यद्वारा वाणीका सामके साथ सामानाधिकरण्य दिखलाया है।

तथा च 'वाग्वै चृहती' 'वाग्वै ब्रह्म' इति च वाक्समानाधि-करणयोक्त्रयजुष्वं युक्तम्। पिश्वाच-साम्नि अभिहिते ऋग्यजुषी एव परिशिष्टे । वा-विवशेषत्वाच -वाविवशेषो ऋग्यजुषा । तस्मात् तयोर्वाचा समानाधिकरणता युक्ता। त्रविशेषप्रसङ्गाच--सामोद्गीथ इति च स्पष्टं विशेषाभिधानत्वम्, तथा बृहतीब्रह्मशब्दयोर्गप विशे-पाभिधानत्वं युक्तम् । अन्यथा अनिर्घारितविशेषयोरानर्थक्या-पत्तेश्च विशेषाभिधानस्य वाङ्मात्र-पौनरुक्त्यात् । त्वे चोभयत्र ऋग्यजु:मामोद्गीथशब्दानां श्रुतिष्वेवंक्रमदर्शनात् ।। २१ ।।

उसीके समान 'वाग्वे बृहती' 'वाग्वे ब्रह्म' इन वाक्योंमें जो वाक्के समानाधिकरण [ बृहती और ब्रह्म ] हैं उसका ऋक् और यजु: होना उचित ही है।

यही बात परिशेषसे भी सिद्ध होती है—सामके कह देनेपर ऋक् और यजुः ही परिशिष्ट (शेष) रहते हैं। तथा वाग्विशेष होनेसे भी यही बात मालूम होती है-ऋक् और यजुः ये वाग्विशेष ही हैं। अतः वाणीके साथ उन दोनोंका समानाधिकरण होना उचित ही है।

इसके सिवा [बृहती और ब्रह्मका अर्थं लेनसे ] अविशेषका प्रसङ्ग होगा। [आगे] साम और उद्गीथ कहकर स्पष्टतया विशेषका उल्लेख किया है, उसी प्रकार वृहती ग्रौर ब्रह्म शब्दोंका भी विशेष अर्थ वतलाना आवश्यक है। अन्यथा विशेषका निश्यय न होनेसे उनकी निरथंकता ही सिद्ध होगी। यदि उनका विशेष वाक् ही वतलाया जाय तो दोनों जगह पुनरुक्तिका प्रसङ्ग होगा। तथा ऋक्, यजुः, साम ग्रौर उद्गीथ—इन शब्दोंका श्रतियोंमें ऐसा ही क्रम देखा गया हैं। [ इसलिये बृहती और ब्रह्म शब्द क्रमशः ऋक् और यजुःके ही वाचक हैं ] ॥२१॥

प्राग्न सामत्वकी उपपत्ति

एष उ एव साम वाग्वे सामेष सा चामइचेति तत्साम्नः सामत्वम् । यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिक्रिभिलोंकैः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामार्नुते साम्नः सायुज्य सलो-कतां य एवमेतत्साम वेद् ॥ २२ ॥

यह ही साम है। वाकृ ही 'सा' है और यह (प्राण) 'अम' है। 'सा' और 'अम' ही साम हैं; यही सामका सामत्व है; क्योंकि यह प्राण मक्लीके समान है, मच्छरके समान है, हाथीके समान है, इस त्रिलोकीके समान है और इस सभीके समान है इसीसे यह साम है। जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य और उसकी सलोकता प्राप्त करता है।। २२।।

एप उ एव साम। कथम् ? इत्याह-

वाग्वे सा यत्किञ्चित्स्त्रीशब्दा-भिधेयं सा वाक् । सर्वस्त्रीशब्दा-भिधेयवस्तुविषयो हि सर्वनाम 'सा' शब्द:। तथा अम एष प्राणः । सर्वपुंशब्दाभिधेयवस्तु-विषयोऽमः शब्दः। "केन मे पौंस्नानि नामान्याप्नोषीति, प्राणेनेति ब्र्यात्केन मे स्त्रीना-मानीति वाचा'' (क्रौषी०

यही साम है। किस प्रकार? सो वतलाते हैं-वाक् ही 'सा' है। जो कुछ भी स्त्रीशब्दवाच्य है वह वाक् है। 'सा' यह सर्वनाम शब्द समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्दोंद्वारा कही जानेवाली वस्तुओंको विषय करता है। तंथा 'अम' यह प्राण है। 'अम' शब्द समस्त पुँ हिलङ्ग-शब्दोंद्वारा कही जानेवाली वस्तुओं-को विषय करता है। "[यदि कोई पूछे] मेरे पुँल्लिङ्ग नामोंको तू किसके द्वारा प्राप्त करता है ? तो 'प्राणसे' ऐसा कहे और [यदि पूछे कि] स्त्रीलिङ्ग नामोंको किससे प्राप्त करता है तो

888

उ० १ । ७ ) इति श्रुत्यन्तरात् वाक्प्राणाभिधानभूतोऽयं साम-श्चदः, तथा प्राणनिर्वर्त्यस्वरादि-समुद्रायमात्रं गीतिः सामशब्दे-नाभिधीयते; ऋतो न प्राणवा-ग्रव्यतिरेकेण सामनामास्ति कि-श्चित्, स्वरवर्णादेश्व प्राणनिर्वर्त्य-त्वात्प्राणतः त्रत्वाच । एष उ एव प्राणः साम । यस्मात्साम सामेति वाक्प्राणात्यकम्-सा चामश्रेति, गीतिरूपभ्य तत्तस्मात्साम्नो स्वरादिसमुद्।यस्य सामत्वं तत्प्रगीतं भुवि ।

यद् उ एव समस्तुल्यः सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, तस्माद्वा सामेत्यनेन सम्बन्धः । वाशब्दः सामशब्दलाभनिमित्तप्रकारान्तर-निर्देशसामर्थ्यलभ्यः । केन पुनः प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम् ?

'वाणीसे' ऐसा कहे" श्रतिसे भी यही सिद्ध होता है। यह 'साम' शब्द वाक् ग्रौर प्राणका अभिधानभूत है तथा प्राणसे निष्पन्न होनेवाला जो स्वरादिका समुदाय-मात्र गान है वह भी 'साम' शब्दसे कहा जाता है; अतः प्राग्रारूप वाणीके व्यापारके सिवा नामकी कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि स्वर और वर्णादि भी प्राणसे निष्पन्न होनेवाले और प्राणके ही अधीन हैं। अतः यह प्राण ही साम है। क्योंकि 'सा' और 'अम' इस व्युत्पत्तिके ग्रनुसार 'साम साम' इस प्रकार कहा जानेवाला पदार्थ वाक् और प्राणरूप हिंही है, इसलिये गीतिरूप जो सामसंज्ञक स्वरादि-समुदाय है उसका लोकमें सामत्व विख्यात है।

अथवा क्योंकि आगे कहे जाने-वाले प्रकारसे यह सबके समान यानी तुल्य है, इसलिये साम है— इस वाक्यके साथ यद्धे व उद्यादि वाक्यका सम्बन्ध है। 'वा' शब्द सामशब्दलाभके निमित्तभूत प्रका-रान्तरका निर्देश करनेकी सामर्थ्यंसे प्राप्त होनेवाला है। तो फिर किस प्रकारसे प्राणकी तुल्यता है? यह

SA PARAGORANA PARAGORANA

इत्युच्यते-समः प्लुषिणा पृत्तिका-श्रीरेण. समो मशकेन मशक-श्रीरेण, समी नागेन हस्तिशरी-रेण, सब एमिस्निभिलोंकैस्नैलोक्य-श्रीरेण प्राजापत्येन, समोडनेन जगद्रपेण हैरण्यगर्भेण । पुत्तिका-दिश्रगरेषु गोत्वादिवतकातस्र्येन परिसमाप्त इति समत्वं प्राणस्यः न पुनः श्रीरमात्रपरिमाणेनैव, अमूर्तत्वात्सर्वगतत्वाच । न च घटप्रासादादिपदीपवत्संकोचिव-कासितया शरीरेषु तावन्मात्रं समत्वम्। "त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः'' (बृह०उ० १ । ४। १३) इति श्रुतेः । सर्वगतस्य तु श्रीरपरिमाणवृत्तिलाभो विरुध्यते ।

> एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं वेद यः श्रुतिप्रकाशितमहत्त्वं तस्यै-

अब बतलाया जाता है-- यह प्रागा ] प्लुषि--पुत्तिका ( छोटी मक्खी) के शरीरके समान है, मशक अर्थात् मच्छरके शरीरके समान है, नाग—हाथीके शरीरके समान है, इन तीनों लाकों अर्थात् त्रिलोकीरूप प्रजापतिके शरीरके समान है तथा इस जगद्रप हिरण्य-गर्भके शरीरके समान है। जिस प्रकार गोशरीरमें गोत्वकी पूर्णतया व्याप्ति होती है उसी प्रकार यह पूत्तिकादि शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त है--इसलिये ही प्राण उनके समान है, शरीरमात्रके वरावर होनेके कारण ही नहीं; क्योंकि यह अनूर्त्त और सर्वगत है। घट और महल आदिके दीपकके समान संकुचित और विकसित होनेवाला होनेसे शरीरोंमें उन्हींके बराबर रहनेसे इसका समत्व नहीं है; जैसा कि "वे ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं" इस श्रुतिसं सिद्ध होता है। सर्वगत प्राणका शरीरके परिमाणा-नुसार वृत्ति लाभ करनेमें कोई विरोध नहीं है।

इस प्रकार सम होनेके कारण सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्त्व अ श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुष तत्फलम्-अञ्जुते च्याप्नोति साम्नः प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समानदेहेन्द्रियाभि-मानत्वम्, सालोक्यं समान-लोकतां वा भावनाविशेषतः, य एवमेतद्यथोक्तं साम प्राणं वेद—-आ प्राणात्माभिमानाभि-च्यक्तेहणस्ते इत्यर्थः ॥२२॥ जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है—वह सामसंज्ञक प्राणका सायुज्य—सयुग्भाव अर्थात् उसके साथ एक ही देह और इन्द्रियादिका अभिमान प्राप्त करता है तथा भावनाविशेषसे सालोक्य यानी समानलोकता प्राप्त करता है, जो इस प्रकार इस उपर्युक्त सामरूप प्राणको जानता है अर्थात् प्राणा-रमत्वका अभिमान उदय होनेपर्यन्त उसकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

प्राग्ने उद्गीथत्वकी उपपत्ति

एव उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद् सर्व-मुत्तवधं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥ २३॥

यह ही उद्गीथ है। प्राण ही उत् है, प्राणके द्वारा ही यह सब उत्तब्ध—धारण किया हुआ है। वाक् ही गीथा है। वह उत् है और गीथा भी है; इसलिये उद्गीथ है।। २३।।

एष उ वा उद्गीथः । उद्गीथो
नाम सामावयवो भक्तिविशेषो
नोद्गानम्, सामाधिकारात् ।
कथमुद्गीथः प्राणः ? प्राणो वा
उत्प्राणेन हि यस्मादिदं सर्वं
जगदुन्वधमूर्ध्वं स्तब्वमुन्तिनतं
विधृतमित्यर्थः । उत्तब्वार्थाव-

यह ही 'उद्गीथ' है। 'उद्गीथ' शब्दसे सामकी अवयवभूत भक्ति-विशेष अभिप्रेत है, उद्गान नहीं; क्योंकि यहाँ सामका ही अधिकरण है। प्राण उद्गीथ किस प्रकार है?— प्राण ही 'उत्'है; क्योंकि प्राणसे ही यह सब जगत उत्तब्ध—अपरकी ओर ठहरा हुआ. अर्थात् विधृत है। 'उत्तब्ध' अर्थंका द्योतन करनेवाला द्योतकोऽयमुच्छब्दः प्राणगुणाभि-धायकः, तस्मादुत्प्राणः । वागेव गीथाशब्दविशेषत्वादुद्गीथभक्तः । गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव ! न ह्युद्गीथभक्तेः शब्दव्यतिरेकेण किञ्चिद्र्पमुत्प्रेक्ष्यते । तस्माद्यक्त-मवधारणं वागेव गीथेति । उच प्राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागि-त्युभयमेकेन शब्देनाभिधीयते स उद्गीथः ।। २३ ।। यह 'उत्' शब्द प्राणका गुण बतलानेवाला है। अतः प्राण उत् है। वाक् ही गीथा है; क्योंकि उद्गीथभक्ति शब्दिवशेष ही है। 'गै' धातुका अर्थ शब्द करना है, अतः गीथा वाक् ही है। उद्गीथ-भक्तिके स्वरूपकी शब्दके सिवा और कोई उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती। अतः वाक् ही गीथा है— ऐसा निश्चय करना उचित ही है। उत्प्राण है और गीथा प्राणतन्त्रा वाक् है, अतः इन दोनोंका एक ही शब्दसे कथन होता है, वह शब्द 'उद्गीथ' है।। २२।।

उक्त ग्रर्थकी पुष्टिके लिये ग्राख्यायिका

तद्धापि ब्रह्मद्त्तरचेकितानेयो राजानं भक्षयन्तु-वाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनोदगायदिति वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति ॥ २४ ॥

उस [प्राण] के विषयमें यह आख्यायिका भी है-चैिकतानेय ब्रह्मदत्तने यज्ञमें सोम भक्षण करते हुए कहा। "यदि अयास्य ग्रौर आङ्किरसनामक मुख्य प्राणने वावसंयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्वारा उद्गान किया हो तो यह सोम मेरा शिर गिरा दे।" अतः उसने प्राण और वाक्के ही द्वारा उद्गान किया था—ऐसा निश्चय होता है।। २४॥

तद्वापि तत्तत्रैतस्मिन्नुक्तेऽर्थे

'तद्धापि'--उस अर्थात् इस उपर्यु क्त विषयमें यह आख्यायिका भी सुनी जाती है--ब्रह्मदत्त नाम-

्हाप्याख्यायिकापि श्रूयते ह स्म ।

ब्रह्मदत्तो नामतः चिकितानस्या-पत्यं चैकितानस्तदपत्यं युवा चैकितानेयः, राजानं यज्ञे सोमं किम्? अयं भन्नयन्न्याच । चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा त्यस्य तस्य ममानृतवादिनो मुर्घानं शिरो विपातयतादिस्पष्टं पातयतु । तोरयं तातङ्ङादेशः आशिषि लोट्, विपातयतादिति । यद्यहमनृतवादी स्यामित्यर्थः । कथं पुनरनृतवादित्वप्राप्तिः ? इत्युच्यते—यद्यदीतोऽस्मात्प्र-प्राणाद्वाक्संयुक्तात्, कृतात् श्चयास्य:-मुख्यप्राणाभिधायकेन

वाला चैकितानेय-चिकितानके प्रत चैकितानका युवसंज्ञक (संतान) यज्ञमें राजा सोमका भक्षण करता हुआ बोला। क्या बोला — "यह मेरेद्वारा भक्षण किया जाता हुआ चमसस्य सोम 'त्यस्य'---उस मुभ मिथ्यावादीके मस्तकको विपतित—विस्पष्टतया पतित कर दे, अर्थात् यदि मैं मिथ्यावादी होऊँ तो ऐसा हो।" यहाँ [आशिषि लिङ्लोटौ इस सूत्रके नियमानुसार ] आशीर्वाद लोट् लकार है। 'विपातयतु' के 'तु' प्रत्ययको तातङ् आदेश होकर 'विपातयतात्' यह रूप सिद्ध हुआ है। १

किंतु मुफे मिथ्यावादित्वकी प्राप्तिकैसे हो सकती है ? सो वतलाया जाता है—''यदि इस प्रकृत वाक्सं-युक्त प्राणसे अयास्यने, जो मुख्यप्राण-के वाचक अयास्याङ्गिरस शब्दद्वारा

२. संस्कृतमें आज्ञा अर्थमें 'लोट्' लकार होता है। उसका आशीर्वादके अर्थमें भी प्रयोग होता है। उसके प्रथमपुरुपका एक वचन प्रत्यय 'ति' है, उसीके इकारको उकार आदेश होनेसे 'तु' होता है और फिर उसका 'तातङ' आदेश होकर 'तात' रूप बनता है।

१. व्याकरणशास्त्रीय प्रक्रियामें अपत्य तीन प्रकारके माने गये हैं, १ अनन्तरा-पत्य, २ गोत्रापत्य और ३ युवापत्य । पुत्रको अनन्तरापत्य कहते हैं, पौत्रसे लेकर जितनी भी होनेवाली पीढ़ियाँ हैं, सभी गोत्रापत्य कहलाती हैं, किंतु जिसके पिता प्रादिमेंसे कोई भी जीवित हो, वह संतान यदि मूल पुरुषसे नीचेकी चौथी आदि पीढ़ियोंमेंसे है अर्थात् पौत्रका पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते हैं।

श्रयास्याङ्गिरसग्रब्देनाभिधीयते विश्वसृजां पूर्वर्षीणां सत्रे उद्गाता— सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण-व्यतिरिक्तेनोदगायदुद्गानं कृत-वान्, ततोऽहमनृतवादी स्याम्, तस्य मम देवता विपरीतप्रतिपत्तु-र्मूर्धानं विपातयतु, इत्येवं शप्थं चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाढ्यं-कर्तव्यतां दर्शयति ।

तिममभाख्यायिकानिर्घारितमर्थं स्वेन वचसोपसंहरति
श्रुति:—वाचा च प्राणप्रधानया
प्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन साऽयास्य श्राङ्गिरस उद्गातोद्गायदित्येपोऽर्थो निर्घारितः शपथेन
॥ २४॥

कहा जाता है और जो विश्वकी रचना करनेवाले पूर्ववर्ती ऋषियोंके सत्रमें उद्गाता था, उसने यदि वाक्संयुक्त प्राणसे भिन्न किसी अन्य देवताद्वारा उद्गान किया हो तो मैं मिथ्यावादी ठहरूँगा, अतः देवता मुभ विपरीत ज्ञान रखनेवालेका मस्तक गिरा दे।" इस प्रकार उसने जो शपथ की यह विज्ञानमें प्रत्ययकी दृढ्ता करनी चाहिये—इस बातको प्रकट करती है।

आख्यायिकाद्वारा निश्चित इस अर्थंका श्रुति अपने वचनसे उप-संहार करती है—उस अयास्य आङ्किरस उद्गाताने प्राणप्रधान वाणीसे और अपने आत्मभूत प्राणसे ही उद्गान किया था—यही अर्थं इस शपथसे निश्चित होता है॥ २४॥

सामके स्वभूत स्वरको सम्पादन करनेकी ग्रावश्यकता
तस्य हैतस्य सामनो यः स्वं वेद् भवति हास्य
स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादार्त्विज्यं करिष्यन्वाचिस्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्नयार्त्विज्यं कुर्यात्तस्मायज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वं भवति
भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद् ॥ २५ ॥
जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके स्व (धन) को जानता

है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय स्त्रर ही उसका धन है। अतः ऋत्विक्-

कर्म करनेवालेको वाणीमें स्वरकी इच्छा करनी चाहिये। उस स्वर-सम्पन्न वाणीसे ऋत्विक् कर्म करे। इसीसे यज्ञमें स्वरवान् उद्गाताको देखनेकी इच्छा करते ही हैं। लोकमें भी जिसके पास धन होता है [ उसे हो देखना चाहते हैं]। जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त होता है।। २५॥

तस्येति प्रकृतं प्राणमभि-सम्बध्नाति । हैतस्येनि मुख्यं व्यपदिशत्यभिनयेन 🕕 सामशब्दवाच्यस्य प्राणस्य यः स्वं धनं वेद, तस्य ह किंस्यात ? भवति हास्य स्वम् । फले असी-भ्याभिमुखोक्तत्य शुश्रृषवे आह— तस्य वै साम्तः स्वर एव स्वम् । स्वर इति कण्ठगतं माधुर्यं तदे-वास्य स्वं विभूषणम् । तेन हि भृषिनमृद्धिमल्लक्ष्यत उद्गानम् । यस्मादेवं तस्मादार्तिवज्यं ऋत्विकमोद्गानं करिष्यन्याचि विषये वाचि वागाश्रितं स्वरमि-च्छेत इच्छेत् साम्नो धनवत्तां स्वरेण चिकीषु हद्गाता । इदं तु

'तस्य' इसं सर्वनामसे श्रुति प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती है। 'ह एतस्य' इन पदोंसे श्रुति मुख्यप्राणको अङ्गुलिनिर्देशद्वारा वतलाती है। साम अर्थात् साम-शब्दवाच्य मुख्यप्राणके स्व यानी धनको जो पुरुष जानता है उसे क्या फल मिलता है?—उसे धनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलके द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवणके इच्छुक्से कहती है-निश्रय उस सामका स्वर ही धन है। स्वर कण्ठगत मधुरताको कहते हैं, वही इसका धन - विभूषण है। उसके द्वा । भूगित होनेपरं ही उद्गान समृद्धिमान् दिखायी देता है।

क्यों कि ऐसा है, इस लिये आर्त्विज्य यानी उद्गान रूप ऋत्विक्कर्म करते हुए स्वरके द्वारा सामकी समृद्धि सम्पादन करने की इच्छावाले उद्गाताको वाणीके विषयमें अर्थात् वाणीके आश्रित स्वरकी इच्छा करनी प्रासङ्गिकं विधीयते;साम्नः सौस्व-र्येण स्वरवस्वप्रत्यये कर्तव्ये इच्छा-मात्रेण सौस्वयं न भवतीति दन्त-धावनतैलपानादि सामध्यत्कर्त-व्यमित्यर्थः । तयैवं संस्कृतया वाचा स्वरसम्बन्धयार्रिवज्यं कुर्यात्।

तस्माद्यस्मात्सामनः स्वभृतः स्वरस्तेन स्वेन भूषितं साम श्रतो यज्ञे स्वरवन्तमुद्गातारं दिदन्तनत एव द्रष्टुमिच्छन्त एव धनिनमिव लौकिकाः। प्रसिद्धं हि लोकेऽथो अपि यस्य स्वं धनं भवति तं धनिनं दिद्दक्षनते .इति सिद्धस्य गुणविज्ञानफल-सम्बन्धस्य उपसंहारः क्रियते-भवति हास्य स्वं य एव-मेतत्सामनः स्वं वेदेति ॥ २५ ॥

चाहिये। यह तो प्रासिकक विधान किया गया है; सामकी सुस्वरता अर्थात् स्वरवत्त्व-प्रतीति कर्तव्य होने-पर इच्छामात्रसे ही उसकी सुस्वरता नहीं हो जाती। इसलिये तात्पर्यं यह है कि दन्तधावन और तैलपा-नादिके बलसे सुस्वरताका सम्पादन करना चाहिये। इस प्रकार संस्कार-युक्त हुई उस स्वरसम्पन्न वाणीसे ऋत्विक्कर्म करे।

energy of the same

अत: क्योंकि स्वर सामका धन है.इसलिये उसीसे साम विभूषित होता है। इसीसे लौकिक पुरुष जिस प्रकार धनीको देखना चाहते हैं उसी प्रकार यज्ञमें स्वरसम्पन्न उद्गाताको हो देखरेकी इच्छा करते हैं। लोकमें यह प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास स्व-धन होता है, उस धनीको लोग देखना चाहते हैं; इस प्रकार सिद्ध हए गुगविज्ञानरूप फलके सम्बन्धका 'जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त होता है' इस वाक्यद्वारा उप-संहार किया जाता है।। २५॥

सामके सुवर्णको जाननेका फल

लक्तणो विधीयते । असाविष विधान किया जाता है। वह भी

अब सुवर्णवत्ता अब सुवर्णवत्ता हप दूसरे गुणका सौस्वर्यमेव। एतावान्विशेषः — । सुस्वरता ही है। अन्तर इतना ही पूर्वं कण्ठगतमाधुर्यामदं तु लाच- है कि पहली सुस्वरता कण्ठगत माधुर्य थी और वह सुवर्णशब्दवाच्य णिकं सुवर्णशब्दवाच्यम् । माधुर्य लाक्षणिक है।

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्य वे स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं य एवसेतत्साम्नः सुवर्णं वेद ॥ २६ ॥

जो उस इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है। उसका स्वर ही सुवर्ण है। जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है। उसे सुवर्ण मिलता है॥ २६॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णम् । सुवर्णं शब्दसामान्यात्स्वरसुवर्णयोः लौ-किक्रमेव सुवर्णं गुणविज्ञानफलं भवतीत्यर्थः । तस्य वै स्वर एव सुवर्णम् । भवति हास्य सुवर्णं य एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेदेति पूर्ववत्सर्वम् ॥ २६ ॥ जो उस इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है। स्वर और सुवर्ण इन दोनोंके लिये सुवर्ण शब्दका प्रयोग समान-रूपसे होता है, इसलिये उस गुणके विज्ञानका फल लौकिक सुवर्ण ही होता है। निश्चय स्वर हो उस (साम) का सुवर्ण है। जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्ण मिलता है—इस प्रकार सव अर्थ पूर्ववत् समफना चाहिये॥ २६॥

सामके प्रतिष्ठागुगाको जाननेवालेका फल

तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्स-

इसी प्रकार सामके प्रतिष्ठागुण-का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति कहती है— तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७॥

जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। कोई-कोई यह कहते हैं कि 'वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है'।। २७॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद। प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा वाक्तां प्रतिष्ठां साम्नो गुणं यो वेद स प्रतितिष्ठति ह। यथा यथोपासते" इति श्रुते-स्तद्गुणत्वं युक्तम् । पूर्ववत्फलेन प्रतिलोभिताय का प्रतिष्ठेति शुश्रूषवे आह-तस्य वै साम्नी वागेव, वागिति जिह्वा-म्लीयादीनां स्थानानामाख्या, सैव प्रतिष्ठा, तदाह—वाचि हि जिह्वामूलीयादिषु हि यस्मात्प्रति-

जो पुरुष उस इस सामकी
प्रतिष्ठाको जानता है। जिसमें
[साम] प्रतिष्ठित है वह वाक्
उसकी प्रतिष्ठा है, उस सामकी
गुणभूत प्रतिष्ठाको जो जानता है
वह प्रतिष्ठा होता है। "उसे जो
जिस प्रकार उपासना करता है
[वही हो जाता है]" इस श्रुतिके
अनुसार उसका उसी गुणवाला हो
जाना उचित ही है।

फलके द्वारा प्रलोभित हुए तथा 'वह प्रतिष्ठित क्या है' यह सुननेकी इच्छावाले पुरुषसे श्रुति पूर्ववत् कहती है—निश्चय उस सामको वाक् ही, वाक् यह जिह्वामूलीयादि स्थानोंका नाम है, वही प्रतिष्ठा है। यही बात श्रुति कहती है— क्योंकि वाणी अर्थात् जिह्वामूलीयादि स्थानोंमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राणः

ष्ठितःसन्नेष प्राण एतद्गानं गीयते गीतिभावमापद्यते तस्मात्साम्नः प्रतिष्ठा वाक् । अन्ने प्रतिष्ठितो गीयत इत्यु हैकेऽन्ये खादुः । इह प्रतितिष्ठतीति युक्तम् । श्रानि-न्दितत्वादेकी पपक्षस्य विकल्पेन प्रतिष्ठागुणविज्ञानं कुर्याद् वाग्वा प्रतिष्ठाननं वेति ।। २७ ।। यह गान गाया जाता है अर्थात् गीतिभावको प्राप्त होता है, अतः वाक् सामकी प्रतिष्ठा है। यह अन्नमें प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है—ऐसा कोई-कोई—अन्य लोग कहते हैं। अतः यह इसमें प्रतिष्ठित है—ऐसा मानना उचित है। यह अन्य पुरुषोंका मत भी निर्दोष है, इसलिये विकल्पसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे अर्थात् वाक् प्रतिष्ठा है अयवा अन्न प्रतिष्ठा है—ऐसी दृष्टि करे।।२७॥

प्राग्गोपासकके लिये जपका विधान

एवं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म हस प्रका लिये जपकर्म विधितस्यते । यद्विज्ञानवतो जप जिस विज्ञान कर्ममें अधिक कर्मण्यधिकारस्तद्विज्ञानमुक्तम् । दिया गया ।

इस प्रकार प्राण-विज्ञानवान्के लिये जपकर्मका विधान इष्ट है। जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप-कर्ममें अधिकार है वह विज्ञान कह दिया गया।

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वे खलुः प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत् । असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो-मिष्टृतं गमयेति । स यदाहासतो मा सद्गमयेति मृत्युवी असत्सद्भृतं मृत्योमीभृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवेतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युवीं

१. अन्नके परिणामभूत शरीरमें।

तमो ज्योतिरमृतं मृत्योमीमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्ये-वैतदाह । मृत्योमीमृतं गमयेति नात्र तिरोहित-मिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नाद्य-मागायेत्तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तः स एष एवंविदुवृगातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायित तद्धेतल्लोकजिदेव न हैवालोक्य-ताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद् ।। २ = ।।

अब आगे पवमानोंका ही अभ्यारोह कहा जाता है। वह प्रस्तोता निइचय सामका ही प्रस्ताव (आरम्भ) करता है। जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्त्रोंको जपे—'असतो मा सद्गमय', 'तमसो मा ज्योतिर्गमय', 'मृत्योर्मामृतं गमय'। वह जिस समय कहता है—'सुफे असत्से सत्की ओर ले जाओ' यहाँ मृत्यु ही असत् है और अमृत सत् है। अतः वह यही कहता है कि मुभे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ अर्थात् मुभे अमर कर दो। जब कहता है-'मुभे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाओ' तो यहाँ मृत्यु ही अन्धकार है और अमृत ज्योति है यानी उसका यही कथन है कि मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ अर्थात् मुभे अमर कर दो। मुभे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ-इसमें तो कोई वात छिपी-सी है हो नहीं। इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये अन्नाद्यका आगान करे। उनका गान किये जानेपर यजमान वर माँगे और जिस भोगकी इच्छा हो उसे माँगे। वह यह इस प्रकार जाननेवाला उद्गाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कामना करता है उसीका आगान करता है। वह यह प्राणदर्शन लोकप्राप्तिका साधन है। जो इस प्रकार इस सामको जानता है उसे अलोक्यताकी आशा (प्रार्थना) तो है ही नहीं ॥ २८॥

१—'मुक्ते असत्से सत्की ओर ले जाओ', 'मुक्ते अन्धकारसे प्रकाशका ओर ले जाओ', 'मुक्ते मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले जाओ'।

अथानन्तरं यस्माचैवं विदुषा प्रयुज्यमानं देवभावायाभ्यारोह-फलं अपकर्म, अतस्तस्मात्तद्विधी यत इह । तस्य चोद्गीथसम्ब-न्यात्सर्वत्र प्राप्तौ पवमानानामिति वचनात् पत्रमानेषु त्रिष्वपि कर्त-व्यतायां प्राप्तायां पुनः काल-संकोचं करोति—स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति । स प्रस्तीता यत्र यस्मिन्काले साम प्रस्तुयात्प्रार्भेत तस्मन्काल एतानि जपेत ।

श्रस्य च जपकर्मण श्राख्या श्रभ्यारोह इति । श्राभिमुख्येना-रोहत्यनेन जपकर्मणैवंविद् देव-भावात्मानिवित्यभ्यारोहः । एता-नीति बहुवचनात्त्रीणि यज्वीष । द्वितीयानिर्देशाद् ब्राह्मणोत्पन्न-

इंसके पश्चात्, क्योंकि इस प्रकार जाननेवाले उपासकके द्वारा प्रयोग किया हआ अभ्यारोहफलवाला जपकर्म देवभावकी प्राप्ति करानेवाला है, इसलिये यहाँ उसका विधान किया जाता है। उदगीथसे सम्बन्ध होनेके कारण उसकी सर्वत्र प्राप्ति होनेपर 'पवमानानाम्' (पवमानोंके) इस वचनसे तीन पवमानोंमें ही उसकी प्राप्ति होती है-ऐसा प्राप्त होनेपर 'स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति' इस वाक्यसे श्रुति उसका पुन: कालसंकोच करती है। अर्थात् जिस समय वह प्रस्तोता सामका प्रस्ताव-प्रारम्भ करे उस कालमें इनका जप करे।

इस जपकर्मका 'अभ्यारोह' यह नाम है। इस जपकर्मके द्वारा इस प्रकार प्राणकी उपासना करनेवाला पुरुष अभिमुखतासे अपने देवभाव-को आरूड—प्राप्त हो जाता है, इस-लिये यह अभ्यारोह है। 'एतानि' यह बहुवचनान्त होनेके कारण ये तीन यजुर्मन्त्र हैं तथा 'एतानि' शब्दमें द्वितीयानिर्देश और इन मन्त्रोंके त्वाच्च यथ।पठित एव स्वरः प्रयोक्तव्यो न मान्त्रः । याज-मानं जपकर्म ।

एतानि तानि यज्ंषि— 'असतो मासद्गमयं 'तमसो मा ज्योति-र्गमय' 'मृत्योमीमृतं गमय' इति । मन्त्राणामर्थस्तिरोहितो भवतीति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं मन्त्रार्थम्—स मन्त्रो यदाह यदु-क्तवान्कोऽसावर्थः? इत्युच्यते---'असतो मा सद्गमय' इति मृत्यु-र्वा असत्-स्वाभाविककमंवि-ज्ञाने मृत्युरित्युच्येते, असद् श्चत्यन्ताधोभावहेतुत्वात् । सद-मृतम्-सच्छास्रीयकर्मविज्ञाने--अमरणहेतुत्वादमृतम् । तस्माद-सतो श्रसत्कर्मणोऽज्ञानाच मा मां सच्छास्त्रीयकर्मविज्ञाने गमय देव-भावसाधनात्मभावमापाद्येन्यर्थः।

ब्राह्मणभागजनित होनेके कारण इनमें इनके पाठके अनुसार ही स्वरका प्रयोग करना चाहिये, मान्त्रस्वरका नहीं। यह जपकर्म यजमानका है।

वे यजुर्मन्त्र ये हैं - 'असतो मा सद्गमय', 'तमसो मा ज्योतिर्गमय', 'मत्योमीमतं गमय' । मन्त्रोंका अर्थ गूढ़ होता है, इसलिये बाह्मण स्वयं ही इन मन्त्रोंके अर्थकी व्याख्या करता है। जिसे वह मनत्र कहता है, वह अर्थ क्या है ? सो बतलाया जाता है—'असतो मा सद्गमय' इस मन्त्रमें मृत्यु ही असत् है, स्वाभाविक कर्म और विज्ञानको मृत्यू कहते हैं। वह अत्यन्त अधो-गतिका हेत् होनेके कारण असत् है। सत् अमृत है, सत् शास्त्रीय कर्म और विज्ञानका नाम है, वह ग्रमरताका हेतु होनेके कारण अमृत है। अतः असत्—असत्कर्म अर्थात् . अज्ञानसे मुक्ते सत्-शास्त्रीय कर्म और विज्ञानको प्राप्त कराओ। अर्थात् देवभावके साधनभत आत्मभावकी प्राप्ति कराओ । यहाँ श्रुति वाक्यका

१. जहाँ मान्त्रस्वर विवक्षित होता है वह तृतीयासे निर्देश किया जाता है; जैसे—"उच्चै ऋ चा क्रियते" "उच्चै साम्ना" "उपांशु यज्जुषा" इत्यादि वाक्यों में कहा गया है। परंतु यहाँ 'एतानि' ऐसा द्वितीया विभक्तिका निर्देश है। इसिलये इस सनमें जपकर्मकी हो प्रतीति होती है, मान्त्रस्वरकी प्रतीति नहीं होती।

तत्र वाक्यार्थमाह-- अमृतं मा कुवित्येवैतदाहाति ।

तथा तमसी मा ज्योति-र्गामयेति । मृत्युर्वे तमः सर्व ञ्चज्ञानमावरणात्मकत्वात्तमःतदेव च मरणहेतुत्वानमृत्युः। ज्योति-रमृतं पूर्वोक्तांवपरीतं देवं स्व-रूपम् । प्रकाशात्मकत्वाज्ज्ञानं ज्योतिः, तद्वामृतमविनाशात्म-कत्वात्। तस्मात्तमसो मा ज्योति-र्गामयेति पूर्ववस्मृत्योमीमृतं गमयेत्यादि । अमृतं हा कुर्वि-स्येवैतदाह—देवं प्राजापत्यं फलभावमापादयेत्यर्थः ।

पूर्वो मन्त्रोऽसाधनस्यभावात् साधनभावमापादयेति । द्विती-यस्तु साधनभावाद्पि अज्ञान-रूपात् साध्यभावमापाद्येति । मृत्योर्मामृतं गमयेति पूर्वयोरेव मन्त्रयोः समुचितोऽर्थम्तृतीयेन

फलित अर्थ बतलाती है—'मुफे अमर करो' यही कहता है।

> तथा 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'— इस मन्त्रमें मृत्यु ही तम है; आवरणात्मक होनेके कारण सारा ही अंज्ञान तम है और वही मरणका हेतु होनेके कारण मृत्यु है। अमृत ज्योति है; वह पहले बतलाये हुए मृत्युसे विपरीत दैव-देवतासम्बन्धी स्वरूप है। प्रकाशस्वरूप होनेके कारण ज्ञान ही ज्योति है; वहाँ अवि-नाशात्मक होनेके कारण अमृत है। अतः 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' इसका अर्थ पूर्ववत् 'मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ'इत्यादि है[उक्त वाक्य-द्वारा जप करनेवाला] यही कहता है कि मुझे अमर करो अर्थात् मुझे देवता और प्रजापितसम्बन्धी फत प्राप्त कराओ ।

इनमें पहला मन्त्र 'मुझे असाधन-स्वभावसे साधनस्वभावको प्राप्त करो' ऐसा कहता है। दूसरा मन्त्र 'मुझे अज्ञानरूप साधनभावसे भी साध्य भावको प्राप्त करो'ऐसा कहता है। तथा 'मृत्योर्मामृतं गमय' इस तृतीय मन्त्रद्वारा पहले दोनों मन्त्रों-का ही समुचित अर्थ कहा गया है। मन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धार्थतेत्र । नात्र तृतीये मन्त्रे तिरोहितमन्त-हितमिनार्थरूपं पूर्वपोरित्र मन्त्र-योरस्ति, यथाश्रुत एवार्थः ।

याजमानमुद्गानं कृत्वा पवमा-नेषु त्रिषु, अथानन्तरं यानीतराणि शिष्टानि स्तोत्राणि तेष्वात्मने-ऽन्नाद्यमागायेत् प्राणविदुद्वाताप्राण भृतः प्राणवदेव । यस्मात्स एव उद्गातैवं प्राणं यथोक्तं वेत्ति, अतः प्राणवदेव तं कामं साधायितुं समर्थः। तस्याद्यजमानस्तेषु स्तो-त्रेषु प्रयुज्यमानेषु वरं वृणीत,यं कामं कामयेत तं कामं वरं वृणीत प्रार्थयेत । यस्मात्स एष एवंविदु-द्रातेति तस्माच्छब्दात्प्रागेव सम्बध्यते । आत्मने वा यजमा-नाय वा यं कामं कामयते इच्छ-त्युद्गाता तमागायत्यागानेन साधयति ।

एवं तावज्ज्ञानकमेभ्यां प्राणा-

त्मापत्तिरित्युक्तम् । तत्र नास्त्या-

इसिलिये इसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है। पूर्व दोनों मन्त्रोंके समान इस नृतीय मन्त्रमें कोई छिपा हुआ-सा अर्थका रूप नहीं है। इसका अर्थ यथाश्रुत (प्रसिद्धिके अनुसार) ही है।

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

तीन पवमान स्तोत्रोंमें यजमान-सम्बन्धी उद्गान कर इसके पश्चात् जो अवशिष्ट स्तोत्र हैं उनमें प्राणो-पासक उद्गाता प्राणभूत होकर प्राणके ही समान अपने लिये अन्ना-चका आगान करे; क्योंकि वह उद्गाता इस प्रकार उपयु क प्राणको जानता है, इसलिये प्राणके समान ही वह उस कामनाको सिद्ध करनेमें समर्थ है। अतः उन स्तोत्रोंका प्रयोग किये जानेपर यजमानको वर माँगना चाहिये। उसे जिस भोगकी इच्छा हो उसी भोगका वर माँगे; क्योंकि वह यह इस प्रकार जानने-वाला उद्गाता अपने यायजमानके लिये जिस भोगकी इच्छा करता है उसीका आगान कर सकता है अर्थात् आगानद्वारा उसे सिद्ध कर लेता है—इस वाक्यका [ 'तस्माद् तेषु वरं वृणीत' इस वाक्यके ] तस्माद् शब्दके पहले अन्वय होगा।

इस प्रकार यहाँतक यह बतलाया गया कि ज्ञान और कर्म दोनोंके समु-चयद्वारा प्राणात्मत्वकी प्राप्ति होती है। उसमें किसी आशङ्काकी शङ्कासम्भवः । अतः कर्मापाये प्राणापत्तिभैवति वा न वा ? इत्या-शङ्क्यते । तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थ-माह-तद्वैतल्लोकजिदेवेति। तद्व तदेतत्प्राणदर्शनं कर्मवियक्तं केत्रलमपि, लोकजिदेवेति लोक-साधनमेव। न ह एवालोक्यतायै अलोकाईत्वाय आशा आशंसनं प्रार्थनं नैवास्ति ह । न हि प्राणा-उत्पन्नात्माभिमानस्य तत्प्राप्त्याशंसनं सम्भवति । न हि ग्रामस्थः कदा ग्रामं प्राप्तुया-मित्यरण्यस्थ इवाशास्ते । अस-न्निकृष्टविषये ह्यनात्मन्याशंसनम्, तत्स्वात्मनि सम्भवति । तस्मान्नाशास्ति कदाचित्राणा-त्मभावं न प्रपद्येयमिति । कस्यैतत् ? य एवमेतत्साम

सम्भावना नहीं है। अतः अब यह शङ्का होती है कि कर्मके अभावमें [ केवल प्राणविज्ञानद्वारा ] प्राणा-त्मभावकी प्राप्ति होती है या नहीं ? इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये श्रुति कहती है-'तद्धैतल्लोकजिदेव' अर्थात् वह यह प्राणविज्ञान कर्मसे रहित अकेला होनेपर भी लोकजित्-लोक-प्राप्तिका साधन ही है। अलोक्यता अर्थात् लोकप्राप्तिकी अयोग्यताके लिये तो आशा—आशंसन अर्थात् प्रार्थना होती ही नहीं है। जिसे प्राणात्मामें आत्मत्वका अभिमान उत्पन्न हो गया है उसे उसकी प्राप्ति-की आशा होना सम्भव नहीं है; क्योंकि जो पुरुष गाँवमें मौजूद है वह वनस्थ पुरुषके समान 'मैं कब गाँवमें पहुँचूँगा'—ऐसी आशा नहीं करता। अपनेसे दूर रहनेवाली अनात्मवस्तुके लिये ही ऐसी स्राशा हो सकती है, अपने आत्माके लिये उसका होना सम्भव नहीं है। अतः वह 'कदाचित् मैं प्राणात्मभावको प्राप्त न होऊँ' ऐसी आशंसा नहीं करता।

यह फल किसे प्राप्त होता है ? जो इस प्रकार इस सामको अर्थात् ऊपर प्राणं यथोक्तं निर्धारितमहिमानं | निश्चित हुई महिमावाले यथोक्त प्राणको वेद--- अहमस्मि प्राण इन्द्रिय-विषयासङ्गैरासुरैः पाप्मभिरधर्प-णीयो विशुद्धः, वागादिपश्चकं च मदाश्रयत्वाद्ग्न्याद्यात्मरूपं स्वा-भाविकविज्ञानोत्थेन्द्रियविषयास-ङ्गजनितासुरपाप्मदोषवियुक्तं सर्व-भूतेषु च मदाश्रयान्नाद्योपयोग-वन्धनम्, श्रात्मा चाहं सर्वभृता-नामाङ्गिरसत्वात्, ऋग्यजुःसामो-द्रीथभूतायाश्च वाच आत्मा तद्व-याप्तेस्तन्निर्दर्तकत्वाच, मम साम्नो गीतिभावमापद्यमानस्य वाह्यं धनं भूषणं सौस्वयं ततोऽप्यान्तरं सौवण्यं लाचणिकं सौस्वर्यम्, गीतिभावमापद्यमानस्य कण्ठादिस्थानानि प्रतिष्ठा। एवं-गुणोऽहं पुत्तिकादिशरीरेषु कात्स्न्येन परिसमाप्तोऽमूत-त्वात्सर्वगतत्वाच-इति एवमभिमानाभिन्यक्ते वेदोपास्त इत्यर्थः ॥ २८ ॥

जानता है । 'मैं इन्द्रियोंके विषयोंकी आसक्तिरूप आसुर पापोंसे अधर्षणीय विशुद्ध प्राण हूँ । वागादि पाँच प्राण मेरे आश्रित होनेके कारण स्वाभा-विक विज्ञानजनित इन्द्रिय-विषया-सक्तिसे होनेवाले आसुर पापरूप दोषसे रहित अग्न्यादि देवतास्वरूप और समस्त भूतोंमें मेरे आश्रयसे अन्नाद्यके उपयोगके हेत् हैं। आङ्गि-रस होनेके कारण मैं समस्त भूतोंका आत्मा हुँ। ऋक्, यजुः, साम और उद्गीथरूपा वाणीका, उसमें व्याप्त और उसका निर्वर्तक होनेके कारण में आत्मा हैं। गीतिभावको प्राप्त हए मुक्त सामका सुस्वरता बाह्य धन यानी भूषण है और लाक्षणिक सुस्वरतारूप सुवर्णता उसकी अपेक्षा आन्तर धन है। गीतिभावको प्राप्त हए मेरी कण्ठादि स्थान प्रतिष्ठा हैं। ऐसे गुणोंवाला मैं असूर्त और सर्वगत होनेके कारण पुत्तिकादि शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त हूँ'-इस प्रकारका अभिमान उत्पन्न होनेतक जो प्राणको जानता अर्थात् उसकी उपासना करता है [ उसे उपर्युक्त फल मिलता है ] ॥ २८ ॥

> इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये त्तीयमुद्गीथबाह्मराम् ॥ ३॥

## चतुर्थ ब्राह्मण

#### ग्रन्थ-सम्बन्ध

ज्ञानकर्मभ्यां सम्रचिताभ्यां प्रजापतित्वप्राप्तिव्योख्याता केवल-प्राणद्शनेनच 'तद्वैतल्लोकजिदेव' इत्यादिना । प्रजापतेः फलभृतस्य सृष्टिस्थितिसंहारेषु जगतः स्वा-तन्त्रयादिविभृत्युपवर्णनेन ज्ञान-कमणोर्वेदिकयोः फलोत्कर्षो वर्ण-यितव्य इत्येवमर्थमारभ्यते । तेन च कर्मकाण्डविहितज्ञानकर्मस्तुतिः कृता भवेत्सामध्यात् । विवित्ततं त्वेतत् —सर्वमप्येत-ज्ज्ञानकमेफलं संसार एव,भया-रत्यादियुक्तत्वश्रवणात्,कार्यकरण त्तनणत्याच स्थूलव्यक्तानित्य-विषयत्वाच्चेति । ब्रह्मविद्यायाः केवलाया वश्यमाणाया मोत्तहेतु-

[ तृतीय ब्राह्मणमें ] समुच्चित ज्ञान और कर्मसे तथा 'तद्धेतल्लोक-जिदेव' इत्यादि वाक्यद्वारा केवल प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी प्राप्तिका व्याख्यान किया गया। अव उनके फलभूत प्रजापतिकी, जगत्की उत्पत्ति,स्थिति और संहार-में, स्वतन्त्रतारूप विभूतिका वर्णन करके वैदिक ज्ञान और कर्मके फलो-त्कर्षका वर्णन करना है, इसीलिये इस ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है। उस (फलोत्कर्षके वर्णन)से ही उसकी सामर्थ्यके कारण, कर्म-काण्डविहित ज्ञान और कर्मकी स्तुति हो जायगी।

कहना तो यह है कि यह ज्ञान और कर्मका सभी फल संसार ही है, क्योंकि इसका भय और अरति आदिसे युक्त होना सुना गया है, इसके अतिरिक्त यह कार्य-करणरूप है तथा स्थूल, व्यक्त और अनित्य-को विषय करनेवाला है। तथा अव कही जानेवाली केवल ब्रह्मविद्या मोक्षकी हेतु है—इस आगामी

ALARA SALARA

त्विमित्युत्तरार्थं चेति । न हि संसारिविषयात्साध्यसाधनादिभेदलत्तणाद् अविरक्तस्य आत्मैकत्व
ज्ञानिवषयेऽधिकारः, अतृपितस्येव
पाने । तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कपोंपवर्णनमुत्तरार्थम् । तथा च
वक्ष्यति—''तदेतत्पद्नीयमस्य''
( वृ० उ० १ । ४ । ७ ) ''तदेतत्प्रेयः पुत्रात्'' ( वृ० उ० १ ।
४ । ८ ) इत्यादि ।

विषयका प्रदर्शन करनेके लिये भी
यह कथन है। जिस प्रकार तृषाहीनकी जल पीनेमें प्रवृत्ति नहीं होती
उसी प्रकार जो साध्यसाधनादि भेदरूप सांसारिक विषयसे विरक्त नहीं
है उसका आत्माके एकत्वज्ञानरूप
विषयमें अधिकार नहीं है। अतः
ज्ञान और कर्मके फलोत्कर्षका
वर्णन आगेके विषय (ब्रह्मविद्या)के
लिये है। ऐसा ही श्रुति कहेगी भी—
"यह इसका प्राप्तन्य है", "यह
पुत्रसे अधिक प्रिय है" इत्यादि।

प्रजापतिके ग्रहंनामा होनेका कारगा ग्रौर उसकी इस प्रकार उपासना करनेका फल

आत्मैवेद्मग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्य-दात्मनोऽपर्यत्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहंनामा-भवत्तस्माद्प्येतर्द्धामन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाथान्य-न्नाम प्रत्र ते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्स-र्वान्पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुष ओषति ह वै स तं योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एवं वेद ॥ १ ॥

पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करनेपर अपनेसे भिन्न और कोई न देखा। उसने आरम्भमें 'अहमस्मि' ऐसा कहा, इसलिये वह 'अहम्' नामवाला हुआ। इसीसे अव भी पुकारे जानेपर पहले 'अयमहम्' ऐसा ही कहकर उसके पश्चात् अपना जो दूसरा नाम

१. में हूँ। २. यह में हूँ।

होता है वह बतलाता है; क्योंिक इस सबसे पूर्ववर्ती उस [ आत्मासंज्ञक प्रजापित ] ने समस्त पापोंको उधित—दग्ध कर दिया था इसिलये यह पुरुष हुआ। जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता है जो उससे पहले प्रजापित होना चाहता है।। १।।

श्रात्मैवात्मेति प्रजापतिः प्र-थमोऽण्डजः शरीर्यभिधीयते । वैदिकज्ञानकर्मफलभूतः स एव । किम् ? इदं शरीरभेदजातं तेन प्रजापतिशरीरेणाविभक्तम् । श्रा-त्मैवासीद्ग्रे प्राक्शरीरान्तरोत्प-चेः । स च पुरुषविधः पुरुप-प्रकारः शिरःपाण्यादिलक्तणो विराट् ।

स एव प्रथमः सम्भूतोऽनुवीक्ष्यान्वालोचनं कृत्वा, कोऽहं
किलचणो वास्मीति, नान्यद्वस्त्वन्तरम् श्रात्मनः प्राणिपण्डात्मकार्यकरणरूपान्न श्रपञ्यन्न
द्दर्श । केवलं त्वात्मानमेव
सर्वात्मानमपञ्चत् । तथा पूर्वजन्मश्रौतविज्ञानसंस्कृतः, सोऽहं
प्रजापतिः सर्वात्माहमस्मीत्यग्रे
व्याहरद्वचाहतवान् । ततस्तस्माद्यतः पूर्वज्ञानसंस्काराद्
श्रात्मानमेवाहमित्यभ्यधादग्रे

'आत्मैव'—यहाँ 'आत्मा' इस शब्दसे अण्डेसे उत्पन्न हुआ प्रथम शरीरी प्रजापित ही कहा जाता है। वही वैदिक ज्ञान और कर्मका फलभूत है। ऐसा क्यों है ? क्यों कि यह शरीरादि भेदसमुदाय उस प्रजापितके शरीरसे अभिन्न है। कारण, शरीरान्तरकी उत्पत्तिसे पूर्व आत्मा ही था। वह पुरुषविध—पुरुषकी तरह शिर एवं हाथ-पैर आदि लक्षणवाला विराट् पुरुष था। प्रथम उत्पन्न हुए उस प्रजापितने

अन्वीक्ष्य—अन्वालीचन कर 'मैं कौन हूँ और कैसे लक्षणोंवाला हूँ' इत्यादि रूपसे विचारकर अपने प्राण-समुदायरूप देहेन्द्रियसंघातसे भिन्न कोई और पदार्थं नहीं देखा। केवल अपनेको ही सर्वात्मरूपसे देखा तथा पूर्वजन्मके 'वह मैं सर्वात्मा प्रजापति हूँ' इस श्रौतविज्ञानजनित संस्कारसे युक्त होनेके कारण सबसे पहले "अहमस्मि" ऐसा कहा। इसीसे, क्योंकि पूर्वज्ञानके संस्कारसे उसने आरम्भमें अपनेको 'अहम्' ऐसा तस्मादहंनामाभवत् । तस्योपनि-षदहमिति श्रुतिप्रदर्शितमेव नाम वक्ष्यति ।

तस्माद्यस्मारकारणे प्रजापता-वेवं वृत्तं तस्मात्, तत्कार्यभृतेषु प्राणिषु एतहींतस्मिन्नपि काल श्रामन्त्रितः कस्त्वमित्युक्तः सन्नहमयमित्येवाग्र उक्त्या कारणात्माभिधानेन ग्रात्मान-मभिधायाग्रे पुनर्विशेषनामजिज्ञा-सवेऽथानन्तरं विशेषपिण्डाभि-धानं देवदत्तो यज्ञदत्तो वेति प्रत्रते कथयति यन्नामास्य विशेषपिण्डस्य मातापित्कृतं भवति तत्कथयति ।

स च प्रजापतिरतिकान्त-जन्मनि सम्यक्कर्मज्ञानभावनातु-ष्टानैः साधकावस्थायां यद्यस्मा-त्कर्मज्ञानभावनानुष्ठानैः प्रजा-पतित्वं प्रतिपित्स्नां पूर्वः प्रथमः सन् श्रस्मात्प्रजापतित्वप्रतिपित्सुः समुदायात्सर्वस्माद् आदौ औषद्-

कहा था, इसलिये वह अहंनामवाला हआ। उसका श्रुतिप्रदर्शित हो 'अहम्' यह नाम उपनिषद् आगे वतावेगी।

इसीसे, क्योंकि कारणरूप प्रजापतिमें यह वृत्तान्त घटित हुआ इसीलिये एर्ताह—इस समय भी उसके कार्यभूत जीवोंमें जब किसी-को 'तू कौन है' ऐसा कहकर पुकारा जाता है तो पहले 'यह मैं हैं इस प्रकार अपनेको कारणरूप नामसे बतलाकर फिर जो विशेष नामको जानना चाहता है उसे अपने विशेष शरीरका 'देवदत्त' या 'यज्ञदत्त' ऐसा कोई नाम बतलाता है अर्थात् जो नाम इसके विशेष पिण्डके माता-पिताका रखा हुआ होता है, उसे बतलाता है।

उस प्रजापतिने अपने पूर्वजन्म-में साधकावस्थामें सम्यक् कर्म और ज्ञानकी भावनाके अनुष्ठानोंद्वारा, इस कर्म और ज्ञानकी भावनाके अनुष्ठानोंसे प्रजापतित्वकी प्राप्तिकी इच्छावालोंसे पूर्ववर्ती अर्थात् पहला होनेके कारण,इस प्रजापतित्वप्राप्ति-की इच्छावाले सम्पूर्ण समुदायसे पूर्व दहत् । किम् ? श्रासङ्गाज्ञानलत्त-णान्सर्वान्पाप्मनः प्रजापतित्व-प्रतिवन्धकारणभ्तान् । यस्मा-देवं तस्मात्पुरुषः, पूर्वमौपदिति पुरुषः ।

यथायं प्रजापितरोपित्वा प्रति-वन्धकान्पाप्मनः सर्वान्पुरुपः प्रजापितरभवत्, एवमन्योऽपि ज्ञानकर्मभावनानुष्टानविद्धना केवलं ज्ञानवलाद्धौपित भस्मी-करोति ह वै स तमः कम् १ यो-ऽस्माद्विदुषः पूर्वः प्रथमः प्रजा-पतिर्वुभूपित भिवतिमिच्छति तमित्यर्थः । तं दर्शयिति य एवं वेदेति । सामध्यीज्ञ्ञानभावना-प्रकर्पवान् ।

नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रति-

पिप्सा, एवंविदा चेद्द्यते ।

नेष दोषः, ज्ञानभावनोत्कर्षा-भावात्प्रथमं प्रजापातत्वप्रतिपच्य-भावमात्रत्वाद्दाहस्य । उत्कृष्ट-

उषन—दग्ध कर दिया था; किसे?— प्रजापतित्वके प्रतिबन्धक कारणरूप अभिनिवेश और अज्ञानादि सम्पूर्ण पापोंको। क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिये यह'पुरुष'हुआ। पूर्वमें ओषण किया, इसलिये 'पुरुष' कहलाया।

जिस प्रकार यह प्रजापित सम्पूर्ण प्रतिवन्धक पापोंका ओषण करके पुरुषरूप प्रजापित हुआ उसी प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्मकी भावनाके अनुष्ठानरूप अग्निसे अथवा केवल ज्ञानबलसे उसका ओषण करता है—उसे भस्म कर देता है, किसे ? जो इस विद्वान्से पहले प्रजापित होना चाहता है उसको—ऐसा इसका तात्पर्य है। उस (विद्वान्) को श्रुति दिखलाती है—जो इस प्रकार जानता (उपासना करता) है। उसकी सामर्थ्यसे जाना जाता है कि वह ज्ञानभावना-में वढ़ा-चढ़ा होता है।

शङ्का—यदि वह इस प्रकार उपासना करनेवालेसे दग्ध करदिया जाता है तब तो प्रजापतित्वप्राप्ति-की इच्छा अनर्थकी ही हेतु है।

तिपत्त्य- है; क्योंकि ज्ञानभावनाके उत्कर्षका अभाव होनेके कारण पहले प्रजा-उत्कृष्ट- पतित्व प्राप्त न कर सकना ही उसका साधनः प्रथमं प्रजापितत्वं
प्राप्तुवन् न्यूनसाधनो न प्राप्नोतीति, स तं दहतीत्युच्यते । न
पुनः प्रत्यक्षमुत्कृष्टसाधनेन इतरो
दह्यते । यथा लोके आजिस्तां
यः प्रथममाजिम्रपर्भित तेनेतरे
दग्धा इवापहृतसामर्थ्या भवन्ति
तद्वत् ॥ १ ॥

दाह है। तात्पर्य यह है कि जो उत्कृष्ट साधनवाला होता है वह पहले प्रजापितत्व प्राप्त करता है और न्यून साधनवाला प्राप्त नहीं करता; अतः वह उसे भस्म कर देता है-ऐसा कहा गया है। उत्कृष्ट साधनवाला अपनेसे भिन्न-न्यून साधनवालेको साक्षात् जला ही डालता हो-ऐसी वात नहीं है। जिस प्रकार लोकमें किसी मर्यादातक दौड़कर जानेवालोंमें जो पहले मर्यादापर पहुँचता है उसके द्वारा दूसरे लोग दग्ध-से होकर अपहृतसामर्थ्य—हतोत्साह हो जाते हैं, उसीं प्रकार यहाँ समभना चाहिये॥१॥

प्रजापतिका भय ग्रौर विचारद्वारा उसकी निवृत्ति

यदिदं तुष्ट्षितं कर्मकारण्ड- यहाँ जिस् काण्डविहित की स्तुति व सांसारिक वि इस बातको कहती है—

यहाँ जिस प्रजापितत्वरूप कर्म-काण्डविहित ज्ञान और कर्मके फल-की स्तुति करनी अभीष्ट है वह सांसारिक विषयसे बाहर नहीं है— इस बातको दिखानेके लिये श्रुति कहती है—

सोऽबिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षां चके यन्मद्न्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं वीयाय कस्माद्धचभेष्यद् द्वितीयाद्वे भयं भवति ॥२॥

वह भयभीत हो गया। इसीसे अकेला पुरुष भय मानता है। उसने यह विचार किया 'यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूँ ?' तभी उसका भय निवृत्त हो गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ ? क्योंकि भय तो दूसरेसे ही होता है।। २॥

सोऽविभेत्स प्रजापतिर्योऽयं प्रथमः शरीरी पुरुपविधो व्या-रुयातः। सोऽविभेद्धीतवानस्म-दादिवदेवेत्याह । यस्मादयं पुरुषविधः शरीरकरणवान् आत्म-नाशविपरीतदर्शनवस्वाद् अवि-भेत, तस्मात्तत्सामान्याद्यत्वे-ऽप्येकाकी विभेति। किञ्चा-स्मदादिवदेव भयहेतुविपरीतदर्श-नापनोदकारणं यथाभूतात्मदर्श-नम् । सोऽयं प्रजापतिशीचामी-त्तणं चक्रे कृतवान्ह । कथम् ? इत्याह—यद्यस्मान्मत्तोऽन्यदा-वस्त्वन्तरं त्मव्यति रेकेण प्रतिद्वन्द्वीभृतं नास्ति, तस्मिन्ना-त्मविनाशहेत्वभावे कस्मान्त एव यथा-विभेमीति। तत भूतात्मद्र्यनाद्स्य प्रजापतेर्भयं विस्पष्टमपगतवत् । बीयाय

वह भयभीत हो गया। अर्थात् वह प्रजापति, जिसकी पुरुषाकार प्रथम शरीरीके रूपमें व्याख्या की गयी है, हमारे समान ही भयभीत हो गया-ऐसा श्रुति कहती है। क्योंकि यह पुरुषविध शरीरेन्द्रिय-वान् प्रजापति आत्मनाशरूप विप-रीत ज्ञानवाला होनेके कारण डर गया था, इसलिये उससे समानता होनेके कारण आज भी अकेला होनेपर पुरुष डरता है। इसके सिवा हमारे समान ही प्रजापतिके भी भयके हेतुभूत विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिका कारण यथार्थ आत्म-ज्ञान ही हुआ। उस इस प्रजापतिने ईक्षा—ईक्षण (विचार) किया। किस प्रकार विचार किया? सो श्रुति बतलाती है—यदि इस मेरेसे भिन्न अर्थात् आत्माके सिवा इसका प्रतिद्वन्द्वी कोई और पदार्थ नहीं है, तो उस आत्मनाशक कारणके अभावमें मैं किससे डरता हूँ ? उसीसे यानी उस यथार्थ आत्म-दर्शनसे ही इस प्रजापतिका भय विगत-विस्पष्टतया निवृत्त गया।

तस्य प्रजापतेर्यद्भयं तत्केवला-विद्यानिमित्तमेव परमार्थदर्शने-ऽ**नुपपन्न**मित्याह−कस्माद्वचभेष्यत् किमित्यसा भीतवान्परमार्थनि-रूपणायां भयमनुपपन्नमेवेत्यभि-प्रायः । यस्माद् द्वितीयाद्वस्त्व-न्तराद्वे भयं भवति । द्वितीयं च वस्त्वन्तरमविद्याप्रत्युपस्थापित-मेव; न ह्यदृश्यमानं द्वितीयं भयजन्मनो हेतुः ''तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" (ईशा०७) इति मन्त्रवर्णात्। यच्चैकत्वदर्शनेन भयमपनुनोद तद्युक्तम् । कस्मात् ? द्वितीया-द्वस्त्वन्तराहै भयं भवति, तदेक-त्वदर्शनेन द्वितीयदर्शनमपनी-तिमिति नास्ति यतः।

उस प्रजापतिको जो भय था वह केवल अविद्याके ही कारण था, परमार्थज्ञान होनेपर उसका होना असम्भव था, यही वात श्रुति कहती है—'वह क्यों डरा?'—इसका वया कारण है कि उसे भय हुआ ? तात्पर्य यह है कि परमार्थतः विचार किया जाय तो उसे भय होना अयुक्त ही है; क्योंकि भय तो दूसरे-से हो होता है। और [ आत्मासे भिन्न ] दूसरी वस्तु तो अविद्या-द्वारा प्रस्तुत की हुई ही है; क्योंकि न दीखनेवाली कोई दूसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिका कारण नहीं हो सकती: जैसा कि "उस अवस्थामें निरन्तर एकत्वदर्शन करनेवाले पृरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?" इस मन्त्रसे सिद्ध होता है। प्रजापतिने जो एकत्व-दर्शनके द्वारा अपने भयको निवृत्त किया सो उचित ही है। क्यों उचित है ? क्योंकि द्वितीय यानी अन्य वस्तुसे ही भय होता है। वह द्वितीयदर्शन आत्माके एकत्वदर्शन-से निवृत्त हो गया; क्योंकि वास्तव-में द्वितीय है नहीं।

१. यदि कोई कहे कि प्रजापितका भय विराट् पुरुषके साथ एकत्वज्ञानसे ही निवृत्त हुआ था, अद्वैतदृष्टिके कारण नहीं—तो इसका उत्तर श्रुति आगेके वाक्यसे देती है।

अत्र चोदयन्ति-कृतः प्रजा-। पतेरेकत्वदर्शनं जातम् ? वास्मै उपदिदेश ? अथानुपदि-ष्टमेव प्रादुरभूत्, अस्मदादेराप तथा प्रसङ्गः । अथ जन्मान्तर-कृतसंस्कारहेतुकम्, एकत्वदशे-नानर्थक्यप्रसङ्गः । यथा प्रजा-पतेरतिकान्तजनमावस्थस्य एक-त्वद्र्ञानं विद्यमानमप्यविद्याबन्ध-कारणं नापनिन्ये, यतः अविद्या-संयुक्त एवायं जातोऽविभेत्, एवं सर्वेपामेकत्वदर्शनानर्थक्यं प्राप्नोति । अन्त्यमेव निवर्तक-मिति चेन्न, पूर्ववत्युनः प्रसङ्गे-तस्मादनर्थ-नानैकान्त्यात् । कमेवैकत्वदर्शनमिति । नैष दोपः, उत्कृष्टहेतूद्भव-

त्वाल्लोकवत् । यथा पुण्यकर्मी-

यहाँ यह शङ्का करते हैं कि एकत्वज्ञान प्रजापतिको किससे हुआ ? उसे किसने उपदेश किया था ? अथवा बिना उपदेशके ही उसका प्रादुर्भाव हो गया, तब तो हमारे लिये भी वैसा ही प्रसङ्ग हो सकता है। यदि उसे जन्मान्तरकृत संस्कारसे होनेवाला माना जाय तो एकत्वदर्शनकी व्यर्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होता है। अर्थात् जिस प्रकार अपने पूर्वजन्ममें स्थित प्रजा-पतिके एकत्वदर्शनने विद्यमान रहनेपर भी अविद्यारूप बन्धनके कारणकी निवृत्ति नहीं की—क्योंकि अविद्यासंयुक्त उत्पन्न होनेके कारण ही उसे भय हुआ था—इसी प्रकार सभीके एकत्वदर्शनकी व्यर्थता प्राप्त होती है। यदि कहो कि सबके अन्तमें होनेवाला एकत्वज्ञान ही अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला होता है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि पूर्ववत् पुनः प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर उसका अव्यभिचारितव नहीं रह सकेगा अतः एकत्वदर्शन व्यर्थं ही है।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि व्यवहारमें अन्य लोगोंके समान प्रजापतिका जन्म उत्कृष्ट हेतुसे हुआ है। जिस प्रकार पुण्य- द्भवैविविक्तैः कार्यकरणैः संयुक्ते जन्मनि सति प्रजामेधास्मृतिवै-शारद्यं दृष्टम्, तथा प्रजापतेः धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यविपरीतहेतु-सर्वपाप्मदाहात् विशुद्धैः कार्य-करणेः संयुक्त मुत्कृष्टं जन्म, तदु-द्भवं चानुपदिष्टमेव युक्तमेकत्व-दर्शनं प्रजापतेः। तथा स्मृति:—"ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः। ऐश्वयं चैव धर्मश्र सहसिद्धं चतुष्टयम् ॥" इति ।

सहसिद्धत्वे भयानुवपत्तिरिति चेत् । न ह्यादित्येन सह तम उदेति ।

न, अन्यानुपदिष्टार्थत्वात्सह-

#### सिद्धवाक्यस्य।

श्रद्धातात्पर्यप्रणिपातादीनाम् श्रहेतुत्वमिति चेत् स्यान्मतम् ' 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः कर्मोंसे प्राप्त हुए पवित्र देह और इन्द्रियोंसे युक्त जन्म होनेपर बुद्धि. मेधाशक्ति और स्मृतिकी विशदता देखी जाती है उसी प्रकार धर्म, ज्ञान. वैराग्य और ऐश्वर्यके विपरीत अधर्मादिके कारण होने-वाले समस्त पापोंका दाह हो जाने-से प्रजापतिका विशुद्ध देह और इन्द्रियोंसे युक्त उत्कृष्ट जन्म है. उससे होनेवाला प्रजापतिका एक-त्वदर्शन भी बिना उपदेश किया हुआ ही है ऐसा मानना युक्तिसङ्गत ही है। ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है—''जिस जगत्पतिका निरंक्श ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म-ये चारों सहसिद्ध (जन्म-सिद्ध ) हैं" इत्यादि ।

ALLES ALLES ALLES

शङ्का-िकंतु इनके सहिसद्ध होने-पर उसे भय होना अनुपपन्न है, सूर्यंके साथ अन्धकारका उदय नहीं हो सकता।

समाधान—ऐसा मत कहो; क्योंकि इस सहसिद्धवाक्यका तात्पर्य उसके ज्ञानको इसके द्वारा अनुपदिष्ट बतलानेमें है।

शङ्का-यदि ऐसा माना जायगा तो श्रद्धा, तत्परता एवं प्रणिपातादि-की ज्ञानोत्पत्तिमें अहेतुता प्राप्त होगी। अर्थात् --यदि प्रजापतिके समान संयतेन्द्रियः" (गीता ४।३९) "तद्विद्धि प्रणिपातेन" ( गीता ४ । ३४ ) इत्येवमादीनां श्रुति-स्मृतिविहितानां ज्ञानहेतूनाम-हेतुत्वम् ,प्रजापतिरिव जन्मान्तरः कृतधर्महेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत् ? नः निमित्तविकलपसमुचयगुण-वदगुणवन्वभेदोपपत्तेः। लोके हि नेमित्तिकानां कार्याणां निमित्त-भेदोऽनेकधा विकल्प्यते । तथा निमित्तसमुचयः। तेषां च विक-न्पितानां समुचितानां च पुनर्पुण-वदगुणवत्त्वकृतो भेदो भवति । तद्यथा-रूपज्ञान एव तावन्नैमित्तिके कार्य-तमसि विनालोकेन चन्न-रूपसन्निकर्पो नक्तश्चराणां रूप-ज्ञाने निमित्तं भवति । मन एव केवलं रूपज्ञाननिमित्तं योगिनाम्। अस्माकं तु सन्निकर्पालोकाभ्यां सह तथादित्यचन्द्राद्यालोकभेदैः समुचिता निमित्तभेदा भवन्ति।

जन्मान्तरकृत धर्म ही ज्ञानका हेतु होगा तो ''जितेन्द्रिय एवं तत्पर श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानलाभ करता है'' ''उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानो'' इत्यादि प्रकारके श्रुति-स्मृतिवाक्योंद्वारा विहित ज्ञानके हेतुओंकी अहेतुता प्राप्त होगी।

23222222222

समाधान-ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि निमित्तोंके विकल्प,समुच्चय, गुणवत्त्व, अगुणवत्त्व—ऐसे भेद हो सकते हैं। लोकमें निमित्तसे होने-वाले कार्योंके निमित्तका भेद अनेक प्रकारसे विकल्पित किया जाता है। इसी प्रकार निमित्तका समुच्चय भी अनेक प्रकारसे होता है। उन विकल्पित और सम्चिनत हेतुओंका भी गुणवत्त्व और अगुणवत्त्वके कारणः भेद होता है। सो इस प्रकार है-पहले नैमित्तिक कार्यभूत रूपज्ञान-में ही [निमित्त-भेद यों है—] निशाचरोंको बिना प्रकाशके अन्ध-कारमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका संनिकर्ष रूपज्ञानमें कारण होता है, योगियोंका मन ही रूपज्ञानमें हेतु है तथा हमें चक्षुःसंनिकर्ष और प्रकाश दोनोंके होनेपर रूपज्ञान होता है। इसी प्रकार सूर्य और चन्द्र आदि भिन्त-भिन्त भेदसे प्रकाशोंके

तथा आलोकविशेषगुणवद्गुण-

### वत्त्वेन भेदाः स्युः।

एवमेव आत्मैकत्वज्ञानेऽपि कचिजनमान्तरकृतं कर्म निमित्तं भवति, यथा प्रजापतेः । क्वचि-त्तपो निमित्तम्, "तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व'' (तै० उ० ३। २। १) इति श्रुतेः। कचित्"श्राचाय-वान्पुरुषो वेद" (छा० उ० ६। १४।२)''श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्'' (गीता ४। ३९) "ति इदि प्रणिपातेन" (गीता ४। ३४) ''त्राचार्याद्वैव'' (ञ्चा०उ०४।९। ३) ''द्रष्टच्यः श्रोतच्यः'' (वृ० उ० २ । ४ । १ ) इत्यादिश्रुति-स्मृतिभ्य एकान्तज्ञानलाभनिमि-त्तत्वं श्रद्धाप्रभृतीनाम् श्रधर्मादि-निमित्तवियोगहेतुत्वात् । वेदान्त-श्रवणमनननिदिध्यासनानां साज्ञाज्ज्ञेयविषयत्त्रात् । पापादि-प्रतिबन्धच्चये चात्ममनसोभू ता-र्थज्ञाननिमित्तस्वाभाव्यात् । तस्मा-दहेत्रत्वं न जातु ज्ञानस्य श्रद्धा-श्रणिपातादीनामिति ॥ २॥

निमित्तोंका समुच्चय होता है तथा प्रकाशविशेषोंके गुणवान् या गुण-हीन होनेसे भी निमित्तोंके भेद हो जाते हैं।

CALALALACAR (PROPERTALACAR

इसी प्रकार आत्मैकत्वज्ञानमें भी कहीं जन्मान्तरकृत कर्म निमित्त होता है, जैसा कि प्रजापतिका; कहीं तप निमित्त है, जैसा कि "तप-से ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करो" इस श्रतिसे सिद्ध होता है और कहीं "आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है", "श्रद्धावान् पुरुष ज्ञान-लाभ करता है", "उसे प्रणिपात करके जानो", "आचार्यके द्वारा ही [विद्या स्थिरताको प्राप्त होती है ]" एवं "यह आत्मा द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है" इत्यादि श्रुति-स्मृतियों-के अनुसार श्रद्धाप्रभृति, अधर्मादिके हेत्ओंकी निवृत्तिके कारण होनेसे ज्ञानलाभके नियत निमित्त हैं। वेदान्तके श्रवण, मनन और निदि-ध्यासन तो साक्षात् ज्ञेय वस्तु (ब्रह्म) को ही विषय करनेवाले हैं तथा पापादि प्रतिबन्धका क्षय होनेपर आत्मा और मनका भी परमार्थज्ञानमें निमित्त स्वाभाविक है; इसलिये श्रद्धा और प्रणिपातादिका ज्ञानकी उत्पत्तिमें अहेतत्व कभी नहीं हो सकता ॥२॥

## प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति

इतश्च संसारविषय एव प्रजा- प्रजापितत्व इसलिये भी पतित्वम्, यतः । संसारका ही विषय है, क्योंकि—

स वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय-मैच्छत्। स हैतावानास यथा स्त्रीपुमा दसो सम्परिष्वक्ती स इममेवात्मानं द्वे धापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धवृगळिमव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्कय-स्तस्माद्यमाकाद्याः स्त्रिया पूर्यत एव ता दसमभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥ ३॥

वह रममाण नहीं हुआ। इसीसे एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता। उसने दूसरेकी इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिक्षित स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परिमाणवाला हो गया। उसने इस अपने देहको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला। उससे पित और पत्नी हुए। इसलिये यह शरीर अर्द्धवृगल (द्विदल अन्नके एक दल) के समान है—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा। इसिलये यह [पुरुषार्द्ध] आकाश स्त्रीसे पूर्ण होता है। वह उस (स्त्री) से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं।। ३।।

स प्रजापतिर्वे नैव रेमे रितं नान्वभवत्, श्रय्रत्याविष्टोऽभूदि-त्यर्थः, श्रम्मदादिवदेव यतः, इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादि-धर्मवत्त्वादेकाकी न रमते रितं नानुभवति। रितनिमेष्टार्थसंयोगजा

वह प्रजापित रममाण नहीं हुआ—उसने रितका अनुभव नहीं किया अर्थात् वह हमारे ही समान अरितसे भर गया। क्योंकि ऐसा हुआ इसिलये इस समय भी एका-कित्वादि धर्मवान् होनेसे पुरुष अकेले में नहीं रमता—रितका अनुभव नहीं करता। इष्टविषयके मंयोगसे

क्रीडा, तत्प्रसङ्गिन इष्टवियोगा-

न्मनस्याकुलीभावोऽरतिरित्युच्यते।

स तस्या अरतेरपनोदाय द्वितीयम् अरत्यपघातसमर्थं स्त्रीवस्त्वैच्छद्गृद्धिमकरोत् । तस्य चैवं
स्त्रीविषयं गृध्यतः स्त्रिया परिव्वक्तस्येवात्मनो भावो बभूव ।
स तेन सत्येष्मुत्वाद् एतावानेतत्परिमाण आस बभूव ह ।

किंपरिमाणः ? इत्याह—यथा लोके स्त्रीपुमांसौ श्ररत्यपनोदाय सम्परिष्वक्तौ यत्परिमाणौ स्यातां तथा तत्परिमाणौ बभूवेत्यर्थः । स तथा तत्परिमाणमेव इममात्मानं द्रेथा द्विप्रकारमपातयत्पातितवान् इममेवेत्यवधारणं मूलकारणादि-राजो विशेषणार्थम् । न चीरस्य सर्वोपमर्देन दिधिभावापित्तविद्वराट् सर्वोपमर्देनेतावानासः किं होनेवाली क्रीडाका नाम रित है, उसमें आसक्त पुरुषके मनसे इष्ट वस्तुका वियोग होनेपर जो व्या-कुलता होती है उसे अरित कहते हैं।

उस अरितकी निवृत्तिके लिये उसने अरितका नाश करनेमें समर्थं दूसरी वस्तु—श्लीकी इच्छा यानी अभिलाषा की। इस प्रकार श्ली-विषयक इच्छा करनेपर उसे अपने देहका श्लीसे आलिङ्गित हुएके समान भाव हो गया। सत्यसंकल्प होनेके कारण वह उस भावसे इतना अर्थात् ऐसे ही परिमाणवाला हो गया।

किस परिमाणवाला हो गया ?
सो श्रुति बतलाती है- जिस प्रकार
लोकमें स्त्री और पुरुष अरितकी
निवृत्तिके लिये परस्पर आलिङ्गित
होते हैं, वे जिस परिमाणवाले होते
हैं उसी परिमाणवाला वह हो गयाऐसा इसका तात्पर्य है। उसने वैसे—
उस परिमाणवाले अपने इस देहको
ही द्वे घा—दो प्रकारसे पतित किया।
'इमम् एव' (इस देहको ही) इस
प्रकार निश्चय करना मूल कारणसे
विराट्की विशेषता बतलानेके लिये
है। दूधके सारे स्वरूपका नाश करके
होनेवाली दिधिभावकी प्राप्तिके समान
विराट् अपने पूर्ववर्ती सारे स्वरूपका

तर्हि ? त्रात्मना व्यवस्थितस्यैव । विशाजः सत्यसंकल्पत्वादात्मव्य-तिरिक्तं स्त्रीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं शरीरान्तरं वभूव । स एव च विराट्तथाभूतः स हैतावानासेति

सामानाधिकरण्यात् । ततस्तस्मात्पातनात्पतिश्च पत्नी चामवतामिति द्रम्यत्योनिर्वचनं लीकिकयोः । अत एव तस्मात, यस्मादात्मन एवार्घः पृथग्भृतो येयं स्त्री, तस्मादिदं शरीरमात्म-नोऽर्घवृगलमधं च तद् वृगलं विद्लं च तद्धं दृगलम् अर्धविदल-मिवेत्यर्थः । प्रावस्त्रयुद्धहनात्क-स्यार्धवृगलम् ? इत्युच्यते—स्व अात्मन इति । एवमाह स्मोक्त-वान्किल याज्ञवल्कयः, यज्ञस्य वस्को वक्ता यज्ञवस्कस्तस्यापत्यं याज्ञवल्क्यो दैवरातिरित्यर्थः । ब्रह्मणो वापत्यम् ।

तिरोभाव करके ऐसा नहीं हुआ ? तो फिर किस प्रकार हुआ । अपने स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही विराट्-के सत्यसंकल्प होनेके कारण उसके उस शरीरसे भिन्न परस्पर आलि-क्तित हुए स्त्री-पुरुषोंके परिमाणवाला एक देहान्तर हो गया; क्योंकि वहीं पूर्वरूपमें स्थित विराट् था और वहीं ऐसा हो गया—इस प्रकार यहाँ [विराट्के वाचक] 'स' का 'एता-वान्' से सामानाधिकरण्य है ।

उससे—उस द्रिधा पातनसे पति और पत्नी हुए--यह लौकिक पति-पत्नियों [ के पति-पत्नी नाम ] का निर्वचन किया गया है। इसीसे, क्योंकि यह जो स्त्री है शरीरका ही पृथम्भूत अर्धभाग है, इसलिये यह शरीर आत्माका अर्धवृगल है। जो अर्ध ( आधा ) हो और वृगल--विदल हो उसे अर्घवृगल (दो दलों-मेंसे एक दल) कहते हैं अर्थात्— अर्घविदल-सा है। किंतु स्त्रीसे विवाह करनेसे पूर्व यह किसका अर्धवृगल होता है, सो श्रुति वतलाती है-स्व अर्थात् अपना ही —ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क्यने कहा है। यज्ञका वल्क-वक्ता यज्ञवल्क कहलाता है, उसका पुत्र याज्ञवल्क्य अर्थात् दैवराति अथवा ब्रह्माका पुत्र याज्ञवल्क्य।

यस्माद्यं पुरुषार्थं आकाशः स्त्र्यर्थशून्यः पुनरुद्वहनात्तस्मा-त्पूर्यते स्त्र्यर्थेन, पुनः सम्पुटी-करणेनेव विद्लार्थः । तां स प्रजापतिमन्वाख्यः शतरूपाख्या-मात्मनो दुहितरं पत्नीत्वेन कश्पितां समभवन्मेथुनमुपगत-वान् । ततस्तस्मात्तदुपगमनाद् मनुष्या श्रजायन्तोत्पन्नाः ॥३॥ क्योंकि यह पुरुषार्ध आकाश स्त्र्यधंसे शून्य है, इसलिये पुनः विवाह करनेपर यह स्त्र्यधंसे पूर्ण होता है, जिस प्रकार कि विदलार्ध पुनः सम्पुटित कर दिये जानेपर। तब वह मनुसंज्ञक प्रजापित अपनी पत्नीरूप कल्पना की हुई उस अपनी ही शतरूपा नामकी कन्यासे संयुक्त हुआ अर्थात् मेथुनधर्ममें प्रवृत्त हुग्रा। उस मैथुनकी प्रवृत्तिसे मनुष्य उत्पन्न हुए।।३॥

## मिथुनके द्वारा गवादि प्रपञ्चकी सृष्टि

सो हेयमीक्षाश्चक्रे कथं नु मात्मन एव जनिय-त्वा सम्भवति हन्त तिरोऽसानीति सा गौरभवहषभ इत-रस्ताः समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वडवेतराभवद-श्ववृष इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्ताः समेवाभव-तत एकशफमजायताजेतराभवद्वस्त इतरोऽविरितरा मेष इतरस्ताः समेवाभवत्ततोऽजावयोऽजायन्तैवमेव यदिदं किश्च मिथुनमा पिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमस्रजत । ४।

उस [ शतरूपा ] ने यह विचार किया कि 'अपनेहीसे उत्पन्न करके यह मुभसे क्यों समागम करता है ? अच्छा, मैं छिप जाऊँ, अतः वह गौ हो गयी, तो दूसरा यानी मनु वृषभ होकर उससे सम्भोग करने लगा, इससे गाय-बैल उत्पन्न हुए। तब वह घोड़ी हो गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया, फिर वह गर्दभी हो गयी और मनु गर्दभ हो गया और उससे सन्भोग करने लगा। इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। तदनन्तर शतरूपा बकरी हो गयी और मनु वकरा हो गया। फिर वह भेड़ हो गयी और मनु वकरा हो गया। फिर वह भेड़ हो गयी और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और भेड़ोंकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने। मथुन (स्नी-पुरुष-रूप जोड़े) हैं उन सभीकी उन्होंने रचना कर डाली।। ४॥

सा शतरूपा उ ह इयं सेयं
दुहित्गमने स्मातं प्रतिपेधमनुस्मरन्तीत्ताश्चके । कथं न्विद्मकृत्यं यन्मा मामात्मन एव जनयित्वोत्पाद्य सम्भवत्युपगच्छति ।
यद्यप्ययं निर्घुणोऽहं हन्तेदानीं
तिरोऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता भवानि । इत्येवमीक्षित्वासौ गौरभवत् । उत्पाद्यप्राणिकमीभश्चोद्यमानायाः पुनःपुनः सैव
मितः शतरूपाया मनोश्चाभवत् ।
ततश्च ऋषभ इतरः । तां समेवाभवदित्यादि पूर्ववत् । ततः
गावोऽजायन्त ।

तथा वडवेतराभवदश्ववृष इतरः। तथा गर्दभीतरा गर्दभ इतरः। तत्र वडवाश्ववृषादीनां सङ्गमात्तत एकशक्रमेकखुरम् अश्वा-श्वतरगर्दभाष्ट्यं त्रयमजायत।

वह यह शतरूपा स्मृतिके कन्यागमनसम्बन्धी प्रतिषेधवाक्यको स्मरण कर यह विचार करने लगी। यह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता है जो मुभे अपनेहीसे उत्पन्नकर मेरे साथ सम्भोग करता है। यद्यपि यह तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जाती हुँ - जात्यन्तररूपसे अपनेको छिपाये लेती हुँ। ऐसा विचारकर वह गौ हो गयी। किंतु उत्पन्न किये जाने योग्य प्राणियोंके कर्मोंसे प्रेरित हुई शतरूपाकी और मन्की भी पुन:-पुन: वैसी ही मित होती रही। अतः मन् वृषभ हो गया और पूर्व-वत् उसके साथ समागम करने लगा। उससे गाय-बैल उत्पन्न हए।

फिर शतरूपा घोड़ी हो गयी और मन् अश्वश्रेष्ठ तथा उसके पश्चात् वह गर्दभी हो गयी और मन् गर्दभ। तव उन घोड़ी और अश्वश्रेष्टादिके समागमसे घोड़ा, खच्चर ग्रौर गधा—ये तीन एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। तथा अजेतराभवद्वस्तश्काग इतरः, तथाअविरितरा मेप इतरः, तां समेवाभवत्। तां तामिति वीप्सा। तामजां तामिवंचेतिस-मभवदेवेत्यर्थः। ततोऽजाश्चावय-श्वाजावयोऽजायन्त। एवमेव यदिदं किश्च यत्किश्चदं मिथुनं स्त्रीपुंस-लवणं द्वन्द्वम्, आ पिपीतिका-भ्यः पिपीतिकाभिः सहानेनेव-न्यायेन तत्सर्वमसृजत जगत्सु-ष्टवान्।। ४।। इसी प्रकार शतरूपा बकरी हो
गयी और मनु बकरा तथा वह भेड़
हो गयी और मनु भेड़ा हो गया
और उससे समागम करने लगा।
यहाँ 'ताम्' शब्दकी 'तां ताम्' ऐसी
द्विरुक्ति समभनी चाहिये ग्रर्थात
उस वकरीसे और उस भेड़से समागम करने लगा। तब भेड़-वकरियोंकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार आपिपीलिकाभ्य:—चींटीसे लेकर ये जो
कुछ भी मिथुन—स्त्री-पुरुषरूप जोड़े
हैं, उसने इसी न्यायसे इन सबकी
रचना की, अर्थात् इस सारे जगत्को उत्पन्न किया॥ ४॥

प्रजापतिकी सृष्टिसंज्ञा ग्रौर सृष्टिरूपसे उसकी उपासना करनेका फल

सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यह १ हीद १ सर्वमसृक्षीति ततः सृष्टिरभवतसृष्ट्या १ हास्येतस्यां भवति य एवं वेद्।। ५।।

उस प्रजापितने 'मैं ही सृष्टि हूँ' ऐसा जाना। मैंने इस सबको रचा है। इस कारण वह 'सृष्टि' नामवाला हुआ। जो ऐसा जानता है वह इस (प्रजापित ) की इस सृष्टिमें [स्रष्टा ] होता है।। प्र।।

स प्रजापितः सर्विमिदं जगत्सृष्टा श्रवेत्। कथम्? श्रहं वावाहमेव सृष्टिः, सृज्यते इति सृष्टं
जगदुच्यते सृष्टिरिति । यन्मया

उस प्रजापितने इस सम्पूर्ण जगत्को रचकर जाना। किस प्रकार जाना? 'मैं ही सृष्टि हूँ।' उसका सर्जन (निर्माण) किया जाता है, इसलिये वह सृष्ट (उत्पन्न) हुआ जगत् सृष्टि कहलाता है। [उसने विचार किया—] 'मेरेद्वारा सृष्टं जगन्मद्भेदत्वादहमेवास्मि न मत्तो व्यतिरिच्यते । कुत एतत् ? अहं हि यस्मादिदं सर्व जगदसृ चि सृष्ट्यानिस्म तस्मा-दित्यर्थः ।

यस्मात्सृष्टिश्बदेन आत्मान-मेवाभ्यधात्प्रजापतिः,ततस्तस्मा-त्सृष्टिरभवत् सृष्टिनामाभवत् । सृष्ट्यां जगति, हास्य प्रजापते-रेतस्यामेतस्मिञ्जगति, स प्रजा-पतिवत्सव्या भवति स्वात्मनोऽ-नन्यभृतस्य जगतः, कः ? य एवं प्रजापतिवद्यथोक्तं स्वात्मनो-**ऽनन्यभृतं जगत्साध्यात्मादिभृता**-धिदैवं जगदहमस्मीति वेद ॥ १॥

जो जगत् रचा गया है वह मुभसे अभिन्न होनेके कारण मैं ही हूँ, वह मुभसे अलग नहीं है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि मैंने ही इस सम्पूर्ण जगत्को रचा है, इसलिये'-- यह मुभसे अभिन्न है | ऐसा इसका तात्पर्य है।

क्योंकि प्रजापतिने 'सृष्टि' नामसे अपनेको ही कहा था, इसलिये वह सृष्टि अर्थात् सृष्टि नामवाला हुआ । इस प्रजापतिकी सृष्टिमें अर्थात् इस जगत्में वह प्रजापतिके समान अपनेसे अनन्यभूत जगत्का स्रष्टा होता है; कौन ? जो इस प्रकार प्रजापतिके समान उपर्युक्त अपनेसे अभिन्न जगत्को, 'अध्यातम, अधिभूत और अधिदैवके सहित सारा जगत् मैं हूँ' इस प्रकार जानता है।। १।।

प्रजापतिकी अग्न्यादिदेवरूप अतिसृष्टि

अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच योनेईस्ताभ्यां चान्नि-मस्जत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विख्रष्टिरेष उ ह्ये व सर्वे देवाः । अथ यत्किञ्चेद्माईं तद्रेतसोऽस्रजत तदु सोम एतावद्वा

L-DERVINOR LOVER LOVE LOVE

इद् सर्वमत्रं चैवान्नाद्श्व सोम एवान्नमग्निर्न्नादः सैषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः । यच्छ्रेयसो देवानसृजताथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत तस्माद्तिसृष्टिरतिसृष्ट्याँ हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद् ॥ ६ ॥

फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया। उसने मुखरूपी योनिसे दोनों हाथोंद्वारा [मन्थन करके] अग्निको रचा। इसिलये ये दोनों भीतरकी ओरसे लोमरिहत हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे लोमरिहत ही होती है। अतः [याज्ञिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको] एक-एक (भिन्न-भिन्न) देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि 'इस (अग्नि) का यजन करो, इस (इन्द्र) का यजन करों सो वह तो इस एक ही देवकी विसृष्टि है। यह [प्रजापित] ही सर्वदेवरूप है। इसके वाद जो कुछ यह गीला है उसे उसने वीर्यसे उत्पन्न किया, वही सोम है। इतना ही यह सब ग्रन्न और अन्नाद है। सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यह ब्रह्माकी अतिसृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंको रचना की—स्वयं मर्त्य होनेपर भी अमृतोंको उत्पन्न किया। इसिलये यह अतिसृष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिसृष्टिमें ही हो जाता है॥ ६॥

एवं स प्रजापतिर्जगदिदं मिथुनात्मकं सृष्टा ब्राह्मणादिवर्णनियन्त्रीदेवताः सिसृक्षुरादौ,
अथेति शब्दद्वयमभिनयप्रदर्शनार्थम्, अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ
प्रित्तप्याभ्यमन्थदाभिमुख्येन मन्थनमकरोत्। स मुखहस्ताभ्यां
मिथित्वा मुखाच योनेईस्ताभ्यां

इस प्रकार उस प्रजापितने इस मिथुनात्मक जगत्की रचना कर ब्राह्मणादि वर्णोंका नियन्त्रण करने-वाली देवताओंकी रचना करनेकी इच्छासे पहले—यहाँ 'अथ' और 'इति' ये दो शब्द अभिनय प्रदिशत करनेके लिये हैं—इस प्रकारसे मुखमें हाथ डालकर 'अभ्यमन्थत्'— अभिमुखतासे मन्थन किया । उसने मुखको हाथोंसे मथकर मुखरूप योनिसे हाथरूप योनियोंके द्वारा च यानिभ्यामगिन त्राह्मणजातेरनु ग्रहकर्तारमसृजत सृष्ट्यान् ।

यस्माद्दाहकस्याग्नेयां निरेतद-भयं हस्तो मुखं च, तस्मादुभय-मप्येवदलोमकं लोमविवर्जितम्। किं सर्वसेव ? न, अन्तरतोऽ भ्यन्तरतः: अस्ति हि योन्या सामान्यग्रभयस्यास्य । किम ? अलोमका हि योनिरन्तरतः स्त्रीः लाम् । तथा बाह्मणोऽपि म्रखादेव जज्ञे प्रजापतेः । तस्मा-देकयोनित्वाज्ज्येष्टेनेवानुजोऽनुगृ-द्यते अग्निना त्राह्मणः । तस्मा-द्जाञ्जणोऽग्निदेवत्यो मुखवीर्य-इचेति श्रुतिस्मृतिसिद्धम् ।

तथा बलाश्रयाभ्यां बाहुभ्यां बलभिदादिकं चत्रियजातिनिय-न्तारं चत्रियं च। तस्मादैन्द्रं चत्रं बाहुवीय चेति श्रुतौ स्मृतौ चावगतम् । तथोरुत ईहा चेष्टा

ब्राह्मण जातिपुर अनुग्रह करनेवाले अग्निदेवको उत्पन्न किया।

क्योंकि ये हाथ और मुख दोनों दाह करनेवाले अग्निदेवकी योनि हैं। इसलिये ये दोनों ही लोमजून्य हैं। क्या सारे ही लोमजून्य हैं ?--नहीं, अन्तरतः-भीतरसे। इन दोनोंकी योनिसं समानता है। क्या समानता है ? स्त्रियोंकी योनि भी भीतरसे लोमजून्य ही होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके मुखसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाले होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका छोटे भाईपर अनुग्रह रहता है उसी प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणपर अनुग्रह करता है। अतः अग्नि ही ब्राह्मण-की देवता है और वह मुखरूप वीर्यवाला है-यह बात श्रुति-स्मृतिसिद्ध है।

इसी प्रकार बलकी आश्रयभूता भूजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके नियन्ता इन्द्रादि और क्षत्रियोंको रचा। इसीसे क्षत्रिय इन्द्रदेव-ताका अनुग्राह्य और बाहरूप वीर्यवाला होता है-यह श्रुति और स्मृतिमें विख्यात है। तथा ईहा यानी चेष्टा उसके आश्यय-

तदाश्रयाद्वस्वादिलत्तणं विशो

नियन्तारं विशं च । तस्मात्कृण्यादिपरो वस्वादिदेवत्यश्र
वैश्यः । तथा पूषणं पृथ्वीदेवतं

श्रद्धं च पद्भवां परिचरणत्तममसृजतेति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धेः ।

तत्र त्रत्रादिदेवतासर्गमिहानुक्तं

वक्ष्यमाणमप्युक्तवदुपसंहरति
सृष्टिसाकल्यानुकीत्ये । यथेयं
श्रुतिवर्यवस्थिता तथा प्रजापतिरेव सर्वे देवा इति निश्चितोऽर्थः ।
स्रष्टुरनन्यत्वात्सृष्टानाम् ।प्रजापतिनेव तु सृष्टत्वाद् देवानाम् ।
श्रथेवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते

तत्स्तुत्यभिष्रायेणाविद्यन्मतान्तर्-निन्दोपन्यासः; अन्यनिन्दान्य-स्तुतये। तत्तत्र कर्मप्रकरणे केवल-

भूत ऊरुओंसे वैश्यजातिके नियन्ता वसु आदिको और वैश्यजातिको उत्पन्न किया। अतः वैश्य कृषि आदि कर्मोंमें संलग्न 
रहनेवाला और वसु ग्रादि देवताओंसे ग्रनुगृहीत होता है। इसी 
तरह पृथ्वीदैवत पूषा और परिचर्यापरायण शूद्रजातिको चरणोंसे 
रचा—ऐसा श्रुति-स्मृति जनित 
प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है।

COLOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

उनमें क्षत्रियादिके देवताओं की सृष्टिका यद्यपि यहाँ (सूलमें) उल्लेख नहीं है, और वह आगे कही जाने-वाली है तो भी सृष्टिकी सर्वाङ्गता-का अनुकीर्तन करनेके लिये श्रुति उसका कहे हुएके समान उपसंहार करती है। जैसी कि इस श्रुतिकी व्यवस्था है उसके अनुसार प्रजापित ही सर्व देवरूप है—यह इसका निश्चित अर्थ है, क्यों कि सृष्ट पदार्थ स्रष्टासे अभिन्न होते हैं और प्रजापितने हो सब देवों की सृष्टि की है।

अब इस प्रकार इस प्रकरणका अर्थ निश्चित होनेपर उसकी स्तुति-के लिये अविद्वान्के मतान्तरकी निन्दाका उपन्यास किया जाता है, क्योंकि एककी निन्दा दूसरेकी स्तुति-के लिये होती है। इसलिये अभिप्राय यह है कि वहाँ कर्मप्रकरणमें केवल याज्ञिका यागकाले यदिदं वच श्राहु:—'श्रम्रमिनं यजाम्रमिन्द्रं यज' इत्यादि— नामशस्त्रस्तोत्र-कर्मादि भन्नत्वाद्भिन्नमेवाग्न्या-दिदेवमेकैकं मन्यमाना श्राहुरित्य-भिन्नायः । तन्न तथा विद्यात्, यस्मादेतस्यैव प्रजापतेः सा विसृष्टिदेवभेदः सर्व एप उ ह्ये व प्रजापतिरेव प्राणः सर्वे देवाः । श्रत्र विप्रतिपद्यन्ते—पर एव हिरण्यगर्भ इत्येके । संमारीत्य-परे ।

पर एव तु मन्त्रवर्णात्।

"इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः"

इति श्रुतेः। "एप ब्रह्मेप इन्द्र एप
प्रजापतिरेते सर्वे देवाः" (ऐ०उ०
४।३)इति च श्रुतेः। स्मृतेश्र—

"एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये
प्रजापतिम्" (मनु० १२।
१२३) इति, "योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्मः सङ्मोऽन्यक्तः सनातनः। सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स
एव स्वयमुद्वमो"। (मनु०१।
७) इति च।

याज्ञिकलोग यज्ञके समय जो अग्नि आदि देवताओं में से प्रत्येकके नाम, शस्त्र, स्तोत्र और कर्म भिन्न-भिन्न होनेके कारण एक-एकको अलग-अलग मानते हुए ऐसा वचन वोलते हैं कि 'इस अग्निका यजन करो, इस इन्द्रका यजन करो' उसे उस रूपमें (ठीक) नहीं समभना चाहिये; क्योंकि यह सम्पूर्ण विसृष्टि— देवभेद इस प्रजापतिका हो है, अतः प्राणक्ष्य प्रजापति ही सर्वदेव है।

इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है—किन्हींका तो कथन है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और कोई कहते हैं कि वह संसारी है।

प्रथम पन्न-मन्त्राक्षरों सिद्ध होनेके कारण परमात्मा ही हिरण्य-गर्भ है। "उसे इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं" इस श्रुतिसे तथा "यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है, यह प्रजापति (विराट्) है और यह सम्पूणं देवगण है" इस श्रुतिसे, एवं "इस परमात्माको कोई अग्नि, कोई मनु और कोई प्रजापति कहते हैं", "यह जो अतीन्द्रिय, अग्राह्म, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और अचिन्त्य परमात्मा है वही स्वयं प्रकट हुआ" इन स्मृतियोंसे यही सिद्ध होता है। संसार्येव वा स्यात्। ''सर्वा-न्पाप्मन श्रोषत्'' (बृ० उ० १। ४। १) इति श्रुतेः। न ह्यसंसा-रिणः पाप्मदाहप्रसङ्गो ऽस्ति । भयारतिसंयोगश्रवणाच । "ग्रथ यन्मत्र्यः सन्नमृतानसृजतः (वृ० उ०१।४।६) इति च। "हिरण्यगर्भ पश्यति जायमा-नम्" ( १वे० उ० ४ । १२ ) इति च मन्त्रवर्णात् । स्मृतेक्च कर्मविपाकप्रक्रियायाम्-''ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। उत्तमां सान्तिकीमेतां गति-माहुर्मनीषिणः'' (मनु० १२। ४०) इति। अर्थवं विरुद्धार्थानुपपत्तेः

प्रामाण्यव्याघात इति चेत् ? न,कल्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात्।

<mark>उपाधिविशेषसम्बन</mark>्धाद्विशेषकल्प-

नान्तरमुपपद्यते । ''त्रासीनो दृरं

द्वितीय पन-अथवा संसारी ही हिरण्यगर्भ होना चाहिये, जैसा कि ''उसने समस्त पापोंको दग्ध कर दिया" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, क्योंकि असंसारी परमात्माके लिये तो पापदाहका प्रसंग ही नहीं है। इसके सिवा उसका भय और अरति-के साथ संयोग भी सुना गया है; यहाँ यह भी कहा है कि "उसने स्वयं मर्त्यं होकर भी अमृतों (देवताओं) की रचना की।" तथा "उसने उत्पन्न होनेवाले हिर-ण्यगर्भको देखा" इस मन्त्रवर्णसे भी यही सिद्ध होता है। और कर्मविपाक-प्रक्रियामें ''ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ ). प्रजापतिगण, धर्म, महत्तत्त्व और अव्यक्त—इन्हें मनीषिगण उत्तम सात्त्विको गति वतलाते हैं" इत्यादि स्मृति भी है।

शङ्का—िकंतु इस प्रकार विरुद्ध अर्थ तो संगत नहीं हो सकता। इसिलये इससे श्रुतिके प्रामाण्यका विघात होता है।

समाधान—ऐसा मत कहो, क्योंकि एक अन्य कल्पना सम्भव होनेके कारण इनमें अविरोध हो सकता है। उपाधिविशेषके सम्बन्ध-से एक विशेष प्रकारकी कल्पना होनी सम्भव है। "वह स्थिर होने- व्रजित शयानो याति सर्वतः ।
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति" (क०उ० १।२।२१)
इन्येवमादिश्रृतिभ्य उपाधिवशारसंसारित्वं न परमार्थतः । स्वतोऽसंसार्येव ।

एवमेकत्वं नानात्वं च हिर-ण्यगभस्य । तथा सर्वजीवानाम्, ''तत्त्वमसि'' (ञ्चा० उ० ६ । ८-१६ ) इति श्रुतेः । हिरण्यगर्भ-स्तु उपाधिशुद्धचतिश्वयापेत्तया प्रायशः पर एवेति श्रुतिस्मृति-वादाः प्रवृत्ताः । संसारित्वं तु क्वचिदेव दर्शयन्ति । जीवानां उपाधिगताशुद्धिबाहुल्यात्संसा-रित्वमेव प्रायशोऽभिलप्यते व्यावृत्तकृत्स्नोपाधिभेदापेत्तया तु सर्वः परत्वेनाभिधीयते श्रुति-स्मृतिवादैः ।

तार्किकैस्तु परित्यक्तागमवलै-रस्ति नास्ति कर्ताकर्तेत्यादि पर भी दूर चला जाता है, शयन किये होनेपर भी सब ओर जाता है, उस हर्प और विषादयुक्त देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उसका उपाधिके ही कारण संसारित्व है, परमार्थतः नहीं। स्वंतः तो वह असंसारी ही है।

इस प्रकार हिरण्यगर्भका एकत्व भी है और नानात्व भी। इसी तरह सब जीवोंका भी एकत्व और नानात्व है, जैसा कि "तू वह है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। हिरण्य-गर्भ तो उपाधिकी गुद्धिकी अति-शयताकी अवेक्षासे प्राय: परमात्मा ही है-ऐसी श्रुति-स्मृतिवादोंकी प्रवृत्ति है। वे उसका संसारित्व तो कहीं-कहीं ही दिखाते हैं। किंतु जीवोंका तो उपाधिगत अञ्चिकी अधिकताके कारण प्रायः संसारितव ही बतलाया जाता है। तथा सम्पूर्ण उपाधिभेदके बाधकी अपेक्षा-से श्रुति और स्मृतिके वादोंद्वारा परमात्मभावसे निरूपण सबका किया जाता है।

जो शास्त्रका बल छोड़ चुके हैं तथा 'आत्मा है—नहीं है, वह कर्ता है—अकर्ता है' इस प्रकार विरुद्धं बहु तर्कपद्भिराकुलीकृतः शास्त्रार्थः, तेनार्थानिश्रयो दुर्लभः। ये तु केवलशास्त्रानुसारिणः शान्तदर्पास्तेषां प्रत्यत्तविषय इव निश्चितः शास्त्रार्थो देवतादि-विषयः।

TURESCAUSE SERVICE

तत्र प्रजापतेरेकस्य देवस्यात्राद्यलचणो भेदो विवक्तित इति
तत्राग्निरुक्तोऽत्ता, आद्यः सोम
इदानीमुच्यते—अथ यत्किञ्चेदं
लोक आद्र द्रवात्मकं तद्रेतस
आत्मनो वीजादसृजनः ''रेतस
आत्मनो वीजादसृजनः ''रेतस
आत्मनो वीजादसृजनः ''रेतस
स्रापः'' (ऐ० उ०१।४)
इति श्रुतेः । द्रवात्मकश्र सोमः ।
तस्माद्यदाद्रं प्रजापतिना रेतसः
स्रष्टं तदु सोम एव।

एतावहै एतावदेव नातोऽधि-कमिदं सर्वम् । किं तत् ? अन्नं चैव सोमो द्रवात्मकत्वादाप्याय- बहुत-से विरुद्ध तर्क करते हैं उन तार्किकोंने तो शास्त्रको दुर्विज्ञेय कर दिया है, इससे उसके तात्पर्यका निश्चय होना कठिन हो गया है। किंतु जो केवल शास्त्रका ही अनुसरण करनेवाले और दर्पहीन पुरुष हैं उन्हें तो शास्त्रका देवतादि-विषयक अभिप्राय प्रत्यक्षके समान निश्चत है।

C-DUDENERS AND DE

इतना निश्चय हो जानेपर अब एक देव प्रजापितके अता (भोक्ता) और आद्य (भोग्य) रूप भेदका निरूपण करना अभीष्ट है, उसमें 'अता' रूप अग्निका वर्णन तो कर दिया गया, अब 'आद्य' रूप सोम-का वर्णन किया जाता है। यह जो कुछ लोकमें आर्द्र-द्रवात्मक है उसे उसने अपने बीज रेतस् (बीर्य) से उत्पन्न किया; जैसा कि ''रेतस्से जल हुआ" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। सोम भी द्रवात्मक होता है। अत: प्रजापितके द्वारा जो कुछ अपने वीर्यसे द्रवात्मक रचा गया है वह सोम ही है।

यह सब इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। वह क्या है? यही कि द्रवात्मक होनेके कारण

**अन्नादश्चारिनरौ**ष्ण्याद तत्रैवमवध्ययते, रू जत्वाच् । सोम एवान्नं यदद्यते तदेव सोम इत्यर्थः । य एवात्ता स एवाग्निः; अर्थवलाद्भ्यवधारणम् । अग्नि-र्गप कचिद् हयमानः सोमपत्त-स्येव । सोमोऽपीज्यमानोऽग्निरे-वात्तृत्वात् । एवमग्नीषोमात्मकं जगदात्मत्वेन पश्यन केनचिद्-प्रजापतिश्र लिप्यते. दोपेण भवति ।

सैषा ब्रह्मणः प्रजापतेरतिसृष्टि-रात्मनोऽप्यतिशया । का सा ? इत्याह-यञ्छेयसः प्रशस्यतरा-नात्मनः सकाशाद्यस्मादसृजत देवांस्तस्मादेवसृष्टिरतिसृष्टिः । कथं पुनरात्मनोऽतिशया सृष्टिः ? इत्यत ब्राह-अथ यद्यस्मान्मत्येः सन्मरणधर्मा सन्नमृतानमरण-

सोम पोवक अन्न है और उष्णता तथा रूक्षताके कारण अग्नि अन्नाद है। यहाँ यह निश्चय होता है कि सोम ही अन्न है, अर्थात जो भक्षण किया जाता है वही सोम है। इसी प्रकार जो ही अत्ता ( भक्षण करने-वाला ) है वही अग्नि है, अर्थके वलसे ही ऐसा निश्चय किया जाता है। कहीं हवन किया जानेवाला होनेसे अग्नि भी सोमपक्षका ही हो जाता है और कहीं यजन किया जानेवाला होनेपर अत्ता होनेके कारण सोम भी अग्नि ही माना जाता है। इस प्रकार अग्नीपो-मात्मक जगत्को आत्मभावसे देखने-वाला पुरुष किसी भी दोपसे लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापित हो जाता है।

वह यह प्रजापित ब्रह्माकी अतिसृष्टि अर्थात् अपनेसे भी बढ़ी हुई
सृष्टि है। वह क्या है ? इसपर
श्रुति कहती है—क्योंकि प्रजापितने
देवताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयसः—
प्रशस्यतर रचा है, इसिलये देवसृष्टि
अतिसृष्टि है। [प्रजापितकी] यह
सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्यों है ?
इसपर श्रुति कहती है—क्योंकि
इसने स्वयं मर्त्य—मरणधर्मा होनेपर

LEVELEN - PURE PROPERTY PROPERTY PROPERTY PARTY. धर्मिणो देवान् कर्मज्ञानविह्नना सर्वानात्मनः पाष्मनं चोपित्वा-सुजत, तस्मादियमतिसृष्टिहत्कु-ष्टज्ञानस्य फलिन्दर्यः । तस्मा-देतामतिसृष्टिं प्रजापतेरात्मभूतां यो वेद स एतस्यामतिसृष्ट्यां प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव स्रष्टा भवति ॥ ६ ॥

भी कर्मज्ञानरूप अग्निसे अपने समस्त पापोंको दग्धकर इन अमृत-अम-रणधर्मा देवताओंकी रचना की है। इसलिये यह अतिसृष्टि अर्थात् उत्कृष्ट ज्ञानका फल है। इसलिये प्रजापतिकी आत्मभूता इस अति-स्रष्टिको जो जानता है वह इस अतिसृष्टिमें प्रजापतिके समान होता है. अर्थात् प्रजापतिके समान ही जगत्का स्रष्टा होता है।। ६।।

ग्रद्याकृत कारगा ब्रह्मसे व्यक्त जगत्की उत्पत्ति, दोनोंका ग्रभेद ग्रौर इस ग्रभेदोपासनाका फल

सर्व वैदिकं साधनं ज्ञानकम-त्तचणं कत्रीद्यनेककारकापेचं प्रजा-पतित्वफलावसानं साध्यमेताबदेव यदेतद्वचाकृतं जगत्संसारः। अर्थेतस्यैव साध्यसाधनलक्षणस्य च्याकृतस्य जगतो व्याकरणात्रा-ज्बीजावस्था या तां निर्दिदिन-त्यङ्कुरादिकार्यानुमितामिव वृत्तस्य, कर्मबीजोऽविद्याक्षेत्रो ह्यसौ संसारवृत्तः समूल उद्धर्वव्य इति ।

कर्तादि अनेक कारकोंकी अपेक्षावाला ज्ञान और कर्मरूप सम्पूर्ण वैदिक साधन तथा प्रजा-पतित्वरूप फलमें समाप्त होनेवाला साध्य इतना ही है जो कि यह व्याकृत जगत् यानी संसार है। अव, जिसका बीज कर्म है और क्षेत्र अविद्या है उस संसारवृक्षको समूल उखाड़ना है-इसलिये अङक्रादि कार्यसे अनुमित होनेवाली वृक्षकी पूर्व बीजावस्थाके समान इस साध्यसाधन-रूप व्याकृत जगत्के व्याकृत होनेसे पूर्व इसकी जो वीजावस्था थी उसका श्रुति निर्देश करना चाहती है; क्योंकि

तदुद्धरणे हिपुरुपाथेपरिसमाप्तिः। तथा चोक्तम्-''ऊर्ध्वमूलोऽनाक्-शाखः''(२।३।१)इति काठके। गीतासु च ''ऊर्ध्वमूलमधः-शाखम्''(१५।१)इति।पुराणे च—''त्रझवृत्तः सनातनः''इति।

उस संसारवृक्षके उखड़नेमें ही पुरुवार्थकी परिसमाप्ति होती है। ऐसा ही कठोपनिषद्में "ऊर्ध्वमूलो-ऽवाक्शाखः", गीतामें "ऊर्ध्वमूल-मधःशाखम्" और पुराणमें "ब्रह्म-वृक्षः सनातनः" इत्यादि वाक्योंसे कहा भी है।

तद्धेदं तद्धं व्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासोनामायमिद् १ रूप इति तदिद्मप्येतिर्हं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसोनामाऽयमिद् १ रूप इति ।
स एष इह प्रविष्टः । आ नखाप्रभयो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽविहतः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुला ये तं न
पश्यन्ति । अकृत्स्नो हिस प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति ।
वदन्वाक्षपश्य थ्रुक्षुः शृगवञ्श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकैकमुपास्ते न
स वेदाकृत्स्नो ह्ये पोऽत एकैकन भवत्यात्मेत्येवोपासीतात्र ह्ये ते सर्व एकं भवन्ति । तद्तत्पद्नीयमस्य
सर्वस्य यद्यमात्मानेन ह्ये तत्सर्वं वेद् । यथा ह वे पदेनानुविन्देदेवं कीर्ति इलोकं विन्दते य एवं वेद ॥७॥

वह यह जगत् उस समय ( उत्पत्तिसे पूर्व) अन्याकृत था। वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात् 'यह इस नाम और इस रूपवाला है' इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस समय भी यह अन्याकृत वस्तु 'इस नाम और इस रूपवाली है' इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस ( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है, जिस **~!~!~!~!~!~!**~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~! प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका भरण करने-वाला अग्नि आग्निके आश्रय (काष्टादि) में गुप्त रहता है। परंतु उसे लोग देख नहीं सकते । वह असम्पूर्ण है; प्राणनिक्रयाके कारण ही वह प्राण है, बोलनेके कारण वाक् है, देखनेके कारण चक्षु है, सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन करनेके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं। अतः इनमेंसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता। वह असम्पूर्ण ही है। यह एक-एक विशेषणसे ही युक्त होता है। अतः 'आत्मा है' इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योंकि इस (आत्मा ) में ही वे सब एक हो जाते हैं। यह जो आत्मा है वहीं इस सबका प्राप्तव्य है, क्योंकि यह आत्मा है, इस आत्माके ज्ञात होनेसे ही इस सब जगत्को जानता है। जिस प्रकार पदों (खुर आदिके चिह्नों) द्वारा [ खोये हुए पशुको ] प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा यश और इष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त करता है।। ७।।

तद्धेदं तदिति बीजावस्थं जगत्प्रागुत्पत्तेस्ति तिस्मन्कालेः परोचत्वात्सर्वनाम्नाप्रत्यक्षाभिधा-नेनाभिधीयते, भूतकालसम्बन्धि त्वाद्व्याकृतभाविनो जगतः; सुखग्रहणाथमितिह्यप्रयोगो हश्रब्दः। एवं ह तदा आसीदित्युच्यमाने सुखं तां परोत्तामिप जगतो बीजा- बीजावस्थाको श्रोता अनायास ही

'तद्धेदम्'— तत् अर्थात् उत्पत्ति-से पूर्व बीजरूपमें स्थित जगत् 'र्ताह' उस समय—यहाँ अन्याकृतस होनेवाला जगत् भूतकालसे सम्बद्ध होनेके कारण परोक्ष होनेसे 'तत्' ग्रौर 'इदम्' इन दो सर्वनामोंद्वारा परोक्षरूपसे कहा गया है। तथा 'ह' इस ऐतिह्यवाचक अव्ययका प्रयोग उस (परोक्ष जगत्) का सुगमता-से ग्रहण (बोध) करानेके लिये किया गया है। अर्थात् 'एवं ह तदा आसीत्'—इस प्रकार कहनेपर, परोक्ष होनेपर भी उस जगत्की वस्थां प्रतिपद्यते, युधिष्ठिरो ह किल राजासीदित्युक्ते यद्वत् । इदिमिति व्याकृतनामरूपात्मकं साध्यसा-धनलक्षणं यथावणितमभिधीयते । तदिदंशब्द्योः परोक्तप्रत्यक्तावस्थ-जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्या-देकत्वमेव परोक्तप्रत्यक्तावस्थस्य जगतोऽवगम्यते । तदेवेदिमिद-मेव च तद्व्याकृतमासीदिति । अश्रेवं सति नासत उत्पत्तिनं सतो विनाशः कार्यस्थेत्यवधृतं भवति ।

तदेवम्भूतं जगदव्याकृतं सन्नामरूपाभ्यामेव नाम्ना रूपे-णेव च व्याक्रियत। व्याक्रियतेति कर्मकर्तृप्रयोगात्तत्स्वयमेवात्मैव व्याक्रियत, वि आ अक्रियत, वि-स्पष्टं नामरूपविशेपावधारणमर्थादं व्यक्तीभावमापद्यत सामध्यां-

ग्रहण कर लेता है, जैसे 'यु विष्टिरो ह किल राजासीत्' ऐसा कहनेपर [युधिष्टिरको]। 'इदम्' इस शब्दसे जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त हो गये हैं वह साध्यसाधन रूप पूर्वोक्त जगत् ही कहा जाता है। [इस प्रकार | परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे स्थित जगत्के वाचक 'तत् और 'इदम्' शब्दोंका सामानाधिकरण्य होनेसे प्रत्यक्ष और परोक्षावस्थ जगत्की एकता ज्ञात होती है। वह ( अव्याकृत ) ही यह जगत् है और यही वह अव्याकृत था। ऐसा होनेसे यह निश्चय होता है कि असत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्कार्यका नाश नहीं हो सकता।

वह इस प्रकारका जगत् अव्याकृत रहकर 'नामरूपाभ्याम्—नाम और रूपके द्वारा ही व्याकृत हुआ। 'व्याक्रियत' ऐसा कर्मकर् प्रयोग होनेके कारण [यह निश्चय होता है कि ] वह आत्मा सामर्थ्यसे आक्षिप्त हुए नियन्ता, कर्ता और साधनरूप क्रियाके निमित्तोंवाले जगत्के रूपमें स्वयं ही 'व्याक्रियत'—

प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था।

२. जहाँ कर्म ही कर्ताके रूपमें विविधात हो वह कर्मकर्ता कहलाता है।

२. कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति होनी असम्भव है—इस सामर्थ्यसे

दािचप्तिमियन्तृकर्त्तसाधनक्रिया--निमित्तम् ।

श्रसौनामेति सर्वनाम्नाविशेषाभिधानेन नाममात्रं व्यपदिश्चिति।
देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामास्य
इत्यसौनामायम् । तथेदिमिति
शुक्लकृष्णादीनामित्रशेषः । इदं
शुक्लमिदं कृष्णं वा रूपमस्येतीदंरूपः । तदिदमव्याकृतं वस्तु
एतह्यैतिस्मन्निष काले नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते श्रसौनामायमिदंरूप इति ।

यद्र्धः सर्वशास्त्रारम्भः,यस्मि
न्नविद्यया स्वाभाविक्या कर्तृ क्रियाफलाध्यारोपणा कृता, यः कारणं सर्वस्य जगतः,यदात्मके नामरूपे सिल्लादिव स्वच्छान्मलिमवफेनमन्याकृते च्याक्रियेते,यश्च ताभ्यां

वि आ अक्रियत अर्थात् विशिष्टरूपसे नामरूपविशेषके निश्चयकी मर्यादासे युक्त व्यक्तीभावको प्राप्त हुआ।

'असौनामा' इस पदके 'असौ' इस सर्वनामसे किसी प्रकारका विशेष न बतलाकर श्रुति नाममात्रका प्रतिपादन करती है—देवदत्त या यज्ञदत्त इत्यादि इसके नाम हैं, इसिलये यह पुरुष 'असौनामा' है। तथा 'इदम्' यह शुक्क-कृष्णादि वर्णीका सामान्य वाचक है—यह 'शुक्क' अथवा यह 'कृष्ण' इसका रूप है इसिसे यह अव्याकृत वस्तु इस समय भी नाम-रूपके द्वारा ही 'इस नामवाली है', 'इस रूपवाली है' इस प्रकार व्यक्त होती है।

जिसके लिये सारे शास्त्रका आरम्भ हुआ है,जिसमें स्वाभाविकी अविद्यासे कर्ता, क्रिया और फलका ग्रारोप किया गया है, जो सारे जगत्का कारण है, जिसके स्वरूप-भूत नाम और रूप स्वन्छ जलसे मलरूप फेनके समान अव्याकृत-रूपसे स्थित हुए ही व्याकृत होते

जिनका आक्षेप करना आवश्यक है उन नियन्ता—प्रेरक, कर्ता—उत्पत्तिके अनुकूल शरीर एवं इन्द्रियादिका व्यापार करनेवाला तथा साधन—इन्द्रियव्यापार इन क्रियाके निमित्तोंसे युक्त होकर व्यक्त हुआ।

नामरूपाभ्यां विलक्षणः स्वतो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः, स एषोऽच्याकृते आत्मभृते नामरूपे च्याकुर्वन्त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु देहेष्विह कर्मफलाश्रयेष्वशना-यादिमृतसु प्रविष्टः ।

नतु ग्रन्याकृतं स्वयमेव विवाहतप्रविश्व पर- न्याक्रियतेत्युक्तमात्मानुप्रवेश- स्न्याक्रियतेत्युक्तमोमांसा नीस् उच्यते,पर
एव तु ग्रात्मान्याकृतं न्याकुर्यनिनह प्रविष्ट इति ।

नैष दोषः, परस्याप्यात्मनो-ऽव्याकृतजगदात्मत्वेन विवित्त-त्वात् । त्र्यात्तिप्तानियन्तुकर्तृक्रिया-तिमित्तं हि जगदव्याकृतं व्या-क्रियतेत्यवोचाम । इदंशब्दसामा-नाधिकरण्याचाव्याकृतशब्दस्य । यथेदं जगित्रयन्त्राद्यनेककारक-निमित्तादिविशेषवद्वचाकृतम् ,

हैं और जो उन नामरूपसे विलक्षण स्वयं नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्वरूप है वह यह [ आत्मा ] अव्याकृत एवं आत्मभूत नामरूपोंको व्यक्त करता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इन कर्मफलके आश्रयभूत एवं क्षुधादि-मान् समस्त देहोंमें प्रवेश किये हुए है।

शक्का—िकतु पहले यह कहा गया है कि अव्याकृत स्वयं ही व्याकृत होता है। अब यह कैसे कहा जाता है कि परमात्मा ही अव्याकृतको व्यक्त करता हुआ इसमें प्रविष्ट है।

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है; क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अव्याकृत जगद्रूपसे विवक्षित है। हमने
कहा था कि [सामर्थ्यसे] आक्षिप्त
हुए नियन्ता और कर्ता [एवं
साधन] रूप क्रियाके निमित्तोंसे युक्त
अव्याकृत जगत् ही व्याकृत होता
है। इसके सिवा 'अव्याकृत' शब्दका
'इदम्' शब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे भी यही सिद्ध होता है।
जिस प्रकार यह व्याकृत जगत् प्रेरक
आदि अनेक कारणरूप निमित्तादि
विशेषसे युक्त है उसी प्रकार वह

तथा अपरित्यक्तान्यतमविशेषव-देव तदव्याकृतम्। व्याकृताव्या-कृतमात्रं तु विशेषः।

दृष्टश्च लोके विवन्नातः शब्द-प्रयोगो ग्राम आगतो ग्रामः शून्य इति । कदाचिद् ग्रामशब्देन निवासमात्रविवत्तायां ग्रामः शून्य इति शब्दप्रयोगो भवति, कदा-चिन्नियासिजनविवन्नायां । आगत इति, कदाचिदुभयविवक्षा-यामपि ग्रामशब्दप्रयोगो भवति ग्रामं च न प्रविशेदिति यथा। तद्वदिहापि जगदिदं च्याकृतमच्या-कृतं चेत्यभेद्विवन्नायाम् आत्मा-नात्मनोभेवति व्यपदेशः। तथेदं जगदुत्पत्तिविनाशात्मकमिति के-वलजगद्वचपदेशः। तथा ''महा-नज त्रात्मा" (वृ०उ० ४ । ४ । २२) ''ग्रस्थूलोऽनणुः'' ''स एप नेति नेति" ( चू॰ उ० ३। ९। २६) इत्यादि केवलात्म-व्यपदेशः ।

अव्याकृत भी उनमेंसे किसी विशेष-का त्याग न करके उनसे युक्त ही है। उनमें व्याकृत और अव्याकृत होनेका ही अन्तर है।

लोकमें भी विवक्षाके अनुसार शब्दका प्रयोग होता देखा गया है जैसे 'गाँव आ गया', 'गाँव सुना है' इन वाक्योंमें कभी तो 'गाँव' शब्दसे निवासस्थानमात्र बतलाना अभीष्ट होनेपर 'गाँव सूना है' ऐसा शब्द प्रयोग होता है और कभी गाँवमें रहनेवाले लोगोंकी विवक्षासे गाँव आ गया' ऐसा प्रयोग होता है। तथा कभी दोनोंकी विवक्षासे भी 'गाँव' शब्दका प्रयोग होता है जैसे 'गाँवमें प्रवेश न करे' इस वाक्यमें। इसी प्रकार यहाँ भी 'यह जगत् व्याकृत और अव्याकृत है' इस वाक्यमें अभेदकी विवक्षासे आत्मा और अनात्माका निर्देश हुआ है तथा 'यह जगत् उत्पत्ति-विनाशात्मक है' इस वाक्यमें केवल जगत्का व्यपदेश है। इसी तरह "यह महान् अजन्मा आत्मा है", "यह न स्थूल है, न अगु ( सूक्ष्म )", "वह यह आत्मा ऐसा (कारणरूप) नहीं है, ऐसा (कार्यरूप) नहीं है" इत्यादि श्रुतियोंमें केवल आत्माका व्यपदेश है।

ननु परेण व्याकर्ता व्याकृतं सर्वतो व्याप्तं सर्वदा जगत, स कथमिह प्रविष्टः परिकल्प्यते ? अप्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन प्रवेप्टुं शक्यते, यथा पुरुपेण ग्रामादिः। नाकाशेन किञ्चित्रि-त्यप्रविष्टत्वात् । पापाणसर्पादिवद्धर्मान्तरेणेति अथापि स्यात्, न पर आत्मा स्वेनैव रूपेण प्रविवेश, किं तिह ? तत्स्थ एव धर्मान्तरेणोप-जायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचर्यते। यथा पाषाणे सहजोऽन्तःस्थःसर्पो नालिकेरे वा तोयम्। न, ''तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि-शत्" (तै० उ० २।६।१)

शङ्का-किंत् जगत्को करनेवाले परमात्माने उसे व्यक्त कर सर्वदा सब ओरसे व्याप्त कर रखा है; फिरं 'उसने इसमें प्रवेश किया' ऐसी कल्पना क्यों की जाती है ? किसी परिच्छित्र पदार्थद्वारा अपनेसे अप्रविष्ट देशमें ही प्रवेश किया जा सकता है, जैसे पुरुपसे ग्रामादि । आकाशके द्वारा किसी भो पदार्थमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो सबमें नित्य प्रविष्ट ही है।

सिद्धान्ती-किंतु यदि पाषाण और सर्पादिके समान उसने धर्मा-न्तररूपसे प्रवेश किया हो तो? अर्थात् ऐसा भी हो सकता है कि परमात्माने अपने ही रूपसे प्रवेश नहीं किया, तो फिर क्या हुआ ? वह उसमें स्थित हुआ ही धर्मान्तर-रूपसे उत्पन्न हो गया, इसीसे 'उसने प्रवेश किया' ऐसा उपचार होता है, जिस प्रकार कि पत्थरमें उसके भीतर रहनेवाला एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ सूर्प अथवा नारियलमें जल।

पूर्व -ऐसी बात नहीं है, क्योंकि "उसे रचकर वह उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया"—ऐसी थुति है।

१. पापाणमें स्थित जो पञ्चमहाभूत हैं उन्हींका परिणाम होनेपे सर्पको सहज ( उसके साथ उत्पन्न होनेवाला ) कहा है।

इति श्रुतेः । यः स्रष्टा स भावा-न्तरमनापन्न एव कार्यं सृष्ट्वा पश्चा-त्प्राविशदिति हि श्रूयते । यथा भुक्तकः गच्छतीति भुजिगमिक्रि-ययो:पूर्वापरकालयोरितरेतरविच्छे दोऽविशिष्टश्च कर्ता तद्वदिहापि स्यात् । न तु तत्स्थस्यैव भावान्त-रोपजनन एतत्सम्भवति । न च स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तर-संयोगतज्ञणः प्रवेशो निरवयवस्या-परिच्छिन्नस्य दृष्टः। सावयव एव प्रवेशश्रवणा-

दिति चेत् ?

नः ''दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः''
(मु० उ० २ । १ । २) ''निष्कलं
निष्क्रियम्'' (रवे० उ० ६।१९)
इत्यादिश्रुतिभ्यः, सर्वव्यपदेश्यधर्मविशेषप्रतिषेधश्रुतिभ्यश्च ।
प्रतिबिम्बप्रवेशवदिति चेत ?

जो स्रष्टा था उसने भावान्तरको प्राप्त हुए बिना ही कार्यकी रचना कर पीछेसे उसमें प्रवेश किया-ऐसा श्रतिमें कहा गया है। जिस प्रकार 'भोजन करके जाता है' इस वाक्यमें पूर्वापरकालमें होनेवाली भोजन और गमनक्रियाओंका पर-स्पर विभेद है और उनका कर्ता अलग-अलग नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भी समभता चाहिये। यह उसमें स्थितका ही भावान्तरको प्राप्त होनेपर सम्भव नहीं है। तथा जो निरवयव और अपरिच्छिन्न होता है उसका एक स्थानसे वियुक्त होकर दसरे स्थानसे संयुक्त होना-रूप प्रवेश नहीं देखा जाता।

सिद्धान्ती-उसका प्रवेश सुना गया है, इसलिये यदि वह सावयव ही हो तो ?

पूर्व • नहीं; "शरीररूप पुरमें रहनेवाला आत्मा दिन्य और अमूर्त है" "वह निरवयव और निष्क्रिय है" इत्यादि श्रुतियोंसे तथा सब प्रकारके न्यपदेश्य धर्मोंका निषेध करनेवाली श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता।

सिद्धान्ती—[ दपंणादिमें ] प्रति-बिम्बके प्रवेशके समान उसका प्रवेश हो तो ?

न, वस्त्वन्तरेण विप्रक्षरीतु-पवत्तेः ।

द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत् ?

न, अनाश्रितस्वात् । नित्यपर-तन्त्रस्यैवाश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेश उपचरते। न तु ब्रह्मणः प्रवेश स्वातन्त्रयश्रवणात्तथा उपपद्यते । फले बीजबदिति चेत् ? नः सावयवत्ववृद्धित्तंयोत्पत्ति-विनाशादिधर्मवन्त्रप्रसङ्गात् । न चैवं धर्मवत्त्वं ब्रह्मणः''त्र्रजोऽजरः''

इत्यादि श्रुतिन्यायविरोधात् ।

इह प्रविष्ट इति चेत् ?

पूर्व - नहीं, क्योंकि वस्त्वन्तर-रूपसे उसका दूरस्थ होना सम्भव नहीं।

> सिद्धान्ती-द्रव्यमें गुणके प्रवेशके समान उसका प्रवेश माना जाय तो ?

पूर्व ०-नहीं, क्योंकि वह किसीके आश्रित नहीं है। जो नित्यपरतन्त्र और पराश्रित है उस गुणके ही द्रव्यमें प्रवेशका उपचार किया जाता है। ब्रह्मका उस प्रकार प्रवेश करना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका तो स्वातन्त्र्य सुना गया है।

सिद्धान्ती-यदि वह [ प्रवेश ] फलमें बीजके समान हो तो ?

पूर्व - नहीं, ऐसा माननेसे उसके सावयवत्व तथा वृद्धि, क्षय एवं उत्पत्ति-विनाशादि धर्मयुक्त होनेका प्रसंग होगा। किंतु ब्रह्मका ऐसे धर्मीवाला होना सम्भव नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेपर "वह अजन्मा और अजर है" इत्यादि श्रुति और युक्तिसे विरोध उपस्थित होगा। अतः यदि ऐसा मानें कि तस्मादन्य एव संसारी परिच्छिन परमात्मासे भिन्न किसी संसारीने ही इसमें प्रवेश किया है तो ?

१ क्योंकि प्रतिविम्ब तभी पड़ता है जब कोई वस्तु प्रतिविम्बके आश्रयभृत जल या दर्पणसे दूरस्थ हो । ब्रह्म व्यापक है, इसिलये उसका प्रतिविम्बरूपसे प्रवेश नहीं हो सकता।

नः ''सेयं देवतैत्तत''(ञा०उ० ६।३।२) इत्यारम्य "नाम-रूपे व्याकरवाणि" (६।२। ३)इति तस्या एव प्रवेशव्याकरण-कर्नुन्वश्रुतेः। तथा "तत्सृष्ट्रा तदेवानुप्राविशत्"( तै०उ० २। ६।१) "स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' ( ऐ० उ० ३ । १२) ''सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कुत्वाभि-वदन्यदास्ते" "त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीणों दण्डेन वश्चिसि" ( इवे० उ० ४। ३) ''पुरश्रक्रे द्विपदः''(बृ०उ० २।५। १८) ''रूपं रूपम्'' (क०उ० २। २।९) इति च मन्त्रवर्णान्न परादन्यस्य प्रवेशः ।

प्रविष्टानामितरेतरभेदात्पराने-

कत्वमिति चेत् ?.

न, "एको देवो बहुधा सन्नि-विष्टः""एकःसन्बहुधा विचचार" "त्वमेकोऽसि वहूननुप्रविष्टः" "एको देवः सर्वभृतेषु गृदः सर्व-•यापी सर्वभृतान्तरात्मा" (इवे०

सिद्धान्ती-ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि "उस इस देवताने ईक्षण किया" यहाँसे लेकर "मैं नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति कहूँ" यहाँतक श्रुतिसे उसीका प्रवेश और अभिव्यक्त करना सिद्ध होता है। तथा ''उसे रचकर वह पीछेसे उसोमें प्रविष्ट हो गया", "वह इसी प्रकार मस्तकके अन्तिम भागको विदीणं कर उसके द्वारा प्रवेश कर गया", "वह धीर समस्त रूपोंको जानकर उनके नाम रख उनके द्वारा बोलता रहता है", "तू कुमार है, तू ही कुमारी है और तू ही बृद्ध होकर लाठीके सहारे चलता है", "उसने दो चरणवाले शरीर वनाये", "रूप-रूपके [अनुरूप हो गया]" इत्यादि मन्त्रवर्णांसे भी परमात्मासे भिन्न किसी अन्यका प्रवेश सिद्ध नहीं होता।

पूर्व॰-िकंतु प्रविष्ट होनेवाले पदार्थोंका एक दूसरेसे भेद हुआ करता है, इसलिये परमात्माका अनेकत्व प्राप्त होता है।

सिद्धान्ती—नहीं, "एक ही देव अनेक प्रकारसे प्रविष्ट हुआ", "एक होकर भी उसने अनेक रूपसे संचार किया", "तुम एक ही अनेकोंमें अनुप्रविष्ट हो", "सर्वभूतोंमें निहित एक देव है, वह सबमें व्याप्त और उ० ६ । ११) इत्यादिश्रुतिभ्यः।

प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यत इति तिष्ठतु तावत् । प्रविष्टानां संसारि-त्वात्तदनन्यत्वाच परस्य संसारि-त्वमिति चेत् ? न, अशनायाद्ययश्रुतेः सुखित्वदुःखित्वादिदर्शनान्नेति चेन्न, "न लिप्यते लोकदुःखेन

इति श्रुतेः। प्रत्यचादिविरोधादयुक्तमिति

बाह्यः'' (क० उ० २ । २ । ११)

चेत् ?

न, उपाध्याश्रयज्ञनितविशेष-विषयत्वात्प्रत्यत्तादेः। ''न दृष्टे-द्रष्टारं पञ्येः" ( वृ० उ० ३ । ४।२) "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्" (वृ० उ०४। ५। १९) "अविज्ञातं विज्ञातु" (वृ० रहकर दूसरोंको जाननेवाला है"

समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है" इत्यादि श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता ।

पूर्व • - उत्पन्न किये हुए कार्यवर्ग-के भीतर परमात्माका प्रवेश होना सम्भव है अथवा नहीं है—यह प्रश्न तबतक अलग रहे, किंतु जो प्रविष्ट हैं वे संसारी हैं और उससे अभिन्न हैं, इसलिये परमात्माका भी संसारी होना प्राप्त होता है।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि परमात्माको क्षुधादि सांसा-रिक धर्मोंसे परे वतानेवाली श्रुति है। यदि कहो कि उसको सुखी-दु:खी होना देखा जाता है, इसलिये यह कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि "सबसे अलग रहनेवाला परमात्मा लौकिक दु:खसे लिप्त नहीं होता" श्रति है।

प्वै०-किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे इस कथनका विरोध होनेके कारण यह मान्य नहीं है।

सिदान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रयसे होनेवाले विशेषको ही विषय करने-वाले होते हैं। "दृष्टिके द्रष्टाको मत देखो,'' "अरे, विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ?,'' "वह स्वयं अविज्ञात उ॰ ३। ८। ११) इत्यादि
श्रुतिभ्यो नात्मिवषयं विज्ञानम्।
किं तर्हि १ बुद्धचाद्युपाध्यात्मप्रतिच्छायाविषयमेव सुखितोऽहं
दुःखितोऽहमित्येवमादि प्रत्यच्चविज्ञानम्।

श्रथमहमिति विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्योपचारात्,
''नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु'' (वृ० उ०
३। ⊏। ११) इत्यन्यात्मप्रतिषेधाच, देहावयवविशेष्यत्वाच
सुखदःखयोर्विपयधर्मत्वम्।
''श्रात्मनस्तु कामाय'' (बृ०
उ०२। ४। ११) इत्यात्मार्थत्वश्रतेरयुक्त इति चेन्न, ''यत्र वा
श्रान्यदिवस्यात्''इत्यविद्याविषया-

इत्यादि श्रुतियोंसे [प्रमाणजनित] ज्ञान आत्माको विषय करनेवाला नहीं है। तो फिर कैसा है? 'मैं सुखी हूँ, मैं दु:खो हूँ' इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि उपाधिमें पड़नेवाले आत्माके प्रतिबिम्बको ही विषय करनेवाला है।

इसके सिवा 'यह (देह) मैं हूँ' इस प्रकार विषयके साथ विषयीके सामानाधिकरण्यका उप-चार होनेसे "इससे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा नहीं है" इस श्रुति-वाक्यसे अन्य आत्माका निषेध होनेसे तथा देहके अवयवोंसे विशेष्य होनेके कारण सुख-दु:खकी विषयधर्मता सिद्ध होती है।

यदि कहो कि "आत्माके लिये ही सव प्रिय होते हैं" ऐसी आत्मार्थत्वको प्रकट करनेवाली श्रुति होनेसे ऐसा कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि "जहाँ कोई अन्य-सा होता है" इस श्रुतिके अनुसार उसकी अविद्याजनित

१ तात्पर्य यह है कि अज्ञानवश देहके साथ आत्माका तादात्म्य होनेसे देहके सुख-दु:खादिका आत्मामें उपचार किया जाता है, आत्मासे भिन्न कोई और द्रष्टा नहीं है और द्रष्टा सर्वथा शुद्ध होता है, इसिलये आत्मामें सुख-दु:खादि धर्म नहीं रह सकते तथा सुख-दु:खकी जो प्रतीति होती है उसका आश्रय भी कोई-न-कोई देहका अवयव ही होता है, जैसे शिर:पीडा, उदरशूलादि । इससे भी वे अनात्मगत ही सिद्ध होते हैं।

त्मार्थत्वाभ्युपगमात् "तत्केन कं पश्येत्'' ( बृ० उ० ४ । ४ । १५) "नेह नानास्ति किश्चन" (व० उ० ४।४। १९) ''तत्र को मोहःकः शोक एकत्व-मनुपश्यतः'' (ईञा० ७) इत्या-दिना विद्याविषये तत्प्रतिषेधाच नात्मधर्मत्वम् ।

तार्किकसमयविरोधादयुक्तमि-

ति चेत ? नः युक्त्याप्यात्मनो दुःखि-त्वानुपपत्तेः । न हि दुःखेन प्रत्यत्त-विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वम् प्रत्यक्षाविषयत्वात् । त्राकाशस्य श्चब्दगुणव<del>स्</del>ववदात्मनो दुःखित्व-मिति चेन्न, एकप्रत्ययविषयत्वा-नुपपत्तेः। न हि सुखग्राहकेण प्रत्यचिषयेण प्रत्ययेन नित्यानु-

आत्मार्थता मानी जाती है; "वहाँ कौन किसके द्वारा देखे," "वहाँ नाना कुछ नहीं है,'' ''वहाँ एकत्व देखनेवालेको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?" इत्यादि वाक्योंसे ज्ञानदृष्टिमें तो उनका निषेध होनेके कारण आत्मधर्मत्व होना सम्भव नहीं है।

नैयायिकोंके पूर्व०-किंतू सिद्धान्तसे विरोध होनेके कारण यह (आत्माका असंसारित्व) अयुक्त है।

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि युक्तिसे भी आत्माका दु:खी होना सिद्ध नहीं हो सकता। प्रत्यक्षके विषयभूत दु:खसे आत्मा विशिष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि वह स्वयं प्रत्यक्षका अविषय है। यदि कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द-गुणवाला माना जाता है उसी प्रकार आत्माका दु:खित्व भी सिद्ध हो सकता है तो यह भी होना सम्भव नहीं, क्योंकि उसका एक ज्ञानका विषय होना असम्भव है। सुखको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षविषयक ज्ञानके द्वारा नित्य अनुमेय आत्माको विषय मेयस्यात्मनी विषयीकरणमुपपद्यते करना सम्भव नहीं है। यदि वह उसे

१ क्योंकि नैयायिकोंके सिद्धान्तमें आत्मां बुद्धि आदि चौवीस गुणोंवाला है।

तस्य च विषयीकरणे आत्मन एकत्वाद्विषय्यभावप्रसङ्गः । विषयविषयित्वं एकस्येव दीपवदिति चेत् ? नः युगपदसम्भनात, अात्मन्यंशानुपपत्तेश्च । एतेन विज्ञा-नस्य ग्राह्यग्राहकत्वं प्रत्युक्तम्। प्रत्यत्तानुमानविषययोश्च दुःखात्म-नोर्गुणगुणित्वे नानुमानम् । दुः सस्य नित्यमेव प्रत्यत्तविषय-र् रूपादिसामानाधि-त्वात. करण्याच । मनःसंयोगजत्वेऽप्यात्मनि दुः खस्य सावयवत्वविक्रियावन्वा-नित्यत्वप्रसङ्गात् । न द्यविकृत्य

संयोगि द्रव्यं गुणः कश्चिदुपयन-

विषय कर ले तो विषयीके अभावका प्रसङ्क उपस्थित हो जाय, क्योंकि आत्मा तो एक ही है।'

पूर्व०-दीपकके समान एकका ही विषय और विषयी भी होना सम्भव है।

सिद्धान्ती—नहीं, एक साथ ऐसा होना सम्भव नहीं है। इसके सिवा आत्मामें अंश होना सम्भव न होनेसे भी यही सिद्ध होता है। इससे विज्ञानका ग्राह्य-ग्राहक उभयरूप होना भी खण्डित हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय दुःख और ग्रनुमान प्रमाणके विषय आत्माक गुण और गुणी होनेमें अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता; क्योंकि दु:ख सर्वदा प्रत्यक्षका ही विषय है तथा रूपादिसे उसका सामानाधि-करण्य है।

आत्मामें दु:खको मनः संयोग-जनित माना जाय तो भी आत्माके सावयवत्व, विकारित्व एवं अनित्यत्वका प्रसङ्ग उपस्थित होता है, क्योंकि संयोगी द्रव्यको विकृत किये बिना कोई गुण

१ इसिलये यदि वह प्रत्यक्षविषयक ज्ञानका विषय हो जायगा तो विषयी कौन होगा ? क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही ज्ञानका विषय और विषयी दोनों नहीं हो सकता। पयन्वा दृष्टः कचित्। निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं क्रचि-दिनत्यगुणाश्रयं वा नित्यम् । न चाकाश आगमवादिभिनित्य-तयाभ्युपगम्यते, न चान्यो दृष्टा-न्तोऽस्ति ।

विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया-

निवृत्तेरियमेवेति चेत् ? न, द्रव्यस्य अवयवान्यथात्व-व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः। सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेनः सावयवस्यावयवसंयोगपूर्वकत्वे सति विभागोपपत्तेः।वज्रादिष्व-द्रश्नान्नेति चेन्न, अनुमेयत्वात्सं-

कहीं आता-जाता नहीं देखा गया। तथा निरवयव वस्तुको कहीं विकृत होते और नित्य वस्तुको अनित्य गूणोंका आश्रय होते नहीं देखा गया । आगमोक्तमतावलम्बियोंने आकाशको तो नित्य नहीं माना<sup>र</sup> और इसके सिवा कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं है।

पूर्व॰ -- विकृत होनेपर भी 'यह वहों हैं' ऐसा ज्ञान निवृत्त न होनेके कारण वह नित्य ही है-ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य पदार्थके अवयवोंमें परि-वर्तन हुए बिना विकार होना सम्भव नहीं है। यदि कहो कि सावयव होनेपर भी वह नित्य है तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सावयव पदार्थ अवयवसंयोगपूर्वक उत्पन्न होनेके कारण उसके अवयवोंका विभाग होना सम्भव है। यदि कहो कि वज्रादिमें तो ऐसा नहीं देखा जाता" तो ऐसा कहना टीक नहीं, क्योंकि उनकी अवयवसंयोग-

१. क्योंकि "आत्मन आकाशः सम्भूतः" (तै० उ० २ । १) इस श्रुतिसे आत्मासे आकाशको उत्पत्ति सिद्ध होती है ग्रीर उत्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता।

२. यह परिणामवादियोंका मत है।

३. ऐसा जैनी लोग मानते हैं।

अर्थात् वज्रादि (विजली आदि) सावयव होनेपर भी अवयवसंयोग-पूर्वक उत्पन्न होते हों, ऐसा नहीं देखा जाता।

योगपूर्वत्वस्य । तस्मान्नात्मभो दुःखाद्यनित्यगुणाश्रयत्वोपपत्तिः । परस्यादुःखित्वेऽन्यस्य च दुः-

खिनोऽभावे दुःखोपशमनाय

शास्त्रारम्भानर्थक्यमिति चेत् ?
न, श्रविद्याध्यारोपितदुःखित्वभ्रमापोहार्थत्वात्, श्रात्मिन
प्रकृतसङ्ख्यापूरणभ्रमापोहवत् ।
किन्पतदुःख्यात्माभ्युपगमाच ।
जलस्र्यादिप्रतिविम्बवदात्म-

प्रवेशश्च प्रतिबिम्बवद्वचाकृते कार्य

उपलभ्यत्वम् । प्रागुत्पत्तरेनुपलब्ध है । जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व जो

पूर्वकताका अनुमान किया जा सकता है। अतः आत्माका अनित्य गुणोंका आश्रय होना सम्भव नहीं है।

पूर्व • — िकंतु यदि परमात्मा दु: ली नहीं है और उससे भिन्न दूसरे दु: ली पदार्थका अभाव है तो ऐसी स्थितिमें [दु: लकी निवृत्तिकें लिये] शास्त्रका आरम्भ होना व्यर्थ ही सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्यों कि आत्मामें प्रकृत (दशम) संख्याकी अपूर्वरूप भ्रमकी निवृत्तिके समान शास्त्र अविद्यासे आरोपित दुःखित्व-रूप भ्रमकी निवृत्तिके लिये है। तथा किया गया है ।

जलमें पड़े हुए सूर्यादिके प्रति-बिम्बके समान व्याकृत कार्यमें आत्माका प्रतिबिम्बके समान उप-लब्ध होना ही उसका कार्यमें प्रवेश है। जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व जो

१. यह आख्यायिका इस प्रकार है। एक बार दस आदमी विदेश गये। मार्गमें उन्होंने एक नदी पार की। उस पार पहुँचनेपर यह देखनेके लिये कि हम दस हैं या नहीं, आपसमें गणना करने लगे। परंतु जो गिनता वह अपनेको छोड़-कर गिनता। इसलिये दस संख्याकी पूर्ति न होती। इतनेमें ही एक आप्त पुरुप आया, उसने उन्हें अलग-अलग गिनकर वता दिया कि तुम दस ही हो। इससे उनका भ्रमजनित दुःख दूर हो गया।

२. इसलिये भी शास्त्रारम्भ सार्थक है।

STATES TO STATES STATES

श्रात्मा पश्चात्कार्ये च सृष्टं व्याकृते स्र्यादि-बुद्धेरन्तरुपल्यमानः प्रतिबिम्बवज्जलादौ कार्यं सृष्ट्वा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते ''स एष इह प्रविष्टः'' ( ऋ० उ० १।४।७) ''ताः सृष्टा तदे-वानुप्राविशत'''स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' (ऐ० उ० २।१२) 'संयं देवतेचत हन्ताहाममास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविषय'' ( छा० उ०६।२।३)इत्येवमादिभिः।

न तु सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देशकालान्तरापक्रमणप्राप्तिल-त्तणःप्रवेशःकदाचिदप्युपपद्यते । न च परादात्मनोऽन्योऽस्ति द्रष्टा ''नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्र नान्यदतो-र्Sास्तश्रोतः" (बृ० उ० ३।८। ११)

आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह व्यक्त कार्यकी रचना हो जानेपर बुद्धिके भीतर उपलब्ध होनेसे जलादिमें सूर्यादिके प्रतिविम्वके समान कार्यको रचकर उसमें प्रविष्ट हुआ-सा लक्षित होता है-ऐसा कहा जाता है; जैसा कि वह यह आत्मा इसमें प्रवेश किये हुए है," "उन ( शरीरों ) को रचकर वह उनमें प्रवेश कर गया," "वह इस मूर्धसीमाको विदीर्णकर इसके द्वारा प्रवेश कर गया," "उस इस देवताने ईक्षण किया—अहो ! मैं इस जीवात्मरूपसे इन तीनों देवताओंमें प्रवेश कर" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

जो सर्वगत और निरवयव है उस आत्माका एक दिशा, देश या कालको छोड़कर अन्य दिशा, देश या कालको प्राप्त होनारूप प्रवेश कभी सम्भव नहीं है। तथा यह हम पहले ही कह चुके हैं कि "इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है" "इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है" इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मा-इत्यादि श्रुतेरित्यवोचाम । उपल- से भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है।

१ अर्थात् वस्तुतः वह प्रतिविम्वके समान प्रवेश करता हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिविम्वके आश्रयसे विम्वके पार्थक्यके समान आत्माका बुद्धि आदिसे व्यवधान नहीं है।

ब्ध्यर्थत्वाच सृष्टिप्रवेशस्थित्यप्य-यवाक्यानाम्, उपलब्धेः पुरुवार्थ-त्वश्रवणात् । ''त्रातमानमेवावेत्'' (वृ० उ० १ । ४ । १०) "तस्मा-त्तत्सर्वमभवत्'' ( बृ० उ० १। ४। १०) ''त्रह्मविदाप्नोति परम्" (तै० उ० २।१।१) ''स यो ह वे तत्रसमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" ( मु॰ उ॰ ३। २।९) ''आचार्यवान्पुरुषो वेद'' ( छा० उ० ६। १४। २) ''तस्य ताबदेव चिरम्'' ( छा० उ० ६ । १४ । २ ) इत्यादि-श्रुतिभ्यः । "ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्" (गीता १८। ४४ ) ''तद्भ्यग्रयं सर्व-विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः" इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । भेददर्शना-पवादाच्च सृष्टचादिवाक्यानाम् त्र्यात्मैकत्वदर्शनार्थपरत्वोपपत्तिः। तस्मात्कार्यस्थस्य उपलभ्यत्वमेव प्रवेश इत्युपचर्यते ।

> श्रा नखाग्रेभ्यो नखाग्रमर्यादम् **त्रात्मनश्चेतन्यमुपलभ्यते । तत्र** पर्यन्त आत्माका चैतन्य उपलब्ध होता

तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और लयका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य आत्मोपलब्धिकं ही लिये हैं, क्योंकि आत्मोपलव्धि ही पुरुषार्थं है-ऐसा सुना गया है; जैसा कि "उसने अपनेहीको जाना,'' ''अत: वह सर्वरूप हो गया,'' ''ब्रह्मवेत्ता पर-मात्माको प्राप्त कर लेता है,'' ''वह जो कि उस परव्रह्मको जानता है ब्रह्म ही हो जाता है,'' ''आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है", उसके लिये तभीतक देरी है" इत्यादि श्रतियोंसे, तथा "तव मुभे तत्त्वतः जानकर उसके पश्चात् मुभहीमें प्रवेश करता है,'' ''वही समस्त विद्याओंमें श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे अमृतकी प्राप्ति होती है'' इत्यादि स्मृतियोंसे भी सिद्ध होता है। इसके सिवा भेददर्शनकी निन्दा होनेसे भी सप्रचादिविषयक वाक्योंका आत्मै-कत्वदर्शनपरक होना युक्त है। अतः कार्यस्थ आत्माका उपलब्ध होना ही उसका प्रवेश है-ऐसा उपचारसे कहा जाता है।

'आ नखाग्रे भ्यः' अर्थात् नखाग्र-

कथमिव प्रविष्टः ? इत्याह-यथा लोके क्षुरधाने क्षुरो धीयतेऽस्मि-न्निति क्षुरधानं तस्मिन्नापितोप-स्कराधा**ने**, क्षुरोऽन्तःस्थ उप-अवहित: प्रवेशितः लभ्यते. स्याद् यथा वा विश्वम्भरोऽग्निः, विश्वस्य भरणाद्विश्वम्भरः कुलाये काष्टादाववहितः नीडेऽगिनः स्यादित्यनुवर्तते । तत्र हि स मध्यमान उपल्ययते ।

यथा च क्षुरः क्षुरधान एक-देशेऽवस्थितो यथा चाग्निः काष्ट्रादौ सर्वतो व्याप्यावस्थितः, एवं सामान्यतो विशेषतश्च देहं संच्याप्यावस्थित ऋातमा । तत्र हि स प्राणनादिकियावान् दर्शना-दिक्रियावांश्रोपलभ्यते । तस्मा-त्तत्रैवं प्रविष्टं तमात्मानं प्राण-नादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति नोपलभनते ।

नन्वप्राप्तप्रतिपेघोऽयं तं न

है। वह उसमें किसके समान प्रविष्ट है, सो श्रुति वतलाती है-जिस प्रकार लोकमें क्षुरधानमें—जिसमें छुरा रखा जाय उसे क्षुरधान कहते हैं उसमें अर्थात् नापितके मुण्डन-सामग्री ( औजार ) रखनेके संदूकमें उसके भीतर रखा हुआ छुरा उप-लब्ब होता अर्थात् उसमें अवहित ( छिपा हुआ )—प्रविष्ट रहता है। अथवा जिस प्रकार विश्वम्भर-अग्नि, जो विश्वका भरण करनेके कारण विश्वम्भर है, कुलाय —नीड यानी काष्टादिमें छिपा रहता है-इस प्रकार यहाँ 'अवहितः स्यात्' इसकी अनुवृत्ति होती है, वहाँ वह मन्यन करनेपर देखा जाता है।

तथा जिस प्रकार छुरा क्षुर-घानके एक देशमें स्थित रहता है और अग्नि जैसे काष्टादिमें उसे सब ओरसे व्याप्त करके विद्यमान रहता है इसी प्रकार आत्मा शरीरको सामान्य और विशेषरूपसे व्याप्त करके स्थित है। वहाँ वह प्राणनादि और दर्शनादि क्रियावाला देखा जाता है । अतः उस शरीरमें प्रविष्ट उस प्राणनादिक्रियाविशिष्ट आत्मा-को लोग नहीं देखते—उन्हें उसकी उपलब्ध नहीं होती।

शङ्का-किंतु 'उस आत्माको नहीं देखते यह तो अप्राप्तका प्रतिषेघ पदयन्तीति, दर्शनस्याप्रकृतत्वात्।

नैष दोषः, सृष्ट्यादिवाक्यानाम् आत्मैकत्वप्रतिपत्त्यर्थपरत्वात्प्रकृतमेव तस्य दर्शनम् ।
''रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य
रूपं प्रति चन्नणाय'' ( द्यु० उ०
२ । १ । १९ ) इति मन्त्रवर्णात् ।

प्राणनादिक्रियाविशिष्ट-क्रियाविशिष्टस्या- स्याद्र्याने हेतुमाह-रमनोऽसमस्तत्व- अकृतस्नोऽसमस्तो .प्रदर्शनम् हि यस्मात्स प्राणना-दिक्रिय।विशिष्टः । कुतः पुनरकु-त्स्नत्वम् ? इत्युच्यते-प्राणन्नेव प्राणनक्रियामेव कुर्वनप्राणी नाम प्राणसमाख्यः प्राणाभिधानो भव-ति । प्राणनिकयाकर्तृत्वाद्धि प्राणः प्राणितीत्युच्यते नान्यां क्रियां कुवन् । यथा लावकः पाचक इति । तस्मात्क्रियान्तरिवशिष्टस्य श्रतुपसंहारादकृत्स्नो हि सः। तथा वदन्वदनक्रियां क्रवेन्व-

है, क्योंकि यहाँ दर्शनका कोई प्रसंग नहीं है।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, वयों कि सृष्ट्यादिपरक वाक्यों का तात्पर्य आत्मैकत्ववोध होने के कारण उसका दर्शन प्रकृत ही है, जैसा कि "वह प्रत्येक रूपके अनुरूप हो गया है, उसका यह रूप उसके दर्शन के लिये है" इस मन्त्रवर्ण से सिद्ध होता है।

अब श्रति प्राणनादिकियाविशिष्ट आत्माके दिखायी न देनेमें हेत् वतलाती है-क्योंकि वह प्राणनादि-क्रियाविशिष्ट आत्मा अकृत्सन-असम्पूर्ण है। उसकी असम्पूर्णता क्यों है ? सो वतलाया जाता है-प्राणन अर्थात् प्राणनक्रिया करनेसे ही वह प्राण यानी प्राणनामवाला होता है। [तात्पर्य यह है कि ] प्राणन क्रियाका कर्ता होनेसे ही 'प्राण प्राणन ंकर्ता है' ऐसा कहा जाता है, किसी अन्य क्रियाके करने-से नहीं जैसे लावक, पाचक इत्यादि। अतः उसमें क्रियान्तरविशिष्टका उपमंहार (संग्रह) न होनेके कारण वह असम्पूर्ण ही है। इसी प्रकार 'वक्तीति वाक्' इस व्युत्पत्तिसे बोलने यानी वदनक्रिया करनेके कारण वह क्तीति वाक्, पश्यंश्रक्षश्रश्रष्ट इति-चक्षद्रेष्टा, शृण्वन्श्रणोतीति श्रो-त्रम् ।

'प्राणन्नेव प्राणः' 'वद्न्वाक्' इत्याभ्यां क्रियाशक्त्युद्भवः प्रद-भवति । 'पञ्यंश्रक्षुः' शिंतो । 'शृण्वञ्श्रोत्रम्' इत्याभ्यां विज्ञान-शक्तयुद्धवः प्रदर्श्यते, नामरूप-विषयःवाद्विज्ञानशक्तेः । श्रोत्र-चक्षुपी विज्ञानस्य साधने,विज्ञानं तु नामरूपसाधनम् । न हि नाम-स्दपव्यतिरिक्तं विज्ञेयसस्ति । तयोश्चोपलम्भे करणं चक्षःश्रोत्रे। क्रिया च नामरूपसाध्या प्राणसमवायिनी, तस्याः प्राणा-श्रयाया अभिन्यक्तौ वाक्ररणम् । तथा पाणिपादपायूपस्थारूयानि । सर्वेपामुपलन्नणार्था वाक् । एत-देव हि सर्व व्याकृतम् । "त्रयं वा इदं नाम रूपं कम<sup>99</sup> (बृ० उ० १।६।१) इति हि वस्यति।

वाक् है, 'चष्टे इति चक्षुः' इस
ब्युत्पत्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टाका
नाम चक्षु है और 'श्रृणोतीति शोत्रम्' इस ब्युत्पत्तिसे जो सुनता है वह शोत्र है।

'प्राणन्नेव प्राणः', 'वदन्वाक्' इन दोनों वाक्योंसे आत्मामें क्रिया- शिक्तका उद्भव दिखाया गया है तथा 'पश्यंश्वक्षुः', 'श्रुण्वञ्श्वोत्रम्' इन दोनों वाक्योंसे विज्ञानशक्तिका प्राकट्य प्रदिशत किया गया है, क्योंकि विज्ञानशक्ति नाम और रूप-को विषय करनेवाली होती है। श्रोत्र और नेत्र विज्ञानके साधन हैं तथा विज्ञान नाम-रूपका साधन हैं; क्योंकि नाम-रूपके सिवा और कोई विज्ञेय नहीं है तथा उनकी उपलब्धिमें नेत्र और श्रोत्र करण हैं।

नाम और रूपसे साध्य जो क्रिया है वह प्राणके आश्रित है और उस प्राणाश्रिता क्रियाकी अभिन्यक्तिमें वाक् साधन है। इसी प्रकार पाणि, पाद, पायु और उपस्थ नामकी कर्मेन्द्रियाँ भी हैं। वाक् इन सबके उपलक्षणके लिये है। यही सव न्याकृत जगत् है। आगे "यह सारा नामरूप कर्म त्रयरूप ही है" इस श्रुतिसे यही वात कही जायगी। मन्वानो मनो मनुत इति ।
ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं
करणं मनो मनुतेऽनेनेति । पुरुपस्तु कर्ता सन्मन्वानो मन
इत्युच्यते ।

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

तान्येतानि प्राणादीन्यस्या-विशिष्टात्मवेदि- त्मनः कर्मनामानि, नोऽग्रत्सनत्व- कर्मजानि नामानि निरूपणम् कर्मनामान्येय,न तु वस्तुमात्रविपयाणि । अतो न कृत्स्नात्मवस्त्ववद्योतकानि । एवं ह्यसावातमा प्राणनादि क्रियया त-त्तत्क्रयाजनितप्राणादिनामरूपा-भ्यां च्याक्रियमाणोऽवद्योत्यमानो-ऽपि । स योऽतोऽस्मात्प्राणनादि-कियासमुदायाद् एकैकं प्राणं चक्षु-रिति वा विशिष्टम् अनुपसंहते-तरिविशिष्टक्रियात्मकं मनसा अय-मात्मेत्युपास्ते चिन्तयति,न स वेद न स जानाति त्रहा। कस्मात् ? श्रकृतस्नोऽसमस्तो हि यस्मादेप त्रात्मा अस्मात्प्राणनादिसमुदा-यात् । अतः प्रविमक्त एकैकेन

'मनुते इति मनः' इस व्यृत्प-तिसे मनन करनेपर उसका नाम मन हुआ। मन ज्ञानशक्तिके विका-सोंका साधारण साधन है, क्योंकि इससे आत्मा मनन करता है। पुरुष ही कर्ता होनेपर जब मनन करता है तो 'मन' इस नामसे कहा जाता है।

वे ये प्राणादि इस आत्माके कर्मनाम अर्थात् कर्मजनित नाम हो हैं, ये वस्तुमात्रको विषय करने-वाले नहीं हैं। अतः ये सम्पूर्ण आत्मवस्तुके द्योतक नहीं हैं। इस प्रकार यह आत्मा प्राणनादि क्रियासे उस-उस क्रियाके कारण होनेवाले प्राणादि नाम और रूपोंसे व्यक्त होने अर्थात् प्रकाशित होनेपर भी [पूर्णतया प्रकाशित नहीं होता ]। वह जो इस प्राणनादि-क्रियासमुदायमेंसे किसी क्रियासे विशिष्ट प्राण या चक्षुकी, अन्य विशिष्टक्रियामय आत्माका उपसंहार न करके, मनके द्वारा 'यह आत्मा है' इस प्रकार उपासना यानी चिन्तन करता है वह नहीं जानता—उसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि इस प्राणनादिसमुदायसे विशिष्ट यह आत्मा अकृत्स्न-असम्पूर्ण है। इसलिये वह अन्य धर्मोंका उपसंहार न करनेके कारण प्रविभक्त

201201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-101201-10 विशेषणेन विशिष्ट इतरधर्मान्त-रानुपसंहाराद्भवति । यावद्यमेवं चेद पश्यामि शृणोमि स्पृशामीति स्यभावप्रवृत्तिविशिष्टं वेद वा ताबदञ्जसा कृत्स्नमात्मानं न वेद। कथं पुनः पश्यन्वेद ? इत्याह-निरुपाधिकातमो आतमेत्येव, आतमेति प्राणादीनि विशेष-पासनमेव णानि यान्युक्तानि तानि यस्य स श्राप्तुवंस्तान्यात्मा इत्युच्यते । स तथा कृतस्नविशेषो-पसंहारी सन्कृतस्नी भवति। वस्तुमात्ररूपेण हि प्राणाद्युपाधि-विशेषक्रियाजनितानि विशेषणानि व्याप्नोति । तथा च वस्यति-''ध्यायतीव लेलायतीव'' (बृ० उ०४।३।७) इति। तस्मा-दात्मेत्येयोपासीत । एवं कृत्स्नो ह्यसौ स्वेन वस्तु-रूपेण गृह्यमाणी भवति । कस्मा त्कृतस्नः ? इत्याशङ्कचाह-अत्रा-

यानी एक-एक विशेषणसे विशिष्ट होता है। अतः जबतक यह 'मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ' इस प्रकार आत्माको स्वाभाविक प्रवृत्तियोंसे विशिष्ट ज(नता है तबतक यह साक्षात् रूपसे सम्पूर्ण आत्माको जानता।

तो फिर किस प्रकार देखनेपर वह उसे जानता है ? इसपर श्रुति कहती है- 'आत्मा है' इस प्रकार ही । आत्मा—ऊपर जिन प्राणनादि विशेषणोंका वर्णन किया गया है, वे जिसके हैं, उन्हें व्याप्त करनेके कारण वह आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण विशेषोंका अपने-में उपसंहार करनेवाला होनेसे वह सम्पूर्ण है। वह अपने वस्तुमात्ररूपसे प्राणादि विशेष उपाधियोंकी क्रियासे होनेवाले विशेषणोंमें व्याप्त है। ऐसा ही "मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है" इस वाक्यसे श्रुति कहेगी भी। अतः 'वह आत्मा है' इस प्रकार ही उसकी उपासना करनी चाहिये ।

इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूपसे ग्रहण किया जानेपर यह सम्पूर्ण है। क्यों सम्पूर्ण है ?--ऐसी आशङ्का करके श्रुति कहती है— स्मिन्नात्मिन हि यस्मानिरुपाधिक जलसूर्यप्रतिविम्बभेदा इवादित्ये प्राणाद्युपाधिकृता विशेषाः प्राणा-दिकर्मजनामाभिधेया यथोक्ता ह्येते एकमभिन्नतां भवन्ति प्रति-पद्यन्ते ।

'श्रात्मेत्येवोपासीत' इति ना-आत्मोपासनस्या- पूर्विविधिः । पत्ते प्राप्तत्वात् ''यत्सा-विधेयत्वम् चादपरोचाद्ब्रह्म" ( वृ० उ० ३। ४।१) "कतम आत्मेति— योऽयं विज्ञानमयः" ( वृ० उ० ४ । ३ । ७) इत्येव-माद्यात्मप्रतिपादनपराभिः श्रुति-भिरात्मविषयं विज्ञानमुत्पा-दितम् । तत्रात्मस्यरूपविज्ञानेनैव तद्विषयानात्माभिमानबुद्धिः कार-कादिकियाफलाध्यारोपणातिमका अविद्या निवर्तिता। तस्यां निव-तितायां कामादिदोषानुपपत्तेः

क्योंकि इस निरूपाधिक आत्मामें. जिस प्रकार जलमें पड़े हुए सूर्य-प्रतिबिम्बके भेद सूर्यमें एक हो जाते हैं उसी प्रकार, ऊपर वतलाये हुए प्राणादि कर्मजन्य नामोंसे कहे जाने-वाले प्राणादि उपाधियोंके कारण होनेवाले सम्पूर्ण विशेष एक होते अर्थात अभिन्नताको प्राप्त हो जाते हैं।

> 'आत्मेत्येवोपासीत' यह अपूर्व-विधि नहीं है, क्योंकि यह एक पक्षमें स्वतः प्राप्त है। ''जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है" "आत्मा कौन-सा है, इसपर कहते हैं—यह जो विज्ञा-नमय है" इस प्रकारकी आत्माका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोंसे आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। तहाँ आत्मस्वरूपके ज्ञानसे ही उसमें होनेवाली अनात्माभिमान-बुद्धि अर्थात् कारकादि क्रिया एवं फलको अध्यारोपरूपा अविद्या निवृत्त की जाती है। उसके निवृत्त हो जानेपर कामादि दोषोंकी सम्भावना

१. जो अर्थ अत्यन्त अप्राप्त होता है उसके छिये जो विधि की जाती है उसे अपूर्वविधि कहते हैं। जैसे 'जिसे स्वर्गकी इच्छा हो वह अग्निहोत्र करे' यहाँ अग्निहोत्र अत्यन्त अप्राप्त था,अतः उसके लिये जो विधि की गयी है वह अपूर्वविधि है । आत्मा विधिका विषय नहीं है—यह वात आगेके विचारसे स्पष्ट हो जायगी ।

श्रमात्मचिन्तानुपपत्तिः । पारि-शेष्यादात्मचिन्तैत्र । तस्मात्तदु-पासनमस्मिनपक्षे न विधातव्यम्, प्राप्तत्वात् ।

तिष्ठतु तावत्पात्तिक्यात्मोपा-सनप्राप्तिर्नित्या

उक्तार्थमीमांसा

वेति, अपूर्विविधिः स्यातः ज्ञानोपासनयोरेकत्वे सत्यप्राप्तत्वात् । 'न स वेद' इति विज्ञानं प्रस्तुत्य 'आत्मेत्येवोपा-सीत' इत्यभिधानाद्वेदोपासन-शब्दयोरेकार्थतावगम्यते । ''अनेन ह्योत्सर्यं वेद'' ''आत्मा-नमेवावेत्'' ( ह् ० उ० १ । ४ । १० ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च विज्ञान-मुपासनम् । तस्य चाप्राप्तत्वाद्वि-ध्यहत्वम् ।

न च स्वरूपान्वाख्याने पुरुष-प्रवृत्तिरुपपद्यते, तस्मादपूर्व-

त रहनेसे अनात्मिचन्तनकी सम्भा-वना नहीं रहती। फलतः आत्म-चिन्तन ही रह जाता है। अतः इस पक्षमें आत्मोपासनाका विधान करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वतः प्राप्त है।

शङ्का-आत्मोपासनकी प्राप्ति पाक्षिक है अथवा नित्य है-इस विचारको अभी रहने दो, यह तो अपूर्वविधि ही है, क्योंकि यहाँ ज्ञान और उपासनाका एक ही अर्थ होने-के कारण वह स्वतः प्राप्त नहीं है। 'न स वेद' (वह नहीं जानता) इस वाक्यसे विज्ञानका आरम्भ कर 'आत्मेत्येवोपासीत' इस कहनेके कारण यहाँ 'वेद' और 'उपासन' इन शब्दोंकी एकार्थता ज्ञात होती है। "इससे इस सबको जान लेता है" "आत्माको ही जाना" इत्यादि श्रुतियोंसे भी विज्ञान उपासनाहीका नाम है। और वह ( उपासना ) अप्राप्त होनेके कारण विधिकी योग्यता रखती है। इसके सिवा स्वरूपके अनुवादमें

पुरुवकी प्रवृत्ति होनी भी सम्भव नहीं

१. क्योंकि उपासना मानस कर्म है, वह स्वतः प्राप्त नहीं होता; इसिलये उसके लिये विधिकी आवश्यकता है।

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE विधिरेव।यम् । कर्मविधिसामा-न्याच्च । यथा 'यजेत' 'जुहुयात्' इत्यादयः कर्मविधयः, न तैरस्य ''ऋात्मेत्येवोपासीत'' (१।४।७) "अारमा वा ऋरे द्रष्टच्यः" (२। ४ । 🗴 ) इत्याद्यात्मोपासनविधे-विशेषोऽवगम्यते । मानसक्रिया-त्वाच्च विज्ञानस्य; तथा 'यस्यै देवताये हविगृहीतं स्यात्तां मनसा घ्यायेद्वषट्करिष्यन्' इत्याद्या मानसी क्रिया विधीयते, तथा ''त्र्यात्मेत्येवोपासीत'' (१।४। ७) ''मन्तच्यो निद्ध्यासि-तच्यः" (२ । ४ । ५ ) इत्याद्या क्रियेव विर्धःयते ज्ञानात्मिका। तथावीचाम वेदोपासनशब्दयो-रेकार्थत्विमिति । भावनांशत्रयोपपत्तेश्र-यथा

है; इसलिये यह अपूर्वविधि ही है। तथा कर्मविधिसे इसकी समानता होनेके कारण भी यही बात सिद्ध होती है ]। जिस प्रकार 'यजन करे' 'हवन करे' इत्यादि कर्मविधियाँ हैं, उनसे "आत्मा है—इस प्रकार उपासना करें" "अयि मैत्रेयि ! यह आत्मा द्रष्टव्य है'' इत्यादि आत्मो-पासनसम्बन्धी विधियोंका कोई अन्तर नहीं जान पड़ता। तथा विज्ञान भी मानसिक्रया ही है [इसलिये भी यह विधि है]। जिस प्रकार 'जिस देवताके लिये हिव ग्रहण किया जाय उसका 'वषट्कार' करते हुए मनसे ध्यान करे' इत्यादि-रूपसे मानसी क्रियाका विधान किया जाता है उसी प्रकार "आत्मा है - इस प्रकार उपासना करे", ''आत्माका मनन करना चाहिये, निदिध्यासन करना इत्यादि रूपसे ज्ञानात्मिका क्रियाका ही विधान किया जाता है। तथा 'वेद' और 'उपासन' शब्दोंका एक ही अर्थ है-यह हम कह ही चुके हैं।

> इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके फल, करण और इतिकर्तव्यता-रूप ] तीनों अंश सम्भव होतेके

ALTERNATURE OF THE PROPERTY OF

हि यजेत इत्यस्यां भावनायाम्-िक केन कथम् इति भाव्याद्याकाङ्चा-पनयकारणमंश्रत्रयमवगरंयेते,तथा उपासीत इत्यस्यामि भावनायां विधीयमानायाम् किम्रुपासीत ? केनोपासीत? कथमुपासीत? इत्य-स्यामाकाङ्चायाम् आ्रात्मानमुपा-सीत मनसा त्यागत्रह्म चर्यशमदमो-परमतितिचादीतिकर्तव्यतासंयुक्तः इत्यादिशास्त्रेणैव समध्यतें ऽशत्र-यम् । यथा च कृत्स्नस्य दर्शपूर्ण मासादिप्रकरणस्य दर्शपूर्णमासा-दिविध्युद्देशत्वेनोपयोगः, ग्रात्मोपासन-मौपनिपदाम् प्रकरणस्य त्रात्मोपासनविध्युद्दे-श्रत्वेनेवोपयोगः। "नेति नेति" (२।३।६) ''ऋस्थूलम्'' (३। ८। ८) "एकमेवाद्वितीयम्" (छा० उ०६।२।१) 'श्रश्नना-

कारण भी यह विधिवानय है। जिस प्रकार 'यजेत' (यजन करे) इस भावनामें 'किस उद्देश्यसे किस साधनसे और किस प्रकार यजन करे ]' ऐसी भाव्यादिसम्वन्धिनी आकाङ्क्षाओंकी निवृत्तिके कारणभूत तीन अंश देखे जाते हैं, उसी प्रकार 'उपासीत' इस विधान की जाने-वाली भावनामें भी 'किसकी उपा-सना करे ?' 'किसके द्वारां उपासना करे ?' और 'किस प्रकार उपासना करे ?' ऐसी आकाङ्क्षा होनेपर 'आत्माकी उपासना करे' 'मनसे करे' तथा 'त्याग, ब्रह्मचर्य, शम, दम, उपरित तथा तितिक्षादिरूप इतिकर्तव्यतासे युक्त होकर करें इत्यादि शीस्त्रसे ही तीन अंशोंका समर्थन होता है। तथा जिस प्रकार दर्शपूर्णमासादिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकरणका दर्शपूर्णमासकी विधिके उद्देशरूपसं ही उपयोग है उसी प्रकार उपनिषदोंके आत्मो-पासनसम्बन्धी प्रकरणका भी आत्मो-पासनकी विधिके उद्देशरूपसे ही "नेति नेति" उपयोग है ''अस्थूलम्'' ''एकमेवाद्वितीयम्''

१. 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्' इत्यादि शास्त्र आत्मज्ञानके साधनका निरूपण करता है।

याद्यतीतः'' इत्येवमादिवाक्यानाम् उपास्यात्मस्वरूपविशेषसमर्पणेनो-पयोगः । फलां च मोत्तोऽविद्या-निवृत्तिर्वा ।

अपरे वर्णयन्ति उपासनेना-त्मविषयं विशिष्टं विज्ञानान्तरं भावयेत्, तेनात्मा ज्ञायते, अवि-द्यानिवर्तकं च तदेव, नात्मविषयं वेदवाक्यजनितं विज्ञानिमिति। एतस्मिन्नर्थे वचनान्यपि—''वि-ज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत'' ( बृ० उ० ४।४।२१)''द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" (२ । ४ ।५) ''सोऽन्वेष्टच्यः स विजिज्ञासितच्यः" ( छा० उ० ४।७।१) इत्यादीनि। न, अर्थान्तराभावात् । न च 'आतमेत्येवोपासीत' इत्यपूर्व-विधिः: कस्मात ? आत्मस्वरूप-कथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित-विज्ञानव्यतिरेकेण अर्थान्तरस्य मानसस्य बाह्यस्य

"अशनायाद्यतीतः" इत्यादि शास्त्र-वाक्योंका उपयोग उपास्य आत्माके विशेष रूपको समर्पण करनेमें है तथा उसका फल मोक्ष या अविद्या-की निवृत्ति है।

AND SOME SOLES OF SOLES

कुछ अन्य लोगोंका कथन है
कि उपासनाके द्वारा आत्मविषयक
अन्य विशिष्ट विज्ञानकी भावना
करनी चाहिये, उससे आत्माका
ज्ञान होता है और वही अविद्याकी
निवृत्ति करनेवाला है। आत्मविषयक
वेदवाक्यजनित विज्ञान उसकी
निवृत्ति करनेवाला नहीं है। इस
विषयमें ये वचन भी हैं—"उसे
जानकर तिद्वषयक बुद्धि करे"
आत्माका साक्षात्कार करे तथा
उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करे", "उसका अन्वेषण
करना चाहिये तथा उसे जाननेकी
इच्छा करनी चाहिये" इत्यादि।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, वयोंकि इस वाक्यका कोई अर्थान्तर नहीं हो सकता। 'आत्मेत्येवोपासीत' यह अपूर्वविधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मस्वरूपके कथन और अनात्मप्रतिषेधवाक्यजित विज्ञानसे भिन्न इसका मानसिक या बाह्य कर्तव्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर्थ वाभावात्। तत्र हि विधेः साफल्यं यत्र विधिवाक्यश्रवणमात्रजनित-विज्ञानव्यतिरेकेण पुरुपप्रवृत्ति-र्गम्यते। यथा "दर्शपूर्णमासा-भ्यां स्वर्गकामो यजेत" इत्येव-मादौ। न हि दर्शपूर्णमासविधि-वाक्यजनितविज्ञानमेव दर्शपूर्ण-मामानुष्ठानम्; तच्चाधिकाराद्य-पेक्षानुभावि।

न तु "नेति नेति" (२। ३।६) इत्याद्यात्मप्रतिपादक-वाक्यजनितविज्ञानव्यतिरेकेण दर्शपूर्णमासादिवत्पुरुषव्यापारः सम्भवति। सर्वव्यापारोपश्रमहेतु-त्वात् तद्वाक्यजनितविज्ञानस्य।

न ह्युदासीनविज्ञानं प्रवृत्तिजनकम्, श्रव्रह्मानात्मविज्ञाननिवर्तकत्वाच "एकमेवाद्वितीयम्"
( छा० उ० ६ । २ । १ ) "तत्त्वमिसि" (छा०उ० ६ । ८—१६)
इत्येवमादिवाक्यानाम् । न च
तिव्यक्तौ प्रवृत्तिरुपपद्यते;
विरोधात् ।

वाक्यजनितविज्ञानमात्रानात्र-

नहीं हो सकता। विधिकी सफलता वहीं होती है जहाँ विधिवाक्यके श्रवणमात्रसे होनेवाले विज्ञानके सिवा कोई अन्य पुरुषप्रवृत्ति भी जानी जाय। जैसे "स्वर्गकी कामनावाला दर्श-पूर्णमास यज्ञोंद्वारा यजन करे" इत्यादि वाक्योंमें। यहाँ दर्श-पूर्णमास-सम्वन्धी विधिवाक्यसे होनेवाला विज्ञान ही दर्श-पूर्णमास यज्ञोंका अनुष्टान नहीं है; वह तो अधिकारी आदिकी अपेक्षासे पीछे होनेवाला है।

किंतु "नेति नेति" इत्यादि आत्मप्रतिपादक वाक्योंसे होनेवाले विज्ञानके सिवा उससे, दर्श-पूर्ण-मासादिके समान, कोई और पुरुष-व्यापार होना सम्भव नहीं है,क्योंकि इन वाक्योंसे होनेवाला विज्ञान तो सब प्रकारके व्यापारकी निवृत्तिका हेतु है। अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति-का जनक नहीं हो सकता। इसके सिवा ''एकमेवाद्वितीयम्'' ''तत्त्व-मिस" इत्यादि वाक्य अब्रह्म ग्रौर अनात्मविषयक विज्ञानकी निवृत्ति-करनेवाले भी हैं और उसकी निवृत्ति होनेपर प्रवृत्तिका होना सम्भव नहीं है, क्योंकि अनात्मविज्ञानकी निवृत्ति और पुरुषप्रवृत्तिमें विरोध है।

पूर्व०-किंतु वाक्यजनित विज्ञान-

ह्यानात्मविज्ञाननिवृत्तिरिति चेत् ?

नः ''तत्त्वमसि'' ( छा०उ० ६। ५-१६) ''नेति नेति" (बृ०ंउ०२।।३।६) ''श्रात्मै-वेदम्"। छा० उ० ७ । २४ । २) ''एकमेवाद्वितीयम्'' (छा० उ०६।२।१) ब्रह्मैवेदम-मृतम्" (मु० उ० २। २।११) ''नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु''(वृ० उ० ३। = । ११) "तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि'' (के०उ० १ । ४) इत्यादिवाक्यानां तद्वादित्वात्।

द्रष्टच्यविधेर्विषयसमर्पकाण्येता-नीति चेत ?

न, अर्थान्तरामावादित्युक्ती-त्तरत्वात् । आत्मवस्तुस्वरूपसम-र्पकरेव वाक्यैः "तत्त्वमसि" इत्यादिभिः श्रवणकाल एव तइ-श्चेनस्य कृतत्वाद् द्रष्टव्यविधेर्ना-नुष्टानान्तरं कर्तव्यमित्युक्तोत्तर-मेतत्।

मात्रसे हो अब्रह्म एवं अनात्मविज्ञान-की निवृत्ति नहीं हो सकती।

> सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो, क्योंकि ''तू वह है' , ''यह (कार्य) आत्मा नहीं है, यह (कारण) आत्मा नहीं है", "यह सब आत्मा ही है", "एक ही अद्वितीय है" "यह अमृत ब्रह्म ही है", "इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है", "उसीको तू ब्रह्म जान" इत्यादि वाक्य उस् (अनात्मप्रतिषेध) का ही प्रति-पादन करनेवाले हैं।

पूर्व०-ये तो दृष्टव्यविधिके विषयको समर्पण करनेवाले हैं।

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो; क्योंकि 'इनका अर्थान्तर नहीं हो सकता' ऐसा कहकर हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। आत्म-वस्तुके स्वरूपको समर्पण करनेवाले ''तत्त्वमसि'' इत्यादि वाक्योंसे ही उनके श्रवणकालमें ही आत्मदर्शन हो जानेके कारण द्रष्टव्यविधिसे कोई अन्य अनुष्ठान कर्त्तव्य नहीं है—इस प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

१. 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इस वाक्यसे होनेवाली विधि।

**अात्मस्यरूपान्याख्यानमात्रेण** अात्मविज्ञाने विधिमन्तरेण न प्रवर्तत इति चेत् ? न, त्रात्मवादिवाक्यश्रवणेन <del>आत्मविज्ञानस्य जनितत्वात्--किं</del> भो कृतस्य करणम् ? तच्छुव-णेऽपि न प्रवर्तत इति चेन्न, **अनवस्थाप्रसङ्गात् । यथा आत्म-**वादिवाक्यार्थश्रवणे विधिमन्तरेण न प्रवर्तते तथा विधिवाक्यार्थ-श्रवणेऽपि विधिमन्तरेण न प्रव-

> प्रसज्येत । वाक्यजनितात्मज्ञानस्मृतिसं-ततेः श्रवणविज्ञानमात्रादर्थान्तर-त्विमिति चेत् ?

तिंष्यत इति विध्यन्तरापेत्ता ।

तथा

तदर्थश्रवणेऽपीत्यनवस्था

श्रात्मस्यरूपान्याख्यानमात्रेण पूर्व॰ - किंतु बिना विधिके केवल ग्रात्मस्यरूपके अनुवादमात्रसे ही ग्रात्मिवज्ञाने विधिमन्तरेण न पूर्व० आत्मिवज्ञानमें प्रवृत्त नहीं हो सकता।

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं है क्योंकि आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वानयके श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है। फिर किये हुएको करनेका अर्थ ही क्या है ? यदि कहो कि [ विधिके विना | पुरुष उसे सुननेमें भी प्रवृत्त नहीं होता तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अनवस्थादोषका प्रसंग उपस्थित होता है। जिस प्रकार [ तुम्हारे मतानुसार ] पुरुष विधिके बिना आत्मवादी वाक्यके अर्थको श्रवण करनेमें प्रवृत्त नहीं होता, इसी प्रकार वह विधिके बिना विधिवाक्यार्थको श्रवण करनेमें भो प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिये एक दूसरी विधिकी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्थ श्रवण करनेमें भी अन्य विधिके विना प्रवृत्त नहीं होगा-इस तरह अनवस्थाका प्रसंग उपस्थित हो जायगा।

पूर्वं - तो भी श्रवणविज्ञानमात्रसे वाक्यजनित आत्मज्ञानकी स्मृतिका प्रवाह तो दूसरी ही चीज है ? न, ऋर्थप्राप्तत्वात् । यदैवात्म-प्रतिपादकवाक्यश्रवणाद् आत्म-विषयं विज्ञानमुत्पद्यते, तदैव तदुत्पद्यमानं तद्विषयं मिथ्याज्ञानं निवर्तयदेवोत्पद्यते । त्र्यात्मविषय-मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च तत्प्रभवाः स्मृतयो न भवन्ति स्वाभावि-क्योऽनात्मवस्तुभेद्विषयाः । अनर्थत्वावगतेश्व, आत्माव-गतौ हि सत्यामन्यद्वस्त्वनर्थत्वे-नावगम्यते, अनित्यदुःखाशुद्ध्या-दिबहुदोषवत्त्वाद् आत्मवस्तुनश्च तद्विलचणत्वात् । तस्मादनात्म-विज्ञानस्मृतीनाम् आत्मावगतेरभा-वप्राप्तिः । पारिशेष्यादात्मैकत्व-विज्ञानस्मृतिसन्ततेरर्थत एव भावान्न विधेयत्वम्, शोकमोह-भयायास।दिदुःखद्रोषनिवर्तकत्वाच तत्स्मृतेः । विषरीतज्ञानप्रभवीः हि शोकमोहादिदोषः । तथा च

सिद्धान्ती-नहीं, वह तो अर्थत: प्राप्त है। जिस तमय भी आत्म-प्रतिपादक वाक्यके श्रवणसे आत्म-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी समय वह उत्पन्न होनेवाला ज्ञान आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होता है; तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति हो जारेपर तज्जनित अना-त्मवस्तुभेदविषयक स्वाभाविकी स्मृतियाँ भी नहीं होतीं।

इसके सिवा अनात्मवस्तुविप-यक स्मृतियाँ अनर्थंकारिणी हैं— ऐसा बोघ हो जानेसे भी उनकी आवृत्ति नहीं होती । आत्मज्ञान हो जानेपर अन्य वस्तुएँ अनर्थरूपसे ज्ञात होती हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दु:ख एवं अगुद्धि आदि अनेकों दोषोंसे युक्त हैं और आत्मवस्तु उनसे भिन्त स्वभावकी है। अतः आत्म-ज्ञान होनेपर अनात्मविज्ञानजनित स्मृतियोंका अभाव प्राप्त होता अन्ततोगत्वा आत्मैकत्ववि-ज्ञानसम्बन्धी स्मृतिका अर्थतः प्राप्त होनेके कारण विघिका विषय नहीं है, क्योंकि आत्मस्मृति तो शोक, मोह, भय, श्रम आदि दोषोंकी बहुत-से दु:ख और निवृत्ति करनेवाली है। शोकमो-हादि दोष तो विपरीत ज्ञानसे ही होनेवाला है। इस विषयमें "उस "तत्र को मोहः" (ईशा०७)
"विद्वान्न विभेति कुतश्रन"
(तै०उ०२।९।१) "श्रमयं
वै जनक प्राप्तोऽसि" (वृ०उ०
४।२।४) "भिद्यते हृद्यग्रन्थिः" (मु०उ०२।२।८)
इत्यादिश्रुतयः।

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

निरोधस्तद्धीर्थान्तरिमित चेत्।
अथापि स्याच्चित्तदृत्तिनिरोधस्य
चेदवाक्यजनितात्मिवज्ञानादर्थान्तरत्वात्, तन्त्रान्तरेषु च कर्तच्यतयावगतत्वादिधेयस्विमिति
चेत ?

नः मोत्तसाधनत्वेनानवगमात्।
न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानाद्
श्चन्यत्परमपुरुपार्थसाधनत्वेनावगम्यते। "श्चात्मानमेवावेत्"
( वृ० उ० १।४।१०)
"तस्मात्तत्सर्वमभवत्"(१।४।१०)
"व्ह्माविदाप्नोति परम्"
( तै० उ० २।१।१) "स
यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवति" (मु० उ० ३।२।९)
"श्चाचार्यवान्पुरुषो वेद" (छा०
उ० ६।१४।२) "तस्य ताव-

अवस्थामें क्या मोह है", "आत्म-ज्ञानी किसीसे भी भय नहीं मानता", "हे जनक! तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है", "हृदय-की ग्रन्थि टूट जाती है" इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं।

पूर्वं - तथापि ज्ञानसे भिन्न निरोध भी तो एक मोक्षका साधन है। तात्पर्यं यह है कि वेदवाक्य-जनित आत्मिवज्ञानसे अर्थान्तर होने और शास्त्रान्तरमें [मोक्षप्राप्ति-के लिये] कर्तव्यरूपसे ज्ञात होनेके कारण चित्तवृत्तिनिरोधकी विधेयता तो है ही।

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह मोक्षके साधनरूपसे नहीं जाना जाता। वेदान्तशास्त्रोंमें ब्रह्मात्मविज्ञानके सिवा अन्य कुछ भी परमपुरुषार्थकी प्राप्तिके साधनरूपसे नहीं जाना जाता; जैसा कि "आत्माको ही जाना", "अतः वह सर्वरूप हो गया", "ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है", "जो भी उस परब्रह्मको जानता है ब्रह्म ही हो जाता है," "आचार्य-वान् पुरुषको ज्ञान होता है," देव चिरम्" (६। १४। २) ''अभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद" ( वृ० उ० ४ । ४ । २५ ) इत्येवमादिश्रुतिशतेभ्यः। अनन्यसाधनत्वाच्च निरोधस्य। न ह्यात्मविज्ञानतत्रमृतियन्तान-व्यतिरेकेण चित्तवृत्तिनिरोधस्य साधनमस्ति । अभ्यूपगम्येदमु-क्तम्, न तु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण अन्यन्मोक्षसाधनमवगम्यते । श्राकाङ्चाभावाच भावनाभावः। यदुक्तं यजेतेत्यादौ भावनात्रय-किं केन कथम् इति खण्डनम् भावनाकाङ्चायां फलसाधनेति-कर्तव्यताभिराकाङ्चापनयनं यथा, तद्वदिहाप्यात्मविज्ञानविधावप्यु-पपद्यत इति; तदसत्, "एक-

मेवाद्वितीयम्'' ( ञा० उ० ६।

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

"उसके लिये तभीतक देरी है", "जो इस प्रकार जानता है अभय ब्रह्म ही हो जाता है" इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

ere-rerererent rere

इसके सिवा निरोध भी किसी अन्य साधनसे सिद्ध होनेवाला नहीं है। अर्थात् आत्मिवज्ञान और उसकी स्मृतिके प्रवाहके सिवा चित्तवृत्ति-निरोधका कोई अन्य साधन नहीं है। यह बात भी हम उसे मोक्षका साधन मानकर कहते हैं, वस्तुतः तो ब्रह्मविज्ञानके सिवा मोक्षका कोई दूसरा साधन जाननेमें ही नहीं आता।

[ अव भावनात्रयका खण्डन करते हैं-] आत्मिविज्ञानमें आकाङ्क्षा- का अभाव होनेके कारण भावनाका भी अभाव है। तुमने जो कहा कि 'यजेत' इत्यादि विधिमें 'किसका, किसके द्वारा, किस प्रकार [ यजन करे ],' ऐसी भावनाकी आकाङ्क्षा होनेपर जैसे फल, साधन और इति- कर्तव्यताके द्वारा उस आकाङ्क्षाकी निवृत्ति की जाती है उसी प्रकार यहाँ आत्मिवज्ञानसम्बन्धी विधिमें भी उसका होना सम्भव है, सो तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ''एकमेवादितीयं ब्रह्म''

वस्तुस्वरूपान्वारूपानमात्रत्वा-दप्रामाण्यमिति चेत् । अथापि स्याद्यथा "सोऽरोदीद्यद्ररोदीत्तद्र-द्रस्य रुद्रत्वम्" इत्येवमादौ वस्तुस्वरूपान्वारूपानमात्रत्वादपा-माण्यम्, एवमात्मार्थवाक्यानाम-पीति चेत ?

नः विशेषात् । न वाक्यस्य

''तत्त्वमसि''. "नेति ''अनन्तरमबाह्यम्'' ''अयमात्मा ब्रह्म" इत्यादि वाक्योंके अर्थका ज्ञान होते ही सब प्रकारकी आकाङ्क्षाएँ निवृत्त हो जाती हैं। तथा वाक्या-र्थके ज्ञानमें पुरुष विधिसे प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होता। उसमें विध्यन्तरका प्रयोग माननेसे अन-वस्था दोष आता है-यह हम ऊपर वतला चुके हैं। इसके सिवा "एक-मेवाद्वितीयं ब्रह्म'' इत्यादि वाक्योंमें विधि देखी भी नहीं जाती, क्योंकि उनका पर्यवसान तो आत्मस्वरूपके अनुवादमात्रमें ही हो जाता है।

पूर्वः न्वस्तुस्वरूपके अनुवादमात्र होनेसे तो उनकी अप्रामाणिकता सिद्ध होती है। अर्थात् जैसे "'सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्" इत्यादि वाक्योंमें वस्तुके स्वरूपका अनुवादमात्र होनेसे उनकी प्रामाणि-कता नहीं मानी जाती, उसी प्रकार आत्मविषयक वाक्योंकी भी प्रामा-णिकता नहीं है—ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन अर्थवादवाक्योंसे आत्मार्थं वाक्योंकी विशेषता है। वस्तु या क्रियाका अनुवाद ही वाक्यको

वस्त्वन्वारूयानं क्रियान्वारूयानं क्रियाका

१. वह ( अग्नि ) रोया और वह जो रोया वही उस रुद्रका रुद्रत्व है।

वा प्रामाण्याप्रामाण्यकार्णम्, कि तर्हि?निश्चितफलवद्विज्ञानोत्पाद-कत्वम् । तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणं वाक्यम्,यत्र नास्ति तदप्रमाणम्। किञ्च भो पृच्छामस्त्वाम्— <del>श्रात्मस्वरू</del>पान्वाख्यानपरेषु वाक्येषु फलविनिश्चितं च विज्ञान-मुत्पद्यते,न वा ? उत्पद्यते चेत्कथ-मप्रामाण्यमिति?किं वा न पश्यसि अविद्याशोकमोहभयादिसंसारबीज-दोषनिवृत्ति विज्ञानफलम् । न शृणोषि वा किम् ''तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" (ईशा० ७) ''मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तार-यतु" ( ञा० उ० ७ । १ । ३ ) इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यशतानि ? एवं विद्यते किं सोऽरोदीदित्या-दिषु निश्चितं फलवच विज्ञानम्। न चेद्विद्यतेऽस्त्वप्रामाण्यम्। तद-

प्रामाणिकताका अथवा अप्रामा-णिकताका कारण नहीं है। तो फिर क्या है ? निश्चित फलवाले विज्ञान-को उत्पन्न करना। वह जिसमें है वही वाक्य प्रामाणिक है और जिसमें नहीं है वही अप्रामाणिक है। सो, भाई! हम तुमसे यह पूछते हैं कि आत्मस्वरूपका निरू-पण करनेवाले वाक्योंसे सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि उत्पन्न होता है तो उनकी अप्रामाणिकता कैसे हो सकती है ? क्या तुम उस विज्ञानका अविद्या, शोक, मोह और भय आदि संसारके बीजभूत दोषोंकी निवृत्तिरूप फल नहीं देखते ? क्या तुम ''उस अवस्थामें एकत्व देखने-वालेको क्या मोह और क्या शोक है ?", "[ नारद कहते हैं—] भग-वन् ! वह मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हुँ, आत्मवेत्ता नहीं हुँ। मैं शोक करता हूँ, ऐसे मुभको, हे भगवन्! शोकसे पार कर दीजिये" इत्यादि प्रकारके सैकड़ों उपनिषद्वाक्य नहीं सुनते ? क्या 'सोऽरोदीत्' इत्यादि वाक्योंमें इसी प्रकार निश्चित और सफल विज्ञान है ? यदि नहीं है तो भले ही उनकी अप्रामाणिकता DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF प्रामाण्ये फलवन्निश्चितविज्ञानो-त्पादकस्य किमित्यप्रामाण्यं स्यातु? तदप्रामाण्ये च दर्शपूर्णमासादि-चाक्येषु को विश्रम्भः। ननु द्र्यपूर्णमासादिवाक्यानां पुरुषप्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वात् त्रामाण्यम् । स्रात्मविज्ञानवाक्येषु

तन्नास्तीति । सत्यमेवम्, नैष दोषः। प्रामाण्यकारणोपपत्तेः । प्रामाण्य-कारणं च यथोक्तमेव, नान्यत्। अलङ्कारश्रायम्,यत्सर्वप्रवृत्तिवीज-निरोधफलवद्विज्ञानोत्पाद्**क**त्वम् अ।त्मप्रतिपादकवाक्यानां नाप्रा-

माण्यकारणम् ।

यत्त्रम् ''विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत"( चे॰ड॰ ४।४।२१ू) वाक्याथं-इत्यादिवचनानां उपासनाथं-विज्ञानन्यतिरेकेण

रहे। उनकी अप्रामाणिकतासे सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करने-वाले वाक्योंकी अप्रामाणिकता क्यों होनी चाहिये ? यदि उनकी अप्रा-माणिकता मानी जाय तो दर्श-पुर्णमासादिविषयक वाक्योंमें ही क्या विश्वास किया जा सकता है?

पूर्व ० - दर्श-पूर्णमासादि वाक्यों-की प्रामाणिकता तो पुरुषप्रवृत्ति-सम्बन्धी विज्ञानके उत्पन्न करनेवाले होनेसे है; आत्मविज्ञान विषयक वाक्योंमें यह बात नहीं है।

सिद्धान्ती-ठीक है, ऐसा ही है; किंतु यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मविज्ञानविषयक वाक्योंमें भो प्रामाणिकताका युक्तियुक्त कारण उपलब्ध है। प्रामाणिकताका कारण जैसा ऊपर बताया गया है वही है, दूसरा नहीं। सब प्रकारकी प्रवृत्तिके बीजका निरोध जिसका फल है-ऐसे विज्ञानका करनेवाला होना तो आत्मप्रति-भूषण है, पादक वाक्योंका उनकी अप्रामाणिकताका नहीं हो सकता।

इसके सिवा यह जो कहा कि ''आत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि करे" इत्यादि वाक्य वाक्यार्थविज्ञान -से अलग उपासनाके लिये हैं, सो यह

किन्त्र ! त्वमिति. सत्यमेततः नापूर्वविध्यर्थताः पत्ते प्राप्तस्य नियमार्थतेव ।

कथं पुनरुपासनस्य पत्तप्राप्तिः?

पारिशेष्यादात्मविज्ञान-यावता

स्मृतिसन्ततिः नित्यैवेत्यभिहितम्।

वाढम् ,यद्यप्येवम्;शरीरारम्भ-आत्मोपासन- कस्य कर्मणो नियत-वावयानां नियम- फलत्वात् , सम्य-विध्यर्थत्वसाधनम् उज्ञानप्राप्तावप्यव-इयम्भाविनी प्रवृत्तिर्वाङ्मनःकाया-नाम्, लब्धवृत्तेः कर्मणो वलीय-स्त्वात् मुक्तेष्वादिप्रवृत्तिवत् । तेन पक्षे प्राप्तं ज्ञानप्रवृत्ति-दौर्वस्यम् । तस्मान्यागवेराग्यादि-साधनबलावलम्बेन आत्मविज्ञान-स्मृतिसन्तितिर्नैयन्तव्या भवति,

तो ठीक है; किंतु यह अपूर्वविधि नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षमें प्राप्त होनेवाली उपासनाका नियम करनेके लिये ही है।

पूर्व ०-किंतु एक पक्षमें उसासना-की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुका है कि पैरिशेषतः आत्मविज्ञान-सम्बन्धिनी स्मृतिका प्रवाह नित्य प्राप्त ही है।

सिदान्ती-ठीक है, यद्यपि ऐसा ही है; तथापि शरीरारम्भक कर्मका फल निश्चित होनेके कारण सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर भी वाणी, मन और शरीरकी चेष्टा अवश्यम्भाविनी ही है, क्योंकि जो कर्म फलोन्मुख हो चुका है वह तो छुटे हए बाण आदिकी प्रवृत्तिके समान अधिक बलवान् है ही। अतः एक पक्षमें ज्ञानप्रवृत्तिकी द्रबंलता प्राप्त होती है । अतः त्याग-वैराग्यादि साधनोंके बलका आश्रय लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके प्रवाहका नियमन ही करना होता है, उसे अपूर्व रूपसे न त्वपूर्वा कर्तव्याः प्राप्तत्वाद् नहीं करना पड़ता, क्योंकि

१. अर्थात् आत्मज्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निवृत्ति हो जानेपर अन्तमें।

इत्यवोचाम। तस्मात् प्राप्तविज्ञान-स्मृतिसन्ताननियमविध्यर्थानि <sup>44</sup>विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत<sup>11</sup>इत्यादि-चाक्यानि, अन्यार्थासम्भवात् । नन्वनात्मोपासनमिदम्, इति-शब्दप्रयोगात्; यथा 'प्रियमित्ये-तदुपासीत' इत्यादौ न प्रियादि-गुणा एवोपास्याः, किं तर्हि ? प्रियादिगुणवत्राणाद्येवोपास्यम्; तथेहापि इतिपरात्मशब्दप्रयोगाद् **त्रात्मगुणवद्नात्मवस्त्र्पास्यमिति** गम्यते । श्रात्मोपास्यत्ववास्यवैतत्त्रण्याच, परेण च बक्ष्यति-'श्रात्मानमेव चोकमुपासीत"(१।४।१५) इति । तत्र च वाक्ये आत्मैवो-पास्यत्वेनाभिप्रेतो द्वितीयाश्रवणा-दात्मानमेवेति । इह तु न द्वितीया

इत्यवोचाम। तस्मात् प्राप्तांवज्ञान-स्मृतिसन्तानियमविध्यर्थानि "विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत" इत्यादि-विव्यक्त लिये ही हैं, क्योंकि उनका अन्य अर्थ होना असम्भव है।

पूर्व० — किंतु 'आत्मा' शब्दके आगे 'इति' शब्दका प्रयोग होनेसे यह अनात्मोपासना जान पड़ती है। जिस प्रकार 'प्रियमित्येतदुपासीत' इत्यादि वाक्योंमें प्रियादि गुण ही उपास्य नहीं हैं; तो फिर कौन उपास्य है? प्रियादि गुणवान् प्राणादि ही उपास्य हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 'इति' जिसके आगे हैं ऐसे 'आत्मा' शब्दका प्रयोग होनेसे यही जान पड़ता है कि आत्माके समान गुणोंवाली अनात्मवस्तु ही उपास्य है।

इसके सिवा आत्माका उपास्यत्व वतलानेवाले वाक्यसे इसकी विलक्ष-णता होनेके कारण भी यह वाक्य अनात्मोपासनसम्बन्धी ही है। आगे श्रुति कहेगी "आत्मानमेर्वे लोक-मुपासीत।" वहाँ इस वाक्यमें उपास्यरूपसे आत्मा ही अभिप्रेत है, क्योंकि 'आत्मानमेव' इस प्रकार 'आत्मानम्' पदमें वहाँ द्वितीया सुनी जाती है; किंतु यहाँ द्वितीया

१. यह प्रिय है-इस प्रकार उपासना करे।

२. 'आत्मा' रूप ही लोककी उपासना करे।

अयते । इतिपरश्चात्मशब्दः 'आत्मे- नहीं सुनी जाती और 'आत्मेत्येवो-

त्येवोपासीत' इति । अतो नात्मो-

पास्य त्रात्मगुणश्चान्य इति त्वव-

## गम्यते ।

नः वाक्यशेष आत्मन उपास्यत्वेनावगमात् । अस्यैव
वाक्यस्य शेषे आत्मैनोपास्यत्वेनावगम्यते—"तदेतत्पदनीयमस्य
सर्वस्य यदयमात्मा", ( बृ० उ०१ । ४ । ७ ) "अन्तरतरं यदयमात्मा" ( बृ०उ०१ । ४ । ८ )
"आत्मानमेनावेत्" (१ । ४ ।
१०) इति ।

प्रिविष्टस्य दर्शनप्रतिषेधादनु-पास्यत्विमिति चेत्। यस्योत्मनः प्रवेश उक्तः तस्यैव दर्शनं वार्यते "तं न पश्यन्ति" (४।३। २३) इति प्रकृतोपादानात्। तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेति चेत्!

न, ऋकृत्स्नत्वदोषात्। दर्शन-

नहीं सुनी जाती और 'आत्मेत्येवो-पासीत' इसमें 'आत्मा' शब्दके आगे 'इति' भी है। अतः यही ज्ञात होता है कि यहाँ 'आत्मा' उपास्य नहीं है, अपितु आत्माके समान गुणवाला उससे भिन्न—अनात्मा ही उपास्य है।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,
क्योंिक वाक्यशेषमें आत्मा ही उपास्यरूपसे जाना गया है। इसी
वाक्यके अन्तमें उपास्यरूपसे आत्मा
ही जाना जाता है, यथा—"यह
जो आत्मा है वही इस सम्पूर्ण
जगत्का प्राप्तव्य है", "यह जो
आत्मा है अन्तरतर है", "आत्माहीको जाना" इत्यादि।

पूर्वं - किंतु [शरीरके भीतर]
प्रविष्ट आत्माके दर्शनका प्रतिषेध
होनेसे तो उसका अनुपास्यत्व सिद्ध
होता है। जिस आत्माका प्रवेश
बतलाया गया है उसीके दर्शनका
"तं' न पश्यन्ति" इस वाक्यके
'तम्' पदसे ग्रहण करके निषेध
करते हैं। अतः आत्माका अनुपास्यत्व ही सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है, वह तो असम्पूर्णतारूपदोषके कारण प्रतिषेधोऽकृत्स्नत्वदोपाभिषायेण नात्मोपास्यत्वप्रतिपेधाय । प्राण-नादिक्रियाविशिष्टत्वेन विशेष-णात् । त्रात्मनक्चेदुपास्यत्वमन-भिष्रेतं प्राणनाद्येकैकक्रियाविशि-ष्टस्यात्मनोऽकृत्स्नत्ववचनमनर्थकं स्यात् ''त्रकृत्स्नो ह्येषोऽत एकैकेन भवति" (१।४।७) इति। अतोऽनेकैकविशिष्टस्त्वात्मा कुत्स्नत्वादुपास्य एवेति सिद्धम्। यस्त्वात्मश्रब्दस्य इतिपरः आत्मशब्द प्रत्यययोः प्रयोगः. त्रात्मतत्त्वस्य परमार्थतोऽविषय-त्वज्ञापनार्थम्, अन्यथा आत्मान-मुपासीतेत्येवमवक्ष्यत् । चार्थादात्मनि शब्दप्रत्ययावतु-ज्ञातौ स्याताम्; तचानिष्टम्, "नेति नेति" (२।३।६) ''विज्ञातारमरे केन विजानीयात्'', (२।४।१४) "ऋविज्ञातं विज्ञातृ" (३। ⊏ । १२ ) ''यतो <sup>∣</sup>

है । अर्थात् आत्माके दर्शनका प्रतिषेघ तो उसमें असम्पूर्णतारूप दोषके अभिप्रायसे है, आत्माके उपास्यत्वका प्रतिषेध करनेके अभि-प्रायसे नहीं है, क्योंकि प्राणनादि क्रियाविशिष्टत्वसे उसे विशेषित किया गया है। यदि आत्माका उपास्यत्व अभिप्रेत न होता तो "अकृत्स्नो ह्य घोऽत एकैकेन भवति" इस वाक्यसे प्राणनादि एक-एक क्रियासे विशिष्ट आत्माको असम्पूर्ण बतलाना व्यर्थ होता। अतः यह सिद्ध होता है कि जो एक-एक क्रियासे विशिष्ट नहीं है, वह आत्मा तो पूर्ण होनेके कारण उपास्य ही है।

तथा 'आत्मा' शब्दका जो उसके आगे 'इति' शब्द लगाकर प्रयोग किया गया है वह आत्मतत्त्वको परमार्थतः आत्मशब्द और **आत्म**-प्रत्ययका अविषय सूचित करनेके लिये है। नहीं तो श्रुति 'आत्मा-नमुपासीत'-आत्माकी उपासना करे -ऐसा ही कहती। ऐसा कहने-पर आत्मामें स्वतः ही आत्मशब्द आत्मप्रत्ययकी विषयता अनुमोदित हो जाती और ऐसा होना "यह नहीं है, यह नहीं है", "अरे मैत्रेयि! विज्ञाताको किससे जाने", "वह [स्वयं ] अविज्ञात विज्ञाता दूसरोंका ] **किंत्** 

१. अतः एक-एक क्रियासे विशिष्ट होनेके कारण यह असम्पूर्ण ही होता है।

POPULAR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE POPULAR DE वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" (तै॰ उ॰ २ | ४ | १) इत्यादिश्रुतिभयः। यत्तु 'श्रात्मा-नमेव लोकमुपासीत" (१।४। १५) इति तदनात्मोपासनप्रस-ङ्गनिवृत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरम्। **ऋनिर्ज्ञातत्वसामान्यादा**त्मा कथमात्मैवो- ज्ञातवयोऽनातमा च । पास्यः तत्र कस्मादातमो-पासने एवं यत्न आस्थीयते "आत्मेत्येवोपासीत"इति नेतर-विज्ञान इति ? अत्रोच्यते—तदेतदेव प्रकृतं

पदनीयं गमनीयं नान्यत् । अस्य सर्वस्येति निर्धारणार्था पष्टी।

श्रम्मिन्सवंस्मिन्नित्यर्थः । यदयः मात्मा यदेतदात्मतत्त्वम्।

किं न विज्ञातव्यमेवान्यत् ? नः किं तर्हि ? ज्ञातच्यत्वेऽपि न पृथग्ज्ञानान्तरमपेत्रत ज्ञानात् । कस्मात् ? अनेनात्मना हैं'' ''जहाँसे वाणी उसे न पाकर मनके सहित लौट आती है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार इष्ट नहीं है। और "आत्मारूप ही लोककी उपासना करे" ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासनके प्रसंगकी निवृत्ति करनेवाली होनेसे कोई भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं है।

पूर्व - किंतु पूर्णतया ज्ञात न होनेमें समान होनेके कारण तो आत्मा और अनात्मा दोनों ही ज्ञातव्य हैं। फिर इनमेंसे ''आत्मेत्ये-वोपासीत" इस वाक्यके अनुसार आत्मोपासनामें ही यतन करनेकी आस्था क्यों की जाय, अनात्मो-पासनामें क्यों नहीं ?

सिद्धान्ती-इसपर हमारा कथन है कि इन सबमें यह प्रकृत आत्मा ही पदनीय-गन्तव्य है, अन्य (अनातमा) नहीं। 'अस्य सर्वस्य' इन पदोंमें निश्चयार्थिका षष्टी है; इसका तात्पर्य 'अस्मिन् सर्वस्मिन्' (इस सवमें) ऐसा है। 'यदयमात्मा' अर्थात् यह जो आत्मतत्त्व है विह सबमें गन्तव्य-जातव्य है ]।

तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं है ? ऐसी बात नहीं है। तो क्या है ?- ज्ञातव्य होनेपर भी उसे आत्मज्ञानसे भिन्न किस ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है?

ज्ञातेन हि यस्मादेतत्सर्वमनात्म-जातम् अन्यद्यत्तत्सर्वे समस्तं वेद जानाति ।

नन्बन्यज्ञानेनान्यन्न ज्ञायत इति ।

श्चस्य परिहारं दुन्दुभ्यादि-ग्रन्थेन वक्ष्यामः। कथं पुनरेतत् पदनीयमित्युच्यंते--यथा ह वै लोके पदेन, गवादिखुराङ्कितो देशः पद्मित्युच्यते तेन पदेन, नष्टं विवित्सितं पशुं पदेनान्वेष-माणोऽनुविन्देल्लभेत। एवमात्मनि लब्धे सर्वमनुलमत इत्यर्थः । नन्वात्मनि जाते सर्वमन्य-

ज्ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं

लाभोऽप्रकृत उच्यत इति ? नः ज्ञानलाभयोरेकार्थत्वस्य ज्ञानलाभयोरे- त्रिवक्षितत्वात कार्थत्वम् आतमनो ह्यलाभोऽज्ञा-

क्योंकि इस आत्माके जान लेनेपर ही अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस सभीको पुरुष जान लेता है।

पूर्व - किंतु अन्य पदार्थके ज्ञान से दूसरेका ज्ञान तो हुआ नहीं करता।

सिद्धान्ती-इसका निराकरण हम दुन्दुभ्यादि ग्रन्थसे करेंगे। किंत् यह आत्मा पदनीय (गमनीय) किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है-जिस प्रकार लोकमें पदसे-गौ आदिके खुरसे अङ्कित देश 'पद' कहा जाता है. उस पदसे - उस पदके द्वारा खोजनेवाला पुरुष जिसको पाना अभीष्ट है ऐसे खोये हुए पशुको पा लेता है उसी प्रकार आत्माके प्राप्त हो जानेपर पुरुष सभी पा लेता है-ऐसा इसका तात्पर्य है।

पूर्व - किंतु 'आत्माको जानने-पर अन्य सबको जान लेता है' इस प्रकार यहाँ ज्ञानका प्रसंग होनेपर [ 'अनुविन्देत्' इस पदसे ] जिसका कोई प्रसंग नहीं है उस लाभकी वात क्यों कही जाती है ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान और लाभ इनकी एकार्थता ही विवक्षित है। अज्ञान ही आत्माका अलाभ है, अतः ज्ञान ही

नमेव. तस्माज्ज्ञानमेवात्मनो लाभः, नानात्मलाभवदप्राप्तप्राप्ति-लज्ञण ऋत्मलाभः, लब्धृलब्ध-व्ययोर्भेदाभावात् । यत्र ह्यात्म-नोऽनात्मा लब्धा, लब्धव्यो-**ऽनात्मा । स चाप्राप्त उत्पाद्यादि-**क्रियाच्यवहितः कारकविशेषो-पादानेन क्रिया विशेष ग्रुत्वाद्य लब्धव्यः।

स त्वप्राप्तप्राप्तिलक्षणोऽनित्यः, मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्रभव-त्वात, स्वप्ने पुत्रादिलाभवत्। श्रयं त तद्विपरीत श्रात्मा । श्रात्म-त्वादेव नोत्पाद्यादिक्रियाव्यव-हितः । नित्यलब्धस्वरूपत्वेऽपि सत्यविद्यामात्रं व्यवधानम् । यथा गृह्यमाणाया अपि शुक्तिकाया विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणं विपरीतज्ञानव्यवधानमात्रम् ,तथा ग्रहणं ज्ञानमात्रमेव, विपरीतज्ञा-

आत्माका लाभ है, अनात्मलाभके समान आत्मलाभ अप्राप्तको प्राप्ति होना नहीं है, क्योंकि यहाँ लाभ करनेवाले और लब्ध होनेवाली वस्तुमें कोई भेद नहीं है। जहाँ अना-त्मा आत्माका लब्धव्य होता है वहाँ ही आत्मा उपलब्ध करनेवाला और अनातमा उपलब्ध होने योग्य होता है। वह अप्राप्त अर्थात् उत्पादादि क्रियाओंसे व्यवहित होता है तथा कारकविशेषके उपादानसे किया-विशेषको उत्पन्न करके उसे प्राप्त करना होता है।

वह अनात्मलाभ तो मिथ्या ज्ञान-जनित काम और क्रियासे उत्पन्न होनेवाला होनेके कारण स्वप्नमें पुत्रादिलाभके समान अप्राप्तप्राप्तिरूप और अनित्य होता है; किंतू यह आत्मा तो उससे विपरीत स्वभाव-वाला है। आत्मा ही होनेके कारण यह उत्पाद्यादि कियासे व्यवहित नहीं है। नित्यप्राप्तस्वरूप होनेपर भी अविद्या ही उसका व्यवधान है। जिस प्रकार विपरीत ज्ञानवश रजत-रूपसे भासनेवाली गृह्यमाण शुक्ति-का (सीप) का अग्रहण विपरीत ज्ञानरूप व्यवधानवाला तथा ज्ञान ही उसका क्योंकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञानरूप नव्यवधानापोहार्थस्वाज्ज्ञानस्य । एविमहाप्यात्मनोऽलाभोऽविद्या-मात्रव्यवधानम् । तस्माद्विद्यया तदपोहनमात्रमेव लाभो नान्यः कदाचिदप्युपपद्यते । तस्मादा-त्मलाभे ज्ञानादर्थान्तरसाधनस्य ञ्चानर्थक्यं बक्ष्यामः । तस्मानि-राशङ्कमेव ज्ञानलाभयोरेकार्थत्वं विवचन्नाह—ज्ञानं प्रकृत्य, अनु-विन्देदिति । विन्दतेर्लाभार्थ-त्वात् ।

गुणविज्ञानफलमिदग्रुच्यते— यथायमात्मा नाम-

उपासनफलम्

रूपानुप्रवेशेन रूपा-ति गत त्रात्मेत्यादिनामरूपाभ्यां प्राणादिसंहतिं च क्लोकं प्राप्तवा-नित्येवं यो वेद, स कीर्तिं रूपातिं क्लोकं च सङ्घातिमष्टैः सह विन्दते लभते। यद्वा यथोक्तं वस्तु यो वेद ग्रमुक्त्णामपेक्तितं

व्यवधानकी निवृत्ति करनेवाला है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्माका अलाभ अविद्यामात्र व्यवधानवाला ही है। अतः विद्यासे उसे दूर कर देना ही आत्माका लाभ करना है, इसके सिवा और किसी प्रकारका आत्मलाभ होना कभी सम्भव नहीं है। इसीसे आत्मलाभमें हमने ज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधनकी व्यर्थता बतलायी है। अतः 'ज्ञान' और 'लाभ' इन दोनोंकी एकार्थतामें कुछ भी शङ्का नहीं है-यह बतलानेकी इच्छासे ही श्रुतिने ज्ञानका प्रकरण उठाकर 'अनुविन्देत्' (लाभ करता है ) ऐसा कहा है, क्योंकि [ तुदादि-गणपठित लृकारानुबन्धी ] 'विद्' घातुका अर्थ लाभ है।

इस गुणिवज्ञानका यह फल वतलाया जाता है—जिस प्रकार यह आत्मा नाम—रूपके अनुप्रवेशसे ख्यातिको तथा आत्मा इत्यादि नाम-रूपोंके कारण प्राणादिसंघातरूप श्लोक (इष्टजनोंके समागम) को प्राप्त हुआ है उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह ख्याति—कीर्ति और श्लोक—इष्टजनोंके साथ समागम लाभ करता है। अथवा जो उपर्युक्त वस्तु-को जानता है वह मुमुक्षुओंके अपेक्षितः

कीर्तिशब्दितमैक्यज्ञानं तत्फलं इलोकशब्दितां मुक्तिमाप्नोतीति

'कीर्ति' शब्दसे कहे जानेवाले ऐक्य-ज्ञान और उसके फल 'श्लोक' शब्दसे कही जानेवाली मुक्तिको प्राप्त करता है। अर्थात् उसे आत्म-ज्ञानका मुख्य फल ही प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥

मुख्यमेव फलम् ॥७॥

निरतिशय प्रियरूपसे ग्रात्माकी उपासना

कुतश्चात्मतत्त्वमेव ज्ञेयमना-

च्हत्यान्यदित्याह--

किंतु और सबकी उपेक्षा करके आत्मतत्त्व ही क्यों जाननेयोग्य है ? इसपर श्रुति कहती है-

तदेतत्त्रेयः पुत्रात्त्रेयो वित्तात्त्रेयोऽन्यस्मात्तर्वस्मा-द्नतरतरं यद्यसात्मा। स योऽन्यसात्मनः प्रियं बुवाणं ब्रुयात्प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ५॥

वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है; क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अन्तरतर है। वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्न (अनात्मा) को प्रिय कहनेवाले पुरुषसे कहे कि 'तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा' तो वैसा ही हो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करे। जो आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करता है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ५ ॥

पुत्रात् । पुत्रो हि लोके प्रियः प्रियतर है। लोकमें पुत्र प्रियरूपसे

तदेतदात्मतत्त्वं प्रेयः प्रियतरं । वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे प्रेय-

प्रसिद्धस्तस्माद्पि प्रियतरमिति निरतिश्चयप्रियत्वं दर्शयति । तथा वित्ताद्धिरण्यरत्नादेः,तथा अन्य-स्माद्यद्यलोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं तस्मात्सर्वस्मादित्यर्थः ।

तत्कस्मादात्मतत्त्वमेव प्रिय-तरं न प्राणादि ? इत्युच्यते — अन्तरतरं वाह्यात्पुत्रवित्तादेः प्राण-पिण्डसमुदायो ह्यन्तरोऽभ्यन्तरः सनिकृष्ट श्रात्मनः । तस्माद्प्य-न्तरादन्तरतरं यद्यमात्मा यदे-तदात्मतत्त्वम् । यो हि लोके निरतिशयप्रियः स सर्वप्रयत्नेन लब्धव्यो भवति । तथायमात्मा सर्वलौकिकप्रियेभ्यः प्रियतमः। तस्मात्तछाभे महान्यत्न आस्थेय इत्यर्थः, कत्तेव्यताप्राप्तमप्यन्य-प्रियलाभे यत्नमुज्भित्वा । कस्मात्पुनः त्र्यात्मानात्मप्रिय-

योरन्यतरप्रियहानेन इतर्प्रियो-

प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर है, ऐसा कहकर श्रुति उसका निरतिशय प्रियत्व प्रदर्शित करती है। तथा वह धन यानी सुवर्ण-रत्नादिसे और लोकमें जो प्रियरूप-से प्रसिद्ध है उस और सवसे भी प्रियतर है।

किंतु यह क्या बात है कि आत्मतत्त्व ही प्रियतर है, प्राणादि नहीं हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—यह अन्तरतर (अत्यन्त समीप-वर्ती ) है। पुत्र-धन आदि वाह्य पदार्थांकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड-समुदाय अन्तर—अभ्यन्तर अर्थात् आत्माका समीपवर्ती है और उस अन्तरसे भी अन्तरतर यह जो आत्मा अर्थात् आत्मतत्त्व है वह है। लोकमें जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है वह सर्वप्रयत्नद्वारा प्राप्तव्य होता है, तथा यह आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थींसे प्रियतम है; अत: अभिप्राय यह है कि अन्य प्रिय पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये यदि कोई यत्न अवश्यकर्तव्यतारूपसे हो तो भी उसे छोड़कर आत्माकी प्राप्तिके लिये ही महान् यत्न करना चाहिये।

इसका वया कारण है कि यदि आत्मा और अनात्मा-इन दो प्रिय पदार्थों मेंसे किसी एक प्रिय पदार्थका

पादानप्राप्तौ आत्मप्रियोपादानेने-वेतरहानं क्रियते न विपर्ययः ? इत्युच्यते--स यः कश्चिद्न्यमना-त्मविशेषं पुत्रादिकं प्रियतर-मात्मनः सकाशाद् ब्रुवाणं ब्रूया-दात्मप्रियवादी । किम् ? प्रियं तवाभिमतं पुत्रादिलक्तणं रोतस्य-त्यावरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति । विनङ्क्ष्यतीति । स कस्मादेवं ज्ञवीति ? यस्मादीश्वरः समर्थः पर्याप्तोऽसावेवं वक्तुं ह यस्मात्त-स्मात्तथैव स्याद्यत्तेनोक्तं प्राण-संरोधं प्राप्स्यति । यथाभृतवादी हि सः, तस्मात्स ईश्वरो वक्तुम्। ईश्वरशब्दः निप्रवाचीति केचित्। भवेद्यदिप्रसिद्धिः स्यात्। तस्मादु जिभत्वान्य त्प्रियम।त्मान-मेव त्रियमुपासीत ।

त्याग करनेपर ही दूसरे प्रिय पदा-र्थंकी प्राप्ति होती हो तो आत्मा-रूप प्रियको ग्रहण करके अनात्माका ही त्याग किया जाता है, इसके विपरीत नहीं किया जाता ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—वह जो आत्मप्रियवादी है यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनात्मविशेषको आत्माकी अपेक्षा प्रियतर बतलाने-वालेसे कहे-क्या कहे ? यही कि 'तेरा प्रिय यानी पुत्रादिरूप अभि-मत पदार्थ 'रोत्स्यति'—आवरण यानी प्राणसंरोधको प्राप्त हो जायगा अर्थात् नष्ट हो जायगा।' ऐसा वह क्यों कहेगा? क्योंकि वह ऐसा कहनेमें ईश्वर अर्थात् समर्थ-पर्याप्त है; क्योंकि ऐसा है, इसलिये वैसा ही होगा। यानी उसने जैसा कहा है वह प्राणसंरोधको प्राप्त हो जायगा। क्योंकि वह यथार्थवादी है, इसलिये ऐसा कहनेमें समर्थ है।

किन्हींका मत है कि 'ईश्वर' शब्द क्षिप्र (शीघ्र) इस अर्थमें है। किंत् यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह अर्थ हो सकता था। अतः अन्य प्रिय पदार्थोंको छोडकर आत्मा-रूप प्रिय-की ही उपासना करनी चाहिये।

स य आत्मानमेव प्रियम्रपास्ते, ऋात्मैव श्रियो नान्योऽस्तीति प्रतिपद्यतेऽन्यह्यौकिकं प्रयमप्य-**श्रियमेवे**ति निश्चित्य उपास्ते चिन्तयति, न हास्यैवंविदः प्रियं अमायुकं प्रमरणशीलं भवति । नित्यानुवादमात्रमेतत्, आत्म-**प्रियस्याप्रियस्य** विदोऽन्यस्य चाभावात् । आत्माप्रयग्रहणस्तु-त्यर्थं वा प्रियगुणफलविधानार्थं वा मन्दात्मदर्शिनः । ताच्छील्य-प्रत्ययोपादानात् ॥ ५ ॥

जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियको ही उपासना करता है अर्थात् आत्मा ही प्रिय है, और कोई पदार्थ नहीं— ऐसा जानता है. दूसरे लौकिक पदार्थ प्रिय होनेपर भी अप्रिय ही हैं— ऐसा निश्चय करके उपासना यानी चिन्तन करता है उस इस प्रकार उपासना करनेवालेका प्रिय प्रमायुक—प्रकृष्टतया मरणशील नहीं होता।

आत्मवेत्ताकी दृष्टिमें तो किसी अन्य प्रिय या अप्रियकी सत्ता ही नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुका अनुवादमात्र है। अथवा यह कथन आत्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके लिये है। या जो अदृढ़ आत्मज्ञानी है उसके लिये प्रियगुणविशिष्ट आत्माकी उपासनाका फल बतलानेके लिये है, क्योंकि 'प्रमायुक' इस पदमें 'उक' यह ताच्छील्यंप्रत्यय ग्रहण किया गया है॥ ६॥

व्रह्मके सर्वरूप होनेके विषयमें प्रश्न

स्त्रिता ब्रह्मविद्या 'त्र्यात्मेत्ये-

जिसके लिये यह सारी उपनिषद् है उस ब्रह्मविद्याका श्रुतिने 'आत्मेत्ये-

१. यह उसका शील यानी स्वभाव है—इस अर्थमें व्याकरणशास्त्रमें 'उकज्' प्रत्ययका विधान किया है। पदार्थ अपने स्वभावको सर्वथा नहीं त्याग सकता। इस कथनसे प्राणादिका आत्यन्तिक अमरण विव- क्षित नहीं है; केवल यही समझना चाहिये कि वे दीर्घजीवी होते हैं।

वोपासीत' इति यदर्थोपनिषत्क-त्स्नापि । तस्यैतस्य स्त्रस्य व्या-चिख्यासुः प्रयोजनाभिधित्सयो-पो जिज्ञघांसति---

वोपासीत' इस वाक्यसे सूत्ररूपसे वर्णन किया है। उस इस सूत्रकी व्याख्या करनेकी इच्छावाली श्रुति अब उसका प्रयोजन बतलानेकी इच्छासे उपोद्घात करना चाहतो है

तदाहुर्यद्ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते। किसु तद्ब्रह्मावेयस्मात्तत्तर्वमभवदिति॥ ६॥

[ ब्राह्मणोंने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 'हम सर्व हो जायँगे' ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया ? ॥ ६ ॥

तदिति वक्ष्यमाणमनन्तर्-

वाक्येऽत्रद्योत्यं वस्त्वाहुः । त्राह्मणा

ब्रह्म विविदिषवो जन्मजरामरण-

प्रवन्धचक्रभ्रमणकृतायासदुःखो-

दकापारमहोदधिप्लवसृतं गुरु-

मासाद्य तत्तीरमुत्तितीर्पवो धर्मा-

धर्मसाधनतत्फज्ञलचणात् भाध्य-

'तत्' इस पदसे आगे कही जानेवाली तथा बिना किसी व्यव-घानके ही अग्रिम वाक्यसे प्रकाश-नीय वस्तुका ग्रहण होता है उसके विषयमें ब्राह्मणोंने कहा। ब्राह्मण— ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाले अर्थात् जन्म, जरा और मरण इनके प्रवाह-में चक्रके समान निरन्तर भ्रमणसे होनेवाला परिश्रमरूप दु:ख ही जिसमें जल है उस अपार संसार-महोदधिको पार करनेके लिये नौकारूप जो गुरु हैं उनके पास आकर उसके तीर (ब्रह्म) पर उतरनेकी इच्छावाले यानी धर्म और अधर्म ही जिसके साधन और फल हैं उस साध्य-साधनरूप संसारसे

साधनरूपान्निर्विण्णाः तद्वि-लत्तणनित्यनिरतिश्चयश्रेयः प्रति-पित्सवः ।

किमाहुरित्याह—यद्ब्रह्मविद्य-या, ब्रह्म परमात्मा तद्यया वेद्यते सा ब्रह्मविद्या तया ब्रह्मविद्यया, सर्वं निरवशेषं भविष्यन्तो भवि-ष्याम इत्येवं मनुष्या यत्मन्यन्ते। मनुष्यग्रहणं विशेषतोऽधिकारज्ञा-पनार्थम्। मनुष्या एव हि विशे-पतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससाधनेऽधि-कृता इत्यभिन्नायः।

यथा कर्मविषये फलप्राप्तिं
ध्रुवां कर्मभ्यो मन्यन्ते, तथा
ब्रह्मविद्याया सर्वात्मभावफलप्राप्तिं ध्रुवामेवं मन्यन्ते । वेदप्रामाण्यस्याभयत्राविशेषात्। तत्र
विप्रतिषिद्धं वस्तु लक्ष्यतेऽतः
पृच्छामः—िकेम्र तद्ब्रह्म यस्य

विरक्त और उससे विलक्षण स्व-भाववाले नित्य-निरतिशय श्रेयको जाननेकी इच्छावाले उन ब्राह्मणों-ने कहा।

ERERERE-RERERE

क्या कहा ? सो श्रुति बतलाती है—'यद्ब्रह्मविद्यया'—ब्रह्म परमा-त्माको कहते हैं, वह जिससे जाना जाता है वह ब्रह्मविद्या है; उस ब्रह्मविद्यासे जो मनुष्य 'हम सर्व यानी अशेष हो जायँगे' ऐसा मानते हैं [ उसके विषयमें पूछा ]। यहाँ 'मनुष्य' पदका ग्रहण उनका विशेषरूपसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार सूचित करनेके लिये है। तात्पर्य यह है कि अभ्युदय और निःश्रेयस-के साधनमें विशेषतः मनुष्योंका ही अधिकार है।

लोग जिस प्रकार कर्मविषयमें कर्मोंसे होनेवाली जो फलप्राप्ति है उसे निश्चित मानते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मविद्यासे सर्वात्मभावरूप फलकी प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं, क्योंकि वेदकी प्रमाणता दोनोंहीके विषयमें समान है। किंतु [ब्रह्मज्ञानसे मोक्ष होता है] यह बात विपरीत-सी जान पड़ती है, इसलिये हम पूछते हैं कि वह ब्रह्म क्या है? जिसके WALEST FLAT STATES AND ALTERNATION OF THE STATES AND ALTERNATION O विज्ञानात्सवं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यनते ? तत्किमवेद्यस्मादिजा-नात्तद्बह्य सर्वमभवत ? ब्रह्म च सर्वमिति श्रूयते। तद्यद्यविज्ञाय किश्चित्सर्वमभवत्त-थान्येषामप्यस्तु, कि ब्रह्मविद्यपा? श्रथ विज्ञाय सर्वमभवत्, विज्ञान-साध्यत्वात्कर्मफलोन तुल्यमेवेत्य-नित्यत्वप्रसङ्गः सर्वभावस्य ब्रह्म-विद्याफलस्य । अनवस्थादोषश्र-तद्प्यन्यद्विज्ञाय सर्वमभवत्ततः पूर्वमप्यन्यद्विज्ञायेति । न तावद-विज्ञाय सर्वमभवत्, शास्त्रार्थ-वैरूप्यदोषात् । फलानित्यत्व-दोषस्तर्हि ? नैकोऽपि दोषोऽर्ध-विशेषोपपत्तेः । । ९ ॥

विज्ञानसे मनुष्य 'सर्वरूप हो जायँगे' ऐसा मानते हैं और उसने क्या जाना, जिस विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया।

ब्रह्म सर्वरूप है-यह तो सुना ही जाता है। वह यदि कुछ भी न जानकर ही सर्वरूप हुआ है तो दूसरोंके लिये भी ऐसी ही बात होनी चाहिये, फिर ब्रह्मविद्यासे क्या लाभ है ? और यदि वह जानकर सर्वरूप हुआ है तो विज्ञानसाध्य होनेके कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफलके समान ही है-इससे ब्रह्मविद्याके फलभूत सर्वात्मत्वकी अनित्यताका प्रसंग आता है तथा वह अपनेसे भिन्न पदार्थको जानकर सर्व हआ और इससे पहले भी किसी अन्यको जानकर सर्व हुआ था-इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है। किंतू वह न जानकर तो सर्व हुआ नहीं, क्योंकि इससे शास्त्रकी व्यर्थताका दोष आता है। तो फिर फलकी अनित्यताका दोष रहा? नहीं, इससे विशेष प्रयोजन सम्भव होनेके कारण एक भी दोष नहीं होगा ॥ ६ ॥

यदि किमिप विज्ञायैव तद्ब्रह्म सर्वमभवत्पृच्छामः—िकम् तद्ब्रह्म सर्वमभवत्पृच्छामः—िकम् तद्ब्रह्म ह्यावेत् ? यस्मात्तत्सर्वमभवदिति । एवं चोदिते सर्वदोपानागन्धितं प्रतिवचनमाह—

यदि वह ब्रह्म कुछ जानकर ही सर्व हुआ तो हम पूछते हैं— 'उस ब्रह्मने क्या जाना? जिससे वह सर्व हुआ।' ऐसा प्रक्त होनेपर श्रुति, जिसमें किसी भी प्रकारके दोषकी गन्ध नहीं है, ऐसा उत्तर देती है—

ब्रह्म वा इद्मग्र आसीत्तद्दात्मानमेवावेत् । अहं व्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्तर्वमभवत्तयो यो देवानां प्रत्य- बुध्यत स एव तद्भवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धे- तत्पर्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभव ५ सूर्यश्चेति । तिद्दमप्येतिहं य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद ५ सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च नाभृत्या ईशते । आत्मा ह्ये षा ५ भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽ सावन्योऽहमस्मीति न स वेद् यथा पशुरेव ५ स देवानाम् । यथा ह वे बहवः पश्चो मनुष्यं भुञ्ज्युरेव मेन् केकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येकिस्मन्नेव पशावादीयमाने- ऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेत- स्मृद्धा विद्यः ॥ १० ॥

पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि "मैं ब्रह्म हूँ"। अतः वह सर्व हो गया। उसे देवोंमेंसे जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्योंमेंसे भी [जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया]। उसे आत्मारूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना—'मैं मनु हुआ और सूर्य भी' उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ", वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभवमें

देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवताकी 'यह अन्य है और मैं अन्य हूँ' इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु है। जैसे लोकमें बहुत-से पशु मनुष्यका पालन करते हैं, उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है। एक पशुका ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर तो कहना ही क्या है ? इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ि ब्रह्मात्मतत्त्वको ी जानें॥ १०॥

त्रह्मापरम्, सर्वभावस्य साध्यव्रह्मशब्देन कि- त्वोपपत्तेः । न हि
मभिष्रेतमिति परस्य ब्रह्मणः सर्वविचार्यते भावापत्तिविज्ञानसाध्या । विज्ञानसाध्यां च सर्वभावापत्तिमाह—'तस्मात्तत्सर्वमभवत्' इति । तस्माद्ब्रह्म वा
इदमग्र आसीदित्यपरं ब्रह्मह
भवितुमहिति ।

मनुष्याधिकाराद्वा तद्भावी

ब्राह्मणः स्यात् । 'सर्व भविष्यन्तो

मनुष्या मन्यन्ते' इति हि मनुष्याः

प्रकृताः,तेषां चाभ्युदयनिःश्रेयस
साधने विशेषतोऽधिकार इत्यु
कम्,न परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरस्य

प्रजापतेः । अतो द्वैतैकत्वापर-

यहाँ 'ब्रह्म' शब्दसे अपरब्रह्म समभना चाहिये; क्योंिक उसीका सर्वरूप होना विज्ञान-साध्य हो सकता है। परब्रह्मका सर्वभावको प्राप्त होना विज्ञानसाध्य नहीं है; और 'इसीसे वह सर्वरूप हो गया' इस वाक्यसे श्रुति सर्वभावप्राप्तिको विज्ञानसाध्य बतलाती है। अतः 'ब्रह्म वा इद-मग्र आसीत्' इस वाक्यमें 'ब्रह्म' पद अपर ब्रह्मका वाचक होना चाहिये।

अथवा यहाँ मनुष्यका अधि-करण होनेसे 'ब्रह्म' शब्दसे ब्रह्म-रूपताको प्राप्त होनेवाला ब्राह्मण समभा जा सकता है। 'सर्वं भवि-ष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते' इस वाक्य-से यहाँ मनुष्योंका प्रसंग है, क्योंकि उन्होंका अभ्युदय और निःश्रेयसके साधनमें विशेषरूपसे अधिकार है—ऐसा ऊपर कहा गया है; पर-ब्रह्म या अपरब्रह्म प्रजापतिका नहीं। अतः कर्मसहित देतैकत्वरूप

ब्रह्मविद्यया कमेंसहितया अपर-ब्रह्मभावस्पसम्पन्नो भोज्या-दपावृत्तः सर्वप्राप्त्योच्छिन्नकाम-कमंबन्धनः परब्रह्मभावी ब्रह्म-विद्याहेतोर्ब्रह्मेत्यभिधीयते दृष्ट्य लोके भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य श्बद्प्रयोग:-यथा'त्रोदनं पचति' इति, शास्त्रे च-- 'परित्राजकः सर्वभृताभयद्तिणाम्' इत्यादि, तथेहेति केचित-- ब्रह्म ब्रह्मभावी पुरुषो ब्राह्मण:-इति व्याचक्षते। तन्न, सर्वभावापत्तेरनित्यत्व-दोषात्। न हि सोऽस्ति लोके

अपर ब्रह्मविद्याके द्वारा अपरब्रह्म-भावको प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्भ-सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त एवं सब प्रकारके कर्मफल प्राप्त होनेके कारण जिसका काम और कर्मरूप बन्धन नष्ट हो गया है वह परब्रह्मभावको प्राप्त होनेवाला पुरुष ब्रह्मविद्याके कारण 'ब्रह्म'—इस शब्दसे कहा गया है। लोकमें भी भाविनी वृत्तिको आश्रित करके शब्दका प्रयोग होता देखा गया है; जैसे 'भात पकाता है' इस वीक्यमें। तथा शास्त्रमें भी--'संन्यासी समस्त भूतोंको अभयरूप दक्षिणा विकर संन्यास करे ]' इत्यादि वाक्यमें ऐसा ही प्रयोग है। उसी प्रकार यहाँ भी 'ब्रह्मभावको प्राप्त होने-वाला ब्राह्मण ही 'ब्रह्म' है' ऐसी व्याख्या कुछ लोग करते हैं।

किंतू ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे सर्वभावप्राप्तिको अनित्यत्वका दोष प्राप्त होगा। लोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वास्तवमें किसी परमार्थतो यो निमित्तवशाद्भावा- निमित्तवश भावान्तरको प्राप्त होती

१. चावलोंके पकनेपर उनकी ओदन (भात) संज्ञा होती है, किंतु इस वाक्यमें पकाये जाते हुए चावलोंको भात कहा है।

२. संन्यासाश्रमकी दीक्षा लेनेके पीछे पुरुषको संन्यासी कहा जाता है, परंतु यहाँ दीक्षा लेनेवालेको भी संन्यासी कहा है।

न्तरमापद्यते नित्यश्चेति । तथा ब्रह्मविज्ञाननिभित्तकृता चेत्सर्व-मावापत्तिः, नित्या चेति विरुद्धम्। स्थानित्यत्वे च कर्मफत्ततुल्यते-त्युक्तो दोषः ।

अविद्याकृतासर्वत्वनिवृत्ति चे-त्सर्वभावापत्ति ब्रह्मविद्याफलं मन्य-से, ब्रह्मभाविपुरुषकल्पना व्यर्था स्यात्;प्राग्ब्रह्मविज्ञानादपि सर्वो जन्तुर्ब्रह्मत्वानित्यमेव सर्वभावा-पननः परमार्थतः, अविद्यया त्व-ब्रह्मत्वमसर्वत्वं चाध्यारोपितम् यथा शुक्तिकायां रजतम्,व्योम्नि वा तलमलवस्वादि,तथेह ब्रह्मण्य-ध्यारोपितमविद्यया अब्रह्मत्वम-सर्वत्वं च ब्रह्मविद्यया निवत्येत इति मन्यसे यदि, तदा युक्तम् 'यत्परमार्थत त्रासीत्परं त्रहा, त्रहा-शब्दस्य मुख्यार्थभृतम् 'ब्रह्म वा इदमग्र श्रासीत्' इत्यस्मिन्वाक्ये

हो और नित्य भी हो। इसी प्रकार
यदि सर्वभावकी प्राप्ति भो ब्रह्मविज्ञानरूप निमित्तसे होनेवाली हो
तो वह नित्य भी है—ऐसा कहना
विरुद्ध होगा। और यदि उसे
अनित्य माना जाय तो वह भी
कर्मफलके ही समान हुई [ उसमें
कोई विशेष्यता न रही ]-यह दोष
बतलाया जा चुका है।

यदि तुम अविद्याकृत असर्व-त्वकी निवृत्तिको ही ब्रह्मविद्याका सर्वभावप्राप्तिरूप फल मानते हो तो [ 'ब्रह्म' शब्दके अर्थमें ] ब्रह्म होने-वाले पुरुषकी कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पूर्व भी सब जीव ब्रह्मरूप ही होनेके कारण सदा ही परमार्थतः सर्वभावको प्राप्त हैं। अन्नह्मात्व और असर्वत्व तो अवि-द्यासे ही आरोपित हैं। जैसे शुक्तिमें चाँदी और आकाशमें तलमालिन्यादि आरोपित हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्ममें अविद्यासे आरोपित अव्रह्मत्व और असर्वत्वकी ब्रह्मविद्यासे निवृत्ति हो जाती है-ऐसा यदि तुम मानते हो तब यही कहना उचित है कि 'जो परमार्थतः ब्रह्म-शब्दका मुख्यार्थभूत परब्रह्म है वही 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्' इस वाक्यमें कहा उच्यते' इति वक्तुम्;यथाभृतार्थ-वादित्वाद्वेदस्य। न त्वियं कल्पना युक्ता, ब्रह्मशब्दार्थविपरीतो ब्रह्म-भावी पुरुषो ब्रह्मेत्युच्यत इति श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाया अन्यारप-त्वान्महत्तरे प्रयोजनान्तरेऽसति । अविद्याकृतव्यति रेकेणाब्रह्मत्व-पारमार्थिकान्नहा- समर्वत्वं च विद्यत त्वासर्वत्वयो-एवेति चेन्न, तस्य ब्रह्मविद्ययापोहानुप-न हि कचित्साचा-द्वस्तुधर्मस्यापोद्यी दृष्टा कत्री वा त्रह्मविद्याः। अविद्यायास्तु सर्वत्रैव निवर्तिका दृश्यते । तथेहाप्यब्रह्म-न्वमसर्वत्वं चाविद्याकृतमेव निव-र्त्यतां ब्रह्मविद्यया। न तु पार-मार्थिकं वस्तु कर्तुं निवर्तियतुं वाहीत ब्रह्मविद्या । तस्माद्वचर्थेव श्रुतहान्यश्रुतकल्पना । त्रह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत्?

गया है', क्योंकि वेद यथार्थवादी है। अतः 'ब्रह्म' शब्दसे ब्रह्म शब्दके अर्थसे विपरीत ब्रह्म होनेवाला पुरुष कहा गया है—ऐसी कल्पना करनी उचित नहीं है, क्योंकि जबतक कोई दूसरा बहुत बड़ा प्रयोजन न हो, श्रुत अर्थको छोड़ना और अश्रुतको कल्पना करना अन्याय्य है।

यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं, वस्तुतः अब्रह्मत्व और असर्वत्व है ही, तो ऐसा कहना उचित नहीं, ब्रह्मविद्याद्वारा क्योंकि उसकी निवृत्ति होनी असम्भव होगी। ब्रह्मविद्या साक्षात्रूपसे वस्तुके धर्मीका लोप या प्रादुर्भाव करनेवाली कभी नहीं देखी गयी। किंतु वह अविद्याकी सर्वत्र ही निवृत्ति करनेवाली देखी जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी जो अविद्याकृत अब्रह्मत्व और असर्वत्व है, उसकी ही ब्रह्मविद्यासे निवृत्ति होनी चाहिये। ब्रह्मविद्या पारमार्थिक वस्तुको पैदा करने या निवृत्त करनेमें तो समर्थं है नहीं। इसलिये श्रुत अर्थको छोड़ना और अश्रुतकी कल्पना करना व्यर्थ ही है।

पूर्वं -- किंतु ब्रह्ममें अविद्या होना तो असंगत है ?

न, ब्रह्मणि विद्याविधानात्। न वविद्याधिष्ठान- हि शुक्तिकायां रज-ताध्यारोपणेऽसति विचार: शुक्तिकात्वं ज्ञाप्यते चक्षुर्गोचराप-**न्नायाम्-इयं शुक्तिका न** रजतम् , इति । तथा ''सदेवेदं सर्वम्'' 'ब्रह्मे-वेदं सर्वम्" "त्रात्मैवेदं सर्वम्" ''नेदं द्वैतमस्त्यब्रह्म''इति ब्रह्मण्ये-कत्वविज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्मण्य-विद्याध्यारोपणायामसत्याम् । न ब्र्मः-शुक्तिकाय।मित्र ब्रह्म-ण्यतद्भर्माध्यारोपणा नास्तीति,किं तिहं? न ब्रह्म स्वात्मन्यतद्भर्माध्या-रोपनिमित्तम्, अविद्याकर् चेति। भवत्वेवं नाविद्याकर्ते आन्तं च ब्रह्म। किन्तु नैवाब्रह्माविद्या-कर्ता चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते। ''नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता''(बृ० उ० ३।७।२३) ''नान्यदतोsिस्त विज्ञातृ" (३। ८। ११)

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्ममें विद्याका विधान किया गया है। यदि शुक्तिमें चाँदी-का अध्यारोप न हो तो उसके नेत्रेन्द्रियके विषय होनेपर 'यह शुक्ति है चाँदी नहीं है' इस प्रकार उसके शुक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्ममें अविद्याका आरोप न होता तो ''यह सब सत् ही है'' ''यह सब ब्रह्ममें ही है'' ''यह सब आत्मा ही है'' ''यह अब्रह्मरूप द्वैत नहीं है'' इस प्रकार ब्रह्ममें एकत्वज्ञानका विधान नहीं किया जा सकता।

COLORS SERVICE SERVICE

पूर्वं० – हम यह नहीं कहते कि शुक्तिमें रजतके समान ब्रह्ममें अब्रह्मके धर्मोंका आरोप नहीं है तो फिर क्या कहते हैं ? हमारा कथन तो यह है ब्रह्म अपनेमें अब्रह्म धर्मों-के आरोपका निमित्त और अविद्या करनेवाला नहीं है।

सिद्धान्ती—यह हो सकता है कि ब्रह्म अविद्याका कर्ता और भ्रान्त नहीं है, किंतु अविद्याका कर्ता कोई अन्य अब्रह्म भ्रान्त चेतन है—ऐसा भी नहीं माना जाता; जैसा कि "इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है","इससे भिन्न कोई जाननेवाला नहीं है", ''तस्त्रमिस''(ञ्चा०उ०६।८—१६) ''ञ्चात्मानमेवावेत्। ऋहं ब्रह्मास्मि'' ( चृ० उ० १ । ४ । १० ) ''अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद''(१।४।१०) इत्यादि-श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च—''समं सर्वेषु भूतेषु'' (गीता १३।२७) ''अहमात्मा गुडाकेश''(गीता१० २०) ''श्रुनि चैव श्वपाके च'' ( गीता १ । १०) ''यस्तु सर्वाणि भूतानि''इत्यादिभ्यः । ''यस्मि-न्सर्वाणि भूतानि'' (ईशा०उ०७) इति च मन्त्रवर्णात्।

नन्वेवं शास्त्रोपदेशानर्थक्य-मिति।

बाढमेवम् अवगतेऽस्त्वेवानर्थ-

क्यम् ।

अवगमानर्थक्यमपीति चेत्?

न, अनवगमनिवृत्ते दृष्टत्वात् ।

तिबृद्यतेरप्यनुपपत्तिरेकत्व इति

"वह तूं है", "अपनेको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ", "यह अन्य है और मैं अन्य हूँ—ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता।" इत्यादि श्रुति-योंसे "जो समस्त भूतोंमें मुके समभावसे स्थित [देखता है]", "हे गुडाकेश! मैं आत्मा हूँ", "कुत्ते और चाण्डालमें", "जो समस्त भूतोंको [अपनेहीमें देखता है]" इत्यादि स्मृतियोंसे और "जिस अवस्थामें सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं" इस मन्त्रवर्णसे भी सिद्ध होता है।

पूर्वं - किंतु इस प्रकार तो शास्त्रोपदेशकी व्यर्थता प्राप्त होती है।

सिद्धान्ती-हाँ, ऐसा ही है; तत्त्वज्ञान होनेपर तो उसकी व्यर्थता होगी ही।

पूर्वं - किंतु इससे तो ज्ञानकी भी व्यर्थता सिद्ध होती है!

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उससे अज्ञानकी निवृत्ति होती देखी जाती है।

पूर्व॰-ब्रह्मका एकत्व माननेपर तो उसकी निवृत्ति भी सङ्गत नहीं है-ऐसा कहें तो ?<sup>१</sup>

चेत् ?

१. क्योंकि यदि अज्ञानिवृत्तिको वास्तविक माना जाय तो ब्रह्म और अज्ञान-निवृत्ति दो पदार्थ सिद्ध होंगे, अतः इससे अद्भैतको हानि होगी। और यदि उसे ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्मज्ञानके अधीन होना सिद्ध नहीं हो सकता।

न, दष्टावरोधात् । दश्यते ह्येकत्वविज्ञानादेवानवगमनिवृत्तिः। <mark>दृश्यमानमप्यनुषयन्नमिति ब्रुवतो</mark> दृष्टविरोधः स्थात: च दृष्टविरोधः केनचिद्प्यभ्युपग्रम्य-ते। नच दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दृष्ट-त्वादेव । दर्शनानुपपत्तिरिति चेत्त-त्राप्येषेव युक्तिः। ''पुण्यं वै पुण्येन कर्मणा परजीवयोभेंदे भवति'' ( बृ० उ० ३।२।१३।)"तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते'' (४। ४।२) "भन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः'' ( प्र० उ० ४।९) इत्येवमादिश्रुतिस्मृति-न्यायेभ्यः परमाद्विलचणोऽन्यः

संसायवगम्यते । तद्विलज्ञणश्र

परः ''स एव नेति नेति''

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो, वयों कि इससे दृष्टिवरोध आता है। एकत्वज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृत्ति होती देखी जाती है। दिखलायी देनेपर भी वह अनुपपन्न ही है—ऐसा कहनेपर तो दृष्टिवरोध ही होगा और दृष्टिवरोधको कोई भी स्वीकार नहीं करता। कोई भी विषय दिखायी देनेपर वह दृष्टिगोचर (अनुभूत) होनेके कारण ही अनुपपन्न नहीं हो सकता। यदि कहो कि दर्शन (अनुभव) की भी अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमें भी यही युक्ति है।

CONTRACTOR OF STATE

पूर्वं - "पुण्यकर्मके द्वारा पुरुष पुण्यात्मा होता है", "पुरुषकी उपा-सना और कर्म उसका [पर-लोकमें] अनुसरण करते हैं" "मनन करनेवाला, ज्ञाता, कर्ता और विज्ञानात्मा पुरुष है" इत्यादि श्रुति-स्मृति और न्यायसे संसारी जीव पर-मात्मासे भिन्न ज्ञात होता है। तथा उससे विलक्षण परमात्मा "वह यह (कार्य) नहीं है, [कारण] नहीं है"

१. यह मन्त्रांश इस उपनिषद्के ४।२।४, ४।४। २२ और ४।४।१५ में भी है।

२. अर्थात् उसकी अनुपपत्ति भी अनुभवके ही आघारपर सिद्ध की जायगी। इसलिये अनुभवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नहीं है।

(यृ० उ०३ । ९ । २६) "अशनायाद्यति" "य आत्मापहतपाप्मा विजरो निमृत्युः" ( छा०
उ० ८ । ७ । १ ) "एतस्य वा
अत्तरस्य प्रशासने" ( वृ० उ०
३ । ८ । ९ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः।
कणादात्तपादादितर्कशास्त्रेषु च
संसारिवित्तत्त्र्वण ईश्वर उपपत्तितः
साध्यते । संसारदुःखापनयार्थित्वप्रयत्तिदर्शनात्स्फुटमन्यत्वमीश्वरात्संसारिणोऽत्रगम्यते । "अवाक्यनाद्रः" (छा०उ०३ । १४ । २)
"न मे पार्थास्ति" (गीता३ । २२)
इति श्रुतिस्मृतिभ्यः ।

''सोऽन्वेष्टच्यः स विजिज्ञासि- |
तच्यः'' (ञ्चा० उ० = 1 ७ । १) |
''तं विदित्वा न लिप्यते'' (वृ०
उ० ४ । ४ । २३) ''ज्ञञ्जविदाप्नोति परम्'' (तै०उ० २ । १ ।
१)''एकधैवानुदृष्टच्यमेतत्''(वृ०
उ० ४।४।२०) ''यो वा एतद्त्ररं
गार्ग्यविदित्वा'' (३ । = । १०)
''तमेव धीरो विज्ञाय'' (४ । ४ ।
२१) ''प्रणवो धनुः शरो ह्यातमा
ज्ञञ्ज तल्लक्ष्यमुच्यते'' (मृ० उ० ।
२ । २ । ४ ) इत्यादिकर्मकर्चनिर्देशाच्च ।

"क्षुधादिका उल्लङ्घन किये हुए है" "जो आत्मा निष्पाप, जराशून्य और मृत्युहीन है" "निश्चय इस अक्षरके प्रकृष्ट शासनमें" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। कणाद और गौतमादिके तर्कशास्त्रोंमें भी युक्तिसे संसारी जीवसे पृथक् ईश्वर सिद्ध किया जाता है। संसारदु:ख-की निवृत्तिके प्रयोजनसे जीवकी प्रवृत्ति देखी जानेके कारण ईश्वरसे जीवका अन्यत्व स्पष्टतया होता है; जैसा कि [आत्मा] "वाक्रहित और सम्भ्रमशुन्य है" इस श्रुतिसे और "हे पार्थ! मेरा कोई कर्तव्य नहीं है" इस स्मृतिसे सिद्ध होता है।

इसके सिवा "वह अन्वेषण करने योग्य और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है", "उसे जानकर लिप्त नहीं होता", "ब्रह्मवेत्ता पर-मात्माको प्राप्त कर लेता है," "इसे एक रूपसे ही देखना चाहिये", "हे गाणि! जो कोई इस अक्षरको न जानकरं," "बुद्धिमान् पुरुष उसे ही जानकर", "प्रणव धनुष है, आत्मा (मन) बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है" इत्यादि वाक्योंसे जीव और ईश्वरका कर्च त्व और कर्मत्व बतलाये जानेसे भी [ उनमें भेद सिद्ध होता है]।

मुमुत्तोश्च गतिमागविशेषदेशो-पदेशात्। असति भेदेकस्य कुतो गतिः स्यात् ? तद्भावे च द्चि-णोत्तरमार्गविशेषातुपपत्तिः, गन्त-व्यदेशानुपपत्तिक्चेति । भिन्नस्य सर्वमेत-परस्मादात्मनः दुपपन्नम् । कमज्ञानसाधनोपढेशाच्च-भिन्नश्चेद्ब्रह्मणः संसारी स्यात, युक्तस्तं प्रत्यभ्युद्यनिःश्रेयससाध-नयोः कर्मज्ञानयोरुपदेशो नेश्वर-स्याप्तकामत्वात तस्माद्यक्तं ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष उच्यत

नः ब्रह्मोपदेशानर्थक्यप्रस-भेदवाद- ङ्गात् । संसारी चेद्-निरसनम् ब्रह्मभाव्यब्रह्म सन्

इति चेत ?

तथा मुमुक्षुके लिये [ देव-यानादि ] गति और [ अचिरादि ] मार्गविशेषका उपदेश होनेके कारण भी [ ऐसा ही जान पड़ता है ]। यदि भेद न हो तो किसका कहाँसे गमन होगा ? और गतिका अभाव माना जाय तो दक्षिणायन-उत्तरा-यणसंज्ञक मार्गविशेषोंकी तथा गन्तव्य देशकी उपपत्ति नहीं हो सकती। परमात्मासे भिन्न आत्माके लिये तो यह सभी उपपन्न हो सकता है।

कर्म और ज्ञानरूप साधनोंका उपदेश होनेके कारण भी [ उनका भेद है ]। यदि संसारी जीव ब्रह्मसे भिन्न होगा तभी उसके लिये भोग और मोक्षके साधनभूत कर्म और ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ईश्वर-को इनका उपदेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो आप्तकाम है। अतः यही ठीक है कि 'ब्रह्म' शब्दसे भविष्यमें ब्रह्मभावको प्राप्त होनेवाला पुरुष ही कहा गया है— ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेशकी ही व्यर्थताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। यदि भविष्यमें ब्रह्मभावको प्राप्त होनेवाला संसारी ही अब्रह्म विदित्वात्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति सर्वमभवत्तस्य संसार्यात्मविज्ञाना-देव सर्वात्मभावस्य फलस्य सिद्ध-त्वात्परब्रह्मोपदेशस्य ध्रवमानर्थ-वयं प्राप्तम् ।

तद्विज्ञानस्य किन्दुरुपार्थ-

साधनेऽविनियोगात्संसारिण एवा-हं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मत्वसम्पादनार्थे उपदेश इति चेत्। श्रानिर्ज्ञाते हि किं सम्पादयेदहं ब्रह्मस्वरू**पे** ब्रह्मास्मीति । निर्ज्ञातलचर्णे हि ब्रह्मणि शक्या सम्पत्कर्तुम् ।

नः ''श्रयमात्मा ब्रह्म'' ( बृ० उ० २ । ४ । १९) ''यत्सात्ताद-परोचाद्ब्रह्म" (३ । ४ । १) ''य त्रात्मा'' (छा० उ० ५।७। १) ''तत्सत्यं स ञ्रात्मा'' (ञ्रा० उ०६। ⊏। ७) ''ब्रह्मविदा-ष्नोति परम्" (तै० उ० २।१। १) इति प्रकृत्य ''तस्माद्वा एत-स्मादात्मनः" (२।१।१)

होते हुए अपनेको 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा जानकर सर्वरूप हो गया तो उसे संसारी जीवके विज्ञानसे सर्वात्मभावरूप फल प्राप्त होनेके कारण परब्रह्मोपदेशकी निश्चय ही व्यर्थता प्राप्त हुई।

> पूर्व - ब्रह्मज्ञानका कहीं पुरुषार्थ-के साधनमें विनियोग न होनेके कारण संसारी जीवको ही 'मैं ब्रह्म हैं' इस प्रकार ब्रह्मभाव सम्पा-दन करानेके लिये यह उपदेश हो तो ? ब्रह्मका स्वरूप अच्छी तरह जाने बिना 'मैं ब्रह्म हूँ' इस उप-देशसे संसारी जीव क्या सम्पादन कर सकता है? वयोंकि ब्रह्मके लक्षणोंका सन्यक् प्रकारसे ज्ञान हो जानेपर ही [ब्रह्मरूपताका]सम्पा-दन किया जा सकता है।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है। ''यह आत्मा ब्रह्म है,'' ''जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है", 'जो आत्मा अपहतपात्मा,'' ''वह सत्य है, वह आत्मा है",तथा "ब्रह्मवेत्ता परमात्मा-को प्राप्त कर लेता है" इस प्रकार प्रसङ्ग उठाकर "उस इस आत्मासे [ आकाश उत्पन्न हुंआ ]'' इत्यादि

इति सहस्रशो ब्रह्मात्मशब्दयोः सामानाधिकरण्यादेकार्थत्वमेवे-त्यवगम्यते । अन्यस्य ह्यन्यत्वे सम्पत्क्रियते नैकत्वे । ''इदं सर्व यद्यमात्मा'' ( चृ० उ० २ । ४ । ६) इति च प्रकृतस्येव द्रष्टव्य-स्यात्मन एकत्वं दर्शयति। तस्भान्नात्मनो ब्रह्मत्वसम्पदुप-पत्तिः ।

न चाप्यन्यत्प्रयोजनं त्रह्योप-देशस्य गम्यते, ''ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" (मु० उ० ३।२।९) "अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि" ( बृ० उ० ४ । २ । ४ ) ''अमयं हि वै ब्रह्म भवति''(४।४।२५) च तदापत्तिश्रवणात्। इति सम्पत्तिक्चेत्तदापत्तिर्न स्यात् न ह्यन्यस्यान्यभाव उपपद्यते । वचनात् सम्पत्तरिप तद्भावा-

सहस्रों श्रुतियोंसे 'ब्रह्म' 'आत्मा' शब्दोंका सामानाधि-करण्य देखे जानेसे इनका एक ही अर्थ है - यह बात ज्ञात होती है। तथा एक पदार्थसे दूसरेके भिन्न होनेपर ही [ उसकी तद्रपताका ] सम्पादन किया जाता है, एक होने-पर नहीं। किंतू "यह जो कुछ है सब आत्मा है" यह श्रुति इस प्रकृत द्रष्टव्य आत्माका एकत्व दिखलातो है। अतः आत्माके लिये ब्रह्मत्व-सम्पादन करना उपपन्<del>न</del> नहीं है।

> इसके सिवा ब्रह्मोपदेशका कोई दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता; क्योंकि ''ब्रह्मको जाननेवाला व्रह्म ही होता है," "हे जनक! निश्चय तू अभयको प्राप्त हो गया है," "जो ब्रह्मको इस प्रकार जानता है ] वह निर्भय ब्रह्म हो जाता है।" इत्यादि वाक्योंसे ब्रह्म-की प्राप्ति सुनी गयी है। यदि आत्माकी ब्रह्मसम्पत्ति विवक्षित होती तो उसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकतो थी, क्योंकि एक वस्तुका अन्यभाव हो जाना सम्भव नहीं है।

पूर्व -श्रुतिका वचन होनेके कारण ब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्मभावकी

१. 'तं यथा यथोपासते तदेव भवति'—उसे जिस-जिस प्रकार उपासना करता है तद्रूप ही हो जोता है-यही श्रुतिका वचन है।

पांतः स्यादिति चेत ? न, सम्पत्तेः प्रत्ययमात्रत्वात । विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञाननिवर्त-कत्वव्यतिरेकेणाकारकत्वमित्य-वोचाम । न च वचनं वस्तुनः सामर्थ्यजनकम् । ज्ञापकं हि शास्त्रं न कारकमिति स्थितिः। ''स एष इह प्रविष्टः''(चृ०उ० १ । ४ । ७) इत्यादिवाक्येषु च परस्यंव प्रवेश इति स्थितम् । तस्माद्त्रह्मोति न ज्रह्मभाविपुरुपकल्पना साध्वी । इष्टार्थवाधनाच । सैन्धवधन-वदनन्तरमबाह्यमेकरसं ब्रह्मोति विज्ञानं सर्वस्यामुपनिषदि प्रति-पिपादियपितोऽर्थः।काण्डद्वयेऽप्य-न्तेऽवधारणादवगम्यते ''इत्यनु-शासनम्'' "एतावद्रे खल्वमृत-त्वम्" इति ।

प्राप्ति हो सकती है-ऐसा मानें तो?

सिदान्ती-ऐसा मानना ठीक नहीं. क्योंकि सम्पत्ति तो केवल प्रत्यय (प्रतीति) मात्र होती है। विज्ञान तो मिथ्या ज्ञानका निवर्त्तक होनेके सिवा और कुछ करनेवाला है नहीं-ऐसा हम पहले कह चुके हैं। शास्त्र-वचन किसी वस्तुमें कोई सामर्थ्य पैदा करनेवाला नहीं होता, क्योंकि शास्त्र केवल ज्ञापक है कारक नहीं-यही वास्तविक स्थिति है। "वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट हुआ" इत्यादि वाक्योंमें परमात्माका ही [ शरीरमें ] प्रवेश निश्चय किया गया है। अतः 'ब्रह्म' यह ब्रह्मभावी पुरुषका वाचक है-ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है।

इसके सिवा इष्ट अर्थका बाध होनेके कारण भी [ इससे ब्रह्मभावी पुरुष अभिप्रेत नहीं है ]। नमकके डलेके समान ब्रह्म अविच्छिन्न, एकरस है--यह और अबाह्य समस्त - उपनिषदोंमें विज्ञान ही प्रतिपादनके लिये अभीष्ट विषय है। "इत्यनुशासनम्" और "एतावदरे खल्वमृतत्वम्'' इन वाक्योंसे इस उपनि पद्के दो काण्डोंके अन्तमें निर्णय करनेसे भी यही ज्ञात होता है।

१. मधुकाण्ड ( अ०२ ब्रा०५) और मुनिकाण्ड (अ०४ ब्रा०५)।

プレプレイとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうと

तथा सर्वशाखोपनिषत्सु च त्रह्मैकत्वविज्ञानं निश्चितोऽर्थः। तत्र यदि संसारी ब्रह्मणोऽन्य आत्मानमेवावेदिति कल्प्येत,इष्ट-स्यार्थस्य बाधनं स्यात्। तथा च शास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोविंरोधा-दसमञ्जसं कल्पितं स्यात्। व्यपदेशानुपपत्तेश्व । यदि च 'आत्मानमेवावेत्' इति संसारी करुप्येत, ब्रह्मविद्या इति व्यपदेशो न स्यात् । आत्मानमेवावेदिति संसारिण एव वेद्यत्वोपपत्तेः। त्रात्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति चेन्न, ऋहं ब्रह्मास्मीति विशेषणात्। अन्यश्रेद्रेद्यः स्याद्यमसाविति वा विशेष्येत न त्वहमस्मीति । श्रह-मस्मीति विशेषणादात्भानमेवा-

इसी प्रकार सम्पूर्ण शालाओं के उपनिषदों में भी ब्रह्म कत्व-विज्ञान ही निश्चित अर्थ है, वहाँ यदि ऐसी कल्पना की जाय कि ब्रह्मसे भिन्न मंसारी जीवने अपनेको ही जाना तो इष्ट अर्थका बाध होगा। इससे 'उपक्रम और उपसंहारमें विरोध होनेके कारण शास्त्र असंगत है' ऐसी कल्पना हो जायगी।

व्यपदेश (नाम) को अनुपपत्ति होनेसे भी [संसारी जीव 'ब्रह्म' शब्दका वाच्य नहीं हो सकता । यदि 'आत्मानमेवावेत्' इस वाक्यमें 'जानना' इस क्रियाका कर्ता संसारी जीव माना जाय तो इस विद्याका 'ब्रह्मविद्या' यह नाम नहीं हो सकता; क्योंकि 'अपनेको ही जाना' इस वाक्यके अनुसार [ संसारी जीवका ] स्वयं संसारी जीव ही वेद्य होना सम्भव है। यदि कहो कि 'आत्मा' इस शब्दसे कहा हुआ वेदा वेत्तासे भिन्त बतलाया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसे 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार [ अहंरूपसे ] विशेषित किया गया है। यदि वेद्य वेतासे भिन्न होता तो उसे 'यह' अथवा 'वह' कहकर विशेषित किया जाता 'मैं हूँ' ऐसा कहकर नहीं। 'मैं हूँ' इस प्रकार विशेषित देदिति चावधारणान्निश्चितमा- करनेसे और 'अप ऐसा निश्चय करने होता है हो ब्रह्म है। ऐसा सिर्युपपन्नो ब्रह्मविद्याच्यपदेशो नान्यथा। संसारिविद्या ह्यन्यथा नाम 'संसारिविद्या ह्यन्यथा

स्यात्। न च ब्रह्मत्वाब्रह्मत्वे ह्येकस्योपपन्ने परमार्थतः, तमः-प्रकाशाविव भानोविंरुद्धत्वात्। न चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्म-विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तः। तदा ब्रह्मविद्या संसारि-विद्या च स्यात्। न च वस्तुनो-ऽर्धेजरतीयत्वं करपयितुं युक्तं तत्त्वज्ञानविवन्नायाम्, श्रोतुः संश्यो हितथास्यात्। निश्चितं च

करनेसे और 'अपनेको ही जाना'
ऐसा निश्चय करनेसे यह निश्चितरूपसे ज्ञात होता है कि स्वयं आत्मा
ही ब्रह्म है। ऐसा होनेपर ही इस
विद्याका 'ब्रह्मविद्या' यह नाम उपपन्न हो सकता है और किसी प्रकार
नहीं। अन्यथा माननेपर तो इसका
नाम 'संसारिविद्या' होगा। जिस
प्रकार विरुद्ध होनेके कारण अन्धकार और प्रकाश ये दोनों ही सूर्यके
धर्म नहीं हो सकते उसी प्रकार
एक ही आत्माके ब्रह्मत्व और
अब्रह्मत्व ये दोनों धर्म परमार्थत:
उपपन्न नहीं हो सकते।

इसके सिवा यदि प्रस्तुत विज्ञानके ये दोनों हो निमित्त हों तो भी उसका 'ब्रह्मविद्या' यह निश्चित व्यपदेश उपपन्न नहीं है। उस अवस्थामें वह ब्रह्मविद्या और संसारिविद्या भी कहलायेगी और तत्त्वज्ञानका निरूपण करना अभीष्ट होनेपर वस्तुके विषयमें अर्ध जरतीय-कल्पना करनी उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा करनेपर सुननेवालेको संदेह होगा।पुरुषार्थका साधन तो निश्चित ज्ञान ही माना जाता है; जैसा कि

ज्ञानं पुरुषाथंसाधनमिष्यते ''यस्य ज्ञान हो माना जाता है; जैसा कि १. एक ही वस्तुके विषयमें दो विरुद्ध कल्पना करना अर्धजरतीयन्याय कहलाता है; जैसे कोई कहे कि आधी गाय तो बूढ़ी हो गयी है और आधी बच्चा देनेमें समर्थ है।

स्थादद्वा न विचिक्तिसास्ति"
(छा॰ उ० ३ । १४ । ४) "संशयात्मा विनश्यिति" (गीता ४ ।
४०) इति श्रुतिस्मृतिस्याम् ।
स्रतो न संशियतो वाक्यार्थो
वाच्यः परिहतार्थिना ।

ब्रह्मणि साधकत्वकल्पना श्रम्मदादिष्विव अपेशला 'तदा-त्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्वमभवत् ' इति—इति चेत् ?

न, शास्त्रोपालम्भात् । न

ह्यस्मत्कल्पनेयम्, शास्त्रकृता तुः

तस्माच्छास्तस्यायमुपालम्भः ।

न च ब्रह्मण इष्टं चिकीषुणा
शास्त्रार्थविपरीतकल्पनया स्वार्थपरित्यागः कार्यः । न चैतावत्येवात्तमा युक्ता भवतः । सर्वं हि

नानात्वं ब्रह्मणि कल्पितमेव

"एकधैवानुद्रष्टच्यम्" (खृ० उ०
४।४।२०) "नेह नानास्ति

किञ्चन" (४।४।१९) "यत्र

हं द्वैतमिव भवति" (२।४।
१४) "एकमेवाद्वितीयम्" (छा०
उ० ६।२।१) इत्याद्वा-

"जिसका ऐसा निश्चय है और जिसे इस विषयमें कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ही ब्रह्म-साक्षात्कार होता है ]" इस श्रुतिसे और "संशयात्मा नष्ट हो जाता है" इस स्मृतिसे सिद्ध होता है। अतः दूसरोंका हित चाहनेवाले पुरुषको वाक्यका संशययुक्त अर्थ नहीं करना चाहिये।

S COLOR SO COLOR SO

पूर्व • —िकंतु 'उसने अपनेको ही जाना [ कि मैं ब्रह्म हूँ ] अतः वह सर्व हो गया' इस वाक्यके अनुसार हमलोगोंकी तरह ब्रह्ममें साधकत्वकी कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है ?

सिंचान्ती—ऐसा न कहो, क्यों कि
यह उपालम्भ शास्त्रके लिये है। यह
हमारी कल्पना नहीं है, अपितु
शास्त्रकी की हुई है, अतः यह शास्त्रक
ही लिये उपालम्भ है। और ब्रह्मका
इष्ट करनेकी इच्छावाले पुरुषको
शास्त्रके अर्थसे विपरीत कल्पना
करके उसके अर्थका परित्याग नहीं
करना चाहिये। आपके लिये इतनी
अक्षमा उचित नहीं है। सारा
नानात्व ब्रह्ममें कल्पित ही है।
"उसे एकरूप ही देखना चाहिये",
"यहाँ नाना कुछ भी नहीं है",
"जहाँ देत-सा होता है", "एक ही
अद्वितीय ब्रह्म है" इत्यादि सैकड़ों

क्यशतेभ्यः। सर्वो हि लोकव्यव-हारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न पर-मार्थः सन्, इत्यत्यल्पमिद्गुच्यते 'इयमेव करपना अपेशला' इति । तस्माद् यत्प्रविष्टं स्रष्टु त्रह्म तद्ब्रह्म। वैशब्दोऽवधारणार्थः। इदं शरीरस्थं यद् गृह्यते, श्रग्रे पानप्रतिवोधादपि ब्रह्मैवासीत्, सर्वं चेदम् । किन्त्वप्रतिबोधात अब्रह्मास्म्यसवं च'इत्यात्मन्यध्या-रोपात् 'कर्ताहं क्रियावान्फलानां च भोक्ता सुखी दुःखी संसारी' इति चाध्यारोपयति । परमार्थतस्त ब्रह्मेव तद्विलत्तणं सर्व च तत्कथश्चिदाचार्येण दयालुना त्रतिबोधितम् 'नासि संसारी' इत्यात्मानमेवावेत्स्वाभाविकम् । अविद्याध्यारोपितविशेषवर्जित-मिति एवशब्दस्यार्थः। ब्रूहि कोऽसावात्मा स्वाभा-

वाक्योंसे यही बात कही गयी है। ब्रह्ममें तो सारा ही लोकव्यवहार किल्पत ही है; यह परमार्थत: सत् नहीं है; अतः 'यही कल्पना अच्छी नहीं है' यह तो तुम बहुत छोटी वात कहते हो।

अतः जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष्ट हुआ था, वही यह ब्रह्म है। 'ब्रह्म वै' इसमें 'वै' शब्द निश्चयार्थक है। 'इदम्' अर्थात् यह जो शरीरमें स्थित दिखायी देता है 'अग्रे'-बोध होनेसे पूर्व भी ब्रह्म ही था तथा यह सर्व भी था। किंत अज्ञानवश आत्मामें 'मैं अब्रह्म हूँ, असर्व हूँ' ऐसा आरोप कर लेनेसे 'मैं कर्ता हूँ, क्रियावान् हूँ, फलोंका भोका हूँ, मुखी हूँ, दु:खी हूँ और संसारी हूँ ऐसा अध्यारोप कर लेता है। वस्तुत: तो वह उससे विलक्षण ब्रह्म और सर्वरूप ही है। उसने दयालु आचार्यद्वारा किसी प्रकार 'तू संसारी नहीं है' ऐसा बोध कराये जानेपर स्वाभाविक आत्माको ही जाना । 'आत्मानमेव' इसमें 'एव' शब्दका यह अभिप्राय है कि 'उसने अविद्याद्वारा आरोपित विशेषसे रहित-निर्विशेष आत्माको जाना।' पूर्व॰-अच्छा, बताओ वह स्वा- AT THE PARTY OF TH

विकः, यमात्मानं विदितवद्त्रहा।

नतु न स्मरस्यात्मानम्, दिशितो

वात्मस्वरूप- ह्यसौ, य इह प्रविविवेचनम् इय प्राणित्यपानिति

च्यानित्युदानिति समानितीति।

नतु 'श्रसौ गौः, श्रसावद्रवः'

इत्येवमसौ व्यपदिव्यते भवता

नात्मानं प्रत्यत्तं दर्शयसि।

एवं तिहैं द्रष्टा श्रोता मन्ता

विज्ञाता, स आत्मेति ।
नन्वत्रापि दर्शनादिकियाकर्तुः
स्वरूपं न प्रत्यत्तं दर्शयसि । न
हि गमिरेव गन्तुः स्वरूपं
छिदिर्श छेतुः ।
एवं तर्हि दष्टेद्रीष्टा श्रुतेः श्रोता
मतेर्मन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता, स
आत्मेति ।
नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरि ?

यदि दृष्टेद्रेष्टा, यदि वा घटस्य

भाविक आत्मा कौन है ? जिसे ब्रह्मने जाना।

सिद्धान्ती-त्रया तुम्हें आत्माका स्मरण नहीं रहा; उसे 'जो यह शरीरमें प्रवेश करके प्राण, अपान, व्यान, उदान और समानकी क्रियाएँ करता है वह आत्मा है' इस प्रकार प्रदिशत किया था।

पूर्वं - किंतु 'वह गौ है, वह घोड़ा है' इत्यादिरूपसे तुम उसका नामनिर्देश तो करते हो, परंतु आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते।

सिद्धान्ती-तो फिर ऐसा समभो कि जो द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता है, वह आत्ना है।

पूर्वं - निंतु यहाँ भी तुम दर्शनादि किया करनेवालेका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाते। जाना ही जानेवालेका और छेदन ही छेदन करनेवालेका स्वरूप नहीं है।

सिद्धानती—तो फिर जो दृष्टिका द्रष्टा, श्रुतिका श्रोता, मतिका मन्ता और विज्ञातिका विज्ञाता है, वही आत्मा है—ऐसा समभो।

पूर्व॰-िकत् इससे द्रष्टामें क्या विशेषता हुई ? चाहे दृष्टिका द्रष्टा हो चाहे घटका द्रष्टा, वह तो सब द्रष्टा, सर्वथापि द्रष्टिव । द्रष्टव्य एव तु भवान्तिशोषमाह दृष्ठेर्द्र-ष्टेति द्रष्टा तु र्याद दृष्टेः, यदि वा घटस्य, दृष्टा द्रष्टेव ।

न, विशेषोपपत्तेः । श्रस्त्यत्र विशेषः—हर्ष्ट्रेष्टा स हिन्दर्श्वेद् भवति नित्यमेव पश्यति हिन्द्रम्, न कदाचिद्दिष हिष्टिर्न हश्यते द्रष्ट्राः, तत्र द्रष्ट्रहेष्ट्रचा नित्यया भवितव्यम्, श्रानित्या चेद् द्रष्टु- हिष्टः, तत्र हश्या या हिष्टः सा कदाचिन्न हश्येतापि, यथानि-त्यया हष्टचा घटादि वस्तु । न च तद्वद् हष्टेर्द्रष्टा कदाचिद्दिप न पश्यति हिष्टम् ।

किं हे दृष्टी द्रष्टु:-नित्या श्रदः-

दया, अन्या श्रानित्या दृदयेति १ वादम्; प्रसिद्धा ताबद्गित्या

दृष्टः, अन्धानन्धत्वदर्शनात् । नित्यैव चेत्सर्वोऽनन्ध एव

तरहसे द्रष्टा ही रहा। दृष्टिका द्रष्टा कहकर तो आप केवल द्रष्टव्य-में ही विशेषता बतलाते हैं। द्रष्टा तो चाहे दृष्टिका हो चाहे घटका, द्रष्टा द्रष्टा ही है।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो, क्योंकि घटद्रष्टा और दृष्टिद्रष्टाका भेद सम्भव है। यहाँ एक भेद है— जो दृष्टिका द्रष्टा है वह, यदि दृष्टि होती है तो, उसे नित्य ही देखता है। ऐसा नहीं होता कभी दृष्टाको दृष्टि न भी दिखायी पड़े। उस अवस्थामें द्रष्टाकी दृष्टि नित्य होनी चाहिये। यदि द्रष्टाकी दृष्टि अनित्य होगी तो उसको दृष्ट्यभूता जो दृष्टि है वह कभी नहीं भी देखी जायगी, जैसे कि अनित्य दृष्टिसे घटादि वस्तु। किंतु उसके समान दृष्टिका दृष्टा कभी दृष्टिको न देखता हो—ऐसी बात नहीं है।

पूर्वं -तो क्या द्रव्टाकी दो हिट्याँ हैं —एक नित्य और अह्रय तथा दूसरी अनित्य और ह्रय ?

सिद्धान्ती—हाँ, लोकमें अन्धत्व और अनन्धत्व दोनों देखे जानेसे त्। अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही है। यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो एवं सब अनन्ध (नेत्रवान्) ही होते।

स्यात् । द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टिः "न हि द्रष्टुईष्टेविंपरिलोपो विद्यते"—इति श्रुतेः **त्रनुमानाच—**त्र्यन्धस्यापि घटा-द्याभागविषया स्वप्ने दृष्टिरुप-लभ्यते, सा तहींतरद्दिनाशे न नक्यति, सा द्रष्टुद्धिः। तयाविपरिलुप्तया नित्यया दृष्टचा स्वरूपभृतया स्वयञ्ज्योतिःसमा-ख्ययेतरामनित्यां दृष्टि स्वप्नबु-द्धान्तयोर्वासनाप्रत्ययरूपां नित्य-मेव पश्यन्दृष्टेद्र्ष्टा भवति । एवश्च सति दिष्टरेव स्वरूपम-स्याजन्यौष्ण्यवत्, न काणादाना-मिव दृष्टिच्यतिरिक्तोऽन्यक्चेतनो द्रष्टा ।

तद्ब्रह्म श्रात्मानमेत्र नित्यद्यू-पमध्यारोपितानित्यदृष्टचादिव-जितमेत्रावेद्विदितत्रत् । नतु विप्रतिषिद्धं "न विज्ञाते-

किंतु "द्रष्टाकी दृष्टिका कभी लोप नहीं होता" इस श्रुतिके अनुसार द्रष्टाकी दृष्टि तो नित्य है। यह बात अनुमानसे भी सिद्ध होती है। अन्धे पुरुषकी भी स्वप्नमें घटाभासादिविषयिणी दृष्टि देखी जाती है। वह दृष्ट अन्य (नेत्र-सम्बन्धिनी ) दृष्टिका नाश हो जानेपर भी नष्ट नहीं होती। वह द्रष्टाकी दृष्टि है। उस कभी लुप्त न होनेवाली स्वयंज्योति:संज्ञिका स्वरूपभूता नित्यदृष्टिसे स्वप्न और जाग्रत् अवस्थाओंमें रहनेवाली वासना-प्रत्ययरूपा दृष्टिको नित्य ही देखते रहनेके कारण वह दृष्टिका द्रष्टा होता है। ऐसा होनेके कारण अग्निकी उष्णताके समान दृष्टि ही आत्माका स्वरूप है। कणाद-मतावलिम्बयोंकी मान्यताके समान दृष्टिसे भिन्न कोई अन्य चेतन द्रष्टा नहीं है।

उस ब्रह्मने जो अन्य आरोपित अनित्य दृष्टि आदिसे रहित है, उस नित्यदृग्ह्य आत्माको ही अवेत्— जाना।

पूर्वं - किंतु "विज्ञानशक्तिके

र्विज्ञातारं विजानीयाः" ( बु० उ० ३ । ४ । २ ) इति श्रतेः, विज्ञातुर्विज्ञानम् ।

न, एवं विज्ञानात्र विप्रति-षेधः । एवं दृष्टेद्रष्टेति विज्ञायत श्रन्यज्ञानानपेतत्वाच ---न च द्रष्टुर्नित्यैव दृष्टिरित्येवं विज्ञाते द्रष्ट्रविषयां दृष्टिमन्या-माकाङ्चते । निवर्तते हि द्रष्ट्-विषयदृष्ट्याकाङ्चात दसम्भवादेव। न ह्यविद्यमाने विषय आकाङ्चा कस्यचिदुपजायते। न च दृश्या दृष्टिद्रेष्टारं विषयीकर्तुमुत्सहते,यत-स्तामाकाङ्क्षेत। न च स्वरूपविष-याकाङ्चा स्वस्यैव । तस्माद्ज्ञाना-ध्यारोपणनिवृत्तिरेव 'आत्मानमे-

विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते" ऐसी श्रुति होनेसे विज्ञाता (आत्मा) को जानना तो विरुद्ध कथन जाज्ञ पडता है।

सिदानती-ऐसी बात नहीं है। इस प्रकारके विज्ञानसे इस श्रतिका विरोध नहीं होता। 'वह दृष्टिका द्रष्टा है' इस प्रकार तो वह जाना ही जाता है। इसके सिवा अन्य ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण भी [इस कथनमें विरोध नहीं है]। द्रष्टाकी दृष्टि नित्या ही है-ऐसा ज्ञान हो जानेपर उस दृष्टिको विषय करनेवाली किसी अन्य दृष्टि-की अपेक्षा नहीं होती। बल्कि इससे तो द्रष्टाको विषय करनेवाली दृष्टिकी आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाती है, क्योंकि उसका होना असम्भव ही है। जो वस्तु विद्यमान नहीं होती उसके लिये किसीकी आका-ङ्क्षा नहीं हुआ करती। कोई भी दृश्यभूता दृष्टि द्रष्टाको विषय करने-में समर्थ नहीं है, जिससे कि उसकी आकाङ्क्षा की जाय और अपने स्वरूपके विषयमें अपने ही आकाङ्क्षा हुआ नहीं करती। अतः 'आत्माको इस वाक्यसे अज्ञानके आरोपकी निवृत्तिका ही निरूपण

वावेत्' इत्युक्तम्, नात्मनो विषयी किया गया है, आत्माको विषय करणम्।

तत्कथमवेत् ? इत्याह—अहं दृष्टेर्द्र्षा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामीति ब्रह्मेति-यत्साचादपरोचात्सर्वान्तर श्रात्मा अञ्चनायाद्यतीतो नेति नेत्यस्थूलमनिणवत्येवमादि-लचणम्, तदेवाहमस्मि, नान्यः संसारी, यथा भवानाहेति। तस्मादेवं विज्ञानात्तद्त्रह्म सर्वम-भवत्-अब्रह्माध्यारोपणापगमात् तत्कार्यस्यासर्वत्वस्य निवृत्त्या सर्वमभवत् । तस्माद्यक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते यद्ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्याम इति ।

यत्पृष्टम्, 'किमु तद्ब्रह्मावेद् यस्मात्तत्सर्वमभवत्' इति, तन्नि-णीतम्—'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेदहं त्रह्मास्मीति तस्मात्तरसर्वमभवत्' इति ।

करना नहीं बताया गया।

उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना ? सो श्रुति बतलाती है, मैं दृष्टिका द्रष्टा आत्मा ब्रह्म हूँ-ऐसा जाना। ब्रह्म अर्थात् जो साक्षात् अपरोक्ष सर्वान्तर आत्मा, क्षुधादि विकारोंसे रहित, 'नेति-नेति' वाक्यप्रतिपादित, अस्थूल, असूक्ष्म इत्यादि प्रकारके लक्षणोंवाला है, वही मैं हूँ; जैसा कि आप कहते हैं मैं अन्य यानी संसारी नहीं हूँ। अतः इस प्रकार-के विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया। अर्थात् अब्रह्मरूप अध्यारोपके बाधसे उसके कार्यभूत असर्वत्वकी निवृत्ति हो जानेसे वह सर्वरूप हो गया। अतः मनुष्य जो ऐसा मानते हैं कि वृह्यविद्याके द्वारा हम सर्वरूप हो जायँगे, वह उचित ही है।

[इस प्रकार ] यह जो पूछा गया था कि 'उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया' उसका 'पहले यह ब्रह्म ही था; उसने आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, अतः वह सर्व हो गया' इस वाक्य-से निर्णय कर दिया गया।

तत्तत्र या यो दवानां मध्ये ब्रह्मविद्यया देवा- प्रत्यवुध्यत प्रतिवु दीनां सार्वातम्य- द्ववानात्मानं यथा-प्रदिपादनम् क्तेन विधिना,स एव प्रतिबुद्ध आत्मा तद्ब्रह्माभवत् । तथर्षीणां तथा मनुष्याणां च मध्ये । देवानामित्यादि लोक-दृष्ट्यपेत्तया न ब्रह्मत्वबुद्धयोच्यते। 'पुरः पुरुष त्राविशत्' इति सर्वत्र ब्रह्मैवानुप्रविष्टमित्यवोचाम । अतः श्रारीराद्यपाधिजनितलोकदृष्ट्यपेच-या देवानामित्याद्यच्यते । पर-मार्थतस्तु तत्र तत्र त्रह्मैवाग्र अ।सीन्प्राक्प्रांतवोधाद् देवादि-श्रीरेष्वन्यथैव विभाव्यमानम् । तदात्मानमेवावेत्तथैव च सर्व-मभवत ।

श्रस्या ब्रह्मविद्यायाः सर्वभावा-पत्तिः फलमित्येतस्यार्थस्य द्रिट-म्ने मन्त्रानुदाहरति श्रुतिः । कथम् १ तद् ब्रह्म एतदात्मानमेव 'श्रहमस्मि' इति पश्यन्नेतस्मादेव अक्षणो दर्शन।द्दिवीमदेवारूयः

अतः देवताओं में से जिस-जिसने आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जाना वही बोधवान् आत्मा वह अर्थात् ब्रह्म हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्योंमें भी हुआ। यहाँ 'देवानाम्' इत्यादि जो कथन है वह लोकदृष्टिको लेकर है, ब्रह्मत्व-बुद्धिसे ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि 'पुरुषने शरीररूप पुरमें प्रवेश किया' इस वाक्यसे हम बतला चुके हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही अनुप्रविष्ट हुआ। अतः शरीरादि-उपाधिजनित लोकदृष्टिकी अपेक्षासे 'देवानाम्' इत्यादि कहा गया है। परमार्थतः तो पहले उन-उन देवादि शरीरोंमें बोध होनेसे पूर्व अन्यरूपसे भावना किया जाता हुआ ब्रह्म ही था। उसने आत्माको जाना और उसी प्रकार सर्वरूप हो गया।

इस ब्रह्मविद्याका फल सर्वभावकी प्राप्ति है; इसी बातको दृढ़ करनेके लिये श्रुति मन्त्र उद्धृत करती है। किस प्रकार उद्धृत करती है? उस ब्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अर्थात् अपनेको ही 'मैं ब्रह्म हूँ'—ऐसा समभने-वाले वामदेवनामक ऋषिको इस प्रतिपेदे ह प्रतिपन्नवान्किल । स एतस्मिन्ब्रह्मात्मदश्नेऽवस्थित एतानमन्त्रान्ददर्श-'ऋहं मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादीन् । 'तदेतद्ब्रह्म पर्यन्' इति ब्रह्मविद्या परामृक्यते। 'ऋहं मनुरभवं सूर्यश्व' इत्यादिना सर्वभाव।पत्ति विद्याफलं परामशति। पश्य-न्सर्वात्मभावं फलं प्रतिपेद इत्य-स्मात्प्रयोगाद् ब्रह्मविद्यासहाय-साधनसाध्यं मोत्तं दर्शयतिः भुज्जानस्तृष्यतीति यद्वत् । सेयं ब्रह्मविद्यया सर्वभावा-पत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीर्या-तिश्वात् । नेदानीमैदंयुगीनानां विशेषतो मनुष्याणाम् , अन्पवीर्य-त्वादिति स्यात्कस्यचिद्बुद्धिः. वदुत्थापनायाह--

ब्रह्मके दर्शनसे ही यह प्रतिपत्ति हुई— यह ज्ञान हुआ। इस ब्रह्मात्मदर्शनमें स्थित होकर उसने इन 'अहं मनुरभवं सूर्यश्र<sup>4</sup>' इत्यादि मन्त्रोंका साक्षात्कार किया।

ALTER STREET

'तदेतद्ब्रह्म पर मन्'' इस वाक्यसे श्रुति ब्रह्मविद्याका परामर्श करती है तथा 'अहं मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मविद्याके फल सर्वभावकी प्राप्तिका परामर्श करती है। ब्रह्मको देखनेवाले वामदेव ऋषि सर्वात्म-भावरूप फलको प्राप्त हुए—इस प्रयोगसे वह मोक्षको ब्रह्मविद्याके सहायभूत साधनोंसे साध्य दिखलाती है, जैसे कि भोजन करनेवाला न्नुप्त होता है।

ब्रह्मविद्याके द्वारा वह यह सर्व-भावकी प्राप्ति देवादि महापुरुषों-को उनमें विशेष सामर्थ्य होनेके कारण हो गयी थी। अब वर्तमान युगके प्राणियोंको और उनमें भी अल्पवीर्य होनेके कारण मनुष्योंको उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती— ऐसा यदि किसीका विचार हो तो उसे निवृत्त करनेके लिये श्रुति कहती है—

१. मैं मनु हुआ और सूर्य भी। २. उस इस ब्रह्मको देखते हुए।

३. इस वाक्यमें जैसे भोजन-क्रिया तृप्तिका साधन प्रतीत होती है,उसी प्रकार मुक्तिका साधन ब्रह्मविद्या है।

तिद्दं प्रकृतं ब्रह्म यत्सर्व-भ्तानुप्रविष्टं दृष्टिकियादि लिङ्गम्, एतहाँ तस्मिन्नपि वर्तमानकाले यः कश्चिद्याष्ट्रत्तवाह्यौतसुक्य आत्मा-नमेवैवं वेद 'ऋहं ब्रह्मास्मि' इति-श्रपोद्योपाधिजनितभ्रान्तिविज्ञाना-ध्यारोपितान्त्रिशेषान् संसारधर्मा-नागन्धितमनन्तरमबाद्यं ब्रह्मेबाह-मस्मि केवलमिति—सोऽविद्या-कृतासर्वत्यनिष्टत्तेत्र सविज्ञानादिदं सर्व भवति । न हि महा-वीर्येषु वामदेशादिषु हीनवीर्येषु वा वार्तमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो विशेषस्तद्विज्ञानस्य वास्ति ।

वार्तमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्मब्रह्मविद्या- विद्याफले श्रमेकामाहात्म्यम् नितकता शङ्कचत
इत्यत श्राह—तस्य ह ब्रह्मविज्ञातुर्यथोक्तेन विधिना देवा महावीर्याश्र नापि श्रभृत्य-श्रभवनाय
ब्रह्मसवभावस्य, नेशते न
पर्याप्ताः, किम्रतान्ये।

उस इस प्रकृत ब्रह्मको, जो समस्त भूतोंमें अनुप्रविष्ट है तथा दृष्टि-क्रियादि जिसके लिङ्ग हैं, इस समय अर्थात् इस वर्तमानकालमें भी जो कोई बाह्य विषयोंकी अभि-लाषासे मुक्त होकर आत्माको ही 'मैं ब्रह्म हैं' इस प्रकार जानता है अर्थात् उपाधिजनित मिथ्या ज्ञानसे आरोपित विशेषोंका बाध कर जो ऐसा अनभव करता है कि मैं जिसमें संसारधर्मोंकी गंध भी नहीं है ऐसा अन्तर-बाह्यशून्य शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, वह अविद्याकृत असर्वत्वको निवृत्ति हो जानेसे ब्रह्मज्ञानके द्वारा यह सर्व हो जाता है। महान् प्रभावशाली वामदेवादि अथवा मन्दवीर्यं आधु-निक पृह्योंमें ब्रह्म अथवा उसके विज्ञानका कोई अन्तर नहीं है।

आधुनिक पुरुषों में ब्रह्मविद्याके फलकी अनिश्चितताकी शङ्का की जाती है, अतः श्रुति कहती है— महाप्रभावशाली देवगण भी उपर्युक्त विधिसे उस ब्रह्मको जाननेवालेकी अभूतिका अर्थात् ब्रह्मरूप सर्वभावको न होने देनेका सामर्थ्य नहीं रखते, फिर औरोंकी तो बात ही क्याहै ?

ALALALIALALALALALALALALALAL

ब्रह्मविद्याफलप्राप्ती विध्नकरणे जहाविद्याफलप्राप्ती देवादय ईशत इति का शङ्का ? इत्यु-देवेम्य: कथं विष्नाशङ्का चयते-देवादीनप्रति ऋणवस्वानमत्यानाम्।''ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पित्रयः" इति हि जायमान-मेवर्णवन्तं पुरुषं दर्शयति श्रुतिः। पश्चनिदर्शनाच ''अथोऽयं वा'' बृ० उ० १ । ४ । १६ ) इत्या-दिलोकश्रतेश्रात्मनो वृत्तिपरि-पिपालयिषयाधमणीनिव देवाः परतन्त्रान्मनुष्यान्प्रत्यमृतत्वप्राप्ति प्रति विध्न कुयुरिति न्याय्यै-वैषा शङ्का ।

स्वपश्र्नस्वश्ररीराणीव च रच-नित देवाः । महत्तरां हि वृत्ति कर्माधीनां दर्शयिष्यति देवादीनां बहुपशुसमतयैकैकस्य पुरुषस्य । ''तस्मादेषां तन प्रियं यदेतन्मजु-

किंतु ब्रह्मविद्याके फलकी प्राप्ति-में विघ्न करनेमें देवादि समर्थ होते हैं-ऐसी शङ्का क्यों होती है ? इसपर कहते हैं--क्योंकि देवादिके प्रति मनुष्य ऋणवान् हैं, जैसा कि "ब्रह्मचर्यके द्वारा ऋषियोंसे, यज्ञ-द्वारा देवताओंसे और पुत्रोत्पादन-द्वारा पितरोंसे [ उऋण हो ]" यह श्रुति जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी दिखाती है तथा "अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः" इस श्रतिसे मन्ष्यको पशुरूप बतलाया जानेके कारण जिस प्रकार उत्तमणी (ऋण देनेवाला) अधमणीं (ऋण लेनेवालों ) को कष्ट देता है उसी प्रकार देवगण भी अपनी वृत्तिका निर्वाह करनेके लिये परतन्त्र मनु-ष्योंके प्रति अमृतत्वप्राप्तिमें विघ्न करें - यह शङ्का न्याय्य ही है।

देवगण अपने इन पशुओंकी अपने शरीरोंके समान रक्षा करते हैं। एक एक पुरुषकी अनेकों पशुओं-से समता करके श्रुति उसे देवादि-की बहुत बड़ी कर्माधीन वृत्ति दिखलायगी और यह भी कहेगो कि ''अतः उन्हें यह प्रिय नहीं है

१. यह प्रसिद्ध आत्मा समस्त भूतोंका भोग्य है।

ह्या विद्युः"(१।४।१०) इति हि वक्ष्यति। "यथा ह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव् हैवंविदे सर्वाणि भृतान्यरिष्टि-मिच्छन्ति" (१।४।१६) इति च।

पाराध्य निवृत्तेन ब्रह्मवित्त्वे पशुत्त्रञ्चेत्यमिप्रा-स्वलोकत्वं योऽप्रियारिष्टिवचनाभ्यामवग-म्यते । तस्माद्ब्रह्मविद्। ब्रह्मविद्या-फलप्राप्तिं प्रति कुर्युरेव विघ्नं देवाः, प्रभाववन्तरच हि ते। नन्वेवं सत्यन्यास्त्रपि कर्म-विष्तभयाच्छास्त्रार्थ-फलप्राप्तिषु देवानां-सम्पादनाविस्नम्भ विष्टनकरण पेयपान-इत्याशङ्कचते समम् । हन्त तहा-विस्नम्मोऽभ्युदयनिःश्रेयससाधना-नुष्टानेषु । तथेश्वरस्याचिन्त्य-शक्तित्वाद्विष्टनकरणे प्रभुत्वम् । तथा कालकर्ममन्त्रौषधितपसाम्।

कि मनुष्य इस आत्मतत्त्वको जानें"। तथा आगे चलकर यह भी कहेगी कि "जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर-का अविनाश चाहते हैं उसी प्रकार जो ऐसा (देवताओंसे उऋण होने-के लिये अपना कर्त्तंच्य) जानता है उसका देवादि समस्त भूत अविनाश चाहते हैं"।

किंतु ब्रह्मज्ञान हो जानेपर पारार्थ्य (अन्यका उपभोग होना) निवृत्त हो जानेसे उसके देहात्मत्व और देवपगुत्व नहीं रहते—यह अभि-प्राय उपर्युक्त अिषय और अरिष्टि-वाक्योंसे विदित होता है। अतः ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त होनेमें देवगण विन्न करेंगे ही और वे हैं भी प्रभावशाली।

शक्का—ऐसी बात है तो अन्य कर्मफलोंकी प्राप्तिमें विन्न करना भी देवताओंके लिये जल पीनेके समान [सुलभ] है। तब तो अभ्युदय भोग) और नि:श्रेयस (मोक्ष) के साधनोंके अनुष्ठानमें विश्वास नहीं हो सकता। इसी प्रकार अविन्त्य-शक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईश्वर भी विष्न करनेमें समर्थं हैं ही। तथा काल, कर्म, मन्त्र, ओषधि और तपका भी वहुत बड़ा प्रभाव है। शास्त्र एवं एषां हि फलसम्पत्तिविपत्तिहेतुत्वं शास्त्रे लोके च प्रसिद्धम्। अतो-ऽप्यनाश्वासः शास्त्रार्थानुष्ठाने न; सर्वपदार्थानां नियतनि-मित्तोपादानात्,

तित्रराक्रियते

जगद्वैचित्र्यदर्शना-

च । स्वभावपत्ते च तदुभयानुप-पत्तेः । 'सुखदुःखादि फलनिमित्तं कर्म' इत्येतस्मिन्यक्षे स्थिते वेद-स्मृतिन्यायलोकपरिगृहीते, देवे-श्वरकालास्तावन कर्मफलविपर्या-सकर्तारः, कर्मणां काङ्चितकार-कत्वात् । कर्म हि शुभाशुमं पुरु-षाणां देवकालेश्वरादिकारकमन-पेक्ष्य नात्मानं प्रति लभते, लब्धात्मकमपि फलदानेऽसम-र्थम्, क्रियाया हि कारकाद्यने-कनिमित्तोपादानस्वाभाव्यात् । तस्मात्क्रियानुगुणा हि देवेश्वरा-

लोकमें फलकी प्राप्तिया अप्राप्तिमें इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है। इसलिये भी शास्त्राज्ञाके अनुष्ठानमें अविश्वास ही रहेगा।

> समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पदार्थीके निश्चित कारण ग्रहण किये जाते हैं तथा जगत्में सुख-दु:खादिवैचित्र्य भी देखा जाता है। यदि इन्हें स्वाभा-विक माना जाय तो ये दोनों बातें होनी सम्भव नहीं हैं। 'सुख-दु:खादि फलका निमित्त कर्म है' इस वेद, स्मृति, न्याय और लोकद्वारा गृहीत पक्षके निश्चित होनेपर यह निविवाद सिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर और काल तो कर्मफलका विपर्यय करनेवाले हैं नहीं, क्योंकि वे तो कर्मानुष्ठानके अपेक्षित कारक हैं-देव, काल और ईश्वरादि कारकोंकी अपेक्षा न करके तो मनुष्योंका गुभागुभ कर्म स्वतः सम्पन्न ही नहीं हो सकता । यदि सम्पन्न हो भी जाय तो वह फल देनेमें समर्थं नहीं होगा, क्योंकि कारकादि अनेकों निमित्तोंको ग्रहण करना क्रियाका स्वभाव ही है। अत: देवता और ईश्वरादि कर्मके गुणका अनुसरण करनेवाले ही हैं, इसलिये

दय इति कमंसु तावन फलप्राप्ति प्रत्यविस्त्रम्भः । कर्मणामप्येषां वशानुगत्वं कचित्, स्वसामर्थ्यस्याप्रणोद्य-त्वात् । कर्मकालदैवद्रव्यादिस्व-भावानां गुणप्रधानभावस्त्वनियतो दुर्विज्ञेयश्रोति तत्कृतो लोकस्य-कर्मेंव कारकं नान्य-न्फलप्राप्ताविति केचित्; दैव-मेवेत्य १रे; इत्येकेः काल द्रव्यादिस्वभाव केचित्; इति सवं एते संहता एवेत्यपरे । तत्र कर्मणः प्राधान्यमङ्गीकृत्य वेद-स्मृतिवादाः—''पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" (बृ० उ० ३।२। १३) इत्या-दय: । यद्यप्येषां स्वविषये कस्य-चित्प्राधान्योद्भव इतरेषां तत्का-लीनप्राधान्यशक्तिस्तम्भः, तथापि

उनके कारण कर्मोंमें फलप्राप्तिके प्रति अविश्वास नहीं हो सकता।

इसके सिवा इन (देवादि) का विघ्न करना कर्मोंके भी अधीन है, क्योंकि कर्मोंके अपने सामर्थ्य-का कहीं बाध नहीं हो सकता। कर्म, काल, दैव और द्रव्यादि स्वभावोंका गौण ओर मुख्य भाव अनिश्चित एवं दुविज्ञेय हे। इसीसे उनके कारण लोगोंको मोह हो जाता है। किन्हींका मत है कि फलप्राप्तिमें कर्म ही कारक है, और कोई नहीं; कोई कहते हैं-दैव उसका हेतू है: किन्हींका कथन है कि काल इसका कारण है: कोई द्रव्यादिके स्वभावको इसका हेतु बतलाते हैं और किन्हींका मत है कि वे सब मिलकर कर्मफल-प्राप्तिके हेतु हैं। इनमें कर्मकी प्रधानताको लेकर ही ''पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान् होता है और पाप-कर्मसे पापी होता है" इत्यादि वेद और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हं। यद्यपि अपने-अपने विषयमें इनमेंसे किसी-किसीकी प्रधानताका उदय होता है और उस समय अन्य कारकोंकी प्राधान्यशक्तिका निरोध

१. अतः जवतक कोई पापमय अदृष्ट नहीं होगा, तबतक दुःखादिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

न कर्मणः फत्तप्राप्ति प्रत्यनै-कान्तिकत्वम्, शास्त्रन्यायनिर्धा-रितत्वात्कर्मप्राधान्यस्य । त्रविद्यापगममात्रत्वा<u>द</u>् ज्ञह्मप्राप्तिफलस्य—यदुक्तं ज्रह्म-प्राप्तिफलं प्रति देवा विघ्नं कुर्यु-रिति, तत्र न देवानां विघ्नकरणे सामर्थ्यम्; कस्मात् ? विद्या-कालानन्तरितत्वाद् ब्रह्मप्राप्तिफल-स्य । कथम् ? यथा लोके द्रष्टु-श्रक्षुष आलोकेन संयोगो यत्कालः, तत्काल एव रूपामिन्यक्तिः। एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालम्, तत्काल एव तद्विषयाज्ञानतिरो-भावः स्यात्। अतो त्रह्मविद्यायां सत्यामविद्याकार्यानुपपत्तेः प्रदीप इव तमःकार्यस्य, केन कस्य

22727274768676767676767676767676767676767676 हो जाता है तथापि फलप्राप्तिमें कर्मका अनैकान्तिकत्व (अप्राधान्य) नहीं है, क्योंकि शास्त्र और न्यायसे कमंकी प्रधानता निश्चित है।

> तथा ब्रह्मविद्याके फलमें विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मप्राप्तिका फल तो केवल अविद्याकी निवृत्ति ही है। ऊपर जो यह कहा गया था कि विद्या (ज्ञान) के ब्रह्मप्राप्तिरूप फलमें देवगण विघ्न करेंगे सो उसमें विघ्न करनेकी देवताओं में शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि ब्रह्म-प्राप्तिरूप फल तो ज्ञान होनेके समय ही प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार ? जिस प्रकार लोकमें देखनेवालेके नेत्रोंका प्रकाशके साथ जिस समय संयोग होता है उसी समय रूपकी अभिव्यक्ति हो जाती है। उसी प्रकार जिस समय आत्म-विषयक ज्ञान होता है उसी समय तद्विषयक अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है। अतः जिस प्रकार दीपकके रहते हुए अन्धकारका कार्य नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह्म-विद्याके रहते हुए अविद्याका कार्य रहना असम्भव है। जब कि ब्रह्मवेत्ता देवताओं के आत्मत्वको ही

विघ्नं कुर्युर्देवाः — यत्रात्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः ।

तदेतदाह—श्रात्मा €वरूपं ध्येयं यत्तत्सर्वशास्त्रेविज्ञेयं ब्रह्म. हि यस्मात्,एषां देवानाम्,स ब्रह्म-विद्भवति । ब्रह्मविद्यासमकात्मे-वाविद्यामात्रव्यवधानापगमाच्छु-क्तिकाया इव रजताभासायाः शक्तिकात्वमित्यवोचाम । अतो नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां सम्भवति । प्रयत्न: यस्य ह्यनात्मभृतं फलं देशकालनिमि-तत्रानात्मविषये त्तान्तरितम्. सफलः प्रयत्नो विद्नाचरणाय देवानाम् । न त्विह विद्यासमकाल श्रात्मभृते देशकालानिमित्तानन्त-रिते, अत्रसरानुपपत्तेः।

प्राप्त हो जाता है तो देवगण किसके द्वारा किसे विघ्न करेंगे ?

यही बात श्रुति कहती है --क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं-का आत्मा - ध्येयस्वरूप अर्थात जो सम्पूर्ण शास्त्रोंसे विज्ञेय ब्रह्म है वहीं हो जाता है, क्योंकि हम चुके हैं कि रजतरूपसे भासनेवाली शुक्तिके शुक्तिकात्वका ज्ञान होते ही जैसे भ्रान्तिजनित रजतत्वकी निवृत्ति हो जाती है वैसे ही ब्रह्मज्ञान होनेके समय ही अविद्यामात्र व्यवधानकी निवृत्ति हो जाती है। अतः आत्माकी प्रति-कूलतामें देवताओंका प्रयत्न होना सम्भव नहीं है। जहाँ देश, काल और निमित्तसे व्यवहित अनात्मभूत फल होता है वहाँ अनात्मविषयमें ही विघ्न करनेके लिये देवताओंका प्रयत्न सफल हो सकता है। यहाँ देश, काल और निमित्तसे अव्यव-हित और ज्ञानोदयकालमें हो देवताओंके आत्मत्वको प्राप्त हो जानेवाले ब्रह्मवेत्ताके प्रति विघ्न करनेमें उनका प्रयतन सफल नहीं होता, क्योंकि इसके लिये उन्हें अवसर मिलना ही सम्भव नहीं है।

एवं तर्हि विद्याप्रत्ययसन्त-अविद्यानिवृत्तौ त्यभावाद् विपरी-विद्यावृत्तेः सामर्थ्य-तुप्रत्ययतत्कार्ययोश्च दर्शनाद् अन्त्य एवात्मप्रत्ययोऽविद्यानिवतंको न तु पूर्व इति । नः प्रथमेनानैकान्तिकत्वात् ।

यदि हि प्रथम आत्मविषयः प्रत्य-योऽविद्यां न निवर्तयति, तथा-

न्त्योऽपि, तुल्यविषयत्वात् । एवं तर्हि सन्ततोऽविद्यानि-

वर्तको न विच्छित्र इति । न, जीवनादौं सात सन्तत्य-नुपपत्तेः। न हि जीवनादिहेतुके

प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसन्तति-

दिप्रत्ययतिरस्करणेनैय त्रा मरणा- वृत्तियोंका तिरस्कार करके ही मरण-

enerenere renerens पूर्व - यदि ऐसी बात है तो बोधवृत्तिके प्रवाहका अभाव होनेके कारण तथा विपरीत वृत्ति और उसका कार्य देखा जानेसे यह निश्रय होता है कि अन्तिम आत्मा-कारवृत्ति ही अविद्याकी निवृत्ति करनंवाली हो सकती है, पहली नहीं ।

रंसदान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रथम आत्मप्रत्ययकी तरह अन्तिम प्रत्यय भी व्यभिचारी हो सकता है। यदि आत्मविषयक प्रथम प्रत्यय अविद्याकी निवृत्ति नहीं करता तो उसी तरह अन्तिम प्रत्यय भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनोंका विषय समान ही है।

पूर्व - यदि ऐसी बात है तो संतत (अविच्छिन्न) आत्मप्रत्यय ही अविद्याका निवर्तक हो सकता है, विच्छिन्न नहीं।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीवनादिके रहते हुए आत्माकारवृत्तिकी सन्तति (अवि-च्छिन्नता ) सम्भव नहीं है । जीव-नादिकी हतुभूता वृत्तिके रहते हुए बोधवृत्तिकी अविच्छिन्तता सम्भव रुपपद्यते, विरोधात् । श्रथ जीवना- नहीं है, क्यों कि उनमें विरोध है। यदि कहो, जीवनादिकी हेतुभूता न्ताद्विद्यासन्तितिरिति चेन्न, प्रत्य-येयज्ञासन्तानानवधारणाच्छास्त्रा-थीनवधारणदोषात् । इयतां प्रत्य-यानां सन्तितिरविद्याया निवर्ति-केत्यनवधारणाच्छास्त्रार्थो नाव-श्रियेत, तचानिष्टम् । सन्तितमात्रत्वेऽवधारित एवेति

प्रथमा विद्याप्रत्ययसन्ति तर्मरणकालान्ता वेति विशेषाभावात्,
आद्यन्तयोः प्रत्ययोः प्रवेक्तिौ
दोषौ प्रसज्येयाताम् ।
एवं तद्य निवर्तक एवेति

आद्यन्तयोरविशेषात् ।

चेत् ?

न, ''तस्मात्तत्सर्वमभवत्''
( खृ० उ० १ । ४ । १० ) इति
श्रुतेः । ''भिद्यते हृदयग्रन्थिः''

पर्यन्त बोधवृत्तिका प्रवाह रहेगा तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बोधवृत्तियोंकी इयत्ताके प्रवाहका निश्चय न होनेके कारण शास्त्राभिप्रायके अनिश्चयका दोष आवेगा। अर्थात् इतनी वृत्तियोंका प्रवाह अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला है— ऐसा निश्चय न होनेके कारण शास्त्रका तात्पर्य निश्चित नहीं होगा और यह इष्ट नहीं है।

TRUPO PROPERTY

पूर्वं -यदि ऐसा मानें कि बोध-वृत्तिकी संततिमात्र होनेमें तो शास्त्र-का तात्पर्य निश्चित ही है, तो ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी अवस्थामें भी आद्य प्रवाह और अन्तिम प्रवाहमें कोई अन्तर नहीं है। बोधवृत्तिका प्रथम प्रवाह हो अथवा मरणकालमें समाप्त होनेवाला हो—इन आद्य और अन्तिम प्रत्ययोंमें कोई अन्तर न होनेके कारण पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग होगा।

पूर्व - तब तो आत्माकारवृत्ति अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली है ही नहीं! — ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि "अतः वह सर्व हो गया" इस श्रुतिसे तथा "हृदयकी ग्रन्थि (मु० उ० २ । २ । ८ ) । ''तत्र को मोहः'' (ईञ्चा० ७) इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ।

त्र्यर्थवाद इति चेत् ? न, सर्वशाखोपनिषदामर्थवाद-

त्वप्रसङ्गात् । एतावन्मात्रार्थत्वो-

पत्तीणा हि सर्वशाखोपनिषदः । प्रत्यक्षप्रमितात्मविषयत्वाद-

स्त्येवेति चेत् ?
न, उक्तपरिहारत्वात् । त्र्याव
द्याशोकमोहभयादिदोपनिवक्तेः

प्रत्यक्तत्वादिति चोक्तः परिहारः ।

तस्मादाद्योऽन्त्यः सन्ततोऽसन्ततश्रेत्यचोद्यमेतत् । त्र्यविद्यादिदोष
विवृक्तिफलावसानत्वादिद्यायाः ।

य एवाविद्यादिदोषनिवृक्तिफलकृत्प्रत्यय त्राद्योऽन्त्यः सन्ततोऽसन्ततो वास एव विद्येत्यम्युप-

दूट जाती है," "उस अवस्थामें क्या मोह है" इत्यादि श्रुतियोंसे [ज्ञान-द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति] सिद्ध होती है।

पूर्वं विश्व विश्

पूर्व॰-यदि कहें, प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञात होनेवाले आत्मासे सम्बद्ध होनेके कारण उनका अर्थवादत्व है ही, तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, इसका परिहार पहले किया जा चुका है। इसके सिवा आत्मज्ञानसे अविद्या, शोक, मोह एवं भय आदि दोषोंकी निव-त्तिका प्रत्यक्ष अनुभव होनेसे भी इस शङ्काका परिहार किया जा चुका है। अतः आद्य हो, अन्त्य हो, अविच्छिन्न हो, विच्छिन्न हो, उसके विषयमें शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि ज्ञान तो अविद्यादि दोषोंकी निवृत्तिरूप फलमें ही पर्य-वसित होनेवाला है। जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषोंकी निवृत्तिहप फल प्रदान करनेवाला हो वह आदा, अन्त्य, अविच्छिन्न, विच्छिन्न कैसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है:

र्यास्त । अवकाश ही नहीं है।

यत्तुक्तं विपरीतप्रत्यवतत्कःर्य-योश्र दर्शनादिति, नः तच्छेप-स्थितिहेतुत्वात् । येन कर्मणा श्रारीरमारब्धं तद्विपरीतप्रत्ययदोष-तथाभूतस्यैव निमित्तत्वात्तस्य विपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तस्य फल-दाने सामध्यमिति, यावच्छरीर-ताबत्फलोपभोगाङ्गतया पात: विपरीतप्रत्ययं रागादिदोपं च तावन्मात्रमात्तिपत्येव, मुक्तेषुव-त्प्रवृत्तफलत्व।त्तद्वेतुकस्य कर्मणः। तेन न तस्य निवर्तिका विद्या, श्रविरोधात् । कि तर्हि स्वाश्रया-देव स्वात्मविरोध्यविद्याकार्यं यदु-

और यह जो कहा कि [ 'मैं ब्रह्म नहीं हूँ' ऐसा ] विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य देखे जानेसे आत्मज्ञान अविद्याका निवर्तक नहीं है, सो ठीक नहीं; क्योंकि वह तो प्रारब्धशेषकी स्थितिके कारण है। जिस कर्मसे विद्वान्के शरीरका आरम्भ हुआ है, वह विपरीत प्रत्यय और रागादि दोषजनित होनेके कारण उसका तद्रपसे यानी विप-रीत प्रत्यय और रागादि दोषोंसे संयुक्त रहकर ही फलप्रदानमें सामर्थ्य है, अतः जबतक शरीरपात नहीं होता तबतक वह फलोपभोगके अङ्ग-रूपसे उतना-सा विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष उपस्थित कर ही देता है, क्योंकि वह शरीरारम्भक कर्म छोड़े हुए बाणके समान फल-प्रदानमें प्रवृत्त हो चुका है। अतः ज्ञान उसकी निवृत्ति करनेवाला नहीं है, क्योंकि उससे उसका विरोध नहीं है। तो फिर वह किसकी निवृत्ति करता है ?-स्वाश्रित होनेके कारण जो अपना विरोधी अविद्याका कार्य त्पित्सु तन्निरुणद्धि, त्रानागत-त्वात् । अतीतं हीतरत् । किञ्च, न च विपरीतप्रत्ययो विद्यायत उत्पद्यते, निर्विषय-त्वात्। अनवधृतविषयविशेषस्व-रूपं हि सामान्य पात्रमाश्रित्य विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान उत्प-द्यते, यथा शुक्तिकायां रजत-मिति । स च विषयविशेषाव-धारणवतोऽशेषविपरीतप्रत्यया-श्रयस्य पमर्दितत्वात्र पूर्ववत्स-म्भवति, शुक्तिकादौ सम्यक्प्रत्य-योत्पत्तौ पुनरदर्शनात् ।

क्कचित्तु विद्यायाः पूर्वोत्पन्न-विवरीतप्रत्यय जनितसंस्कारेभ्यो विवरीतप्रत्ययावभासाः स्मृतयो जायमाना विषरीतप्रत्ययभ्रान्ति-मकरमात्कुर्वन्तिः, यथा विज्ञात-दिग्विभागस्याप्यकस्मादिग्विपर्य- दिशाओं के विभागको अच्छी तरह यविभ्रमः । सम्यग्ज्ञानवतोऽपि चेत्पूर्ववद्विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते,

उत्पन्न होनेवाला होता है, उसे ही वह रोकता है; क्योंकि वह अनागत है और प्रारब्ध तो अतीत है।

THE STATE OF THE S

इसके सिवा, विद्वान्को विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिये कोई विषय नहीं रहता। विषयके विशेष स्वरूप-का निश्चय न होनेपर उसके सामान्य स्वरूपको आश्रित करके उत्पन्न होनेवाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न होता है; जैसे शक्तिमें रजत । किंतु जिसे विषयके विशेष रूपका निश्रय हो गया है, उसकी दृष्टिमें सब प्रकारके विपरोत प्रत्ययके आश्रयका बाध हो जानेके कारण उसका पूर्ववत् उत्पन्न होना सम्भव नहीं है; जैसे कि शक्तिकादिमें, उनका सम्य-ग्ज्ञान हो जानेपर फिर रजतादिका भ्रम होता नहीं देखा जाता।

परंतु कभी-कभी ज्ञानोदयसे पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्यंय-जनित संस्कारोंसे विपरीत प्रत्ययके समान भासनेवाली स्मृतियाँ उत्पन्न होकर अकस्मात् विपरीत प्रत्ययकी भ्रान्ति पैदा कर देती हैं, जिस प्रकार जाननेवाले पुरुषको भी अकस्मात दिग्भ्रम पैदा हो जाता है। यदि सम्यग्जानवान्को भी पूर्ववत् विपरीत \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ सम्यग्ज्ञानेऽप्यविसम्भाच्छासार्थ-विज्ञानादौ **प्रवृत्तिरसम**ञ्जसा स्यात्सवं च प्रमाणमप्रमाणं सम्प-द्येत प्रमाणाप्रमाणयोर्विशेषातु-पपत्तेः ।

'सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव एतेन शरीरपाताभावः कस्मात्?'इत्येतत् परिहृतम् । ज्ञानोत्पत्तेः प्रागूर्ध्व तत्कालजन्मान्तरसञ्चितानां च कमणामप्रवृत्तफतानां विनाशः सिद्धो भवति फलप्राप्तिविध्न-निषेधश्रुतेरेव । "र्त्तायन्ते चास्य कर्माणि" (मु० उ० २।२।८)। "तस्य ताबदेव विरम्" ( छा० उ० ६।१४।२)। ''सर्वे पाप्मानः प्रद्यन्ते" (छा० उ० **५** । २४ । ३ )। "तं विदिस्वा न लिप्यते कर्मणा पायकेन'' (बृ० उ० ४।४।२३)। ''एतमु हैंवेते न तरतः'' (४। ४। २२ ) । ''नैनं कृताकृते तपतः" ( ४।४।२२)। "एतं ह बाब न तपित" (तैं० उ०२।९।१)। ''न विभेति कुतश्रन''(तै०उ०२।९।१) इत्यादि श्रुतिभ्यश्र । ''ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माणि भस्मसात्कुरुते" (गीता

प्रत्यय उत्पन्न हो जाय तो सम्य-ग्ज्ञानमें भी अविश्वास हो जानेसे शास्त्रके तात्पर्यं और विज्ञानादिमें प्रवृत्ति होनी कठिन हो जाय और फिर सारा प्रमाण अप्रमाण हो जाय, क्योंकि उस अवस्थामें प्रमाण और अप्रमाणमें कोई अन्तर ही न रहेगा ।

इस ( छोड़े हुए बाणके ) न्याय-से इस शङ्काका परिहा**र किया** गया कि सम्यग्ज्ञानके पश्चात् तुरंत ही देहपात क्यों नहीं होता ? ज्ञानो-त्पत्तिसे पूर्वं, उसके पीछे और उसकी उत्पत्तिके समय होनेवाले तथा जन्मान्तरके सञ्चित अप्रवृत्त-फल कर्मोंका विनाश तो "तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते" इस ज्ञानफलकी प्राप्तिके विघ्नका निषेध करनेवाली श्रुतिसे ही सिद्ध होता है। तथा "इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं", "उसके मोक्षमें तभी-तक देरी है", "उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं", "उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता", "ये पाप-पुण्य इस ( आत्मज्ञानी ) का अतिक्रमण नहीं कर सकते", "इसे पाप-पुण्य संतप्त नहीं करते", "उसीको ताप नहीं देता", "किसी-से नहीं डरता'' इत्यादि श्रुतियों और "ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोंको भस्म कर ४ । ३७) इत्याद्रमृतिभ्यश्च ।

यत्त ऋणैः प्रतिबध्यत इति, कर्मणामविद्या- तन्न, श्रविद्याविद्र-विद्वषयत्वम् षयत्वातः । ऋविद्या-वान्हि ऋणी, तस्य कर्त्तत्वाद्यप-पत्तेः। "यत्र वा अन्यदिव स्या-त्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्" (४।३। ३१) इति हि वक्ष्यति । अनन्य-रसद्वस्त्वात्मारूयं यत्राविद्यायां सत्यामन्यदिव स्यात्तिमिरकृतद्वि-तीयचन्द्रवत्, तत्राविद्याकृतानेक-कारकापेचं दर्शनादिकमें तत्कृतं फलं च दर्शयति, ''तत्रान्योऽन्यत्प-इयेत' इत्यादिना। पुनर्विद्यायां सत्याम-विद्याकृतानेकत्वभ्रमप्रहाणम्, "त-त्केन कं पश्येत्"(४।५।१५) इतिकर्मासम्भवं द्श्यति । तस्मा-दविद्यावद्विषय एव ऋणित्वम्,

देती है'' इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही सिद्ध होता है।

और यह जो कहा गया कि यह ऋणोंसे बँधा हुआ है, सो ठीक नहीं. क्योंकि ऋणोंका सम्बन्ध तो अविद्वान्से ही है। अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है; क्योंकि उसीमें कर्तृत्वादि रहने सम्भव हैं। "जहाँ अन्यके समान होता है वहीं अन्य अन्यको देख सकता है" ऐसा श्रुति कहेगी भी। तात्पर्य यह है कि आत्मा-संज्ञक सद्वस्तु अनन्य है, वह जहाँ अविद्यावस्थामें तिमिर रोगकृत द्वितीयचन्द्रके समान अन्यके समान होती है, वहींपर श्रुति "वहाँ अन्य अन्यको देखेगा" इस वाक्यसे अनेक कारकोंकी अपेक्षावाला अविद्याकृत दर्शनादि कर्म और उससे होनेवाला फल भी दिखाती है।

विद्याकृतानेकत्वभ्रमप्रहाणम्, "त-त्केन कं पश्येत्" (४।५।१५) इतिकर्मायम् वं दर्शयति। तस्मा-दिवद्यावद्विषय एव ऋणित्वम्, कर्मसम्भवातः नेतस्त्र। एतचीत्तरत्र च्याचिख्यासिष्यमाणैरेव वाक्यै-विंस्तरेण प्रदर्शयिष्यामः । तद्यथेहैव तावत्—अथ कश्चिदब्रह्मविद् अन्यामात्मनो व्य-तिरिक्तां यां काश्चिद्वताम्,उपास्ते स्तुतिनमस्कारयागवल्युपहारप्र-णिधानध्यानादिना उप ग्रास्ते तस्या गुणभावमुपग्म्य आस्ते-अन्योऽसावनात्मा मत्तः पृथक, **ग्रन्थोऽहमस्म्यधिकृतः, मयास्मै** ऋणिवर्त्रतिकर्तव्यम्-इत्येवम्प्र-त्ययः सन्तुपास्तेः न स इत्थम्त्र-त्ययो वेद विजानाति तत्त्वम्। न स केवलमेवंभूतोऽविद्या-नविद्यादोषवानेव, किं तर्हिश्यथा पशुर्गचादिर्वाहनदोहनाद्युपकारैरु-पशुज्यते, एवं स इज्याद्यनेको-

पकारैरुपभोक्तव्यत्वादेकैकेन

की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छा है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेंगे।

वह बात [ ऐसी है ] जैसी कि यहाँ (इस मन्त्रमें ) भी कही गयी है और जो कोई अब्रह्मज्ञ अन्य— अपनेसे भिन्न जिस किसी भी देवता-की उपासना करता है-स्तृति, नम-स्कार, यज्ञ, बलि, उपहार, प्रणि-धान ( सर्वकर्मार्पण ) और ध्याना-दिद्वारा उसके समीप उपस्थित होता है अर्थात् उसके गुणभाव ( शेषत्व ) को प्राप्त होकर रहता है और मनमें यह भाव रखता है कि वह देवता अन्य - अनात्मा यानी मुभसे पृथक् है तथा मैं उपासनाका अधिकारी इससे भिन्न हूँ, मुफे ऋणीके समान इसके उपकारका बदला चुकाना चाहिये-ऐसे भावसे युक्त होकर उसको उपासना करता है, वह इस प्रकारके भाववाला पुरुप तत्त्वको नहीं जानता।

वह ऐसा अज्ञानी केवल अविद्या रूप दोषसे ही युक्त नहीं है, तो फिर कैसा है ? जिस प्रकार गी-वेल आदि पशु दोहन और वाहनादि उपकारोंसे उपभोगमें लाया जाता है, उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेकों उपकारोंके कारण एक-एक देवादिका उपभोग्य होनेसे [उनका पशु ही है]।

पशुरिव देवादीनाम्, ऋतः

सर्वार्थेषु कर्मस्वधिकृत इत्यर्थः । एतस्य द्यविदुषो वर्णाश्रमादि-प्रविभागवतोऽधिकृतस्य कर्मणो विद्यासहितस्य केत्रलस्य चशास्त्री-क्तस्य कार्यं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मा-न्त उत्कर्षः। शास्त्रोक्तविपरीतस्य च स्वाभाविकस्य कार्यं मनुष्य-त्वादिक एव स्थावरान्तोऽपकर्षः। यथा चैतत्तथा ''अथ त्रयो वावः लोकाः"(१।४।१६) इत्या-दिना बक्ष्यामः कृत्स्नेनैवाध्याय-शेषेण ।

विद्यायाश्च कार्यं सर्वात्मभावाः पत्तिरित्येतत्सङ्क्षेपतो दर्शितम् । सर्वाहीयमुपनिपद् विद्याविद्याविमा-गप्रदर्शनेनैवोपत्तीणा । यथा चै-पोऽर्थः कृत्स्नस्य शास्त्रस्य तथा प्रदर्शयिष्यामः ।

यस्मादेवम्, तस्माद्विद्यावन्तं अविद्वांसं प्रत्येव पुरुषं प्रति देवा देवानां निग्रहानु-ईशत एव विघ्नं ग्रहसामर्थ्यम् चेत्येतदृश्यति-कत्मनुग्रह

अतः तात्पर्य यह है कि वह पश्के समान सब प्रकारके फल देनेवाले कर्मोंका अधिकारी है।

इस वर्णाश्रमादि विभागवान् कर्माधिकारी अविद्वान्के ज्ञानसहित तथा केवल शास्त्रोक्त कर्मीका कार्यं मनुष्यत्वसे लेकर ब्रह्मत्वपर्यन्त उत्कर्ष होना है तथा शास्त्रोक्तसे विरुद्ध जो स्वाभाविक कर्म है, उसका कार्य मनुष्यत्वसे स्थावर योनियोंतक अधोगति होना है। यह जिस प्रकार है, उस सबका हम इस अध्यायके अन्तमें "अथ त्रयो वाव लोका:'' इत्यादि वाक्य-से सम्यक् प्रकारसे वर्णन करेंगे।

तथा ज्ञानका काये सर्वात्म-भावकी प्राप्ति है, यह बात संक्षेपतः दिखलायी गयी है। यह सारी ही उपनिषद् ज्ञान और अज्ञानका विभाग प्रदर्शित करनेमें ही समाप्त हुई है। सम्पूर्ण शास्त्रोंका यही अभिप्राय जिस प्रकार है, सो हम आगे दिखलावेंगे।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये अब श्रुति यह दिखलाती है कि देवगण अविद्वान् पुरुषके प्रति ही विघ्न या अनुग्रह करनेमें समर्थ होते हैं। जिस

वहवी लोके गोत्रश्वादयः पश्वो मनुष्यं स्वामिन<mark>मात्मनोऽधिष्ठा</mark>नारं भुञ्ज्युः पालयेयुरेवं वहुपशुस्थानीय एकै-कोऽविद्वान्पुरुषो देवान् —देवानि-ति वित्राद्युवलज्ञणार्थम्—सुनक्ति पालयतीति । इम इन्द्रादयोऽन्ये मत्तो ममेशितारो भृत्य इवाहमेषां स्तुतिनमस्कारेज्यादिनाराधनं कु-त्वाभ्युद्यं निःश्रयसं च तत्प्रत्तं-फलं प्राप्स्यामीत्येवमभिसन्धिः।

तत्र लोके बहुपशुमतो यथै-कस्मिन्नेव पशावादीयमाने व्या-महद्रियं ब्रादिनापहियमाएो भवति,तथा बहुपशुस्थानीय एक-स्मिन्पुरुपे पशुभावाद् व्युत्तिष्ठ-त्यप्रियं भवतीति, किं चित्रं देवानां बहुपश्चपहरण इव कुटु-म्बिनः । तस्मादेषां देवानां तन्न प्रियम्, किं तत् ? यदेतद्ब्रह्मात्म-तस्वं कथश्चन मनुष्या विद्युविं-जानीयुः तथा च स्मरणमनुगीतासु भगवतो व्यासस्य-

ereserver ereserver ereserver entre प्रकार लोकमें गौ-घोड़े आदि बहुत-से पशु अपने स्वामी-अधिष्ठाता मनुष्यका भरण-पालन करते हैं, उसी प्रकार अनेक पशुस्थानीय एक-एक अज्ञानी पुरुष देवताओंका भरण-पालन करता है। 'देवान्' यह पद पितृगणादिका भी उपलक्षण कराता है। 'मुभसे भिन्न ये इन्द्रादि मेरे शासक हैं, मैं सेवकके समान स्तुति, नमस्कार एवं यज्ञादिसे इनकी आराधना करके इनके दिये हुए भोग और मोक्ष सब फल प्राप्त करूँगा' इस प्रकार अज्ञानीका मंकल्प होता है।

> ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार लोकमें किसी बहुत-से पशुओंवाले पुरुषके एक पशुके भी चले जानेपर-व्याघ्रादि द्वारा हरण कर लिये जानेपर उसे बहुत बुरा मालूम होता है, उसी प्रकार किसी कुटुम्बी-के बहुत-से पशु चुरा लिये जानेके समान अनेक पशुस्थानीय पुरुषके भी पशुभावसे उठ जानेपर यदि देवताओंको अच्छा नहीं लगता तो इसमें आश्चर्य क्या है ? अतः इन देवताओंको यह प्रिय नहीं है; क्या ? यही कि ये मनुष्य इस ब्रह्मात्मतत्त्वको किसी प्रकार भी जानें। ऐसी ही अनुगीतामें भगवान्

''क्रियावद्भिहिं कौन्तेय देवलोकः समावृतः । न चैति दिष्टं देवानां मत्येंरुपरि वर्तनम् ॥" त्रतो देवाः पश्रुनिव व्याघ्रा-दिभ्यो ब्रह्मविज्ञानाद्विध्नमाचि-कीर्षन्तिः अस्मदुपभोग्यत्वान्मा च्युत्तिष्ठेयुरिति । यं त मुमोच-यिषन्ति तं श्रद्धादिभियोंक्ष्यन्ति विपरीतमश्रद्धादिभिः । तस्मान्म-मुक्षर्देवाराधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः त्ररोयोऽप्रमादी स्याद्विद्याप्राप्ति प्रति विद्यां प्रतीति वा काक्वै-तत्प्रदर्शितं भवति देवाप्रिय-वाक्येन ॥ १०॥

व्यासकी स्मृति भी है—"हे कौन्तेय! देवलोक कर्मपरायण पुरुषोंसे भरा हुआ है। देवताओं को यह इष्ट नहीं है कि मनुष्य उनसे ऊपर (ब्रह्म-लोकादिमें) रहें।"

अतः देवगण, यह सोचकर कि हमारे उपभोग्य होनेके कारण मनुष्य हमसे ऊपर न उठने पार्वे, पशुओंको व्याझादिसे दूर रखनेके समान मनुष्योंको ब्रह्मविज्ञानसे दूर रखनेके लिये विघ्न उपस्थित करते हैं। वे जिसे मुक्त करना चाहते हैं उसे श्रद्धादि साधनोंसे सम्पन्न कर देते हैं और जिसे मुक्त नहीं करना चाहते उसे अश्रद्धादियुक्त कर देते हैं। अतः मोक्षकामी पुरुषको देवा-राधनतत्पर, श्रद्धाभक्तिपरायण, देवताओंका प्रियंतथा ज्ञानप्राप्तिके साधन श्रवणादि अथवा उनके फल-भूत ज्ञानके प्रति अप्रमादयुक्त होना चाहिये-यह भाव देवताओंका अप्रियत्व बतलानेवाले वाक्यसे काक्रक्तिद्वारा<sup>र</sup> प्रदर्शित होता हे ॥ १० ॥

१. शोक या भय आदिके कारण पुरुषके स्वरमें जो एक प्रकारका कम्प उत्पन्न होता है उसे 'काकु' कहते हैं। श्रुतिमें 'देवताओंको यह प्रिय नहीं है' ऐसा कहकर काकूि कसे यह बतलाया है कि मोक्षकामीको ज्ञानप्राप्तिके साधनोंमें तथा उपासनादिके द्वारा देवताओंकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमें सावधान रहना चाहिये।

स्तितः शास्तार्थः 'श्रात्मेत्ये- वोपासीत' इति । तस्य च व्या- चिरुयासितस्य सार्थवादेन "तदा- हुर्यद्ब्रह्मविद्यया" इत्यादिना सम्बन्धप्रयोजने अभिहिते । श्राविद्यायश्च संसाराधिकारकारण- त्वमुक्तम् "श्रथ योऽन्यां देवता- मुपास्ते" इत्यादिना । तत्रावि- द्वानृणी पशुवद्वादिकर्मकर्तव्य- तया परतन्त्र इत्युक्तम् ।

किं पुनर्देवादिकर्मकर्तव्यत्वे निमित्तम् ? वर्णा आश्रमाश्च । तत्र केवर्णाः ? इत्यत इदमारभ्यते । यित्रमित्तसम्बद्धेषु कर्मस्वयं पर-तन्त्र एवाधिकृतः संसारीति । एतस्यैवार्थस्य प्रदर्शनायाग्निसर्गा-नन्तरमिन्द्रादिसर्गी नोक्तः । अग्ने-स्तु सर्गः प्रजापतेः सृष्टिपरि-पूरणाय प्रदर्शितः । अयं च इन्द्रा-दिसर्गस्तत्रैव द्रष्टव्यस्तव्छेप-

'आत्मेत्येवोप।सीत' इस वाक्य-से शास्त्रके तात्पर्यका सुत्ररूपमें संक्षेप-से वर्णन किया गया। फिर "तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धचत'' इत्यादि अर्थवादके सहित ''तदाहर्यद्व्रह्म-विद्यया" इत्यादि मन्त्रवाक्यद्वारा व्याख्या करनेके लिये अभीष्ट उस शास्त्रार्थक सम्बन्ध और प्रयोजन बतलाये गये, तथा "अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते" इत्यादि अविद्याको संसारोत्पत्तिमें कारण बताया। वहाँ यह कहा गया है कि अज्ञानी ऋणी होता है; अर्थात् पजु-के समान देवकर्मादिकी कर्तव्यतासे युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता है। किंत् देवादि कर्मोंकी कर्तव्यतामें

कारण क्या है ? वर्ण और आश्रम। उनमें,जिस वर्ण रूप निमित्तसे सम्बद्ध कमोंमें इस परतन्त्र संसारी जीवका ही अधिकार है, वे वर्ण कौन-से हैं ?— ऐसा प्रश्न होनेपर यहाँसे आरम्भ किया जाता है। इस अर्थको प्रदर्शित करनेके प्रयोजनसे ही अग्निसर्गके पश्चात् इन्द्रादि सर्गका वर्णन नहीं किया। अग्निसर्गको तो प्रजापतिकी सृष्टिकी सब प्रकार पूर्ति करनेके लिये प्रदर्शित किया था। प्रजापति सर्गका शेषभूत होनेके कारण इस इन्द्रसर्गको वहीं ( उसीके अन्तर्गत ) समफना त्वात् । इह तु स एवाभिधीयते- वाहिये। यहाँ अविद्वान्के कर्मा-धिकारमें हेतु दिखानेके लिये उसीका ऽविदुषः कर्माधिकारहेतुप्रदर्शनाय- वर्णन किया जाता है—

क्षत्रियसर्ग तथा ब्राह्मगाजातिके साथ उसके सम्बन्धका वर्गान

ब्रह्म वा इद्मग्र आसीदेकमेव तदेक ए सन्न च्यभवत्। तच्छ्रेयोरूपमत्यस्च त क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्यन्यो यमो मृत्युरीशान इति। तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्वा-ह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो द्धाति सेषा क्षत्रस्य योनिर्यद्ब्रह्म। तस्माद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मे वान्तत उपनिश्रयति स्वां योनि य उ एन एहिनस्ति स्वा एस योनिमृच्छति स पापीयान्भवति यथा श्रेया एस एहि एसित्वा ॥ ११॥

आरम्भमें यह एक ब्रह्म ही था। अकेले होनेके कारण वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयतासे क्षत्र इस प्रशस्त
रूपकी रचना की। अर्थात् देवताओं में क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम,
रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रियसे
उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसीसे राजसूययज्ञमें ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रियकी
उपासना करता है, वह क्षत्रियमें ही अपने यशको स्थापित करता है। यह
जो ब्रह्म है, क्षत्रियकी योनि है। इसलिये यद्यपि राजा उत्कृष्टताको प्राप्त
होता है तो भी [ राजसूयके ] अन्तमें वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है।
अतः जो क्षत्रिय इस (ब्राह्मण) की हिसा करता है, वह अपनी योनिका
ही नाश करता है। जिस प्रकार श्रेष्टकी हिसा करनेसे पुरुष पापी होता
है, उसी प्रकार वह पापी होता है।। ११।।

ないないない こくさんしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう

त्रहा वा इदमग्र आसी घदिनं सृष्ट्वा त्रानिक्षणपन्नं त्रहा।

त्राह्मणनात्यभिमानाद् त्रह्मेत्यभिधीयते। वै इदं चत्रादिजातं त्रह्मेवाभिन्नमासी देकमेव। नासीत्वत्रादिमेदः। तद्त्रह्मेकं चत्रादिपरिपालियत्रादिश्चत्यं सद् न व्यभवत्—न विभृतवत्, कमणे
नालमासी दित्यर्थः।

ततस्तद्ब्रह्म 'ब्राह्मणोऽस्मि ममेत्थं कर्तव्यम्' इति ब्राह्मणजातिनिमित्तं कर्म चिकीर्षु-ब्रात्मनः कर्मकर्तृत्वविभूत्ये श्रेयोरूपं प्रशस्तरूपम् ब्रत्यसृजत-ब्रातशयेनासृजत
—सृष्ट्वत्। किं पुनस्तद्यत्सृष्टम्? चत्रं
चित्रयजातिः, तद्वचिक्तभेदेन प्रदश्यति—यान्येतानि प्रसिद्धानि
लोके देवत्रा देवेषु क्षत्राणीति।

आरम्भमें यह ब्रह्म ही था अर्थात् अग्निको रचकर जो अग्नि-रूपको प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म ही था। ब्राह्मणजातिका अभिमान होनेके कारण वह ब्रह्म कहा जाता है। उस समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी ब्रह्मसे अभिन्न अर्थात् एकरूप हो था। अर्थात् पहले क्षत्रियादि भेद नहीं था। वह ब्रह्म एक (अकेला)—क्षत्रियादि पालन-कर्तासे जून्य होनेके कारण विभूति-युक्त कर्म करनेको समर्थ नहीं हुआ।

तब उस ब्रह्मने 'मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा यह कर्तव्य है' इस विचारसे ब्राह्मणजातिनिमित्तिक कर्म करनेकी इच्छा करके कर्मकर्तृ त्वरूप विभूतिके लिये 'श्रेयो रूपमत्यस्मजत' अर्थात् प्रशस्त रूपकी रचना की। जिसकी रचना की गयी था वह रूप कौन-सा था? क्षत्र अर्थात् क्षत्रियजाति। उन्हींको 'यान्येतानि' इत्यादि वाक्यसे श्रुति व्यक्तिभेदसे दिखाती है। अर्थात् लोकमें देवताओं में जो क्षत्रियरूपसे प्रसिद्ध हैं। जातिवाचक शब्दों में

१. इस अघ्वायके आरम्भमें अग्निरूप प्रजापतिकी उत्पत्ति दिखलायी है अगर अग्नि ब्राह्मणजातिका उपकारक देव है। इसलिये उसे ब्राह्मणजातिका अभिमान होना स्वाभाविक है। २. 'जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्' (पा० मू० १। २। ५८)

जात्याख्यायां पक्षे बहुवचनस्म-रणाद् व्यक्तिबहुत्वाद्वा भेदो-पचारेण बहुवचनम्।

कानि पुनस्तानि?इत्याह—तत्राभिपिक्ता एव विशेषतो निर्दिइयन्ते—इन्द्रो देवानां राजा,
वरुणो यादसाम्, सोमो ब्राह्मणानाम्, रुद्रः पश्र्नाम्, पर्जन्यो विद्युदादीनाम्, यमः पितृणाम्, मृत्यूरोगादीनाम्, ईशानो
भासाम्—इत्येवमादीनि देवेषुक्रत्राणि। तदनु, इन्द्रादिक्तत्रदेवताधिष्टितानि मनुष्यक्तत्राणि सोमह्यवंश्यानि पुरुष्टरवःप्रभृतीनि
सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि। तदर्थ एव
हि देवक्तत्रसर्गः प्रस्तुतः।

यसमाद्ब्रह्मणातिशयेन सुष्टं चत्रं तस्मात्चत्रात्परं नास्ति ब्रा-ह्मणजातेरिप नियन्तु। तस्माद्ब्रा-ह्मणः कारणभृतोऽपि क्षत्रियस्य चत्रियमधस्ताद्वचगस्थितः सन्नुपरि रिथतसुपास्ते। कृ १ राजसूये।

विकल्पसे बहुवचन होता है-ऐसी स्मृति होनेसे अथवा भेदोपचारसे इन्द्रादि व्यक्तियोंके अनेक होनेके कारण यहाँ 'क्षत्राणि' इस पदमें बहुवचन है।

वे कौन हैं ? सो श्रुति बतलाती है। यहाँ विशेषरूपसे उनमेंसे [भिन्न-भिन्न वर्गोंके अधिपतिरूपसे ] अभि-षिक्त देवताओंका ही उल्लेख किया जाता है-देवताओंका राजा इन्द्र, जलचरोंका अधिपति ब्राह्मणोंका राजा सोम, पशुपति रुद्र, विद्युदादिका नायक मेघ, पितरोंका राजा यम, रोग आदिका स्वामी मृत्यु और प्रकाशोंका स्वामी ईशान इत्यादि जो देवताओंमें क्षत्रिय हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ]। उनके पीछे इन्द्रादि क्षत्रिय देवताओंसे अधिष्ठित पुरूरवा आदि चन्द्र और सूर्यवंशी मानवक्षत्रिय रचे गये-ऐसा समभना चाहिये। उन्हींके लिये देवक्षत्रसृष्टि-का आरम्भ किया गया है।

क्यों कि ब्रह्मने क्षत्रियों को अति शय-रूपसे रचा है, इस लिये क्षत्रियसे उत्कृष्ट ब्राह्मण जातिका भी नियमन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसी-से क्षत्रिय जातिका कारण भूत हो कर भी ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊँचे बैठे हुए क्षत्रियकी उपासना करता है। कहाँ ? राजसूयय जमें। उस समय वह चत्र एव तदात्माय यशः ख्याति-रूपं त्रक्षेति द्धानि स्थापयति । राजस्याभिषिक्तेनासन्द्यां स्थितेन राजा त्रामन्त्रितो त्रक्षानिति ऋ-त्विकपुनस्तं प्रत्याह-—'त्वं राज-न्त्रक्षासि' इति । तदेतदभिधी-यते—'चत्र एव तद्यशो द्धाति' इति ।

सैषा प्रकृता ज्ञतस्य योनिरेव यद्ब्रह्म । तस्माद्यद्याप राजा पर-मतां राजस्याभिषेकगुणं गच्छ-त्याप्नोति ब्रह्मैय ब्राह्मणजातिमेय, अन्ततोडन्ते कर्मपरिसमाप्तावुप-निश्रयत्याश्रयति स्वां योनिम्, पुरोहितं पुरो निधत्त इत्यर्थः। यस्तु पुनर्वलाभिमानात्स्त्रां योनि ब्राह्मणजाति ब्राह्मणं य उ एनं हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन पश्यति, स्वामात्मीयामेव स यो-निमृच्छति-स्वं प्रश्वं विच्छिनत्ति विनाशयति । स एतत्कृत्वा पा-पीयान्यापतरो भवात । पूर्वमपि त्तत्रियः पाप एव क्र्रत्वादात्मप्र-

क्षत्रियमें ही अपने 'ब्रह्म' इस नाम-रूप यशको स्थापित करता है। राजसूययज्ञमें 'अभिषिक्त मञ्चस्थ राजाके द्वारा 'ब्रह्मन्!' इस प्रकार पुकारे जानेपर ऋत्विक् उत्तरमें उससे कहता है, 'राजन्! तुम ब्रह्म हो' इसीसे यह कहा जाता है कि वह क्षत्रियमें ही अपना ['ब्राह्मण' नाम-रूपी] यश स्थापित करता है।

यह जो ब्रह्म (ब्राह्मण) है, वह क्षत्रियकी प्रकृत योनि ही है। इस-लिये यद्यपि राजा परमताको— राजसूयाभिषेकरूप गुणको प्राप्त हो जाता है तो भी अन्तमें कर्मकी समाप्ति होनेपर अपनी योनि ब्राह्मण-जातिका ही आश्रय लेता है अर्थात् उसे पुरोहित करता यानी आगे स्थापित करता है।

और जो बलके अभिमानसे अपनी योनि ब्राह्मण-जातिकी हिंसा करता है अर्थात् उसे नीची दिष्टिसे देखता है, वह अपनी ही योनिका नाश करता है अर्थात् अपने ही प्रसवका विच्छेद यानी विनाश करता है। ऐसा करके वह पापी-यान्—बड़ा पापी होता है। कूर होनेके कारण क्षत्रिय पापी तो पहले भी था, अब अपने प्रसवकी

AT AT AT A TO BE A TO

सवहिंसया सुतराम् । यथा लोके

श्रेयांसं प्रशस्ततरं हिंसित्वा परि-

हिंसा करनेसे और भी अधिक पापी होता है। जिस प्रकार लोकमें श्रेष्ठ अर्थात् अधिक प्रशंसनीयकी हिंसा—पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता है उसी प्रकार उसे भी बड़ा

भृय पापतरो भवति तद्वत् ॥११॥ भारी पाप लगता है ॥ ११ ॥

वैश्यजातिकी उत्पत्ति

त्तत्रं सृष्टेऽपि--

क्षत्रियोंकी रचना हो जानेपर भी-

स नैव व्यभवत्स विशमस्जत यान्येतानि देव-जातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ १२ ॥

वह (ब्रह्म) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने वैश्य-जातिकी रचना की। जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत् इत्यादि देवगण गणशः कहे जाते हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] ॥ १२ ॥

स नैव व्यभवत्, कर्मणे ब्रह्म तथा न व्यभवत्, वित्तोपार्जियतुर-भावात् । स विशमसृजत कर्म-साधनवित्तोपार्जनाय । कः पुन-रसौं विट्? यान्येतानि देव-जातानि—स्वार्थे निष्ठा, य एते देव-जाति मेदा इत्यर्थः; गणशो गणं गणम्, श्राख्यायन्ते कथ्यन्ते । गणप्राया हि विशः, प्रायेण

वह (त्रह्म) धनोपार्जन करने-वालेका अभाव होनेके कारण कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने कर्मके साधनभूत धनका उपार्जन करनेके लिये वैश्यजातिको रचा। वे वैश्यलोग कौन थे? ये जो देव-जात हैं। 'देवजातानि' इस पदके 'जात' शब्दमें जो 'त' यह निष्ठा-प्रत्यय है वह स्वार्थमें है। तात्पर्यं यह है कि ये जो देवजातिके भेद हैं, जो गणशः अर्थात् एक-एक गण करके कहे जाते हैं; क्योंकि वैश्य-लोग गणप्राय होते हैं, वे प्रायः अनेक かいっとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうと संहता हि वित्तोपार्जने समर्थाः न एकैकशः। वसवः अष्टमङ्खयो गणः, तथैकादश रुद्राः, द्वादशा-विश्वेदेवास्त्रयोदश विश्वाया अपत्यानि, सर्वे वा देवाः, मरुतः सप्त सप्त गणाः ॥ १२॥

मिलकर ही धनोपार्जनमें समर्थ होते हैं, एक-एक करके नहीं। वसु आठ संख्याका गण है, रुद्र ग्यारह तथा आदित्य वारह हैं। विश्वेदेव तेरह हैं-ये सभी विश्वाके अथवा 'विश्वे देवाः' का अर्थ है-सम्पूर्ण देवगण। इसी उन्चास मरुद्गण हैं ॥ १२ ॥

## शूद्रवर्णकी उत्पत्ति

स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमस्वजत पूषणमियं वै पूषेय ए हीद ए सर्व पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ १३॥

[ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने त्रुद्रवर्णकी रचना की । पूषा जूदवर्ण है । यह पृथिवी ही पूषा है; क्योंकि यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती है।। १३।।

स परिचारकाभावात्पुनरिप नेव व्यमवत्, स शौद्रं वर्णम-शौद्रः, सृजत-शूद्र एव स्वार्थेऽणि वृद्धिः। कः पुनरसौ शांद्रो वर्णो यः सृष्टः ? पूषणम्—पुष्यतीति पूषा कः पुनरसौ पूषा? इनि विशेषत-स्तनिदिंशति—इयं पृथिवी पूपा। **स्वयमेव निर्वचनमाह—इयं हीदं** 

सेवकका अभाव होनेके कारण फिर भी वह विभूतियुक्त कर्म करने-में समर्थं नहीं हुआ। उसने शौद्र-वर्णकी सृष्टि की। जूद्र ही 'शौद्र' है। यहाँ स्वार्थमें 'अण्' प्रत्यय होने-पर आदि स्वरकी वृद्धि हुई है।.

किंतु यह जो उत्पन्न किया गया था वह शूद्रवर्ण कौन था? पूषण-जो पोषण करता है, इस-लिये पूषा कहलाता है। किंतु यह पूषा कौन है ? उसे श्रुति विशेष-रूपसे निर्देश करती है—यह पृथ्वी पूपा है। फिर उसका स्वयं ही निर्वचन करके कहती है-क्योंकि

सर्वे पुष्यित यदिदं किश्रा। १३॥ यह जो कुछ है, उस सबका यही पोषण करती है।। १३॥

धर्मकी उत्पत्ति ग्रौर उसके प्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन

स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्यथो अबलीयान्बलीयाँ समारा सते धर्मेण यथा राज्ञेवं यो वै स
धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वद्तीति धर्म
वा वदन्त सत्यं वद्तीत्येतद्धचे वैतदुभयं भवति ॥१४॥

तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने श्रेयोरूप (कल्याणस्वरूप) धर्मकी अतिसृष्टि की। यह जो धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसिलये जिस प्रकार राजा-की सहायतासे [ प्रवल शत्रुको भी जीतनेको शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निर्वल पुरुष भी बलवान्को जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसीसे सत्य बोलनेवालोंको कहते हैं कि 'यह धर्ममय वचन बोलता है' तथा धर्ममय वचन बोलनेवाले-से कहते हैं कि 'यह सत्य वोलता है', क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं॥ १४॥

स चतुरः सृष्ट्वापि वर्णान्नैव व्यभवत्, उग्रत्वात्त्तत्रस्यानियता-शङ्कया। तच्छ्रेयोरूपमत्यस्जत, किं तत् १ धर्मम्; तदेतच्छ्रेयोरूपं सृष्टं त्तत्रस्य त्तत्रं त्तत्रस्यापि नियन्त्,

वह (ब्रह्म) चारों वर्णों को रचकर भी-क्षत्रियजाति उग्र होती है, इसलिये वह नियन्त्रणमें नहीं रह सकती— इस आशङ्कासे विभूतियुक्त कर्म करने-में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने अति-शयतासे श्रेयोरूप उत्पन्न किया। वह श्रेयोरूप कौन है ? धर्म; वह यह रचा हुआ श्रेयोरूप धर्म क्षत्रका भी क्षत्र यानी क्षत्रियका भी नियन्ता है #\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

उग्राद्प्युग्रम्, यद्धभों यो धर्मः;
तस्मात्त्तत्रस्यापि नियन्तृत्वाद्धमित्परं नास्ति; तेन हि नियम्यन्ते सर्वे । तत्कथम् १ इत्युच्यते— अथो अप्यवलीयान्दुवीलतरं वलीयांसमात्मनो वलवत्तरमप्याशंसते कामयते जेतुं
धर्मेण बलेनः यथा लोके राज्ञा
सर्ववलवत्तमेनापि कुदुम्बिकः,
एवम्; तस्मात्सिद्धं धर्मस्य सर्ववलवत्तरस्वात्सर्वनियन्तृत्वम्।

यो वै स धर्मो व्यवहारत्तवणो त्तोकिकैव्यविहियमाणः सत्यं वै तत् ; सत्यमिति यथाशास्त्रार्थताः; स एवानुष्ठीयमानो धर्मनामा भवति, शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमान-स्तु सत्यं भवति ।

यहमादेवं तस्मात्सत्यं यथा-शास्त्रं वदन्तं व्यवहारकाल आहु: और उग्रसे भी उग्र है; 'यद्धर्मः' का अर्थ है जो धर्म; अतः क्षत्रियका भी नियन्ता होनेके कारण धर्मसे उत्कृष्ट कोई नहीं है, क्योंकि उसीके द्वारा सबका नियमन होता है। सो किस प्रकार? यह बतलाया जाता है-जो अवलीयान् यानी बहुत दुर्वल होता है, वह भी वलीयान्-अपनी अपेक्षा अधिक बलवान्को धर्मरूपी वलके द्वारा जीतना चाहता है, जिस प्रकार लोकमें सबसे वलवान् सहायतासे साधारण राजाकी कुटुम्बी पुरुष अपनेसे अधिक बल-वान्का पराभव करना चाहता है, उस प्रकार [ वह धर्मबलसे जीतना चाहता है।] अतः सबकी अपेक्षा वलवत्तर होनेके कारण धर्म सवका नियन्ता है-यह सिद्ध होता है।

वह जो लौकिक पुरुषोंद्वारा व्यवहार किया जानेवाला व्यवहार-रूप धर्म है, वह निश्चय सत्य ही है। सत्य शास्त्रानुकूल अर्थका नाम है। वह (शास्त्रानुकूल अर्थ) ही अनुष्टान किये जानेपर धर्म नामवाला होता है और शास्त्रके तात्पर्यरूपसे ज्ञात होनेपर वही सत्य कहलाता है।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये व्यवहार-कालमें सत्य यानी शास्त्रानुसार भाषण

१. आभप्राय यह है कि ज्ञात होनेवाला शास्त्रका तात्पर्य सत्य है और आचरणमें आनेपर वहीं धर्म कहलाता है।

समीपस्था उभयविवेकज्ञाः— धर्मं वदतीति, प्रसिद्धं लौकिकं न्यायं वदतीति । तथा विपर्ययेण धर्मं वा लौकिकं व्यवहारं वदन्त-माहु:—सत्यं वदति, शास्त्रादन-पेतं वदतीति ।

एतद्यदुक्तमुभयं ज्ञायमानमनु-ष्टीयमानं चैतद्धर्म एव भवति । तस्मात्स धर्मो ज्ञानानुष्टानल-चणः शास्त्रज्ञानितरांश्च सर्वानेव नियमयति । तस्मात्स ज्ञात्रस्यापि चत्रम् । श्चतस्तदभिमानोऽविद्धां-स्तद्विशेषानुष्टानाय ब्रह्मचत्रविद्-शृद्धनिमित्तविशेषमभिमन्यते । तानि च निसर्गत एव कर्मा-धिकारनिमित्तानि ।। १४ ॥ करनेवालेको उसके समीपवर्ती धर्म और सत्यका रहस्य जाननेवाले लोग 'यह धर्ममय वचन बोलता है, प्रसिद्ध लौकिकन्याय बोलता है' ऐसा कहते हैं और इसी तरह इससे विपरीत धर्म यानी लौकिक व्यवहार बतानेवालेको 'यह सत्य बोलता है, शास्त्रके अनुकूल बोलता है' ऐसा कहते हैं।

TO PROPER STATE OF THE STATE OF

ये जो जानी जानेवाली और की जानेवाली दो बातें बतायी गयी हैंये दोनों धर्म ही हैं। अतः यह ज्ञान और अनुष्ठानरूप धर्म शास्त्रज्ञ और अशास्त्रज्ञ सभीका नियमन करता है। इसलिये वह क्षत्रका भी क्षत्र है। अतः उसका अभिमान रखनेवाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी विशेष रूपका अनुष्ठान करनेके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्ररूप किसी निमित्तविशेषमें अभिमान करने लगता है। ये ब्राह्मणादि वर्ण स्वभावतः ही कमीधिकारके कारण हैं॥ १४॥

## श्रात्मोपासनकी श्रावश्यकता

तदेतद्ब्रह्म क्षत्रं विट्शूद्रस्तद्ग्निनेव देवेषु ब्रह्माभव-द्वाह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस्तस्माद्यावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्ये- प्वताभ्या हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अस्माह्मोकात्स्वं लोकमहष्ट्रा प्रैति स एनमविदितो न भुनिक्त यथा वेदो वाननुक्तोऽन्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा अप्यनेवंविन्महत्पुग्यं कर्म करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्सानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते । अस्माद्धचे वात्मनो यद्यत्कामयते तक्तत्स्वजते ॥ १५ ॥

वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। [ इन्हें उत्पन्न करनेवाला ] ब्रह्म अग्निक्ष्यसे देवताओं ब्राह्मण हुआ। तथा मनुष्यों में ब्राह्मण ह्या। तथा मनुष्यों में ब्राह्मण ह्या। तथा स्नुष्यों में ब्राह्मण ह्या। इसी से अग्निमें ही [ कर्म करके ] देवताओं के वीच कर्मफलकी इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्यों के बीच ब्राह्मण जाति में ही कर्मफलकी इच्छा करते हैं, क्यों कि ब्रह्म इन दो रूपों से ही व्यक्त हुआ था। तथा जो कोई इस लोक से आत्मलोक का दर्शन किये विना ही चला जाता है, उसका यह अविदित आत्मलोक [ शोक-मोहादिकी निवृत्तिक द्वारा ] पालन नहीं करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म। इस प्रकार (आत्मलोकको) न जाननेवाला पुरुष यदि इस लोक में कोई महान् पुष्यकर्म भी करे तो भी अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये। जो पुरुष आत्मलोककी ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मलोककी ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मलोककी ही उपासना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर लेता है। १५ ॥

तदेतचातुर्वण्यं सृष्टम्-त्रह्म तत्रं |

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चारों वर्णोंको उत्पन्न किया— ऐसा जो उपसंहार है, वह आगेके अर्थसे सम्बन्ध दिखानेके लिये है।

विट्शूद्र इति; उत्तरार्थ उपसंहारः अर्थसे सम्बन्ध दिखानेके लिये है।

यत्तत्स्रष्ट्र ब्रह्म,नद्गिननैव नान्येन रूपेण देवेषु ब्रह्म, ब्राह्मणजातिर-भवत । ब्राह्मणा ब्राह्मणस्वरूपेण मनुष्येषु ब्रह्माभवत् , इतरेषु वर्णेषु विकागन्तः प्राप्य, चत्रियेण चात्रयोऽभवदिनद्रादिदेवताधिष्टि-तः, वैश्येन वैश्यः, शूद्रेण शूद्रः। यस्मात्क्षत्रादिषु विकारापन्नम् , अग्नो बाह्मण एव चाविकृतं सृष्ट् ब्रह्म, तस्माद्रनावेव देवेषु देवानां मध्ये लोकं कर्मफलप्, इच्छ-न्त्यगिनसम्बद्धं कर्म कृत्वेत्यर्थः। तद्रथमेव हि तद्ब्रह्म कर्नाधिक-रणत्वेनाग्निरूपेण व्यवस्थितम्। तस्मात् तस्मिन्नग्नौ कर्म कृत्वा तत्फलं प्रार्थयन्त इत्येतदुपपन्मम्। ब्राह्मणे मनुष्येषु—मनुष्याणां पुनर्मध्ये कर्मफलेच्छायां नाग्न्या-

वह जो उत्पत्तिकर्ता ब्रह्म था वह, किसी अन्यरूपसे नहीं, अग्निरूपसे ही देवताओंमें ब्रह्म यानी ब्राह्मण-जाति हुआ। तथा वह ब्रह्म मनुष्यों-में ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण हुआ। इसी प्रकार अन्य वर्णोंमें विकारान्तरको प्राप्त हो क्षत्रियरूपसे इन्द्रादि देवताओंसे अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ तथा वैश्यरूपसे वैश्य और शूद्ररूपसे शूद्र हुआ।

SALES SALES SALES

क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्म क्षिति-यादिमें विकारको प्राप्त हो गया है, केवल अग्नि और ब्राह्मणमें ही वह निर्विकार है, इसिलये लोग अग्निमें ही देवताओंके बीच लोक-कर्मफल-की इच्छा करते हैं। अर्थात् अग्नि-सम्बन्धी कमं करके [ उसके फलकी इच्छा करते हैं]। उसी प्रयोजनके लिये [ अर्थात् कर्मफल-दान करनेके लिये [ अर्थात् कर्मफल-दान करनेके लिये ही] वह ब्रह्म कर्मके आधार-भूत अग्निक्पस स्थित है। अतः उस आग्निमें कर्मे करके लोग उसके फल-को प्रार्थना करते हैं—यह उदित ही है।

तथा मनुष्योंमें अर्थात् मनुष्योंके बीचमें कर्मफन पानेकी इच्छा होने र अग्न्यादिके कारण होनेवाली कियाकी दिनिमित्तकियापेना, किं तर्हि ? जातिमात्रस्यरूपप्रतिलम्भेनेव पुरु-षार्थिसिद्धिः । यत्र तु देवाधीना पुरुषार्थिसिद्धिः, तत्रेवाग्न्यादि-सम्बद्धक्रियापेत्ता । स्मृतेश्र-"जप्येनैव तु संसिध्ये-दब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्या-न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥" ( मनु० २। ८७ ) इति । पारित्राज्यदर्शनाच । तस्मा-द्व्राह्मणत्व एव मनुष्येषु लोकं कर्मफलमिच्छन्ति । यस्मादेता-भ्यां हि त्राह्मणारिनह्रपाभ्यां कर्मकत्रीधकरणरूपाभ्यां यत्स्रष्ट् ब्रह्म सान्नाद्भवत्। तु परमात्मलोकमग्नौ

त्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित्।

अपेक्षा नहीं है; तो फिर नया वात है ? वहाँ ब्राह्मणमें अर्थात् ब्राह्मण-जातिमात्रका स्वरूप प्राप्त कर लेने-पर पुरुवार्थंसिद्धि हो जाती है। जहाँ पुरुषार्थकी सिद्धि देवाधीन होती है, वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंकी अपेक्षा होती है। यही बात स्मृतिसे भी सिद्ध होती है-"इसमें संदेह नहीं, ब्राह्मण अन्य [अग्न्यादिसम्बन्धी ] कर्म अथवा न करे जपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मित्र ( सूर्य )-देवतासम्बन्धी गायत्री मन्त्रका जप कारण अथवा सम्पूर्ण करनेके भूतोंको मित्रकी भाँति अभय देने-वाला होनेसे ब्राह्मण मैत्र कहलाता है।"

इसके सिवा [ ब्राह्मणके लिये ही ] संन्यासका विधान होनेसे भी [ मनुष्यलोकमें उसीकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है । ] अतः मनुष्योंमें ब्राह्मणत्वमें ही लोक—कर्मफलकी इच्छा करते हैं; क्योंकि जो साक्षात् सृष्टिकर्ता ब्रह्म था, वह कर्मके कर्ता और अधिकरणरूप ब्राह्मण और अग्नि-इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था।

यहाँ कोई-कोई (भर्त प्रपन्च आदि) ऐसी व्याख्या करते हैं कि 'अग्नि [-में हवन करके ] और ब्राह्मणमें [ उसे दान देकर ] परमात्मलोककी इच्छा तदसत्, ऋविद्याधिकारे कर्माधिकारार्थं वर्णविभागस्य प्रस्तुतत्वात्, परेण च विशेषणात्;
यदि ह्यत्र लोकशब्देन पर एवात्मोच्येत, परेण विशेषणमनर्थकं
स्यात् 'स्त्रं लोकमदृष्ट्या' इति ।

स्थात् 'स्त्रं लोकमदृष्ठा' इति ।
स्त्रलोकव्यतिरिक्तक्ष्वेद्यस्त्यधीनत्या प्रार्थ्यमानः प्रकृतो लोकः,
ततः स्त्रम् इति युक्तं विशेषणम्, प्रकृतपरलोकनिवृत्त्यर्थत्वात्; स्त्रत्वेन चाव्यमिचारात्यरमात्मलोकस्य, श्रविद्याकृतानां
च स्त्रत्वव्यमिचारात् । ब्रवीति
च कर्मकृतानां व्यमिचारम्—
'चीयत एव' इति ।

ब्रह्मणा सृष्टा वर्णाः कर्मार्थम्; तच कर्म धर्माख्यं सर्वानेव कर्त-व्यतया नियन्त् पुरुषार्थसाधनं च । तस्मात्तेनेव चेत्कर्मणा स्वो लोकः परमात्माख्योऽविदितो-ऽपि प्राप्यते, किं तस्यैव पदनी- करते हैं।' किंतु यह अर्थ टीक नहीं है, क्योंकि वर्णविभागका प्रस्ताव अविद्याके प्रकरणमें कर्मा-धिकारका निरूपण करनेके लिये किया गया है, इसके सिवा आगेके वाक्यमें 'स्वम्' ऐसा विशेषण दिया है; यदि यहाँ 'लोक' शब्दसे पर-मात्मा ही कहा जाय तो 'स्व लोक-मदृष्ठा' इस आगेके वाक्यमें 'स्वम्' यह विशेषण निरर्थक होगा।

यदि अग्निकी अधीनतासे
प्रार्थना किया जानेवाला प्रकृत
लोक स्वलोकसे भिन्न हो तभी
'स्वम्' यह विशेषण प्रस्तुत परलोककी निवृत्तिके लिये होनेके कारण
सार्थक होगा; क्योंकि स्वरूपसे परमात्मलोकका तो व्यभिचार (भेद)
है नहीं, केवल अविद्याकृत लोकोंका
ही व्यभिचार है। आगेके 'क्षीयत
एव' इस वाक्यसे श्रुति कर्मजनित
लोकोंका स्वंलोकसे व्यभिचार
बतलाती है।

ब्रह्मने कर्म करनेके लिये वर्णोंकी रचना की थी। वह धर्मसंज्ञक कर्म कर्तव्यरूपसे सभीका नियन्ता और पुरुषार्थका साधन है। अतः यदि उसी कर्मसे परमात्म-सज्ञक स्वलोकअ ज्ञात होनेपर भी प्राप्त हो जाता है तो फिर प्राप्तव्यरूपसे उसीके लिये और क्या युरवेन क्रियत इत्यत आह— पूर्वपच्चविनिवृत्त्यर्थः; यः कश्चित्, ह वै श्रस्मात्सां-सारिकारिपण्डग्रहणलचणादवि-<mark>द्या</mark>कासकर्महेतुकाद्ग्न्यधीनकर्मा-भियानतया वा ब्राह्मणजाति-मात्रकर्माभिमानतया वा आगन्तु-कादस्वभूताल्लोकात्, स्वं लोक-मात्मारूयम् श्रात्मत्वेनाव्यभि-चारित्वात्, त्रादृष्ट्वा—'त्राहं ब्रह्मास्मि' इति, प्रैति म्रियते; स यद्यपि स्वो लोकः, अवि-दितोऽविद्यया व्यवहितोऽस्व इवाज्ञातः, एनम्—सङ्ख्यापूरण इव लौकिक त्रात्मानम्—न भुनक्ति न पालयति शोकमोहभयादि-दोषापनयेन ।

यथा च लोके वेदोऽननुक्तोऽनधीतः कर्माद्यवबोधकत्वेन न
अनिक्तं, अन्यद्वा लौकिकं कुध्यादि कर्म अकृतं स्वात्मनानिमव्याञ्जतम् आत्मीयफलप्रदानेन न
अनिक्तं, एवमात्मा स्त्रो लोकः

करनेकी आवश्यकता है ? इसपर श्रृति कहती है-यहाँ 'अथ' यह पद पूर्वपक्षकी निवृत्तिके लिये है। [ क्या कहती है-]जो कोई भी इस अविद्याकामकर्मजनित तथा अग्त्य-धीन कर्माभिमानके कारण अथवा वाह्मणजातिमात्रके कर्माभिमानके कारण आगन्तुक पिण्डग्रहणरूप सांसारिक अनात्मभूतलोकसे, अपने 'आत्मा' संज्ञक लोकको, जो आत्म-स्वरूप होनेके कारण अव्यभिचारी है, 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार न देख-कर (न जानकर) चला जाता अर्थात् मर जाता है, वह यद्यपि स्वलोक है, तो भी अविदित-अविद्या-से व्यवहित अर्थात् अस्वलोकके समान अज्ञात रहनेपर, लौकिक दृष्टान्तमें दशम संख्याकी पूर्तिके समान, इस आत्माका शोक, मोह एवं भय आदि दोषोंकी निवृत्तिद्वारा भरण यानी पालन नहीं करता।

तथा लोकमें जिस प्रकार अननुक्त-विना अध्ययन किया हुआ वेद
कर्मादिके अवबोधक रूपसे पालन
नहीं करता एवं अन्य कृषि आदि
लौकिक कर्म अकृत यानी अपने
स्वरूपसे अभिव्यक्त न होनेपर अपने
फलप्रदानके द्वारा पालन नहीं करता,
उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने

स्वेनैव नित्यात्मस्वरूपेणानभि-च्यञ्जितोऽविद्यादि प्रहाऐोन न भ्रनक्त्येव । ननु किं स्वलोकद्रश्निनिमत्त-परिपालनेन ? कर्मणः फलप्राप्ति-भ्रौव्यात् , इष्टफलनिमित्तस्य च कर्मणो बाहुल्यात्, तन्निमित्तं पालनमत्तयं भविष्यति । तन, कृतस्य चयवस्यात्; इत्ये-तदाह--यदिह वै संसारेऽद्भुत-वत्कश्चिन्महात्मापि, त्रानेवंवित्-स्वं लोकं यथोक्तेन विधिना अविद्वान, महद्धहु श्रश्वमेधादि पुण्यं कर्म इष्ट-फलमेव नैरन्तर्येण करोति, 'अने-नैवानन्त्यं मम भविष्यति' इति, तत्कर्म हास्याविद्यावतोऽविद्या-जनितकामहेतुत्वात् स्वप्नदर्शन-विश्रमोद्भूतविभूतिवदन्ततोऽन्ते फलोपभोगस्य चीयत

नित्य आत्मस्वरूपसे अभिन्यक्त न होनेपर अविद्यादिके विनाशद्वारा पालन नहीं करता।

शङ्का—िकंतु आत्मलोकके साक्षात्कार (ज्ञान) के कारण होने-वाले परिपालनकी आवश्यकता क्या है ? क्योंकि कर्मके फलकी प्राप्ति तो निश्चित है और इष्ट फलका हेतु होनेवाला कर्म [स्वभावत:] अधिक होता ही है, इसलिये उसके कारण उसका पालन अक्षय हो जायगा।

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किया जानेवाला कर्म क्षीण होनेवाला होता है। इसीसे श्रुति ऐसा कहती है-जो कोई इस संसारमें, चाहे वह आश्चर्य-जैसा महात्मा भी हो, इस प्रकार न जाननेवाला अर्थात् आत्मलोकको उपर्यक्त रीतिसे जाननेवाला नहीं है, वह इस विचारसे कि मुभे अनन्तत्वकी प्राप्ति होगी निरन्तर महान् अर्थात् बहुत-से इष्ट फल देनेवाले अश्वमे-घादि पुण्य-कर्म भी करे तो भी उस अविद्वान्का वह कर्म अविद्याजनित कामरूप हेतुवाला होनेसे स्वप्त-दर्शनरूप भ्रमसे होनेवाले ऐश्वर्य-के समान फलोपभोगके अन्तसें क्षीण हो ही जाता है, क्योंकि उसके

तत्कारणयोरिवद्याकामयोश्वलत्वात्, कृतत्त्वयभ्रौव्योपपत्तः । तस्मान पुण्यकर्मकत्तपात्तनानन्त्याशा अस्त्येव ।

अत आत्मानमेव स्वं लोकम्--स्वलोकशब्दार्थ-'त्रातमानम्' इति 'स्वं विवेचनम् लोकम्' इत्यस्मिन्नर्थं, स्वं लोकमिति प्रकृतत्वात्, इह स्वश्रब्दस्याप्रयोगात्<u>—</u> । स य आत्मानमेव **उपासीत** लोकमुपास्ते, तस्य किम ? इत्युच्यते—न हास्य कर्म चीयतेः कर्माभावादेव, इति नित्यानुवादः। यथाविदुषः कर्मचयलचणं संसा-रदुःखं सन्ततमेव, न तथा तदस्य ' मिथिलायां विद्यत इत्यर्थः । प्रदीप्तायां

> न मे दह्यति किश्चन'' इति यद्वत् ।

स्वात्मलोकोपाशकस्य विदुषो

कारणभूत अविद्या और काम चलायमान हैं, इसिलये उस कर्स-फलके क्षयकी अनिवार्यता उचित ही है। अतः पुण्यकर्मफलके द्वारा अनन्तकालतक पालनकी आशा है ही नहीं।

अतः स्वलोक आत्माकी ही उपासना करे। 'आत्मानमेव लोक-मुपासीत' इस वाक्यमें 'आत्मानम्' यह पद 'स्वं लोकम्' इस अर्थमें है, क्योंकि 'सर्व लोकमहष्ट्रा' इस प्रकार 'स्व' शब्दसे प्रकरणका आरम्भ हुआ है और यहाँ 'स्व' शब्दका प्रयोग किया नहीं गया। वह जो आत्मलोककी ही उपासना करता है, उसे क्या होता है, सो बतलाते हैं-उसका कर्म क्षीण नहीं होता; क्योंकि [ वस्तुतः] उस आत्मवेता-में कर्मका अभाव ही है, अत: यह कथन तो नित्यका अनुवादमात्र है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अविद्व।न्के लिये कर्मक्षयरूप संसार-दू:ख निरन्तर रहता है, उस प्रकार इस विद्वान्के लिये उसकी सत्ता नहीं है; जैसे कि राजा जनकने कहा था "मिथिलाके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता।"

[ भर्तु प्रपञ्चादि ] कुछ अन्य व्याख्याकारोंका कथन है कि स्वात्म- विद्यासंयोगात्कर्सेंव न चीयत इत्यपरे वणंयन्ति । लोकशब्दार्थं च कर्मसमवायिनं द्विधा परि-करपयन्ति किल-एको व्याकता-वस्थः कर्माश्रयो लोको हैरण्य-गर्भाख्यः, तं कर्मसमवायिनं लोकं व्याकृतं परिच्छिन्नं य उपास्ते, तस्य किल परिच्छिनन-कर्मात्मदर्शिनः कर्म चीयते। तमेव क्रमंसमवाचिनं लोकसव्या-कृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्त्-पास्ते, तस्यापरिच्छिनकर्मात्म-दर्शित्वात्तस्य कमे न नीयत इति। भवतीयं शोभना करपना न तु श्रौती । स्वलोकशब्देन प्रकृ-तस्य परमात्मनोऽभिहितत्वात् । स्वं लोकमिति प्रस्तुत्य स्वशब्दं विहायात्म**शब्दप्रक्षेपेण** स्तस्यैव प्रतिनिर्देशादात्मानमेव लोकमुपासीतेति । तत्र कर्मसम-

लोकके उपासकका कर्म ज्ञानका संयोग होनेके कारण क्षीण नहीं होता। वे कर्मसे सम्बद्ध 'लोक' शब्दका अर्थ दो प्रकारसे कल्पना करते हैं - उनमें एक तो व्याकृत रूपसे स्थित कर्माधीन हैरण्यगर्भ-नामक लोक है, उस कर्मसम्बन्धी व्याकृत और परिच्छिन्न लोककी जो उपासना करता है. उस परि-च्छिन्नकर्मात्मदर्शीका कर्म क्षीण हो जाता है। और जो उसी कर्म-सम्बन्धी लोकको अव्याकृतरूपसे स्थित अर्थात कारणरूपको प्राप्त करके उपासना करता है, उसका वह कर्म क्षीण नहीं होता, क्योंक वह अपरिच्छिन्नकर्मात्मदर्शी है।

उनकी यह कल्पना है तो सुन्दर, परंतु श्रुतिसम्मत नहीं है, क्योंकि श्रुतिके द्वारा तो 'स्वलोक' शब्दसे प्रकरणप्राप्त परमात्माका ही प्रति-पादन किया गया है। कारण उसने 'स्वं लोकम्' इस प्रकार आरम्भ कर फिर 'स्व' शब्दको त्याग कर उसकी जगह 'आत्मा' शब्दका प्रयोग करके उसीका 'आत्मानमेव लोकमुपासीत'

१. यहाँ मूलमें जो 'किल' शब्द है वह इस वातका द्योतक है कि उनकी यह कल्पना केवल तर्कके आधारपर है, श्रुतिसम्मत नहीं है।

वायिलोककल्पनाया अनवसर

ग्व ।

परेण च केवलविद्याविषयेण विशेषणात्-"कि प्रजया करि-ज्यासी येषां नोऽयमात्मायं लोकः" ( वृ० उ० ४ । ४।२२ ) इति । पुत्रकर्मापरविद्याकृतेभ्यो लोकेम्यो विश्वनिष्ट 'अयमात्मा नो लोकः' इति । "न हास्य केनचन कर्मणा लोको धीयत एषोऽस्य परमो लोकः" इति च । तैः सविशेषणैरस्यैकवाक्यता युक्ता, इहापि स्वं लोकमिति विशेषणदर्शनात् ।

अस्मात्कामयत इत्ययुक्तमिति

चेत्—इह स्वी लोकः परमात्मा,

तदुपासनात्स एव भवतीति स्थिते,

तत्तद्रमादात्मनः यद्यत्कामयते

सृजत इति तदारमप्राप्तिच्यति-

रेकेण फलवचनमयुक्तमिति चेत्,

इस प्रकार पुनः निर्देश किया है इसलिये यहाँ कर्मसम्बन्धी लोककी कल्पनाका तो अवसर है ही नहीं।

> इसके सिवा आगेके "कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक:" इस केवल ज्ञानविषयक वाक्यसे उसे विशेषित भी किया गया है। यहाँ श्रुति 'अयमात्मा नो लोकः' ऐसा कहकर उसे पुत्र, कर्म और अपराविद्याद्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंसे पृथक् करती है। तथा यह भी कहा है "इसका यह लोक किसी भी कमंसे नष्ट नहीं होता, यह इसका उत्कृष्ट लोक है।" उन विशेषणयुक्त वाक्योंसे इस वाक्यको एकवाक्यता होनी चाहिये, क्योंकि यहाँ भी 'स्वं लोकम्' ऐसा विशेषण देखा जाता है।

यदि कहो कि [ऐसी बात है तो] 'इससे कामना करता है' ऐसा कहना उचित नहीं है। अर्थात् यदि ऐसी शङ्का की जाय कि यदि यहाँ स्वलोक पर-मात्मा ही है और उसकी उपासनासे पुरुष तद्रप ही हो जाता है, तो ऐसा निश्चय होनेपर 'उससे चाहता है उसी-उसीकी रचना कर लेता है' इस प्रकार आत्मप्राप्तिसे भिन्न फल बतलाना उचित नहीं है—

१. जिन हमको केवल यह आत्मलोक ही अभीष्ट है, वे हम संतानको लेकर चया करेंगे ?

ALER TO THE TOTAL PORT OF THE PROPERTY OF THE नः स्वलोकोपासनस्तुतिपरत्वातः स्वस्मादेव लोकात्सर्विमष्टं सम्प-द्यत इत्यर्थः; नान्यदनः प्रार्थ-नीयमाप्तकामत्वात् , ''आत्मतः प्राण श्रात्मत श्राशा'' (छा० उ० ७। २६। १) इत्यादि श्रत्यन्तरे यथा ।

सर्वात्मभावप्रदर्शनार्थो वा पूर्ववत् । यदि हि पर एवात्मा सम्पद्यते तदा युक्तः 'अस्माद्धचे-इत्यारमञ्बद्प्रयोगः, स्वस्मादेव प्रकृतादात्मनो लोका-दित्येवमर्थः । अन्यथा 'अव्या-कृतावस्थात्कर्मणो लोकात्' इति सविशेषणमवध्यत् प्रकृतपरमातम-लोकव्यावृत्तये व्याकृतावस्थाव्या-न ह्यस्मिन्प्रकृते वृत्तये च।

तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य स्वलोककी उपासनाकी स्तुति करने-वाला है। इसका यही तात्पर्य है कि सारी इष्टसिद्धि आत्मलोकसे ही हो सकती है; इससे भिन्न और कोई वस्तू माँगने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञ पूर्णकाम होता है; जैसा कि ''आत्मासे प्राण है, आत्मासे ही आज्ञा है" इत्यादि अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है।

अथवा पूर्ववत् यह आत्मज्ञका सर्वात्मभाव प्रदिशत करनेके लिये है। यदि आत्मज्ञ परमात्मा ही हो जाता है, तभी 'अस्माद्धच वात्मनः' इस प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग उचित होगा। इसका अर्थ यह है कि इस स्वरूपभूत प्रकृत आत्मलोकसे। अन्यथा प्रकृत परमात्मलोक और व्याकृतावस्था (व्याकृतरूपसे स्थित ब्रह्मलोक ) की व्यावृत्तिके लिये श्रुति [ लोकशब्दका ] <sup>२</sup>'अव्याकृतावस्था-त्कर्मणो लोकात्' इस प्रकार विशेषण-पूर्वक उल्लेख करती। अतः यहाँ 'स्व' ऐसा प्रकृत विशेषण रहते हुए, जिसकी श्रति कोई चर्चा नहीं करती उस पर

१. 'तस्मात्सर्वमभवत्' इस वाक्यके समान ।

२. अव्याकृतरूपसे स्थित कर्मलोकसे ।

BARRA WARANARA BARRAKA BARRAKA BARRAKA विशोषितेऽश्रुतान्तरालावस्था प्रति- और अपर ब्रह्मके मध्यकी [ अव्या-

पत्तं शक्यते ॥ १४ ॥

कृत नामवाली ] अवस्थाको ग्रहण नहीं किया जा सकता।। १५।।

कर्माधिकारी जीव किन-किन कर्मोंके काररा समस्त प्राणियोंका लोक है ?

वा आत्मा । अत्राविद्वान् वर्णाश्रमाद्यभिमानो धर्मेण नियम्यमानी देवादिकर्म-कर्तव्यतया पशुवत्परतन्त्र इत्यु-क्तम् । कानि पुनस्तानि कर्माण यत्कर्तव्यतया पशुवत्परतन्त्रो : भवति ? के वा ते देवादयो येषां कर्मभिः पशुबदुपकरोति ? इति तद्भयं प्रपश्चयति-

अथो अयं वा आत्मा। यहाँ वर्णाश्रमादिका अभिमान रखने-वाला तथा धर्मसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरुष देवादिसम्बन्धी कर्मकी कर्त-व्यताके कारण पशुके समान पर-तन्त्र है-ऐसा बतलाया गया है। किंतू वे कर्म कौन-से हैं जिनकी कर्तव्यतासे वह पशुके समान पर-तन्त्र होता है ? और कौन वे देवादि हैं जिनका वह कर्मोंके द्वारा उप-कार करता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति उन दोनोंका विस्तारपूर्वक निरूपण करती है-

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां छोकोऽथ यदनुब्रते तेन ऋषीणामथ यत्पितृभयो निष्णाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं द्दाति तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोद्कं विन्द्ति तेन पश्रुनां यदस्य ग्रहेषु श्वापदा वया रस्या पिपोलि-काभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव ५ हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि-भिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं सीमा सितम् ॥ १६॥

यह आत्मा (गृही कर्माधिकारी) समस्त जीवोंका लोक (भोग्य) है। वह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओंका लोक होता है; जो स्वाध्याय करता है, उससे ऋषियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और संतानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योंको वासस्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण एवं जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओंका लोक होता है। इसके घरमें जो [कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन घारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता है। जिस प्रकार लोकमें अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हैं। उस इस कर्मकी अवश्य-कर्तव्यता [पञ्चमहायज्ञप्रकरणमें] ज्ञात है और [अवदानप्रकरणमें] इसकी मीमांसा की गयी है।। १६॥

श्रथो इत्ययं वाक्योपन्या-सार्थः। श्रयं यः प्रकृतो गृही कर्माधिकृतोऽविद्वाञ्छरीरेन्द्रिय-सङ्घातादिविधिष्टः पिण्ड श्रात्मे-स्युच्यतेः सर्वेषां देवादीनां पिपीलिकान्तानां भृतानां लोको भोग्य श्रात्मेत्यर्थःः सर्वेषां वर्णा-श्रमादिविहितैः कर्माभरुपकारि-त्वात्।

त्वात् ।
कैः पुनः कर्मविशेषेरुपकुर्वन्
केषां भूतविशेषाणां लोकः ? इत्युच्यते—स गृही यज्जुहोति यद्यजते, यागो देवताम्रहिश्य स्वत्व-

मूलमें 'अथो' यह निपात वाक्य-का उपक्रम (आरम्भ) करनेके लिये है। यह जो कर्माधिकारी अज्ञानी गृहस्थरूप शरीरेन्द्रिय-संघातविशिष्ट प्रकृत पिण्ड है, वह 'आत्मा' कहलाता है; वह देवताओं-से लेकर चींटीपर्यंन्त समस्त प्राणियोंका लोक-भोग्य है; क्योंकि वर्णाश्रमादिविहित कर्मोंके द्वारा वह सबका उपकारी है।

वह किन कर्मंविशेषोंके द्वारा किन भूतविशेषोंका उपकार करनेके कारण उनका लोक (भोग्य) होता है ? सो कहा जाता है-वह गृही जो हवन और यजन करता है-देवताके उद्देश्यसे वस्तुमें स्वत्व त्यागना याग परित्यागः, स एव श्रासेचना-धिको होमः तेन होमयागल-चणेन कर्मणावश्यकर्तव्यत्वेन देवानां पशुवत्परतन्त्रत्वेन प्रतिबद्ध इति लोकः।

श्रथ यदनुत्रृते स्वाध्यायमधीतेऽहरहस्तेन ऋषीणां लोकः।
श्रथ यत्पितृश्यो निष्णाति प्रयच्छति पिण्डोदकादि, यच प्रजामिच्छति प्रजार्थसुद्यमं करोति—
इच्छा चोत्पत्त्युपलत्तणार्था—
प्रजां चोत्पाद्यतीत्यर्थः, तेन
कर्मणावश्यकर्तच्यत्वेन पितृणां
लोकः पितृणां भोग्यत्वेन परतन्त्रो लोकः।

श्रथ यन्मनुष्यान्वासयते भूम्यु-दकादिदानेन गृहे, यच तेभ्यो वसद्भचोऽवसद्भचो वा श्रथिभ्यो-ऽशनं ददाति, तेन मनुष्याणाम्; श्रथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति लम्भयति, तेन पश्चनाम्; यदस्य

है—उसीमें जब 'आहुति देना' इतना कर्म अधिक होता है तो उसे होम कहते हैं, उस होम-यागरूप कर्मसे, उसकी अवश्यकर्तव्यताके कारण पुरुष पशुके समान देवताओं के अधीन होनेसे बँधा हुआ है—इसलिये उनका लोक (भोग्य) है।

124-23 124-252 CESCOLOS

तथा जो अनुवचन अर्थात् नित्यप्रति स्वाध्याय करता है, उसके कारण
वह ऋषियोंका लोक है। जो पितृगणको 'निपृणाति'—पिण्डोदकादि
प्रदान करता है और जो प्रजाकी इच्छा
यानी संतानके लिये प्रयत्न करता
है—यहाँ 'इच्छा' शब्द उत्पत्तिका
उपलक्षण करानेके लिये है, तात्पर्य
यह कि वह जो प्रजा उत्पन्न करता
है, उस कर्मके द्वारा उसकी अवस्यकर्तव्यताके कारण वह पितृगणका
लोक अर्थात् पितरोंके भोग्यरूपसे
उनका परतन्त्र लोक होता है।

तथा वह जो स्थान और जल आदि देकर मनुष्योंको घरमें ठहराता है तथा घरमें ठहरे हुए अथवा न ठहरे हुए भी भोजनार्थी मनुष्योंको जो भोजन देता है, उससे वह मनुष्योंका लोक है; और पशुओंको जो तृण और जल प्राप्त कराता है, उससे वह पशुओंका लोक है; एवं

DERESTREADER DE DE DES DE DE DE DE DE DE DE DE DE गृहेषु श्वापदा वयांसि च पिपी-लिकाभिः सह कणवलिभाएडशा-लनाद्यपजीवन्ति, तेन तेषां लोकः। यस्माद्यमेतानि कर्माणि कुव-न्तुपकरोति देवादिभ्यः, तस्मा-द्यथा ह वै लोके स्वाय लोकाय स्वस्मै देहायारिष्टिमविनाशं स्वत्व-भावाप्रच्युतिमिच्छेत् स्वत्वभाव-प्रच्युतिभयात्पोषणरत्तणदिभिः सर्वतः परिपालयेत्, एवं हैवंविदे 'सर्वभृतभोग्योऽहमनेन प्रकारेण मया अवश्यमृशिवत्प्रतिकर्तव्यम्' इत्येचमात्मानं परिकल्पितवते सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथी-क्तानि अरिष्टिमविनाश्मिच्छन्ति स्वत्वाप्रच्युत्ये सर्वतः संस्क्तन्ति कुटुम्बन इव पशून्—''तस्मादेषां तन प्रियम्" इत्युक्तम्। तद्वा एत-त्तदेतद्यथोक्तानां कर्मणाम् ऋण-

इसके घरमें जो श्वापद,पक्षी एवं चींटी-पर्यन्त जीव-जन्तु कण, बलि तथा पात्रोंके घोवनके उपजीवी होते हैं, उससे वह उनका लोक है।

वयोंकि इन कर्मोंको करता हआ यह देवादिका उपकार करता है, इसलिये जिस प्रकार लोकमें अपने शरीरके लिये पुरुष अरिष्टि— अविनाश अर्थात अपनेपनके भावकी अप्रच्यति चाहता है तथा अपनेपनके भावकी च्यतिके भयसे उसका पोषण एवं रक्षण करके सब प्रकारसे पालन करता है, उसी प्रकार इस तरह जाननेवालेका अर्थात् 'मैं समस्त भूतोंका भोग्य हुँ, मुभे ऋणीके समान इन सबका इस प्रकार अवश्य प्रतीकार करना चाहिये' इस प्रकार अपने विषयमें कल्पना करनेवालेका उपर्युक्त देव-तादि समस्त भूत अरिष्टि-अविनाश चाहते हैं। जिस प्रकार कोई कुटुम्बी अपने पशुओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार अपने अधिकारकी अप्रच्युति-के लिये वे इसकी सब ओरसे रक्षा करते हैं; इसीसे पहले (१।४।१० मन्त्रमें ) यह कहा गया है "अत: देवताओं को यह प्रिय नहीं है [ कि लोग आत्मतत्त्वको जानें ]"। वह यह अर्थात् उपर्युक्त कर्मोका ऋणके

作者是不不在其所以及中心的

वदवश्यकतेच्यत्वं पञ्चमहायज्ञ-कर्तन्यतया प्रकरणे विदितं मीमांसितं विचारितं चावदान-प्रकरणे ॥ १६ ॥

समान अवश्यकर्तव्यत्व पञ्चमहायज्ञ-प्रकरणमें विदित है तथा अवदान-प्रकरणैमें कर्तव्यरूपसे इसकी मीमांसा हई है-विचार किया गया है।। १६॥

त्रह्म विद्वांक्चेत्तस्मात्पशुभावा-त्कतेव्यतावन्धन-प्रवृत्तिवीज-रूपात्प्रतिधुच्यते, केनायं कारितः कर्मवन्धनाधि-कारेऽवश इव प्रवर्तते, न पुनस्त-द्विमोज्ञणोपाये विद्याधिकार इति। ननुक्तं देवा रचन्तीति ।

बाढस्, कर्याधिकारस्यगोचरा-

रूढानेव तेऽपि रत्तन्ति, अन्यथा-

यदि ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष कर्तव्यताबन्धनरूप उस पशुभावसे मुक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा-से विवश-सा होकर कर्मबन्धनके अधिकारमें प्रवृत्त होता है तथा उससे मुक्ति पानेके उपायरूप ज्ञानाधिकारमें प्रवृत्त नहीं होता। पूर्व - पहले कहा जा चुका है

कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं। सिद्धानती-ठीक है, परंतु वे भी कर्माधिकारके द्वारा अपनी विषयता-को प्राप्त हए लोगोंकी ही रक्षा करते हैं, अन्यथा [ यदि ऐसा माना जाय कि सभीकी रक्षा करते हैं तो ] बिना किये कर्मकी प्राप्ति और कृतकर्मका नाश होनेका प्रसंग उपस्थित होगा। वे

कृताभ्यागमकृतनाशप्रसङ्गात्

१. भूतयज्ञ, भनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ—इन पाँच यज्ञांका जिसमें विधान किया गया है, वह पञ्चमहायज्ञप्रकरण है।

२. एक आहुतिकी पूर्तिके लिये लिया हुआ घृतादि हब्य अवदान कहलाता है। 'तदेतदबदयते यद्यजते स यदग्नी जुहोति' इत्यादि अवदानप्रकरण है। अर्थात् 'जो यजन करता है यानी वह जो अग्निमें हवन करता है, वह यह अवदान करता हैं इत्यादि । इसमें 'ऋणं ह वाव जायते जायमानो योऽस्ति' अर्थात् जो उत्पन्न होनेवाला है, उसे निश्चय ऋण प्राप्त होता है—इस अर्थवादद्वारा स्मेको अवस्य-कर्तव्यताका विचार किया है।

३. इसलिये वह नियमसे प्रवृत्तिमार्गमें ही रहता है।

न तु सामान्यं पुरुषमात्रं विश्वि-ष्टाधिकारानारूढम्; तस्माद्भवि-तच्यं तेन, येन प्रेरितोऽवश एव बहिर्मुखो भवति स्वस्माल्लोकात्। नन्वविद्या सा, अविद्यावान्हि

वहिर्मुखीभूतः प्रवर्तते ।
सापि नैव प्रवर्तिकाः वस्तुस्वरूपावणीत्मिका हि साः प्रवर्तकवीजत्वं तु प्रतिपद्यतेऽन्धत्व-

मिव गर्तादिपतनप्रवृत्तिहेतुः । एवं तर्ध्युच्यतां किं तद् यत्प्र-

वृत्तिहेतुरिति ?
तदिहाभिधीयते-एपणा कामः
सः, 'स्वाभाविक्यामिवद्यायां वर्तमाना बालाःपराचःकामाननुयन्ति'
इति काठकश्रुतौ, स्मृतौ च—
''काम एषक्रोध एषः'' (गीता ३।
३७) इत्यादि, मानवे च सर्वा
प्रवृत्तिः कामहेतुक्येवेति। स एषो-

विशिष्ट अधिकारपर आरूढ़ न हुए सामान्य पुरुषमात्रकी रक्षा नहीं करते; अतः कोई ऐसा होना चाहिये, जिससे प्रेरित होकर वह बलात्कारसे आत्म-लोकसे बहिर्मुख हो जाता है।

पूर्वं - अच्छा तो वह अविद्या है, क्योंकि अविद्यावान् पुरुष ही बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है।

सिद्धान्ती-वह भी प्रवर्तिका नहीं है, वह तो वस्तुके स्वरूपका आवरण करनेवाली ही है। हाँ, जिस प्रकार अन्धत्व गढ़ेमें गिरनेका हेतु होता है, उसी प्रकार यह प्रवर्तकवी जरूपताको तो प्राप्त होती है।

पूर्वं -ऐसी बात है तो तुम्हीं बताओ, जो प्रवृत्तिका हेतु है, वह क्या है ?

सिद्धान्ती—वह यहाँ बतलाया जाता है-वह एषणा यानी काम है। 'स्वाभाविकी अविद्यामें रहनेवाले मूर्खलोग बाह्य कामनाओं का अनुसरण करते हैं'-ऐसा कठश्रुतिमें भी कहा है, तथा स्मृतिमें भी "यह काम, यह क्रोध" ऐसा कहा है। मानव-धर्मशास्त्रमें भी सारी प्रवृत्ति कामसे ही होनेवाली है—ऐसा कहा है।

अकामतः क्रिया काचिद्दृष्ट्यते न हि कस्यचित्।
 यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्।।

ऽर्थः सविस्तरः प्रद्रभेत इह आ वही विषय यहाँ अध्यायकी समाप्ति-पर्यन्त विस्तारसे प्रदक्षित किया अध्यायपरिसमाप्तेः— जाता है—

प्रवृत्तिके बीजभूत काम ग्रौर पाङ्क्तकर्मका वर्णन

आत्मैवेद्मय आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्याद्य प्रजायेयाथ वित्तं मे स्याद्य कर्म कुर्वीयेत्ये-तावान्वे कामो नेच्छ ५ श्र नातो भूयो विन्देत्तस्माद्प्ये-तर्ह्यकाको कामयते जाया मे स्याद्य प्रजायेयाथ वित्तं मे स्याद्य कर्म कुर्वीयेति स यावद्प्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्यक्तरस्न एव तावन्मन्यते तस्यो कुरस्नता मन एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तदिन्द्ते श्रोत्रं देव ५ श्रोत्रेण हि तच्छृणोत्या-त्मेवास्य कर्मात्मना हि कर्म करोति स एष पाङ्को यज्ञः पाङ्कः प्रशुः पाङ्कः पुरुषः पाङ्कमिद् सर्वं यदिदं किश्च तदिद ५ सर्वमाप्नोति य एवं वेद ॥ १७॥

पहले एक आत्मा ही था। उसने कामना की कि 'मेरे स्त्री हो, फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ। तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म कर्छ।' वस इतनी ही कामना है। इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता। इसीसे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं संतानरूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म कर्छ। वह जबतक इनमेंसे एक-एकको भी प्राप्त नहीं करता तबतक वह अपनेको अपूर्ण हो मानता है। उसको पूर्णता इस प्रकार होती है-मन हो इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, प्राण संतान है और नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गो आदि मानुष वित्तको जानता है। श्रोत्र दैव-वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही वह उसे (दैववित्तको) सुनता है। आत्मा

(शरीर) ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है। वह यह यज्ञ पाङ्क है, पशु पाङ्क है, पुरुष पाङ्क है तथा यह जो कुछ है, सब पाङ्क है। जो ऐसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है।। १७॥

ACTIVATE SALVANIA SAL

श्रात्मैवेदमग्र श्रासीत्। श्रात्मैव **∓वाभाविकोऽविद्वान्कार्यकरण-**सङ्घातत्त्वचणो वर्णी, अग्रे प्राग्दार-सम्बन्धात्, आत्मेत्यविधायते; तस्मादात्मनः पृथरमृतं काम्यमानं जायादिभेदरूपं नासीतः; स एवेक श्रासीत्—जायाद्येषणावीजभृता-विद्यावानेक एवासीत्। स्वाभाविक्या स्वात्मनि कर्त्रादि-कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोप-**अ**विद्यावासनया लचणया वासितः सोऽकामयत कामित-वान् । कथम् ? जाया कर्माधि-कारहेतुभूता मे मम कर्तुः स्यात् ; तया विनाहमनधिकृत एव कर्मणिः अतः कर्माधिकारसम्पत्तये भवे-ज्ञाया; अथाहं प्रजायेय प्रजा-रूपेणाहमेवोत्पद्येय ।

अथ वित्तं मे स्यात्कर्मसाधनं ग्वादिलक्षणम् अथाहमभ्युदयनिः-

आत्मैवेदमग्र आसीत्। आत्मा ही अर्थात् स्वाभाविक अविद्वान् देह और इन्द्रियका संघातरूप वर्णी (ब्रह्मचारी) ही अग्रे— स्त्री-सम्बन्ध होनेसे पूर्व था। इस प्रकार यहाँ [देहे न्द्रियसंघात ही] आत्मा कहा गया है। उस आत्मासे पृथग्भूत उसकी कामनाका विषय स्त्री आदि भेदरूप नहीं था। वही एक था— स्त्री आदि एषणाकी बीजभूता अविद्यासे युक्त वह अकेला ही था।

उसने अपनेमें कर्त्रादि-कारक, किया एवं कर्मात्मकताकी अध्या-रोपरूपा स्वाभाविकी अविद्याजितत वासनासे युक्त होकर कामना की । किस प्रकार कामना की ? मेरे अर्थात् मुभ कर्ताके कर्माधिकारकी हेतुभूता स्त्री हो, क्योंकि उसके विना तो मैं कर्मका अनिधकारी हो हूँ; अतः कर्माधिकारकी प्राप्तिके लिये मुभे स्त्री प्राप्त हो; फिर मैं प्रजात होऊँ अर्थात् प्रजारूपसे मैं स्वयं ही उत्पन्न होऊँ ।

तथा मेरे कर्मका साधनभूत गौ आदिरूप धन हो, फिर मैं अभ्युदय श्रेयससाधनं कर्म कुर्वीय; येना-हमनृणी भूत्वा देवादीनां लोकान् प्राप्तुयाम्, तत्कर्म कुर्वीय; काम्यानि च पुत्रवित्तस्वर्गादिसाध-नानि । एतावान्वै काम एता-विद्विषयपरिच्छित्न इत्यर्थः ।

एतावानेव हि कामियतव्यो
विषयो यदुत जायापुत्रवित्तकर्माणि
साधनलत्तणेषणाः लोकाश्र त्रयो
मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक
इति फलभूताः साधनेषणायाश्रास्याः। तद्रथी हि जायापुत्रवित्तकर्मलत्तणा साधनेषणा, तस्मात्सा एकवैषणा या लोकपणा।
सेकेव सत्येषणा साधनापेक्षेति
द्विधाः श्रतोऽवधारिष्ववित ''उमे
होते एषणे एव''(३।४।१)इति।
फलार्थत्वात्सर्वारम्भस्य लोकै-

पणार्थप्राप्ता उक्तैवेति । एतावान्वा एतावानेव काम इत्यविश्रयते । और निःश्रेयसका साधनरूप कर्म करूँ; अर्थात् वह कर्म करूँ, जिससे मैं उऋण होकर देवादिके लोकोंको प्राप्त कर सकूँ तथा पुत्र, धन और स्वर्गादिके साधन काम्य कर्म भी करूँ। इतना ही अर्थात् इतने विषय-से परिच्छिन्न ही काम है।

ये जो स्त्री, पुत्र, वित्त और कर्म हैं—बस, इतना ही कामना करने-योग्य विषय है, यह साधनरूपा एषणा है; मनुष्यलोक, पिन्नलोक और देव-लोक-ये तीनों लोक इस साधनेषणा-के फलस्वरूप हैं। इन्हीं तीनों लोकों-के लिये जाया, पुत्र, वित्त एवं कर्म-रूपा साधन-एषणा होती है; अतः यह एक ही एषणा है, जो लोकैषणा कहलाती है। वह एषणा एक होने-पर भी साधनकी अपेक्षावाली है, इसलिये दो प्रकारकी है। इसीसे श्रुति यह निश्चय करेगी कि "ये दोनों एषणाएँ ही हैं।"

सारे आरम्भ फलके ही लिये होते हैं,अतः अर्थतः प्राप्त लोकैषणाका वर्णन कर ही दिया गया। एतावान् वै—इतना ही काम है, इस प्रकार उसीका निश्रय किया जाता है। भोजनेऽभिहिते तृप्तिर्ने हि पृथग-तदर्थत्वाद्भोजनस्य । भिधेया. ते एते एषणे साध्यसाधनलचणे कामः, येन प्रयुक्तोऽविद्वानवश एव कोशकारवदातमानं वेष्टयति-कर्ममार्ग एवात्मानं प्रणिद्धद्वहि-र्मुखीभृतो न स्वं लोकं प्रतिजा-नाति। तथा च तैत्तिरीयके-''अिनमुग्धो हैव धूमतान्तः स्वं लोकं न प्रतिजानाति" इति । पुनरेताव स्वमवधायते कामानाम् ? अनन्तत्वात् । अनन्ता हि कामाः, इत्येतदाशङ्कच हेतु-माह-यसमाद् न इच्छन् च न-इच्छन्नपि, अतोऽस्मात्फलसाधन-लक्तणाद् भूयोऽधिकतरं विन्देन लभेत। न हि लोके फलसाधनव्यतिरिक्तं दृष्ट्रमदृष्टं लब्धव्यमस्ति । लब्धच्य-

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ भोजनका वर्णन कर दिये जानेपर तज्जनित तृप्तिका अलग करनेकी आवश्यकता नहीं होती. क्योंकि भोजन तो उसीके लिये होता है। वे ये साध्य-साधनरूपा एषणाएँ काम हैं, जिस (काम) से प्रेरित हुआ अज्ञानी पुरुष रेशमके कीड़ेके समान अपनेको विवश होकर लपेट लेता है तथा अपनेको कर्ममार्गमें ही अटकाये रखकर बहिमुं ख हो आत्मलोकको नहीं जान पाता। ऐसा ही तैत्तिरीयकमें भी कहा है-"जो पुरुष अग्निसम्बन्धी कर्मोंमें मुग्ध है, उसकी चरमगति धूममागं ही है, वह आत्मलोकको नहीं जान पाता'' इत्यादि ।

किंतू कामनाओं की एतावता ( इतनापन ) कैसे निश्चय की जाती है, क्योंकि वे तो अनन्त हैं। काम-नाओंका तो कोई अन्त नहीं है--ऐसी आशङ्का करके श्रुति उसका कारण बतलाती है; क्यों कि इच्छा करनेपर भी पुरुष इस फल और साधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। लोकमें फल और साधनसे व्यतिरिक्त कोई भी दृष्ट या अदृष्ट प्राप्तव्यपदार्थं नहीं है। कामना तो किसी प्राप्तव्य विषयके लिये ही

विषयो हि कामः, तस्य चैतद्वय-तिरेकेणाभावात् युक्तं वक्तुम् 'एतावान्वे कामः' इति । एतदुक्तं भवति—दृष्टार्थम-दृष्टार्थे वा साध्यसाधनलज्ञणम् स्राविद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेष-णाद्वयं कामः, स्रातोऽस्माद्विदुषा

च्युत्थातच्यमिति ।

यस्मादेवमविद्वानात्मा कामी पूर्वं कामयामास, तथा पूर्वतरोऽपि, एषा लोकस्थितिः प्रजापतेश्रैव-मेप सर्ग ज्ञासीत्। सोऽविभेद-कामप्रयुक्त विद्यया, ततः एकाक्यरममाणोऽरत्युपघाताय स्त्रियमैच्छत् , तां समभवत् , ततः सर्गोऽयमासीदिति ह्युक्तम् तस्मात्तत्सृष्टौ एतल्लेतिस्मन्नपि काल एकाकी सन्त्राग्दारक्रियातः कामयते - जाया मे स्यात्, अथ प्रजायेय अथ वित्तं में स्यात्, अथ कर्म कुर्वीय-इत्युक्तार्थं वास्यम्।

होती है और वह इसके सिवा है नहीं; इसलिये यह कहना उचित ही है कि 'बंस इतना ही काम है।'

यहाँ कहना यह है कि दृष्ट अथवा अदृष्ट फलवाला साध्य-साधनरूप तथा अज्ञानी पुरुषके अधिकारका विषयभूत जो एषणादृय है, वही काम है, अतः विद्वान्को इससे ऊपर उठना चाहिये।

क्योंकि वह अविद्वान् कामी आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता था, अतः उससे पूर्वंतरने भी ऐसे ही कामना की होगी, क्योंकि यह लोकस्थिति है; और प्रजापित-का यह सर्ग भी इसी प्रकार हुआ है। पहले अज्ञानवश उसे भय हुआ, फिर कामसे प्रेरित होकर अकेले रति न करनेके कारण उस अरति-की निवृत्तिके लिये उसने स्त्रीकी इच्छा की, उससे वह संयुक्त हुआ और फिर यह सृष्टि हुई-इस प्रकार पहले कहा जा चुका है। इसलिये इस समय भी उसकी सृष्टिमें स्त्री-परिग्रहसे पूर्व एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो और फिर मैं कर्म करूँ-इस प्रकार यह पूर्वोक्त अर्थ-वाला वाक्य है।

स एवं कामयमानः सम्पाद-यंश्र जायादीन्यावत्स एतेषां यथोक्तानां जायादीनामेकैकमपि न प्राप्नोति, अकुत्स्नोऽसम्पूर्णी-ऽहमित्येवं तावदात्मानं मन्यते। पारिशेष्यात्समस्तानेवैतान्सम्पाद-यति यदा, तदा तस्य छत्स्नता । यदा तु न शक्नोति कृतस्नतां सम्पाद्यितुं तदा अस्य कृतस्न-त्वसम्पादनायाह--तस्यो तस्या-कृत्स्नत्वाभिमानिनः क्रत्सनता इयम् एवं भवति कथम् ? कार्यकरणसङ्घातः प्रविभज्यते; तत्र मनोऽनुवृत्ति हि इतरत्सव कार्यकरणजातिमिति मनः प्रधा-नत्वादात्मेवात्मा।यथा जायादीनां

कुटुम्बपतिरात्मेव तद्नुकारित्वा-

ञायादिचतुष्टयस्यः एवमिहापि

मन आत्मां परिकल्पते क्रत्स्नतायै।

इस प्रकार कामना करके श्वी आदिका सम्पादन करनेवाला यह पुरुष जबतक इन पूर्वोक्त श्वी आदि-मेंसे एकको भी प्राप्त नहीं कर लेता तबतक यह अपनेको 'मैं असम्पूर्ण हूँ' ऐसा मानता है। फलतः जब यह इन सभीका सम्पादन कर लेता है, तभी उसकी पूर्णता होती है।

किंतु जब यह उस पूर्णताका सम्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता, उस समय उसके पूर्णत्वके सम्पादन-के लिये श्रुति इस प्रकार कहती है—उस अपूर्णताके अभिमानीकी यह पूर्णता इस प्रकार होती है। किस प्रकार ?—[उसके] इस देहे-न्द्रियसंघातका विभाग किया जाता है, उसमें अन्य सारा कार्यकरण-समुदाय मनका अनुसरण करने-वाला है, इसलिये प्रधान होनेके कारण उसमें मन ही आत्माके समान आत्मा है। जिस परिवारका स्वामी स्त्री आदिका आत्मा होता है, क्योंकि [स्त्री, पुत्र, धन और कर्म-ये ] चारों उसका अनुसरण करनेवाले होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी पूर्णताके लिये मन आत्मा है-ऐसी कल्पना की गयी

तथा वाग्जाया, मनोऽनुवृत्तित्व-सामान्याद्वाचः। वागिति शब्द-श्रोदनादिलक्षणः, मनसा श्रोत्र-द्वारेण गृह्यतेऽवधार्यते प्रयुज्यते च, इति मनसो जायेव बाक् । ताभ्यां च वाङमनसाभ्यां जाया-पतिस्थानीयाभ्यां प्रस्यते प्राणः कर्मार्थम् ,इति प्राणः प्रजेव । तत्र प्राणचेष्टादिलचणं कर्म चक्षुईष्ट-वित्तसाध्यं भवतीति चक्षुर्पानुषं वित्तम् । तद् द्विविधं वित्तं मानुषमितरचः अतो विश्विनष्टीतर-वित्तनिवृत्त्यर्थं मानुपिति । गवादि हि मनुष्यसम्बन्धि वित्तं चक्षुर्ग्राह्यं कर्मसाधनम्; तस्मात्त-त्स्थानीयम्, तेन सम्बन्धा-चक्षुर्मानुपं वित्तम्; चक्षुषा हि यस्मात्तन्यातुपं वित्तं विन्द्ते गवाद्यपत्तभत इत्यर्थः ।

AL DESERVACIONES DE RESERVIA

कि पुनरितरद्वित्तम् ? श्रोत्रं दैवं देवविषयत्वाद्विज्ञानस्य । विज्ञानं

दैवं वित्तम्; तदिह श्रोत्रसेव

तथा वाणी स्त्री है; क्योंकि मन-का अनुवर्तन करना यह स्त्रीके साथ वाणीकी समानता है। 'वाक' यह विधि-निषेधरूप शब्द है, यह श्रोत्रे-न्द्रियद्वारा मनसे गृहीत, निश्चित और प्रयुक्त होता है, इसलिये वाक् मनकी स्त्रीके समान है। उन पति-पत्नीस्थानीय मन और वाणीसे कर्म-सम्पादनके लिये प्राणका जन्म होता है, इसलिये प्राण उनका संतानके समान है। तहाँ प्राणचेष्टादिरूप कर्म नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे साध्य है, इसलिये नेत्र मानुष वित्त है। वित्त दो प्रकारका होता है— मानुष और अमानुष; अतः अमानुष वित्तको निवृत्तिके लिये 'मानुषम्' यह विशेषण दिया गया है। गौ आदि मनुष्यसम्बन्धी वित्त नेत्रग्राह्य और कर्मका साधन है, इसलिये वह मानुष वित्तस्थानीय है। उससे सम्बन्ध रखनेके कारण नेत्र मानूष वित्त है, क्योंकि नेत्रसे ही पुरुष मानूष वित्तको यानी गौ आदिको देखता है।

तो फिर दूसरा (अमानुष) वित्त क्या है ? 'श्रोत्र' यह दैव वित्त है, क्योंकि विज्ञान देवविषयक होता है। विज्ञान दैव वित्त है,यहाँ उस (विज्ञान) की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही वह सम्पत्तिविषयम् । कस्मात् ? श्रोत्रेण हि यस्मात्तद्दैवं वित्तं विज्ञानं शृणोतिः अतः श्रोत्रा-धीनत्वाद्विज्ञानस्य श्रोत्रमेव तदिति । कि पुनरेतैरात्मादिवित्तान्तै-रिह निर्वत्यं कर्म ? इत्युच्यते-<mark>त्रात्मैव---श्रात्मेति शरीरप्रच्यते ।</mark> कथं पुनरात्मा कर्मस्थानीयः शत्रास्य कर्महेतुत्वात् । कथं कर्महेतुत्वम् ? आत्मना हि शरीरेण यतः कर्म करोति।तस्याकुत्स्नत्वाभिमानिन

एवं कुत्स्नता सम्पन्ना-यथा वाह्या जायादिलचणा एवम् । तस्मात्स एष पाङ्कः पश्चभिनि-र्वृत्तः पाङ्को यज्ञो दर्शनमात्र-निर्वृत्तोऽकर्मिणोऽपि ।

कथं पुनरस्य पश्चत्वसम्पत्ति-

(दैव वित्त ) है। क्यों ? क्यों कि पूरुष श्रोत्रसे ही उस दैव विस विज्ञानको सुनता है; अतः विज्ञान श्रोत्रके अधीन होनेके कारण श्रोत्र ही वह (दैव वित्त ) है।

THE DE DE DE DE DE DE DE DE

किंतु इन आत्मासे लेकर वित्त-पर्यन्त पदार्थींसे निष्पन्न होनेवाला यहाँ कौन-सा कर्म है ? सो बतलाया जाता है-आत्मा ही [ इसका कर्म है ]। 'आत्मा' शब्दसे यहाँ शरीर-का कथन होता है। किंतु यह आत्मा कर्मस्थानीय कैसे है ? क्योंकि यह कर्मका हेतु है। यह कर्मका हेतु किस प्रकार है ? क्योंकि इस आत्मा यानी शरीरसे ही जीव कर्म करता है। किस प्रकार जायादिरूपा बाह्य अपूर्णता है, उसो प्रकार उस शरीरकी अपूर्णताका अभिमान करनेवालेकी .इस प्रकार (यानी ऐसा जाननेसे ) पूर्णता निष्पन्त हो जाती है। इसलिये वह यह (आत्म-दर्शन) पाङ्क्त है; पाङ्क्त यानी पाँचके द्वारा निष्यन्नं हुआ यज्ञ है। अर्थात् कर्म न करनेवालेके द्वारा भी यह केवल दृष्टिमात्रसे निष्पन्न होता है।

किंतु पञ्चत्वके सम्पादनमात्रसे इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है ? सां मात्रेण यज्ञत्वम् १उच्यते — यस्मा- बतलाया जाता है; क्योंकि बाह्ययज्ञ द्बाह्योऽपि यज्ञः पशुपुरुपसाध्यः, स च पशुः पुरुषश्च पाङ्क एव यथोक्तमनत्रादिपश्चत्वयोगात् । तदाह—पाङ्कः पशुगवादिः, पाङ्कःपुरुषः-पशुत्वेऽप्यधिकृत-विशेषः पुरुषस्येति त्वेनास्य पृथक्पुरुषग्रहणम् । कि बहुना ? पाङ्क्तमिदं सर्वं कर्मसाधनं फलं च, यदिदं किञ्च यतिकञ्चिदिदं सर्वम् । एवं पाङ्क्तं यज्ञमात्मानं यः सम्पादयति स तदिदं सवं जगदात्मत्वेनाप्नोति एवं वेद ॥ १७॥

भी पुरुष और पशुसे साध्य है और वह पुरुष एवं पशु भी उपर्युक्त मन आदि पञ्चत्वके सम्बन्धसे पाङ्क ही हैं। यही बात श्रुति कहती है-पशु यानी गौ आदि पाङ्क्त हैं, पुरुष पाङ्क्त है। पुरुष भी यद्यपि पशु ही है, तथापि अधिकारी होनेसे इसकी विशेषता है; इसलिये इसे अलग ग्रहण किया है। अधिक क्या ? यह कर्मका साधन और फल सभी पाङ्क है। तथा यह जो कुछ भी है सभी पाङ्क्त है । इस प्रकार जो अपनेको पाङ्क्तयज्ञरूपसे भावना करता है, अथवा जो इस प्रकार जानता है, वह इस सम्पूर्ण जगत्को आत्मस्व-रूपसे प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थ-सृष्टचादिसर्वात्मताब्राह्मराम् ॥ ४ ॥

## पन्नम ब्राह्मण

सप्तान्नसृष्टि, उसका विभाग ग्रौर व्याख्या यत्सप्तानानि मेधया। अविद्या प्रस्तुता,तत्राविद्वानन्यां उपक्रमः

'यत्सप्तान्नानि मेधया' इत्यादि मन्त्रसे पञ्चम बाह्मणका आरम्भ होता है। यहाँ अविद्याका प्रकरण है। देवतामुपास्ते 'अन्यो- तहाँ अविद्वान् 'यह ( देवता ) अन्य

१. यानी साघ्य और सायनरूप पाङ्क्तको जानकर उसे आत्मस्वरूपसे अनुसंधान करता है।

ऽसावन्योऽहमस्मि' इति। स वर्णाश्रमाभिमानः कर्मकर्तव्यतया
नियतो जुहोत्यादिकमीभः कामप्रयुक्तो देवादीनामुपकुर्वन्सर्वेषां
भ्तानां लोक इत्युक्तम्। यथा च
स्वकमीभरेकैकेन सर्वेभूतरसौ
लोको मोज्यत्वेन सृष्टः, एवमसाविष जुहोत्यादिपाङ्क्तकमीभः
सर्वाणि भ्तानि सर्वं च जग-

दात्मभोज्यत्वेनासृजत्।

एवमेकैकः स्वकर्मविद्यानुरूप्येण सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यं च, सर्वस्य सर्वः कर्ता कार्यं चेत्पर्थः। एतदेव च विद्याप्रकरणे मधु-विद्यायां वक्ष्यामः— 'सर्वं सर्वस्य कार्यं मधु' इत्यात्मैकत्वविज्ञाना-र्थम् ।

यदसौ जुहोतीत्यादिना पाङ्क्तेन काम्येन कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन जगदसृजत विज्ञानेन च, तज्जग-

है और मैं अन्य हूँ' इस भावनासे अन्य देवताकी उपासना करता है। वह वर्णाश्रमका अभिमान रखने-वाला पुरुष कर्मकी कर्तव्यतासे नियन्त्रित होकर कामनासे प्रेरित हो होम-यागादि कर्मोंद्वारा देवता आदिका उपकार करनेके कारण समस्त भूतोंका लोक (भोग्य) है-ऐसा पहले कहा गया। जिस प्रकार एक-एक करके सभी प्राणियोंने अपने कर्मोंद्वारा उस लोकको भोज्य-रूपसे उत्पन्न किया है, उसी प्रकार उस ( कर्माधिकारी ) ने भी याग-होमादि पाङ्क्तकर्मोद्वारा सम्पूर्ण भूतोंको तथा सारे संसारको अपने भोग्यरूपसे रचा।

इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार सारे जगत्का भोक्ता और भोग्य है, तात्पर्य यह है कि सभी सबके कर्ता और कार्य हैं। ज्ञानके प्रकरणमें आत्मैकत्वके ज्ञानके लिये यही बात हम मधुविद्याके प्रसंगमें कहेंगे कि 'सभी सबके कार्य यानी मधु हैं।'

उस कर्ताने जो होम-यागादि पाङ्क्त और काम्यकर्मसे तथा अपने विज्ञानके द्वारा अपने भोज्यरूपसे इस जगत्की रचना की, वह सारा जगत् कार्य- त्सर्वे सप्तथा प्रविभन्यमानं कार्य-कारणत्वेन सप्तान्नान्युच्यन्ते, भोज्यत्वात् ; तेनासौ पिता तेषा-मन्नानाम् । एतेषामन्नानां सवि-नियोगानां सूत्रभृताः सङ्क्षेपतः प्रकाशकत्वादिमे मन्त्राः।

कारणरूपसे सात प्रकारसे विभक्त किया जानेपर भोज्य होनेके कारण सप्तान्न कहा जाता है; इसलिये वह उन अन्नोंका पिता है। विनि-योगके सहित इन अन्नोंके संक्षेपत: प्रकाशक होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्रभूत हैं।

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एक-मस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्। त्रीग्यात्मने उकुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत् । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच्च न। कस्मात्तानि न श्रीयन्तेऽयमानानि सर्वदा। यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमित प्रतीकेन। स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति इलोकाः ॥ १ ॥

पिता (प्रजापित ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंकी रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण है [ अर्थात् वह सभी प्राणियोंका भोग्य है ]; दो अन्न उसने देवताओंको बाँट दिये; तीन अपने लिये रखे, एक पशुओंको दिया। उस (पशुओंको दिये हुए अन्त ) में, जो प्राणनिक्रया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस [ अन्नके ] अक्षय-भावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृतका उपजीवी होता है, इस विषयमें ये क्लोक ( मन्त्र ) हैं ॥ १ ॥

यत्सप्तान्नानि, यद् अजनय-

'यत्सप्तान्नानि' इसमें 'यत्' शब्द 'यद् अजनयत्' इस प्रकार [ 'अजन-यत्' क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण]

क्रियाविशेषणम् ; मेधया

क्रियाविशेषण है। मेधा-प्रज्ञा (बुद्धि)

१. दितीय मन्त्र इसीकी व्याख्या करता है।

प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कर्मणाः ज्ञानकर्मणी एव हि सेधातपः-शब्दवाच्ये. तयोः प्रकृतत्वातः नेतरे मेधातपसी, अप्रकरणातः पाङ्कं हिक्में जायादिसाधनम्; 'य एवं वेद' इति चानन्तरमेव ज्ञानं प्रकृतम् : तस्मान्न प्रसिद्धयो मेंधातपसोराशङ्का कार्याः अतो यानि सप्तान्नानि जानकम्भयां जनितवान्पिता तानि प्रकाशयि-ष्याम इति वाक्यशेषः ॥ १ ॥ तत्र मन्त्राणामर्थस्तिरोहितत्वा-त्प्रायेण दुविं जेयो भवतीति तद्रर्थ-च्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रवतेते-

अर्थात् विज्ञानसे तथा 'तप' यानी कर्मसे: मेधा और तप शब्दोंके वाच्य ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि इन्हींका प्रकरण है, इनसे भिन्न मेघा (धारणा-शक्ति) और कुच्छ-चान्द्रायणादि तप इनके वाच्य नहीं हैं; क्योंकि यहाँ उनका प्रसङ्ग नहीं है; यहाँ तो स्त्री आदि जिसके साधन हैं. उस पाङक्तकर्मका और इसके अनन्तर ही 'र्य एवं वेद' इस वाक्यसे ज्ञानका प्रसङ्ग है: इसलिये इन शब्दोंसे प्रसिद्ध मेधा और तप-की आशङ्का नहीं करनी चाहिये; अत: पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंको उत्पन्न किया. उन्हें हम प्रकाशित करेंगे। इस वाक्यमें 'तानि प्रकाशयिष्यामः' ( उन्हें हम प्रकाशित करेंगे ) यह अंश वाक्यशेष है ॥ १ ॥

बहाँ (मन्त्रबाह्मणात्मक वेदमें) मन्त्रोंका अर्थ गृढ़ होनेके कारण प्राय: दुर्बोध होता है, अत: उसके अर्थकी व्याख्या करनेके लिये बाह्मण प्रवृत्त होता है—

१. जो इस प्रकार जानता है।

२. अर्थात् मूल मन्त्रमें इनका वाचक शब्द न होनेपर भी वाक्यको स्पष्ट तथा पूर्ण करनेके लिये वाक्यके शेष (अन्त) में इसे जोड़ लेना चाहिये। इसी प्रकार अन्यत्र भी वाक्यशेषका तात्पर्य समझना चाहिये।

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयित्पतेति मेधया हि तपसाजनयिता। एकमस्य साधारणमितीद्मेवास्य तत्साधारणमञ्जं यदिद्ययते । स य एतद्पास्ते न स पाप्सनो व्यावर्तते मिश्र इहोतत्। हे देवानभाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्माहेवेभ्यो जुह्नति च प्र च जुह्नत्यथो आहुर्द्शपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात् । पशुभ्य एकं प्रायच्छिद्ति तत्पयः। पयो ह्यवायो मनुष्याश्च परावश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वै-वाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधापयन्त्यथ वत्सं जात-माहुरतृणाद् इति। तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि हीद् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न। तचादिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्रद्प पुनर्भ त्युं जयतीति न तथा विद्याद्यहरेव जुहोति तदहः पुनम् त्यु-मपजयत्येवं विद्वान्सर्व १ हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति। कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीद्मन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वैतामिक्षितिं वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीद्मन्नं धिया धिया जनयते कर्मभिर्यद्वैतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह सोऽन्नमित प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्। स देवानपि-गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रश्र्सा ॥ २ ॥

'यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता' इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही अन्नोंकी उत्पत्ति की। उसका एक अन्न साधारण है अर्थात् यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है। जो इसकी उपासना करता है, वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिलित रूप ) है। दो अन्न उसने देवताओंको बाँटे-चे हुत और प्रहुत हैं इसलिये गृहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन और बलि-हरण करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो अन्न दर्श और पूर्णमास हैं; इसलिये काम्य इष्टियोंके यजनमें प्रवृत्त न हो । एक अन्न पशुओंको दिया, वह दुग्ध है। मनुष्य और पशु पहले दुग्धके ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए बालकको पहले घृत चटाते हैं या स्तनपान कराते हैं; तथा उत्पन्न हुए बछड़ेको भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) कहते हैं। जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सब इस (पश्चन्न) में ही प्रतिष्ठित हैं। अर्थात् जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते, वे सब दुग्धमें ही प्रतिष्ठित हैं। अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुग्धसे हवन करनेवाला पुरुष अप-मृत्युको जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समभना चाहिये; क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन अपमृत्युको जीत लेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ]। इस प्रकार जाननेवाला (उपासना करनेवाला) पुरुष देवताओं को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है। किंतु सर्वदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः-पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता है। जो भी इस अक्षयभावको जानता है अर्थात् पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्तको ज्ञान और कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता—[ऐसा जो जानता है] वह प्रतीकके द्वारा—मुख प्रतीक है अर्थात् मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओंको प्राप्त होता है और अमृतका उपजीवी होता है। यह (फल-श्रुति ) प्रशंसा है ॥ २ ॥

तत्र 'यत्सप्तान्नानि मेधया तप-साजनयत्पिता' इत्यस्य कोऽर्थ उच्यते १ इति हि शब्देनैव व्याचष्टे उपर्युक्त 'यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिता' इत्यादि प्रथम मन्त्रका क्या अर्थ बताया जाता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें यह द्वितीब प्रसिद्धार्थावद्योतकेन । प्रसिद्धो ह्यस्य मन्त्रस्यार्थे इत्यर्थः। यद्जन-यदिति चानुवादस्वरूपेण मन्त्रेण प्रसिद्धार्थतैव प्रकाशिता । अतो त्रह्मणमविशङ्कयैवाह—'मेधया हि तपसाजनयत्पिता' इति । ननु कथं प्रसिद्धतास्यार्थस्य ? इत्युच्यते--जायादिकर्मान्तानां लोकफलसाधनानां पितृत्वं तावत्-प्रत्यत्तमेव, श्रमिहितं च 'जाया मे स्यात्' इत्यादिना । तत्र च दैवं वित्तं विद्या कर्म पुत्रश्च फलध्रतानां लोकानां साधनं स्रष्टृत्वं प्रतीत्य-मिहितम्, वश्यमाणं च प्रसिद्ध-मेव; तस्माद्युक्तं वक्तुं मेधये-त्यादि । एषणा हि फलविषया प्रसि-द्वैव च लोके। एषणा च जाया-

मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थके द्योतक 'हि' शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मन्त्रका अर्थ प्रसिद्ध ही है। 'यदजनयत्' (जो उत्पन्त किया) इस अनुवादस्वरूप मन्त्रसे भी इसकी प्रसिद्धार्थता ही प्रकाशित होती है। अतः ब्राह्मण निःशङ्कभावसे ही कहता है—'पिताने विज्ञान और कर्मसे ही उत्पन्न किया।'

इस अर्थकी प्रसिद्धार्थता कैसे है ? सो बतलायी जाती है—स्त्रीसे लेकर कर्मपर्यन्त लोक, फल और साधनोंका पिन्नत्व तो प्रत्यक्ष ही है, यह बात 'मेरे स्त्री हो' इत्यादि वाक्यसे कही ही गयी है। पूर्वप्रन्थमें यह बतलाया गया है कि दैव वित्त, ज्ञान, कर्म और पुत्र अपने फलभूत लोकोंके स्रष्टृत्वमें साधन हैं; तथा आगे' जो कहा जायगा वह भी प्रसिद्ध ही है। अतः 'मेधया' इत्यादि कथन उचित ही है।

एषणा हि फलविषया प्रसि-होती है-यह बात भी लोकमें प्रसिद्ध हो है। 'एतावान्वै कामः' इस वाक्य-से यह बतलाया गया है कि स्त्री आदि ही एषणा है। ब्रह्मविद्याका नेन । ब्रह्मविद्याविषये च सर्वे-कत्वात्कामानुपपत्तेः। एतेनाशास्त्रीयप्रज्ञातपोभ्यां स्वाभाविकाभ्यां जगत्स्रष्ट्रत्व-मक्तमेव भवतिः स्थावरान्तस्य चानिष्टफलस्य कर्मविज्ञाननिमित्त-त्वात । विवक्तितस्त शास्त्रीय एव साध्यसाधनभावी ब्रह्मविद्या-विधित्सया तद्वैशायस्य विवक्ति-तत्वात् । सर्वो ह्ययं व्यक्ताव्यक्त-संसारोऽशुद्धोऽनित्यः लचणः साध्यसाधनरूपो दःखोऽविद्या-

जो विषय है, उसमें तो सबकी एकता हो जानेके कारण कामनाका होना सम्भव ही नहीं है।<sup>१</sup>

इसर उपर्युक्त कथनसे यानी अविद्याजनित काम ही संसार-बन्धनका कारण है-ऐसा दिख-लाये जानेसे अशास्त्रीय एवं स्वा-भाविक जान-कर्मांके द्वारा संसारकी सृष्टि होती है-यह भी प्रतिपादित ही हो जाता है; क्योंकि स्थावर-पर्यन्त सारा अनिष्ट फल कर्म और विज्ञानसे ही होनेवाला है। किंतु यहाँ शास्त्रीय साध्य-साधनभाव ही बताना इष्ट है, क्योंकि ब्रह्म-विद्याका विधान करनेकी इच्छासे उस (साध्य-साधन) में वैराग्य बतलाना आवश्यक है। यह व्यक्त और अव्यक्तरूप सारा ही संसार अशुद्ध, अनित्य, साध्य-साधनरूप, दु:खमय और

१. यहाँ यह शङ्का होती है कि जिस प्रकार जाया आदि विषयक कामना संसारवन्धनमें डालनेवाली है, उसी प्रकार मोक्षविषयक कामना भी हो सकती है; क्योंकि कामनामात्र वन्धनकी हेतु है, इसके उत्तरमें कहते हैं—व्रह्मविद्याके विषयमें कामना नहीं होती। कामना रागके कारण होती है और राग अन्यमें होता है। ब्रह्मविद्याके विषयभूत मोक्षमें द्वैतका सर्वथा अभाव है; अतः कामना नहीं होती।

२. यदि कोई कहै, 'जाया मे स्यात्' इत्यादि शास्त्रवचनोंके द्वारा जायादि-विषयक कामनाका उल्लेख होनंसे वह शास्त्रीय है; अतः शास्त्रीय कामना संसारो-त्पत्तिमें हेतु हो, किंतु अशास्त्रीय कर्म आदि क्योंकर कारण हो सकते हैं ? तो इसके उत्तरमें कहते हैं—इस उपर्युक्त कथनसे इत्यादि।

विषय इत्येतस्माद्विरक्तस्य ब्रह्मविद्या आरब्धव्येति ।
तत्रात्रानां विभागेन विनियोग
उच्यते—'एकमस्य

साधारणानविवेचनम् साधारणम्' इति
मन्त्रपद्म्, तस्य व्याख्यानम्
'इदमेवास्य तत्साधारणमन्त्रम्'
इत्युक्तम् । अस्य भोक्तृसमुदायस्य, किं तत् १ यदिदमद्यते
भुज्यते सर्वैः प्राणिभिरहन्यहिन, तत्साधारणं सर्वभोक्त्रर्थमकल्पयित्पता सृष्ट्वान्नम् ।

स य एतत्साधारणं सर्वप्राणभृत्स्थितिकरं भुज्यमानमन्नपुपास्ते तत्परो भवतीत्यर्थः—
उपायनं हि नाम तात्पर्यं हृष्टं
लोके 'गुरुमुपास्ते' 'राजानमुपास्ते' इत्यादौ—तस्माच्छरीरस्थित्यर्थान्नोपभोगप्रधानो नाहष्टार्थकर्मप्रधान इत्यर्थः; स एवंभृतो न पाप्मनोऽधर्माद्वयाव-

अविद्याका विषय है, अतः इससे विरक्त हुए पुरुषके लिये ही ब्रह्म-विद्याका आरम्भ करना उचित है।

तहाँ अन्तोंका विभागपूर्वक विनियोग बतलाया जाता है। 'एकमस्य साधारणम्' यह मन्त्रका पद है, उसका 'इदमेवास्य तत्साधारणमन्तम्' यह व्याख्यान कहा गया है। 'अस्य' अर्थात् इस भोकृ समुदायका, वह साधारण अन्त है, वह कीन-सा? यह जो प्रतिदिन समस्त प्राणियोंद्वारा अदन — भोजन किया जाता अर्थात् खाया जाता है। भाव यह कि पिताने अन्तकी रचना करके, उसे समस्त भोकाओं- के लिये साधारण अन्त नियत कर दिया।

वह जो समस्त प्राणियोंका
भरण-पोषण और स्थिति करनेवाले
एवं उनसे भोगे जाते हुए इस
साधारण अन्तकी उपासना करता
है, अर्थात् तत्पर होता है—लोकमें
'गुरुकी उपासना करता है,' 'राजाकी उपासना करता है' इत्यादि
प्रसङ्गोंमें तत्परता ही उपासनारूपसे देखी गयी है—अतः जो प्रधानतया शरीरकी स्थिति करनेवाले
अन्तका ही उपभोग करनेवाला है,
अर्थात् अदृष्टोत्पादककर्मप्रधान नहीं
है, वह इस प्रकारका पुरुष पाप
यानी अधर्मसे नहीं बचता अर्थात्

तिते—न विमुच्यत इत्येतत्। ।
तथा च मन्त्रवर्णः—''मोधमन्नंविन्दते'' इत्यादिः । स्मृतिरिपि—
''नात्मार्थं पाचयेदन्नम्'' ''अप्रदायैभ्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एव सः''
(गीता ३। २२) ''अन्नादे भ्रूणहा
माष्टिं'' (मनु० ८। ३१७)
इत्यादिः ।

कस्मात्पुनः पाष्मनो न न्यावर्तते ? मिश्रं ह्येतत्सर्वेपां हि स्वं
तदप्रविभक्तं यत्प्राणिभिर्श्रुन्यते ।
सर्वभोज्यत्वादेव यो मुखे प्रज्ञिप्यमाणोऽपि ग्रासः परस्य पीडाकरो दश्यते, 'ममेदं स्यात्' इति
हि सर्वेषां तत्राशा प्रतिबद्धा ।
तस्मान्न परमपीडियित्वा ग्रसितुमपि शक्यते । ''दुष्कृतं हि
मनुष्याणाम्'' इत्यादिस्मरणाच ।

उससे उसका छुटकारा नहीं होता। ऐसा ही "वह व्यर्थ अन्नका भोग करता है" इत्यादि मन्त्रवर्ण कहता है। तथा "अपने लिये अन्नपाक न करे", "जो इन्हें बिना दिये भोजन करता है वह चोर ही है" "अपना अन्न खानेवालेको गर्भकी हत्या करनेवाला पापी [अपना पाप देकर] उसका मार्जन करता है" इत्यादि स्मृतिवाक्य भी ऐसा ही कहते हैं।

A SE SE SE SE SE SE SE SE

वह पापसे मुक्त क्यों नहीं होता ? क्योंकि जो प्राणियोंद्वारा बिना बाँटे खाया जाता है, वह अन्न मिश्र यानी सभीका स्व—धन है। सबका भोज्य होनेके कारण ही उस अन्नका मुखमें दिया जानेवाला ग्रास भी दूसरेको पीडा देनेवाला देखा जाता है, क्योंकि उसपर 'यह मेरा हो' इस प्रकार सभीकी आशा बँधी रहती है। अतः दूसरोंको कष्ट दिये बिना उसे खाया भी नहीं जा सकता; जैसा कि "दुष्कृतं हि मनुष्याणाम्" इत्यादि स्मृति' भी कहती है।

दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठते । यो हि यस्यान्नमण्नाति स तस्याग्नाति किल्बिषम् ॥

अर्थात् मनुष्योंका पाप उनके अन्नके आश्रित रहता है। अतः जो जिसका अन्न खाता है, वह मानो उसका पाप खाता है।

१. यह स्मृतिवाक्य इस प्रकार है-

वैश्वदेवाख्यमन्नं गहिणा यदहन्यहनि निरूप्यत इति केचित्, तन्न, सर्वभोक्त्रसाधारण-त्वं वैश्वदेव।ख्यस्यानस्य न सर्व-प्राणभृद्भुज्यमानान्त्रवत्प्रत्यत्तम् , नापि 'यदिदमद्यते' इति तद्विषयं वचनमनुकूलम् । सर्वप्राणभृद्ध-ज्यमानान्नान्तःपातित्वाच वैश्व-देवारुयस्य युक्तं श्वचाण्डाला-द्याद्यस्यान्नस्य ग्रहणम्,वैश्वदेवन्यः तिरेकेणापि श्वचाण्डालाद्याद्यान-द्र्ञनात् ,तत्र युक्तम् ,'यदिदमद्यते' इति वचनम्। यदि हि तन्न गृह्येत,साधारणशब्देन पित्रासृष्ट-त्वाविनियुक्तत्वे तस्य प्रसज्येया-

किन्हीं-किन्हीं (भर्नु प्रपञ्च आदि) का कथन है कि गृहस्थद्वारा नित्य-प्रति जो वैश्वदेवनामक अन्न निकाला जाता है, वही साधारण अन्न है। यह मत ठीक नहीं, क्योंकि समस्त प्राणियोंद्वारा खाये जानेवाले अन्त-के समान वैश्वदेवसंज्ञक अन्तका समस्त भोक्ताओं के लिये साधारण होना प्रत्यक्ष नहीं है और न उसके विषयमें 'यदिदमद्यते' (जो यह खाया जाता है) यह वचन ही अनुकूल है। इसके सिवा वैश्वदेव-संज्ञक अन्न तो समस्त प्राणियोद्धारा खाये जानेवाले अन्तके अन्तर्गत ही है, अतः वहाँ कुत्ते और चाण्डा-लादिद्वारा खाये जानेवाले अन्नको ही ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वैश्वदेवसे अतिरिक्त भी कुत्ते और चाण्डालादिके खानेयोग्य अन्न देखा जाता है, अतः वहाँ 'जो यह अन्न खाया जाता है' यह वचन उचित होगा और यदि साधारण-शब्दसे उस अन्नको ग्रहण नहीं किया जायगा तो 'पिताने उसकी सृष्टि नहीं की और उसका विनि-योग भी नहीं किया' ऐसे कथनका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। पर वास्तव- ताम्। इष्यते हि तत्सृष्टत्वं तद्धि-नियुक्तत्वं च सर्वस्यान्नजातस्य। न च वैश्वदेवाख्यं शास्त्रोक्तं कर्म इर्वतः पाप्मनोऽविनिवृत्ति-र्युक्ता, न च तस्य प्रतिषेधोऽस्ति, न च मतस्यबन्धनादिकर्मवत्स्व-भावजुगुप्सितमेतत्, शिष्ट-निर्वरर्भत्वात् , अकरणे च प्रत्यवायश्रवणात् । इतरत्र प्रत्यवायोपपत्तेः ''श्रहमन्नमन्नम-दन्तमा३चि" (तै० उ० ३।१०। ६) इति मन्त्रवर्णात् । 'द्वे देवानभाजयत्' इति मन्त्र-पदम्, ये द्वे अने हे देवान्ने देवानभाज-यत्। के ते द्वे ? इत्युच्यते—हुतं च प्रहुतं च। हुतमित्यग्नौ हव-नम्, प्रहुतं हुत्वा बित्तहरणम्। यस्मार् द्वे एतं अन्ने हुतप्रहुते

में समस्त अन्न उसीने रचे हैं और उसीने उनका विनियोग किया है— यही सिद्धान्त यहाँ इष्ट है।

इसके सिवा वैश्वदेवसंज्ञक शास्त्रोक्त कर्म करनेवाले पुरुषका पापसे निवृत्त न होना युक्तिसङ्गत नहीं है। तथा [ शास्त्रोंमें ] बलि-वैश्वदेवका कहीं भी प्रतिषेध नहीं किया गया है। मछली पकड़ने आदि कर्मीं-के समान यह स्वभावतः निन्दनीय भी नहीं है, क्योंकि यह शिष्ट पुरुषों-द्वारा निष्पन्न होनेवाला है और इसके न करनेपर प्रत्यवाय भी सुना गया है। तथा "मैं अन्त ही [अतिथि आदिको बिना दिये] अन्त भक्षण करनेवालेको भक्षण कर जाता हुँ" इस मन्त्रके अनुसार अन्यत्र (वैश्वदेवान्नसे भिन्न अन्त ' भक्षण करनेमें ) ही प्रत्यवाय होना सम्भव है।

'हे देवान भाजयत्' यह मन्त्रका पद है। पिताने जिन दो अन्तोंको रचकर देवताओंको बाँटा वे दो कौन-से हैं? सो बतलाया जाता है— हुत और प्रहुत। 'हुत' यह अग्निमें हवन कुरना है और 'प्रहुत' हवन करके कैलिहरण करना है। क्योंकि पिताने ये दो अन्त हुत और प्रहुत देवानभाजयित्पता।तस्मादेतहा पि गृहिणः काले देवेभ्यो जुह्निति देवेभ्य इदमन्नमस्माभिदीयमान-मिति मन्वाना जुह्नित, प्रजुह्निति च हुत्वा बलिहरणं च कुर्वत इत्यर्थः।

अयो अप्यन्य आहुई अन्ने वित्रा देवेस्यः प्रत्ते न हुतप्रहुते, कि तहिं ? दर्शपूर्णमासाविति । द्वित्वअवणाविशेषादत्यन्तप्रसिद्ध-त्वाच हुतप्रहुते इति प्रथमः पत्तः। यद्यपि द्वित्वं हुतप्रहुतयोः सम्भ-. वति, तथापि श्रौतयोरेव तु दर्श-पूर्णमासयोदेंवान्नत्वं प्रसिद्धतरम्, मन्त्रप्रकाशितस्वात् । गुणप्रधान-प्राप्ती च प्रधाने प्रथमतरा अव-गतिः, दर्शपूर्णमासयोश्च प्राधा-न्यं हुतप्रहुतापेत्तया। तस्मात्त-योरेव ग्रहणं युक्तम् 'द्वे देवान-भाजयत्' इति ।

देवताओंको दिये थे, इसलिये इस समय भी गृहस्थलोग समयपर देवताओंके लिये होम करते हैं; अर्थात् 'यह अन्त हमारे द्वारा देव-ताओंको दिया जाता है'—ऐसा मानते हुए हवन करते हैं तथां 'प्रजुह्वति च' अर्थात् हवन करके बलिहरण भी करते हैं।

तथा किन्हीं दूसरोंका ऐसा भी कहना है कि पिताके द्वारा देवताओं-को दिये हुए दो अन्न हुत और प्रहुत नहीं हैं; तो कौन-से हैं ? दर्श और पूर्णमास। दिवचन-श्रवणमें समानता होनेसे और अत्यन्त प्रसिद्धः होनेसे हुत और प्रहुत ही वे अन्न हैं-यह तो पहला पक्ष है। यद्यपि हुत और प्रहुतका द्वित्व सम्भव है, तो भी उनकी अपेक्षा श्रुतिप्रति-पादित दर्श और पूर्णमासका ही देवान्न होना अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वे मन्त्रोक्त हैं। इसके सिवा जब गौण और प्रधान अर्थको प्राप्ति हो तो पहले प्रधान अर्थका ही ज्ञान होगा, और हुत-प्रहुतकी अपेक्षा दर्शपूर्णमासको ही प्रधानता है। अतः 'द्वे देवानभाजयत्' इस वाक्यसे उन्हींको ग्रहण करना उचित है [-यह दूसरा पक्ष है]। यस्माइवार्थमेते पित्रा प्रक्छप्ते
दर्शपूर्णमासाख्ये द्रान्ने, तस्मात्तयोर्देवार्थत्वाविघाताय नेष्टियाजुक
इष्टियजनशीलः; इष्टिशब्देन
किल काम्या इष्टयः, शातपथीयं
प्रसिद्धिः; ताच्छील्यप्रत्ययप्रयोगात्काम्येष्टियजनप्रधानो न स्यादित्यर्थः।

पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति— यत्पशुभ्य एकं प्रा-पक्षक्रमेकम्

यच्छत्यिता कि पुनस्तदन्नम् १ तत्पयः । कथं पुनस्वगम्यते पश्चोऽस्यानस्य स्वामिनः १
इत्यत आह—पयो ह्यप्रे प्रथमं
यस्मान्मनुष्याश्च पश्चश्च पयः
एवोपजीवन्तीति । उचितं हि
'तेषां तदन्नम्' अन्यथा कथं
तदेवाग्रे नियमेनोपजीवेगुः १
कथमग्रे तदेवोपजीवन्ति १ इत्यु-

क्योंकि ये दर्श और पूर्णमास-संज्ञक अन्न पिताने देवताओं के लिये बनाये हैं, इसलिये उनकी देवार्थता-का विघात न करनेके लिये इष्टि-याजुक—-इष्टियजनशील नहीं होना चाहिये। 'इष्टि' शब्दसे यहाँ काम्य इष्टियाँ (यज्ञ) समभनी चाहिये, यह शतपथ ब्राह्मणकी प्रसिद्धि है। 'इष्टियाजुकः' इस पदमें 'उकज्' प्रत्यय ताच्छील्य (तत्स्वभावता) अर्थमें प्रयुक्त है, अतः इसका तात्पर्य यही है कि प्रधानतया कामनायुक्त यज्ञोंका यजन नहीं करना चाहिये।

'पशुभ्य एकं प्रायच्छत्' इति—
पिताने पशुओंको जो एक अन्न दिया
था, वह कौन-सा है ? वह दुग्ध है।
किंतु यह कैसे जाना जाता है कि
इस अन्नके स्वामी पशु हैं—ऐसा
प्रश्न होनेपर कहते हैं—क्योंकि
मनुष्य और पशु पहले यानी आरम्भमें दुग्धके आश्रय ही जीवन धारण
करते हैं। अतः 'यह उनका अन्न
है' ऐसा कहना उचित ही है।
नहीं तो वे आरम्भमें नियमसे उसीके
आश्रय जीवन-धारण क्यों करते ?

वे पहले उसीके आश्रय किस प्रकार जीवन घारण करते हैं ? सो

च्यते-मनुष्याश्च पशवश्च यस्मा-त्तेनैवान्नेन वर्तन्तेऽद्यत्वेऽपि,यथा पित्रा श्रादौ विनियोगः कृतस्तथा। तस्मात्कुमारं बालं जातं घृतं वा त्रैवणिका जातकर्मणि जातरूप-संयुक्तं प्रतिलेहयन्ति प्राशयन्ति। स्तनं वानुधापयन्ति पश्चात पाययन्ति । यथासम्भवमन्येषां स्तनसेवाग्रे धापयन्ति मनुष्ये-भ्योऽन्येषां पशूनाम् । अथ वत्सं जातमाहुः 'कियत्प्रमाणो वत्सः?' इत्येवं पृष्टाः सन्तोऽतृणाद इति । नाद्यापि तृणमत्ति, श्रतीय बालः, पयसैवाद्यापि वर्तत इत्यर्थः। यचाग्रे जातकर्मादौ घृतम्रप-जीवन्ति,यच्चेतरे पय एव, तत्स-र्वथापि पय एवोपजीवन्तिः घृत-स्यापि पयोविकारत्वात्पयस्त्वमेव। कस्मात्पुनः सप्तमं सत्पञ्चन्नं चतु-

बतलाया जाता है—पिताने आरम्भ-में जैसा विनियोग किया था, उसी-के अनुसार आज भी मनुष्य और पश्गण उसी अन्तके आश्रय रहते हैं। इसीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन वर्णोंके लोग नवजात कृमारको जातकर्मसंस्कारके समय सुवर्णसंयुक्त (सुवर्णकी शलाकादिसे) घृत चटाते हैं, अथवा स्तनपान कराते हैं, अर्थात् उसके पीछे दुग्ध-पान कराते हैं। तथा जातकर्मके अनिधकारी दूसरे मनुष्योंके उत्पन्न हुए बालकको एवं मनुष्योंसे भिनन पशुओंके बछड़ोंको भी यथासम्भव पहले स्तन ही चुसाते हैं। जब वछड़ा उत्पन्न होता है, तो उसके विषयमें यह पूछे जानेपर कि 'बछड़ा कितना बड़ा है ?' यही कहते हैं कि 'अभी घास खानेवाला नहीं हुआ'। तात्पर्य यह है कि अभीतक घास नहीं खाता, बहुत ही छोटा है, केवल दूध पीकर ही रहता है।

energy reneration

इस प्रकार जो पहले जातक मं आदिमें घृतके आश्रय जीवन धारण करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्धके ही आश्रय रहते हैं वे सब सर्वथा दुग्ध-के ही उपजीवी हैं; क्योंकि दुग्धका विकार होनेके कारण घृत भी दुग्धरूप ही है। किंतु [मन्त्रमें] पश्वन्न सातवाँ होनेपर भी यहाँ (ब्राह्मणमें) इसकी

र्थत्वेन व्याख्यायते ? कर्मसाधन-त्वात् । कर्म हि पयःसाधनाश्रयं अग्निहोत्रादि । तच कर्म साधनं वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्यानत्रयस्य दर्शपूर्णमासौ यथा साध्यस्य. पूर्वोक्तावन्ने । अतः कर्मपक्षत्वात् कर्मणा सह पिण्डीकृत्योपदेशः। साधनत्वाविशेषादर्थसम्बन्धादा-नन्तर्यमकारणमिति च। व्याख्याने प्रतिपत्तिसौकर्याच । सखं नैरन्तर्येण व्याख्यातं शक्यन्ते-उन्नानि च्याख्यातानि च सुखं प्रतीयन्ते । तस्मिन्सवं प्रतिप्रितं यच

चतूर्थरूपसे व्याख्या वयों की गयी है ? [उत्तर--] क्योंकि यह कर्मका साधन है। अग्निहोत्रादि कर्म दुग्ध-रूप साधनके ही आश्रित हैं। और वह कर्म आगे कहे जानेवाले साध्य-भूत तीन अन्नोंका वित्तसाध्य साधन है जैसे कि पहले बतलाये हए दर्श और पूर्णमासनामक अन्त। अत: कर्मके पक्षमें होनेके कारण इसका कर्मके साथ मिलकर उपदेश किया गया है। [ दर्श-पूर्णमासके साथ ] साधनत्वमें समानता होनेके कारण इसका उनके साथ अर्थमें भी सम्बन्ध है, इसलिये केवल पाठ-का आनन्तर्य इनके अर्थक्रममें अन्तर डालनेका कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार व्याख्या करनेसे समभने-में भी सुगमता होती है। साधनभूत अन्नोंकी व्याख्या एक साथ सुगमता-से की जा सकती है और इस प्रकार व्याख्या करनेपर अनायास ही उनकी प्रतीति हो जाती है।

जो कोई प्राणनिकया करता है और जो नहीं करता वह सब उसीमें

१. चार अन्न साघन हैं और तींन साध्य हैं; अतः उन साघन और साध्य-भूत अन्नोंका विभाग करके व्याख्या करनेसे वक्ता, श्रोता दोनोंके समझनेमें सुविधा होगी, इसीसे यहाँ पाठक्रमका अतिक्रमण करके पश्वन्नकी व्याख्या की गयी है।

पयोद्रव्यस्य सर्व- प्राणिति यच्च नेत्य-स्य कोऽर्थः ? इत्यु-प्रतिष्ठात्वनिरू-च्यते -- तस्मिन्प-श्वने पयसि सर्वमध्यात्माधिसृता-धिदैवलत्तणं कुत्सनं जगतप्रतिष्ठितं यच प्राणिति प्राणचेष्टावद्यच न स्थावरं शैलादि । तत्र हिशब्दे-नैव प्रसिद्धावद्योतकेन च्याख्या-तम् । कथं पयोद्रव्यस्य सर्वप्रति-कारणत्वोपपत्तेः ष्टात्वम् ? कारणत्वं चारिनहोत्रादिकर्मसम-वायित्वस्।श्राग्निहोत्राद्याहुतिवि-परिणामात्मकं च जगत्कृत्स्नमिति श्रुतिस्मृतिवादाः शतशो व्यव-

COCCESCOCOCO

यत्त्राह्मणान्तरेष्विद्माहुः—
कथं संवत्सरं संवत्सरं पयसा जुह्वपयसा जुह्वदप- द्प पुनर्मृत्युं जयमृत्युं जयित तीति, संवत्सरेण
किल त्रीणि पष्टिश्चतान्याहुतीनां
सप्त च शतानि विंशतिश्चेति

स्थिताः। श्रतो युक्त मेव हिशब्देन

च्याख्यानम् ।

प्रतिष्ठित है—इस वाक्यका क्या तात्पर्य है ? सो बतलाया जाता है। उस दुग्धरूप पश्वन्तमें, जो प्राणन करता है अर्थात् प्राणचेष्टासे युक्त है और जो स्थावर पर्वतादि वैसे नहीं हैं, वे सब यानी अध्यातम. अधिभूत और अधिदैवरूप सारा ही जगत् प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रसिद्धिके द्योतक 'हि' शब्दसे ही इसकी व्याख्या की गयी है। किंतु दुग्ध द्रव्य सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार है ? क्योंकि उसमें कारणत्वकी उपपत्ति है। अग्निहोत्रादि कर्मसे सम्बन्ध होना ही उसका कारणत्व है। अग्निहोत्रादिकी आहुतियोंका विपरिणाम रूप ही सारा जगत् है-इस विषयमें सैकड़ों श्रुति-स्मृतिवाद व्यवस्थित हैं। अतः 'हि' शब्दसे इसकी व्याख्या करना उचित ही है।

त्राह्मणान्तरोंमें जो ऐसा कहा है कि एक संवत्सरपर्यन्त दुग्धसे हवन करनेवाला पुरुष अपमृत्युको जीत लेता है, सो यहाँ संवत्सरसे तीन सौ साठ अथवा सात सौ बीस आहुतियाँ अभिन्नेत हैं। दे वे संवत्सरके दिन-रात

१ संवत्सरमें तीन सौ साठ दिन होते हैं, प्रत्येक दिनके दोनों समयके होमकी आहुतियोंको एक मानकर समस्त आहुतियाँ भी तीन सौ साठ होंगी और प्रत्येक समयकी एक-एक आहुति माननेसे उनकी संख्या सात सौ बीस होगी।

222222222222 याजुष्मतीरिष्टका अभिसम्पद्यमानाः संवत्सरस्य चाहोरात्राणि,संवत्सर-मिन प्रजापतिमाप्नुवन्तिः, एवं कृत्वा संवत्सरं जुह्वदपजयित पुनः मृत्युम्, इतः प्रेत्य देवेषु सम्भृतः पुनर्न म्रियत इत्यर्थः । इत्येवं ब्राह्मणवादा आहुः, न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टव्यम्; यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्यु-मपजयति, न संवत्सराभ्यासमपे-चते। एवं विद्वान्सन् ,यदुक्तम्-पयसि हीदं सर्वे प्रतिष्ठितं पय-च्चाहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सर्व-स्येति, तदेकेनैवाह्वा जगदात्म-तदुच्यते--प्रतिपद्यते; अपजयति पुनर्मृत्युं पुनर्मरणम्,

यजुर्वेदोक्त इष्टकारूप होकर संवत्सर-रूप अग्नि प्रजापतिको प्राप्त करते हैं; ऐसी भावना करके एक वर्ष-तक हवन करनेवाला पुनमृत्युको जीत लेता है, अर्थात् यहाँसे मरकर देवताओंमें जन्म लेकर फिर नहीं मरता।

-ऐसा ब्राह्मणवाद कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं समभना चाहिये, ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि पुरुष जिस दिन भी [दुग्धसे] हवन करता है, उसी दिन पुनमूं त्यु-को परास्त कर देता है, इसके लिये एक वर्षतक अभ्यास करनेकी अपेक्षा नहीं रखता। अतः इस प्रकार जानकर अर्थात् ऊपर जो कहा है कि सव दुग्वकी आहुतियोंका परि-णामरूप होनेके कारण यह सब दुग्धमें ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा ही है-ऐसा जाननेवाला पुरुष एक ही दिन आहुतिप्रदान करनेसे जगत्-के आत्मत्वको प्राप्त हो जाता है। यही बात श्रुति कहती है कि वह पुनमृ त्यु यानी दूसरी बार मरनेको

१. अर्थात् जो साधक उन आहुतियोंमें यजुर्वेदोक्त इष्टका-दृष्टि कर उन्हें संवत्सरके अवयवभूत अहोरात्र मानकर दुग्धसे हवन करता है, उसे संवत्सरात्मक प्रजापितकी प्राप्ति होती है। याजुषी इष्टकाओंकी संख्या भी तीन सी साठ ही है, अत: उनकी आहुतियों और अहोरात्रसे संख्यामें समानता है।

सकृनमृत्वाविद्वाञ्खरीरेण वियुज्य सर्वात्मा भवति न पुनमरणाय परिच्छिन्नं शरीरं गृह्णातीत्यर्थः । कः पुनर्हेतुः सर्वात्माप्त्या मृत्युमपजयति? इत्युच्यते—सर्व समस्तं हि यस्माहेवेभ्यः सर्वे-भ्योऽन्नाद्यमन्नमेव तदाद्यं च सायंत्रातराहुतिप्रक्षेपेण प्रयच्छति । तद्यक्तं सर्वमाहुतिमयमात्मानं कृत्वा सर्वदेवान्नरूपेण सर्वेदे-वैरेकात्मभावं जत्वा सर्वदेवमयो भृत्वा पुनर्न म्रियत इति । अर्थेतद्प्युक्तं ब्राह्मणेन-"त्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत, तदैत्तत न वै तपस्यानन्त्यमस्ति, हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चात्मनीति, तत्सर्वेषु भूतानि भृतेष्वात्मानं हुत्वा चारमनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठचं

जीत लेता है। अर्थात् वह विद्वान् एक बार मरकर—शरीरसे विलग होकर सर्वात्मा हो जाता है, पुनः मरनेके लिये परिच्छिन्न शरीर ग्रहण नहीं करता।

CONTRACTOR CONTRACTOR

किंतु वह सर्वात्मप्राप्तिके द्वारा
जो मृत्युको जीत लेता है, इसका
क्या कारण है? यह बतलाया
जाता है—क्योंकि वह सायंकाल
और प्रातःकालके आहुतिदानके
द्वारा समस्त देवताओंको सम्पूर्ण
अन्नाद्य—जो अन्न और आद्य
(भक्ष्य) भी है—देता है। अतः
अपनेको सर्वआहुतिमय करके समस्त
देवताओंके अन्नरूपसे समस्त देवताओंके साथ एकत्वको प्राप्त होकर
वह सर्वदेवमय होकर पुनः नहीं
मरता—ऐसा कथन उचित हो है।

ब्राह्मणने एक बात यह भी कही है—"स्वयम्भू ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) ने तप (कर्म) किया। उसने विचार किया निश्चय ही इस तपमें अनन्तत्व (अमृतत्व) नहीं है। अच्छा तो मैं अपनेको भूतों हेवन करूँ और भूतों को अपने में। अतः उसने समस्त भूतों में अपने को और समस्त भूतों को अपने में हवन कर समस्त भूतों का स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्" इति।

कस्मात्तानि न ज्ञीयन्तेऽद्यमा-नानि सर्वदेति। अन्नानामक्षय-**स्वोपपादनम्** यदा पित्रा अन्नानि सृष्ट्वा सप्त पृथवपृथग्मोक्तृभ्यः प्रतानि, तदाप्रभृत्येव तैर्भोक्तृभि-रद्यमानानि — तन्निमित्तत्वात्तेषां स्थिते:--सर्वदा नैरन्तर्येण: कृत-त्तयोपपत्तेश्च युक्तस्तेषां त्तयः। न च तानि चीयमाणानि, जगतो-<u>ऽविभ्रष्टरूपेणैवावस्थानदर्शनात्।</u> भवितव्यं चात्तयकारगोनः तस्मा-त्कस्मात्प्रनस्तानि न चीयन्त इति प्रश्नः ।

तस्येदं प्रतिवचनम्— 'पुरुषो वा ऋचितिः'। यथासौ पूर्वमन्ना-नां स्रष्टासीत्पिता मेधया जाया-दिसम्बन्धेन च पाङ्ककर्मणा भोका। च, तथा येम्यो दत्तान्यन्नानि तेऽपि तेषामन्नानां भोकारोऽपि सन्तः पितर एव, मेधया तपसा

श्रेष्ठत्व, स्वाराज्य और आधिपत्य प्राप्त किया।''

CALLES CALLES CALLES

अब 'कस्मात्तानि न क्षीयन्ते-**ऽद्यमानानि** सर्वदा' इस श्रुतिका अर्थ किया जाता है। जब पिताके दारा रचे जाकर सात अन्न अलग-अलग भोक्ताओंको बाँटे गये थे. तभीसे वे सर्वदा-निरन्तर उन भोक्ताओंद्वारा खाये जा रहे हैं; क्योंकि उन अन्नोंके कारण ही उनकी स्थिति है। कृतक वस्तुका क्षय होना उचित ही है, अतः उनका भी क्षय होना युक्तियुक्त ही है। किंत् वे क्षय होते नहीं जान पड़ते, क्योंकि संसार अक्षयरूपसे ही स्थित दिखायी देता है। उनके इस अक्षय-का कोई कारण होना चाहिये; अतः यह प्रश्न होता है कि वे क्षीण क्यों नहीं होते ?

इसका उत्तर यह है—'पुरुषो वा अक्षितिः'। जिस प्रकार पहले यह पिता विज्ञान और स्त्री आदिके सम्बन्धसे होनेवाले पाङ्क्तकर्मद्वारा अन्नोंका रचिता और मोक्ता था, उसी प्रकार जिन्हें वे अन्न दिये गये हैं वे भी उन अन्नोंके मोक्ता होते हुए भी उनके पिता ही हैं; क्योंकि वे भी विज्ञान और कर्मके द्वारा उन अन्नोंको च यतो जनयन्ति तान्यन्नानि । तदेतदभिधीयते पुरुषो वै योऽन्नानां भोक्ता सोऽचिति-रच्चयहेतुः ।

कथमस्याचितित्त्रम्?इत्युच्यते-स हि यस्मादिदं भुज्यमानं सप्त-विधं कार्यकरणलचणं क्रियाफला-त्मकं पुनः पुनर्भूयो भूयो जनयत उत्पादयति धिया धिया तत्तत्काल-भाविन्या तया तया प्रज्ञया, कर्म-भिश्रवाङ्मनःकायचेष्टितैः; यद्यदि ह यद्येतत्सप्तविधमन्नमुक्तं चण-मात्रमपि न कुर्यात्प्रज्ञया कर्मभिश्र, ततो विच्छिद्येत भुज्यमानत्वात्सा-तत्येन चीयेत ह। तस्माद्यथैवायं पुरुषो भोक्ता अन्नानां नैरन्तर्येण, यथाप्रज्ञं यथाकर्म च करोत्यपि । तस्मात्पुरुषोऽचितिः सातत्येन करित्वात्। तस्माद् भुज्यमानान्य-प्यन्नानि न चीयन्त इत्यर्थः। त्रतः प्रज्ञाक्रियालत्त्वणप्रवन्धा-

रूटः सर्वो लोकः साध्यसाधन-

उत्पन्न करते हैं। इसीसे यह कहा जाता है कि पुरुष, जो अन्नोंका भोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके अक्षयका कारण है।

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

उसका अक्षितित्व किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है—क्योंकि वह इस खाये जानेवाले कार्य-करण-रूप एवं कर्मफलात्मक सात प्रकार-के अन्नको पुन:-पुन:--बार-बार 'धिया धिया'—तत्तत् कालमें होने-वाली तत्तद्बुद्धिसे और कर्मी यानी वाक्, मन और शरीरकी चेष्टाओंसे उत्पन्न कर देता है। यदि वह इस उपर्युक्त सप्तविध अन्तको विज्ञान और कर्मोंके द्वारा एक क्षण भी उत्पन्न न करे, तो निरन्तर खाये जानेके कारण वह विच्छिन्न यानी क्षीण हो जाय। अतः जिस प्रकार वह पुरुष अन्नोंका निरन्तर भोक्ता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि और कर्मके अनुसार छन्हें उत्पन्न भी करता है। अतः निरन्तर कर्ता होनेके कारण पुरुष अक्षिति है। इसीसे निरन्तर खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण नहीं होते-ऐसा इसका तात्पर्य है।

अतः प्रज्ञा और क्रियासे लक्षित परम्परापर आरूढ़ हो साध्य तथा साधन्ररूपसे वर्तमान एवं कर्मका TANGER PART SA PARTA PAR

लुत्तणः क्रियाफलात्मकः संहता-नेकप्राणिकमेवासनासन्तानावष्ट-ब्धत्वात्त्राणिकोऽशुद्धोऽसारो नदी-स्रोतःप्रदीपसन्तानकरुपः कदली-स्तम्भवदसारः फेनमायामरीच्य-म्भःस्वप्नादिसमस्तदात्मगतदृष्टी-नामविकीर्यमाणो नित्यः सारवा-निव लक्ष्यते। तदेतद्वैराग्यार्थमुच्यते—धिया धिया जनयते कर्मभियंद्वैतन्न क्रयात्चीयेत हेति-विरक्तानां ह्यस्मादब्रह्मविद्या आर्ब्धव्या

यो वैतामित्तितं वेदेतिः वक्ष्यमाणान्यपि त्री-उपासनफलम् ण्यन्नान्यस्मित्रवसरे व्याख्यातान्येवेति कृत्वा तेषां याधातम्यविज्ञानफलग्रुपसंहियते—

चतुर्थप्रमुखेणेति ।

फलभूत यह सम्पूर्ण जड-चेतनमय संसार क्षणिक, अगुड, असार, नदीके प्रवाह और दीपककी ज्योति-के समान [अस्थिर], कदलीस्तम्भ-के समान असार तथा फेन, मृग-तृष्णा-जल और स्वप्नादिके समान असत्य होकर भी, जिनकी दृष्टि इसमें आसक्त है, उन बहिर्मुंख लोगोंको ही अविकीर्यमाण (स्थिर), नित्य और सारवान्-सा दिखायी देता है; क्योंकि परस्पर मिलकर रहनेवाले नाना प्राणियोंके अनन्त कर्मी एवं उनको वासनाओंकी परम्परासे आबद्ध हो सुस्थिर जान पड़ता है।

उससे वैराग्य करानेके लिये ही श्रुति ऐसा कहती है—'धिया धिया जनयते कर्मभियंद्धैतन्न कुर्यात्क्षीयेत' इत्यादि। जो इससे विरक्त हैं, उन्हींके लिये [इस उपनिषद्के] चौथे अध्यायसे लेकर ब्रह्मविद्या आरम्भ करनी है।

'यो वैतामिक्षिति वेद' इस मन्त्रसे, आगे कहे जानेवाले तीन अन्नोंकी भी इस समय व्याख्या कर दी गयी है—ऐसा मानकर इनके यथार्थं स्वरूपके विज्ञानके फलका उपसंहार यो वा एताम् अतिम् अत्तरहेतुं

यथोक्तं वेद, पुरुषो वा ऋचितिः

स हीदमन्नं धिया धिया जनयते

कम्भियद्वैतन्न कुर्यात्चायेत हेति। सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेत्यस्यार्थ उच्यते---मुखं मुख्यत्वं प्राधान्य-मित्येतत् । प्राधान्येनैवान्नानां पितुः पुरुषस्याचितित्वं यो वेद सोऽन्नमत्ति नाःनं प्रति गुणभृतः सन्। यथाज्ञो न तथा विद्वानन्ना-नामात्मभूतः, भोक्तैव भवति, न भोज्यतामापद्यते । स देवानपि-गच्छति स ऊर्जमुपजीवति, देवा-निषगच्छति देवात्मभावं प्रति-पद्यते; ऊर्जममृतं चोपजीवतीति यदुक्तं सा प्रशंसा, नापूर्वार्थी-**ऽन्योऽ**स्ति ॥ २ ॥

किया जाता है—जो भी इस अक्षिति
अर्थात् ऊपर बतलाये हुए अक्षयके
हेतुको कि 'पुरुष ही अक्षिति है,
वही तत्तद्बुद्धि और कर्मोंसे इस
अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह
उत्पन्न न करे तो यह निश्चय
क्षीण हो जाय' ऐसा जानता है,
[ वह प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण
करता है ]।

अब 'सोऽन्नमंत प्रतीकेन' इस श्रुतिका अर्थ कहा जाता है— मुख—मुख्यत्व अथात् प्राधान्यको कहते हैं। जो पुरुष अन्नोंके पिता पुरुषका अक्षितित्व जानता है, वह प्रधानतासे ही अन्न भक्षण करता है, अन्नके प्रति गौण होकर नहीं। अज्ञानीकी ज्ञानवान् अन्नोंका आत्मभूत नहीं होता; वह भोक्ता ही रहता है, भोज्यताको प्राप्त नहीं होता । तथा 'स देवानिपगच्छित स ऊर्जमुपजी-वति' वह 'देवानपिगच्छति'—देवा-त्मभावको प्राप्त होता है और ऊर्ज यानी अमृतका उपजीवी होता है— ऐसा जो कहा है वह उसकी प्रशंसा है, इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं है॥ २॥

भारमाके लिये तीन ग्रन्न ग्रौर उनका ग्राध्यात्मिक विवेचन

पाङ्कस्य कर्मणः फलभ्तानि यानि त्रीण्यन्नान्युपित्तप्तानि तानि कार्यत्वाद्विस्तीर्णविषयत्वाच पूर्वे-भ्योऽन्नेभ्यः पृथगुत्कुष्टानि, तेषां व्याख्यानार्थ उत्तरो ग्रन्थ आ ब्राह्मणपरिसमाप्तेः । पाङ्क्तकर्णके फलभूत जिन तीन अन्नोंका ऊपा उल्लेख किया गया है वे कार्य तथा विस्तीर्ण विषयसे सम्बद्ध होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोंसे अलग और उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं। उनकी व्याख्याके लिये इस बाह्मणकी समाप्तिपर्यन्त आगेका ग्रन्थ है—

त्रीग्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुतान्यत्रमना अभूवं नाद्शीमन्यत्रमना अभूवं नाश्रीषमिति मनसा होव पश्यित मनसा श्रृणोति । कामः
संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धाश्रित्रिश्चितिर्हीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव तस्माद्पि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव सा । एषा ह्यन्तमायरौषा
हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्सर्वं प्राण एवैतन्मयो वा त्र्यमात्मा वाङ्मयो
मनोमयः प्राणमयः ॥ ३ ॥

उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात् मन, वाणी और प्राण इन्हें उसने अपने लिये किया। 'मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं सुना' [ऐसा जो मनुष्य कहता है, इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति (धारणशक्ति), अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय—ये सव मन ही हैं। इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर मनुष्य मनसे जान लेता है। जो कुछ भी शब्द है, वह वाक् ही है;

क्योंकि यह अभिधेयके पर्यवसानमें अनुगत है, इसलिये प्रकाश्य नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन-ये सब प्राण ही हैं। यह आत्मा (शरीर) एतन्मय अर्थात् वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय ही है।।३॥

त्रीण्यात्मनेऽकुहतेति को-ऽस्यार्थे इत्युच्यते**–मनो**वाक्प्राणा एतानि त्रीण्यन्नानि, तानि मनो वाचं प्राणं चात्मने आत्मार्थ-मकुरुत-कृतवान् सृष्ट्वा त्रादौ पिता। तेषां मनसोऽस्तित्वं स्वरूपं च मनसोऽस्तित्व- प्रति संशय इत्यत ग्राह—ग्रह्ति ताव-न्मनः श्रोत्रादिवाह्यकर्णव्यति-रिक्तम्,यत एवं प्रसिद्धम्--वाह्य-करणविषयात्मसम्बन्धे सत्यप्य-भिमुखीभृतं विषयं न गृह्णाति, 'किं दृष्टवानसीदं रूपम् १' इत्युक्तो वदति-'अन्यत्र मे गतं मन श्रासीत्सोऽहमन्यत्रमना त्र्रासं ना-दर्शम्'। तथा'इदं श्रुतवानिस मदीयं वचः १ रेइत्युक्तः 'अन्यत्रमना अभृवं नाश्रीषं न श्रुतवानस्मि इति । तस्माद् यस्यासनिधौ रूपादि-ग्रहणसमर्थस्यापि सतश्रक्षुरादेः

'त्रीण्यात्मनेऽकुहत' इस मन्त्रका क्या अर्थ है, सो बतलाया जाता है—मन, वाक् और प्राण ये तीन अन्न हैं; उन मन, प्राण और वाक्-को पिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने लिये नियत किया।

उनमें मनके अस्तित्व और स्वरूपके विषयमें सन्देह है, इसलिये श्रुति कहती है-शोत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे भिन्न मन भी है; क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि [कभी-कभी] पुरुष बाह्य इन्द्रिय, विषय और आत्माका सम्बन्ध रहते हुए भी अपने सामनेके विषयको ग्रहण नहीं करता, तथा यह पूछनेपर कि 'क्या तूने यह रूप देखा है ?' कहता है— 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, अतः मैं अन्यत्रमना था, इसलिये नहीं देखा।' तथा यह पूछनेपर कि 'क्या तूने मेरा यह वचन सुना था ?' कहता है—'मैं अन्यत्रमना था, इसलिये नहीं सुना।'

अतः जिसकी सन्निधि न होनेपर, रूपादिके ग्रहणमें समर्थं नेत्र आदिके स्वस्वविषयसम्बन्धे रूपशब्दादि-ज्ञानं न भवति, यस्य च भावे भवति, तदन्यदस्ति मनो नामा-न्तःकरणं सर्वकरणविषययोगि इत्यवगम्यते । तस्मात्सर्वो हि लोको मनसा ह्येव पश्यति मनसा श्रृणोति, तद्वचग्रत्वे दशनाद्यमा-वात ।

अस्तित्वे सिद्धे मनसः स्वरू-पार्थिम इम्रच्यते---मनःस्वरूप-निर्देश: स्त्रीव्यति-कामः करामिलापादिः, संकल्पः प्रत्यु-पस्थित विषय विकल्पनं शक्ल-नीलादिभेदेन,विचिकित्सा संशय-ज्ञानम्, श्रद्धा ऋदृष्टार्थेषु कर्म-स्वास्तिक्यबुद्धिर्देवतादिषु अश्रद्धा तद्विपरीता बुद्धिः, धृति-र्घारणं देहाद्यवसादे उत्तम्मनम्, श्रधृतिस्तद्विपर्ययः, हीर्लज्जा. धीः प्रज्ञा, भीर्भयम्, इत्येतदेव-मादिकं सर्वं मन एवः मनसो **ऽन्तःकरणस्य रूपाण्येतानि** ।

होते हुए भी उन्हें अपने-अपने विपय-का सम्बन्ध होनेपर रूप एवं शब्दा-दिका ज्ञान नहीं होता और जिसके रहते हुए वह होता है, वह उन नेत्रादिसे भिन्न समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाला मन नामका अन्तःकरण है— ऐसा ज्ञात होता है। अतः सब लोग मनसे ही देखते हैं और मनसे ही सुनते हैं; क्योंकि उसके व्यग्न होनेपर दर्शनादि क्रिया नहीं होती।

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

इस प्रकार मनका अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर उसके स्वरूपके विषयमें यह कहा जाता है-काम-स्त्री-सम्बन्धकी अभिलाषादि, संकल्प-सम्मुखस्थ विषयकी शुक्र-नीलादि भेदसे विशेष कल्पना करना. विचिकित्सा—संशयज्ञान, श्रद्धा-जिनका फल अदृष्ट है, उन कर्मी और देवतादिमें आस्तिकताका भाव रखना, अश्रद्धा-इससे विपरीत भाव रखना, धृति—धारण अर्थात् देहादिके शिथिल होनेपर उन्हें सँभाले रखना, अधृति—इसके विप-रीत होना, ही - लजा, धी-बुद्धि और भी-भय-इत्यादि प्रकारके ये सब भाव मन ही हैं; ये सब मन अर्थात् अन्त:करणके रूप हैं।

acceptatelecter and a section of the section of the

मनोऽस्तित्वं प्रत्यन्यच कारणमनसोऽस्तित्वं मुच्यते—तस्मालिङ्गान्तरनिर्देशः नमनो नामास्त्यन्तः
करणम् , यस्माचक्षुषो ह्यगोचरे
पृष्ठतोऽप्युपस्पृष्टः केनचिद् हस्तस्यायं स्पर्शो जानोस्यमिति विवेकेन प्रतिपद्यते । यदि विवेककृन्मनो नाम नास्ति तहिँ त्वङ्मात्रेण कुतो विवेकप्रतिपत्तिः
स्यात् ? यत्तद्विकप्रतिपत्तिकारणम् , तन्मनः ।

श्रक्ति तावन्यनः, स्वरूपं च तस्याधिगतम् । त्रीण्यनानीह फलभूतानि कर्मणां मनोवाक्प्रा-णाख्यानि श्रध्यात्ममधिभृतमधि-दैवं च व्याचिख्यासितानि । तत्र श्राध्यात्मिकानां वाङ्मनःप्राणानां मनो व्याख्यातम् । श्रथेदानीं वाग्यक्तव्येत्यारम्भः—

यः कश्च लोके शब्दो ध्वनि-स्ताल्वादिव्यङ्ग्यः

वाङ्निरूपणम् प्राणिभिर्वणीदिल-चण इतरो वा वादित्रमेघादि-निमित्तः सर्वो ध्वनिर्वामेव सा ।

मनके अस्तित्वके विषयमें एक दूसरा भी कारण बतलाया जाता है—इससे भी मननामक अन्तः-करणकी सत्ता है, क्योंकि नेत्रके सामने न आकर किसीके द्वारा पीठपर स्पर्श किये जानेपर मनुष्य विवेकद्वारा यह जान लेता है कि 'यह स्पर्श हाथका है या जानुका है।' यदि विवेक करनेवाला मन नहीं है, तो त्वचामात्रसे ऐसा विवेकज्ञान कैसे हो सकता है? जो उस विवेकज्ञानका कारण है, वहीं मन है।

अतः सारांश यह है कि मन है
और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो
गया। यहाँ कर्मोंके फलभूत मन,
वाक् और प्राणसंज्ञक अध्यात्म,
अधिभूत और अधिदेव तीन अन्नोंकी व्याख्या करनी है। उनमेंसे
आध्यात्मिक वाक्, मन और प्राणोंमेंसे मनकी व्याख्या तो कर दी
गयी। अब वाक्का वर्णन करना
है, इस्लिये आरम्भ किया जाता है—
लोकमें प्राणियोद्वारा तालु आदिसे

व्यक्त होनेवाला जितना भी वर्णाद-रूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे या मेघादिके कारण होनेवाला और भी जो कोई शब्द है सब वाक्

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

स्वरूपमुक्तम् । इदं तावद्वाचः अथ तस्याः कार्यमुच्यते-एषा वाश्वियस्मादन्तमभिधेयावसान-मभिधेयनिर्णयमायत्तानुगता एषा पुनः स्वयं नाभिधेयवत्प्र-काइया अभिधेयप्रकाशिकैव, प्र-काशात्मकत्वात् प्रदीपादिवत् । न हि प्रदीपादिप्रकाशः प्रकाशान्त-रेण प्रकाश्यते, तद्वद्वाक्प्रकाशि-कैव स्वयं न प्रकाश्येत्यनवस्थां श्रुतिः परिहरति-एषा प्रकारया । प्रकाशकत्वमेव वाचः कार्यमित्यर्थः।

अथ प्राण उच्यते—प्राणो

मुखनासिकासश्चार्या प्राणनिरूपणम् हृद्यवृत्तिःप्रणयना-

त्प्राणः अपनयनान्मृत्रपुरीषादे-रपानोऽघोवृत्तिरानाभिस्थानः;

व्यायमनकर्मा

ही है। यह तो वाक्का स्वरूप बतलाया गया। जव उसका कार्य बतलाया जाता है—क्योंकि वाक अन्त-अभिधेयावसान अर्थात् अभिधेय-निर्णयके आयत्तं यानी अनुगत है; किंतु यह अभिधेयके समान स्वयं प्रकाश्य नहीं है, यह तो अभिधेयको प्रकाशित करनेवाली ही है; क्योंकि दीपकादिके समान यह प्रकाशस्वरूपा ही है। दीपकादि-का प्रकाश किसी अन्य प्रकाशसे प्रकाशित नहीं होता। अतः उसके ही समान वाक् भी प्रकाशिका ही है, वह स्वयं किसीके द्वारा प्रकांत्र्या नहीं है—इस प्रकार श्रुति अनवस्था दोषकी निवृत्ति करती है, क्योंकि यह वाक् प्रकाश्या नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रकाशकत्व ही वाक्का कार्य है।

अब प्राणका वर्णन किया जाता है—प्राण-मुख और नासिकामें संचार करनेवाली जो [वायुकी] हृदयपर्यन्त वृत्ति है, वह प्रणयन (बहिर्गमन) के कारण प्राण कहलाती है, अपान-मल-सूत्रादिको नीचेकी ओर ले जानेके कारण वायुकी जो नाभिस्थानतक रहनेवाली अधोवृत्ति है, वह अपान है, व्यान—व्यायमन प्राणापानयोः सन्धिवीर्यवत्कर्म-हेतुश्रः उदान उत्कर्षोध्वगमना-दिहेतुरापादतलमस्तकस्थान समं ऊर्घ्ववृत्तिः, समानः नयनाद् भुक्तस्य पीतस्य च कोष्ठ-स्थानोऽन्नपक्ता, अन इत्येषां सामान्यभूता वृत्तिविशेषाणां सामान्यदेहचेष्टाभिसम्बन्धिनी वृत्तिः; एवं यथोक्तं प्राणादिवृत्ति-जातमेतत्सवं प्राण एव । प्राण इति वृत्तिमानाध्यातिम-कोऽन उक्तः। कर्म चास्य वृत्ति-मेदप्रदर्शनेनैव व्याख्यातम् । च्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनो-वाक्प्राणाख्यान्यन्नानि । एतन्मय एतद्विकारःप्राजापत्यैरेतैर्वाङ्मनः-प्राणीरारब्धः।कोऽसौ १ ऋयं कार्य-करणसङ्घात त्र्यात्मा विण्ड त्र्यात्म-

कर्मा व्यान है, यह प्राण और अपानकी सन्धि है तथा बलकी अपेक्षा रखनेवाले कर्मोंका कारण है, उदान—जो उत्कर्ष (पृष्टि) और ऊर्ध्वगमन (प्राणोत्क्रमण) आदिका हेतु है तथा जिसका पाद-तलसे लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान एवं ऊपरकी ओर गति है वह उदान है, समान-खाये-पीये पदार्थीका समीकरण करनेके कारण अन्तको पचानेवाला उदरस्थ वायु समान है, अन —यह इन विशेषवृत्तियोंकी सामान्यभूत तथा देहकी सामान्य चेष्टासे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति है; इस प्रकार यह उपर्युक्त प्राणादि समस्त वृत्तिसमुदाय प्राण हो है।

'प्राण' इस शब्दसे वृत्तिमान् आध्यात्मिक अन (वायु) कहा गया है। इसके कर्मकी व्याख्या तो इसके वृत्तिभेदके प्रदर्शनसे ही कर दी गयी। इस प्रकार मन, वाक् और प्राणसंज्ञक आध्यात्मिक अन्नोंकी व्याख्या की गयी। यह एतन्मय— इनका विकार अर्थात् इन प्राजापत्य वाक्, मन और प्राणोंसे आरब्ध है। यह कौन ? यह जो भूत और इन्द्रियों-का संघात आत्मा यानी पिण्ड है, स्वरूपत्वेनाभिमतोऽविवेकिभिः।
अविशेषेणैतन्मय इत्युक्तस्य विशेषेण वाङ्मयो मनोमयः प्राणमय
इति स्फुटीकरणम्॥ ३॥

जो अविवेकियोंद्वारा आत्मस्वरूपसे माना गया है। सामान्यरूपसे 'एतन्मयः' इस प्रकार कहे हुएको ही 'वाङ्मय, मनोमय एवं प्राणमय' ऐसा कहकर स्पष्ट किया गया है॥ ३॥

RYPERSONAL

## ग्रात्मार्थं ग्रन्नोंका ग्राधिभौतिक विस्तार

तेषामेय प्राजापत्यानामन्नाना- उन्हीं प्राजापत्य अन्नोंका आधि-माधिभौतिको विस्तारोऽभिधीयते- भौतिक विस्तार कहा जाता है—

त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्ष-लोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥

तीनों लोक ये ही हैं। वाक् ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है और प्राण वह (स्वर्ग) लोक है।। ४।।

त्रयो लोका भूर्जुवः स्वरित्या-ख्या एत एव वाङ्मनःप्राणाः, तत्र विशेषो वागेवायं लोकः, मनोऽन्तरिक्षलोकः, प्राणोऽसौ लोकः । ४ । 'भू:, भुवः और स्वः' नामक तीनों लोक ये वाक्, मन और प्राण ही हैं। उनका विशेषरूप इस प्रकार है—वाक् ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है और प्राण वह (स्वर्ग) लोक है।। ४।।

तथा-

इसी प्रकार—

त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्वदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता माता प्रजैत एव मन एव पिता वाङ्माताप्राणः प्रजा ॥७। तीनों वेद ये ही हैं। वाक् ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है ॥ ५ ॥ देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। वाक् ही देवता हैं, मन पितृगण हैं और प्राणमनुष्य हैं ॥६॥ पिता, माता और प्रजा ये ही हैं। मन ही पिता है, वाक् माता है और प्राण प्रजा है ॥ ७॥

त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्या-। नि ऋज्वर्थानि ॥ ५-७॥

'त्रयो वेदाः' इत्यादि वाक्योंका अर्थ सरल है ॥ ५-७॥

## विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत्किश्च विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्घि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावति॥ 💵

विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं। जो कुछ विज्ञात है वह वाक्का रूप है, वाक् ही विज्ञाता है, वाक् इस (अपने ज्ञाता) की विज्ञात होकर रक्षा करती है॥ द॥

विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञात
मेत एव। तत्र विशेषः — यत्किश्च
विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं वाचस्तदूपम्। तत्र स्वयमेव हेतुमाह—
वाग्घि विज्ञाता प्रकाशात्मकत्वात्। कथमविज्ञाता भवेद्
यान्यानि विज्ञापयित ''वाचैव
सम्राड्बन्धुः प्रज्ञायते'' (४।
१।२) इति हि वक्ष्यति।
वाग्विशेषविद इदं फलामुच्य-

विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं। उनका विशेष रूप
इस प्रकार है—जो कुछ विज्ञात—
विस्पष्टरूपसे ज्ञात है, वह वाक्का
रूप है। उसमें श्रुति स्वयं ही हेतु
बतलाती है—प्रकाशस्वरूप होनेके
कारण वाक् ही विज्ञाता है। जो
दूसरोंको विज्ञापित करती है, वह
स्वयं किस प्रकार अविज्ञात हो
सकती है। "हे सम्राट्! वाणीसे ही
बन्धुकी पहचान होती है" ऐसा
आगे चलकर श्रुति कहेगी भी।

वाग्विशेषविद इदं फलाग्रुच्य- वाक्की विशेषताको जाननेवाले-के लिये यह फल बतलाया जाता ते—वागेवेनं यथोक्तवाग्विभृति- है—वाक् ही इसका-उपर्युक्त

तदिज्ञातं भूत्वा अविति पालयति, विज्ञातरूपेर्णवास्याननं भोज्यतां प्रतिपद्यत इत्यर्थः ।।८।। भोज्यताको प्राप्त होती है ॥ ५॥

वाक्की विभूतिको जाननेवालेका उसकी विज्ञात होकर अवन यानी पालन करती है, अर्थात् वह विज्ञात-रूपसे ही इसका अन्न होती यानी

तथा-

तथा---

यत्किश्च विजिज्ञास्यं सनसस्तद्र्यं मनो हि विजि-ज्ञास्यं मन एनं तदृभूत्वावति ॥ ६ ॥

जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह मनका रूप है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है।। ६।।

यत्किञ्च विजिज्ञास्यम्,विस्पष्टं ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यम्, तत्सर्व मनसो रूपम्; मनो हि यस्मा-त्सन्दिह्यमानाकारत्वाद्विजिज्ञा-स्यम् । पूर्ववन्मनोविभृतिविदः फलम्-मन एनं तद्विजिज्ञास्यं भृत्वा श्रवति विजिज्ञास्यस्वरूपे-गौवान्नत्वमापद्यते ॥ ९ ॥

जो कुछ विजिज्ञास्य यानी विस्पष्ट जाननेके लिये इष्ट है, वह सब मनका रूप है; क्योंकि मन ही सन्देहयोग्य स्वरूपवाला होनेके कारण विजिज्ञास्य है। पहलेहीके समान मनकी विभूतिको जाननेवाले-का फल बतलाया जाता है—मन उसका विजिज्ञास्य होकर उसकी रक्षा करता है, अर्थात् वह विजिज्ञास्य-स्वरूपसे ही उसके अन्नत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

तथा-

तथा--

यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रुपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण एनं तद्भृत्वावति ॥ १० ॥

जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप है। प्राण ही अविज्ञात है। प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है।। १०।।

यितकश्चाविज्ञातं विज्ञानागोचरं

न च सिन्दिद्यमानम्, प्राणस्य
तद्रूपम्प्राणो द्यविज्ञातोऽविज्ञातरूपो हि यस्मात्प्राणोऽनिरुक्तश्रुतेः। विज्ञातिविजिज्ञास्याविज्ञातमेदेन वाङ्मनःप्राणविभागे
स्थिते त्रयो लोका इत्यादयो
वाचिनका एव। सर्वत्र विज्ञातादिरूपदर्शनाद्यचनादेव नियमः
स्मर्तन्यः।

KIK-KISTKERITERING

प्राण एनं तद्भूत्वा अवति—अवि-ज्ञातरूपेणेवास्य प्राणोऽन्नं भवती-त्यर्थः । शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिद्ध-मानाविज्ञातोपकारा अप्याचार्य-पित्रादयो दृश्यन्तेः तथा मनः-प्राणयोरिष सन्दिद्धमानाविज्ञात-योरन्नत्वोपपत्तिः ॥ १०॥

जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान-का अविषय है—केवल सन्देहयोग्य ही नहीं है—वह प्राणका रूप है; प्राण ही अविज्ञात है, क्योंकि अनिरुक्त-श्रुतिसे प्राण अविज्ञातरूप ही है। इस प्रकार विज्ञात, विजि-ज्ञास्य और अविज्ञातभेदसे वाक्, मन और प्राणका विभाग निश्चित हो जानेपर 'त्रयो लोकाः' इत्यादि निर्देश केवल वाचनिक (वचनसे प्राप्त ) ही है। सर्वत्र विज्ञातादिका ही रूप देखा जाता है, अतः इनका नियम श्रुतिवचनसे ही माना जाता है।

प्राण तदूप होकर इसकी रक्षा करता है; अर्थात् प्राण अविज्ञात-रूपसे ही इसका अन्न होता है। जिनके उपकारके विषयमें शिष्य एवं पुत्रादिको सन्देह और अज्ञान रहता है, ऐसे गुरु और पिता आदि [लोकमें] देखे जाते हैं। इसी प्रकार सन्दिह्यमान और अविज्ञात मन एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव है॥ १०॥

१. यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए प्राण किस प्रकार उपकारक हो सकता है ? तो इसके लिये आगे लिखी बातपर घ्यान देना चाहिये।

ग्रात्मार्थ ग्रन्नोंका ग्राधिदैविक विस्तार

च्याख्यातो वाङ्मनःप्राणानामा-धिभौतिको विस्तारः । अथायमा-धिदैविकार्थ आरम्मः— [ इस प्रकार ] वाक्, मन और प्राणके आधिभौतिक विस्तारकी व्याख्या तो कर दी गयी, अब यहाँसे आधिदैविक विषय आरम्भ किया जाता है—

तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्त-द्यावत्येव वाक्तावती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ ११॥

उस वाक्का पृथिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप है। तहाँ जितनी वाक् है, उतनी ही पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है॥ ११॥

तस्यै तस्याः वाचः प्रजापतेरन्नत्वेन प्रस्तुतायाः पृथिवी शरीरं
वाह्य आधारः, ज्योतीरूपं प्रकाशारमकं करणं पृथिव्या आधेयभूतमयं पार्थिवोऽग्निः । द्विरूपा हि
प्रजापतेर्वाक्-कार्यमाधारोऽप्रकाशः
करणं चाधेयं प्रकाशः, तदुभयं
पृथिव्यग्नी वागेव प्रजापतेः ।
तत्तत्र यावत्येव यावत्परिमाणैव अध्यात्माधिभृतभेदभिन्ना
सती वाग्भवति, तत्र सर्वत्र
आधारत्वेन पृथिवी व्यवस्थिता,
तावत्येव भवति कार्यभृताः

प्रजापितके अन्नरूपसे प्रस्तुत हुए उस वाक्का पृथिवी शरीर यानी बाह्य आधार है तथा पृथिवी-का आधेयभूत यह पार्थिव अग्नि उसका ज्योतीरूप यानी प्रकाशा-त्मक करण है। प्रजापितकी वाक् दो प्रकारकी है—(१) कार्य, आधार और अप्रकाशरूप तथा (२) करण, आधेय और प्रकाशरूप; वे दोनों पृथिवी और अग्नि प्रजापितकी वाक् ही हैं।

उनमें जितनी अर्थात् जितने परिमाणवाली अध्यात्म और अधिभूत भेदोंसे भिन्न होनेवाली वाक् है, उसमें सर्वत्र उसके आधाररूपसे व्यवस्थित कार्यभूता पृथिवी भी उतनी ही है; altertalestatestatestatestatestatest तावानयमग्निः, आधेयः करण-। रूपो ज्योतीरूपेण पृथिवीमनु-प्रविष्टस्तावानेव भवति । समा-नमुत्तरम् ॥ ११ ॥

तथा उतना ही अग्नि है, अर्थात् ज्योतीरूपसे पृथिवीमें अनुप्रविष्ट आधेय और करणहूप अग्नि भी उतना ही है। आगेके पर्यायोंमें भी ऐसा ही समभना चाहिये॥ ११॥

इन्द्ररूप प्राराकी उत्पत्ति ग्रौर उसकी उपासनाका फल

अथैतस्य मनसो चौः शरीरं ज्योतीरूपमसावादि-त्यस्तद्यावदेव मनस्तावती द्योस्तावानसावादित्यस्तो भिथुन ५ समैतां । ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वे सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥

तथा इस मनका चुलोक शरीर है, ज्योतीरूप वह आदित्य है; तहाँ जितना मन है, उतना ही चुलोक और उतना ही वह आदित्य है। वे ( आदित्य और अग्नि ) मिथुन (पारस्परिक संसर्ग ) को प्राप्त हुए। तब प्राण उत्पन्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपत्न—शत्रुहोन है; दूसरा [ अर्थात् प्रतिपक्षी ] ही सपत्न होता है। जो ऐसा जानता है, उसका सपत्न नहीं होता ॥ १२ ॥

त्रथैतस्य प्राजापत्यानोक्तस्यैव मनसो द्यौद्धलोकः शरीरं कार्य-माधारः, ज्योतोरूपं करण योऽसावादित्यः। तत्तत्र यावत्प-रिमाणमेव अध्यातमयधिभूतं वा मनस्तावती ताबद्धिस्तारा ताबत्प-रिमःणा मनसो ज्योतीरूपस्य

तथा प्राजापत्य अन्तरूपसे कहे हुए इस मनका द्यौ:-द्युलोक शरीर-कार्य अर्थात् आधार है और वह आदित्य ज्योतीरूप-करण यानी आधेय है। उनमें जितना परिमाण-वाला अध्यातम और अधिभूत मन है उतना-उतने विस्तारवाला अर्थात् उतने ही परिमाणवाला मनके ज्योती- करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता द्योः, तावानसावादित्यो ज्योती-रूपं करणमाघेयम् ।

तावग्न्यादित्यौ वाङ्मनसे
श्राधिदैविके मातापितरौ, मिथुनं
मैथुन्यमितरेतरसंसगं समैतां समगच्छेताम् । 'मनसा आदित्येन
प्रस्तं पित्रा, वाचाग्निना मात्रा
प्रकाशितं कर्म करिष्यामि' इति,
अन्तरा रोदस्योः । ततस्तयोरेव
सङ्गमनात्प्राणो वायुरजायत परिस्पन्दाय कर्मणे ।

यो जातः स इन्द्रः परमेश्वरः,
न केवलिमन्द्र एवासपत्नोऽविद्यमानः सपत्नो यस्यः, कः पुनः
सपत्नो नाम १ द्वितीयो वै प्रतिपन्नत्वेनोपगतः स द्वितीयः सपत्न

रूप यानी करणके आधाररूपसे व्यवस्थित द्युलोक है। तथा उतना ही वह ज्योतीरूप–करण यानी आधेय आदित्य है।

ALALACARA ALARA

वे अग्नि और आदित्य अर्थात् आधिदैविक वाक् और मन माता-पिता हैं, वे दोनों मिश्रुन अर्थात् एक-दूसरेके साथ संसर्गको प्राप्त हुए। 'पिनृस्थानीय आदित्यरूप मनसे प्रसूत और मानृस्थानीय अग्निरूप वाणीसे प्रकाशित कर्म करूँगा' ऐसे अभिप्रायसे पृथ्वी और द्युलोकके बीच उन दोनोंका समा-गम हुआ। तब उन्होंके समागमसे परिस्पन्द (चेष्टा) रूप कर्मके लिये प्राण यानी वायु हुआ।

जो उत्पन्त हुआ वह इन्द्र— परमेश्वर था। वह केवल इन्द्र ही नहीं था, असपत्न अर्थात् जिसका कोई सपत्न न हो—ऐसा भी था। किंतु सपत्न किसे कहते हैं? द्वितीय अर्थात् जो प्रतिपक्षभावको प्राप्त हो वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता

१. ऊपर 'मन यह इसका आत्मा है, वाक् जाया है और प्राण प्रजा है' इस प्रकार अध्यात्मरूपसे तथा 'मन पिता है, वाक् माता है और प्राण प्रजा है' इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणको मन और वाक्को प्रजा बतलाया है। इसी प्रकार यहाँ अधिदैवरूपसे भी उसे उनको प्रजा बतलानेके लिये यह सब कहा गया है।

इत्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेऽपि सति वाङ्मनसे न सपत्नत्वं भजेते, प्राणं प्रति गुणभावोपगते एव हि ते अध्यात्ममिव ।

तत्र प्रासङ्गिकासपत्नविज्ञान-फलिपदम्—नास्य विदुषः सपत्नः प्रतिपत्तो भवति, य एवं यथोक्तं प्राणमसपत्नं वेद् ॥ १२॥

है। अतः वाक् और मन उससे अन्य होनेपर भी उसके सपत्नत्वको प्राप्त नहीं हैं। वे तो अध्यात्म मन और वाक्के समान प्राणके प्रति गौण-भावको प्राप्त हैं।

तहाँ प्रसङ्गप्राप्त असपत्नविज्ञान-का फल यह है – जो इस प्रकार उपर्युक्त प्राणको असपत्न जानता है, उस विद्वान्का कोई सपत्न यानी प्रतिपक्षी नहीं होता ॥ १२॥

ग्रात्मार्थं ग्रन्नोंकी ग्रन्तवान् ग्रौर ग्रनन्तरूपसे उपासना करनेका फल

अथैतस्य प्राणस्यापः दारीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्र-स्तद्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्त स लोकं जयत्यथ यो हैतानन्तानु-पास्तेऽनन्त स लोकं जयित ॥ १३॥

तथा इस प्राणका जल शरीर है, वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है। तहाँ जितना प्राण है, उतना हो जल है और उतना हो वह चन्द्रमा है। वे ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। जो कोई इन्हें अन्तवान् समभकर उपासना करता है, वह अन्तवान् लोकपर जय.प्राप्त करता है और जो इन्हें अनन्त समभकर उपासना करता है वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त करता है।। १३॥

अधैतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्या-न्नस्य प्राणस्य, न प्रजोक्तस्यान-न्तर्रानिर्दिष्टस्य, आपः शरीरं काय

तथा इस प्रसङ्गप्राप्त प्रजापितके अन्तरूप प्राणका, अभी प्रजारूपसे बतलाये हुए प्राणका नहीं, जल करणाधारः,पूर्ववज्ज्योतीरूपमशौ चन्द्रः। तत्र यावानेव प्राणो याव-त्परिमाणोऽध्यातमादिभेदेषु, तावद्व्याप्तिमत्य आपः तावत्परि-माणाः, तावानसौ चन्द्रोऽवाधेय-स्तास्वप्स्वनुप्रविष्टः करणभती-ऽध्यात्ममधिभृतं च ताबद्धचाप्ति-मानेव । तान्येतानि पित्रा पा-ङ्क्तेन कर्मणा सृष्टानि त्रीण्य-न्नानि वाङमनःप्राणारुयानि । अध्यात्ममधिभृतं च जगत्समस्त-मेतैव्याप्तम्, नैतेभयोऽन्यद्तिरिक्तं किश्चिदस्ति कार्यात्मकं करणा-समस्तानि त्वेतानि त्मकं वा। प्रजापतिः ।

त एते वाङ्मनःप्राणाः सर्वे
एव समातुल्या व्याप्तिमन्तो
यावत्प्राणिगोचरं साध्यात्माधिभूतं
व्याप्य व्यवस्थिताः । अत एवानन्तायावत्संसारभाविनो हि ते ।
न हि कार्यकरणप्रत्याख्यानेन
संसारोऽवगम्यते । कार्यकरणातमका हि त इत्युक्तम् ।

शरीर-कार्य अर्थात् आधार है तथा पूर्ववत् वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है। वहाँ जितना प्राण है अर्थात् अध्यात्मादि भेदोंमें जितने परिमाणवाला प्राण है, उतनी व्याप्तिवाला अर्थात् उतने ही परि-माणवाला जल है और उतना ही वह जलके आधेय उस जलमें अनु-प्रविष्ट उसका करणभूत अध्यात्म और अधिभूत चन्द्रमा है, वह भी उतनी ही व्याप्तिवाला है। ये ही वे पिताके द्वारा पाङ्क्तकर्मसे रचे हुए वाक्, मन और प्राणसंज्ञक तीन जन्न हैं। सारा अध्यात्म और अधिभृत जगत् इनसे व्याप्त है। इनसे भिनन कार्य और करणरूप कोई भी पदार्थ नहीं है। ये सब [ मिलकर ] ही प्रजापति हैं।

ALALALALA.

वे ये वाक्, मन और प्राण सब समान अर्थात् तुल्य व्याप्तिवाले ही हैं। अध्यात्म और अधिभूतके सहित जितना भी प्राणियोंका विषय है, ये उस सबको व्याप्त करके स्थित हैं। अत: ये अनन्त हैं अर्थात् संसारकी स्थितिपर्यन्त रहनेवाले हैं; क्योंकि कार्य और करणको छोड़कर संसार अन्य कुछ नहीं जाना जाता और यह कहा ही जा चुका है कि ये कार्य-करणरूप हैं। स यः कश्चिद् हैतानप्रजापते-रात्मभूतानन्तवतःपरिच्छिन्नान-ध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण वोपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव फलमन्तवन्तं लोकं जयित, परि-च्छित्न एव जायते नैतेपामात्म-भूतो भवतीत्यर्थः । अथ पुनर्यो हैताननन्तान्सर्वात्मकान्सर्वप्रा-ण्यात्मभूतान् अपरिच्छित्नानुपास्ते सोऽनन्तमेव लोकं जयित।।१३॥

जो कोई प्रजापितके स्वरूपभूत इन सबको अन्तवान्—परिच्छिन्न समभकर अध्यात्म या अधिभूतरूपसे उपासना करता है, वह तो उस उपासनाके अनुरूप फल अन्तवान् लोकको ही जीतता है। अर्थात् वह परिच्छिन्नरूपसे ही उत्पन्न होता है, इनका आत्मभूत नहीं होता। और जो इन्हें अनन्त—सर्वात्मक—समस्त प्राणियोंके आत्मभूत अर्थात् अपरिच्छिन्नरूपसे उपासना करता है, वह अनन्त लोकपर ही विजय प्राप्त करता है, वह अनन्त लोकपर ही विजय प्राप्त करता है। १३॥

तीन ग्रन्नरूप प्रजापतिका पोडशकल संवत्सररूपसे निर्देश

पिता पाङ्क्तेन कर्मणा सप्तान्नानि
सृष्ट्वा त्रीण्यन्नान्यात्मार्थमकरोदित्युक्तम्। तान्येतानि। पाङ्क्तकर्मफलभूतानि व्याख्यातानि।
तत्र कथं पुनः पाङ्क्तस्य कर्मणः
फलमेतानि १ इति उच्यते—यस्मानेष्यपि त्रिष्यन्नेषु पाङ्क्ततावगम्यते, वित्तकर्मणोरपि तत्र
सम्भवात्। तत्र पृथिव्यग्नी माता,

पिताने पाङ्क्तकर्मसे सात अन्नोंको उत्पन्न कर उनमेंसे तीन अपने लिये निश्चित किये—यह ऊपर कहा गया। पाङ्क्तकर्मके फलभूत उन अन्नोंकी व्याख्या कर दी गयी। किंतु वे पाङ्क्तकर्मके फल किस प्रकार हैं? सो बतलाया जाता है—क्योंकि उन तीन अन्नोंमें भी पाङ्क्तता देखी जाती है [इसलिये वे पाङ्क हैं]; कारण, वित्त और कर्मकी भी उनमें सम्भावना है। उनमें पृथिवी और अग्नि माता हैं,

दिवादित्यौ पिता । योऽयमन-योरन्तरा प्राणः, स प्रजेति व्या-ख्यातम् । तत्र वित्तकर्मणी सम्भावयितव्ये इत्यारम्भः—

द्युलोक और आदित्य पिता हैं, इन दोनोंके बीचमें जो यह प्राण है, वह प्रजा है—यह तो ऊपर व्याख्या की जा चुकी है। अब उनमें वित्त और कर्मकी सम्भावना दिखानी है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

स एष संवत्सरः प्रजापितः षोडशकलस्तस्य रात्रय एव पश्चद्श कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमाबास्या ए रात्रि-मेतया षोडश्या कलया सर्विमिदं प्राणसृद्नुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेता एव देवताया अपचित्ये।१४। न्यादिप कुकलासस्येतस्या एव देवताया अपचित्ये।१४।

वह यह (तीन अन्नरूप) संवत्सर प्रजापित सोलह कलाओंवाला है। उसकी रात्रियाँ ही पंद्रह कला हैं, इसकी सोलहवीं कला ध्रुवा (नित्य) ही है। वह रात्रियों के द्वारा ही [ग्रुक्लपक्षमें] वृद्धिको प्राप्त होता है तथा [कृष्णपक्षमें] क्षीण होता है। अमावास्याकी रात्रिमें वह इस सोलहवीं कलासे इन सब प्राणियों में अनुप्रविष्ट हो फिर [दूसरे दिन] प्रातःकालमें उत्पन्न होता है। अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे, यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके लिये [इस रात्रिमें] गिरगिटके भी प्राण न ले।। १४।।

'स एष संवत्सरः'—योऽयं ज्यन्नात्मा प्रजापतिः प्रकृतः,स एष संवत्सरात्मना विशेषतो निर्दिश्यते।

'स एप संवत्सर:'—यहाँ जिस अन्तत्रयरूप प्रजापतिका प्रसङ्ग है, उसीका संवत्सररूपसे विशेषतः निर्देश किया जाता है। वह यह

षोडश षोडशकलः कला श्रवयवा अस्य सोऽयं वोडशकलः संवत्सरः संवत्सरात्मा कालरूपः। तस्य च कालात्मनः प्रजापतेः रात्रय एवाहोगत्राणि,तिथय इत्य-र्थः,पश्चदश कलाः। ध्रुवैव नित्यैव प्रजापतेः ग्रस्य **च्यवस्थिता** षोडशी षोडशानां प्रणी कला। स रात्रिभिरेव तिथिभिः कलोक्ता-भिरापूर्यते चापनीयते च। प्रति-पदाद्याभिहिं चन्द्रमाः प्रजापतिः शुक्लपत्त त्रापूर्यते कलाभिरुपचीय-मानाभिर्वर्धते यावत्सम्पूर्णमण्डलः पौणमास्याम् । ताभिरेवापचीय-मानाभिः कलाभिरपत्तीयते कुष्ण-पत्ते यावद् भ्रुवैका कला व्यवस्थिता

श्रमावास्यायाम् ।
स प्रजापतिः कालात्मा श्रमाः
वास्याममावास्यायां रात्रिं रात्रौ या
व्यवस्थिता श्रुवा कलोक्ता एतया
पोडश्या कलया सर्वमिदं प्राण-

शिडशकलः पोडश कला संवत्सर—संवत्सरात्मा अर्थात् काल-ह्य प्रजापित षोडशकल है; जिसकी श्रवयवा श्रस्य सोऽयं पोडशकलः वोडश (सोलह) कलाएँ अर्थात् अव-संवत्सरः संवत्सरात्मा कालरूपः। यव हों, उसे षोडशकल कहते हैं।

उस कालस्वरूप प्रजापतिकी रात्रियाँ—अहोरात्र अर्थात् तिथियाँ ही पंद्रह कलाएँ हैं तथा इस प्रजापतिकी सोलहवीं अर्थात् सोलह संख्याकी पूर्ति करनेवाली कला घुवा-नित्य व्यवस्थिता ही है। वह रात्रियों अर्थात् कलारूपसे कही हुई तिथियोंसे ही पूर्ण और अप-क्षीण होता है। वह चन्द्रमा प्रजा-पति गुक्लपक्षमें प्रतिपद् आदि तिथियोंसे बढ़ता है, वह बढ़ती हुई कलाओंसे तबतक बढ़ता रहता है, जबतक कि पूर्णमासीको पूर्णमण्डला-कार न हो जाय; तथा क्षीण होती हुई उन्हीं कलाओंके द्वारा कृष्णप<mark>क्ष-</mark> में तवतक क्रमशः क्षीण होता जाता है, जबतक कि अमावास्यामें एक घ्रुवा कला ही शेष न रह जाय।

वह कालस्वरूप प्रजापित;
'अमावास्यां रात्रिम्'— अमावास्यामें रातके समय जो एक ऊपर
बतलायी हुई ध्रुवा नामकी
कला रहती है, उस सोलहवीं कलाके द्वारा इन समस्त प्राणधारियों

भृत्प्राणिजातमनुप्रविश्य यद्पः पिवति यचौपधीरवनाति तत्सर्वमेव स्रोपध्यात्मना सर्वं व्याप्यामावा-स्यां रात्रिमवस्थाय ततोऽपरेद्युः प्रातर्जायते द्वितीयया कल्या संयुक्तः ।

एवं पाङ्क्तात्मकोऽसौ प्रजा-पतिः । दिवादित्यौ मनः पिताः पृथिवयग्नी वाग्जाया माताः तयोश्र प्राणः प्रजा । चान्द्रमस्यस्तिथयः कला वित्तम्,उपचयापचयधिन्त्वा-द्विचवत्। तासां च कलानां काला-वयवानां जगत्परिणामहेतुत्वं कर्म। एवमेप कृत्स्नः प्रजापतिः ''जाया मे स्याद्थ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्याद्थ कर्म कुर्वीय'' (चृ० उ० १।४।१७) इत्येषणानुरूप एव पाङ्क्तस्य कर्मणः फलभूतः संवृत्तः । कारणानुविधायि हि कार्यमिति लोकेऽपि स्थितिः। यस्मादेष चन्द्र एतां रात्रिं

सर्वप्राणिजातमनुप्रविष्टो ध्रुवया कल्या वर्तते, तस्माद्धेतोरेताम- अर्थात् प्राणिसमुदायमें अनुप्रवेश कर जो जल पीता है और जो ओषधि खाता है, उन सभीमें ओषधिरूपसे व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिमें स्थित रह दूसरे दिन प्रातःकाल द्वितीय कलासे संयुक्त होकर उत्पन्न होता है।

इस प्रकार यह प्रजापति पाङ्क-रूप है। द्युलोक, आदित्य और मन पिता हैं; पृथिवी, अग्नि और वाक् जाया-माता हैं; उन दोनों माता-पिताओंकी प्रजा प्राण है। चन्द्रमा-की तिथियाँ यानी कलाएँ वित्त हैं, क्योंकि वे वित्तके समान वृद्धि और हासरूप धर्मवाली हैं। तथा उन कालावयवरूप कलाओंका जगत्के परिणाममें हेतु होना कर्म है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति "मेरे जाया हो, फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ; मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूँ"इस प्रकारकी एषणाके अनुरूप ही पाङ्क्तकर्मका फलभूत हो जाता है। लोकमें भी ऐसी ही स्थिति है कि कार्य कारणका अनुवर्ती होता है।

क्योंकि इस रात्रिमें यह चन्द्रमा अपनी घ्रुवा कलाके सहित समस्त प्राणिसमुदायमें अनुप्रविष्ट होकर विद्यमान रहता है, इसलिये इस मावास्यां रात्रिं प्राणभृतः प्राणिनः
प्राणं न विच्छिन्द्यात्प्राणिनं न
प्रमापयेदित्येतत्, ऋषि क्रकलासस्य। क्रकलासो हि पापात्मा
स्वभावेनैय हिंस्यते प्राणिभिर्द्दष्टोऽप्यमङ्गल इति कृत्वा।
ननु प्रतिषिद्धैय प्राणिहिंसा
''ऋहंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र
तीर्थेभ्यः'' (छा० उ०८। १५।१)
इति।

वाढं प्रतिषिद्धा, तथापि नामा-वास्याया श्रन्यत्र प्रतिप्रसवार्थं वचनं हिंसायाः कृकत्तास्विषये वा, कि तहिं ? एतस्याः सोमदेव-ताया श्रपचित्ये पूजार्थम् ॥१४॥

अमावास्याकी रात्रिमें प्राणधारी यानी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे; अर्थात् प्राणीको न मारे। यहाँतक कि गिरगिटके भी प्राण न ले। गिरगिट पापी प्राणी है, इसलिये यह सोचकर कि यह देखनेसे भी अमङ्गलरूप है, प्राणी स्वभावसे ही इसे मार डालते हैं [ यहाँ उसकी भी हिसाका निषेध हैं]।

शक्का—परंतु "अहिंसन् सर्व-भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः" इस वचनके अनुसार हिंसा तो सामान्यतः प्रतिषिद्ध ही है। [फिर यहाँ उसका अलग प्रतिषेध क्यों किया गया ?]

समाधान—हाँ, प्रतिषिद्ध है, तथापि यहाँ जो श्रुतिका कथन है वह अमावास्यासे भिन्न समयमें सब प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी हिंसाका प्रतिप्रसव (विशेष विधान) करनेके लिये नहीं है; तो फिर किस उद्देश्यसे है ? इस सोम देवताकी अपचिति अर्थात् पूजाके लिये ही [यह कथन] हैं'॥ १४॥

१ यहाँ यह राङ्का होती है—श्रुतिमें सभी प्राणियोंकी हिसाका निपेध करनेके लिये 'अहिसन् सर्वभूतानि' यह सामान्य वचन है। इसके रहते हुए जो यहाँ 'अमावास्याकी रातमें गिरगिटतकका प्राण न ले' यह विशेष वचन श्रुतिमें कहा गया, इससे यह ध्वीन निकलती है कि अमावास्याके सिवा अन्य तिथियोंमें सभी

श्रन्नोपासक ही षोडशकल संवत्सर प्रजापति है

यो वे स संवत्सरः प्रजापितः षोडशकलोऽयमेव स योऽयमेवंवितपुरुषस्तस्य वित्तमेव पश्चद्श कला आत्मे-वास्य षोडशी कला स वित्ते नैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानि जीयत आत्मना चेर्जावित प्रधिनागादित्येवाहुः ॥१५॥

जो भी यह सोलह कलाओंवाला संवत्सर प्रजापित है, वह यही है जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है। वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा (शरीर) ही उसकी सोलहवीं कला है। वह वित्तसे ही बढ़ता और क्षीण होता है। यह जो आत्मा (पिण्ड) है, वह नभ्य (रथचक्रकी नाभिरूप) है और वित्त प्रधि (रथचक्रका बाहरका घेरा--नेमि) है। इसलिये यदि पुरुष सर्वस्वहरणके कारण ह्यासको प्राप्त हो जाय, किंतु शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते हैं कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है।। १५।।

यो वै परोत्ताभिहितः संवत्सरः जो भी सोलह कलाओंवाला संवत्सर प्रजापित परोक्षरूपसे कहा प्रजापितः पोडशक्तः स नैवात्य- गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं

प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी हिंसा की जा सकती है। ऐसी दशामें पूर्वोक्त सामान्य वचनसे विरोध होगा। यद्यपि विधिकी अपेक्षा निषेधवचन बलवान होते हैं, तथापि सामान्य निषेधकी अपेक्षा विशेष विधि ही बलवान होता है, इसलिये पूर्वोक्त सामान्य निषेधको बाधकर इस विशेष वचनकी प्रवृत्ति होनेसे अमात्रास्यासे अन्यत्र हिंसाका प्रतिप्रसव (विशेष विधान) सिद्ध हो जायगा। निषेधके बाधक विधिको 'प्रतिप्रसव' कहते हैं। उक्त शङ्काका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं—यहाँ यह श्रुतिका विशेष वचन सोमदेवताकी पूजा करनेके लिये है अर्थात् 'अमावास्याकी रातमें सभी प्राणियोंमें सोमदेवता व्याप्त रहते हैं, इसलिये उस दिन किसी भी प्राणीको दुःख न दे' यह कहकर यहाँ सोमदेवताका सम्मान किया गया है, इससे हिमाका प्रतिप्रसव (विशेष विधान) समझना भूल है।

न्तं परोच्चो मन्तव्यः, यस्माद्य-मेव स प्रत्यच उपलभ्यते। को-ऽसावयम्? यो यथोक्तं व्यन्नात्मकं प्रजापतिमात्मभूतं वेचि स एवं-वित्पुरुषः।

केन सामान्येन प्रजापतिरिति
तहुच्यते—तस्यैवंविदः पुरुषस्य
गगादि वित्तमेव पश्चद्श कला
उपचयापचयधिमंत्यातः तदित्तसाध्यं च कर्म । तस्य कृत्स्नतायै
ग्रात्मैव पिण्ड एवास्य विदुषः
पोडशी कला भ्रुवस्थानीया । स
चन्द्रवद्वित्तेनैवापूर्यते चापत्तीयते
च—तदेतल्लोके प्रसिद्धम् ।
तदेतन्नभ्यम्,नाभ्यै हितं नभ्यं

नामिं वा ऋहतीति । किं तत् ?

यद्यं योऽयमात्मा पिण्डः। प्रधि-

वित्तं परिवारस्थानीयं बाह्यं चक्र-

मानना चाहिये; क्योंकि वह प्रत्यक्ष यही उपलब्ध होता है। वह यह कौन है?—जो उपर्युक्त अन्नत्रयरूप आत्मभूत प्रजापतिको जानता है, वह इस प्रकार जाननेवाला पुरुष।

वह किस समानताके कारण प्रजापित है, सो बतलाया जाता है—उस इस प्रकार जाननेवाले पुरुषकी गौ आदि वित्त ही पंद्रह कलाएँ हैं, क्योंकि वे वित्त ही पंद्रह हास धर्मवाले हैं और कर्म भी उस वित्तसे ही साध्य है । उसकी पूर्णताके लिये इस विद्वान्का आत्मा यानी पिण्ड ही ध्रु वस्थानीया सोल-हवीं कला है। वह चन्द्रमाके समान वित्तसे ही बढ़ता और अपक्षीण होता है—यह लोकमें प्रसिद्ध है।

वह यह नभ्य है, 'नाभ्ये हितम्' अथवा 'नाभिम् अईति' इस व्युत्पत्तिके अनुसार जो नाभिके लिये हितरूप अथवा नाभिकी योग्यता रखता हो उसे 'नभ्य' अर्थात् चक्रका मध्य भाग कहते हैं। वह कौन? यह जो आत्मा अर्थात् पण्ड है। वित्त प्रधि यानी बाह्य परिवाररूप है, जैसे

क्ष अर्थात् जिस प्रकार जगत्का विपरिणाम चन्द्रमाकी कलाओंसे साध्य है उसी प्रकार जगत्का समस्त कार्य वित्तसे साध्य है।

स्येवारनेम्यादि । तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानिं सर्वस्वापहरणं जीयते हीयते ग्लानिं प्राप्नोति, श्रात्मना चक्रनाभिस्थानीयेन चेद्यदि जीवति प्रधिना बाह्येन परिवारेणाय-मगात्क्षीणोऽयं यथा चक्रमरनेमि-विमुक्तमेवमाहुः । जीवंश्रेद् अर-नेमिस्थानीयेन वित्तेन पुनरुपचीयत इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ कि पहियेके अरे और नेमि आदि।
अतः यद्यपि सर्वज्यानि—सर्वस्वापहरण होनेसे पुरुष हीन हो जाता—
ग्लानिको प्राप्त हो जाता है, तथापि
यदि वह चक्रकी नाभिस्थानीय अपने
देहपिण्डसे जीवित है तो लोग यही
कहते हैं कि यह प्रधि यानी बाह्य
परिवारसे चला गया अर्थात् क्षीण
हो गया, जिस प्रकार कि अरे और
नेमिसे रहित चक्र। तात्पर्य यह है
कि यदि वह जीवित रहता है तो
रथकी नेमिरूप धनसे फिर भी वृद्धिको प्राप्त हो जाता है॥ १५॥

लोकत्रयकी प्राप्तिके साधन तथा देवलोककी उत्कृष्टताका वर्णन

एवं पाङ्क्तेन दैर्वावत्तविद्यासंयुक्तेन कर्मणा त्रयन्नात्मकः प्रजापतिभेवतीति व्याख्यातम् । श्रननतरं च जायादिवित्तं परिवारस्थानीयित्युक्तम् । तत्र पुत्रकर्मापरविद्यानां लोकप्राप्तिसाधनत्वमात्रं
सामान्येनावगतम्, न पुत्रादीनां
लोकप्राप्तिफलं प्रति विशेषसम्बन्धनियमः । सोऽयं पुत्रादीनां साधनानां साध्यविशेषसम्बन्धो वक्तव्य
इत्युक्तरकण्डिका प्रणीयते—

इस प्रकार दैविवत्त और विद्यासंयुक्त पाङ्क्तकर्मके द्वारा प्रजापित
अन्नत्रयरूप है—इसकी व्याख्या
कर दी गयी। उसके पीछे परिवारस्थानीय स्त्री आदि वित्तका वर्णन
किया गया। वहाँ पुत्र, कर्म और
अपरिवद्याका सामान्यरूपसे लोकप्राप्तिमें साधन होनामात्र विदित
होता है; पुत्रादिका लोकप्राप्तिरूप
फलके प्रति विशेष सम्बन्ध होनेका
नियम नहीं जान पड़ता। वह पुत्रादि
साधनोंका साध्यविशेषोंके साथ
सम्बन्ध बतलाना है—इसीलिये
आगेकी कण्डिका रची जाती है—

अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वे लोकाना १ श्रेष्टस्तस्माद्विद्यां प्रश् सन्ति ॥ १६॥

अथ मनुष्यलोक, पिन्नलोक और देवलोक—ये ही तीन लोक हैं। वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं। तथा पिन्नलोक कर्मसे और देवलोक विद्यासे जीते जा सकते हैं। लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं॥ १६॥

त्रथेति वाक्योपन्यासार्थः । त्रयः, वावेत्यत्रधारणार्थः । त्रय एव शास्त्रोक्तसाधनार्हा लोकाः, न न्यूना नाधिका वा । के ते ? इत्युच्यते—मनुष्यलोकः पितृ-लोको देवलोक इति ।

तेपां सोऽयं मनुष्पलोकः पुत्रेणैव साधनेन जय्यो जेतन्यः
साध्यः—यथा च पुत्रेण जेतन्यस्तथोत्तरत्र वश्यामः,—नान्येन कर्मणा, विद्याया वेति
वाक्यशेषः।

कर्मणा श्रिक्तिहोत्रादिलचणेन केवलेन पितृलोको जेतव्यो न पुत्रेण नापि विद्यया। विद्यया

'अथ' यह शब्द वाक्यारम्भके लिये है। 'त्रयो वाव' इसमें 'वाव' निश्चयार्थक है। शास्त्रोक्त साधनसे प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हैं; न इससे कम हैं, न अधिक। वे कौन-से हैं? सो बतलाये जाते हैं —मनुष्य-लोक, पिन्नलोक और देवलोक।

उनमें वह यह मंनुष्यलोक पुत्र-रूप साधनके द्वारा ही जीता जा सकने योग्य, जीतनेके लायक अर्थात् साध्य (प्राप्त करने योग्य) है। वह पुत्रद्वारा किस प्रकार प्राप्तव्य है, सो आगे वतलावेंगे। किसी अन्य कर्म अथवा विद्यासे नहीं। यहाँ 'विद्यया वा' (अथवा विद्यासे) यह वाक्य-शेष है।

अग्निहोत्रादिरूप केवल कर्मसे पितृलोक जीतने योग्य है—पुत्रसे अथवा विद्यासे नहीं। तथा विद्यासे DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा।

देवलोको वै लोकानां त्रयाणां श्रेष्ठः प्रशस्यतमः । तस्मात्तत्या-धनत्वाद्विद्यां प्रशंसन्ति ॥ १६॥

देवलोक प्राप्त होनेयोग्य है - पूत्रसे अथवा कर्मसे नहीं।

तीनों लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है। अतः उसका साधन होनेसे विद्याकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥

### सम्प्रत्तिकर्म ग्रौर उसका परिगाम

एवं साध्यलोकत्रयफलभेदेन विनियुक्तानि पुत्रकर्मविद्याख्यानि त्रीणि साधनानि । जाया तु पुत्र-कर्मार्थत्वान्न पृथक्साधनमिति पृथङ्नाभिहिता। वित्तं च कर्भ-साधनत्वान्न पृथक्साधनम् ।

विद्याकर्मणोर्लोकजयहेतुत्वं स्वात्मप्रतिलाभेनैव भवतीति प्रसिद्धम्। पुत्रस्य त्विक्रयात्मक-त्वात्केन प्रकारेण लोकजयहेतु-स्वमिति न ज्ञायते। अतस्तद्कः-च्यमित्यथानन्तरमार्भ्यते ---

इस प्रकार प्रवकर्म और विद्या-संज्ञक तीन साधनोंका उनके साध्य लोकत्रयरूप फलके भेदसे विनियोग किया गया। स्त्री तो पुत्र और कर्मके लिये ही होनेके कारण कोई पृथक साधन नहीं है; इसलिये उसका अलग वर्णन नहीं किया गया। वित्त भी कर्मका साधन होनेके कारण अलग साधन नहीं है।

विद्या और कर्म अपने स्वरूपकी निष्पत्ति होनेसे ही लोकजयके हेतु होते हैं-यह प्रसिद्ध है। किन्तु पुत्र अक्रियात्मक है। वह किस प्रकार लोकजयका हेत् होता है-यह नहीं जाना जाता। अतः वह बतलाना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-

अथातः सम्प्रतिर्यदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं

यज्ञोऽहं लोक इति यद्वे किश्वानूकः तस्य सर्वस्य ब्रह्मे त्येकता । ये वे के च यज्ञास्तेषा सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये वे के च लोकास्तेषा सर्वेषां लोक इत्येक तैतावद्वा इद्स्मर्वमेतन्मा सर्वे सन्नयमितोऽभुनजितावद्वा इद्स्मर्वमेतन्मा सर्वे सन्नयमितोऽभुनजिति तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशास्ति स यदैवंविद्स्माल्लोकात्प्रेत्यथेभिरेव प्राणेः सह पुत्रमाविशति । स यद्यनेन किश्चिद्धणयाऽकृतं भवति तस्मादेन सर्वस्मात्पुत्रो मुश्चित तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवास्मिल्लोके प्रतितिष्टत्यथेनमेते देवाः प्राणा अमृता आविशनित ॥ १७॥

अब सम्प्रत्ति [ कही जाती है—] जब पिता यह समभता है कि मैं मरनेवाला हूँ तो वह पुत्रसे कहता है—'तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक हे।' वह पुत्र बदलेमें कहता है—'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ।' जो कुछ भी स्वाध्याय है, उस सवकी 'ब्रह्म' यह एकता है। जो कुछ भी यज्ञ हैं, उनकी 'यज्ञ' यह एकता है। और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी 'लोक' यह एकता है। यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कर्त्तंच्य है। [ फिर पिता यह मानने लगता है कि ] यह मेरे इस भारको लेकर इस लोकसे जानेपर मेरा पालन करेगा। अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रको 'लोक्य' (लोकप्राप्तिमें हितकर) कहते हैं। इसीसे पिता उसका अनुशासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह पिता जब इस लोकसे जाता है तो अपने उन्हीं प्राणोंके सहित पुत्रमें व्याप्त हो जाता है। यदि किसी कोणच्छिद्र (प्रमाद) से उस (पिता) के द्वारा कोई कर्त्तंच्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका नाम 'पुत्र' है। वह पिता पुत्रके द्वारा हो इस लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृतप्राण प्रवेश करते हैं॥ १७॥

सम्प्रतिः सम्प्रदानम्; सम्प्र-त्तिरिति वश्यमाणस्य कर्मणो नामधेयम् । पुत्रे हि स्वात्मच्या-पारसम्प्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण पिता, तेन सम्प्रतिसंज्ञकविदं कर्म । तत्कस्मिन्काले कर्तव्यम् ? इत्याह—स पिता यदा यस्मिन् काले प्रैष्यन् मरिष्यन् मरिष्यामी-त्यरिष्टादिदर्शनेन मन्यते, अथ तदा पुत्रमाहूयाह—त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ-स्त्वं लोक इति । स एवमुक्तः पुत्रः प्रत्याहः स तु पूर्वमेवानु-शिष्टो जानाति मयैतत्कर्तव्यमिति, तेनाह—ग्रहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति । एतद्वाक्यत्रयम् । एतस्यार्थस्तिरोहित इति म-

न्वाना श्रुतिव्योख्यानाय प्रव-र्तते —यद्वै किश्च यत्किञ्चावशि-ष्टमन्क्तमधीतमनधीतं च, तस्य सर्वस्यैव ब्रह्मेत्येतस्मिन्पदे एकता एकत्वम् योऽध्ययनव्यापारो मम कर्तव्य त्रासीदेतावन्तं

'सम्प्रत्ति' सम्प्रदानको कहते हैं। 'सम्प्रति' यह आगे कहे जाने-वाले कर्मका नाम है। पिता पुत्रमें अपने व्यापारका इस प्रकारसे सम्प्र-दान करता है, इसलिये यह कर्म 'सम्प्रत्ति' नामवाला है। उसे किस समय करना चाहिये ? इसपर श्रुति कहती है-वह पिता जिस समय करनेको होता है अर्थात् अ<mark>रिष्</mark>ट ( मरणके पूर्वचिह्न ) आदि दे<mark>खकर</mark> यह समभता है कि 'अब मैं महला', उस समय पुत्रको बुलाकर इस प्रकार कहता है—'तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है।' इस प्रकार कहे जानेपर वह पुत्र उत्तरमें कहता है। वह शिक्षित होनेके कारण पहलेसे ही जानता है कि मुभे यह करना चाहिये, इसलिये कहता है — 'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ।' ये तीन पृथक्-पृथक् वाक्य हैं।

इन वाक्योंका अर्थ गूढ है-ऐसा समभकर श्रुति इसकी व्याख्या करने के लिये प्रवृत्त होती है-जो कुछ भी अवशिष्ट—अनूक्त अर्थात् अध्ययन किया हुआ और अध्ययन नहीं किया हुआ है, उस सभीकी 'ब्रह्म' इस पदमें एकता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदविषयक स्वाव्याय-कार्य इतने समयतक मेरे लिये कर्तव्य

MANAGER PARTOS DE SA PARTOS DE वेदविषयः, स इत ऊर्ध्वं त्वं ब्रह्म त्वत्कर्तृकोऽस्त्वित्यर्थः।

तथा ये वै के च यजा अनु-ष्ठेयाः सन्तो मया अनुष्ठिताश्चा-ननुष्ठितारच, तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येतस्मिन्पदे एकतैकत्वम्,मन्क-र्तृका यज्ञा य आसन्, ते इत ऊर्ध्व त्वं यज्ञः — त्वत्कर्तृका भवन्ति-त्यर्थः । ये वै के च लोका मया जेतच्याः सन्तो जिता अजिताश्र, तेपां सर्वेषां लोक इत्येतस्मिन्पदे एकता। इत ऊर्ध्वं त्वं लोक-स्त्वया जेतच्यास्ते । इत ऊर्ध्व मयाध्ययनयज्ञलोकजयकर्तव्य-क्रतुस्त्विय समर्पितः, ऋहं तु मुक्तोऽस्मि कर्तव्यतावन्धनविष-यात्क्रतोः। स च सर्वं तथैव प्रतिपन्नवान्पुत्रोऽनुशिष्टत्वात् । तत्रेमं पितुरभिप्रायं मन्वाना

था, वह आजके बादसे 'त्वं ब्रह्म'— त्वत्कर्णक हो अर्थात् अब तू उसका करनेवाला हो।

तथा मेरेद्वारा अनुष्ठेय (करने-योग्य ) जो कुछ भी अनुष्टित (कृत) और अननुष्टित (अकृत) यज्ञ थे, उन सब यज्ञोंकी [ 'त्वं यज्ञः' (तू यज्ञ है ) इस वाक्यके ] 'यज्ञ:' पदमें एकता है। अर्थात् जो यज्ञ अबतक मेरेद्वारा किये जानेवाले थे वे अब तेरेद्वारा किये जानेवाले हों। तथा जो कोई भी लोक मेरेद्वारा जीते जानेयोग्य होकर जीते गये अथवा नहीं जीते गये उन सब लोकोंकी [ 'त्वं लोक:' इस वाक्यके | 'लोक:' पदमें एकता है। अबसे आगे 'त्वं लोक:' (तू लोक है) अर्थात् वे लोक तेरेद्वारा जीते जानेयोग्य हों। आजसे आगेके लिये अध्ययन, यज्ञ और लोकजयसम्बन्धी कर्तव्यका संकल्प तुभे सौंप दिया, अब मैं इनकी कर्तव्यताके बन्धनविषयक संकल्पसे मुक्त हो गया। शिक्षित होनेके कारण उस पूत्रने भी सब उसी प्रकार समभ लिया।

यहाँ श्रुतिने यह बात पिताका ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि त्राचष्टे श्रुति:-एतावदेतत्परिमाणं गृहस्य पुरुषके लिये जो कर्तव्य है, वै इदं सर्वं यद्गृहिणा कर्तव्यम्, यदुत वेदा ऋध्येतव्याः, यज्ञा यष्ट्रच्याः,लोकाश्च जेतच्याः, । ए-तन्मा सर्वं सन्नयम्--सर्वं हीमं भारं मदधीनं मत्तोऽपच्छिद्य आत्मनि निधाय,इतोऽस्माल्लोकान्मा माम् <mark>त्रग्रुनजत्पाल</mark>िव्यतीति । लुडर्थे लङ्, छन्दसि कालानियमाभावात्।

वह इतना ही है कि वेदोंका अध्ययन करना चाहिये, यज्ञोंका यजन करना चाहिये और लोकोंपर जय प्राप्त करनी चाहिये। 'एतन्मा सर्वं सन्नयम्'—इत्यादिका अभिप्राय यों है कि यह ( पुत्र ) स्वयं ये सब कुछ होकर अर्थात् मेरे अधीन रहनेवाले इस सारे भारको मुभसे लेकर अपने अपर रखकर इस लोकसे जानेपर 'माम् अभुनजत्'–मेरा पालन करेगा। यहाँ लृट्के अर्थमें लङ् लकारका प्रयोग हुआ है; क्योंकि वेदमें कालका नियम नहीं है।

१. 'अभुनजत'--यह 'भुज' धातुकी लङ् लकारकी क्रिया है। लङ् लकार अनद्यतन भूतकालमें प्रयुक्त होता है; इसका पर्याय 'अपालयत्' और अर्थ 'पालन किया' ऐसा होना चाहिये। किंतु भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय 'पालियण्यित' लिखते हैं; 'पालियष्यित' सामान्य भविष्य-वाची 'लृट्' लकारकी क्रिया है, इसके अनुसार अभुनजत्' का अर्थ 'पालन करेगा'—ऐसा होता है। प्रकरणके अनुसार ऐसा ही अर्थ होना सुसंगत भी है। परंतु भूतकालिक क्रियाका भविष्यकालिक अर्थ हो कैंसे सकता है ? — यह प्रश्न सामने आता है। इसका ही उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं-- 'यहाँ 'लृट्' के अर्थमें 'लङ्' का प्रयोग समझना चाहिये; क्योंकि वेदमें कालका नियम नहीं होता।

परंतु इसका भाव यह नहीं समझना चाहिये कि 'वास्तवमें वेदमें कालका कोई निश्चित नियम ही नहीं है, सभी जगह निपरीत ही रूप मिलते हैं।' भाष्य-कारके उस कथनका यह अभिप्राय जान पड़ता है कि वेदमें भूत, वर्तमान और भविष्यका निश्चित स्वरूप होते हुए भी कहीं-कहीं इसमें व्यत्यय (वैपरीत्य) भी देखा जाता है; इसलिये यहाँ कालका व्यत्यय समझना चाहिये अर्थात् भविष्यकालके ही अर्थमें भूतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है—ऐसा मानना चाहिये । सूत्रकार महर्षि पाणिनिने 'ब्यत्ययो बहुलम्' ( पा० सू० ३ । १ । इस सूत्रके द्वारा ऐसे स्थलोंका निर्देश किया है। व्यत्यय केवल कालका

यस्मादेवं सम्पन्नः पुत्रः पित-रम् अस्माल्लोकात्कर्तव्यताबन्ध-नतो मोचयिष्यति, तस्मात्पुत्र-मनुशिष्टं लोक्यं लोकहितं पित-राहर्जाह्मणाः । श्रत एव ह्येनं पुत्रमनुशासति, लोक्योऽयं नः स्यादिति, पितरः ।

स पिता यदा यस्मिन्काले एवंवित्पुत्रसमपिंतकर्तव्यताकतुः, अस्माल्लोकात्प्रैति झियते, अथ तदैभिरेव प्रकृतैर्वाङ्मनःप्राणैः पुत्रमाविशति पुत्रं व्याप्नोति । अ-ध्यात्मपरिच्छेदहेत्वपगमात् पितु-र्वाङ्मनःप्राणाःस्वेन आधिदैविकेन रूपेण पृथिवयग्नयाद्यात्मना भिन्न-घटप्रदीपप्रकाशवत्सर्वमाविशन्ति।

क्योंकि इस प्रकार सम्पन्न (कर्तव्यभारसे युक्त) हुआ पुत्र पिता-को इस लोकसे कर्तव्यताके बन्धनसे मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणगण इस प्रकार अनुशिष्ट—सुशिक्षित किये गये पुत्रको लोक्य--पिताके लिये लोकमें हितकर बतलाते हैं। इसी-लिये इस आशयसे कि 'यह हमारे लिये लोक्य हो' पितृगण इस पुत्र-का अनुशासन करते हैं।

इस प्रकार जाननेवाले प्रत्रको जिसने अपनी कर्तव्यताका संकल्प सौंप दिया है वह पिता जिस समय इस लोकसे जाता है यानी मरता है तब वह इन प्रकृत वाक्, मन और प्राणोंसे ही प्रमें आविष्ट अर्थात् व्याप्त हो जाता है। अध्यात्म-परिच्छेदरूप हेतुकी निवृत्ति हो कारण पिताके पृथिवी मन और प्राण अपने एवं अग्नि आदि आधिदैविक रूपसे फूटे हुए घड़ेके अन्तर्वर्ती दीपक-के प्रकाशके समान सबमें व्याप्त

ही नहीं होता, विकरण, सुप्, तिङ्, पद, लिङ्ग और पुरुष आदिका भी होता है, जैसा कि निम्नाङ्कित कारिकासे सिद्ध होता है—'सुप्तिकुपग्रहलिङ्गनराणां कालहल-च्स्वरकर्तृयङां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्व्यति बाहुलकेन ॥ उपर्युक्त 'अभुनजत्' क्रियामें विकरणका भी व्यत्यय हुआ है, अन्यथा 'अभुनक् रू। ही होना उचित है। यहाँ 'श्रम्' और 'शप्' दो विकरणोंके होनेसे 'अभुनजत्' रूप वना है।

तैः प्राणैः सह पिताच्याविश्वति, वाङ्मनःप्राणात्मभावित्वात्पितः। श्रहमस्म्यनन्ता वाङ्मनःप्राणा श्रह्मस्म्यनन्ता वाङ्मनःप्राणा श्रह्मात्मादिभेदविस्तारा इत्येवं-भावितो हि पिता। तस्मात्तत्प्राणा-नुवृत्तित्वं पितुर्भवतीति युक्तमु-कम्—एभिरेव प्राणैः सह पुत्र-माविश्वतीतिः सर्वेषां ह्यसावातमा भक्ति प्रस्य च।

TERESTANCE OF THE PARTY OF THE

एतदुक्तं भवति—यस्य पितुरेवमनुशिष्टः पुत्रो भवति सोऽस्मिन्नेव लोके वर्तते पुत्ररूपेण,
नैव मृतो मन्तव्य इत्यर्थः । तथा
च श्रुत्यन्तरे—''सोऽस्यायमितर
त्रात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते"(ऐ ०उ० ४ । ४) इति ।
अथेदानीं पुत्रनिर्वचनमाह—
स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा
त्रारुणया कोणच्छिद्रतोऽन्तरा
त्राकृतं भवति कर्तव्यम्, तस्मात्,

हो जाते हैं। उन प्राणोंके साथ पिता भी सबमें व्याप्त हो जाता है, क्योंकि वह तो वाक्, मन और प्राणका स्वरूपभूत ही है। पिताकी ऐसी भावना रही है कि 'मैं ही अव्यातमादि भेद-विस्तारवाले अनस्त वाक्, मन और प्राण हूँ।' अतः पिताकी उन प्राणोंमें अनुवृत्ति होती है, इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 'इन प्राणोंके साथ ही वह पुत्रमें व्याप्त होता है', क्योंकि वह सभीका और पुत्रका भी आत्मा हो जाता है।

RESERVING TO THE STATE OF THE S

इससे यह प्रतिपादित होता है कि जिस पिताका इस प्रकार अनुशा-सन किया हुआ पुत्र होता है, वह पुत्र-रूपसे इसी लोकमें विद्यमान रहता है, अर्थात् उसे मरा हुआ नहीं मानना चाहिये। ऐसा ही इस अन्य श्रुतिमें भी कहा है—"उसका यह दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मों के लिये प्रति-निधि बना दिया जाता है" इत्यादि।

अब श्रुति पुत्रका निर्वचन (ब्युत्पत्ति) बतलाती है—वह पुत्र, यदि कभी उसके इस पिताद्वारा 'अक्ष्णा'—'कोणच्छिद्र'(असावधानी) से बीचमें कोई कर्तव्य बिना किये

१. ऐतरेय उपनिषद्में इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है-सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर आत्माः ।

कतेव्यतारूपारिपत्रा अकृतात सर्व-स्माल्लोकप्राप्तिप्रतिबन्धरूपात्पुत्रं। मुश्रिति मोचयति तत्सर्वे स्वयम् त-तिष्ठनपूरियत्वा । तस्मातपूरणेन त्रायते स पितरं यस्मात्तस्मात्पुत्रो । इदं तन्पुत्रस्य पुत्रत्वं यत्पितुविबद्धं पूरियत्वा त्रायते। स वितैवंविधेन पुत्रण मृतोऽ पि सन्नमृतोऽस्मिन्नेव लोके प्रति-तिष्ठति, एवमसौ पिता पुत्रेणमं मनुष्यलोकं जयति । न तथा विद्याकर्मभ्यां देवलोकपितृलोको स्वरूपलामसत्तामात्रेण; न हि वि-द्याकर्मणी स्वरूपलाभव्यतिरेकेण पुत्रवद्वचापारान्तरापेत्तया लोक-जयहेतुत्वं प्रतिषद्येते । अथ कृत-सम्प्रत्तिकं पितरमेनमेते द्यः प्राणा देवा हैरण्यगर्भा अमृता अमरणधर्माण आविशन्ति

(अपूर्ण) ही रह जाता है तो वह पिताद्वारा नहीं किये हुए लोकप्राप्ति-के प्रतिबन्धरूप उस समस्त कर्तव्य-तारूप [बन्धन ] से उस सबका स्वयं अनुष्ठान करते हए उसकी पूर्ति करके पिताको मुक्त करा देता है। अतः वह पुत्र, चूँकि पूर्तिके द्वारा पिताका त्राण करता है, इसलिये 'पुत्र' कहलाता है। पुत्रका पुत्रत्व यही है कि वह पिताके छिद्रकी पूर्ति करके उसका त्राण करता है। इस प्रकारके पुत्रके कारण वह

पिता मरकर भी अमृत रहता है; अर्थात् इसी लोकमें विद्यमान रहता है। इस प्रकार पुत्रके द्वारा पिता इस मनुष्यलोकपर जय प्राप्त करता है। विद्या और कर्मके द्वारा जिस प्रकार वह देवलोक और पितृलोकपर उनके स्वरूपलाभकी सत्तामात्रसे विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे नहीं करता । विद्या और कर्म [देव और पितृलोकके | स्वरूपलाभके सिवा पुत्रके समान किसी व्यापा-रान्तरकी अपेक्षासे लोकजयके हेत् नहीं होते । फिर, जिसने सम्प्रति-कर्म किया है ऐसे उस पितामें ये वागादि दैव—हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत-अमरण-धर्मा प्राण आविष्ट होते हैं ॥ १७॥

सम्प्रत्तिकर्मकर्तामें वागादि प्रागोंके स्रावेशका प्रकार

कथमिति वस्यति पृथिवयै पाङ्क्तकर्मणो मोक्षा- चैनमित्यादि । र्थत्वनिरासः एवं पुत्रक्रमीपर-विद्यानां मनुष्यलोकपितृलोकदेव-लोकसाध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयमेव । अत्र केचिद्वावद्काः श्रुत्युक्तविशेषार्थानभिज्ञाः सन्तः पुत्रादिसाधनानां मोत्तार्थतां वद-न्ति । तेषां मुखापिधानं श्रुत्येदं कृतम्-जाया मे स्यादित्यादि पाङ्क्तं काम्यं कर्मेत्युपक्रमेण, पुत्रादीनां च साध्यविशेषविनियो-गोपसंहारेण च । तस्मादणश्रुति-रविद्वद्विषया न परमात्मविद्विषये-ति सिद्धम् । वक्ष्यति च- "किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमा-त्मायं लोकः'' ( ४ । ४ । २२) इति ।

केचित्त पितृलोकदेवलोकजसमुच्यवाद- योऽपि पितृलोकदेवनिराकरणम लोकाभ्यां व्यावृत्तिरेव; तम्मात्पुत्रकर्मापरविद्याभिः
समुच्चित्यानुष्ठिताभिस्त्रिभ्य एते-

किस प्रकार आविष्ट होते हैं. सो 'पृथिव्यै' चैनम्' इत्यादि श्रुति बतलावेगी। इस प्रकार श्रुतिने स्वयं ही पुत्र, कर्म और अपरा विद्याको मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक-की प्राप्तिके साधनरूपसे दिखलाया। यहाँ कुछ वाचाललोग श्रुतिप्रति-पादित विशेष अर्थको न समभकर पुत्रादि साधनोंकी मोक्षार्थता बत-लाते हैं। परंतु श्रुतिने—'मेरे स्त्री हो' इत्यादि पाङ्क्त काम्य कर्म है—इस उपक्रमसे तथा पुत्रादिका [ मनुष्य-लोकादि ] साध्यविशेषमें विनियोग करनारूप उपसंहारसे उनका मुख बंद कर दिया है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ऋणत्रयका प्रतिपादन कर-नेवाली श्रुतिका अधिकारी अज्ञानी है, परमात्मवेत्ता नहीं। आगे श्रुति कहेगी भी कि "हम, जिनका यह आत्मा ही लोक है, प्रजासे क्या करेंगे ?" इत्यादि।

किन्हीं-किन्हींका मत है कि पिवृलोक और देवलोकको जीतना भी पिवृलोक और देवलोकसे निवृत्त होना ही है। अतः समुच्चयपूर्वक [अर्थात् एक साथ ] अनुष्ठान किये हुए पुत्र, कर्म और अपराविद्याद्वारा

भ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्तः परमा-त्मविज्ञानेन मोत्तमधिगच्छतीति परम्परया मोत्तार्थान्येव पुत्रादि-साधनानीच्छन्ति। तेषामपि मुखा-पिधानायेयमेव श्रुतिरुत्तरा कृत-सम्प्रत्तिकस्य पुत्रिणः कर्मिणः च्यनात्मविद्याविदः फलप्रद्शे-नाय प्रवृत्ता।

न चेदमेव फलं मोचफलमिति-शक्यं वक्तुम्, ज्यन्नसम्बन्धात्, मेधातपःकार्यत्वाचात्रानाम्,'पुनः पुनर्जनयते' इति दर्शनातः 'यद्वैतन्न कुर्यात्वीयेत ह' इति च चयश्रवणात्। शरीरं ज्योती-रूपमिति च कार्यकरणत्वीपपत्तेः। 'त्रयं वा इदम्' इति च नामरूप-कर्मात्मकत्वेनोपसंहारात् । न चेदमेव साधनत्रयं संहतं

सत्कस्यचिन्मोत्तार्थं कस्यचित्

इन तीनों लोकोंसे निवृत्त हुआ पुरुष परमात्मज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है; इस प्रकार उनका मत है कि पुत्रादि साधन भी परम्परासे मोक्षके ही लिये हैं। उनका भी मुख बंद करनेके लिये यह आगेकी श्रति, जिसने सम्प्रत्ति-कर्म किया है, उस पुत्रवानु, कर्मठ एवं ज्यन्नातम-विद्याके जाताको मिलनेवाला फल बतलानेके लिये प्रवृत्त होती है।

और यह कहा नहीं जा सकता कि यह फल ही मोक्षफल है; क्योंकि इसका अन्तत्रयसे सम्बन्ध है और अन्न मेधा एवं तपके कार्य हैं, कारण 'वह इन्हें पुन: पुन: उत्पन्न करता है' ऐसा श्रतिका वचन देखा जाता है तथा 'यदि वह इन्हें उत्पन्न न करे तो ये क्षीण हो जायँ' इस प्रकार इनका क्षय भी सुना गया है। एवं शरीर और ज्योतीरूप बतलाकर इनके कार्यत्व और करणत्वकी भी उपपत्ति दिखायी गयी है और 'त्रयं वा इदम्' ऐसा कहकर नाम-रूप-कर्मात्मक रूपसे इनका उपसंहार किया है।

इस एक ही वाक्यसे ऐसा भी नहीं जाना जा सकता कि ये तीनों साधन मिलकर किसीके मोक्षके लिये DERECT OF SERVICE SERV

ज्यनात्मफलमित्यस्मादेव वाक्या- होते हैं और किसीके लिये ज्यन्नात्म-दवगन्तुं शक्यम्, पुत्रादिसाध-नानां ज्यन्नात्मफलद्शनेनैवोप-चीणत्वादु वाक्यस्य।

रूप फलवाले होते हैं, क्योंकि प्तादि साधनोंका त्र्यन्नात्मफल दिखाते हए ही यह वाक्य समाप्त होता है।

# पृथिठये चैनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वै देवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८॥

पृथिवी और अग्निसे इसमें दैवी वाक्का आवेश होता है। दैवी वाक् वहीं है, जिससे पुरुष जो-जो भी बोलता है, वही-वही हो जाता है ॥ १८॥

पृथिवयं पृथिवयाःच एनम् असे थ देवी अधिदैवात्मिका वागेनं कृत-सम्प्रत्तिकमाविश्वति । सर्वेषां हि <mark>वाच उपादानभृता दैवी वाक्पृथि-</mark> व्यमिलक्षणा, सा ह्याध्यात्मिका-सङ्घादिदोषिनिं रुद्धा । विदुषस्त-दोषापगमे आवरणभङ्ग इवोदक-प्रदीपप्रकाशवच व्याप्नोति। तदे-तदुच्यते--पृथिव्या ऋग्नेश्वेनं दैवी वागाविशतीति ।

सा च दैवी वागनतादिदोष-रहिता शुद्धा, यया वाचा दैच्या यद्यदेव स्नात्मने परस्मै वा वद्ति

पथिवी और अग्निसे इस सम्प्रति-कर्म करनेवालेमें दैवी-आधि-दैविक वाक्का आवेश होता है। पृथिवी और अग्निरूपा दैवी वाक् सभीकी वाणीकी उपादानभूता है, निश्चय ही वह आध्यात्मिक (दैहिक) आसक्ति आदि दोषोंसे आवृत्त है, किंतु आवरण व्यवधान) के निवृत्त होनेपर जैसे जल और प्रकाश फैल जाते हैं उसी प्रकार विद्वान्के उस (आध्यात्मिक आसक्तिरूप) दोवके निवृत्त हो जानेपर वह उसमें आविष्ट हो जाती है। इसीसे यह कहा है कि उसमें पृथिवी और अग्निसे दैवी वाकका आवेश होता है।

वह दैवी वाक् अनृतादि दोषसे रहित और शुद्ध होती है, जिस दैवी वाणीसे वह अपने या दूसरेके लिये जो- तत्तद् भवति, अमोघा अप्रतिबद्धा जो कहता है वही-वही हो जाता है। अर्थात् इसकी वाणी अमोघ— अस्य वाग्भवतीत्यर्थः ॥ १८॥ प्रतिबन्धरहित हो जाती है ॥ १८॥

तथा-

तथा--

## दिवश्चैनमादित्याच दैवं मन आविशति तद्वौ दैवं मनो येनानन्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १६॥

द्युलोक और आदित्यसे इसमें दैव मनका आवेश हो जाता है। दैव मन वही है, जिससे यह आनन्दी ही होता है, कभी शोक नहीं करता॥ १६॥

दिवश्चेनमादित्याच दैवं मन
श्राविश्वति—तच दैवं मनः;
स्वभावनिर्मलत्वातः; येन मनसा
असौ श्रानन्द्येव भवति सुख्येव
भवतिः; अयो श्रापि न शोचति,
शोकादिनिमित्तासंयोगात्।।१९॥

द्युलोक और आदिंत्यसे इसमें दैव मन आविष्ट हो जाता है। स्व-भावसे ही निर्मल होनेके कारण दैव मन वही है, जिस मनसे यह आनन्दी—मुखी ही होता है और शोकादिके कारणोंका संयोगन होने-से कभी शोक नहीं करता॥ १६॥

तथा--

तथा—

अद्भयश्चेनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वे देवः प्राणो यः सञ्चर्श्वासञ्चर्श्व न व्यथतेऽथो न रिष्यति।स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति। यथेषा देवतेव स् यथेतां देवता स् सर्वाणि भूतान्यवन्त्येव स् हैवंविद सर्वाणि भूतान्यवन्ति। यदु किञ्चेमाः प्रजाः ないとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうと<sub>ない。</sub>

# शोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुग्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान्पापं गच्छति ॥ २०॥

जल और चन्द्रमासे इसमें दैव प्राणका आवेश हो जाता है। दैव प्राण वही है जो सख्चार करते और सख्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। वह इस प्रकार जानने-वाला समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है जैसा यह देवता (हिरण्यगर्भ) है, वैसा ही वह हो जाता है। जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो कुछ ये प्रजाएँ शोक करती हैं, वह (शोकादिजनित दु:ख) उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं पास पाप नहीं जाता।। २०।।

श्रद्भवश्रेनं चन्द्रममश्र दैवः
प्राण श्राविश्वति । स वै दैवः प्राणः
किँ ल्ल त्तणः १ इत्युच्यते—पः मञ्जरन्
प्राणिभेदेष्व मञ्जरन्स पष्टिच्यष्टिह्रिपण — श्रथवा सञ्चरन् जङ्गमेषु
श्रमञ्जरन्स्थावरेषु, न व्यथते न
दुःखनिभित्तेन भयेन युज्यते ।
श्रथो श्रपि न रिष्यति न विनश्यति
न हिंसामापद्यते ।

सः—यो यथोक्तमेवं वेत्ति ज्यन्नात्मदर्शनं सः—सर्वेषां भृता-नामात्मा भवति, सर्वेषां भृतानां प्राणो भवति, सर्वेषां भृतानां मनो जल और चन्द्रमासे इसमें दैव प्राण आविष्ट हो जाता है। वह दैव प्राण किन लक्षणोंवाला है? सो बतलाया जाता है—जो समष्टि और व्यष्टिरूपसे प्राणिथोंमें सञ्चार करता हुआ और सञ्चार न करता हुआ अयवा जङ्गमोंमें सञ्चार करता हुआ अयेत स्थावरोंमें सञ्चार न करता हुआ, व्यथित यानी दुःख-निमित्तक भयसे युक्त नहीं होता और न रेष—विनाश अर्थात् हिंसाको ही प्राप्त होता है।

जो इस उपर्युक्त त्रयन्नात्मदर्शनको जानता है, वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है, समस्त भूतोंका प्राण हो जाता है, समस्त भूतोंका मन हो

भवति, सर्वेषां भूतानां वाग्भवति-इत्येवं सर्वाभृतात्मतया सर्वज्ञो भवतीत्यर्थः; सर्वकृच । यथैषा पूर्वसिद्धा हिरण्यगर्भदेवता एव-मेव नास्य सर्वज्ञत्वे सर्वकृत्वे वा कचित्प्रतिघातः । स इति दार्धा-न्तिकनिर्देशः । किश्व यथैतां हिरण्यगर्भदेवतामिज्यादिभिः सर्वाणि भूतान्यवन्ति पालयन्ति पूजयन्ति, एवं ह एवं विदं सर्वाणि भृतान्यवन्ति—इज्यादिलचणां पूजां सततं प्रयुक्जत इत्यर्थः । अथेदमाञङ्कचते—सर्वप्राणि-नामात्मा भवतीत्युक्तम्, तस्य च सर्वप्राणिकार्यकरणात्मत्वे सर्व-प्राणिसुखदुःखैः सम्बध्येतेति । तम, अपरिच्छित्रबुद्धित्वात्

परिच्छिन्नात्मबुद्धीनां ह्याक्रोशादौ

दुःखसम्बन्धो दृष्टः—त्र्रनेनाहमा-

जाता है और समस्त भूतोंकी वाक् हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार सर्वभूतात्मरूपसे वह सर्वज्ञ हो जाता है तथा सर्वकर्ता भी हो जाता है। जैसा कि यह पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ देवता है, उसी प्रकार इसके सर्वज्ञत्व और सर्वकर त्वमें भी कभी प्रतिघात नहीं होता। 'सः' इस शब्दसे दार्ष्टीन्तिकका निर्देश किया गया है। तथा जिस प्रकार इस हिरण्यगर्भ-देवताका समस्त प्राणी यज्ञादिसे पालन-पूजन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वालेका समस्त प्राणी पालन करते हैं अथ।त् उसके लिये निरन्तर यज्ञादि पूजाका प्रयोग करते हैं।

यहाँ यह शङ्का की जाती है— ऊपर यह बतलाया गया है कि वह समस्त प्राणियोंका आत्मा हो जाता है। इस प्रकार समस्त प्राणियोंके देह और इन्द्रियरूप हो जानेसे तो उसका सब प्राणियोंके सुख-दु:खसे भी सम्बन्य होगा ही।

किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्यों-कि वह अपरिच्छिन्न बुद्धिवाला हो जाता है। जिनकी परिच्छि-न्नात्मबुद्धि होती है, उन्हींको गाली आदि देनेपर यह सोचकर कि इसने मुभे गाली दी है, दु:खका सम्बन्ध होता देखा गया है। क्रुष्ट इति । अस्य तु सर्वात्मनो य त्राक्र्यते यश्राक्रोशति तयो-रात्मत्वबुद्धिविशेषामावात्र तन्नि-मित्तं दुःखमुपपद्यते । मरणदुःख-वच निमित्ताभावात् यथा हि कस्मिश्चिनमृते कस्यचिद् दुःख-मुत्पद्यते-मनासौ पुत्रो आता चेति, पुत्रादिनिमत्तम्; तन्निमित्ताः भावे तन्मरणदर्शिनोऽपि नैव दःख-मुपजायते, तथेश्वरस्याप्यपरि-च्छिनात्मनो ममतवतादिदुःख-निमित्तमिध्याज्ञानादिदोपाभावा-न्नैव दुःखमुपजायते ।

तदेतदुच्यते--यदु यत् किश्च इभाः प्रजाः शोचन्त्यमैव सहैव प्रजाभिस्तच्छोकादिनिमित्तं दुःखं संयुक्तं भवत्यासां प्रजानां परिच्छिन्नवुद्धिजनितत्वात्। सर्वा-त्मनस्तु केन सह किं संयुक्तं भवेद्वियुक्तं वा? अमुं तु प्राजापत्ये यदे वर्तमानं पुण्यमेव शुभमेव-

CALACTER ACTUAL ACTUAL ACTURE इस सर्वात्माको तो, जिसे गाली दी जाती है और जो गाली देता है, उन दोनोंके प्रति आत्मत्वबुद्धिमें कोई भेद न होनेके कारण उसे तज्जनित दु:ख होना सम्भव ही नहीं है। जिस प्रकार कि कोई निमित्त न होनेसे मरण-दु:ख भी नहीं होता । जैसे [लोकमें] विसीके मर जानेसे किसी-को 'यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भाई है' ऐसा सोचकर पुत्रादिके कारण दु:ख उत्पन्न होता है तथा वैसा निमित्त न होनेपर उसकी मृत्युको देखनेवालेको भी दु:ख नहीं होता उसी प्रकार मेरे-तेरेपन आदि दःखके निमित्त और मिथ्या ज्ञानादि दोषका अभाव होनेके कारण अपरिच्छित्र-रूप ईश्वरको भी दु:ख नहीं होता।

> इसीसे यह कहा जाता है—जो कुछ भी ये प्रजाएँ शोक करती हैं, वह शोकादिजनित दुःख उन प्रजा-ओंके साथ ही संयुक्त रहता है, क्यों-कि वह इन प्रजाओंकी परिच्छिन्न बुद्धिसे पैदा होता है। किंतु जो सर्वातमा है, उसके लिये वह किसके साथ संयुक्त या वियुक्त होगा ? इस प्राजापत्यपदपर वर्तमान विद्वानुको तो पुण्य ही प्राप्त होता है। यहाँ ग्रभ

फलमभित्रेतं पुण्यमिति-निरिति-शयं हि तेन पुण्यं कृतम्; तेन तत्फलमेव गच्छति । न ह वै देवान्पापं गच्छति, पापफलस्या-वसराभावात्-पापफलं दुःखं न गच्छतीत्यर्थः ॥ २०॥ कर्मंका फल ही पुण्यरूपसे अभिप्रेत है। उसने अत्यन्त पुण्य किया होता है, इसलिये उसे उसीका फल प्राप्त होता है। पापफलका अवसर न होनेके कारण देवताओं के पास पाप नहीं जाता अर्थात् उन्हें पापका फल-रूप दु:ख प्राप्त नहीं होता।। २०।।

#### वृतमीमांसा \*\*\* अध्यातमप्रागादर्शन

'त एते सर्व एव समाः सर्वेऽतन्ताः' इत्यविशेषेण वाङ्मनःप्राणानामुपासनमुक्तम्, नान्यतमगतो विशेष उक्तः । किमेवमेव
प्रतिपत्तव्यम् १ किं वा विचार्यमाणे
कश्चिद्विशेषो व्रतमुपासनं प्रति
प्रतिपत्तुं शक्यते १ इत्युच्यते—

'वे ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं' इस मन्त्रमें वाक्, मन और प्राणकी उपासना सामान्यरूपसे वतायी गयी है। उनमेंसे एक-एक-की कोई विशेषता नहीं बतलायी गयी। सो क्या ऐसा ही समभना चाहिये? अथवा विचार करनेपर वत—उपासनाके विषयमें उनमें परस्पर कोई विशेषता जानी जा सकती है? यही अब बतलाया जाता है—

अथातो व्रतमीमा सा प्रजापित कर्माणिसस्जे तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त विद्व्याम्येवाहिमिति वाग्द्धे द्रक्ष्याम्यहिमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहिमिति श्रोत्र-मेवमन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वो-पयेमे तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवाहन्ध तस्माछ्याम्य-त्येव वाक्ष्याम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्नो- चोऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं द्घिरे । अयं वै नःश्रेष्ठो यः सञ्चर्श्वासञ्चर्श्वन व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्ता-स्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभव ्स्त-स्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमा-चक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हैवंविदा स्पर्धते-ऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो म्रियत इत्यध्यात्मम्। १११

अब यहाँसे व्रतका विचार किया जाता है। प्रजापितने कर्मों ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की। रचे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने लगे। वाक्ने व्रत किया कि 'मैं बोलती ही रहूँगी' तथा 'मैं देखता ही रहूँगा' ऐसा नेत्रने और 'मैं सुनता ही रहूँगा' ऐसा श्रोत्रने व्रत किया। इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोंने भी त्रत किया तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया और उनमें व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्युने उनका अवरोध किया, इसीसे वाक् श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है। किंतु यह जो मध्यम प्राण है, इसीमें वह व्याप्त न हो सका। तब उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया। निश्चय यही हममें श्रेष्ठ है, जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, हम सब भी इसीके रूप हो जायँ-ऐसा निश्चय कर वे सब इसीके रूप हो गयीं। अतः वे इसीके नामसे 'प्राण' इस प्रकार कही जाती हैं, इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस कुलमें होता है, वह कुल उसीके नामसे बोला जाता है तथा जो ऐसे विद्वान्से स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है और सूखकर अन्तमें मर जाता है। यह अध्यात्मप्राणदर्शन है।। २१।।

अथातोऽनन्तरं व्रतमीमांसा अव यहाँसे आगे व्रतमीमांसा उपासनकर्मविचारणेत्यर्थः। एषां अर्थात् उपासना-कर्मका विचार किया प्राणानां कस्य कमें व्रतत्वेन जाता है। यानी इन प्राणोंमेंसे किस धारियतच्यिमिति मीमांसा प्रवर्तते। तत्र प्रजापितिई—हश्रब्दः किलार्थे— प्रजापितः किल प्रजाः सृष्ट्वा कर्माणि करणानि वागादीनि-— कर्मार्थानि हि तानीति कर्माणी-रयुच्यन्ते—सस्जे सृष्टवान्वागा-दीनि करणानीत्यर्थः।

तानि पुनः सृष्टान्यन्योन्येन इतरेतरमस्पर्धन्त स्पर्धा संघर्ष चकुः । कथम् ? वदिष्याम्येव स्वव्यापाराद्वदनादनुपरतैवाहं स्या-मिति वाग्वतं दभ्ने धृतवती— यद्यन्योऽपि मत्समोऽस्ति स्वव्या-पारादनुपरन्तं शक्तः, सोऽपि दर्शयत्वात्मनो वीर्यमिति । तथा द्रश्याम्यहमिति चक्षः, श्रोष्याम्य-हमिति श्रोत्रम्; एवमन्यानि कर्माणि करणानि यथाकर्म—यद्य-द्यस्य कर्म यथाकर्म ।

तानि करणानि मृत्युर्मारकः श्रमः श्रमरूपी भृत्वा उपयेमे सञ्जग्राह । कथम् ? तानि कर- प्राणके कर्मको व्रतरूपसे धारण करना चाहिये? इस बातका विचार आरम्भ होता है। तहाँ प्रजापितने प्रजाकी रचना कर कर्मोंकी अर्थात् वागादि करणोंकी रचना की—यह प्रसिद्ध है। यहाँ 'ह' शब्द 'किल' यानी प्रसिद्धिके अर्थमें है। कर्मके साधन होनेके कारण उन्हें (वागादि-करणोंको) 'कर्म' कहा गया है।

उन रची हुई इन्द्रियोंने एक दूसरीसे स्पर्धा की-परस्पर संघर्ष किया। किस प्रकार स्पर्धा की ? 'मैं बोलती ही रहुँगी अर्थात् अपने भाषणरूप व्यापारसे निवृत्त होऊँगी ही नहीं' ऐसा वत वाकने धारण किया; इससे उसका यह अभिप्राय था कि यदिश्मेरे समान कोई और भी अपने व्यापारसे अलग न रहनेमें समर्थं हो तो वह भी अपना पुरुषार्थं दिखलावे। तथा 'मैं देखता ही रहुँगा' ऐसा चक्ष्ने और 'मैं सूनता ही रहुँगा' ऐसा श्रोक्षेत्रे निश्चय किया। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंने भी यथाकर्म-जिनका जो कर्म था 'उसके अनुसार व्रत घारण किया।

उन इन्द्रियोंको मृत्यु यानी मा-रकने श्रम-श्रमरूपी होकर पकड़ा। किस प्रकार पकड़ा? उसने अपने- णानि स्वव्यापारे प्रवृत्तान्या-प्नोत्,श्रमरूपेणात्मानं द्शितवान्। <del>ग्रा</del>प्त्वा च तान्यवारुन्ध ग्रवरोधं कृतवान्मृत्युः--स्वकर्मभ्यः प्रच्या-वितवानित्यर्थः । तस्मादद्यत्वेऽपि वदने स्वकर्मणि प्रवृत्ता श्राम्यत्येव श्रमह्मिणा मृत्युना संयुक्ता स्वकर्मतः प्रच्यवते । तथा श्राम्यति चक्षुः,श्राम्यति श्रोत्रम् । अथेममेव मुख्यं प्राणं नाप्नोन्न प्राप्तवानमृत्युः श्रमरूपी, योऽयं मध्यमः प्राणस्तम्। तेन। द्यत्वे-ऽप्यश्रान्त एव स्वकर्मणि प्रवर्तते । तानीतराणि करणानि तं ज्ञातं दिधिरे धृतवन्ति मनः।

श्रयं वै नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठः
प्रशस्यतमोऽभ्यधिकः, यस्माद्यः
सश्चरंदचासश्चरंश्च न व्यथतेऽथो
न रिष्यति—हन्तेदानीमस्यैव
प्राणस्य सर्वे वयं रूपमसाम
प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्येमहि-एवं

अपने व्यापारमें लगी हुई उन इन्द्रियोंको व्याप्त किया; अर्थात् श्रम ( थकावट ) रूपसे अपनेको दिख-लाया। तथा उन्हें व्याप्त करके मृत्युने उनका अवरोध किया—अपने अपने कर्मोंसे च्युत कर दिया। इसलिये आजकल भी अपने व्यापार— भाषणमें प्रवृत्त हुई वाक् श्रमित होती ही है—श्रमरूप मृत्युसे संयुक्त होनेके कारण वह अपने कर्मसे च्युत हो जाती है। इसी प्रकार नेत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है।

किंतु इस मुख्य प्राणको—जो यह मध्यम प्राण है, उसको ही श्रम-रूपी मृत्युने व्याप्त नहीं किया, वह उसके पासतक नहीं पहुँचा। इसलिये इस समय भी वह श्रमरहित होकर ही अपने कर्ममें प्रवृत्त रहता है। उन अन्य इन्द्रियोंने उसे जाननेके लिये मनमें निश्चय किया।

'निश्चय हम सबमें यही श्रेष्ठ अर्थात् सबसे अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि यह सज्जार करते हुए और सज्जार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न हिंसित ही होता है। अच्छा, अब हम सब भी इस प्राणके ही रूप हो जायँ अर्थात् प्राणको आत्मभावसे प्राप्त हो जायँ'—ऐसा

विनिश्चित्य ते एतस्यैव सर्वे रूप-मभवन् ; प्राणरूपमेवातमत्वेन प्रतिप**नाः, प्रा**णव्रतमेव द्धिरे-अस्मदुव्रतानि न मृत्योर्वारणाय पर्याप्तानीति ।

यस्मात्प्राणेन रूपेण रूपवन्ती-तराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मन'; न हि प्राणादन्यत्र चलनात्मकत्वोप-पत्तिः; चलनव्यापारपूर्वकाण्येव हि सर्वदा स्वव्यापारेषु लक्ष्यनते; तस्मादेते वागादय एतेन प्राणा-भिधानेन आख्यायनतेऽभिधी-यन्ते प्राणा इत्येवम् ।

य एवं प्राणात्मतां सर्वेकरणा-नां वेत्ति प्राणशब्दाभिधेयत्वं च, तेन ह वाव तेनैव विदुषा तत्कुल-माचन्तते लोकिकाः। यस्मिन्कुले स विद्वाञ्चातो भवति तत्कुलं विद्व-न्नाम्नैव प्रथितं भवत्यमुष्येदं कुलमिति, यथा तापत्य इति ।

निश्चय कर वे सब इस प्राणका ही स्वरूप हो गयीं -- आत्मभावसे प्राण-रूपको ही प्राप्त हो गयीं अर्थात् यह सोचकर कि हमारे वृत मृत्युको हटानेमें समर्थ नहीं हैं, उन्होंने प्राण-का ही वृत घारण कर लिया।

> क्योंकि अन्य इन्द्रियाँ प्राणके चलनात्मक रूपसे और अपने प्रकाशात्मक रूपसे ही रूपवती हैं: कारण प्राणके सिवा किसी अन्य इन्द्रियमें चलनात्मकत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती और ये सर्वदा चलनव्यापारपूर्वक ही अपने व्यापा-रोंमें प्रवृत्त होती दिखायी देती हैं; इसलिये ये वागादि इन्द्रियाँ इस प्राणके नामसे ही 'प्राण' इस प्रकार कहकर पुकारी जाती हैं।

> जो इस प्रकार समस्त इन्द्रियों-की प्राणरूपता और 'प्राण' शब्द-द्वारा पुकारा जाना जानता है, उसीसे अर्थात् उस विद्वान्के द्वारा हो लौकिक पुरुष उसके कुलको पुकारते हैं। अर्थात् वह विद्वान् जिस कुल-में उत्पन्न होता है वह कुल उस विद्वान्के नामसे ही प्रसिद्ध होता अमुकका है, कि यह कुल जैसे तीपत्य । जो

१. ताती सूर्यदेवकी कन्या थी; वह चन्द्रवंशी राजा संवरणको विवाही गयी थी । उसका वंश उसके नामानुसार 'तापत्य' कहलाया ।

य एवं यथोक्तं वेद वागादीनां प्राणरूपतां प्राणाख्यत्वं च तस्यै-तत्फलम्।

किश्च यः कश्चिदु हैवंविदा प्राणात्मद्शिना स्पर्धते तत्प्रति-पत्ती सन्, सोऽस्मिन्नेव शरीरे-शोषमुपगच्छति । **उनुशु**ष्यति अनुशुष्य हैव शोषं गत्वैव अन्त-तोऽन्ते म्रियते न सहसानुषद्भृतो म्रियते इत्येवमुक्तमध्यातमं प्राणा-त्मदशंनमित्युक्तोपसंहारोऽधि-दैवतप्रदर्शनार्थः ।

उपर्युक्त वागादिकी प्राण्रूपता और प्राणसंज्ञकताको जानता है, उसे यह फल प्राप्त होता है।

तथा जो कोई भी इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्मदर्शीसे उसका प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह इसी शरीरमें 'अनुशुष्यति'—सूख जाता है। और सूखकर—शोषको प्राप्त होकर ही अन्तमें मर जाता है। वह विनां किसी उपद्रवके सहसा नहीं मरता। इस प्रकार यह अध्या-त्मप्राणात्मदर्शन कहा-यह श्रुत्युक्त उपसंहार आगे आधिदैविक दर्शनको प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ २१ ॥

### ग्रधिदैवदर्शन

अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाह मित्यक्षिर्घ तप्स्याम्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति एवमन्या देवता यथा दैवत ५ स यथेषां प्राणानां सध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्लोंचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः सैषानस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२

अब अधिदैवदर्शन कहा जाता है-अग्निने व्रत किया कि 'मैं जलता ही रहूँगा', सूर्यने नियम किया, 'मैं तपता ही रहूँगा' तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, 'मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा।'इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैवत (जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार) व्रत किया। जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार इन देवताओं में वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं; किंतु वायु अस्त नहीं होता। यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है ॥२२॥

श्रथानन्तरं श्रधिदैवतं देवता-विषयं दर्शनमुच्यते। कस्य देवता-विशेषस्य व्रतधारणं श्रेयः ? इति मीमांस्यते । ऋष्यात्मवत्सर्वम् । ज्विष्याम्येवाहिमत्यिषनर्द्धे । तप्स्याध्यहमित्यादित्यः: भास्या-म्यहिषति चन्द्रमाः; एवमन्या देवता यथादैवतम् ।

सोऽध्यातमं वागादीनामेषां प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो मृत्युना अनाप्तः स्वकर्मणो न प्रच्यावितः स्वेन प्राणवतेनाभ-ग्नव्रतो यथाः एवमेतासामग्रन्या-दीनां देवतानां वायुरिप । म्लो-चन्त्यस्तं यन्ति स्वकर्मभ्य उपर-मन्ते-यथाध्यातमं वागादयोऽन्या देवता अग्नयाद्याः, न वायुरस्तं याति-यथा मध्यमः प्राणः: अतः सैपा अनस्तिमता देवता यद्वायु-योऽयं वायुः। एवमध्यात्ममधि-दैवं च मीमांसित्वा निर्धारितम्-

अब आगे अधिदैवत-देवता-विषयक दर्शन कहा जाता है। अर्थात् इस वातका विचार किया जाता है कि किस देवताविशेषका वत धारण करना श्रेष्ठ है। अध्यात्म-दर्शनके समान यहाँ भी सब प्रसङ्ग समभना चाहिये। 'मैं जलता ही रहुँगा' ऐसा अग्निने व्रत धारण किया। 'मैं तपता ही रहूँगा' ऐसा आदित्यने और 'मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा' ऐसा चन्द्रमाने नियम कर लिया। इसी प्रकार यथादैवत अन्य देवताओंने भी वृत धारण किया ।

उन वागादि अध्यातम प्राणोंमें जैसे मध्यम प्राण मृत्युसे ग्रस्त नहीं हआ, अपने कर्मसे च्युत नहीं किया गया, अपने प्राणवत [के पालन] से उसका व्रत भंग नहीं हुआ; उसी प्रकार इन अग्नि आदि देवताओं में वाय रहा, क्योंकि वागादि अध्यात्म प्राणोंके समात अग्नि अन्य देवगण अस्त होते अर्थात् अपने कमोंसे निवृत्त होते हैं, किंतु वायु अस्त नहीं होता, जैसे मध्यम प्राण; अतः यह जो वायु है वह अनस्तमित (कभी अस्त न होने-वाला) देवता है। इस प्रकार अध्या-तम और अधिदैवसम्बन्धी विचार करके यह निश्चय किया गया है कि

प्राणवाय्वात्मनोत्रतमभग्नमिति २२। प्राणरूप और वायुरूपं हुए उपासकों-का व्रत अभग्न रहता है।। २२।।

प्राग्वतकी स्तुतिमें मन्त्र

अथेष रलोको भवति यतस्वोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्चिकरे धर्म ए पवाद्य स उ श्व इति यद्वा एतेऽमुर्छिधयन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव वतं चरेत्प्राण्याच्चैवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युरा प्नुवदिति यद्य चरेत्समापिपयिषेत्ते नो एतस्यै देवतायै सायुज्य सलोकतां जयति ॥ २३ ॥

इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है—'जिस (वायुदेवता) से सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है' इत्यादि। यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त हो जाता है। उस धर्मको देवताओं ने किया है। वही बाज है और वही कल भी रहेगा। देवताओं ने जो व्रत उस समय धारण किया था वही आज भी करते हैं। अतः एक ही व्रतका आचरण करे। प्राण और अपानव्यापार करे। मुभे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले—इस भयसे [इस व्रतका आचरण करे]। और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे। इससे वह इस देवतासे सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है।। २३।।

त्रशैतस्यैवार्थस्य प्रकाशक एष इलोको मन्त्रो भवति । यतश्र यस्माद्वायोरुदेत्युद्गच्छति सूर्यः, त्रश्यातमं च चक्षुरात्मना प्राणाद् त्रस्तं च यत्र वायौ प्राणे च गच्छ-त्यपरसंध्यासमये स्वापसमये च इसी अर्थका प्रकाशक यह क्लोक यानी मन्त्र है—जहाँसे अर्थात् जिस वायुसे सूर्य उदित होता है तथा अध्यात्मपक्षमें जिस प्राणसे वह चक्षु-रूपसे उदित होता है और जहाँ-वायु और प्राणमें सार्यकाल एवं पुरुष-की सुषुप्तिके समय वह अस्त हो पुरुषस्य, तं देवास्तं धर्मं देवाश्व-क्रिरे धृतवन्तो वागादयोऽग्न्या-दयश्च प्राणव्रतं वायुवतं च पुरा विचार्य । स एवाद्येदानीं श्वोऽपि मविष्यत्यपि कालेऽनुवर्त्यतेऽनु-

वर्तिष्यते च देवैरित्यभिष्रायः ।

तत्रमं मन्त्रं संक्षेपतो व्याचष्ट

त्राह्मणम्—प्राणाद्वा एष सूर्य उद्ति प्राणे ऽस्तमेति । तं द्वाश्च-किरे धम स एवाद्य स उ श्च इत्यस्य कोऽर्थः? इत्युच्यते—यद्वै एते- व्रतमप्रहिं श्रमुष्मिनकाले वागादयोऽग्न्यादयश्च प्राणव्यतं वायुव्रतं बाध्रियन्त, तदेवाद्यापि कुर्वन्त्यनुवर्तन्ते ऽनुवर्तिष्यन्ते च । व्रतं तैरभग्नमेव । यत्तु वागादि-व्रतमग्न्यादिव्रतं च तद्भग्नमेव, तेषामस्तमनकाले स्वापकाले च वायौ प्राणे च निम्लुक्तिदर्शनात्।

जाता है, उस धर्मको देवताओंने किया—धारण किया; अर्थात् वागादि इन्द्रियोंने और अन्यादि देवताओंने पूर्वकालमें विचार कर क्रमशः प्राणवत और वायुवत धारण किया। वही आज इस समय अनु-वर्तित होता है और कल-भविष्य-कालमें भी देवताओंद्वारा उसीका अनुवर्तन किया जायगा—ऐसा इसका अभिप्राय है।

यहाँ ब्राह्मण संक्षेपसे इस मन्त्र-की व्याख्या करता है-प्राणसे हो यह सूर्य उदित होता है-और प्राणमें ही अस्त हो जाता है। 'तं देवाश्वकिरे धर्म स एवाद्य स उ श्वः' इस उत्तरार्धका क्या अर्थ है ? सो वतलाया जाता है-इन वागादि और अग्न्यादिने उस समय क्रमशः जिन प्राणव्रत और वायुव्रतको धारण किया था उन्होंको वे आज भी करते हैं, उसीका अनुवर्तन वे करते हैं और उसीका अनुवर्तन करेंगे। उनके द्वारा यह व्रत अखण्डित ही है। किंतु जो वागादि और अग्न्यादिका वृत है वह तो खण्डित ही है, क्योंकि सायंकाल और सुष्प्रिके समय उनका क्रमश: वायु और प्राणमें अस्त होना देखा जाता है।

ऋधैतदन्यत्रोक्तम्-''यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तहि वाग-प्येति प्राणं मनः प्राणं चसुः प्राणं श्रोत्रं यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्त इत्यध्यात्ममथाधिदैवतं यदा वा श्रिप्तिग्नुगच्छति वायुं तर्ह्यनुद्वाति तस्मादेनमुद्वासीदि-त्याहुर्वायुं ह्यनुद्वाति यदादित्यो-**ऽस्तमेति वायुं तहिं** प्रविश्वति वायुं चन्द्रमा वायौ दिशः प्रतिष्टिता वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते" इति। यस्माद् एतदेव व्रतं वागादि-ष्वग्न्यादिषु चानुगतं यदेतद्वा-योश्र प्राणस्य च परिस्पन्दातम-कत्वं सर्वेदेवेरनुवर्त्यमानं व्रतम्-तस्मादन्योऽप्येकमेव त्रतं चरेत्। किं तत ? प्राण्यात्प्राणनव्यापारं क्रुयोदपान्यादपाननव्यापारं चः

74747474747474747474747474 यही बात एक अन्य स्थानपर भी कही है-"जिस समय पुरुष सोता है, उस समय वाक् प्राणमें लीन हो जाती है तथा प्राणमें ही मन, प्राणमें ही चक्षु और प्राणमें ही श्रोत्र लीन हो जाते हैं जिस समय वह उठता है उस समय प्राणसे ही ये पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। यह अध्यात्मदृष्टि है, अब अधिदैवदृष्टि बतलायी जाती है-जब अग्नि अनुगमन करने ( शान्त होने ) लगता है, उस समय वह वायुके अधीन ही शान्त होता है, इसीसे 'यह इसमें अनुगत ( अस्त ) हो गया' ऐसा कहते हैं। जिस समय सुर्य अस्त होता है तो वह वायुमें ही अनुगमन-प्रवेश कर जाता है; तथा वायुमें ही चन्द्रमा और वायुमें ही दिशाएँ प्रतिष्ठित होती हैं एवं वायुसे ही वे पुन: उत्पन्न होती हैं' इत्यादि। क्योंकि वागादि और अग्न्यादिमें यही वृत अनुगत है, अर्थात् वायु और प्राणका जो परिस्पन्दरूप धर्म है, वही समस्त देवताओंद्वारा अनुवर्तित होनेवाला वृत है, इसलिये अन्य किसीको भी एक ही व्रतका आचरण करना चाहिये। वह एक व्रत क्या है ? 'प्राण्यात्'—प्राणनव्यापार करे और 'अपान्यात्'-अपानन व्यापार न हि प्राणापानच्यापारस्य प्राणना-पाननलक्षणस्योपरभोऽस्ति । त-स्माक्तदेवैकं व्रतं चरेद्धित्वेन्द्रिया-न्तरच्यापारं नेन्मा मां पाष्मा मृत्युः श्रमरूष्याप्नुवदाप्नुयात् । नेच्छव्दः परिभये-'यद्यहमस्माद् व्रतात्प्रच्युतः स्याम्, ग्रस्त एवाहं मृत्युना' इत्येवं त्रस्तो धारयेत्प्रा-णव्रतमित्यभिष्रायः ।

यदि ऋदाचिद् उ चरेत्प्रारमेत प्राणत्रतम्,समापिपयिषेतसमापयि तुमिच्छेत्;यदि ह्यस्माद् त्रतादुपर-मेत्प्राणः परिभूतः स्यादेवाश्रः तस्मात्ममापयेदेव । तेन तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपत्त्या सर्वभृतेषु—वागादयोऽग्न्यादय-श्र मद्दारमका एव, ग्रहं प्राण ग्रात्मा सर्वपरिस्पन्दकृत्-एवं तेनानेन व्रतधारणेन एतस्या एव प्राणदेव-तायाः सायुज्यं सयुग्भावमेका-त्मत्वं सलोकतां समानलोकतां एकस्थानत्वम्—विज्ञान-

करे, क्योंकि प्राण और अनानके व्यापार प्राणन और अपाननकी कभी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस भयसे कि मुफे कहीं श्रमरूपी पापात्मा मृत्यु व्याप्त न कर ले, अन्य इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़कर एक इसी व्रत-का आचरण करे। यहाँ 'नेत्' शब्द परिभयके अर्थमें है। अभिप्राय यह है कि 'यदि मैं इस व्रतसे च्युत हो जाऊँगा तो अवश्य मृत्युसे ग्रस्त हो जाऊँगा' इस प्रकार डरता हुआ प्राणव्रतको धारण करे।

यदि कभी प्राणवतका आचरण-आरम्भ करेतो उसे समाप्त करनेकी इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस वृतसे विचमें ही ] हट जायगा तो प्राण और देवताओंका पराभव होगा; इसलिये इसे समाप्त करना ही चाहिये। 'तेन उ' अर्थात् उस इस प्राणात्मत्वकी प्राप्तिरूप वृतसे समस्त भूतोंमें वागादि और अग्न्यादि मेरे ही स्वरूप हैं, मैं प्राणरूप आत्मा सबका परिस्पन्दन करने-वाला हूँ' इस प्रकार उस इस वत-को घारण करनेसे इस प्राणदेवता-के ही सायुज्य-संयोग अर्थात् एक रूपताको तथा विज्ञानको मन्द-ताकी अपेक्षासे सलोकता—समान-लोकता अर्थात् समानस्थानत्वको मान्द्यापेत्तमेतत्—जयित प्राप्नो-तीति ॥ २३ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये पश्चमं सप्तान्नब्राह्मगम्।५।

## षष्ठ ब्राह्मण

पूर्वोक्त ग्रविद्याकार्यका उपसंहार—नामसामान्यभूता वाक्

यदेतद्विद्याविषयत्वेन प्रस्तुतं साध्यसाधनलत्त्वणं व्याकृतं जगत् प्राणात्मप्राप्त्यन्तोत्कर्षवद्पि फलम्, या चैतस्य व्याकरणा-त्प्रागवस्था अव्याकृतशब्दवाच्या वृत्तवीजवत्सर्वमेतत् । यह जो साध्य-साधन रूप व्याकृत जगत् और प्राणात्मप्राप्तिपर्यन्त उत्कर्षवाला उसका फल भी अविद्या-के विषय रूपसे आरम्भ किया गया है तथा वृक्षके बीजके समान जो 'अव्याकृत' शब्दसे कही जानेवाली इसके व्याकरण (व्याप्त होने) से पूर्वकी अवस्था है, यह सब —

त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागि-त्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्टन्ति । एत-देषा सामैतिद्ध सर्वेर्नामिभः सममेतदेषां ब्रह्मे तिद्धि सर्वाणि नामानि बिभित्ते ॥ १ ॥

यह नाम, रूप और कर्म तीनका समुदाय है। उन नामोंकी 'वाक्'
यह उक्थ (कारण) है, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह
इनका साम है। यही सब नामोंमें सभान है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि
यह समस्त नामोंको धारण करती है।। १।।

त्रयम् ; किं तत्त्रयम् १ इत्युच्यते । त्रय है। वह त्रय क्या है ? सो बतलाया जाता है—नाम, रूप और नाम रूप कर्म चेत्यनात्मैव। नात्मा कर्म-यह अनात्मा ही वह त्रय है। यत्साचादपरोचाद्ब्रह्म । तस्मा-द्स्माद्विरज्येतेत्येवमर्थस्त्रयं वा इत्याद्यारम्भः न ह्यस्मादनात्म-नोऽव्यावृत्तचित्तस्य आत्मानमेव लोकमहं ब्रह्मास्मीत्युपासितुं बुद्धिः प्रवर्तते । बाह्यप्रत्यगात्मप्रवृत्त्यो-विंरोधात । तथा च काठके-''पराश्चि खानि व्यत्णतस्वयम्भू-स्तरमात्पराङ्परयति नान्तरात्मन्। प्रत्यगात्मानमैच-कश्चिद्धीरः दावृत्तचक्षुरमृतत्वसिच्छन्'' (क० उ० २ । १ । १ ) इत्यादि ।

कथं पुनरस्य व्याकृताव्याकृतस्य क्रियाकारकफलात्मनः
संसारस्य नामरूपकर्मात्मकतेव ?
न पुनरात्मत्वम् ? इत्येतत्सम्भावयितुं शक्यत इति; अत्रोच्यते—
तेषां नाम्नां यथोपन्यस्तानां
वागिति शब्दसामान्यमुच्यते।

जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है वह आत्मा नहीं। अतः [मुमुक्षु] इससे विरक्त हो जाय—इसलिये 'त्रयं वा' इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया गया है। क्योंकि इस अनात्मासे जिसका चित्त नहीं हटा है, उसकी बुद्धि 'मैं ब्रह्म हैं' इस प्रकार आत्मलोककी ही उपासना करनेके लिये प्रवृत्त नहीं होती। कारण बाह्य प्रवृत्ति और प्रत्यगात्मविषयिणी वृत्तिमें परस्पर विरोध है। ऐसा ही कठो-पनिषद्में भी कहा है-"स्वयम्भू परमात्माने इन्द्रियोंको बहिम्ख करके हिंसित कर दिया है, इसलिये पुरुष बाह्य विषयोंको ही देखता है, अन्तरात्माको नहीं। अमृतत्वकी इच्छा करनेवाले किसी-किसी धीर पुरुषने ही इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर अन्तरात्माको देखा है" इत्यादि ।

किंतु इस व्याकृत और अव्या-कृत क्रिया-कारक-फलरूप संसारकी नाम-रूप-कर्मात्मकता ही क्यों है? आत्मस्वरूपता क्यों नहीं है? ऐसी सम्भावना की जा सकती है, अतः इस विषयमें कहते हैं—ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है, उन नामोंका वाक् यह शब्दसामान्य कहा जाता "यः कश्च शब्दो वागेव सा" (१।५।३) इत्युक्तत्वा-द्वागित्येतस्य शब्दस्य योऽर्थः एतदेतेषां शब्दसामान्यमात्रम् नामविशेषाणामुक्यं कारणमुपा-दानम्, सैन्धवलवणकणानामिव सैन्धवाचलः।

तदाह—अतो ह्यसान्नामसा-मान्यात्सर्वाणि नामानि यज्ञद्त्रो देवदत्त इत्येवमादिप्रविभागान्यु-त्तिष्ठन्त्युत्पद्यन्ते प्रविभज्यन्ते, लवणाचलादिव लवणकणाः: कार्यं च कारणेनाव्यतिरिक्तम्। तथा विशेषाणां च सामान्येऽन्त-भावात ।

कथं सामान्यविशेषभाव इति-

एतच्छब्दसामान्यमेषां नामविशे-षाणां साम। समत्वात्साम, सामा-न्यमित्यर्थः; एतद्धि यस्मात्सर्वे-र्नामभिरात्मविशेषैः किश्च त्रात्मलाभाविशेषाच नाम-

विश्वाणाम् । यस्य च

है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि "जो कुछ शब्द है वह वाक् ही है" इसलिये वाक् इस शब्दका जो अर्थ है वह शब्दसामान्यमात्र इन नाम-विशेषोंका उक्थ कारण अर्थात् उपा-दान है. जिस प्रकार सैन्धविगिरि मैन्धवलवणके कणोंका ।

> यही बात श्रुति कहती है-क्योंकि इस नामसामान्यसे ही लवणाचलसे लवणके कणोंके समान समस्त नाम-यज्ञदत्त, देवदत्त इत्यादि नामविभाग उत्पन्न अर्थात् विभक्त होते हैं और कार्य कारणसे अभिन्न होता है तथा विशेष भी सामान्यके अन्तर्गत रहते हैं।

किंतु नाम और वाक्का सामान्यविशेषभाव किस प्रकार है ? [सो बतलाते हैं-- ] यह शब्दसामान्य ही इन नामविशेषोंका साम है। यह सम होनेके कारण साम अर्थात् सामान्य है; क्योंकि यही अपने विशेष-भूत सम्पूर्ण नामोंसे सम है। तथा जितने नामविशेष हैं, उन्हें नामसा-मान्यसे ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है, अतः उनसे अविशेष (अभिन्न) होने के कारण जिनका नामसामान्यमें ही अन्तर्भाव होता है । जिससे

दात्मलाभो भवति स तेनाप्रवि-

भक्तो दृष्टः, यथा घटादीनां मृदा। कथं नामविशेषाणामात्मलाभो वाच इत्युच्यते — यत एतदेषां वाक्छब्दबाच्यं वस्तु ब्रह्म आत्मा, ततो ह्यात्मलाभो नाम्नाम्, शब्द-व्यतिरिक्तस्वरूपानुपपत्तेः। तत्प्र-तिपादयति — यतञ्जब्द्सामान्यं हि यस्माच्छब्द्विशेषान्सर्वाणि नामानि विभति धारयति स्वरूप-प्रदानेन । एवं कार्यकारणत्वोप-पत्तेः सामान्यविशेषोपपत्तेरात्म-प्रदानोपपत्तेश्च नामविशेपाणां शब्दमात्रता सिद्धा । एवग्रुत्तर-योरपि सर्वं योज्यं यथोक्तम् ॥१॥

जिसको अपने स्वरूपकी प्राप्ति होती है उससे वह अभिन्न ही देखा गया है, जैसे मृतिकासे घटादिका अभेद है।

> नामविशेषोंको वाक अर्थात् नामसामान्यसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति किस प्रकार होती है ? सो बतलाया जाता है-नयोंकि 'वाक' शब्दवाच्य वस्तु इन ( नाम-विशेषों ) का ब्रह्म-आत्मा है; कारण कि उसीसे नामोंको अपना स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि शब्द-से भिन्न उनका कोई स्वरूप होना सम्भव हो नहीं है। इसीका श्रुति प्रतिपादन करती है-क्योंकि यह शब्दसामान्यं ही शब्दविशेषरूप सम्पूर्ण नामोंको, उनका स्वरूप प्रदान करके, धारण करती है। इस प्रकार कार्य-कारणत्व सामान्य-विशेषत्व और आत्मप्रदानत्वकी उपपत्ति हं।नेसे नामविशेषोंको शब्द-मात्रता सिद्ध होती है। इसी प्रकार आगे कहे जानेवाले दो पर्यायोंमें भी उपर्यक्त सारी योजना लगा देनी चाहिये॥१॥

रूपसामान्य चक्षुका वर्णन

अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेथामुक्थमतो हि सर्वाणि रूपाग्युत्तिष्टन्त्येतदेषा ् सामैति इ सवे रूपेः सममेत-देवां ब्रह्मे तिन्न सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥ २ ॥

Dependent of the personal state of the second अब रूपोंका चक्षु सामान्य है; यह इसका उक्थ है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त रूपोंको घारण करता है।। २।।

अथेदानीं रूपाणां सितासित-प्रभृतीनां चक्षुरिति चक्षुर्विपय-सामान्यं चक्षुःशब्दाभिषेयं रूप-सामान्यं प्रकाश्यमात्रमभिधीयते। अतो हि सर्वाणि रूपाण्युत्तिष्ठनित, एतदेषां साम, एतद्वि सर्वे रूपे: समम्, एतदेषां ब्रह्म, एतदि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥ २॥

अथ-अब शुक्ल-कृष्ण (गौर-श्याम) आदि रूपोंका चक्ष [सामान्य] है; अर्थात् चक्षुके विषयभूत रूपोंका सामान्य 'चक्ष्य' शब्दसे कहा जाने-वाला, रूपसामान्य अथवा प्रकारय-सामान्य कहा जाता है। इसीसे सब रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है॥२॥

कर्मसामान्य ग्रात्मामें सबका ग्रन्तर्भाव दिखाना

अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि कर्मार्युत्तिष्टन्त्येतदेषा स्मामैति इसवैं कर्मभिः सम-मेतदेषां ब्रह्मे तिद्ध सर्वाणि कर्माणि बिभिते तदे-तद्मृत सत्येनच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणइछन्नः ॥ ३ ॥

अब कर्मोंका सामान्य आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है। इसीसे सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त कर्मोंसे सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त कर्मोंको धारण करता है। वह यह तीन होते हुए भी एक आत्मा है और आत्मा भी एक होते यह तीन है। वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है। प्राण ही अमृत है और नाम-रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है।। ३।।

श्रथेदानीं सर्वकर्मविशेषाणां
मननदर्शनात्मकानां चलनात्मकानां च क्रियासामान्यमात्रेऽन्तभाव उच्यते । कथम् १ सर्वेषां
कर्मविशेषाणामात्मा शरीरं सामान्यमात्मा, श्रात्मनः कर्म श्रात्मेत्युच्यते । 'श्रात्मना हि शरीरेण
कर्मकरोति' इत्युक्तम् । शरीरे च
सर्वं कर्माभिच्यज्यते । श्रतः
तात्स्थ्यात्तच्छव्दं कर्म-कर्मसामान्यमात्रं सर्वेषामुक्थमित्यादि
पूर्वयत् ।

तदेतद्यथोक्तं नाम रूपं कर्म त्रयमितरेतराश्रयम्, इतरेतरामि-व्यक्तिकारणम्, इतरेतरप्रलयं संहतं त्रिदण्डविष्टम्भवत् सदेकम्। केनात्मनैकत्वम् १ इत्युच्यते—

अव इस समय मनन-दर्शनात्मक एवं चलनरूप समस्त कर्मविशेषोंका क्रिया सामान्यमात्रमें अन्तर्भाव वत-लाया जाता है। किस प्रकार? समस्त कमंविशेषोंका आत्मा-शरीर सामान्य आत्मा है, आत्माका कार्य होनेसे यहाँ कर्मको 'आत्मा' कहा है। ऊपर यह कहा जा चुका है कि 'आत्मा यानो शरीरसे जीव कर्म करता है।' शरीरमें ही समस्त कर्मीं-की अभिव्यक्ति होती है। अतः आत्मस्थ होनेके कारण कर्मको उसी शब्दसे कहा जाता है, वह कर्म-सामान्यमात्र (आत्मा) समस्त कर्मोंका उक्थ है-इत्यादि सब पूर्ववत् समभना चाहिये।

वे ये उपर्युक्त नाम, रूप और कर्म — तीनों एक दूसरेके आश्वित, एक-दूसरेकी अभिव्यक्तिके कारण, एक-दूसरेमें लीन होनेवाले और परस्पर मिले हुए तीन दण्डोंके समूहके समान एक हैं। उनकी किस रूपसे एकता है, सो बतलायी जाती

श्रयमात्मायं पिण्डः कार्यकरणात्मसङ्घातः तथा नत्रये व्याख्यातः
'एतव्मयो वा श्रयमात्मा'
इत्यादिनाः, एतावद्धीदं सर्व
व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम
रूपं कर्मेति, श्रात्मा उ एकोऽयं
कार्यकरणसङ्घातः सन्नध्यात्माधिभृताधिदैवभावेन व्यवस्थितमेतदेव त्रयं नाम रूपं कर्मेति । तदेतद्वक्ष्यमाणम् ।

श्रमृतं सत्येनच्छन्नमित्येतस्य वाक्यस्यार्थमाह—प्राणो वा श्रमृतं करणात्मकोऽन्तरुपष्टम्मक श्रात्म-भृतोऽमृतोऽविनाशीः नामरूपे सत्यं कार्यात्मके शरीरावस्थेः कियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्ट-म्मको बाह्याभ्यां शरीरात्मकाभ्या-मुपजनापायधर्मिभ्यां मत्यीभ्यां श्रननोऽप्रकाशीकृतः । एतदेव

है—यह आत्मा—यह कार्य—करणात्मक संघातरूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके प्रकरणमें "यह आत्मा एतदूप है" इस श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की गयी है वह, बस—यह जो नाम, रूप और कर्म है, इतना ही यह सारा व्याकृत और अव्याकृत [जगत्] है; और आत्मा भी एक यह कार्यकरणसंघातमात्र होते हुए यही एक अध्यात्म, अधिभूत और अधि-देव भावसे स्थित नाम, रूप, कर्म यह त्रय है। उसीका यह आगे वर्णन किया जाता है।

अव श्रुति 'अमृतं सत्येनच्छन्नम्' इस वाक्यका अर्थं करती है—'प्राणो वा अमृतम्'—जो इन्द्रियरूप, शरीर-का आन्तर आधारभूत और आत्म-स्वरूप है वह प्राण ही अमृत—अवि-नाशी है तथा शरीरावस्थित कार्या-त्मक नाम-रूप सत्य हैं। उनका आधारभूत क्रियात्मक प्राण वृद्धि-क्ष्यशील, वाह्य, शरीरस्वरूप, मरण-धर्मा नाम और रूपोंसे आच्छादित —अप्रकाशित किया हुआ है। यह संसारसतत्त्वमित्रद्याविषयं प्रद-र्शितम् । स्रत ऊर्ध्वं विद्यात्रिपय स्रात्माधिगन्तव्य इति चतुर्थ स्रारभ्यते ॥ ३॥ अविद्याका विषयभूत संसारका स्वरूप दिखलाया गया है। इसके आगे विद्याका विषयभूत आत्मा ज्ञातव्य हे, इसलिये चतुर्थं अध्याय आरम्भ किया जाता है।। ३।।

-ceruxoron

## इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये षष्ठमुक्थब्राह्मराम् ॥ ६॥

इति श्रीमद्गोविन्द्भगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीमच्छक्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



१. चतुर्थ अघ्यायसे उपनिषद्का द्वितीय अघ्याय समझना चाहिये। यही जाह्मणका चतुर्थ अघ्याय है।

# द्धितीय ग्रह्याय

### प्रथम ब्राह्मण

#### उपक्रम

श्रातमेत्येवोपासीत, तदन्वेषणे
च सर्वमन्विष्टं स्यात्; तदेव
चात्मत्त्वं सर्वस्मात्प्रेयस्त्वादन्वेष्टव्यम्। 'श्रात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि' इत्यात्मतत्त्वमेकं विद्याविषयः
यस्तु भेददृष्टिविषयः सः—
मन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स
वेदेति—श्रविद्याविषयः।

"एकधैवातुद्रष्टच्यम्" ( बृ० उ० ४ । ४ । २० ) "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पद्म्यति" ( ४ । ४ । १९ ) इत्ये- 'आत्मा है' इस प्रकार उपासना करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी-की खोज हो जाती है; तथा वह आत्मतत्त्व ही सबसे अधिक प्रिय होनेके कारण खोजनेग्रोग्य है। 'उसने आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार [ निर्दिष्ट होनेके कारण] एक आत्मतत्त्व ही ज्ञानका विषय है। जो भेददृष्टिका विषय है वह 'यह अन्य है, मैं अन्य हूँ—इस प्रकार जो जानता है वह नहीं जानता' ऐसा कहे जानेके कारण अविद्याका विषय है।

"आत्मतत्त्वको एक प्रकार ही देखना चाहिये" "जो यहाँ नानावत् देखता है वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त वमादिभिः प्रविभक्तौ विद्या-विद्याविषयौ सर्वोपनिषत्सु। तत्र चाविद्याविषयः सर्व एव साध्यसाधनादिभेद्विशेषविनियो-गेन व्याख्यातः—आ तृतीयाध्या-यपरिसमाप्तेः।

स च व्याख्यातोऽविद्याविषयः सर्व एव द्विप्रकार: - अन्तः प्राण उपष्टमभको गृहस्येव स्तम्भादि-लक्षणः प्रकाशकोऽमृतः, बाह्यश्र कार्यतन्त्रणोऽप्रकाशक उपज-नापायधर्मकस्तृणकुश्रमृत्तिकासमो गृहस्येव सत्यशब्दवाच्यो मर्त्यः तेनामृतशब्दवाच्यः प्राणइछन्न इति चोपसंहतम्। स एव च बाह्याधारभेदेष्वने ऋधा विस्तृत::प्राण एको देव इत्युच्यते। तस्यैव बाह्यः पिण्ड एकः साधा-

होता है" इस प्रकारके वाक्योंसे समस्त उपनिषदोंमें ज्ञान और अज्ञान-के विषयोंको पृथक्-पृथक् कर दिया गया है। उनमें साध्य-साधनादि भेदविशेषके विनियोगद्वारा अविद्या-के सभी विषयकी तृतीय अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त व्याख्या कर दी गयी है।

वह व्याख्या किया हुआ अविद्या-का सारा ही विषय दो प्रकारका है-पहला इस शरीरके भीतर प्राण है जो गृहको धारण करनेवाले स्तम्भादिके समान शरीरका आधारभूत, प्रका-शक और अमृत है; तथा दूसरा है बाह्य कार्यरूप प्रपञ्च, जो अप्रकाशक, बुद्धि-क्षयशील, गृहके तृण, कुश और मृत्तिकाके समान मरणवर्मा और 'सत्य' शब्दका वाच्य है। उससे 'अमृत' शब्दवाच्य प्राण आच्छादित है-ऐसा ऊपर उपसंहार किया गया है। वही प्राण बाह्य आधार-भेदोंमें अनेक प्रकारसे फैला हुआ है और 'प्राण एक देव है' ऐसा कहा जाता है। उसीका एक बाह्य

१. ब्राह्मणका तृतीय अध्याय उपनिषद्का प्रथम अध्याय है।

रणः—विराड् वैश्वानर आत्मा पुरुषविधः प्रजापतिः को हिरण्य-गर्भः—इत्यादिभिः पिण्डप्रधानैः शब्दैराख्यायते सूर्यादिप्रविभक्त-करणः ।

एकं चानेकं च ब्रह्म एतावदेव, नातः परमस्ति, प्रत्येकं च श्रीर-मेदेषु परिसमाप्तं चेतनावत्कर्त भोक्तृ च-इत्यविद्याविषयमेव श्रात्मत्वेनोपगतो गाग्यों त्राह्मणो वक्ता उपस्थाप्यते; तद्विपरीता-त्मदगजातशत्रुः श्रोताः एवं हि यतः पूर्वपत्तसिद्धान्ताख्यायिका-रूपेण समर्प्यमाणोऽर्थः श्रोतुश्चित्तस्य वशमेति; विपर्यये हि तर्कशास्त्रवत् केवलार्थानुगमवाकयै:समर्प्यमाणो दुविं ज्ञेयः स्याद्त्यन्तसूक्ष्मत्वा-द्वस्तुनः। तथा च काठके— "श्रवणायापि बहुभियों न लम्यः" (क० उ० १। २।७) इत्या-दिवाक्यैः सुसंस्कृतदेवबुद्धिगम्य-

साधारण (समष्टि) पिण्ड, जिसके सूर्यादि विभिन्न करण हैं, विराट्, वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजा-पति, कऔर हिरण्यगर्भ आदि शरीर-प्रधान शब्दोंसे पुकारा जाता है।

एक और अनेक ब्रह्म-बस इतना ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, वह प्रत्येक शरीरभेदोंमें समाप्त होनेवाला (परिच्छिन्न) है, चेतना-वान् है तथा कर्ता और भोका है-इस प्रकार अविद्याके विषयको ही आत्मस्वरूपसे समभनेवाला गार्ग्य ब्राह्मण यहाँ वक्तारूपसे उपस्थित किया जाता है; तथा इससे विपरात जाननेवाला आत्मदर्शी अजातशत्रु श्रोता है; क्योंकि इस प्रकार पूर्वपक्ष और सिद्धान्तकी आख्यायिकारूपसे समर्पित किया जानेवाला विषय श्रोताके चित्तके अधीन हो जाता है और इसके विपरीत तर्कशास्त्रके समान केवल वस्तुका बोध कराने-वाक्योंसे समर्पित जानेवाला विषय दुविज्ञेय क्योंकि आत्मतत्त्व सूक्ष्म है। इसी प्रकार कठोप-निषद्में भी "जो बहुतोंको सुननेके लिये भी नहीं मिलता" इत्यादि वाक्यों-से आत्मतत्त्व सुसंस्कृत देवबुद्धि (सात्त्विकी बुद्धि ) का विषय और

त्वं सामान्यमात्रबुद्धचगम्यत्वं च सप्रपञ्चं दिशंतम् । ''त्राचार्य-वान्पुरुषो वेद" (६।१४।२) ''त्राचार्याद्वैव विद्या'' (४।९। इति चच्छान्दोग्ये। ''उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त-न्वदर्शिनः (४।३४) इति गीतासु । इहापि शाकल्ययाज्ञवल्क्युसंवादेन ऋति-गह्वरत्वं महता संश्रुशेण ब्रह्मणो वक्ष्यति—तस्माच्छिलप्ट <del>श्राख्यायिकारूपेण पूर्वपत्तसिद्धा-</del> न्तरूपसापाद्य वस्तुसमपेणार्थ आरम्भः ।

श्राचारविध्युपदेशार्थश्र—एव-भाचारवतोर्वक्तृश्रोत्रोराक्यायि-कानुगतोऽथोंऽनगम्यते। केवल-तर्कबुद्धिनिषेधार्था चाक्या-यिका-—''नैषा तर्कण मतिराप-नेया'' (क० उ० १।२।९) ''न तर्कशास्त्रदग्धाय'' इति श्रुति-स्मृतिभ्याम्। श्रद्धा च ब्रह्म-विज्ञाने परमं साधनिमत्याक्या- सामान्यमात्र बुद्धिका अविषय है-यह विस्तारपूर्वक दिखलाया गया है। तथा "आचार्यवान् पुरुष जानता है" "आचार्यसे ही विद्या सफल होती है" इत्यादिरूपसे छान्दोग्योपनिषद्में और "तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुभे ज्ञानका उपदेश करेंगे" इस वाक्यसे गीतामें भी ऐसा ही कहा है। यहाँ (इस उपनिषद्में) भी शाकल्य और याज्ञवल्क्यके संवादद्वारा बडे समा-रोहसे ब्रह्मतत्त्वको अत्यन्त गहनता-का प्रतिपादन किया जायगा; अत: आख्यायिकारूपसे पूर्वपक्ष और सिद्धान्तके स्वरूपका प्रतिपादन करके आत्मतत्त्वको समर्पण करनेके लिये आरम्भ करना उचित ही है।

आचारकी विधिका उपदेश करनेके लिये भी [इस प्रकार आरम्भ करना उचित है]। इस प्रकारके आचारवाले वक्ता और श्रोता होने-पर ही इस आख्यायिकामें प्रतिपा-दित विषयका ज्ञान होता है। यह आख्यायिका केवल तर्कबुद्धिका निषेध करनेके लिये भी है, जैसा कि "यह बुद्धि तर्कसे प्राप्त होने-योग्य नहीं है" जिसकी बुद्धि तर्क-शास्त्रसे दग्ध हो गयी है उसे [ज्ञान नहीं होता]" इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होता है। तथा आख्यायिकाका यह भी अभि-प्राय है कि ब्रह्मज्ञानमें श्रद्धा ही यिकार्थः । यथा हि गार्ग्या- । सर्वोत्तम साधन है। इसीसे आख्या-जातशञ्बोरतीव ४। ३९) इति च समृतिः।

अद्वालुता यिकामें गार्ग्य और अजातशत्रुकी दृश्यते आरूथायिकायाम्; अत्यन्त श्रद्धानुता देखी जाती है। "श्रद्धावाँद्धभते ज्ञानम्" (गीता "श्रद्धावान् पुरुष ज्ञान-लाभ करता है" ऐसी स्मृति भी है।

ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये ग्रपने पास ग्राये हुए गार्ग्यको ग्रजातशत्रुका सहस्र गौ दान करना

ॐ। दप्तबालाकिर्हानूचानो गार्ग्य आस स होवाचाजातरात्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचा-जातरात्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्यो जनको जनक इति वै जना धावन्तीति ॥ १ ॥

ॐ [ किसी समय कोई ] गार्ग्यगोत्रोत्पन्न दप्त ( गर्वीला ) बालाकि बड़ा बोलनेवाला था। उसने काशिराज अजातशत्रुके पास जाकर कहा— 'मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गौएँ ] देता हूँ; लोग 'जनक, जनक' ऐसा कहकर दौड़ते हैं। [ अर्थात् सब लोग यही कहते हैं कि 'जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा श्रोता है'। ये दोनों वातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुलभ कर दी हैं। इसलिये मैं आपको सहस्र गौएँ देता हूँ ]।। १।।

तत्र पूर्वपत्तवादी ऋविद्याविषय-ब्रह्मविद् दप्तवालाकिः दप्तो गर्वि-तोऽसम्यग्ब्रह्मवित्त्वादेव,बलाकाया अपत्यं बालाकिर्दप्तश्वासौ बाला-किश्चेति दप्तवालाकिः, हशब्द

तहाँ कचित्-किसी काल-विशेषमें अविद्याके विषयको ही ब्रह्म जाननेवाला गोत्रतः 'गार्ग्य' पूर्वपक्षवादी दप्तबालाकि, जो ब्रह्म-को सम्यग्रूष्यसे न जाननेके कारण ही दप्त-गरबीला था और बलाकाका पुत्र होनेसे बालाकि कहलाता था; तथा इस प्रकार जो द्वा और बालाकि होनेसे दप्तबालांकि नामसे प्रसिद्ध

ऐतिह्यार्थ आख्यायिकायाम्, अन्चानः अनुवचनसमर्थो वक्ता वागमीः, गाग्यो गोत्रतः, आस वभृव कचित्कालविशेषे।

स होवाचाजातशत्रुमजातशत्रुनामानं काइयं काशिराजमिमगम्य-ब्रह्म ते ब्रवाणीति ब्रह्म ते
तुम्यं ब्रवाणि कथयानि । स एवमुक्तोऽजातशत्रुरुवाच-सहस्रं गवां
द्म एतस्यां वाचि-यां मां प्रत्यवोचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति, तावमात्रमेव गोसहस्रदाने निमित्तमित्यभिष्रायः ।

सात्ताद्ब्रह्मकथनमेन निमित्तं कस्मान्नापेक्ष्यते सहस्रदाने १ ब्रह्म ते ब्रवाणीतीयमेन तु वाग् निमित्तमपेक्ष्यते १ इत्युच्यते; यतः श्रुतिरेन राज्ञोऽभिष्रायमाह— जनको दाता जनकः श्रोतेति चैतस्मिन्नाक्यद्वये पदद्वयमभ्य-स्यते जनको जनक इति। वैशब्दः था, वह अनुचान – अनुवचनमें समर्थ-बोलनेवाला अर्थात् वड़ा वाचाल था। 'ह' शब्द आख्यायिका-में ऐतिह्य (इतिहासप्राप्त अर्थ की सूचना देनेके लिये है।

उसने अजातशत्रुसे—अजात-शत्रुनामक काश्य—काशिराजसे, उसके पास जाकर कहा—'ब्रह्म ते ब्रवाणि—मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्मका निरूपण करूँ।' इस प्रकार कहे जानेपर अजातशत्रुने कहा, आपने जो कहा है कि 'मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्मका निरूपण करूँ' सो आपके इस कथनके लिये ''मैं सहस्र गौएँ देता हूँ।' अभिप्राय यह है कि अजातशत्रुके सहस्र गौएँ देनेमें केवल इतना ही निमित्त था।

सहस्र गौएँ देनेमें साक्षात् ब्रह्म-निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नहीं थी? केवल 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इस वाक्यकी ही अपेक्षा क्यों थी? सो बतलाया जाता है; क्योंकि राजाके अभिप्रायको श्रुति ही बतला रही है-'जनकः, जनकः' इन दो पदोंकी आवृत्ति 'जनक दाता है, जनक श्रोता है' इन दो वाक्योंके अर्थमें प्रसिद्धावद्योतनार्थः; जनको दि-ः त्सुर्जनकः शुश्रृष्टुरिति ब्रह्म शुश्रृ-पवो विवत्तवः प्रतिजिधृत्तवश्र जना धावन्त्यभिगच्छन्ति। तस्मा-त्तत्सवं मय्यपि सम्भावितवान-सीति ॥ १॥

हुई है। 'वै' शब्द प्रसिद्धिको सूचित करनेके लिये है। 'जनक देनेकी इच्छावाला है, जनक श्रवणकी इच्छावाला है' यह समभकर 'ब्रह्म' तत्त्वको स्नने और कहनेकी इच्छा-वाले तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाले लोग दौड़ते-उसीके पास जाते हैं। अत: [इस वाक्यसे ] आपने वह सब मेरे लिये भी सम्भव कर दिया है, इसीसे [ इस वचनके लिये मैं सहस्र गौएँ देता हूँ ] ।। १ ।।

गार्ग्यद्वारा ग्रादित्यका ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन तथा ग्रजात-शत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

शुश्रृषुमि-एवं राजानं मुखीभूतम्—

इस प्रकार श्रवणके इच्छक और अपने प्रति अभिमुख हुए राजासे—

स होवाच गाग्यों य एवासावादित्ये पुरुष एत-मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैतस्मिन्सं-वदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अह-मेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥ २ ॥

उस गार्यंने कहा, 'यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा-नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। यह सवका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा (दीप्तिमान्) है—इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ। जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा होता है ॥ २ ॥

सहोवाच गार्ग्यः—य एव असी
आदित्ये चतुपि चैकोऽभिमानी
चक्षुद्वरिणेह हृदि प्रविष्टः 'श्रहंभोका
कर्ता च' इत्यवस्थितः, एतमेवाहं
त्रक्ष पश्यामि, श्रह्मिनकार्यकरणसङ्घाते उपासे । तस्मात्तमहं पुरुषं
त्रक्ष तुभ्यं त्रवीम्युपास्स्वेति ।

श्रक्ष तुभ्य श्रवास्युपास्त्वात ।
स एवम्रुक्तः प्रत्युवाच श्रजातशत्रुः 'मा मा' इति हस्तेन विनिवारयन्—एतस्मिन्त्रह्मणि विज्ञेये
मा संविद्षष्ठाः; मा मेत्यावाधनार्थं
द्विर्वचनम् । एवं समाने विज्ञानविषये श्रावयोरस्मानविज्ञानवत
इव दर्शयता वाधिताः स्याम,
श्रतो मा संविद्षष्ठाः—मा संवादं
कार्षीरस्मिन्त्रह्मणि । श्रन्यचेन्जानासि, तद्त्रह्म वक्तुमर्हसि, न तु
यन्मया ज्ञायत एव ।

ऋथ चेन्मन्यसे-- जानीषे त्वं

ब्रह्ममात्रं न तु तद्विशेषणोपासन-

फलानीति—तन मन्तव्यम्,यतः

उस गार्यंने कहा—'यह जो आदित्यमें और नेत्रमें उनका एक ही अभिमानी चक्षुके द्वारा यहाँ हृदयमें प्रविष्ट होकर 'मैं कर्ता हूँ, मैं भोका हूँ' इस प्रकार स्थित है, उसीको मैं ब्रह्म समभता हूँ, इस देहेन्द्रिय-संघातमें मैं उसीकी उपासना करता हूँ। अतः उस पुरुषको ही मैं तुम्हें ब्रह्मरूपसे बतलाता हूँ; तुम उसीकी उपासना करो।'

CREATER PROPERTY

इस प्रकार कहे जानेपर उस अजातशत्रुने 'नहीं, नहीं' इस प्रकार हाथसे मना करते हुए कहा—'इस विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें पर्चा मत करो। 'मा मा' यह द्विरुक्ति सब प्रकार रोकनेके लिये है; क्योंकि इस प्रकार हम दोनोंके विज्ञानका विषय समान होनेपर भी हमें अविज्ञान-वान्-सा देखनेवाले तुमसे हम वाधित हो जायँगे, इसलिये इस ब्रह्मके विषयमें संवाद मत करो। यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म जानते हो तो उसी-का निरूपण करो, जिसे मैं जानता ही हूँ, उसका नहीं।

यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि तुम तो केवल ब्रह्ममात्रको जानते हो, उसके विशेषणोंकी उनासनाके फलको तो नहीं जानते, सो तुम्हें ऐसा नहीं समक्षना चाहिये, क्योंकि सवेमेतदहं जाने यद्ब्रवीषि। कथम्? अतिष्ठाः - अतीत्य भूतानि विष्ठतीत्यतिष्ठाः । सर्वेषां भूतानां मूर्घा शिरो राजेति वै-राजा दीप्तिगुणोपेतत्वात्, एतैर्वि-शेषणैर्विशिष्टमेतद्ब्रह्म अस्मिन्का-र्यकरणसङ्घाते कर्त भोक्तृ चेत्यह-मेतम्रपास इति । फलमप्येवं विशिष्टोपासकस्य-स य एतमेव-मुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्घी राजा भवति । यथागुणी-पासनमेव हि फलम्; "तं यथा यथोपासते तदेव भवति''(मण्डल-ब्राह्मण) इति श्रुतेः ॥ २ ॥

तुम जो कुछ कह रहे हो यह सभी मैं जानता हूँ। किस प्रकार?— यह अतिष्ठा है, अर्थात् समस्त भूनों-का अतिक्रमण करके स्थित है, इस-लिये 'अतिष्ठा' कहा गया है। समस्त भूतोंका मस्तक है और दीप्ति-गुण-युक्त होनेके कारण राजा है - इन विशेषणोंसे विशिष्ट इस ब्रह्मकी, जो देहेन्द्रियसंघातमें कर्ता और भोक्ता है, मैं उपासना करता हैं। इस प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवालेको फल भी ऐसा ही मिलता है-जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतोंका मस्तक और राजा होता है। जैसे गुणवालेकी उपासना की जाती है, वैसा ही फल होता है; जैसा कि, "उसको जो जिस प्रकार उपासना करत। है, तद्रूप ही हो जाता है" इस श्रतिसे सिद्ध होता है ॥ २ ॥

गाग्यंद्वारा चन्द्रान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा श्रजात-शत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

संवादेन।दित्यब्रह्मणि प्रत्या-रूपातेऽज्ञातशत्रुणा चन्द्रमसि ब्रह्मान्तरं प्रतिपेदे गार्ग्यः।

संवादके द्वारा जब अजातशत्रुने आदित्यब्रह्मका निषेध कर दिया तो गार्ग्यने चन्द्रान्तर्गत दूसरे ब्रह्मका प्रतिपादन किया। स होवाच गाग्यों य एवासौ चन्द्रे पुरुष एत-मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैत-स्मिन्संविद्ष्टा बृहन्पागृडरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स यए तमेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति नास्यान्नं श्लीयते ॥ ३ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो चन्द्रमामें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। यह महान्, गुक्कवस्त्रधारी, सोम राजा है—इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये नित्यप्रति सोम सुत और प्रस्तुत होता है तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता'।। ३॥

य एवासी चन्द्रे मनसि चैकः

पुरुषो भोक्ता कर्ता चेति पूर्ववद्धि-

शेपणम् । चृहन् महान् पाण्डरं

शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डर-

वासाः; ऋष्यारीरत्वाचन्द्राभिमा-

निनः प्राणस्य, सोमो राजा चन्द्रः,

यश्रात्रभूतोऽभिष्यते बतात्मको

यह जो चन्द्रमा और मनमें एक ही पुरुष कर्ता और भोक्ता है-इस प्रकार इसके पूर्ववत् विशेषण सम-भने चाहिये। [ सूर्यमण्डलसे द्विगुण होनेके कारण ] जो बृहन् अर्थात् महान् है तथा जिसके पाण्डर-गुह्र वास-वस्न हैं, वह यह 'पाण्डरवासाः' है, क्योंकि चन्द्राभिमानी प्राण जलमय शरीरवाला है [और जलका शुक्क वर्ण प्रसिद्ध ही है], सोम राजा चन्द्रमाको कहते हैं तथा जो यज्ञमें पेय अन्नके रूपमें चुवाया जाता है, वह लतामय सोम अर्थात् सोमलता भी सोम है। उस चन्द्रमा एवं लतामय पुरुषको एक करके [ अर्थात् अहंग्रह- かいとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうしゃ यज्ञे,तमेकीकृत्यैतमेवाहं ब्रह्मोपासे।

यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्याहरहः

सुतः सोमोऽभिषुतो भवति यज्ञे,

प्रसुतः प्रकृष्टं सुतरां सुतो भवति

विकारे, उमयविधयज्ञानुष्ठानसा-

मध्यं भवतीत्यर्थः । अन्नं चास्य

उपासनाके द्वारा अपना स्वरूप मानकर इस विशेषणविशिष्ट ब्रह्मकी ही मैं उपासना करता हूँ। जो पुरुष उपर्युक्त गुणोंवाले ब्रह्मकी उपासना करता है, उसके लिये नित्यप्रति सुत होता है अर्थात् प्रकृतियज्ञमें सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा प्रसुत होता है अर्थात् विकृ-तियज्ञमें अधिकतासे निरन्तर सोम-रस प्रस्तुत रहता है यानी उसे प्रकृति-विकृतिरूप दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तथा इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासक-न त्तीयतेऽत्नात्मकोपासकस्य।।३।। का अन्न भी क्षीण नहीं होता ॥३॥

गार्ग्यद्वारा विद्युदिभमानी पुरुषका ब्रह्मरूपसे उपदेश तथा स्रजात-शत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवासौ विद्युति पुरुष एत-मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैतस्मि-न्संवदिष्टास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ १ ॥

वह गाग्यं बोला, 'यह जो विद्युत्में पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसकी चर्चा मत करो; इसकी तो मैं तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है' ॥ ४ ॥

तथा विद्युति त्यचि हृद्ये चैका देवता। तेजस्वीति विशे-पणम् , तस्यास्तत्फलम् — तेजस्वी इ भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति । विद्युतां बहुत्वस्याङ्गी-करणादात्मनि प्रजायां च फल-बाहुन्यम् ॥ ४॥

इसी प्रकार विद्युत्, त्वचा और हृदयमें भी एक ही देवता है। 'तेजस्वी' यह उसका विशेषण है। उसका यह फल है-वह तेजस्वी होता है और उसकी प्रजा भी तेजस्वनी होती है। विद्यतोंका वाहुल्य अङ्गीकार किया गया है, इसलिये अपने और प्रजाके लिये फलकी बहुलता भी सम्भव है ॥४॥

गार्ग्यद्वारा त्राकाश-ब्रह्मका उपदेश ग्रौर ग्रजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतमे-वाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरात्रुमी मैतस्मिन्संव-दिष्टाः पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एत-मेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माल्लोकात्प्र-जोद्वर्तते ॥ ५ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो आकाशमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा और पशुओंसे पूर्ण होता है और इस लोकमें उसकी प्रजाका उच्छेद नहीं होता' ॥ ५॥

तथा आकाशे ह्याकाशे हृदये | इसी प्रकार आकाश, हृदयाकाश चैका देवता । पूर्णमप्रवर्ति चेति । उसके 'पूर्ण' और 'अप्रवर्ति' ये दो

और हृदयमें भी एक ही देवता है।

विशेषणद्वयम् । पूर्णत्वविशेषण-फलमिदम्—पूर्यते पशुभिः; अप्रवर्तिविशेषणफलम्-नास्यास्मारलोकात्प्रजोद्वर्तत इति, प्रजासन्तानाविच्छित्तः ॥ ५॥

AND STATE OF THE S विशेषण हैं। पूर्णत्व-विशेषणका यह फल है कि वह प्रजा और पशुओंसे पूर्ण होता है तथा 'अप्रवर्ति' विशे-षणका यह फल है कि इस लोकमें उसकी प्रजाका उद्दर्तन नहीं होता— प्रजासंतानका विच्छेद होता ॥ ५ ॥

गार्यद्वारा वायु-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरात्रुमां मैतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो वैकुगठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्य-जायी ॥ ६ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो वायुमें पुरुष है इसकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। इसकी तो मैं इन्द्र, वैकुण्ठ और अपराजिता सेना—इस रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह विजयी, कभी न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है' ॥ ६ ॥

वायौ हदि प्राणे तथा चैका देवता । तस्या विशेष-णम्—इन्द्रः परमेश्वरः वैकुण्ठो-ऽप्रसद्धः, न परैर्जितपूर्वा परा-जिता सेना-मस्तां गणत्व-

इसी प्रकार वायु, प्राण और हृदयमें भी एक ही देवता है। उसके विशेषण हैं-इन्द्र-परमेश्वर, वैकुण्ठ-जो विशेषरूपसे सहन न किया जा सके और अपराजिता सेना-जो सेना पहले दूसरोंके द्वारा पराजित न हुई हो। मरुत्नामक देवताओं-का गणत्व ( एक समूहरूप होना )

प्रसिद्धेः । उपासनफलमपि— जिष्णुर्हे जयनशीलोऽपराजिष्णुर्ने च परैर्जितस्वभावो भवति, अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां सपतानां जयनशीलो भवति ॥६॥

प्रसिद्ध है [ इसलिये उन्हें 'सेना' कहा है ] । उपासनाका फल भी इस प्रकार है—जिष्णु—जयनशील, ग्रपराजिष्णु—दूसरोंसे पराजित न होनेके स्वभाववाला और अन्यतस्त्य-जायी—अन्यतस्त्य अर्थात् शत्रुओंको जीतनेवाला होता है ॥ ६ ॥

गार्ग्यद्वारा अग्निब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायमग्नो पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरात्रुमी मैतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरितिवाअहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते विषासहिर्ह भवति विषासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥ ७॥

वह गार्य बोला, 'यह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। इसकी तो मैं विषासहिरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय ही विषासहि होता है और उसकी प्रजा भी विषासहि होती हैं।। ७।।

अग्नी वाचि हृदि चैका देवता।
तस्या विशेषणम्—विषासहिर्मर्प
यिता परेषाम्। अग्निवाहुन्यात्
फलवाहुन्यं पूर्ववत् ॥ ७॥

अग्नि, वाक् और हृदय एक ही देवता है। उसका विशेषण है 'विषासिह' अर्थात् दूसरोंको सहन करनेवाला।पूर्ववत् अग्निकी बहुलता होनेके कारण उसके फलकी भी बहुलता है।। ७॥

محود والاورعام

१. अग्निमें जो हिवष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है, इसलिये अग्नि विषासहि—सहन करनेवाला है।

गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा श्रजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैतस्मिन्संव-दिण्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवमुपास्ते प्रतिरूप १ है वैनमुपगच्छति नाप्रतिरूप-मथो प्रतिरूपोऽस्माजायते ॥ = ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो जलमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं नहीं, इसके विपयमें वात मत करो। इसकी मैं 'प्रतिरूप' रूपसे उपासना करता हूँ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रनि-रूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

अप्सु रेतिस हृदि चैका देवता। तस्या विशेषणम्—प्रति-रूपोऽनुरूपः श्रुतिस्मृत्यप्रतिकूल इत्यर्थः। फलम् — प्रतिरूपं श्रुति-स्मृतिशासनानुरूपमेव एनमुप-गच्छति प्राप्नोति, न विपरीतम् , अन्यच-अस्मात्तथाविध एवोप-जायते ॥ = ॥

जल, वीर्य और हृदयमें एक ही देवता है। उसका विशेषण है-प्रति-रूप-अनुरूप अर्थात् श्रुति और स्मृतिके अनुकूल । उसकी उपासनाका फल-उसके पास प्रतिरूप अर्थात् श्रुति-स्मृतिकी आज्ञाके अनुरूप पदार्थ ही जाता-प्राप्त होता है, उससे विपरीत नहीं। इसके सिवा, उससे वैसा ही [ पुत्र ] उत्पन्न होता है ॥ द ॥

गार्ग्यद्वारा ग्रादर्शान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन ग्रौर ग्रजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायमाद्रीं पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैतस्मि संव दिष्ठा

रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव मुपास्ते रोचिष्णुई भवति रोचिष्णुई स्य प्रजा भवत्यथो यैः सन्निगच्छति सर्वा ्स्तानितरोचते ॥ ६ ॥

वह गार्ग्य वोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। इसकी तो मैं रोचिष्णु (देदीप्यमान) रूपसे उपासना करता हूँ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय रोचिष्णु होता है, उसकी प्रजा भी रोचिष्णु होती है और उसका जिनसे सङ्गम होता है, उन सबसे बढ़कर वह दीप्तिमान् होता है।। १।।

श्रादर्शे प्रसादस्वभावे चान्यत्र ।
खड्गादौ हार्दे च सत्त्वशुद्धिस्वाभाव्ये चैका देवताः तस्या विशेपणम्—रोचिष्णुदीप्तिस्वभावः ;फलं
च तदेव । रोचनाधारबाहुल्यारफलबाहुल्यम् ॥ ९ ॥

स्वभावतः स्वच्छ दर्पण और ऐसे ही खड्गादि अन्य पदार्थोंमें तथा स्वभावतः गुद्ध सत्त्वयुक्त हृदय-में एक ही देवता है। उसका विशे-षण रोचिष्णु अर्थात् दीप्तिशाली है तथा वही फल भी है। दीप्तिके आधारोंकी बहुलता होनेके कारण फलकी भी बहुलता है।। ६॥

गार्ग्यद्वारा प्राराव्रह्मका प्रतिपादन ग्रौर ग्रजातशत्रुद्वारा

उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायं यन्तं पश्चाच्छव्दोऽनू-देत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमीं मैतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्व १ हैवास्मिँ ह्योक आयुरेति नैनं पुरा कालात्प्राणो जहाति ॥ १०॥

वह गार्ग्य बोला, 'जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं प्राणरूपसे उपासना करता हूँ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता॥१०॥

यन्तं गच्छन्तं य एवायं 
शब्दः पश्चात्पृष्ठतोऽन्देत्यध्यातमं 
च जीवनहेतुः प्राणः, तमेकीकृत्याहः, श्रमुः प्राणो जीवनहेतुरिति गुणस्तस्य फलम्—सर्वमायुरस्मिँ ह्लोक एतीति—यथोपात्तं कर्मणा श्रायुः, कर्मफलपरिच्छिन्नकालात्पुरा पूर्वं रोगादिभिः पीडिंग्यमानमप्येनं प्राणो 
न जहाति ।। १०।।

'यन्तम्'—जाते हुए [वायु]
के पीछे जो यह शब्द उदित होता
है और जो अध्यात्मपक्षमें जीवनका हेतुभूत प्राण है, उनको यहाँ
एक करके कहा है। 'असु-प्राण
अर्थात् जीवनका हेतु'—यह उसका
गुण है। उसका फल यह है कि
वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त
करता है—उसे कर्मवश जितनी
आयु प्राप्त होती है [उसका वह
भोग करता है]। उसके कर्मफलसे मर्यादित समयसे पूर्व, रोगादिसे पीड़ित होनेपर भी, प्राण उसे
नहीं छोड़ता।। १०।।

गार्ग्यद्वारा दिग्ब्रह्मका प्रतिपादन ग्रौर ग्रजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायं दिश्व पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरात्रु मां मेतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एत-मेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्माद्गणिरेख्यते ।११।

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो दिशाओं में पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो; मैं इसकी द्वितीय और अनपगरूपसे उपासना करता हूँ।'

जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान् होता है और उससे गणका विच्छेद नहीं होता ॥ ११॥

दिश्च कर्णयोहिदि चैका देवता अश्विनौ देवाववियुक्तस्वभावौ । गुणस्तस्य द्वितीयवस्वमनपगत्व-मवियुक्तता चान्योन्यं दिशा-मश्चिनोश्चैवंधर्मित्वात्। तदेव च फलमुपासकस्य-गणाविच्छेदो द्वितीयवस्वं च ।। ११ ।।

दिशा, कर्ण और हृदयमें एक ही देवता अश्विनोकुमार हैं जो कभी वियुक्त होनेवाले नहीं हैं। अतः उस देवताका गुण द्वितीयवत्त्व और अनपगत्व-अवियुक्तता है; क्योंकि दिशा और अश्विनी कुमार ये परस्पर ऐसे ही धर्मवाले हैं। तथा इस उपास-कको मिलनेवाला फल भी वही है-गणसे विच्छेद न होना और द्वितीयवान् (दूसरेसे युक्त ) होना ॥ ११ ॥

गार्ग्यद्वारा छायाब्रह्मका प्रतिपादन ग्रौर ग्रजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैत-स्मिन्संवदिष्टा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्व इहैवासिमँ ल्लोक आयुरेति नैनं पुरा कालानमृत्युरागच्छति ॥ १२ ॥

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो छायामय पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें वात मत करो। इसका तो मैं मृत्युरूपसे उपासना करता हूँ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लोकमें सारी आयु प्राप्त करता है और इसके पास समयस पहले मृत्यु नहीं आता ॥ १२ ॥

छायायां बाह्ये तमस्यध्यातमं

छायामें —बाह्य अन्धकारमें और शरीरान्तर्गत आवरणरूप अज्ञानमें च त्रावरणात्मकेऽज्ञाने हृदि चैका तथा हृदयमें भी एक ही देवता है।

देवता । तस्या विशेषणं मृत्युः । फलं सर्व पूर्ववत्,मृत्योरनागमनेन रोगादिपीडाभावो विशेषः॥१२॥ इतना विशेष है ॥ १२॥

**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** उसका विशेषण मृत्यु है। फल सारा पहलेही'के समान है, मृत्युके न आने-से रोगादि पोडाका अभाव रहना—

गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन ग्रौर ग्रजातशत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान

स होवाच गाग्यों य एवायमात्मनि पुरुष एत-मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैतस्म-न्संविद्षा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तृष्णीमास गार्ग्यः ॥ १३॥

वह गार्ग्य बोला 'यह जो आत्मामें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात मत करो; इसकी तो मैं आत्मन्वीरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आत्मन्वी होता है और उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती है। 'तव वह गार्ग्यं चुप हो गया ॥१२॥

श्रात्मनि प्रजापती बुद्धी च हृदि चैका देवता। तस्या आत्म-न्वी-श्रात्मवानिति विशेषणम्। फलम् - आत्मन्वी ह भवत्यात्म-वान्भवति,श्रात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति । बुद्धिबहुत्तत्वात्प्रजायां

आत्मामें अर्थात् प्रजापति, बुद्धि और हृदयमें भी एक ही देवता है। उसका 'आत्मन्वी' अर्थात् 'आत्मवान्' यह विशेषण है। फल-आत्मन्वी अर्थात् आत्मवान् होता है' तथा उसकी प्रजां भी आत्म-न्विनी होती है। बुद्धियोंकी बहुलता

१. दशम मन्त्रोक्त फलके समान।

सम्पादनिमिति विशेषः । स्वयं |
परिज्ञातत्वेनैवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु स गार्ग्यः चीणब्रह्मविज्ञानोऽप्रतिभासमानोत्तरस्तृष्णीसवाविद्यरा श्रास ।। १३ ।।

होनेके कारण प्रजामें भी उस फल-का सम्पादन होता है—यह विशेष वात है। अपनेको ज्ञात होनेके कारण अजातशत्रुद्धारा गार्थके बतलाये हुए ब्रह्मोंका इस प्रकार क्रमशः प्रत्या-ख्यान होनेपर जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो गया है, वह गार्थ कोई उत्तर न सूभनेके कारण चुप और नतमस्तक हो गया ॥ १३॥

गार्ग्यका पराभव ग्रौर ग्रजातशत्रुके प्रति उसकी उपसत्ति तं तथाभूतमालक्ष्य गार्ग्यम्— उस गार्ग्यको ऐसी स्थितिमें देखकर—

स होवाचाजातशत्रुरेतावन्तू ३ इत्येतावद्धीति नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्य उप त्वा यानीति ॥ १४॥

वह अजातशत्रु बोला, 'बस, क्या इतना ही है ?' [गार्ग्य-] 'हाँ, इतना ही है।' [अजातशत्रु-] 'इतनेसे तो ब्रह्म विदित नहीं होता।' वह गार्ग्य बोला, 'मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊँ'॥ १४॥

स होवाचाजातशत्रुः—एता-वन्नू इति । किमेतावद्ब्रह्म निर्ज्ञातम्, त्र्राहोस्विद्धिकमप्य-स्तीति ? इतर त्र्राहैतावद्घीति । नैतावता विदितेन ब्रह्म विदितं मवतीत्याहाजातशत्रुः, किमर्थं गर्वितोऽसि ब्रह्म ते ब्रवाणीति । वह अजातशत्रु बोला, 'क्या इतना ही है ?' अर्थात् 'क्या तुम्हें इतना ही ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक भी जानते हो ?' गार्यंने कहा, 'बस इतना ही जानता हूँ।' अजातशत्रुने कहा, 'इतना जाननेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता। फिर तुम ऐसा गर्वं क्यों करते थे कि मैं तुम्हें ब्रह्मकां उपदेश करूँगा।'

किमेताबद्विदितं विदितमेव न भवति ? इत्युच्यते-न, फलव्दि-ज्ञानश्रवणात् । न चार्थवादत्वमेव वाक्यानामवगन्तुं शक्यम्; अपू-वेविधानपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपासनोपदेशं लक्ष्यन्ते-'त्र्यतिष्ठाः सर्वेषां भृतानाम्' इत्या-दीनि । तदनुरूपाणि च फलानि सर्वत्र श्रुयन्ते विभक्तानि । अर्थ-वादत्वे एतदसमञ्जसम्। कथं तर्हि नैतावता विदितं भवतीति ? नैप दोपः, अधिकृ-तापेचत्वात् । ब्रह्मोपदेशार्थं हि शुश्रृषवेऽजातशत्रवेऽमुख्यब्रह्म-विद्वार्थः प्रवृत्तः, स युक्त एव मुरुपब्रह्मविदाजातशत्रुणामुरुय-ब्रह्मविद्गारयों वक्तुम् —यन्मुख्यं ब्रह्म वक्तुं प्रश्वतस्त्वं तन्न जानीय इति । यद्यमुख्यब्रह्मविज्ञानमपि

प्रत्याख्यायेत, तदैतावतेति

तो क्या इतना जानना जानना ही नहीं होता ? इसपर कहते हैं—
ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो फलयुक्त
विज्ञान (उपासना) का श्रवण
है। इन वाक्योंको अर्थवाद भी
नहीं माना जा सकता; क्योंकि ये
'अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानाम्' इत्यादि
वाक्य प्रत्येक उपासनाके उपदेशमें
अपूर्व विधि करनेवाले दिखायी देते
हैं। और उनके अनुसार ही सर्वत्र
अलग-अलग फल सुने जाते हैं।
अर्थवाद होनेपर इन सबका
सामञ्जस्य नहीं हो सकता।

तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता? यह कोई दोण नहीं है, क्योंकि यह कथन अधिकारी पुरुषोंकी अपेक्षासे है। अमुख्य ब्रह्मको [परब्रह्मरूपसे] जाननेवाला गार्ग्य ब्रह्मोपदेश सुननेके इच्छुक अजातशत्रुको ब्रह्मका उपदेश करनेके लिये प्रवृत्त हुआ था। अतः मुख्य ब्रह्मवेता अजातशत्रुद्धारा अमुख्य ब्रह्मवेता ही है कि जिस मुख्य ब्रह्मका उपदेश करनेके लिये तुम प्रवृत्त हुए थे, उसे तुम नहीं जानते हो। यदि यहाँ अमुख्य ब्रह्मके विज्ञानका भी निषेध किया गया होता तो 'इतनेही-

ब्रूयात्, न किञ्चिज्ज्ञातं त्वयेत्येवं <mark>त्रृयात्। तस्माद्भवन्त्येतावन्त्यवि-</mark> द्याविषये त्रह्माणि । एताद्विज्ञान-द्वारत्वाच परत्रहाविज्ञानस्य,युक्त-मेव वक्तुम्-नैतावता विदितं भव-तीति । श्रविद्याविषये विज्ञेयस्यं नामरूपकर्मात्मकत्वं चैषां तृती-येऽध्याये प्रदर्शितम् । तस्मात् 'नैताबता विदितं भवति' इति ब्रुवता अधिकं ब्रह्म ज्ञातच्य-मस्तीति दिशतं भवति । तचानुपसन्नाय न वक्तव्यम् इत्याचारविधिज्ञो गार्ग्यः स्वय-मेवाह—उप त्वा यानीति—

उपगच्छानीति त्वाम्, यथान्यः श्चिष्यो गुरुम् ॥ १४॥ से [त्रह्मका ज्ञान नहीं होता]' ऐसा नहीं कहा जाता, अपितु यही कहा जाता कि 'तुम कुछ भी नहीं जानते।' अतः इतने ब्रह्म अविद्याके अन्तर्गत हैं। इतना विज्ञान परब्रह्म-विज्ञानका द्वार है, इसलिये यह कहना उचित ही है कि 'इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता।' ये ब्रह्म अविद्याके क्षेत्रमें विज्ञेय (उपास्य) और नामरूप कर्मात्मक हैं, यह वात रतीय अध्यायमें दिखायी गयी है। अतः 'इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता' ऐसा कहकर यह दिखाया गया है कि अभी इससे अधिक ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना है।

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसन्न-को (जो शिष्यभावसे शरणमें न आया हो उसको) नहीं करना चाहिये। अतः आचारविधिको जाननेवाला गार्ग्य स्वयं ही कहता है; 'मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊँ, जैसे कि कोई दूसरा शिष्य अपने गुरुके प्रति होता है' ॥ १४॥

गार्ग्यका हाथ पकड़कर ग्रजातशत्रुका एक सोये हुए पुरुषके पास जाना ग्रौर प्रागोंके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर जगाना

स होवाचाजातरात्रुः प्रतिलोमं चैतद्यद्ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद्ब्रह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्याः

१. उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें।

मीति तं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुषं सुप्तमाजग्म-तुस्तमेतैर्नामभिरामन्त्रयाञ्चके बृहन् पागडरवासः सोम राजन्निति स नोत्तस्थौ तं पाणिनापेषं बोधयाञ्चकार स होत्तस्थौ ॥ १५ ॥

उस अजातशत्रुने कहा, 'ब्राह्मण क्षत्रियकी शरणमें इस आशासे जाय कि यह मुफे ब्रह्मका उपदेश करेगा, यह तो विपरीत है। तो भी मैं तुम्हें उसका ज्ञान कराऊँगा ही।' तब वह उसका हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये। अजातशत्रुने उसे 'हे ब्रह्म! हे पाण्डरवास! हे सोम राजन्!' इन नामोंसे पुकारा। परंतु वह न उठा। तब उसे हाथसे दवा-दवाकर जगाया तो वह उठ बैठा।। १५॥

स होवाचाजातशतुः प्रतिलोमं
विपरीतं चैतत् किं तत्?यद्ब्राह्मण
उत्तमवणं श्राचार्यत्वेऽधिकृतःसन्
चित्रयमनाचार्यस्वभावमुपेयात्—
उपगच्छेच्छिष्यवृत्त्या ब्रह्म मे
वक्ष्यतीति । एतदाचारविधिशास्त्रेषु निषिद्धम्; तस्मातिष्ठ
त्वमाचार्य एव सन् । विज्ञपयिव्याम्येव त्वामहं यस्मिन्विद्तते
ब्रह्म विदितं भवति यत्तनमुख्यं
ब्रह्म वेद्यम् ।

उस अजातशत्रुने कहा—'यह तो प्रतिलोम—विपरीत है। क्या? यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण आचार्यत्वका अधिकारी होकर भी, इस उद्देश्यसे कि यह मुक्ते ब्रह्मका उपदेश करेगा, जिसका आचार्यत्व-का स्वभाव नहीं है, उस क्षत्रियके प्रति उपसन्न यानी शिष्यभावसे प्राप्त हो। यह आचारविधिका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंमें निषिद्ध माना गया है; अतः तुम आचार्यरूपसे ही स्थित रहो। फिर भी, जिसका ज्ञान होनेपर ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है और जो मुख्य ब्रह्म वेच है, उसका तं गार्ग्य सलज्जमालक्ष्य विश्रम्भजननाय पाणो हस्त श्रादाय गृहीत्वोत्तस्थानुत्थितवान्। तौ ह गार्ग्याजातश्रत्र पुरुषं सुप्तं राजगृहप्रदेशे कचिदाजग्मतुराग्तो। तं च पुरुषं सुप्तं प्राप्य एतैर्नामिभः 'बृहन् पाण्डरवासः सोम राजन्'इत्येतरामन्त्रयाश्रकः। एवमामन्त्र्यमाणोऽपि स सुप्तो नोत्तस्थौ, तमप्रतिनुध्यमानं पाणिना श्रापेषमापिष्यापिष्य बोध-याश्रकार प्रतिबोधितवान्; तेन स होत्तस्थौ। तस्माद्यो गार्ग्येणा-भिप्रतः, नासावस्मिञ्करीरे कर्त्ता भोक्ता ब्रह्मति।

कथं पुनिरिदमवगम्यते सुप्त-सुप्तपुरुषाभि- पुरुषगमनतत्सम्बो-सरणहेतुः परा- धनानुतथानैर्गाग्या-मृश्यते भिमतस्य ब्रह्मणो-ऽब्रह्मत्वं ज्ञापितमिति ?

जागरितकाले यो गाग्याभिन्नेतः

पुरुषः कर्त्ता भोक्ता ब्रह्म संनि-हितः करणेषु यथा, तथाजात-शच्वभित्रोतोऽपि तत्स्वामी भृत्ये-

फिर उस गार्ग्यको लजायुक्त देख उसे विश्वास उत्पन्न करनेके लिये वह उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। और वे गार्ग्य तथा अजातशत्रु राजभवनके भीतर कहीं सोये हुए पुरुवके पास आये। उस सोये हुए पुरुषके पास पहुँचकर अजातशत्रुने उसे 'हे बृहन् ! हे पाण्डरवास! हे सोम राजन्!' इन नामोंसे पुकारा। इस प्रकार पुकारने-पर भी वह सोया हुआ पुरुष न उठा, तब उस न जागनेवाले पुरुषको हाथ-से दवा-दवाकर जगाने लगा, इससे वह उठ बैठा। अतः जिसे गार्ग्य ब्रह्मरूपसे मानता था, वह इस शरीरमें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म नहीं है।

शक्का-किंतु यह कैसे जाना जाता है कि सुषुप्त पुरुषके पास जाने, उसे पुकारने और उसके न उठनेसे गार्ग्यके अभिमत ब्रह्मका अब्रह्मत्व सूचित किया गया है ?

समाधान-गार्यका अभिप्रेत जो पुरुष है, वह जिस प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें कर्ता—भोक्ता ब्रह्म है और वह इन्द्रियोंमें सन्निहित है, उसी प्रकार अजातशत्रुका अभिप्रेत उसका स्वामी भी भृत्योंमें राजाके समान उनमें ष्विव राजा संनिद्दित एव । किं भृत्यस्वामिनोर्गाग्यांजात-त् शत्रविभन्ने तयोर्यद्विवेकावधारण-कारणं तत्सङ्कीर्णत्वादनवधारित-विशेषम् । यद्द्रष्टृत्वमेव भोक्तुर्न दश्यत्वम्, यचाभोक्तुर्दश्यत्वमेव न तु द्रष्ट्रत्वम्, तचोभयिमह सङ्कीर्णत्वाद्विविचय दर्शयितुम-शक्यमिति सुप्तपुरुषगमनम्। ननु सुप्तेऽपि पुरुषे विशिष्टै-प्राणस्य भोनतृ- नीमभिरामन्त्रितो त्वामोनतृत्व- भोक्तीय प्रतिपत्स्यते विवेचनम् नैश नाभोक्तेति निर्णयः स्यादिति । न, निर्भारितविशेषत्वाद्वारर्या-भित्र तस्यः यो हि सत्येनच्छनः प्राण त्रात्मामृतो वागादिष्वनस्त-मितो निम्लोचत्सु, यस्यापः

सन्निहित ही है। किंत्र गार्ग्वके माने हुए भृत्यस्थानीय ब्रह्म और अजातशत्रके अभिमत स्थानीय ब्रह्मके पार्थवयनिश्चयका जो कारण है, वह संकीर्ण (मिला हुआ) है. इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं होता। भोक्तामें (साक्षित्व) ही है; दश्यत्व नहीं है. इस प्रकारके विवेक-निश्चयका जो कारण है तथा अभोक्तामें दृश्यत्व ही है, द्रष्ट्त्व नहीं है-ऐसे विवेकके निश्रयका जो कारण है, वे दोनों ही यहाँ जागरित अवस्थामें मिले होनेके कारण अलग-अलग करके नहीं दिखाये जा सकते; इसीसे उन दोनोंको सोये हुए पुरुषके पास जाना पड़ा।

प्वं०-किंतु सुषुप्त पुरुषमें भी विशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर [चेतन] भोक्ता ही समभेगा, [अचेतन]अभोक्ता नहीं। इसलिये तब भी निर्णय नहीं होगा।

सिदान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि गार्ग्यंके अभिमत ब्रह्मका विशेषरूप निश्चित कर दिया गया है। जो सत्यसे आच्छा दित प्राण आत्मा अर्थात् अमृत वागादिके अस्त हो जानेपर अस्त नहीं होता, जिसका जल शरीरं पाण्डरबासाः, यश्रासपतन-त्वाद् गृहन्, यश्र सोमो राजा षोडक्रकतः, स स्वन्यापाराह्रदो यथानिर्ज्ञात एवानस्तमितस्य-भाद श्रास्ते। न चान्यस्य कस्य-चिद्वधापार्शस्तिस्मन्काले गार्ग्यणा-सिप्रयते तद्विरोधिनः। तस्मात्स्व-नामभिरामन्त्रितेन प्रतिबोद्धन्यम्, न च प्रत्यबुष्यत् । तस्मात्पा-रिशोष्याद्वार्ग्याभिप्रेतस्याभोक्तृत्वं ब्रह्मणः।

भोक्तृस्यभावश्चेद् अञ्जीतैव
स्वं विषयं प्राप्तम् । न हि दग्धृस्वभावः पकाश्चियत् स्वभावः सन्बिह्नस्तृणोत्तपादि दाद्यं स्वविषयं प्राप्तं
न दहति, प्रकाश्यं वा न प्रकाशयति । न चेद्दहित प्रकाशयित वा
प्राप्तं स्वं विषयम्, नासौ विद्विदंग्धा
प्रकाशियता वेति निश्चीयते ।

शरीर है, इसलिये जो पाण्डरवासा है तथा जो शत्रुहीन होनेके कारण बृहन् है और जो सोलह कलाओंवाला सोम राजा है, वह अपने व्यापारमें तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया है, उसीके अनुसार अनस्तिमतस्वभाव रहता है। इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य-का व्यापार गार्ग्यको उस कालमें अभिमत नहीं है। इसलिये अपने नामोंसे पुकारे जानेपर उसे जागना चाहिये, किंतु वह जागा नहीं। अतः परिशेष इपसे गार्ग्यके अभिमत ब्रह्म-का अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता है।

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

यदि वह भोकृस्वभाव होता तो अपनेको प्राप्त हुए विषयका भोग करता ही। अग्नि जलाने और प्रकाश करनेके स्वभाववाला होकर भी अपनी पहुँचके भीतर आये हुए रूण और उलप (बालरूण) आदि दाह्य पदार्थोंको न जलावे तथा प्रकाश्य वस्तुओंको प्रकाशित न करे—यह नहीं हो सकता। यदि वह अपनी पहुँचके भीतर आये हुए पदार्थोंको भी दग्य और प्रकाशित नहीं करता तो वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करनेवाला है—ऐसा निश्चय नहीं किया

तथासौ प्राप्तशब्दादिविषयोपल-ब्धृस्वभावक्चेद् गार्ग्याभिप्रतः प्राणो बृहन् पाण्डरवास इत्येव-मादिशब्दं स्वं विषयमुपलभेत यथा प्राप्तं तृणोलपादि वह्निर्दहे-त्प्रकाशयेच अव्यभिचारेण तद्वत्। तस्मात्प्राप्तानां शब्दादीनामप्रति-बोधादमोक्त्रस्वभाव इति निश्ची-यते । न हि यस्य यः स्वभावो निश्चितः, स तं व्यभिचरति कदा-चिदपि। अतः सिद्धं प्राणस्याभी-वत्त्रम् ।

सम्बोधनाथेनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणादप्रतिबोध इति चेत्?
स्यादेतत्—यथा बहुष्वासीनेषु
स्वनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणान्माम यं सम्बोधयतीति, शृण्वन्नपि
सम्बोध्यमानो विशेषतो न प्रति-

जासकता। इसो प्रकार यदिगार्थ-का अभिमत प्राण अपनेको प्राप्त हए शब्दोंको ग्रहण करनेके स्वभाववाला है तो अपने विषयभूत बृहन्, पाण्डर-वास आदि शब्दको ग्रहण कर लेता, जिस प्रकार कि अपनेको प्राप्त हए तृण-उलप आदिको अग्नि बिना अपवादके दग्ध और प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार [ यहाँ भी समभना चाहिये ]। अतः अपनेको प्राप्त हुए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे यह निश्रय होता है कि प्राण भोक्तृ-स्वभाव नहीं है; क्योंकि जिसका जो निश्चित स्वभाव होता है वह उसको कभी नहीं त्यागता। इससे प्राणका अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता है।

STATE OF THE STATE

प्वं - सम्बोधनके लिये प्रयोग किये हुए नामिवशेषसे अपना सम्बन्ध ग्रहण न करनेके कारण प्राणका अत्र-तिबोध रहा हो तो ? अर्थात् यि ऐसी बात हो कि जिस प्रकार बहुत-से बैठे हुए पुरुषोंमें अपने नाम-विशेषसे सम्बन्ध ग्रहण न करनेके कारण अर्थात् यह मुफे ही पुकारता है, ऐसा न समफ सकनेके कारण कोई पुरुष पुकारे जानेपर सुनते हुए भी विशेषरूपसे नहीं समफता, पद्यते, तथेमानि बृहन्नित्येवमा-दीनि मम नामानीत्यगृहीत-गृह्णाति सम्बन्धत्वात्प्राणी न सम्योधनार्थं शब्दम्, न त्वविज्ञा-त्तवादेवेति चेत् ?

नः देवताभ्युपगमेऽग्रहणानुप-पत्ते:। यस्य हि चन्द्राद्यभिमानिनी देवता अध्यातमं प्राणो भोक्ता अभ्युपगम्यते, तस्य तथा संव्य-वहाराय विशेषनाम्ना सम्बन्धो-ऽत्रक्यं ग्रहीतच्यः, त्राह्वानादिविषये संव्यवहारी-ऽतुपपन्नः स्यात् ।

व्यतिरिक्तपचेऽप्यप्रतिपचेर-युक्तमिति चेत् ? यस्य च प्राण-व्यतिरिक्तो भोक्ता, तस्यापि बृह-नित्यादिनामिः सम्बोधने बृह-न्वादिनाम्नां तदा तद्विषयत्वा-

उसी प्रकार 'ये बृहन् इत्यादि मेरे ही नाम हैं'-ऐसा सम्बन्ध ग्रहण न करनेके कारण प्राण अपनेको सम्बो-धन करनेके लिये प्रयोग किये हुए शब्दोंको ग्रहण नहीं करता, अवि-ज्ञाता होनेके कारण ही नहीं; तो ?

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है, क्योंकि देवता माना जानेके कारण उसका नामसे सम्बन्ध ग्रहण न करना सम्भव नहीं है। जिसके मतमें चन्द्र आदिका अभिमानी देवता अध्यातम प्राण भोक्ता माना जाता है, उसके सिद्धान्तानुसार उस प्रकारके सम्यग् व्यवहारके लिये उसे अपने विशेष नामसे अवश्य सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये; नहीं तो आवाहन आदिके विषयमें ठीक-ठीक व्यवहार होना असम्भव होगा।

पूर्व -[ भोक्ताको प्राणादिसे ] व्यतिरिक्त माना जाय तब भी [पुकारनेपर ] नहीं वह समभता, इसलिये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। अर्थात् जिसके मतमें भोका प्राणसे भिन्न है, उसके सिद्धान्तानुसार भी जब उसे बृहन् इत्यादि नामोंसे पुकारा जाय तो

१. क्योंकि देवता सर्वज्ञ होता है।

२. तात्पर्य यह है कि यदि चन्द्राभिमानी देवताको अपने अभिधायक नामके साथ अपने सम्बन्धका ज्ञान न होगा तो उसके उद्देश्यसे किये हुए आवाहन, स्तुति, याग एवं प्रणामादिकी सफलता नहीं होगी।

त्प्रतिपत्तिर्युक्ता। न च कदा-चिद्रिष बुद्धन्यादिशब्दैः सम्बो-धितः प्रतिपद्यमानी दश्यते । तस्मादकारणमभोक्तृत्वे सम्बो-धनाप्रतिपात्तिरित चेत ? नः तद्वतस्तावन्मात्राभिमाना-नुपपत्तेः । यस्य प्राणव्यतिरिक्तो भोक्ता स प्राणादिकरणवान्त्राणी। तस्य न प्राणदेवतामात्रेऽभिमानो यथा हस्ते । तस्मात्प्राणनाम-सम्बोधने कृत्सनाभिमानिनो युक्ते-वाप्रतिपत्तिः; न तु प्राणस्या-साधारणनामसंयोगे, देवतात्म-

उसे उसका ज्ञान होना चाहिये; क्योंकि उस समय बृहत्त्वादि नाम उसीको विषय करनेवाले होते हैं। किंत् उसे भी बृहत्त्वादि शब्दोंसे पुकारे जानेपर कभी उनका ज्ञान होता दिखायी नहीं देता। अतः सम्बोधनको न समभना अभोक्तृत्वमें कारण नहीं सकता-ऐसा कहें तो ?

सिदान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्राणादिमानको केवल प्राणादिमात्रका अभिमान होना सम्भव नहीं है। जिसके मतमें भोका प्राणादिसे भिन्न है [उसके सिद्धान्ता-नुसार वह प्राणादि इन्द्रियोंवाला प्राणी होना चाहिये। उसे प्राण-देवतामात्रमें [आत्मत्वका] अभिमान नहीं हो सकता, जैसे हाथमें [ हाथ-वालेका अभिमान नहीं होता]।अतः सम्पूर्ण शरीरके अभिमानीको, केवल प्राणका नाम लेकर पुकारे जानेपर उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित हो है; किंतु प्राणका, उसके किसी असाधारण नामसे संयोग होनेपर न समभना युक्त नहीं है। आत्माव

१. अभिप्राय यह है कि यदि कोई कहे 'बृहन्' 'पाण्डरवास' आदि नाम साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं; अपितु प्राणाभिमानी देवताके वाचक हैं, इसलिये यदि उनके द्वारा किये हुए सम्बोधनको प्राणने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती -- तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिस प्रकार जातिबाचक गी

त्वानभिमानाचात्मनः ।

स्वनामप्रयोगेऽप्यप्रतिपत्तिदर्श-नादयुक्तमिति चेत् ? सुपुप्तस्य यह्णोकिकं देवद्रदत्तादि नाम तेनापि सम्बोध्यमानः कदाचित्र प्रति-पद्यते सुप्राः । तथा भोकापि सन्प्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत् ? न, त्रात्मप्राणयोः सुप्तासुप्तत्व-विशेषोपपत्तेः । सुषुप्तत्वात्प्राण-ग्रस्ततयोपरतकरण श्रात्मा स्वं नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति-पद्यते । न तु तद्सुप्तस्य प्राणस्य

तो देवतात्मत्वका अभिमान न होनेके कारण [इस प्रकारकी अप्रतिपत्ति हो सकती है ]।

पूर्वं अपने नामका प्रयोग करनेपर भी अप्रतिपत्ति होती देखी जाती है, इसलिये ऐसा कहना उचित नहीं। अर्थात् सोये हुए पुरुषका जो देवदत्तादि लौकिक नाम होता है उसके द्वारा पुकारे जानेपर भी कभी-कभी सुषुप्त पुरुषको उसका ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता होते हुए भी प्राणको उसका ज्ञान नहीं होता—यदि ऐसी बात हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि शरीर और प्राणमें सुप्त और असुप्त रहने-का भेद उपपन्न है। शरीर सोया रहता है, उसकी इन्द्रियाँ प्राणग्रस्त रहनेके कारण निवृत्त हो जाती हैं; इसलिये उसे अपने नामका प्रयोग किये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं होता। किंतु प्राण [ उस समय भी ] नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्त्व

शब्द प्रत्येक व्यक्तिका भी बोधन करता है, उसी प्रकार व्यापक प्राणको भी प्राणा-भिमानी वायु, चन्द्र इत्यादि देवताओंसे अभिन्न होनेका अभिमान होना हो चाहिये और उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति भी होनी ही चाहिये। इस-पर यदि कोई कहे कि प्राणव्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक है, फिर प्राणाभिमानी देवताओंके नामोंसे उसे ही बोध क्यों नहीं होता ? तो इसके उत्तरमें आगेकी बात कही गयी है। भोक्तृत्व उपरतकरणत्वं सम्बो-धनाग्रहणं वा युक्तम् ।

श्रप्रसिद्धनामभिः सम्बोधन-मयुक्तिमिति चेत्—सन्ति हि प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि प्राणा-दिनामानि, तान्यपोद्य श्रप्रसिद्धै-र्शृहच्वादिनामभिः सम्बोधनम-युक्तम्, लौकिकन्यायापोहात्। तस्माद्घोक्तुरेव सतः प्राणस्या-प्रतिपत्तिरिति चेत् ?

न देवताप्रत्याख्यानार्थत्वात् ।
केवलसम्बोधनमात्राप्रतिपत्त्यैव

श्रम्प्रस्याध्यात्मिकस्य प्राणस्याभोक्तृत्वे सिद्धे यचन्द्रदेवताविषयैर्नामभिःसम्बोधनम्,तचन्द्रदेवता

प्राणोऽस्मिञ्छरीरेभोक्तेति गार्ग्यस्य

विशेषप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम् । न

हि तल्लौकिकनाम्ना सम्बोधने

शक्यं कर्तुम् । प्राणप्रत्याख्याने-

माननेपर उनमें उपरतकरणत्व और सम्बोधनके अग्रहणकी उपपत्ति नहीं हो सकती।

पूर्वं - किंतु अप्रसिद्ध नामोंसे सम्बोधन करना तो उचित नहीं है। प्राणसम्बन्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम भी हैं ही; उन्हें छोड़कर बृहत्त्वादि अप्रसिद्ध नामोंसे पुकारना तो उचित नहीं है, क्योंकि इससे लौकिक न्याय भी भंग होता है। इसीसे भोका होनेपर भी प्राणको उसकी अप्रति-पत्ति हुई-ऐसा कहें तो?

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह सम्बोधन देवताका प्रत्याख्यान (निषेध) करनेके लिये था। केवल सम्बोधनमात्रकी अप्रति-पत्तिसे ही असुप्त आध्यात्मिक प्राणका अभोक्तृत्व सिद्ध हो सकनेपर भी जो उसे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे सम्बोधन किया गया है, वह गार्ग्यकी इस विशेष प्रतिपत्तिका निराकरण करनेके लिये है कि इस शरीरमें चन्द्रदेवता ही भोक्ता प्राण है। यह निराकरण [प्राणादि] लौकिक नाम-से सम्बोधन करनेपर नहीं किया जा सकता था। प्राणके प्रत्याख्यानसे नैव प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां

प्रवृत्त्यनुपपत्तेभींकृत्वाशङ्कानुपप-

त्तिः । देवतान्तराभावाच्च ।

नन्वतिष्ठा इत्याद्यात्मन्वीत्य-

न्तेन ग्रन्थेन गुणवद्देवताभेदस्य

दशिंतत्वादिति चेत्?

न, तस्य प्राण एवैकत्वाभ्युपगमात्सर्वश्रुतिष्वरनाभिनिद्र्श्वनेन। "सत्येनच्छन्नम् प्राणो
वा श्रमृतम्" ( बृ० उ० १।६।
३) इति च प्राणवाद्यस्यान्यस्यानभ्युपगमाद्भोक्तुः; "एष उ
ह्येव सर्वे देवाः" "कतम एको
देव इति प्राणः" (३।९।
९) इति च सर्वदेवानां प्राण

तथा करणभेदेष्त्रनाशङ्का,

देहभेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छादि-

ही अन्य इन्द्रियोंके भोक्तुत्वकी आशङ्का भी नहीं हो सकती, क्योंकि सुषुप्तिके समय प्राणमें हो लीन रहने-के कारण उनकी प्रवृत्ति होनो सम्भव नहीं है। तथा शरीरमें इनसे भिन्न कोई और देवता नहीं है; [इसलिये देवतान्तरको भोका मानना भी युक्तिसँगत नहीं है]।

पूर्व०-िकंतु 'अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानाम्' से लेकर 'आत्मन्वी ह भवति' यहाँतकके ग्रन्थसे विशेष-िकोष गुणोंसे युक्त देवताका भेद दिखलाये जानेके कारण [प्राणसे भिन्न कोई अन्य देवता नहीं है-ऐसा कहना उचित नहीं है]।

सिद्धान्ती—ऐसा मत कहो, क्योंकि सारी श्रुतियोंमें अर और नाभिके दृष्टान्तद्वारा उनका प्राणमें ही एकत्व माना गया है। "सत्यसे आच्छादित है, प्राण ही अमृत है" इत्यादि वाक्योंसे प्राणसे बाह्य अन्य भोक्ता स्वीकार नहीं किया गया, तथा "यही समस्त देवगण है" "वह एक देव कौन है ? प्राण" इस वाक्यसे भी प्राणमें ही समस्त देवताओं के एकत्व-का उपपादन किया गया है।

इसी प्रकार नेत्रादि विभिन्न इन्द्रियों-में भी भोक्तुत्वकी आशङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न देहोंके समान उनमें स्मृति-ज्ञान एवं इच्छादिका प्रतिसन्धानानुपपत्तेः: न ह्यन्य-दृष्टमन्यः स्मरति जानातीच्छति प्रतिसन्दधाति वा। तस्मान करण-मेदविषया भोक्तृत्वाशङ्काविज्ञा-नमात्रविषया वी कदाचिदप्युप-पद्यते । ननु सङ्घात एवास्तु भोक्ता, किं व्यतिरिक्तकल्पनयेति ? नः श्रापेषणे विशेषदर्शनात् । यदि हि प्राणशरीरसङ्घातमात्री भोका स्यात्सङ्घातमात्राविशेषा-

त्सदा श्रापिष्टस्यानापिष्टस्य च

सङ्घातव्यतिरिक्ते तु पुनर्भोक्तरि

सङ्घातसम्बन्धविशेषानेकत्वात

पेषणापेषणकृतवेदनायाः

न

स्यात् ।

सुख-

प्रतिबोधे विशेषो

प्रतिसन्धान होना सम्भव नहीं है। अन्य पुरुषके देखे हुए पदार्थके विषय-में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जान-कारी, इच्छा अथवा प्रतिसन्धान नहीं करता इसलिये विभिन्न इन्द्रियों-के विषयमें अथवा विज्ञानमात्रके विषयमें भोक्तृत्वकी आशङ्का होनी कभी उचित नहीं है।

प्रनं - अच्छा तो संघातको ही भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्या आवश्यकता है ?

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हाथसे दबानेपर विशेष अनुभव होता देखा जाता है। यदि प्राण और शरीरका संघात ही भोका होता तो [जागने और न जागनेके समय] संघातमात्रमें सदा ही कोई अन्तर न होनेके कारण उसे दबाया जाय अथवा न दबाया जाय उसके जागे रहनेमें कोई विशेषता नहीं होनी चाहिये। किंतु यदि भोक्ता संघात-से भिन्न होगा तो संघातके साथ उसके सम्बन्धविशेषोंकी अनेकता होनेके कारण दबाने या न दबानेसे होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम और दुःखमोहमध्यमाधमोत्तमकर्मफल-। भेदोपपत्तेश्व विशेषो युक्तः । न तु सङ्घातमात्रे सम्बन्धकर्मफल-भेदानुपपत्तेविंशेषो युक्तः । शब्दादियडुमान्द्यादि-कृतश्च । अस्ति चायं विशेष:-यस्मात्स्पश्चात्रेणाप्रतिबुध्यमानं पुरुषं सुप्तं पाणिना आपेषमापि-व्यापिष्य वोधयाञ्चकाराजातशतुः। **ऋ।पेपणे**न प्रतिबुबुधे तस्माद्य ज्वलानिव स्फुरन्निव कुतश्चिदागत इव पिण्डं च पूर्वविपरीतं वोध-

त्रह्मस्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम् ।
संहतत्वाच पाराध्योपपितः
प्राणस्य पारा- प्राणस्य । गृहस्य
ध्योपपादनम् स्तम्भादिवच्छरीरस्य
श्चान्तरुपष्टम्भकः प्राणः शरीरादिभिः संहत इत्यवोचाम ।

चेष्टाकारविशेषादिमस्वेनाषाद-

यन्, सोऽन्योऽस्ति गार्ग्याभिमत-

अधम कर्मों के सुख-दुःख और मोह-रूप फलभेद सम्भव होने के कारण उसमें विशेषता हो सकती है। केवल संघातमात्रको भोक्ता माननेपर तो उसके सम्बन्ध और कर्मफलका भेद सम्भव न होने के कारण कोई विशेषता हो नहीं सकती।

PARTER PROPERTY

तथा [ केवल संघातको भोका माननेपर ] शब्दादिके पटुत्व-मन्दत्वादिसे होनेवाला अनुभवका भेद भी नहीं हो सकता। किंतु यह भेद है ही, क्योंकि अजातशत्रुने स्पर्शमात्रसे न उठनेवाले सुप्त पुरुष-को हाथसे दवा-दबाकर जगाया था। अतः जो दवानेसे जगा तथा जिसने ज्वलित और स्फुरित होते हुएके समान देहमें मानो कहींसे आकर उसे पहलेसे विपरीत बोध, चेष्टा एवं आकारविशेषादिसे युक्त कर दिया वह गार्ग्यके माने हुए व्रह्योंसे भिन्न है-ऐसा सिद्ध होता है।

संहत होनेक कारण भी प्राणकी परार्थता सिद्ध होती है। घरके स्तम्भा-दिके समान शरीरका आन्तर आधार-भूत प्राण शरीरादिसे संहत है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तथा त्ररनेमिवच, नाभिस्थानीय एत-

स्मिन्सर्वमिति च। तस्माद् गृहादि-

वत्स्वावयवसमुद्गयजातीयव्यतिरि-

क्तार्थं संहन्यत इत्येवमवगच्छाम। स्तम्भकुडचतृणकाष्टादिगृहाव-यवानां स्वारमजनमोपचयापचय-विनाशनामाकृतिकार्यधर्मनिरपे-त्त्वब्धसत्तादितद्विषयद्रष्ट्श्रोत्-मन्तृविज्ञात्रर्थत्वं दृष्ट्वा मन्यामहे, तत्सङ्घातस्य च-तथा प्राणाद्यव-यवानां तत्सङ्घातस्य च स्वातम-जन्मोपचयापचयविनाशनामा-कृतिकार्यधर्मनिरपेत्तरुब्धसत्ता-दितद्विषयद्रष्ट्रश्रोत्तमनत्विज्ञात्र-र्थत्वं भवितुमहतीति । देवताचेतनावत्त्वे समत्वाद्

गुणभावानुपगम इति चेत्—

जिस प्रकार अरे और नेमि संहत हैं उसी प्रकार देह और प्राण मिले हुए हैं, एवं नाभिस्थानीय प्राणमें सब इन्द्रियाँ समर्पित हैं [—ऐसा भी कहा जा चुका है]। अतः वह [देहादिसंघात] गृहादिके समान अपने अवयव-समुदायकी जातिवाले पदार्थोंसे भिन्न [आत्मा] के लिये संहत हुआ है—ऐसा हमें जान पड़ता है।

गृहके स्तम्भ, भित्ति, तृण एवं काष्टादि अवयवोंके जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, आकृति और कार्य-रूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर जिसने सत्ता और स्फूर्ति आदि प्राप्त की है. वही इन दिषयोंका द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता है तथा उसीके लिये इन स्तम्भ आदिकी और इनके संघातकी स्थिति है-यह देखकर हम ऐसा मानते हैं कि प्राणादि अवयव और उनका संघात भी उसीके लिये होने चाहिये जिसने इनके जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, आकृति और कार्यरूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर सत्ता आदि प्राप्त की हो और जो इन प्राणादि विषयों-का द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता भी हो।

पूर्व • – प्राणदेवता चेतनावान् होने-के कारण भोक्ताके तुल्य ही है, इसलिये उसका गौणत्व (अप्रधानत्व) नहीं माना जा सकता। [तात्पर्य यह है कि प्राणस्य विशिष्टैर्नामभिरामन्त्रण-दर्शनाच्चेतनावस्वमभ्युपगतम् । चैतनावत्त्वे च पाराध्योपिगमः समत्वादनुपपन्न इति चेत् ?

नः निरुपाधिकस्य केवलस्य विजिज्ञापियपितत्वात् । क्रिया-कारकफलात्मकता ह्यात्मनो नाम-रूपोपाधिजनिता अविद्याध्यारो-पिता। तक्तिमित्तो लोकस्य क्रिया-कारकफलाभिमानलचणःसंसारः। निरुपाधिकात्मस्वरूपविद्यया निवर्तियतव्य इति तत्स्वरूपविजि-ज्ञापयिषयोपनिषदारम्भः 'व्रह्म ते त्रवाणि" (बृ० उ० २।१।१) ''नैतावता विदितं भवति'' (२। १। १४) इति चोपक्रम्य "एता-वदरे खल्वमृतत्वम्" (४।४।१४) इति चोपसंहारात्। न चातो-विविचित्रमुक्तं **ऽन्यद्न्तराले** 

प्राणका विशिष्ट नामोंद्वारा आम-न्त्रण देखे जानेसे उसका चेतनावान होना माना गया है। अतः चेतना-वान् होनेपर भोक्ताके तुल्य ही होने-के कारण उसको परार्थ मानना उचित नहीं है--ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि यहां केवल निरुपाधिक आत्माका ही ज्ञान कराना अभीष्ट है। आत्माकी क्रिया, कारक एवं फल-रूपता तो नाम और रूपकी उपाधि-के कारण अविद्यासे आरोपित है। उसीके कारण पुरुषको किया, कारक एवं फलाभिमानरूप संसारकी प्राप्ति हई है। उसे निरुपाधिक आत्म-स्वरूपके ज्ञानसे निवृत्त करना है, इसलिये उसके स्वरूपका विज्ञान करानेकी इच्छासे ही इस उपनिषद्-का आरम्भ हुआ है; क्योंकि "मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश "इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता" इस प्रकार आरम्भ करके "अरे, निश्चय इतना ही अमृतत्व है" इस प्रकार उपसंहार किया गया है। बीचमें भी इससे भिन्न कोई और विवक्षित पदार्थं नहीं बतलाया गया। वास्ति। तस्मादनवसरः समत्वाद्

गुणभावानुपगम इति चोद्यस्य ।

विशेषवतो हि सोपाधिकस्य
संव्यवहाराथों गुणगुणिभावः, न
विपरीतस्य । निरूपाख्यो हि
विजिज्ञापियिपितः सर्वस्यामुपनिपदि । "स एप नेति नेति"
(३।९।२६) इत्युपसंहारात् ।
तस्मादादित्यादिन्रह्मभ्य एतेभ्योऽविज्ञानमयेभ्यो विलक्षणोऽन्योऽस्ति विज्ञानमय इत्येतरिसद्धम् ॥ १५ ॥

अतः 'तुल्य होनेके कारण इसका गुण भाव (पदार्थत्व या अप्रधानत्व) नहीं माना जा सकता'—ऐसी शङ्का-के लिये यहाँ अवकाश नहीं है।

विशेषतः सोपाधिकका ही सम्यक् व्यवहारके लिये गुणगुणिभाव (शेष-शेषभाव ) होता है, इससे विपरीत (निरुपाधिक) का नहीं। और समस्त उपनिपद्में निरुपाधिकका हो विज्ञान कराना अभीष्ट है, क्योंकि "वह यह कार्य नहीं है, कारण नहीं है" इस प्रकार उपसंहार किया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि इन अवि-ज्ञानमय आदित्यादि ब्रह्मोंसे विज्ञान-मय ब्रह्म भिन्न है।। १४।।

सुषुप्तिमें विज्ञानमयकी स्थितिके विषयमें ग्रजातशत्रुका प्रश्न

स होवाचाजातरात्रुर्यत्रैष एतत्सुसोऽभूच एष विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाभृत्कुत एतदागादिति तदु ह न मेने गार्ग्यः ॥ १६ ॥

उस अजातशत्रुने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था, तव कहाँ था ? और यह कहाँसे आया ?' किंतु गार्ग्य यह न जान सका॥ १६॥

स एवमजातशत्रुच्यतिरिक्तात्मास्तित्वं प्रतिपाद्य गार्ग्यमुवाचयत्र यस्मिन्काले एष विज्ञानमयः

उस अजातशत्रुने इस प्रकार देह-से व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व प्रतिपादन करके गार्ग्यसे कहा-'जिस समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथसे かくさくさくさくとうしょく シックス ひっとうしょう かくさく ランテンテンテン एतत्स्वपनं सुप्तोऽभृत्रा-क्षाणिपेषप्रतिबोधात्; विज्ञानं विज्ञायतेऽनेनेत्यन्तः करणं बुद्धि-रुच्यते, तन्मयस्तत्त्रायो विज्ञान-मयः किं पुनस्तत्प्रायत्वम् ? तस्मि-न्तु पलस्यत्वं तेन चोपलस्यत्वम्-पलब्धृत्वं चः ऋथं पुनर्मयटोऽने-कार्थत्वे प्रायार्थतैवावगस्यते "स वा अयमात्मा त्रह्म विज्ञानमयो मयोमयः" ( वृ० उ० ४ । ४ । १) इत्येवमादौ प्रायार्थ एव प्रयो-गदर्शनात्, परविज्ञानविकारत्व-स्याप्रसिद्धत्वात्,''य एष विज्ञान-मयः" (२।१।१६) इति

दवानेपर जागनेसे पूर्व सोया हुआ था [ उस समय वह कहाँ था ? ]' जिससे विशेषरूपसे जाना जाता है उस अन्त:करण यानी बुद्धिको 'विज्ञान' कहते हैं; जो तन्मय अर्थात् तत्प्राय हो वह विज्ञानमय है। किंतु आत्माकी तत्प्रायता (विज्ञानमयता) क्या है ? जो उस (विज्ञान) में प्राप्त होने योग्य है, अथवा जिसे उस (विज्ञान) के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जो उपलब्धा (साक्षी) है, उसको 'तत्प्राय' (विज्ञानप्राय) कहते हैं, उसका भाव तत्प्रायत्व है। किंतु 'मयट्' प्रत्ययके अनेक अर्थ होनेपर भी यहाँ उसकी प्रावार्थता ही कैसे जानी जाती है ? "वह यह आत्मा-ज्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है" इत्यादि श्रतियोंमें इसका प्रायः अथंमें ही प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मरूप विज्ञानका विकारत्व प्रसिद्ध न होनेसे "जो यह विज्ञानमय है" इत्यादि

१. यहाँ विज्ञानमय शब्दमें जो मयट् प्रत्यय है, उसको विकारार्थक मानकर विज्ञानमय शब्दका अर्थ कोई यह न समझ ले कि 'विज्ञान—परमात्माके विकारभूत जीव ही विज्ञानमय हैं।' इसके लिये भाष्यकार विज्ञानमयकी व्युत्पत्ति करते हैं।

२. यहाँ यह शङ्का होती है आत्मा तो असङ्ग है, उसका बुद्धिसे सम्पर्क नहीं हो सकता; अतः आत्माको विज्ञानमय—अन्तःकरणमय बताना उचित नहीं है, इस शङ्काको मिटानेके लिये तत्प्रायत्वको निरूपण करते हैं।

च प्रसिद्धवदनुवादाद् अवय-वोपमार्थयोश्चात्रासम्भवात् पारि-शेष्यात्प्रायार्थतेत्र । तस्मात्संक-च्पविकच्पाद्यात्मकमन्तःकरणं तन्मय इत्येतत् । पुरुषः पुरि शयनात् ।

केष तदाभूदिति प्रकाः स्वभा-विविज्ञापयिषया—प्राक्प्रतिबो-धात्क्रियाकारकफलविपरीतस्व-भाव श्रात्मेति कार्याभावेन दिद-श्रीयिषितम्ः न हि प्राक्प्रतिबोधा-त्कर्मादिकार्यं सुखादि किञ्चन गृद्यतेः तस्मादकर्मप्रयुक्तत्वात्त-थास्वाभाव्यमेशात्मनोऽवगम्य-ते— यस्मिन्स्वाभाव्येऽभूत्,यतश्र स्वाभाव्यात्प्रच्युतः संसारी स्वभा-वित्तत्त्वण इति—एतद्विवन्तया

श्रुतियोंमें 'यह' इस प्रकार विज्ञानमयका प्रसिद्धवत् अनुवाद करनेसे
तथा [ जीव विज्ञानका अवयव या
विज्ञानसदृश है—इस प्रकार ] अवयव और उपमारूप अर्थ सम्भव न
होनेसे परिशेषतः इसकी प्रायार्थता
ही सिद्ध होती है। अतः संकल्प-विकल्पादिरूप अन्तःकरण विज्ञान है,
तन्मय आत्मा है—ऐसा इसका
भावार्थ है। पुरमें (शरीररूप
नगरमें) शयन करनेके कारण वह
'पुरुष' है।

SOUTH TO SOUTH SOU

उस समय यह कहाँ था?—
यह प्रश्न आत्माक स्वभाव (स्वरूप)
का विशेषरूपसे बोध करानेकी इच्छासे है—जागनेसे पहले आत्मा क्रियाकारक-फलरूपतासे विपरीत स्वभाववाला है—यह उसके कार्याभावसे
दिखाना अभीष्ट है; क्योंकि जागनेसे
पहले कर्मादिका कार्य सुख आदि
कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता।
अतः अकर्मप्रयुक्त होनेके कारण
आत्माकी अकर्मस्वभावता ज्ञात होती
है—जिस स्वभाववालेसे च्युत होकर यह
संसारी और भिन्नस्वभाव होता है—
यह बतानेकी इच्छासे, जिसमें प्रतिभा-

पुच्छति गाग्यं प्रतिभानरहितं | की कमी जान पड़ती है, उस गार्यं-

बुद्धिच्युत्पादनाय ।

क्वैप तदाभृत् ? कुत एतदागात् इत्येतदुभयं गाग्येणेव प्रष्टच्यमासीत् , तथापि गाग्येण न
पृष्टमिति नोदास्ते अजातश्रत्रुः,
बोधियतच्य एवेति प्रवर्तते ।
ज्ञपिष्याम्येवेति प्रतिज्ञातत्वात् ।
एवमसौ च्युत्पाद्यमानोऽिष
गाग्यो यत्रेष आत्माभृत्प्राक्प्रतिबोधाद् यतक्चैतदागमनमागात्
तदुभयं न च्युत्पेदे वक्तुं वा
प्रष्टुं वा गाग्यो ह न मेने न
ज्ञातवान् ॥ १६ ॥

की कमी जान पड़ती है, उस गार्यः से उसकी बुद्धिको ब्युत्पन्न (सूक्ष्म विचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके लिये राजा अजातशत्रु पूछता है।

'उस समय यह कहाँ था ? और यह कहाँसे आया है' ये दोनों प्रकत गार्ग्यको ही पूछने चाहिये थे; किंतु गार्ग्यने इन्हें नहीं पूछा, इससे अजा-तशत्रुने उदासीन भाव धारण नहीं किया; अपितु यह निश्चय करके कि इसे बोध कराना ही है, वह स्वयं प्रवृत्त हो गया; क्योंकि उसने 'बोध कराऊँगा ही',ऐसी प्रतिज्ञा की थो।

इस प्रकार सचेत करनेपर भी 'जहाँ यह आत्मा जागनेसे पहले था और जहाँसे इसने आगमन किया है' इन दोनों बातोंको गार्ग्य न समभ सका अर्थात् इन्हें बतलाने या पूछने-का उसे ज्ञान नहीं हुआ ॥ १६॥

विज्ञानात्माके शयनस्थानका प्रतिपादन तथा स्विपितशब्दका निवंचन स होवाचाजातरात्रुर्यत्रेष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान-मादाय य एषोऽन्तह दय आकाशस्तिसमञ्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्विपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्य हीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः ॥ १७॥ उस अजातशत्रुने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन प्राणोंके विज्ञानको ग्रहण कर यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय यह उन विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता है, उस समय इस पुरुषका 'स्विति' नाम होता है। उस समय प्राण गृहीत रहता है, वाक् गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है और मन भी गृहीत रहता है'॥ १७॥

स होवाचाजातशत्रुविंवत्तिताथे-सन्पणाय-यत्रैप एतत्सुहोऽभूच एष विज्ञानमयः पुरुषः ववेष तदा-भूत्? कुत एतदागात्? इति यदपृच्छाम, तच्छुणूचयसानम्--यत्रैष एतत् सुप्तोऽभूतत्तदा तिस्मन्काले एपांवागादीनां प्राणानां विज्ञानेनान्तः करणगतासिव्यक्ति-विशेषविज्ञानेन उपाधिस्वमाव-जनितेन आदाय विज्ञानं वागा-स्त्रस्य विषयगतसामध्यं गृहीत्वा, य एषोऽन्तर्मध्य हृद्ये हृद्यस्याकाशः, य आकाशशब्देन पर एव स्व आत्मोच्यते, तस्मि-न्स्वे आत्मन्याकाशे शेते स्वामा-विकेऽसांसारिके । न केवल **त्राकाश एव,श्रुत्यन्तरसामध्यीत्** 

उस अजातशत्रुने विवक्षित अर्थ-को समर्पण करने के लिये कहा—यह जो विज्ञानमय पुरुष है; जिस समय यह सोया हुआ था उस समय यह कहाँ था और कहाँसे यह आया है ?— इस प्रकार जो हमने पूछा था उसका उत्तर दिया जाता है, सुनो—

जिस समय यह सोया हुआ था, उस समय अन्तःकरणरूप उपाधिके स्वभावसे जिनत विज्ञानसे यानी अन्तःकरणगत अभिव्यक्ति (आभास)- विशेषरूप विज्ञानसे वागादिके विज्ञानको अर्थात् अपने-अपने विषयों-में उनके सामर्थ्यको ग्रहणकर यह जो हृदयान्तर्गत—हृदयके मध्यमें आकाश है, जो 'आकाश' शब्दसे अपना परम आत्मा हो कहा गया है, उस स्वाभाविक असांसारिक स्वात्माकाशमें ही शयन करता है.। "हे सौम्य! उस समय यह सत्को ही प्राप्त हो जाता है" इस अन्य श्रुतिकी सामर्थ्यसे

''सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति" (छा० उ० ६।८।१) लिङ्गोपाधिसम्बन्धकृतं विशेषातमस्बरूपमुतसृज्य ऋविशेषे स्वामाविके आत्मन्येव केवले वतंते इत्यभित्रायः।

यदा शरीरेन्द्रियाध्यत्ततामुत्सु-जति, तदासौ स्वात्मनि वर्तत इति कथमवगम्बते ? नामप्रसिद्धचा । कासौ नामप्रसिद्धिः १इत्याह-तानि वागादेविंजानानि यदा यस्मि-न्काले गृह्णात्यादत्ते अथ तदा हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम-एत-न्नाम।स्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धं भवति। गौणमेवास्य नाम भवति स्वमेवात्वानमपीत्यपिगच्छतीति स्विपतीत्युच्यते ।

सत्यं स्वपितीतिनामप्रसिद्धचा **ज्रात्मनः संसारधर्म** विलक्षणं रूप-मवगम्यते, न त्वत्र युक्तिरस्ती-रयाशङ्क्याह —तत्त्रत्र स्वापकाले

केवल भूताकाशमें ही शयन नहीं करता। तात्पर्यं यह है कि लिङ्गो-पाधिके सम्बन्धसे होनेवाले अपने विशेष रूपको त्यागकर स्वाभाविक अविशेष गुद्ध आत्मामें ही विद्यमान रहता है।

जिस समयं यह शरीर और इन्द्रियोंकी अध्यक्षता छोड़ देता है, उस समय स्वात्मामें ही विद्यमान रहता है, यह कैसे जाना जाता है? -नामकी प्रसिद्धिसे। वह नामकी प्रसिद्धि क्या है ? सो श्रुति बतलाती है-जिस समय यह उन वागादिके विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता है, उस समय यह पुरुष 'स्वपिति' नाम वाला होता है-उस समय इस पुरुषका यही नाम प्रसिद्ध होता है। यह इसका गुणजनित ही नाम है। यह स्व अर्थात् आत्माको ही अपीति-अपिगच्छति अर्थात् प्राप्त हो जाता है, इसलिये 'स्विपिति' ऐसा कहा जाता है।

सचमुच, 'स्विपिति' इस नामकी प्रसिद्धिसे तो आत्माका रूप सांसारिक धर्मांसे विलक्षण जान पड़ता है-परंतू इसमें कोई युक्ति नहीं है-ऐसी आशङ्का करके श्रुति कहती है-उस समय-उस सुषुप्ति-कालमें प्राण

मृहीत एवं प्राणो भवति । प्राण इति घ्राणेन्द्रियम्, वागादिप्रकरणात्; वागादिसम्बन्धे हि सति सदुपा-धित्वादस्य संसारधर्मित्वं लक्ष्यते। वागादयश्चोपसंहता एव तेन । कथम् ? गृहीता वाग्गृहीतं चत्तुगृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। तस्मादुपसंहतेषु वागादिषु क्रिया-कारकफलात्मताभावात्स्वात्मस्थ एवात्मा भवतीत्यवगम्यते॥१७॥

गृहोत ही हो जाता है। यहाँ वागादिका प्रकरण होनेसे 'प्राण' शब्दसे घ्रागोन्द्रिय समभना चाहिये: क्योंकि वागादिका सम्बन्ध होनेपर ही उनकी उपाधिसे युक्त होनेके कारण इसका संसारधर्मयुक्त होना देखा जाता है। उस समय उन वागादिका वह उपसंहार ही कर लेता है। किस प्रकार ? उस समय वाक गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है। और मन भी गृहीत रहता है अतः यह ज्ञात होता है कि वागादि इन्द्रियोंका उपसंहार हो जानेपर क्रिया, कारक और फल-रूपताका अभाव हो जानेसे आत्मा अपने स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है।। १७॥

## स्वप्नवृत्तिका स्वरूप

नतु दशेनलचणायां स्वप्नाव-स्थायां कार्यंकरणवियोगेऽपि संसा-रधर्मित्वमस्य दृश्यते । यथा च जागरिते सुखी दुःखी बन्धु-वियुक्तः शोचित मुह्यते चः तस्माच्छोकमोहधर्मवानेवायम् ।

प्वं - किंतु दर्शन रूपा स्वप्ना-वस्थामें तो शरीर और इन्द्रियोंका अभाव होनेपर भी इसकी संसारधर्मता देखी जाती है। जिस प्रकार यह जागरित-अवस्थामें होता है, उसी प्रकार स्वप्नमें भी सुखी, दुःखी और बन्धुओंसे वियुक्त होता है तथा शोक करता और मोहित होता है; इसलिये यह शोक-मोहरूप धर्मीवाला ही है।

न(स्य शोकमोहादयः सुखदुःखा-दयश्च कार्यकरणसंयोगजनित-भ्रान्त्याध्यारोपिता इति । नः सृषात्वात् ।

इसके शोक-मोहादि तथा सुख-दु:खादि देह और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाली भ्रान्तिसे आरोपित नहीं हैं।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता है।

स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरित ते हास्य छोकास्तदु-तेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छित स यथा महाराजो जानपदान्यहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्ते तैवमेवेष एतत्प्राणान्यहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ॥ १८॥

जिस समय यह आत्मा स्वप्नवृत्तिसे वर्तता है उस समय इसके वे लोक (कर्मफल) उदित होते हैं। वहाँ भी यह महाराज होता है या महाब्राह्मण होता है अथवा ऊँची-नीची [गितयों] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनोंको लेकर (स्वाधीन कर) अपने देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणोंको ग्रहणकर अपने शरीरमें यथेच्छ विचरता है।। १८॥

स प्रकृत आत्मा यत्र यस्मिन्काले दर्शनलत्तणया स्वप्न्यया
स्वप्नवृत्त्या चरित वर्तते तदा ते
हास्य लोकाः कर्मफलानि । के
ते १ तत्तत्रोतापि महाराज इव
भवति।सोऽयं महाराजत्विमवास्य
लोकः, न महाराजत्वमेव जागरित इव । तथा महाब्राह्मण इव,

वह प्रकृत आत्मा जिस समय
दर्शनक्ष्णा स्वप्नवृत्तिसे बर्तता है, उस
समय उसके वे लोक—कर्मफल
उदित होते हैं वे कौन? तब—उस
अवस्थामें भी वह महाराज-सा हो
जाता है। उसका वह लोक (कर्मफल) महाराजत्वके समान होता है,
जागरित अवस्थाकी तरह महाराजत्व
हो नहीं होता। इसी प्रकार महाबाह्मणके समान होता है, अथवा

उताप्यचावचमुचं च देवस्वाद्यवचं च तिर्यक्त्वादि, उच्चिमवावच-मिव च निगच्छति। मृपैव महा-राजत्वादयोऽस्य लोकाः, इव-शब्दप्रयोगाद् व्यभिचारदर्श-नाच्च । तस्मान्न बन्धुतियोगा-दिजनितशोकमोहादिभिः स्वप्ने सम्बध्यत एव।

नत च यथा जागरिते जाग्र-रकालाव्यभिचारिणा लोकाः, एवं स्वप्नेऽपि तेऽस्य महाराजत्वादयो लोकाः स्वप्नकालभाविनः स्वप्त-कालाव्यभिचारिण त्रात्मभूता एव, न त्वविद्याध्यारोपिता इति ।

नत च जाग्रत्कार्यकरणात्मत्वं देवतात्मत्वं चाविद्याध्यारोषितं न परमार्थत इति व्यतिरिक्तविज्ञान-मयात्मप्रदर्शनेन प्रदर्शितम् ।

ऊँची-नीची--ऊँची देवत्वादि और नीची तिर्यक्तवादि, इस प्रकार ऊँची-नीचीके सदश [ गतियों ] को प्राप्त होता है। किंतु इसके ये महाराज-त्वादि लोक मिथ्या ही हैं; क्योंकि इनके साथ 'इव' शब्दका प्रयोग किया गया है और स्वप्नेतर अवस्थाओंमें ] इनका व्यभिचार (त्याग) भी देखा जाता है। इसलिये स्वप्नावस्थामें वन्ध्रवियोगादिजनित शोक-मोहादिसे सम्बन्ध होता ही हो-एसी बात नहीं है।

> पूर्व०-किंतु जिस प्रकार जागरित अवस्थाके कर्मफल जाग्रत्-कालमें व्यभिचरित होनेवाले नहीं होते, उसी प्रकार वे स्वप्नकालमें होनेवाले कर्मफल स्वप्नकालमें अव्यभिचारी और आत्मस्वरूप ही होते हैं; वे अविद्यासे आरोपित नहीं होते।

सिद्धान्ती-परंत् जाग्रत्कालका भी देहेन्द्रियात्मत्व और देवतात्मत्व अविद्यासे आरोपित ही है, परमार्थतः नहीं है-यह बात विज्ञानमय आत्माको प्राणादिव्यतिरिक्त प्रदर्शित करके दिखा दी गयी है। ऐसी

तत्कथं दृष्टान्तत्वेन स्वपनलोकस्य | स्थितिमें वह (जाग्रत्कर्मफल) पन-

मृत इवोजीविष्यन्त्रादुभविष्यति? सत्यम्, विज्ञानमये व्यतिरिक्तो कार्यकरणदेवतात्मत्वप्रदर्शनम् अ-विद्याध्यारीपितस्-शुक्तिकायामिव रजतत्वदर्शनम्-इत्येतित्सद्वचित व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रदर्शनन्या-येनेव, न तु तद्विशुद्धिपरतयैव न्याय उक्तः; इत्यसन्निप दशन्तो जाग्रतकार्यकरणदेवतात्मत्वदर्शन-त्तवाः पुनरुद्धान्यते । सर्वो हि न्यायः किञ्चिद्विशेषमपेत्रमाणो-ऽपुनरुक्तीभवति । न तावत्स्वप्नेऽनुभृतमहाराज-

स्थितिमें वह (जाग्रत्कर्मफल) पुन-हज्जीवित होनेवाले मृतकके समान स्वप्नगत कर्मफलका दृष्टान्त वननेके लिये किस प्रकार प्रादुर्भूत हो सकता है ?

पूर्व - ठीक है, आत्मा प्राणादि, व्यतिरिक्त है-यह प्रदर्शन करनेके लिये प्रयोग किये हुए न्यायसे ही विज्ञानमयके अतिरिक्त सिद्ध होनेपर कार्य-करण-देवतात्मप्रदर्शन शुक्तिमें रजतदर्शनके समान अविद्याध्या-रोपित है-यह सिद्ध हो जाता है: कित वह न्याय आत्माकी विगृद्धि सिद्ध करनेके लिये जिथात् आत्मासे भिन्न अन्य सारा प्रपन्न मिथ्या है-यह सिद्ध करनेके लिये | ही नहीं कहा गया; इसलिये असत् होनेपर भी इस जाग्रत् कार्य-करण-देवतात्म-रूप दृष्टान्तकी पुनः उद्भावना की जाती है। सभी न्याय कुछ विशे-वताकी अपेक्षा रखनेपर अपूनरुक्त माने जाते है।

न तावत्स्वप्नेऽनुभृतमहाराज- सिद्धान्ती-किंतु स्वप्तमें अनुभव होनेवाले महाराजत्वादि कर्मफल त्वादयो लोका स्थात्मभृताः; स्थात्म- अपने स्वरूपसे हैं भी तो नहीं,

१. अर्थात् यदि जाग्रत्कालिक कर्मफल स्वयं ही अविद्याच्यारोपित है तो उसके दृष्टान्तद्वारा स्वाप्न प्रपञ्चका सत्यत्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है ?

**\$6**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ नोऽन्यस्य जाग्रत्प्रतिविम्बभृतस्य लोकस्य दर्शनात् । महाराज एव तावद्व्यस्तसुप्तासु प्रकृतिषु पर्यङ्के शयानःस्वप्नान्पश्यनुपसंहतकरणः पुनरुपगतप्रकृतिं महाराजमिया-त्मानं जागरित इव पश्यति यात्रा-गतं भुज्जानमित्र च भोगान्। न च तस्य महाराजस्य पर्यङ्के शय-नाद् द्वितीयोऽन्यः प्रकृत्युपेतो विषये पर्यटनहानि लोके प्रसिद्धो **ऽस्ति, यमसौ सुप्तः पश्यति ।** न रूपादिमतो चोपसंहतकरणस्य दर्शनमुपपद्यते । न च देहे देहा-न्तरस्य तत्तुल्यस्य सम्भवोऽस्ति, देहस्थस्येव हि स्वप्नदर्शनम्। नतु पर्यङ्के शयानः पथि प्रवृत्त-मात्मानं पश्यति-न बहिः स्वप्ना-न्पर्यतीत्येतदाह—स महाराजो जानपदाञ्जनपदे भवानराजोपकर-

क्योंकि उस अवस्थामें आत्मासे भिन्न जाग्रत्कालका प्रतिविम्बभूत कर्मफल देखा जाता है। उस समय जिसकी इन्द्रियाँ आत्मामें लीन रहती हैं, वह पलंगपर सोया हुआ महाराज ही, अन्य सब सेवकोंके जहाँ-तहाँ सोते रहनेपर स्वप्न देखता हुआ अपनेको जागरितअवस्थाके समान पुनः सेवकादिसे युक्त महाराजके समान यात्रामें जाते हुए तथा भोग भोगते हुए देखता है। उस महाराजके पलंगपर शयन करनेवाले अतिरिक्त सेवकादिके सहित देशमें भ्रमण करनेवाला कोई अन्य देह दिनमें नहीं देखा जाता, जिसे वह स्वप्नावस्थामें देखता हो। तथा जिसकी इन्द्रियाँ लीन हो गयी हैं ऐसे उस सुप्त शरीरको रूपादिमान् पदार्थींका दर्शन होना भी सम्भव नहीं है। देहके भीतर भी उसके समान किसी अन्य देहका होना सम्भव नहीं है और स्वप्नदर्शन देहस्य जीवको ही होता है।

मगर पलंगपर सोनेवाला देह ही तो अपनेको [देहसे बाहर] मार्गमें चलता हुआ देखता है ? ऐसी आशङ्का करके कहते हैं, नहीं; वह शरीरसे बाहर स्वप्न नहीं देखता-इसी विषयमें श्रृतिका यह कथन है—वह महाराज जानपदों—जन-पद (देश ) में रहनेवाले राजाके

णभूतानभृत्यानन्यांश्च गृहीत्वो-पादाय स्व आत्मीय एव जयादि-नोपाजिते जनपदे यथाकामं यो यः कामोऽस्य यथाकाममिच्छातो यथा परिवर्तेतेत्यर्थः; एवमेवैष विज्ञानमयः, एतदिति क्रिया-विशेषणम् , प्राणानगृहीत्वा जागरि-तस्थानेभ्य उपसंहत्य स्वे शरीरे स्व एव देहे न बहिः यथाकामं पश्चित्ते; कामकर्मभ्यामुद्धा-सिताः पूर्वानुभूतवस्तुसद्दशीर्वा-सना श्रनुभवतीत्यर्थः। तस्मातस्यप्ने मुषाध्यारोपिता एवातमभूतत्वेन लोका अविद्यमाना एव सन्तः, तथा जागरितेऽपि, इति प्रत्ये-तस्माद्विशुद्धोऽक्रिया-तव्यम् । कारकफलात्मको विज्ञानमय इत्ये-तितसद्भम् । यस्माद् दृश्यन्ते द्रष्टु-विषयभूताः क्रियाकारकफला-रमकाः कार्यकरणलचणा लोकाः, तथा स्वप्नेऽपि, तस्मादन्योऽसौ

STATESTATES परिकररूप सेवक तथा अन्य सबको लेकर अपने जयादिद्वारा प्राप्त किये देशमें जिस प्रकार यथाकाम—इस-की जैसी-जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार यथेच्छ विचरता है-ऐसा इसका तात्पर्य है; इसी प्रकार यह विज्ञानमय प्राणोंको ग्रहणकर— जागरित विषयोंसे हटाकर स्वशरीर-में —अपने हो देहमें, बाहर नहीं, यथेच्छ विचरता है; अर्थात् काम और कर्मोंसे उद्भासित पूर्वानुभूत वस्तुओंक समान रूपवाली वास-नाओंका अनुभव करता है। मूलमें 'एतत्' शब्द क्रियाविशेषण हे । अतः आत्मस्वरूपसे अविद्यमान ही होने-के कारण स्वप्नावस्थामें जो कर्म-फल होते हैं, वे मिथ्या ही हैं, इसी प्रकार जागरित अवस्थामें भी वे मिथ्या हैं-ऐसा जानना चाहिये। इसलिये यह सिद्ध होता है कि जो क्रिया, कारक और फलस्वरूप नहीं है, वह विज्ञानमय विशुद्ध ही है। क्योंकि क्रिया, कारक एव फलरूप कार्यकरणात्मक लोक (देहेन्द्रियसंघा-तरूप कर्मफल) द्रष्टाके विषयभूत ही देखे जाते हैं और वैसे ही वे स्वप्नमें भी होते हैं। अतः इन स्वप्न और

दृश्येभ्यः स्वप्नजागरितलोकेभ्यो । द्रष्टा विज्ञानमयो विशुद्धः ॥१८॥

जागरितके दृश्यभूत विज्ञानमय द्रष्टा भिन्न और विशुद्ध है।। १८॥

## सुषुप्तिका स्वरूप

द्र्शनवृत्ती स्वप्ने वासनागशे-र्दृश्यत्वादतद्वर्मतेति विशुद्धताव-गता आत्मनः । तत्र यथाकामं परिवर्तत इति कामवद्यात्परिवर्तन-मुक्तम् । द्रब्दुर्दश्यसम्बन्धश्रास्य स्वाभाविक इत्यशुद्धता शङ्क्यते; अत्रतिद्विशुद्रचर्थमाह-

स्वप्नदर्शनवृत्तिमें वासनाराशि दृश्यरूप होनेके कारण अनात्मधर्म है, इससे आत्माकी विशुद्धता ज्ञात होती है। उस अवस्थामें वह यथेच्छ विचरता है-इस प्रकार उसका इच्छानुसार विचरना वतलाया गया। कितु द्रष्टाका यह दृश्यसे सम्बन्ध स्वाभाविक है, इसलिये उसकी अगुद्धताकी शङ्का की जाती है; अतः उसकी विशुद्धता सिद्ध करनेके लिये श्रुति कहती है-

अथ यदा सुषुष्ठो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाडचो द्वासप्तितः सहस्राणि हृद्यात्पुरी-ततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवस्य पुरीतित शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाति-च्नीमानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते ॥ १६॥

इसके पश्चात् जब वह सुषुप्त होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमें — कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है। वह जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनन्दकी दु:खनाशिनी अवस्था-को प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है ॥ १६॥

अथ यदा सुप्रतो भवति--यदा स्वप्नयया चरति,तदाप्ययं विशुद्ध एव । ऋथ पुनर्यदा हित्वा दर्शन-वृत्ति स्वप्नं यदा यस्मिन्काले सुबुप्तः सुष्टु सुप्तः सम्प्रसादं स्या-भाव्यं गतो भवति-सिललिमवा-न्यसम्बन्धकालुष्यं हित्वा स्वा-भाव्येन प्रसीद्ति । कदा सुषुप्तो भवति ? यदा यस्मिन्काले न कस्यचन न किञ्चनेत्यर्थः, वेद विजानाति:कस्यचन वा शब्दादेः सम्बन्धि वस्त्वन्तरं किञ्चन न वेदेत्यध्याहार्यम्; पूर्वं तु न्याय्यम्, विशेषविज्ञानाभावस्य विवित्ततत्वात्।

एवं ताबद्धिशेषविज्ञानाभावे
सुपुप्तो भवतीत्युक्तम्। केन पुनः
क्रमेण सुपुप्तो भवतिश्रह्तयुच्यते—
हिता नामहिता इत्येवंनाम्न्यो

'अथ यदा सुप्तो भवति'--जिस समय स्वप्नवृत्तिसे बर्तता है उस समय भी यह विशुद्ध ही होता है। इसके पश्चात् जब दर्शन-वृत्तिरूप स्वप्नको त्याग कर जिस समय सुषुप्त-सम्यक् प्रकारसे स्प्र अर्थात् सम्प्रसाद—स्वाभाविक अवस्थाको प्राप्त हुआ होता है-जलके समान अन्य वस्तुके सम्बन्धसे प्राप्त हई मलिनताको त्यागकर स्वभावतः प्रसन्न होता है। वह सुषुप्त कब होता है ?—जिस समय किसीके विषयमें नहीं अर्थात् कूछ भी नहीं जानता, अथवा कस्य-चन-किसी शब्दादिके सम्बन्ध-वाली किसी अन्य वस्तुको नहीं जानता-ऐसा अध्याहार करना चाहिये। इनमें पहला अर्थ ही उचित है; क्योंकि यहाँ सोये हुए पुरुषके विशेष विज्ञानका अभाव बतलाना हो अभीष्ट है।

इस प्रकार यहाँतक यह वतलाया गया कि विशेष विज्ञानके अभावमें पुरुष सुषुप्त होता है। वह किस क्रमसे सुषुप्त होता है, सो अब वतलाया जाता है—

हिता नाम-- 'हिता' इस नाम-वाली जो नाडियाँ अर्थात् अन्नके

नाडचः शिरा देहस्यान्नरसविपरि-णामभूताः, ताश्च द्वासप्ततिः सह-स्नाणि, द्रे सहस्रे अधिके सप्ततिश्र सहस्राणि ता द्वासप्ततिः सहस्राणि, हृदयात्-हृद्यं नाम मांसिपण्डः--तस्मान्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात् पुरीततं हृदयपरिवेष्टनमाचन्तते, तदुपलिततं शरीरमिह पुरीतच्छ-ब्देनाभिष्रेतम्--पुरीततमभिष्रति-ष्ट्रन्त इति श्ररीरं कुत्स्नं व्याप्नुव-त्योऽश्वत्थपर्णराजय इव बहिमुख्यः प्रवृत्ता इत्यर्थः ।

तत्र बुद्धरन्तःकरणस्य हृदयं स्थानम्,तत्रस्थबुद्धितन्त्राणि चेत-राणि बाह्यानि करणानि । तेन बुद्धिः कर्मवशाच्छ्रोत्रादीनि ताभि-र्नाडीभिर्मत्स्यजालवत्कर्णशब्कुल्या-दिस्थानेभ्यः प्रसारयति, प्रसार्य चाधितिष्ठति जागरितकाले। तां विज्ञानमयोऽभिव्यक्तस्वात्मचैत-**न्यावभासतया** व्याप्नोति । सङ्कोचनकाले च तस्या अनुसङ्क-चतिःसोऽस्य विज्ञानमयस्य स्वापः; जाग्रद्धिकासानुभवो भोगः;

रसकी विपरिणामभूता देहकी शिराएँ हैं। वे 'द्वासप्तात: सहस्राणि'-दो सहस्र अधिक सत्तर सहस्र अर्थात् बहत्तर सहस्र हैं, वे हृदयसे-हृदय नामका जो कमलके-से आकारवाला मांसिपण्ड है, उससे 'पुरीततम्'-प्रोतत् हृदयपरिवेष्टनको कहते हैं. यहाँ उससे उपलक्षित शरीर पुरीतत् शब्दसे अभिप्रेत है। अतः पूरीततम-भिप्रतिष्ठन्ते' अर्थात् सम्पूर्णं शरीरको व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त हैं, जैसे पीपलके पत्तेकी नसें बाहरकी ओर फैली रहती हैं।

शरीरमें बुद्धि - अन्त:करणका हृदय स्थान है, उसमें स्थित बुद्धिके अधीन अन्य बाह्य इन्द्रियाँ हैं। इसीसे बुद्धि कर्मवश श्रोत्रादि इन्द्रियों-को मत्स्यजालके समान उन नाडियों-द्वारा कर्णरन्ध्रादि स्थानोंसे बाहर फैलाती है, तथा उन्हें फैलाकर जागरित-अवस्थामें उनकी अध्यक्ष होकर स्थित रहती है। उस बुद्धिको विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्तस्वातम-चैतन्यप्रकाशरूपसे काप्त कर लेता है, तथा संकुचित होनेके समय उसी-के साथ संकुचित हो जाता है; वही इस विज्ञानमयका सोना है और जाग्रत्कालिक विकासका अनुभव

बुद्धचुपाधिस्वभावानुविधायी हि सः,चन्द्रादिप्रतिविम्ब इव जलाद्य-नुविधायी। तस्मात्तस्या बुद्धे जीग्र-द्विषयायास्ताभिनोह्यीभिः प्रत्यव-सपंणमनु प्रत्यवसृप्य पुरीतति श्रीरेशेते तिष्ठति, तप्तमिव लोह-पिण्डमविशेषेण संध्याप्याजिनव-च्छरीरं संच्याप्य वर्तत इत्यर्थः। स्वाभाविक एव स्वात्मनि वर्तमानोऽपि कर्मानुगतबुद्धचनु-चृत्तित्वात्पुरीतित शेत इत्युच्यते। न हि सुषुप्तिकाले शरीरसम्ब-''तीणों हि तदा न्धोऽस्ति । सर्वाञ्छोकान्हदयस्य" ३। २२) इति हि वक्ष्यति। सर्वसंसारदुःखवियुक्ता इय- इसका भोग है; जिस प्रकार चन्द्रादिका प्रतिविम्ब [अपने आधार-भूत] जलादिका अनुवर्तन करने-वाला होता है, उसी प्रकार वह बुद्धिरूप अपनी उपाधिके स्वभावका ही अनुवर्ती है। अतः उस जाग्रद्धिष-यिणी बुद्धिके व्यावर्तन (लौटने) के साथ-साथ वह उन नाड़ियोंद्वारा व्यावृत्त होकर पुरीतत्में— शरीरमें शयन करता—स्थित होता है, तात्पर्य यह है कि तपे हुए लोहिपण्डमें अग्निके समान वह सामान्यरूपसे शरीरमें व्याप्त होकर स्थित होता है।

वह अपने स्वाभाविक स्वरूपमें ही विद्यमान रहते हुए भी कर्मानु-सारिणी बुद्धिका अनुवर्ती होनेके कारण 'शरीरमें शयन करता है' इस प्रकार कहा जाता है। सुषुप्ति-कालमें उसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता। "उस समय वह हृदय-के सारे शोकोंको पार कर लेता है" ऐसा श्रुति कहेगी भी।

यह अवस्था संसारके सारे दुःखों-से रिहत है—इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया जाता है—वह जिस

दृष्टान्तः—स यथा

मबस्थेत्यत्र

१. अर्थात् उसकी किसी स्थानिविशेषमें विशेष अभिन्यक्ति नहीं रहती, बुद्धिके संकोचके साथ उसका भी संकोच हो जाता है; केवल सामान्य सत्तामात्रसे अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित रहता है।

कुमारो वा अत्यन्तवालो वा, महा-राजो वात्यन्तवश्यप्रकृतिर्यथोक्त-कृत्, महाब्राह्मणो वा अत्यन्त-परिपक्कविद्याविनयसम्पन्नः, अति-घ्नीम्—अतिशयेन दुःखं हन्तीत्य-तिघ्नी आनन्दस्यावस्था सुखा-वस्था तां प्राप्य गत्वा शयीता-वतिष्ठेत ।

एपां च कुमारादीनां स्वभाव-स्थानां सुखं निरित्ययं प्रिसिद्धं लोके, विक्रियमाणानां हि तेषां दुःखं न स्वभावतः; तेन तेषां स्वा-भाविक्यवस्था दृष्टान्तत्वेनोपादी-यते प्रसिद्धत्वात् । न तेषां स्वाप एवाभिप्रेतः, स्वापस्य दार्षान्ति-कत्वेन विविच्चतत्वाद्विशेषाभा-वाच । विशेषे हि सति दृष्टान्त-दार्षान्तिकभेदः स्यात्; तस्मान्न तेषां स्वापो दृष्टान्तः । प्रकार कुमार—अत्यन्त छोटा बालक, अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वशमें की हुई है, ऐसा कोई शास्त्रोक्त आचरण करनेवाला महाराज, अथवा अत्यन्त परिपक्त विद्या-विनय-सम्पन्न महाब्राह्मण 'अतिष्कोम्'— जो अतिशयरूपसे दु:खका घात कर देती है ऐसी जो अतिष्की आनन्दकी अवस्था यानी सुखावस्था है, उसकी प्राप्त-होकर शयन करे अर्थात् स्थित हो।

अपने स्वभावमें स्थित इन कुमारादिका सुख लोकमें सबसे बढ़-कर प्रसिद्ध है, उन्हें विकृत होनेपर ही दु:ख होता है, स्वभावतः नहीं; अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी स्वाभाविक अवस्थाको दृष्टान्तरूपसे ग्रहण किया जाता है। यहाँ केवल उनकी सुषुप्तावस्थासे ही अभिप्राय नहीं है; क्योंकि सुषुप्तावस्था तो दार्ष्टान्तिकरूपसे ही ग्रहण की गयी है, इसलिये फिर तो दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकमें कोई विशेषता ही नहीं रहेगी। और दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकका भेद किसी विशेषताके रहनेपर ही हो सकता है; इसलिये यहाँ उनकी सुषुप्ति दृष्टान्त नहीं है।

एवमेव यथायं दृष्टान्तः, एप विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इति, एतच्छब्दः क्रियाविशेषणार्थः । एवमयं स्वाभाविके स्वे आत्मनि सर्वसंसारधर्मातीतो वर्तते स्वाप-काल इति ॥१९॥

इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त है, यह विज्ञानमय 'एतत् शेते'-इस शयनमें सोता है। यहाँ 'एतत्' शब्द क्रियाविशेषणार्थंक है। अर्थात् इस प्रकार सुषुप्तावस्थामें यह अपने स्वाभाविक स्वरूपमें सारे सांसारिक धर्मोंसे अतीत होकर विद्यमान रहता है ॥ १६ ॥

SOUTH STATES OF THE STATES OF

४५३

क्वैष तदाभूदित्यस्य प्रश्नस्य कुत एतदागा- प्रतिवचनमुक्तम् दिति प्रश्नो अनेन च प्रश्तिणे-विज्ञानमयस्य , मीमांस्यते येन विशुद्धिरसंसारित्वे स्वभावतो चोक्तम्। कुत एतदागात ? इत्यस्य त्रश्नस्यापाकरणार्थे आरम्भः ।

नन यस्मिन्ग्रामे नगरे वा यो भवति सोऽन्यत्र गच्छंस्तत एव ग्रामान्नगराद्वा गच्छति नान्यतः तथा सति क्वैष तदाभूदित्येतावा-नेवास्तु प्रक्तः। यत्राभृत्तत एवा-गमनं प्रसिद्धं स्यान्नान्यत इति कुत एतदागादिति प्रक्नो निरर्थक एव ।

किं श्रुतिरुपालम्यते भवता ?

'उस समय यह कहाँ था ?' इस प्रश्नका उत्तर कह दिया गया। इस प्रश्नके निर्णयसे ही विज्ञानमय आत्माकी स्वभावतः विशुद्धि और असंसारिता भी बतला दी गयो। अब 'यह कहाँसे आया ?' इस प्रश्त-के निराकरणके लिये आरम्भ किया जाता है।

पूर्व - जो पुरुष जिस ग्राम या नगरमें रहता है, वह अन्यत्र जाते समय उसी ग्राम या नगरसे जाता है, किसी अन्य स्थानसे नहीं। ऐसी स्थितिमें 'उस समय यह कहाँ था ?' बस, इतना ही प्रश्न हो सकता है। जहाँ वह था, वहींसे उसका आग-मन प्रसिद्ध होगा, अन्य स्थानसे नहीं। इसलिये 'यह कहाँसे आया ?' यह प्रश्न निरर्थंक ही है।

सिद्धान्ती-क्या आप श्रुतिको उलाहना देते हैं ? पूर्व ०-नहीं।

कि तर्हि ? द्वितीयस्य प्रश्नस्यार्थान्तरं

द्वितायस्य प्रश्नस्याथोन्तरं श्रोतुमिच्छाम्यत त्रानर्थक्यं चाद-यामि ।

एवं तहिं कुत इत्यपादानार्थता
न गृह्यते; अपादानार्थत्वे हि
पुनरुक्तता, नान्यार्थत्वे । अस्तु
तहिं निभित्तार्थः प्रश्नः—कुत
एतदागात् किन्निभित्तमिहा-

गमनम् ? इति ।

न निमित्तार्थतापि, प्रतिवचनवैरूप्यात् । श्रात्मनश्च सर्वस्य जगः
तोऽग्निविस्फुलिङ्गादिवदुत्पत्तिः
प्रतिवचने श्र्यते । न हि विस्फुलिङ्गानां विद्रवणेऽग्निर्निमत्तमपादानमेव तु सः । तथा परमात्मा
विज्ञानमयस्यात्मनोऽपादानत्वेन
श्रूयते 'श्रम्मादात्मनः' इत्येतस्मिन्वाक्ये । तस्मात्प्रतिवचनवैलोम्यात्कृत इति प्रक्रनस्य निमित्तार्थता न शक्यते वर्णयितुम् ।

सिद्धान्ती—तो फिर क्या बात है ?
 पूर्व ० – मैं दूसरे प्रश्नका कोई
और अर्थ सुनना चाहता हूँ, इसी
लिये इसकी व्यर्थताकी शङ्का करता
हूँ।

एकदेशी-अच्छा, तो फिर 'कुतः' इस शब्दकी ['कहाँसे'-इस प्रकार] अपादानार्थता ग्रहण नहीं की जाती; क्योंकि अपादानार्थता ग्रहण करने-पर ही पुनकक्तिका दोष होता है, कोई अन्य अर्थ लेनेपर नहीं। अच्छा तो, इस प्रश्नको निमित्तार्थक माना जाय। अर्थात् 'कुत एतत् आगात्'— किस निमित्तसे इसका यहाँ आना हुआ ?

सिद्धान्ती-इसकी निमित्तार्थंता
भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा
माननेसे इसका उत्तरसे विरोध
होगा। उत्तरमें अग्निसे विस्फुलिङ्गादिके समान आत्मासे ही जगत्की
उत्पत्ति सुनी जाती है। विस्फुलिङ्गों
(चिनगारियों) के फैलनेमें अग्नि
निमित्त नहीं है, वह तो अपादान
ही है। इसी प्रकार 'इस आत्मासे'
इस वाक्यमें परमात्मा विज्ञानमय
आत्माके अपादानरूपसे सुना जाता
है। अतः उत्तरसे विरोध आनेके
कारण 'कुतः' इस प्रश्नकी निमितार्थंता वर्णन नहीं की जा सकती।

नन्वपादानपक्षेऽपि पुनरुक्तता-

दोषः स्थित एव । नैष दोषः,प्रइताभ्याम् श्रात्मनि क्रियाकारकफलात्मतापोहस्य विव-चितत्वात् । इह हि विद्याविद्या-विषयावुपन्यस्तौ। ''त्रात्मेत्येवो-पामीत"(१।४।७) "अा-त्मानमेवावेत्" (१ । ४ । १०) ''आत्मानमेव लोकम्पासीत'' (१।४।१५) इति विद्या-विषयः। तथा अविद्याविषयश्र पाङ्क्तं कर्म तत्फलं चान्नत्रयं नामरूपकर्मात्मक्रमिति । तत्रा-विद्याविषये वक्तव्यं सर्वमुक्तम् । विद्याविषयस्त्वातमा केवल उपन्य-स्तो न निर्णीतः । तन्निर्णयाय 'ब्रह्म ते जवाणि'(२।१।१) इति प्रक्रान्तं 'ज्ञपयिष्यामि' (२।१।१५) इति च। अत-स्तद्ब्रह्म विद्याविषयभृतं ज्ञापांय-तव्यं याथात्म्यतः । तस्य च याथात्म्यं क्रियाकारकफलभेद-शून्यमत्यन्तविशुद्धमद्वैतमित्येत-

पूर्वः - िकंतु अपादान - पक्षको स्वीकार करनेपर भी पुन रुक्तताका दोष तो खडा ही रहता है।

सिद्धान्ती-यह कोई दोष नहीं है: क्योंकि इन प्रश्नोंसे आत्मामें किया-कारक-फलात्मताकी निवृत्ति प्रतिपादन करनी अभीष्ट है। यहाँ विद्या और अविद्या दोनोंहोके विषयोंका वर्णन किया गया है "आत्मा है—इस प्रकार उपासना करे" "आत्माहीको जाना" "आत्म-लोककी ही उपासना करे" यह विद्याका विषय है। तथा पाङ्ककर्म और उसका फल नामरूप-कर्मात्मक अन्तत्रय-यह अविद्याका विषय है। इनमें अविद्याके विषामें तो जो कुछ कहना था वह सब कह दिया. विद्याके विषय आत्माका तो केवल उल्लेख किया है, उसका निर्णय नहीं किया। उसका निर्णय करनेके लिये ही 'मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँगा' इस प्रकार तथा 'ज्ञान कराऊँगा' इस प्रकार प्रक-रण उठाया है। अतः विद्याके विषयभूत उस ब्रह्मका रीतिसे ज्ञान कराना है। उसका यथार्थं स्वरूप क्रिया-कारक-फलरूप भेदसे रहित, अत्यन्त विगुद्ध और अद्वेत है-यह बतलाना अभीष्ट है।

द्विवित्तम् । अतस्तदनुरूपो प्रक्रनावुत्थाप्येते श्रुत्या क्वैष तदा-भृत्' 'कुत एतदागात्' इति । तत्र यत्र भवति तद्धिकरणं यद्भवति तद्धिकर्तव्यम्,तयोश्चा-धिकरणाधिकर्तव्ययोभेंदो दृष्टो लोके। तथा यत आगच्छति तदपादानं य आगच्छति स कर्ता तस्मादन्यो दृष्टः । तथा त्रात्मा काप्यभृदन्यस्मिन्नन्यः कुतश्चिदा-गादन्यस्मादन्यः केनचिद्धिन्नेन साधनान्तरेणेत्येवं लोकवत्प्राप्ता बुद्धिः । सा प्रतिवचनेन निवर्त-यितव्येति । नायमात्मा श्रन्यो-**ऽन्यत्राभृद्न्यो** वा स्त्रन्यस्मादागतः साधनान्तरं वा आत्मन्यस्ति। किं तर्हि ? स्वात्मन्येवाभृत् ''स्वम् (त्रात्मानम्) अपीतो भवति" (छा० उ० ६।८। १) "सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति" (छा० उ० ६

इसलिये उसके अनुरूप ही श्रुति 'उस समय यह कहाँ था ?' और 'यह कहाँसे आया ?'—इन दो प्रश्नोंको उठाती है।

उनमें, जहाँ रहता है वह अधि-करण होता है और जो रहता है वह अधिकर्तव्य होता है। लोकमें उन अधिकरण और अधिकर्तव्योंका भेद देखा गया है। इसी प्रकार जहाँसे आता है वह अपादान होता है और जो आता है वह कर्ता उससे भिन्न देखा जाता है। इस प्रकार आत्मा किसी अन्यमें उससे भिन्न-रूपमें था और किसी अन्यस्थानसे उससे भिन्न रूपसे ही किसी भिन्न साधनान्तरके द्वारा आया है— इस प्रकार लोकवत् ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। इसका उत्तर देकर निराकरण करना है। [ अर्थात् यह बतलाना है कि ] यह आत्मा न तो अन्यरूपसे किसी अन्यस्थान-में अथवा न यह अन्यरूपसे अन्यके पाससे आया है और न आत्मामें कोई अन्य साधन ही है। तो फिर क्या बात है ?--यह अपने स्वरूपमें ही था; जैसा कि "स्वात्माको प्राप्त हो जाता है", "हे सोम्य! उस समय यह सत्से सम्पन्न (संयुक्त) हो जाता

(८।१) ''प्राज्ञेनात्मना सम्प- है'
रिष्वक्तः' (बृ० उ० ४।३। आ
२१) ''पर आत्मिन सम्प्रतिष्ठते'' सम्
(प्र० उ० ४।७) इत्यादि- इत्युत्वस्यः। अत एव नान्यो- अत्यक्तिभ्यः। अत एव नान्यो- अत्यक्तिभ्यः। अत्यक्ति। तच्छुत्यैव पार्विभ्यः अस्मादात्मनः' इति। आ
आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरा- प्रव

नन्बस्ति प्राणाद्यात्मव्यति-रिक्तं वस्त्वन्तरम् ।

न,प्राणादेस्तत एव निष्पत्तेः।

तत्कथम् ? इत्युच्यते, तत्र दृष्टान्तः— है", "प्राज्ञात्मासे सम्यक् प्रकारसे आलि जित रहता है", "परमात्मामें सम्यक् प्रकारसे स्थित हो जाता है" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। अतः अन्य आत्मा किसी अन्यके पाससे नहीं आता। यह बात 'इस आत्मासे' इत्यादि रूपसे श्रुति ही प्रदर्शित करती है; क्योंकि आत्मासे भिन्न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं है।

पूर्व॰-आत्मासे भिन्न प्राणादि वस्तुएँ हैं तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्राणादि-की निष्पत्ति तो उसीसे होती है। पूर्व॰-सो किस प्रकार ? सिद्धान्ती-वतलाते हैं, उसमें यह दृष्टान्त है—

यातमासे जगत्की उत्पत्तिमें ऊर्णनाभि ग्रौर ग्रम्नि-विस्फुलिङ्गका दृष्टान्त

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोचरेचथाग्नेः क्षुद्रा विस्फु-लिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्यो-पनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥ २०॥

जिस प्रकार वह ऊर्णनाभि (मकड़ा) तन्तुओंपर ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे उत्पन्न होते हैं। 'सत्यका सत्य' यह उस आत्माकी उपनिषद् है। प्राण ही सत्य है। उन्हींका यह सत्य है।। २०॥

स यथा लोक ऊर्णनाभिः। ऊर्णनाभिल्वाकीट एक एव प्रसिद्धः सन्स्वात्माप्रविभक्तेन तन्तुनोचरेदुद्गच्छेत्। न चास्ति तस्योद्रमने स्वतोऽतिरिक्तं कार-कान्तरम्। यथा चैकरूपादेकस्मा दमः चुद्रा अल्पा विम्फुलिङ्गास्त्रट-योऽगन्यवयवा न्युच्चरन्ति विविध नाना बोचरन्ति । यथेमौ दृष्टान्तो कारकवेदाभावेऽपि प्रवृत्तिं दर्श-यतः, प्राक्प्रवृत्तेश्च स्वभावत एकत्वम्, एवमेवास्मादात्मनो विज्ञानमयस्य प्राक्प्रतिबोधाद्य-त्स्वरूपं तस्मादित्यर्थः । सर्वे प्राणा वागाद्यः, सर्वे लोका भूराद्यः, सर्वाणि कर्मफन्तानि, सर्वे देवाः प्राणलोकाधिष्ठातारोऽग्न्याद्यः, सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बय-र्यन्तानि प्राणिजातानि, सर्व एत त्रात्मान इत्यस्मिन्पाठ उपाधि-सम्पर्कजनितप्रवुष्यमानविशेषा-त्मान इत्पर्थः, व्युचरन्ति ।

लोकमें जिस प्रकार वह ऊर्ण-नाभि-जो लूताकीट (जाल बनाने-वाला कीड़ा) प्रसिद्ध है वह अकेला ही अपनेसे सर्वथा भेद न रखनेवाले तन्तुओंद्वारा ऊपरकी ओर जाता है; उसके ऊपर जानेमें अपनेसे भिन्न कोई अन्य साधन नहीं है। तथा जिस प्रकार एकरूप अर्थात् एक ही अग्निसे क्षुद्र-अल्प विस्फुलिङ्ग-चिन-गारियाँ यानी अग्निकण विविध-नानाउड़ते हैं। जिस प्रकार ये दोनों दृष्टान्त कारकभेद न होनेपर भी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और प्रवृत्ति-से पूर्व स्वरूपतः एकत्व दिखलाते हैं, इसी प्रकार इस आत्मासे अर्थात् बोध होनेसे पूर्व इस विज्ञानमय आत्माका जो स्वरूप है, उससे वागादि समस्त प्राण, भूलींकादि समस्त लोक यानी सम्पूर्ण कर्मफल, प्राण और लोकोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण और समस्त भूत अर्थात् ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणिसमुदाय [इस आत्मासे] विविधरूपसे उत्पन्न होते हैं। जहाँ 'सर्वे एते आत्मानः' ऐसा पाठ है, वहाँ 'उपाधिसंसर्गके कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता है, वे अनेक आत्मा ( जीव ) उत्पन्न होते हैं'-ऐसा अर्थ करना चाहिये।

१. माध्यन्दिन-शाखाकी श्रुतिमें ऐसा पाठ है।

यस्मादात्मनः स्थावरजङ्गमं जगदिदमिनिविस्फृलिङ्गवद्व्युचरत्यनिश्रम्,यस्मिन्नेव च प्रलीयते जलबुद्बुद्वत्,यदात्मकं च वर्तते स्थितिकाले, तस्यास्यात्मनो ज्ञह्मणः,उपनिषद्;उपसमीपं निगम्यतीत्यभिधायकः शब्द उपनिपदित्युच्यते, शास्त्रप्रामाण्यादेतच्छब्दगतो विशेषोऽवसीयत उपनिगमयित्त्वं नाम ।

कासाञ्जपनिषदित्याह—सत्य-स्य सत्यिमिति । सा हि सर्वत्र चोपनिषद्जौिककार्थत्वाद् दुर्वि-ज्ञेयार्था, इति तदर्थमाच्छे—प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यिमिति । एतस्यैव वाक्यस्य व्याख्यानायो-त्तरं ब्राह्मणद्वयं भविष्यति ।

भवतु तावदुपनिषद्वचाख्याना-इयमुपनिषद योत्तरं ब्राह्मणद्वयम्, किविषयेति यस्योपनिषदित्युक्तम्, मीमांस्यते तत्र न जानीमः कि प्रकृतस्यात्मनोविज्ञानमयस्ययाणि-

अग्निसं विस्फुलिङ्गोंके समान जिस आत्मासे यह चराचर जगत् अहर्निश उत्पन्न होता रहता है और जलमें बुलबुलेके समान जिसमें यह लीन हो जाता है तथा स्थितिकालमें जिस स्वरूपसे यह विद्यमान रहता है, उपनिषत् है; उप अर्थात् समीप-से निगमन करता है; इसलिये अभि-धायक (वाचक) शब्द ही 'उपनिषद्' कहा जाता है, 'उपनिषद' शब्दमें रहनेवाली यह उपनिगमनकर्तृ त्व-रूप विशेषता शास्त्रप्रामाण्यसे जानी जाती है।

THE THE PARTY AND A THE

वह उपनिषद् क्या है, सो श्रुति वतलाती है—'सत्यका सत्य' यह वह विशेषता है। अलौकिक अर्थवाली होनेके कारण उस उपनिषद्का अर्थ सर्वत्र दुर्विज्ञेय है,इसलिये श्रुति उसका अर्थ वतलाती है—प्राण ही सत्य हैं, यह (आत्मा) उनका भी सत्य हैं। आगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्यकी व्याख्या करनेके लिये होंगे।

प्वं०-आगेके दो ब्राह्मण भले ही इस उपनिषद्की व्याख्या करनेके लिये हों, परंतु ऊपर जो यह कहा गया है कि 'यह उसकी उपनिषद है' इसमें हम यह नहीं जानते कि यह उपनिषद् हाथ दबानेसे उठे हुए पेषणोत्थितस्य संसारिणः शब्दा-दिभुज इयग्रुपनिषदाहोस्विदसंसा-रिणः कस्यचित्?

किञ्चातः ?

यदि संसारिणस्तदा संसार्थेव
विज्ञेयः,तद्विज्ञानादेव सर्वप्राप्तिः।
स एव ब्रह्मशब्दवाच्यस्तद्विद्यैव
ब्रह्मविद्येति । अथ श्रसंसारिणः,
तदा तद्विपया विद्या ब्रह्मविद्या ।
तस्माच ब्रह्मविज्ञानात्सर्वभावापत्तिः ।

सर्वमेतच्छास्त्रप्रामाएयाद्भवि-ण्यति । किन्त्विस्मन्पक्षे "श्रात्मे-त्येवोपासीत" (१।४।७) "श्रात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि"(१। ४।१४) इति प्रव्रह्मेकत्वप्रति-पादिकाः श्रुतयः कुप्येरन्, संसा-रिणश्रान्यस्याभावे उपदेशानर्थ-क्यात् । यत एवं पिएडतानाम- शब्दादिका भोग करनेवाले प्रकृत विज्ञानमय संसारी आत्माकी है अथवा किसी असंसारीकी ?

सिद्धान्ती-इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ?

पूर्वं - यदि यह उपनिषद् संसारी की है, तब तो संसारी ही विशेषरूपसे ज्ञातव्य है, उसके विज्ञानसे ही सर्वभावकी प्राप्ति हो सकती है वही 'ब्रह्म' शब्दका वाच्य है तथा उसकी विद्या ही ब्रह्मविद्या है। और यदि वह असंसारीकी है तो असंसारी आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ही ब्रह्मविद्या है, एवं उस ब्रह्मविज्ञानसे ही सर्वभावकी प्राप्ति होती है।

सिद्धान्ती-यह सब शास्त्रप्रामाण्य-से ही सिद्ध होगा। किंतु इस पक्षमें "औत्मेत्येवोपासीत", "औत्मानमेवा-वेदहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि परब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ बाधित हो जायँगी; क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न किसी संसारीकी सत्ता न होनेके कारण उसका उपदेश निर्थंक होगा। इस प्रकार जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, उस

१. आत्मा है—इस प्रकार उपासना करे।

२. आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ।

प्येतन्महामोहस्थानम् अनुक्तप्रति-वचनप्रश्नविषयम्; अतो यथा-शक्ति ब्रह्मविद्याप्रतिपादकवाक्येषु ब्रह्मविजिज्ञासूनां बुद्धिन्युत्पाद-नाय विचारयिष्यामः।

न तावदसंसारी परः,पाणिपे-षणप्रतिबोधिताच्छब्दादिभ्रजोऽन-स्थान्तरविशिष्टादुत्पत्तिश्रुतेः। न प्रशासिताशनायादिवर्जितः परो विद्यते, कस्मात् ? यस्मात् 'त्रह्म ज्ञपविष्यामि' (२।१।१५) इति प्रतिज्ञाय सुप्तं पुरुषं पाणिपेपं वोधयित्वा तं शब्दादिभोक्तृत्व-विशिष्टं दर्शयित्वा तस्यैव स्वप्न-द्वारेण सुषुप्त्याख्यमवस्थान्तर-मुन्नीय तस्मादेवात्मनः सुषुप्त्य-वस्थाविशिष्टाद् अग्निविस्फुलिङ्गो-र्णनाभिदृष्टान्ताभ्यामुस्पत्ति दर्श-यति श्रुतिः "एवमेवास्मात्" (२। १।२०)इत्यादिना। न चान्यो जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो-

ऐकात्म्यविषयक प्रश्नका विषय पण्डितोंके लिये भी अत्यन्त मोहका स्थान है, इसलिये ब्रह्मजिज्ञासुओंकी बुद्धिको ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन करने-वाले वाक्योंमें प्रवृत्त करनेके लिये हम यथाशक्ति विचार करेंगे ।'

इनमेंसे असंसारी (शुद्ध आत्मा) तो परमात्मा हो नहीं सकता; क्योंकि हाथ दबानेसे जगे हुए शब्दादिके भोक्ता एवं सुषुप्तिसंज्ञक अवस्थान्तरसे विशिष्ट जीवसे जगत-की उत्पत्ति सुनी गयी है। उससे भिन्न क्षुवादि जीवधर्मांसे रहित गुद्ध ब्रह्म जगत्का शासक नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि 'मैं तुभे ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ दवानेके द्वारा सुपुप्त पुरुषको जगाकर उसे शब्दादि-भोक्तत्व-विशिष्ट दिखाकर, उसीकी स्वप्नके द्वारा सुषुप्तिसंज्ञक अवस्था-न्तर प्रदर्शित कर श्रुति "एवमेवा-स्मात्" इत्यादि वाक्यद्वारा सुषुप्ति-अवस्थाविशिष्ट उस आत्मासे ही अग्नि-विस्फुलिङ और ऊर्णनाभिके दृष्टान्तोद्वारा जगत्की उत्पत्ति दिख-लाती है। यहाँ बीचमें जगत्की उत्पत्तिका कोई दूसरा कारण सुना

१. इससे आगे पहले पूर्वपक्षकी बात कहते हैं।

२. इसी प्रकार इससे।

DE PRESENTANTO

ऽस्ति, विज्ञानमयस्येव हि प्रक-रणम् । समानप्रकरणे च श्रुत्य-न्तरे कौषीतिकिनामादित्यादिपुरु-षानप्रस्तुत्य "स होवाच यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः"(कौ० उ० ४ । १९ ) इति प्रबुद्धस्यैव विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दर्श-यति, नार्थान्तरस्य ।

तथा च ''आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति" (२। ४। ५) इत्युक्तवा, य एवात्मा प्रिय: प्रसिद्धस्तस्यैव द्रष्टव्यश्रोतव्य-मन्तव्यनिद्धियासितव्यतां दर्शयति। तथा च विद्योपन्यास-काले "श्रात्मेत्येवोपासीत"(१। ४। ७) ''तदेतत्त्रेयः पुत्रात्त्रेयो विचात्"(१।४।८) "तदा-त्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि" (१। ४। १०) इत्येवमादिवाक्या-नामानुलोम्यं स्यात्पराभावे । वस्यति च-- 'आत्मानं चेद्वि-जानीयादयमस्मीति पुरुष: (४।४।१२) इति।

नहीं गया है और यह विज्ञानमयका ही प्रकरण है। इसके समान प्रकरणमें ही कौषीतकी शाखावालों की एक अन्य श्रुतिमें आदित्यादि पुरुषों का प्रकरण उठाकर श्रुति "वह बोला, हे बालाके! जो भी इन पुरुषों का कर्ती है और जिसका यह जगदूप कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है" इस प्रकार जगे हुए विज्ञानमयकी ही ज्ञातव्यता प्रदिश्ति करती है, किसी अन्य वस्तुकी नहीं।

इसी प्रकार "आत्माके लिये ही सब कुछ प्रिय होता है" ऐसा कह-कर श्रुति यह दिखाती है कि जो आत्मा प्रियरूपसे प्रसिद्ध है, वही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदि-ध्यासितव्य है। इस तरह यदि कोई विज्ञानमयसे भिन्न ज्ञातव्य न होगा, तभी आत्मज्ञानकी व्याख्या करते समय "आत्मा है-इस प्रकार उपा-सना करे" "वह यह आत्मा पुत्रसे प्रिय है और धनसे भी प्रिय है" तथा "उसने आत्माको ही जाना कि में ब्रह्म हूँ" इत्यादि वाक्योंकी अनुकूलता हो सकती है। श्रुति आगे "यदि पुरुष आत्माको 'मैं यह हूँ' इस प्रकार जान जाय'' ऐसा कहेगी भी।

सर्ववेदान्तेषु च प्रत्यगातम-वेद्यतेष प्रदर्श्यतेऽहमिति,न वहि-वेद्यता शब्दाद्वित्प्रदर्श्यतेऽसौ ब्रह्मोति। तथा कौपीतिकनामेव "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्" (कौ॰ उ० ३। ८) इत्यादिना वागादिकरणैर्व्यादृत्त-स्य कर्त्तरेष वेदितव्यतां दर्शयति।

श्चवस्थान्तरविशिष्टोऽसंसारीति चेत-- अथापि स्याद्यो जागरिते श्रुब्दाद्भुग्विज्ञानमयः, स एव सुपुप्ताख्यमवस्थान्तरं गतोऽसंसारी परः प्रशासिता श्रन्यः स्यादिति चेन, अदृष्टत्वात्। न ह्येवंधर्मकः पदार्थी दृष्टोऽन्यत्र वैनाशिकसिद्धा-न्तात्। न हि लोकं गौस्तिष्टन् गुच्छन्या गौर्भवति-श्रयानस्त्व-श्वादिजात्यन्तरमिति । न्यायाच-यद्धमेको यः पदार्थः प्रमाखेनाव-गतो भवति, स देशकालावस्था-

समस्त वेदान्तोंमें ब्रह्मकी 'अहम्'
इस रूपसे प्रत्यगात्मभावसे ही
वेद्यता दिखायी गयी है, शब्दादिके
समान 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार
वहिवेद्यता नहीं दिखायी गयी।
इसी प्रकार कौषीतकी शाखावालोंकी श्रुति भी "वाणीको जाननेकी
इच्छा न करे, बोलनेवालेको जाने"
इत्यांदि वावयसे वागादि इन्द्रियोंसे
भिन्न कर्ताकी ही वेद्यता प्रदर्शित
करती है।

यदि कहां कि अवस्थान्तरविशिष्ट होनेपर वह असंसारी हो जाता है। अर्थात् यदि ऐसा मानो कि जाग-रित-अवस्थामें जो विज्ञानमय शब्दादिका भोका है, वही सुषुप्त-संज्ञक अन्य अवस्थामें जानेपर उससे भिन्न जगत्का शासक असं-सारी हो जाता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया। वैनाशिक-सिद्धान्तके सिवा और कहीं ऐसे धर्मवाला पदार्थ नहीं देखा गया। लोकमें ऐसा नहीं देखा गया कि बैठते या चलते समय तो गौ गौ रहे और सोनेपर वह अश्वादि कोई अन्य जातिका पशु हो जाय। युक्तिसे भी यही सिद्ध होता है कि जो पदार्थ प्रमाणद्वारा जिन धर्मी-वाला जाना जाता है, वह अन्य देश, काल अथवा अवस्थाओंमें भी

न्तरेष्वपि तद्धमेक एव भवति । स चेत्तद्धर्मकत्वं व्यभिचर्रात,सर्वः प्रमाणव्यवहारी लुप्येत । च न्यायविदः साङ्ख्यमीमांस-कादयोऽसंसारिणोऽभावं युक्ति-शतैः प्रतिपादयन्ति । संसारिणोऽपि जगदुत्पत्तिस्थिति-लयक्रियाकर्तृत्वविज्ञानस्याभावाद् श्रयुक्त मिति चेत्-पन्महता प्रपञ्चेन स्थापितं भवता, शब्दा-दिभुक्संसार्येवावस्थान्तरविशिष्टो जगत इह कर्तेति-तदसतः यतो जगदुत्पत्तिस्थितिलयक्रियाकर्तृत्व-विज्ञानशक्तिसाधनाभावः सर्वेलोक-प्रत्यत्तः संसारिणः । सकथमस्म-दादिः संसारी मनसापि चिन्त-यितुमशक्यं पृथिव्यादिविन्यास-विशिष्टं जगिन्निमिनुयात् ? अतो-ऽयुक्तमिति चेन्न,शास्त्रात्; शास्त्रं

उन्हीं धर्मोवाला रहता है। यदि वह उन धर्मोंका त्याग कर दे तो सारे ही प्रमाण-व्यवहारका लोप हो जाय। इसी प्रकार सांख्यवादी और मीमांसकादि न्यायवेत्ता भी सैकड़ों युक्तियोंसे असंसारी ईश्वरके अभावका प्रतिपादन करते हैं।

AND SANGER DE LES CONTRACTOR DE LA CONTR

यदि कहो कि जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयरूप क्रियाके कर्टू-त्वका ज्ञान न होनेके कारण संसारी जीवको भी जगत्का कर्ता मानना उचित नहीं है, अर्थात् तुमने जो बड़े विस्तारसे यहाँ यह सिद्ध किया है कि शब्दादिका भोक्ता अवस्थान्तरविशिष्ट संसारी जीव ही जगत्का कर्ता है, वह ठीक नहीं है; क्यों कि संसारी जीव-में जगत्की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय-रूप क्रियाके कर्नु त्विवज्ञानकी शक्ति-के साधनोंका अभाव सभी लोकोंको प्रत्यक्ष है। वह हम-जैसा संसारी जीव इस पृथिवी आदिके यथास्थान स्थापनपूर्वक विभिन्न प्रकारकी रचना-से विशिष्ट एवं मनसे भी अचिन्तनीय जगत्की किस प्रकार रचना कर सकता है ? इसलिये ऐसा मानना उचित नहीं; ऐसी यदि कोई शङ्का करे तो ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्रसे

संसारिणः ''एवमेवास्मादात्मनः'' (२।१।२०) इति जगदुत्पत्त्यादि द्श्यति । तस्मात्सवं अद्भेयमिति स्यादयमेकः पत्तः ।

सर्वज्ञः सर्ववित्" असंसारिणो (मु० उ०१ । १ । जगत्कारणत्वो- २) 'योऽश्वनाया-विपासे \*\*\* अत्ये-ति" ( बृ० उ० ३।५।१) "ग्रसङ्गो न हि सज्यते" (३। ९। २६) "एतस्य वा अत्तरस्य प्रशासने" (३।८।९) "यः सर्वेषु भ्रतेषु तिष्ठन् "अन्त-र्याम्यमृतः" (३।७।१५) "स यस्तान्पुरुषाचिरुह्य" अत्यका-मत्" (३।९।२६) "स वा एष महानज ग्रात्मा" (४। ४। २२) "एप सेतुर्विधरणः" (४। ४,। २२) "सर्व-स्य वशी सर्वस्येशानः" (४।४। २२) ''य त्रात्मापहतपाष्मा विजरो विमृत्युः" ( ञ्चा० उ० ५ । ७।१) ''तत्तेजोऽसुजत'' (छा० उ०६।२।३) ''श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" (ए० उ० १ । १।१ )''न लिप्यते लोक-

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF यही सिद्ध होता है। "इसी प्रकार इस आत्मासे'' इत्यादि शास्त्र संसारीसे ही जगत्की उत्पत्ति आदि प्रदर्शित करता है; इसलिये इस सबमें विश्वास रखना चाहिये-ऐसा यह एक पक्ष हो सकता है।

"जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है", "जो क्षधा-पिपासासे अतीत है", "जो असङ्ग है इसलिये किसीसे संयुक्त नहीं होता", "इस अक्षरके ही शासनमें", "जो समस्त भूतोंमें रहनेवाला, अन्तर्यामी और अमृत है", "जो उन पुरुषोंका निरोध करके उनसे आगे बढ़ा हुआ है", "वही यह महान् अजन्मा आत्मा हे", "यह विशेषरूपसे घारण करने-वाला सेतु है", "यह सबको वशमें रखनेवाला और सबका शासक है", "जो निष्पाप और अजर-अमर आत्मा है," "उसने तेजको रचा", ''आरम्भमें यह एक आत्मा ही था'', "वह लोकदु:खसे लिप्त नहीं होता

१. यहाँतक सिद्धान्तीने संसारी जीवको ही जगत्का कारण माननेवाले पूर्व-पक्षको प्रदर्शित किया है। इससे आगे असंसारीका जगत्कारणत्व प्रदर्शित किया जाता है।

MARINE SERVICE FOR SERVICE SER

दुःखेन बाह्यः" ( क०उ० २ । २ । ११ ) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः, स्मृतेश्र "श्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते" (गीता १० । ८)इति —परोऽस्त्यसंसारी श्रुतिस्मृतिन्याः येभ्यश्र; स च कारणं जगतः । नतु "एवमेवास्मादात्मनः"

(२।१।२०) इति संसारिण

एवोत्पत्तिं दर्शयतीत्युक्तम्। नः "य एषोऽन्तह्दय आ-काशः" (२।१।१७) इति परस्य प्रकृतत्वात्"श्रस्मादात्मनः" इति युक्तः परस्यैव परामर्शः। **''क्वैष तदाभृत्'' (२१ । १६)** इत्यस्य प्रक्तस्य प्रतिवचनत्वेन आकाशशब्दवाच्यः पर आत्मोक्तो ''य एषोऽन्तहृदय त्राकाशस्तस्मि-ञ्ञेते" (२।१।१७) इति। ''सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति'' (ञा० उ०६। ८।१) ''श्रह-रहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्द्न्ति" ( छा० उ० 🖘 । ३ । २) ''प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः'' ( चृ० उ० ४ । ३ । २१) "पर श्चात्मनि सम्प्रतिष्ठते'' (प्र० उ०

क्योंकि उससे बाहर है-"इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे तथा "मैं सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और मुभसे ही सब उत्पन्न होता है" इत्यादि स्मृतियोंसे जीवसे भिन्न असंसारी परमात्मा सिद्ध होता है और श्रुति-स्मृति एवं युक्तिसे वही जगत्का कारण है।

पूर्व०-किंतु ''इसी प्रकार इस आत्मासे'' इत्यादि श्रुति तो संसारी जीवसे ही जगत्की उत्पत्ति दिखलाती है—ऐसा ऊपर कहा जा चुका है।

सिद्धान्ती-नहीं; "जो यह हृदया-न्तर्गत आकाश है" इस प्रकार यहाँ परब्रह्मका ही प्रकरण होनेके कारण ''इस आत्मासे'' इत्यादि श्रुतिद्वारा परब्रह्मका ही परामर्श मानना उचित है। "उस समय यह कहाँ था ?' इस प्रकार इस प्रश्नके उत्तर-रूपसे "यह जो हृदयके अन्तर्गत आकाश है, उसमें यह शयन करता है" इस वाक्यद्वारा आकाश-शब्दवाच्य आत्मा ही कहा गया है। "हे सोम्य! उस समय यह सत्से सम्पन्न रहता है" "प्रतिदिन वहाँ जाती हुई इस ब्रह्मलोकको नहीं प्राप्त करती है", प्राज्ञातमा-आलिङ्गित", "पर आत्मामें सम्यक् प्रकारसे स्थित होती है"

४१७) इत्यादिश्रुतिभ्य श्राकाश-शब्दः पर श्रात्मेति निश्रीयते; "दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः" (छा० उ० ८ ११ । १) इति प्रस्तुत्य तस्मिन्नेवात्मशब्दप्रयोगाच।प्रकृत एव पर श्रात्मा । तस्माद्युक्तम् "एवमेवास्मादात्मनः" इति पर-मात्मन एव सृष्टिरिति । संसारिणः सृष्टिस्थितिसंहारज्ञानसामर्थ्याभावं चानोचाम ।

त्रत्र च ''श्रात्मेत्येनोपासीत''

हैतवादिपक्षोद्भा- (१।४।७)
वनम् ''श्रात्मानमेवावेदहं

ज्ञह्मास्मि'' (१।४।१०) इति
ज्ञह्मविद्या प्रस्तुता। ज्ञह्मविषयं च

ज्ञह्मविद्या प्रस्तुता। ज्ञह्मविषयं इति

प्रारम्भा। तत्रेदानीमसंसारि ज्ञह्म

जगतः कारणमञ्जनायाद्यतीतं

नित्यशुद्भवुद्भमुक्तस्यभावम्,तद्धि
परीतश्च संसारी, तस्मादहं ज्ञह्मा-

इत्यादि श्रुतियोंसे आकाशशब्दसे कहा जानेवाला पर आत्मा ही है—
ऐसा निश्चय होता है, तथा 'इसमें अन्तराकाश दहर है' इस प्रकार प्रसङ्ग उठाकर उसी अर्थमें 'आत्मा' शब्दका प्रयोग भी किया गया है। इसलिये भी यहाँपर आत्माका ही प्रसङ्ग है। अतः 'इसी प्रकार इस आत्मासे' इस वाक्यद्वारा परमात्मासे ही सृष्टि होती है—ऐसा मानना ही उचित है। इसके सिवा .हम संसारी जीवमें तो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके ज्ञानकी शक्कि का अभाव भी बतला चुके हैं।

पूर्वः - यहाँ भी "आत्मा है-इस
प्रकार ही उपासना करे", "आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ" इस
प्रकार ब्रह्मविद्याका ही प्रसङ्ग है।
तथा ब्रह्मविज्ञान ब्रह्मविषयक ही
होता है, जो कि 'मैं तुभे ब्रह्मका
उपदेश करूँ', 'तुभे ब्रह्मका वोध
कराऊँगा' इत्यादि श्रुतियोंसे
आरम्भ किया है। यहाँ क्षुधादिसे
रहित, नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव
असंसारी ब्रह्म जगत्का कारण
वतलाया गया है। संसारी जीव
उससे विपरीत स्वभाववाला है।
इसलिये वह अपनेको 'मैं ब्रह्म हूँ'

CONTRACTOR OF STATES OF ST स्मीति न गृह्णीयात् परं हि देव-मीशानं निकृष्टः संसायीत्मत्वेन स्मरन्कथं न दोषभाक् स्यात्?तस्मा नाहं त्रह्मास्मीति युक्तम्। तस्मात् पुष्पोदकाञ्जलिस्तुतिनमस्कारबल्युः पहारस्वाध्यायाध्ययनयोगादि-भिरारिराधियषेत । आराधनेन विदित्वा सर्वेशित ब्रह्म भवति । न पुनरसंसारि ब्रह्म संसार्यात्म-त्वेन चिन्तयेद्गिनमिव शीतत्वेन श्राकाशमिव मूर्तिमत्त्वेन । ब्रह्मा-त्मत्वप्रतिपादकपपि शास्त्रमर्थवादो भविष्यति । सर्वतर्दशास्त्रलोक-न्यायैक्चैवमविरोधः स्वात् । नः मन्त्रत्राक्षणवादेभ्यस्तस्यैव उक्तपक्षनिरासः प्रवेशश्रवणात ''पुरश्रके'' इति प्रकृत्य ''पुरः पुरुष आविशत् (बृ० उ० २। ५ । १८) इति ''ह्रपं ह्रपं प्रति-रूपो वभुव तदस्य रूपं प्रतिचन्न-

इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। भला, निम्नकोटिका संसारी जीव परम देव ईश्वरको आत्मभावसे स्मरण करके किस प्रकार दोषका भागी न होगा ? इसलिये 'मैं ब्रह्म हुँ' ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता। अतः पुष्पाञ्जलि, स्तृति, नमस्कार, बलि, उपहार, जप, अध्ययन और योगादिके द्वारा उसकी आराधना करनेकी इच्छा करे। उसे आराधनाके द्वारा जानकर जीव सबका शासन करनेवाला ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार अग्निको शीतरूपसे तथा आकाशको मूर्तरूप-से चिन्तन करना उचित नहीं है. उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी ब्रह्मका आत्मभावसे चिन्तन नहीं कर सकता। आत्माकी ब्रह्मस्वरूपताका प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र भी अर्थ-वाद ही होगा। तथा ऐसा माननेपर समस्त युक्ति, शास्त्र और लौकिक न्यायोंसे विरोध नहीं रह सकता। सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मणवाक्योंद्वारा उस (परब्रह्म) का ही प्रवेश सुना गया है। "[ शरीररूप ] पुरोंकी रचना की" इस प्रकार प्रकरण उठाकर "पुरुषने पुरोंमें प्रवेशकिया" "वह रूप-रूपके अनुरूप हो गया इसका वह रूप प्रत्यक्ष करनेके लिये

णाय"(२। ५। १९) "सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते" इति सर्व-शाखास महस्रशो मन्त्रवादाः सृष्टिकर्तुरेवासंसारिणः शरीर-प्रवेशं दर्शयन्ति । तथा ब्राह्मण-वादाः—''नत्सृष्ट्वा तदेवातु-प्राविशत्"(तै० उ० २ । ६ । १) ''स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' (ऐ० उ० १।३। १२) ''सेयं देवताः''इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनातु-प्रविष्य" (छा०उ० ६।३।२) ''एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते'' (क० उ० ३ | १२ ) इत्याद्याः ।

सर्वश्रुतिषु च ब्रह्मण्यात्मशब्द-प्रयोगाद् आत्मशब्दस्य च प्रत्य-गात्माभिधायकत्वात् ''एप सर्वे · भूतान्तरात्मा" (मु०उ० २ । १। ४) इति च श्रुतेः परमात्म-व्यतिरेकेण संसारिणोऽमावात्-''एकमेवाद्वितीयम्'' (छा० उ० ६।२।१) ''त्रह्मेंवेदम्'' (मु० उ० २। २।११) ''त्रात्मै-वेदम्" ( ञ्चा० उ० ७।२५। २) इत्यादिश्रुतिभ्यो युक्तमेव ऋहं ब्रह्मास्मीत्यवधारियतुम् ।

हे", "वह घीर सम्पूर्ण रूपोंकी रचनाकर उनके नाम रखकर उन्हीं-के द्वारा बोलता रहता है" इस प्रकार सभी शाखाओंमें सहस्रों मन्त्रवाद सृष्टिकर्ता असंसारी ब्रह्मका ही शरीरमें प्रवेश होना दिखलाते हैं। इसी प्रकार "उसे रचकर वह उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया", "वह इस मूर्धसीमाको ही विदीर्ण कर इसोके द्वारा प्रविष्ट हो गया'', "उस इस देवताने "इन [अप्, तेज और अन्नरूप ] तीन देवताओं-में इस जीवरूपसे अनुप्रवेश कर", "यह सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता" इत्यादि व्राह्मणवाद भी हैं।

४६९

इसके सिवा समस्त श्रुतियोंमें ब्रह्ममें ही 'आत्मा' शब्दका प्रयोग होने तथा 'आत्मा' शब्द प्रत्य-गात्माका वाचक होने एवं "यह समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है" इस श्रुतिके अनुसार परमात्मासे भिन्न संसारी जीवका अभाव होनेके कारण "एक ही अद्वितीय ब्रह्म है", यह ब्रह्म ही है" "यह आत्मा ही है" इत्यादि श्रुतियोंसे 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा निश्चय करना उचित ही है।

NATURAL SERVICE SAFARA SAFARA

यदैवं स्थितः शास्त्रार्थः, तदा जीवपरयोरभेदे प्रमात्मनः संसारि-दोषोद्भावनम् त्वम्; सति शास्त्रानथंक्यम्, असंसारित्वे चोपदेशानर्थक्यं स्पष्टो दोषः प्राप्तः । यदि तावत्परमात्मा सर्वे-भृतान्तरात्मा सर्वश्चरीरसम्पर्क-जनितदुःखान्यनुभवतीति स्पष्टं परस्य संसारित्वं प्राप्तम्। तथा च परस्यासंसारित्वप्रतिपादिकाः श्र-तयः कुप्येरन्, स्मृतयश्च, सर्वे च अथ कथिश्चरप्राणि-शरीरसम्बन्धजैर्दुःखैर्न सम्बध्यत इति शक्यं प्रतिपादियतुं परमा-त्मनः साध्यपरिहार्याभावादुपदे-शानर्थक्यदोषो न शक्यते निवार-यितुम्।

अत्र केचित्परिहारमाचत्तते— जीवस्य परमा- परमात्मा न सात्ताद् त्मिविकारत्वं भृतेष्वनुप्रविष्टः स्वे-प्रस्त्यते न स्वेणः; किं तहिं ?

जब इस प्रकार शास्त्रका अभि-प्राय निश्चित होता है तो परमात्मा-का संसारी होना सिद्ध होता है; ऐसी स्थितिमें शास्त्र व्यर्थ हो जाता है और यदि जीवको असंसारी माना जाय तो उसे उपदेश करना व्यर्थ है-ऐसा यह स्पष्ट दोष प्राप्त होता है। यदि परमात्मा ही समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है और वही समस्त शरीरोंके सम्पक्षेंसे होनेवाले दु:खोंको अनुभव करता है तो स्पष्ट ही परमात्माको संसारित्वकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थितिमें पर-मात्माके असंसारित्वका प्रतिपादन करनेवाली समस्त श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और युक्तियाँ बाधित हो जाती हैं, और यदि किसी प्रकार यह प्रति-पादन भी किया जाय कि प्राणियों-के शरीरोंके सम्बन्धसे होनेवाले दु:खोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होता तो परमात्माके लिये कोई ग्राह्य या त्याज्य न होनेके कारण उपदेशकी व्यर्थतारूप दोषका निवारण नहीं किया जा सकता।

यहाँ कोई लोग इस दोषका इस प्रकार परिहार बतलाते हैं-परमात्मा साक्षात् अपने रूपसे भूतोंमें अनु-प्रविष्ट नहीं है; तो फिर क्या बात प्रतिपेदे । स च विज्ञानात्मा पर-स्मादन्योऽनन्यश्च । येनान्यः, तेन संसारित्वसम्बन्धी,येनानन्यः, तेन ग्रहं ब्रह्मेत्यवधारणार्हः। एवं सर्वमविरुद्धं भविष्यतीति । तत्र विज्ञानात्मनो विकारपक्षे एता गतयः — पृथिवीद्रव्यवदने-कद्रव्यसमाहारस्य सावयवस्य पर-एकदेशविपरिणामो मात्मन विज्ञानात्मा घटादिवत् । संस्थानावस्थस्य वा परस्यैकदेशो विक्रियते केशोषरादिवत्, सर्व एव वा परः परिणमेत्त्तीरादिवत् ।

तत्र समानजातीयानेकद्रव्य-उक्तपक्षप्रतिषेषः समृहस्य कश्चिद् द्रव्यविशेषो विज्ञानात्मत्वं प्रति-पद्यते यदा, तदा समानजातीय-

विकारभावमापन्नो विज्ञानात्मत्वं है? वह विकारभावको प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हो और वह विज्ञानात्मा परमात्नासे भिन्न एवं अभिन्न भी है। चूँकि वह भिन्न है, इसलिये संसारित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला है और अभिन्न होनेके कारण 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकारके निश्चयकी योग्यता रखता है। इस प्रकार माननेसे [श्रुति, स्मृति एवं न्यायादि] सब अनुकूल रहेंगे।

तहाँ (इस सिद्धान्तके अनुसार)
विज्ञानात्माको परमात्माका विकार
माननेके पक्षमें तीन गतियाँ हो
सकती हैं—(१) पृथिवी द्रव्यके
समान अनेक द्रव्योंके संघातरूप
सावयव परमात्माका विज्ञानात्मा
घटादिकी तरह एकदेशी परिणाम है'
(२) अथवा अपने पूर्वरूपमें स्थित
परमात्माका एक ही देश केश या
ऊषरभूमिके समान [ विज्ञानात्मरूपसे ] विकारको प्राप्त होता है,
(३) अथवा दुग्धादिके समान सारा
ही परमात्मा विकारको प्राप्त हो परमात्मा

इन पक्षोंमेंसे यदि [ यह माना जाय कि] समान जातिवाले अनेक द्रव्योंके समुदायका कोई द्रव्यविशेष ही विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होता है तो समानजातीय होनेके कारण उन A the transportation is a presentation of the त्वादेकत्वग्रुपचारतमव न तु पर-मार्थतः । तथा च सति सिद्धा-न्तविरोधः ।

श्रथ नित्यायुत्तसिद्धावयवातु-गतोऽवयवी पर त्रात्मा, तस्य तद्वस्थस्यैकदेशो विज्ञानात्मा संसारी--तदापि सर्वावयवानुगत-त्वादवयविन एवावयवगतो दोषो गुणो वेति,विज्ञानात्मनः संसारि-त्वदोषेण पर एवात्मा सम्बध्यत इति, इयमप्यानिष्टा कल्पना। चीरवत्सर्वपरिणामपक्षे सर्वश्रृति-स्पृतिकोपः, स चानिष्टः । ''नि-ष्क्रतं निष्क्रियं शान्तम्'' (ववे० उ०६। १९) ''दिन्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यतः" (मु० उ० २।१।२) "आकाश-वत्सर्वगतश्र नित्यः" "स वा एष महानज त्रात्माजरोऽमरो-ऽमृतः''(बृ० उ०४।४। २४) "न जायते भ्रियते वाकदाचित्" (गीता २ । २०) ''अव्यक्तो sयम्" (गीता २।२५) इत्यादि

(परमात्मा और विज्ञानात्मा) का एकत्व उपचारसे ही होगा,परमार्थतः नहीं। ऐसा माननेपर सिद्धान्तसे विरोध आवेगा।

और यदि परमात्मा नित्य अयुत-सिद्ध अवयवोंमें अनुगत अवयवी है और उसी रूपमें स्थित हुए उस परमात्माका एकदेश संसारी विज्ञा-नात्मा है तो उस अवस्थामें भी अव-यवगत गुण या दोष समस्त अवयवों-में अनुगत होनेके कारण अवयवीमें ही रहेगा; इस प्रकार विज्ञानात्माके संसारित्वरूप दोषसे परमात्माका ही सम्बन्व सिद्ध होता है। अतः यह कल्पना भी इष्ट नहीं हो सकती। दुग्धके समान सम्पूर्ण परमात्माका परिणाम माननेके पक्षमें भी समस्त श्रुति-स्मृतियोंसे विरोध होता है और यह इष्ट नहीं है। अत: ये सब पक्ष "निष्कल, निष्क्रिय और शान्त है" 'पुरुष दिव्य, अमूत, बाहर-भीतर विद्यमान और अजन्मा है" "वह आकाशके समान सर्वगत और नित्य है", "वह यह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमर एवं अमृत है", ''वह न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है", वह "अव्यक्त है"

श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धा एते सर्वे पताः ।

अचलस्य प्रमात्मन एकदेश-पक्षे विज्ञानात्मनः कर्मफलवदेश-संसरणानुपपत्तिः,परस्य वा संसारि-त्वम्-इत्युक्तम्। परस्यैकदेशोऽग्नि-विस्फुलिङ्गवत्स्फुटितो विज्ञानात्मा संसरतीति चेत्—तथापि परस्या-वयवस्फुटनेन चतप्राप्तिः, तत्संस रणे च परमात्मनः प्रदेशान्तराव-यवच्युहे छिद्रताप्राप्तिः; अत्रणत्व-वाक्यविरोधश्च । श्चात्मावयव-भूतस्य विज्ञानात्मनः संसरणे परमात्मशून्यप्रदेशाभावादवय-वान्तरनोदनव्यूहनाम्यां हृदय-शुलेनेव परमात्मनो दुःखित्व-प्राप्तिः।

श्राग्निविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्त-

श्रुतेर्न दोष इति चेत् ?

इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियोंसे विरूद्ध हैं।

अचल परमात्माके एक देशमें विज्ञानात्मा है-इस पक्षमें विज्ञानात्मा-का कर्मफलयुक्त देशमें जाना सम्भव नहीं है तथा परमात्माको संसारित्व-की प्राप्ति होती है-ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। यदि कहो कि अग्निसे चिनगारीके समान परमात्माका एक देशरूप विज्ञानात्मा अलग होकर आता-जाता है तो भी अवयवके फूटकर अलग हो जानेसे परमात्मामें क्षतकी प्राप्ति होगी तथा उसके जानेपर परमात्माके अन्य देशस्य अवयवसमुदायमें छेद-की भी प्राप्ति होगी और इस प्रकार परमात्माको निश्छिद्रताका प्रति-पादन करनेवाले वाक्यसे विरोध होगा । परमात्मासे शून्य देशका अभाव होनेके कारण आत्माके अव-यवभूत विज्ञानात्माको संसारित्वकी प्राप्ति होनेपर अवयवान्तरके ह्रास और वृद्धिके कारण परमात्माको हृदयशूलके समान दु:खकी प्राप्ति होगी।

पूर्वं - निंतु आगकी चिनगारी आदि दृष्टान्तोंका वर्णन करने- वाली श्रुति होनेके कारण ऐसा माननेमें भी कोई दोष नहीं हो सकता—यदि ऐसा कहें तो ?

nerespenseres in interespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenserespenser न, श्रुतेर्ज्ञापकत्वात्; न शास्त्रं पदार्थानन्यथा कर्तुं प्रवृत्तम्। किं तहिं ? यथाभूतानामज्ञातानां

ज्ञापने।

किश्चातः

शृणु—श्रतो यद्भवति, यथा-भूता मूर्तामूर्तादिपदार्थधर्मा लोके प्रसिद्धाः । तद्दष्टान्तोपादानेन तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापियतुं प्रवृत्तं शास्त्रं न लौकिकवस्तुविरोध-ज्ञापनाय लौकिकमेव दृष्टान्तमुपा-दत्ते ! उपादीयमानोऽपि हण्टान्तो-उनर्थकः स्यादार्ध्यानितकासङ्गतेः। न ह्याग्नः शीत आदित्यो तपतीति वा दृष्टान्तशतेनापि प्रति-पादियतुं शक्यम्, प्रमाणान्तरे-णान्यथाधिगतत्वाद्वस्तुनः । च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते. प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणा-

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही करानेवाली है। शास्त्रकी प्रवृत्ति पदार्थोंको अन्यथा करनेके लिये नहीं है। तो फिर किस लिये है? यथाभूत अज्ञात पदार्थींको करानेके लिये।

पूर्व - इससे क्या होता है ?

सिदान्ती-इससे जो होता है. सो सुनो। लोकमें वास्तविक ही मूर्त और अमूर्तादिरूप पदार्थ-धर्म प्रसिद्ध हैं। उन्हें दृष्टान्तरूपसे ग्रहण कर शास्त्र उनसे अविरोधी एक अन्य वस्तुको बतलानेके लिये प्रवृत्त होता है। वह लौकिक वस्तुओंका विरोध सूचित करनेके लिये लौकिक दृष्टान्तोंको ही ग्रहण करता हो-ऐसी बात नहीं है। ऐसा दृष्टान्त तो दार्ष्टान्तिकसे असंगत होनेके कारण ग्रहण किये जानेपर भी व्यर्थ ही होगा। अग्नि शीतल होता है, अथवा सूर्य नहीं तपता-यह बात सैकड़ों दृष्टान्तोंसे भी प्रतिपादित नहीं हो सकती; क्योंकि अन्य प्रमाणसे तो वह वस्तु दूसरे प्रकारकी जानी जाती है। एक प्रमाणका दूसरे प्रमाणसे विरोध नहीं होता । जो वस्तू एक प्रमाणसे नहीं जानी जाती उसीको

न्तरं ज्ञापयति । न च लौकिक-पदपदार्थाश्रयणव्यतिरेकेणागमेन वस्त्वन्तरमवग-श्वयमञ्चातं मयितुम्। तस्मात्प्रसिद्धन्यायमतु-परमात्मनः सरता न शक्या सावयवांशांशित्वकल्पना परमा-र्थतः प्रतिपाद्यितुम् । ''तुद्रा विस्फुतिङ्गाः'' (बृ० उ० २ । १ । २०) ''ममैवांशः'' (गीता १५१७) इति च श्रूयते समयते चेति चेन्न, एकत्वप्रत्य-यार्थपरत्वात् । अग्नेहिं विस्फु-तिङ्गोऽग्निरेव इत्येकत्वप्रत्ययाहीं-दृष्टो लोके; तथा चांशोंऽशिनै-कत्वप्रत्ययाहुः; तत्रैवं सति विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांश-त्ववाचकाः शब्दाः परमात्मैकत्व-प्रत्ययाधित्सवः । उपक्रमोपसंहाराभ्यां च-

दूसरा प्रमाण बतलाता है। तथा लौकिक पद और पदार्थीका आश्रय लिये बिना शास्त्रके द्वारा किसी अज्ञात वस्त्वन्तरको नहीं जाना जा सकता। अतः इस प्रसिद्ध न्यायका अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा परमात्माके सावयवत्व और जिव-के साथ उसके ] अंशांशित्वकी कल्पनाका परमार्थतः प्रतिपादन नहीं किया जा सकता।

यदि कहो कि "क्षुद्र विस्फु-लिङ्ग'' और 'भरा ही अंश है' इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी कहती हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि वे तो [जीवात्मा और परमात्माके ] एकत्वकी प्रती-तिके लिये हैं। अग्निकी चिनगारी अग्नि ही होती है, इसलिये लोकमें वह अग्निके साथ एकत्व-प्रतीतिके योग्य देखा गया है। इसी प्रकार अंशीके साथ अंश भी एकत्व-प्रती-तिके योग्य है।' अतः ऐसी स्थिति-विज्ञानात्माको परमात्माका विकार या अंश बतलानेवाले शब्द परमात्माके साथ उसके एकत्वकी प्रतीति कराना चाहते हैं।

उपक्रम और उपसंहारसे भी यही बात सिद्ध होती है। सभी उप- WWW. Contraction of the Contract

सर्वासु ह्यपनिषत्सु पूर्वमेकत्वं प्रतिज्ञाय, दृष्टान्तेर्हेतुभिश्चपरमा-त्मनो विकारांशादित्वं जगतः प्रतिपाद्य, पुनरेकत्वमुपसंहरतिः तद्यथेहैव तावत् ''इदं सर्वं यदय-मात्मा" (२।४।६) इति प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिस्थितिलयहेतु-दृष्टान्तैर्विकारविकारित्वाद्येकत्व-प्रत्ययहेतूनप्रतिपाद्य ''अनन्तर्म-बाह्यम्" (२।४।१९) "श्रय-मात्मा ब्रह्म" (२ । ५ । १९) इत्युपसंहरिष्यति । तस्मादुपक्रमी-पसंहाराभ्यामयमर्थो निश्चीयते परमात्मैकत्वप्रत्ययद्रहिम्न उत्पत्तिस्थितिलयप्रतिपादकानि वाक्यानीति ।

श्रन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गाच — सर्वोपनिषत्सु हि विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वप्रत्ययो विधीयत इत्यविप्रतिपत्तिः सर्वेषामुपनिषद्धा-दिनाम् । तद्धिध्येकवाक्ययोगे च सम्भवत्युत्पत्त्यादिवाक्यानां वा-

निषदोंमें पहले उनके एकत्वकी प्रतिज्ञा कर हेतु और दृष्टान्तोंके द्वारा जगत्को परमात्माका विकार या अंशादि बतलाकर फिर उनके एकत्वका उपसंहार किया है, जैसे कि यहाँ भी पहले "यह कुछ है, सब आत्मा है" ऐसी प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, स्थिति, लय, हेत् और दृष्टान्तोंके द्वारा उनके एकत्वज्ञानके हेतुभूत विकार और विकारित्वादिका प्रतिपादन कर ''अन्तरबाह्यजून्य है'',''यह आत्मा ब्रह्म है" इस प्रकार उपसंहार किया जायगा।अतः उपक्रम और उपसंहार-के द्वारा यह तात्पर्य निश्चित होता है कि जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य परमात्माके साथ उसके एकत्वज्ञान-की दढ़ता करानेके लिये हैं।

यदि ऐसा न माना जायगा तो वाक्यभेदका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। सभी उपनिषदोंमें परमात्माके साथ विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान किया गया है, इस विषयमें सभी उपनिषद्वेत्ताओंकी एक राय है— किसीका मतभेद नहीं है। उत्पत्त्यादि वाक्योंकी भी उस विधिके साथ एक-वाक्यता सम्भव होनेपर उन्हें भिन्न

क्यान्तरत्वकल्पनायां न प्रमाण-मस्तिः फलान्तरं च कल्पयितव्यं तस्मादुत्पच्यादिश्रुतय स्यात्: आत्मैकत्वप्रतिपादनपराः । अत्र च सम्प्रदायविद च्यायिकां सम्प्रचत्तते -- कश्चि-त्किल राजपुत्री जातमात्र एव मातापित्रस्यामपविद्धो व्याधगृहे संवर्धितः, सोऽग्रुष्य वंश्यताम-जानन्वयाधजातिप्रत्ययो व्याध-जातिकर्माण्येवाजुवर्ततेः न राजा-स्मीति राजजातिकर्माण्यसुवर्तते। यदा पुनः कश्चित्परमकारुणिको राजपुत्रस्य राजश्रीप्राप्तियोग्यतां जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति-'न त्वं व्याधोऽमुख्य राज्ञः पुत्रः-कथ-श्चिद्व्याधगृहमनुप्रविष्टः'इति—

प्रतिपादन अर्थका करनेवाला माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। इसके सिवा [उन्हें अन्यार्थपरक माननेपर] उनके फलान्तरकी भी कल्पना करनी पड़ेगी। अतः उत्पत्त्यादि श्रुतियाँ आत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाली ही हैं।

विषयमें सम्प्रदायवेत्ता (श्रीद्रविडाचार्य) यह आख्यायिका कहते हैं-कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता-पिताद्वारा त्याग दिया जानेके कारण व्याधके घरमें पाला-पोसा गया। वह अपनी कुलीनता-को न जाननेके कारण अपनेको व्याधजातिका ही मानकर व्याध-जातिके कर्मीका ही अनुवर्तन करता था, 'मैं राजा हैं' ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं करता था। जब कोई अत्यन्त कृपालु पुरुष, जो राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करनेकी योग्यता जानता है, उसे उसकी राज-पुत्रताका बोध करा देता है और यह वतला देता है कि 'तू व्याध नहीं है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी प्रकार इस व्याधके घरमें आ गया है' तो इस प्रकार वोध कराये जानेपर वह व्याधजातिके प्रत्ययसे होनेवाले कर्मोंको छोड़कर 'में राजा हूँ' ऐसा स एवं बोधितस्त्यव्त्वा व्याधजाति-

प्रत्ययकर्माणि पितृपैतामहीमा-त्मनः पदवीमनुवर्तते राजाहम-स्मीति ।

तथा किलायं परस्मादि मिविस्फु-लिङ्गादिवत्तञातिरेव विभक्त इह देहेन्द्रियादिगहने प्रविष्टोऽसंसारी सन् देहेन्द्रियादिसंसारधर्ममनुवर्तते 'देहेन्द्रियसङ्गातोऽस्मि स्थूलः सुखी दुःखी' इति परमा-रमतामजानश्चात्मनः। न त्वमेत-दात्मकः परमेव ब्रह्मास्यसंसारीति प्रतिबोधित आचार्येण हिन्दैषणा-त्रयातुवृत्ति ब्रह्मैवास्मीति प्रति-पद्यते । अत्र राजपुत्रस्य राजप्रत्य-यवदुब्रह्मप्रत्ययो दृढीभवति-विस्फुलिङ्गवदेव त्वं परस्माद ब्रह्मणो अष्ट इत्युक्ते विस्फुलिङ्ग-स्य प्रागग्नेर्भ्रशाद्रदग्न्येकत्व-दशनात ।

तस्मादेकत्वप्रत्ययदार्ट्याय सुव-र्णमणिलोहाग्निविस्फुलिङ्गदृष्टान्ताः,

मानकर अपने बाप-दादोंके मार्गका अनुसरण करने लगता है।

an entropy is the property

इसी प्रकार अग्निकी चित-गारियोंके समान परमात्मासे विभक्त यह उसी (परमात्मा) की जाति-वाला विज्ञानात्मा यहाँ देह एवं इन्द्रियादि गहनवनमें प्रविष्ट होनेपर असंसारी होकर भी अपनी पर-मात्मस्वरूपताको कारण 'मैं देहेन्द्रियादिका संघात तथा कृश, स्थूल एवं सुखी या दुखी हूँ' ऐसा मानकर देह एवं इन्द्रियादि सांसारिक धर्मोंका अनुवर्तन करता है। किंतु 'तू देहेन्द्रियादिरूप नहीं है, अपि तु असंसारी ब्रह्म ही है' इस प्रकार आचार्यद्वारा बोध कराये जानेपर यह एषणात्रयकी अनुवृत्ति-को छोड़कर 'मैं ब्रह्म ही हूँ' ऐसा जान नेता है। तथा यहाँ ऐसा कहनेपर कि 'तू अग्निसे विस्फूलिङ्ग-के समान परब्रह्मसे ही च्युत हुआ है' राज्पुत्रके राजप्रत्ययके समान उसका ब्रह्मप्रत्यय दृढ़ हो जाता है, क्योंकि अग्निसे च्युत होनेसे पूर्व विस्फुलिङ्गकी अग्निके साथ एकता देखी गयी है।

अतः सुवर्णं, मणि, लोह एवं अग्नि-विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्त एकत्वज्ञानकी दृढ्ताके लिये हैं, नोत्परपादिभेदप्रतिपादनपराः ।

सैन्धवघनवत्प्रज्ञप्त्येकरसनैरन्तर्या-

वधारणात् ''एकधैवानुद्रष्टव्यम्''

ALSO LESS DESS

(४।४।२०) इति च।यदि च ब्रह्मणश्चित्रपटवद्वृत्तसमुद्रादि-वचोत्परयाद्यनेकधर्मविचित्रता वि-जिग्राहियपिता, एकरसं सैन्धव-घनवदनन्तरमवाह्यमिति नोप-समहरिष्यत्,''एकधैवानुद्रष्टव्यम्' इति च न प्रायोक्ष्यत— "य इह नानेव पश्यति" (४।४।१९) इति निन्दावचनं च। तस्मादेक-रूपैकत्वप्रत्ययदाढर्घायेव सर्ववेदा-न्तेपूरपत्तिस्थितित्तयादिकल्पना, न तत्प्रत्ययकरणाय । न च निरवयवस्य प्रमात्मनो-ऽसंसारिणः संसार्येकदेशकल्पना न्याय्या,स्वतोऽदेशत्वात्परमात्म-नः । अदेशस्य परस्य एकदेश-

आदिका भेद उत्पत्ति करनेके लिये नहीं हैं। तथा "उसे एकरूप ही देखना चाहिये" इस श्रुतिसे नमकके डलेके समान उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर परिपूर्ण भी निश्रय किया गया है। यदि चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्रादिके समान उत्पत्ति आदि अनेक धर्मीके कारण ब्रह्मकी विचित्रताका ही ग्रहण करना अभीष्ट होता तो 'वह नमकके डलेके समान एकरस एवं अन्तरबाह्यशून्य है' इस प्रकार उपसंहार न किया जाता तथा उसे "एकरूप ही देखना चाहिये" ऐसे आदेशका और "जो इसे नानावत् देखता है [ वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है ]" ऐसे निन्दासूचक वचन-का भी प्रयोग न होता। अतः समस्त वेदान्तोंमें जो उत्पत्ति, स्थिति एवं लय आदिकी कल्पना है, वह ब्रह्म-की एकरूपताके ज्ञानकी दृढताके लिये ही है, उन ( उत्पत्त्यादि ) की प्रतीति करानेके लिये नहीं है।

इसके सिवा निरवयव और असंसारी परमात्माके संसारी रूप एक देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भी नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मामें तो देश है नहीं। देशहीन परमात्माके संसारित्वकल्पनायां पर एव संसा-रीति कल्पितं भवेत्। अथ परी-पाधिकृत एकदेशःपरस्य,घटकर-काद्याकाशवतः न तदा तत्र विवेकिनां परमात्मैकदेशः पृथ-क्संच्यवहारभागिति बुद्धि-रुत्पद्यते ।

अविवेकिनां विवेकिनां चोप-चरिता बुद्धिर्दृष्टेति चेत् ?

नः त्रविवेकिनां मिथ्याबुद्धि-त्वात्, विवेकिनां च संव्यवहार-मात्रालम्बनार्थत्वात्-यथा कृष्णो रक्तश्राकाश इति विवेकिनामपि कदाचित्कृष्णता रक्तता श्राकाशस्य संव्यवहारमात्रालम्ब-नार्थत्वं प्रतिपद्यत इति, न परमा-र्थतः कृष्णो रक्तो वा आकाशो भवितमहीति। श्रतो न पण्डितै- एकदेशमें संसारित्वकी कल्पना करने-में 'परमात्मा ही संसारी है' ऐसी कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा माना जाय कि घटाकाश और कर-काकाशादिके समान किसी अन्य जपाधिके कारण विज्ञानात्मा परमा-त्माका एकदेश है तो उसमें विवेकी पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती कि परमात्माका एकदेश पृथक् व्यवहार करनेमें समर्थ है।

पूर्व ॰ - किंतू [ मैं कर्ता हैं ] ऐसी गोणी बुद्धि तो अविवेकियों और विवेकियोंको भी होती देखी गयी है?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अवि-वेकियोंकी तो वह बुद्धि मिध्या होती है और विवेकियोंकी सम्यक प्रकारसे व्यवहारको आलम्बन करनेके लिये: जिस प्रकार कि [ अविवेकियोंके समान | विवेकियोंकी दृष्टिमें भी कभी-कभी 'आकाश काला अथवा लाल है' इस प्रकार आकाशकी कृष्णता अथवा लाली व्यवहारमात्रके आलम्बनार्थत्वको प्राप्त हो जाती है, किंतु वस्तुतः आकाश काला या लाल नहीं हो सकता। अतः विद्वानीं-

१. वस्तुत: जीव अपरिच्छित्र ब्रह्ममात्र है, इसलिये इस परिच्छित्र बृद्धिको गोणी बतलाया गया है।

र्नेसस्वरूपप्रतिपत्ति विषये ब्रह्मणों-ऽशांत्रयेकदेशैकदेशिविकारविका-रित्वकल्पना कार्या, सर्वकल्प-नापनयनार्थसारपरत्वात्सर्वोपिन-षदाम् ।

अतो हित्वा सर्वकल्पनामाका-शस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या-''त्राकाश्वतसर्वगतश्र नित्यः'' ''न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः'' (क० उ० २ । २ । ११ ) इत्या-दिश्रुतिशतेभ्यः; नात्मानं ब्रह्म-विलक्तणं कल्पयेत्--उष्णात्मक इवायों श्रीतैकदेशम् ,प्रकाशात्मके वा सवितरि तमएकदेशम्-सर्व-कल्पनापनयनार्थसारपरत्वात्सर्वो-पनिषदाम्। तस्मान्नामरूपोपाधि-निमित्ता एव आत्मन्यसंसार-धर्मिणि सर्वे व्यवहाराः: "रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव" (क०उ० २।२।९-१०) 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा-

को ब्रह्मस्वरूपके ज्ञानके विषयमें ब्रह्मके अंशांशी, एकदेश-एकदेशी अथवा विकार-विकारित्वादिकी कल्पना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि सारी उपनिषदोंका तात्पर्य समस्त कल्पनाओंकी निवृत्तिरूप मुख्य प्रयोजनमें ही है।

इसलिये सारी कल्पनाओंको छोड़कर "ब्रह्म आकाशके समान सर्वगत और नित्य है" "वह लोक-दु:खसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि उससे बाह्य है" इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंके अनुसार आकाशके समान उसकी निर्दिशेषताका ही अनुभव करना चाहिये, उष्णस्वरूप अग्निमें एक शीतल देशके समान तथा प्रकाशस्वरूप सुर्यमें एक अन्धकार-मय देशके समान ब्रह्मसे भिन्न आत्माकी कल्पना न करे; क्योंकि सब उपनिषदोंका तात्पर्य समस्त कल्पनाओंकी निवृत्तिरूप प्रयोजनमें ही है। अतः असंसार-धर्मी आत्मामें सारे व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधिके कारण ही हैं, जैसा कि "वह रूप-रूपके अनुरूप हो गया है" "धीर पुरुष समस्त रूपोंकी रचना कर उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता

भिवदन्यदास्ते''इत्येवमादिमन्त्र-वर्णेभ्यः ।

न स्वत श्रात्मनः संसारित्वम्, श्रतक्तकाद्युपाधिसंयोगजनितर-क्तस्फटिकादिबुद्धिवद्श्रान्तमेव,न परमार्थतः । "ध्यायतीव लेलाय-तीव" (बृ० उ०४ | ३ | ७) "न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्" ( ४।४।२३) "न लिप्यते कर्मणा पापकेन" (४।४।२३) 'समं सर्वेषु भूतेषु विष्ठन्तम्" (गीता १३। २७) ''शुनि चैव श्वपाके च'' (गीता ४ । १८) इत्यादिश्रुति-स्मृतिन्यायेभ्यःपरमात्मनोऽसंसा-रितैव । अत एकदेशो विकारः शक्तिर्वा विज्ञानात्मा श्रन्यो वेति विकल्पयितुं निरवयवत्वाभ्युपगमे विशेषतो न शक्यते। श्रंशादि-श्रुतिस्मृतिवादाश्रैकत्वार्थाः, न तु मेदप्रतिपादकाः, विवित्तार्थैक-वाक्ययोगात्—इत्यवोचाम ।

सर्वोपनिषदां परमारमैकत्व-उपनिषत्प्रामा- ज्ञापनपरत्वे अथ किमथं तत्प्रति-ण्यमीमांसा कुलोऽर्थो विज्ञानात्ममेदः परि-

रहता है" इत्यादि मन्त्रवर्णींसे सिद्ध होता है।

आत्माका संसारित्व स्वतः नहीं है, अपितु लाक्षा आदि उपाधिके संयोगसे होनेवाली 'स्फटिक लाल है' इत्यादि बुद्धिके समान भ्रान्ति-जिनत हो है, परमार्थतः नहीं। "मानो ध्यान करता है, मानो अधिक चलता है", "यह कर्मसे न बढ़ता है, न छोटा होता है" "यह पापकर्मसे लिप्त नहीं होता" "समस्त भूतोंमें समानरूपसे स्थित", "कुत्ते और चाण्डालमें" इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियोंसे परमात्माका असंसारित्व ही सिद्ध होता है। अतः विशेषतः आत्माका निरव-यवत्व स्वीकार करनेपर ऐसा विकल्प नहीं किया जा सकता कि विज्ञानात्मा परमात्माका एकदेश, विकार, शक्ति अथवा और कुछ है। उसके अंशादि होनेका प्रति-पादन करनेवाले श्रुतिस्मृतिवाद भी आत्माके एकत्वके ही लिये हैं, भेदका प्रतिपादन करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि उपनिषदोंके विवक्षित अर्थकी एकवाक्यता होनी चाहिये-ऐसा हम पहले कह चुके हैं।

समस्त उपनिषदोंका तात्पर्य परमात्माके एकत्वमें है, फिर विज्ञा-नात्माके भेदरूप उससे प्रतिकृत विषयको कल्पना किस लिये की जाती accountaines of

करूप्यत इति ? कमेकाण्डप्रामा-ण्यविरोधपरिहारायेत्येके; कर्म-प्रतिपादकानि हि वाक्यानि अनेकक्रियाकारकफलभोक्तृकर्जी-श्रयाणि,विज्ञानात्मभेदाभावे हासं-सारिण एव परमात्मन एकत्वे कथिमण्टफलासु क्रियासु प्रवर्त-येयुः १ त्रानिष्टफलाभ्यो वा क्रिया-भ्यो निवर्तयेयुः? कस्य वाबद्धस्य मोत्तायोपनिषदारभ्येत ? च परमात्मैकत्ववादिपक्षे परमात्मैकत्वोपदेशः ? कथं वा तदुपदेशग्रहणफलम् ? बद्धस्य हि चन्धनाशायोपदेशस्तद्भाव उप-निषच्छास्त्रं निर्विषयमेव। एवं तर्हि उपनिषद्वादिपत्तस्य

है ? इसपर किन्हीं (मीमांसकों) का तो कहना है कि यह कल्पना कर्म-काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत होनेवाले विरोधका परिहार करनेके लिये है, क्योंकि कर्मका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य अनेकों क्रिया, कारक, फल, भोक्ता और कर्ताओंको आश्रय करनेवाले हैं, विज्ञानात्माका भेद न होनेपर असंसारी परमात्माका एकत्व रहते हुए वे किस प्रकार लोगोंको इप्टफलोंवाली क्रियाओंमें प्रवृत्त अथवा अनिष्ट फलोंवाली क्रियाओंसे निवृत्त कर सकेंगे। ह किस बद्ध जीवकी मुक्तिके लि उपनिषद्का आरम्भ किया जायगा ? इसके सिवा परमात्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवालोंके किसीको परमात्माके एकत्वका उपदेश भी क्यों दिया जायगा और किस प्रकार उसके उपदेशग्रहणका फल होगा ? क्योंकि बद्ध जीवके बन्धनका नाश करनेके लिये ही इसका उपदेश किया जाता है,बन्धन न होनेपर तो उपनिषच्छास्रका कोई विषय ही नहीं रहता।

पूर्व॰-ऐसी स्थितिमें तो उप-निषद्वादी पक्षके शङ्का-समाधानका

कर्मकाण्डवादिपक्षेण चोद्यपरिहार- मार्ग कर्मकाण्डवादी पक्षके समान ही

and the second

योः समानः पन्थाः—येन भेदा-भावे कर्मकाण्डं निरालम्बनमा-त्मानं न लभते प्रामाण्यं प्रति तथोपनिषदपि । एवं तर्हि यस्य प्रामाण्ये स्वार्थविद्यातो नाहित, तस्यैव कर्मकाण्डस्यास्तु प्रामा-ण्यम् : उपनिषदां त् प्रामाण्य-कल्पनायां स्वार्थविघातो भवेदिति मा भूत्रामाण्यम् । न हि कर्म-काण्डं प्रमाणं सदप्रमाणं भवित-महेति; न हि प्रदीपः प्रकाइयं प्रकाशयति, न प्रकाशयति चेति। प्रत्यत्ता दिप्रमाणविप्रतिषेधाच-न केवलग्रपनिषदो ब्रह्मैकत्वं प्रति-पादयन्त्यः स्वार्थविघातं कर्म-काण्डप्रामाण्यविघातं च कुर्वन्तः प्रत्यचादिनिश्चितभेदप्रतिप्रत्यथ-प्रमाणैश्च विरुध्यन्ते । तस्माद-

है, क्योंकि जिस प्रकार भेद न होने-पर कर्मकाण्ड निरालम्ब (अध-कारि-शून्य ) होकर अपनी प्रामा-णिकता सिद्ध नहीं कर सकता, उसी प्रकार उपनिषद् भी स्वयं प्रामा-णिक नहीं हो सकती। यदि ऐसी बात है, तब तो जिसकी प्रामा-णिकता माननेपर स्वार्थका' विघात नहीं होता, उस कर्मकाण्डकी ही प्रामाणिकता माननी चाहिये। उप-निषदोंके प्रामाण्यकी कल्पना करने-में तो स्वार्थका विघात होता है. इसलिये उनकी प्रामाणिकता भले ही न हो। कर्मकाण्ड प्रामाणिक होकर अप्रामाणिक नहीं हो सकता. क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकाश्य पदार्थको प्रकाशित करता है और प्रकाशित नहीं भी करता-ऐसा नहीं होता।

इसके सिवा अभेद श्रुतियोंका
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध भी है।
ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदें केवल स्वार्थविघात
और कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघात
ही नहीं करतीं अपितु निश्चित
भेदका ज्ञान करनेवाले प्रत्यक्षादि
प्रमाणोंसे उनका विरोध भी है।

१. शब्दकी शक्तिवृत्तिसे प्रतीत होनेवाले सृष्ट्यादि भेदका ।

प्रामाण्यमेवोपनिषदाम्: अन्या-र्थता वास्तुः न त्वेव ब्रह्मैकत्व-श्रतिपच्यर्थता ।

नः उक्तोत्तरत्वात् । प्रमाणस्य हि प्रमाणत्वमप्रमाणत्वं वा प्रमो-त्पादनानुत्पादननिमित्तम्, न्यथा चेत्स्तम्मादीनां प्रामाण्य-प्रसङ्गाच्छब्दादौ प्रमेये ।

किञ्चातः १ यदि ताबदुपनिषदो ब्रह्मैकत्व-प्रतिपत्तिप्रमां कुर्वन्ति, कथमप्र-माणं भवेयुः ?

न कुर्वन्त्येवेति चेद्यथाग्निः शीतमिति ?

स भवानेवं वदन्वक्तव्यः-उप-निषत्प्रामाण्यप्रतिषेधार्थं भवतो

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF अतः उपनिषदें अप्रामाणिक ही हैं, अथवा उनका कोई अन्य प्रयोजन हो सकता है, वे ब्रह्मका एकत्व प्रतिपादन करनेके लिये ही नहीं हो सकतीं।

> सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। प्रमाणको प्रमाणता अथवा अप्रमा-णता प्रमाकी उत्पत्ति करने या न करनेके कारण ही होती है, यदि ऐसा न माना जायगा तो शब्दादि प्रमेयमें स्तम्भादिकी भी प्रमाणता-का प्रसङ्ग उपस्थित होगा'।

> > पूर्व -सो, इससे क्या हुआ ?

सिद्धान्ती-यदि उपनिषदें ब्रह्म-ज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न करती हैं, तो वे किस प्रकार अप्रामाणिक होंगी ? पूर्व - किंतु 'अग्नि शीतल होता है, इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा उत्पन्न करती ही न हों तो ?

सिद्धान्ती-इस प्रकार बोलनेवाले आपसे हमें यह कहना है कि उप-निषद्के प्रामाण्यका प्रतिषेध करनेके लिये प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य वाक्यमुपनिपत्प्रामाण्यप्रतिपेधं किं उपनिषद्के प्रामाण्यका निषेध क्या

१. स्तम्यादिम शब्दादिकी प्रमा नहीं होती; किंतु यदि प्रमाणके लिये प्रमा-को उत्पन्न करना आवश्यक न मार्ने तो उन्हें भी प्रमाण क्यों न माना जाय ?

न करोत्येवाग्निर्वा रूपप्रकाशम् ?

त्रथ करोति ।
यदि करोति भवतु तदा
प्रतिषेधार्थं प्रमाणं भवद्वाक्यम्,
श्राण्टिश्च रूपप्रकाशको भवेत्;
प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये भवत्येवोपनिषदां प्रामाण्यम् । अत्र भवन्तो
श्रुवन्तु कः परिहार इति ?

नन्वत्र प्रत्यत्ता मद्दाक्य उप-निषत्प्रामाण्यप्रतिषेधार्थप्रतिपत्ति-रग्नौ च रूपप्रकाशनप्रतिपत्तिः प्रमा ।

कस्तिहं भवतः प्रद्वेषो ब्रह्मे-कत्वप्रत्यये प्रमां प्रत्यत्तं कुर्वती-षूपनिषत्स्यपत्तम्यमानासु ? प्रति-षेधानुपपत्तेः । शोक्रमोहादिनिवृ-त्तिश्च प्रत्यत्तं फलं ब्रह्मेकत्वप्रति-पत्तिपारम्पर्यजनितमित्यवोचाम । तस्मादुक्तोत्तरत्वादुपनिषदं प्रत्य- नहीं करता है तथा अग्निरूपको क्या प्रकाशित नहीं करता है ?

प्वं०-करता तो है।

सिद्धान्ती-यदि वह उसका प्रतिषेध करता है तो उसका प्रति-षेध करनेमें आपका वाक्य प्रमाण हो सकता है तथा अग्नि भी रूपका प्रकाशक हो सकता है। अतः यदि आपका प्रतिषेधक वाक्य प्रामाणिक है तो उपनिषदोंकी प्रामाणिकता होनी ही चाहिये। अब आप बतलाइये इसका क्या परिहार हो सकता है?

पूर्व - यहाँ मेरे वाक्यमें उप-निषत्प्रामाण्यके प्रतिषेधका ज्ञानरूप प्रमा तथा अग्निमें रूपप्रकाशनका ज्ञानरूप प्रमा तो प्रत्यक्ष ही है।

सिद्धान्ती—तो फिर ब्रह्म कत्वज्ञान— में प्रमाको प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध होनेवाली उपनिषदों में ही आपका क्या हेप है? क्यों कि उनके प्रामाण्यका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। तथा हम यह कह चुके हैं कि शोक— मोहादिकी निवृत्ति—यह ब्रह्म कत्व— ज्ञानकी परम्परासे होनेवाला प्रत्यक्ष फल है। अतः इसका उत्तर उपर दे दिया जानेके कारण उपनिषदों में

१. 'उपनिषदें ब्रह्मज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न करती हैं, यह उत्तर ऊपर दिया गया है।

प्रामाण्यशङ्का तावनास्ति ।

यच्चोक्तं स्वार्थविद्यातकरत्वा-दप्रामाण्यमिति, तदपि न, तदर्थ-प्रतिपत्तेर्बाधकाभावात् । न हि उपनिषद्भयः—ब्रह्मैकमेवाद्विती-यम्, नैव च-इति प्रतिपत्तिरस्तिः; यथारिनरूष्णः शीतश्रंत्यस्माद्धा-क्याद्विरुद्धार्थेद्वयप्रतिपत्तिः। अ-भ्युपगम्य चैतद्वोचामः न तु वाक्यप्रामाण्यसमय एव न्याय:-यदुतैकस्य वाक्यस्यानेकार्यत्वम्। सति चानेकार्थत्वे,स्वार्थश्च स्पात्, तद्विघातकृच विरुद्धोऽन्योऽर्थः।न त्वेतत्—वाक्यप्रमाणकानां विरु-द्रमतिरुद्धं च' एकं वाक्यम्,अने-कमर्थं प्रतिपादयतीत्येष समयः, अर्थेकत्वाद्वचेकवाक्यता । न च कानिचिदुपनिषद्वाक्यानि

ब्रह्मैकत्वप्रतिषेधं कुर्वन्ति । यत्,

लौकिकं वाक्यम्—श्रग्निरुष्णः

अप्रामाण्यकी शङ्का तो हो नहीं सकती।

और ऐसा जो कहा कि अपने अर्थका विघात करनेवाली होनेसे उनकी अप्रामाणिकता है, सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनसे होनेवाले अर्थज्ञानका कोई बाधक नहीं है। उपनिषदोंसे यह ज्ञान नहीं होता कि ब्रह्म एकमात्र अदि-तीय है भी और नहीं भी है, जिस प्रकार कि 'अग्नि उष्ण और शीतल भी होता है, इस एक ही वाक्यसे दो विरुद्ध अथींका ज्ञान होता है। तथा यह समभकर ही हम ऐसा कह चुके हैं कि वाक्यकी प्रामा-णिकताके समय एक वाक्यके अनेक अर्थ मानने उचित नहीं हैं। यदि वाक्यके अनेक अर्थ होंगे तो एक उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा उसका विघात करनेवाला अर्थं होगा। 'एक ही वाक्य बहुत-से विरुद्ध और अविरुद्ध अर्थीका भी प्रतिपादन करता है, यह वाक्यको प्रमाण माननेवालोंका सिद्धान्त नहीं है; नयोंकि अर्थकी एकता होनेसे ही सबकी एकवाक्यता होती है।

कोई-कोई उपनिषद्भाक्य ब्रह्मकी एकताका प्रतिषेध करते हों — ऐसी भी बात नहीं है। 'अग्नि उष्ण और शीतल भी होता है, यह जो लौकिक शीतश्रेति,न तत्रैकवाक्यता,तदेक-देशस्य प्रमाणान्तरविषयानुवादि-त्वात् । अग्निः शीत इत्येतदेकं वाक्यम्;अग्निरुष्ण इति तु प्रमा-णान्तरानुभवस्मारकम्, न तु स्व-यमर्थावबोधकम्। अतो नाग्निः शीत इत्यनेनैकवाक्यता, प्रमाणा-न्तरानुभवस्मारणेनैवोपक्षीणत्वात्। विरुद्धार्थप्रतिपादकमिदं वाक्यमिति मन्यते, तच्छीतोष्ण-पदाभ्याम् अग्निपदसामानाधिक-रण्यप्रयोगनिभित्ता आन्तिः: न त्वेवैकस्य वाक्यस्यानेकाशंत्वं लौकिकस्य वैदिकस्य वा। यच्चोक्तं कर्मकाण्डप्रामाण्य-कर्मकाण्डप्रामा- विघातकृदुपनिषद्धा-ण्योपपादनम् वयमिति. श्रन्यार्थत्वात्। ब्रह्मैकत्वप्रतिपाद-नपग द्यपनिषदो नेष्टार्थप्राप्तौ

वाक्य है, वहाँ एकवाक्यता नहीं होती; क्योंकि उसका एकदेश प्रमा-णान्तरके विषयभूत अर्थका अनुवाद करनेवाला है। 'अग्नि शीतल होता है' यह एक वाक्य है और 'अग्नि उष्ण होता है' यह प्रमाणान्तरसे प्राप्त हुए अनुभवका अनुवादक है. स्वयं किसी विशेष अर्थका द्योतक नहीं है। अतः 'अग्नि शोतल होता है' इस वाक्यसे उसकी एकवाक्यता नहीं है; क्योंकि वह प्रमाणान्तरसे होनेवाले अनुभवकी स्मृति कराकर ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा जो माना जाता है कि यह वाक्य विरुद्ध अर्थोंका प्रतिपादन करने-वाला है, वह शीत और उष्ण पदों-का अग्निपदके समानाधिकरणरूप-से प्रयोग होनेके कारण उत्पन्न हुई भ्रान्तिं है। वास्तवमें तो लौकिक हो अथवा वैदिक, एक वाक्यके अनेक अर्थ हो ही नहीं सकते।

और ऐसा जो कहा कि उपनिष-दाक्य कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता-को नष्ट करनेवाले हैं, सो यह बात नहीं है; क्योंकि उनका तात्पर्य तो दूसरा है। ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदें अभीष्ट अर्थकी

१. तात्पर्य यह है कि वस्तुत: यह किसी प्रमाका उत्पादक नहीं है।

साधनोपदेशं तस्मिन्वा पुरुष-नियोगं वारयन्ति, श्रनेकार्थत्वा-नुपपत्तरेव ।

न च कर्मकाण्डवाक्यानां स्वार्थे प्रमा नोत्पद्यते । श्रमाधारणे चेत्स्वार्थे प्रमामुत्पादयति वाक्यम्, कुतोऽन्येन विरोधः स्यात् १ ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वात्प्रमा

नोत्पद्यत एवेति चेत् ?

न, प्रत्यच्चत्वात्प्रमायाः ।

"दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्णकामो

यजेत" "ब्राह्मणो न इन्तव्यः"

इत्येवमादिवाक्येभ्यः प्रत्यचा प्रमा

जायमानाः 'सा नैव भविष्यति,

यद्युपनिषदो ब्रह्मकत्वं बोधियिष्य
नित' इत्यनुमानमः न चानुमानं

प्रत्यच्चितिरोधे प्रामाण्यं लभतेः

तस्मादसदेवैतद्गीयते—प्रमैव नोत्य
द्यत इति । अपि च यथाप्राप्तस्यैव

प्राप्तिके लिये साधनके उपदेश तथा उसमें पुरुषके नियोगका निवारण नहीं करती; क्योंकि उनके अनेक अर्थ होने सम्भव ही नहीं हैं।

तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी वाक्योंकी स्वार्थमें प्रमा उत्पन्न न होती हो-ऐसी बात भी नहीं है! यदि कोई वाक्य अपने असाधारण अर्थमें प्रमा उत्पन्न करता है तो उसका दूसरे वाक्यसे विरोध क्यों होगा?

पूर्व - यदि कहें ब्रह्मकी एकता माननेपर तो कर्मकाण्डपरक वाक्यों-का कोई विषय ही नहीं रहता, इस-लिये प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती; तो ?

सिद्धान्ती — ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि उनसे प्रमाका होना तो प्रत्यक्ष
है। "स्वर्गकी इच्छावाला दर्श और
पूर्णमास यज्ञोंद्वारा यजन करे"
"ब्राह्मणका वध नहीं करना चाहिये"
इत्यादि ऐस हो वाक्योंसे प्रमा प्रत्यक्ष
उत्पन्न होती देखी जाती है; 'यदि
उपनिषदें ब्रह्मकी एकताका ज्ञान
करायेंगो तो वह नहीं होगी' यह तो
अनुमान है। और प्रत्यक्षसे विरोध
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं
रह सकती। इसलिये यह कहना कि
उनसे प्रमा ही उत्पन्न नहीं होती
—असत् ही है। अपितु जो पुष्प

などうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうと श्रविद्याप्रत्युपस्थापितस्य क्रिया-कारकफलस्याश्रयणेन इष्टा-निष्टप्राप्तिपरिहारोपायसामान्येप्र-वृत्तस्य तद्धिशेषमजानतः तदा-चत्ताणा श्रुतिः क्रियाकारकफल-मेद्स्य लोकप्रसिद्धस्य सत्यताम-सत्यतां वा नाचष्टे न च वार-यति, इष्टानिष्टफलप्राप्तिपरिहारो-पायविधिपरत्वात्।

यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुतिः मिथ्याज्ञानप्रभवत्वे कामानां सत्यपि यथाप्राप्तानेव कामानु-पादाय तत्साधनान्येव विधत्ते, न तु कामानां मिथ्याज्ञानप्रभवत्वा-दनर्थरूपत्वं चेति न विद्धाति। तथा नित्याग्रिहोत्रादिशास्त्रमपि मिध्याज्ञानप्रभवं क्रियाकारकमेढं यथाप्राप्तमेवादाय इष्टविशेषप्राप्ति-मनिष्टविशेषपरिहारं वा किमपि प्रयोजनं पश्यद्गिहोत्रादीनि कर्माणि विधत्ते । नाविद्यागोच-

अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए यथा-प्राप्त क्रिया, कारक और फलका आश्रय करके इष्टप्राप्ति और अनिष्ट-निवृत्तिके सामान्य उपायमें प्रवृत्त है तथा उसका विशेष उपाय नहीं जानता, उसे वह (विशेष उपाय) बतलानेवाली श्रुति लोकप्रसिद्ध क्रिया, कारक और फलभेदकी सत्यता एवं असत्यताका न तो प्रतिपादन ही करती है और न निषेध ही; क्योंकि वह तो इष्टप्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिके विधान करनेमें ही तत्पर है।

जिस प्रकार काम्यकर्मों में प्रवृत्त हुई श्रुति कामनाओंके मिण्याज्ञान-जनित होनेपर भी यथाप्राप्त काम-नाओंको ही लेकर उनके सावनों-का ही विधान करती है, किंतु 'कामनाएँ मिथ्या ज्ञानजनित होनेके कारण अनर्थरूप नहीं हैं' ऐसा विधान नहीं करती। इसी प्रकार अग्निहोत्रादि नित्यकर्मीका निरूपण करनेवाला शास्त्र भी मिथ्याज्ञान-जनित यथाप्राप्त क्रिया, कारक और फलरूप भेदको ही लेकर इष्ट-विशेषकी प्राप्ति और अनिष्ट-विशेषके परिहाररूप किसी प्रयोजनको देखकर अग्निहोत्रादि कर्मीका विधान करता है। प्रयोजनका अविद्याविषयक

रासद्धस्तुविषयमिति न प्रवर्ततेः यथा काम्येषु ।

न च पुरुषा न प्रवर्तेरचिद्या-

वन्तः, दृष्टत्वाद्यथा कामिनः।

विद्यावतामेव कर्माधिकार इति चेत् ?

न, ब्रह्मैकत्वविद्यायां कर्मा-

धिकारविरोधस्योक्तत्वात्। एतेन

ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन

तद्ग्रहणफलाभावदोषपरिहार

उक्तो वेदितव्यः। पुरुषेच्छारागादिवैचिच्याच-

हि पुरुषाणामिच्छाः,

रागादयश्च दोषा विचित्राः; ततश्च

बाह्यविषयरागाद्यपहृतचेतसो

निवर्तियतु शक्तमः

नापि स्वभावतो बाह्यविषयविरक्त-

असद्वस्तुसे सम्बन्ध है, इसलिये उनका विधान न करता हो-ऐसी बात नहीं है, जैसा कि काम्य-कर्मी के विषयमें भी देखा गया है।

अविद्यावान् पुरुषोंकी उन कर्मी-में प्रवृत्ति न होती हो-ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि सकाम पुरुषोंके समान उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा ही गया है।

पूर्व - कर्मका अधिकार विद्वानोंको ही है-ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ब्रह्मकी ज्ञानमें कर्माधिकारका एकताके विरोध तो बतलाया जा चुका है। इसीसे यह जान लेना चाहिये कि ब्रह्मकी एकता सिद्ध होनेपर कोई विषय न रहनेके कारण कर्मकाण्ड-के उपदेशसे उसका ग्रहणरूप फल नहीं हो सकता—इस दोषका परि-हार बतला दिया गया है।

पुरुषोंकी इच्छा एवं रागादिका भेद रहनेके कारण भी [कर्मकाण्ड-के उपदेशकी सार्थकता सिद्ध होती है ]। पुरुगोंकी अनेकों इच्छाएँ हैं और रागादि तरह-तरहके दोष हैं,अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोंके राग-से आकर्षित है, उन्हें उससे निवृत्त करनेमें शास्त्र समर्थं नहीं है। इसी तरह जिनका चित्त स्वभावसे ही बाह्य विषयोंसे विरक्त है, उनको चेतसो विषयेषु प्रवर्तियतुं शक्तम् ; किन्तु शास्त्रादेतावदेवभवति-इद-**मिष्टसाधनमिदमनिष्टसाधनमिति** साध्यसाधनसम्बन्धविशेषाभिन्य-क्तिः —प्रदीपादिवत्तमसि रूपादि-ज्ञानम्। न तु ज्ञास्त्रं भृत्यानिव जलानिवर्तयति नियोजयति वाः हक्यन्ते हि पुरुषा रागादिगौरवा-च्छास्त्रमप्यतिक्रामन्तः । तस्मात् पुरुषमितिवैचित्र्यमपेक्ष्य साध्य-साधनसम्बन्धविशेषाननेकधोप-दिशति ।

TEPS DEDERONS POR

तत्र पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साधनविशेषेषु प्रवर्तन्ते,
शास्त्रं तु सवितृप्रदीपादिवदुदास्त
एव। तथा कस्यचित्परोऽपि पुरुषार्थोऽषुरुषार्थवदवमासते; यस्य
यथावभासः; स तथारूपं पुरुषार्थं
परयति;तदनुरूपाणि साधनान्युपादित्सते। तथा चार्थवादोऽपि—
''त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ
पितरि ब्रह्मचर्यमुष्टः'' ( वृ०५०

विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें भी शास्त्र समर्थं नहीं है। किंतु शास्त्रसे तो इतना हो होता है कि यह इष्ट्रसाधन है और यह अनिष्टसाधन-इस प्रकार केवल साध्यसाधनके सम्बन्धविशेष-की अभिव्यक्ति ही होती है, जिस प्रकार कि अन्धकारमें दीपकादिसे रूपका ज्ञान होता है। शास्त्र अपने सेवकोंके समान किसीको बलात्कार-से प्रवृत्त या निवृत्त नहीं करता; क्योंकि रागादिकी अधिकता होने-पर लोग शास्त्रका उल्लङ्घन करते भी देखे जाते हैं; अतः पुरुषोंकी बुद्धिकी विचित्रताको दृष्टिमें रखकर शास्त्र अनेक प्रकारसे साध्य-साधनरूप सम्बन्धविशेषोंका उपदेश करता है।

COLORIO PRINCIPLE

तहाँ अपनी-अपनी रुचिके अनु-सार पुरुष स्वयं ही साधनविशेषों में प्रवृत्त होते हैं। शास्त्र तो सूर्य और दोपकादिके समान उदासीन ही रहता है। इस प्रकार किसीको परम पुरुषार्थं भी अपुरुषार्थके समान भासता है; जिसको जैसा भासता है वह तदनुरूप ही पुरुषार्थं देखता है, और उसके अनुसार ही साधन ग्रहण करना चाहता है। इस विषयमें ''प्रजापतिके तीन पुत्रोंने अपने पिता प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यं वास किया'

५।२।१) इत्यादिः। तस्मान्न ब्रह्मैकत्वं ज्ञापियव्यन्तो वेदान्ता विधिशास्त्रस्य वाधकाः । न च विधिशास्त्रमेतावता निर्विषयं स्यात्। नाप्यक्तकारकादिभेदं विधिशास्त्र-मुपनिषदां ब्रह्मैकत्वं प्रति प्रामा-ण्यं निवर्तयति । स्वविषयशुराणि हि प्रमाणानि, श्रोत्रादिवत् । तत्र पण्डितम्मन्याः केचित्स्व-ब्रह्मकत्वमा- चित्तवशात्सव प्रमा-णमित्रेतरविरुद्धं मन्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिविरोध-मि चोदयन्ति व्रक्षैकत्वे-श्चब्दादयः किल श्रोत्रादिविषया प्रत्यक्षत उपलभ्यन्ते. भिनाः त्रह्मैकत्वं ब्रुवतां प्रत्यत्तविरोधः स्यात्; तथा श्रोत्रादिमिः श्रव्दा-

इत्यादि अर्थवाद भी है। अतः ब्रह्मकी एकताको सूचित करनेवाले
वेदान्तवाक्य विधि-शास्त्रके बाधक
नहीं हैं। इतनेहीसे विधिशास्त्र
निर्विषय नहीं हो सकता और न
उपर्युक्त कारकादि भेदवाला विधिशास्त्र ब्रह्मकी एकताके प्रति उपनिषदोंके प्रामाण्यको ही निवृत्त कर
सकता है; क्योंकि श्रोत्रादि इन्द्रियोंके समान सब प्रमाण अपने अपने
विषयमें प्रबल होते हैं।

यहाँ अपनेको पण्डित माननेवाले कोई-कोई पुरुष [शास्त्रगम्य ऐक्यको स्वीकार करनेपर] अपनी बुद्धिके अनुसार समस्त प्रमाणोंको एक-दूसरेके विरुद्ध समभते हैं तथा ब्रह्मकी एकता माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके विरोधकी भी शङ्का करते हैं— श्रोत्रादि इन्द्रियोंके विषयभूत जो शब्दादि हैं, वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न-भिन्न उपलब्ध होते हैं। अतः ब्रह्मकी एकता बतलानेवाले वाक्योंका प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि-

१. प्रजापतिके तीन पुत्र देवता, मनुष्य और दानव प्रजापतिसे उपदेश ग्रहण करनेके लिये गये। प्रजापितने उन तीनोंको 'द', 'द', 'द' ऐसा कहकर एक ही शब्दसे उपदेश किया। उन तीनोंने अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उसके 'दमन करो', 'दान करो' और 'दया करो' ये तीन अर्थ कर लिये। इस प्रकार यह अर्थवाद इस उपनिषद्के पञ्चम अध्याय द्वितीय ब्राह्मणमें है।

अध्याग २

द्युपलब्धारः कर्तारश्रधर्माधमयोः श्रनुमीयन्ते प्रतिश्रीरं भिन्ना संसारिणः; तत्र ब्रह्मैकत्वं ब्रुवता-मनुमानविरोधश्र । श्रागमविरोधं वदन्ति—"ग्राम-कामो यजेत""पशुकामो यजेत" "स्वगंकामो यजेत" इत्येवमादि-चाक्येभ्यो ग्रामपशुस्वर्गादिकामा-भिना स्तत्साधनाद्यनुष्ठातारश्च श्रवगम्यन्ते । अत्रोच्यते—ते तु कुतकंदृषि-उक्ताक्षेप-

निरासः तान्तःकरणा ब्राह्मणादिवर्णापसदा अनुकम्पनीया
आगमार्थविच्छित्रसम्प्रदायबुद्धय
इति । कथम् १ श्रोत्रादिद्वारैः
शब्दादिभिः प्रत्यत्तत उपलभ्यमानैब्रह्मण एकत्वं विरुध्यत इति
वदन्तो वक्तव्याः—कि शब्दादीनां मेदेनाकाशैकत्वं विरुध्यत

से शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले संसारी जीव भी प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न हैं —ऐसा अनुमान होता है। ऐसी स्थितिमें ब्रह्मकी एकता बतलानेवाले वाक्योंका अनुमान प्रमाणसे भी विरोध है। इसी तरह वे उनका शास्त्रप्रमाणसे भी विरोध बतलाते हैं, [क्योंकि ] "ग्रामकी कामनावाला यज्ञ करे", "पशुकी कामनावाला यज्ञ करे", "स्वर्गकी कामनावाला यज्ञ करे'', इत्यादि वाक्योंद्वारा ग्राम, पशु और स्वर्गकी कामनावाले तथा उनके साधनोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुष भिन्न-भिन्न जान पड़ते हैं।

अब इसके उत्तरमें कहा जाता है—कुतर्कके कारण जिनके अन्तःकरण दूषित हैं तथा जिनकी बुद्धि वेदार्थविषयक सम्प्रदायसे दूर है, ऐसे वे ये ब्राह्मणादि वर्णाधम दयाके ही पात्र हैं। सो कैसे ?—श्रोत्रादि द्वारोंसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाले शब्दादिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध है—इस प्रकार कहनेवाले उन पुरुषों-से यह कहना चाहिये कि क्या शब्दादिके भेदसे आकाशकी एकताका भी विरोध है ? यदि उसका

इति; अथ न विरुद्ध्यते, न तहिं प्रत्यचाविरोधः । यचोक्तं प्रतिशरीरं शब्दाद्यप-लब्धारो धर्माधर्मयोश्र कर्तारो भिना अनुमीयन्ते, तथा च बहाँ-कत्वेऽनुमानविरोध इतिः भिनाः कैरनुमीयन्त इति प्रष्टच्याः; अथ यदि ब्र्युः-सर्वेरस्मामिरनुमानकुश-लैरिति-के यूयमनुमानकुशला इत्येवं पृष्टानां किमुत्तरम् । शरीरेन्द्रियमन आत्मसु प्रत्येकमनुमानकौशलप्रत्याख्याने, शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानो वयमनुमानकुश्लाः, श्रने ककारक-साध्यत्वात्क्रियाणामिति चेत् ? एवं तर्द्धनुमानकौशलेभवतामने-

कत्वप्रसङ्गः; अनेककारकसाध्या

विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे [ ब्रह्म कत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका] विरोध नहीं हो सकता।

और ऐसा जो कहा कि प्रत्येक शरीरमें शब्दादिको उपलब्ध करने-वाले तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले भी भिन्न-भिन्न ही अनु-मान किये जाते हैं, इसलिये ब्रह्मकी एकता माननेपर अनुमानप्रमाणसे विरोध होगा, सो यह पूछना चाहिये कि वे भिन्न-भिन्न हैं—इसका अनु-मान कौन करता है ? इसपर यदि वे कहें कि अनुमान करनेमें कुशल हम सब लोग ही इसका अनुमान करते हैं, तो 'अनुमान करनेमें कुशल तुम कौन हो ?' इस प्रकार पूछे जानेपर तुम्हारा क्या उत्तर होगा?

पूर्वं - शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मामेंसे क्रमशः एक-एकमें अनु-मानकौशलका निषेध किये जानेपर जो शरीर, इन्द्रिय और मनरूप साधनोंवाले हम आत्मा हैं, वे ही अनुमान करनेमें कुशल हैं, क्योंकि क्रियाएँ अनेक कारकोंद्वारा साध्य होती हैं, ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-यदि ऐसी बात है, तब तो अनुमानकी कुशलतामें तो तब आपकी अनेकताका प्रसङ्ग उपस्थित होता है। क्रिया अनेक कारकों- हि क्रियेति भवद्भिरेवाम्युपगतम्। तत्रानुमानं च क्रिया; सा श्ररी-रेन्द्रियमनश्रात्मसाधनैः कारकै-रात्मकर्तका निर्वत्यंत इत्येत-त्प्रतिज्ञातम् । तत्र वयमनुमान-कुशला इत्येवं वदद्भि:--शरीरे-न्द्रियमनःसाधना आत्मानः प्रत्येकं वयमनेक इत्यभ्युपगतं स्यात्। अहो अनुमानकोशलं द्शितमपुच्छशृङ्गेस्ताकिंकवली-वदै:।यो ह्यात्मानमेव न जानाति स कथं मृहस्तद्गतं भेदमभेदं वा जानीयात् ?

तत्र किमनुमिनोति ? केन वा |
लिङ्गेन ? न ह्यात्मनः स्वतो मेदप्रतिपादकं किश्चिन्लिङ्गमस्ति,येन
लिङ्गेनात्मभेदं साधयेत्; यानि

द्वारा साध्य होती है-ऐसा तो आपने ही स्वीकार किया है। तथा अनुमान भी क्रिया ही है। उसके विषयमें आपकी यह प्रतिज्ञा है कि आत्मा जिसका कर्ता है, ऐसी वह क्रिया शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मारूप कारकोंद्वारा निष्पन्न होती है। ऐसी स्थितिमें 'हम अनु-मानकुशल हैं' ऐसा कहकर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम प्रत्येक शरीर, इन्द्रिय और मनरूप साधनवाले आत्मा अनेक हैं। अहो! जिनके सींग और पुँछ नहीं हैं, ऐसे आप तार्किक-वृषभोंने यह अच्छा अनुमानकौशल दिखलाया। जो आत्माको ही नहीं जानता वह सूढ़ पुरुष किस प्रकार उसके भेद या अभेदको जान सकता है ?

AL PLAN DE DE DE DE LA

ऐसी स्थितिमें वह क्या अनुमान करता है और किस लिङ्गके द्वारा करता है ? आत्माका अपनेसे भेव प्रतिपादन करनेवाला कोई लिङ्ग तो है नहीं, जिस लिङ्गके द्वारा कि वह आत्माओंका भेव सिद्ध कर सके। जिन नाम-रूपवान् लिङ्गोंका आत्मभेद सिद्ध करनेके लिये उल्लेख रूपवन्त्युपन्यस्यन्ति, तानि नाम **रूपगता**न्युपाधय एवात्मनो घटकरकापवरकभू च्छिद्राणीवा-काशस्य । यदाकाशस्य मेदलिङ्गं पश्यति, तदात्मनोऽपि भेद-लिङ्गं लभेत सः; न ह्यात्मनः परतोऽपि विशेषमभ्युपगच्छद्धि-स्तार्किकश्तरेरिय भेदलिङ्गमात्म-नो दर्शियतुं शक्यते; स्वतस्तु दूरादपनीतमेव, ऋविषयत्वादा-यद्यत्पर आत्मधर्मत्वे-नाभ्युपगच्छति, तस्य तस्य नाम-रूपात्मकत्वास्युपगमात्, नाम-रूपाभ्यां चारमनोऽन्यत्वाभ्यप-गमात्, ''आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म'' ( छा० उ० ८ । १४ १) इति श्रुतेः ''नामरूपे व्याकरवाणि" ( छा० उ० ६। ३।२) इति च। उत्पत्ति-प्रलयात्मके हि नामरूपे, तदिल-त्तणं च ब्रह्म—श्रतोऽनुमानस्यै-

किया जाता है, वे तो आकाशकी उपाधि घट, कमण्डलु, अपवरक ( भरोखा ) और भूछिद्रके समान आत्माकी नाम-रूपगत उपाधियाँ ही हैं। यदि वह आकाशके भेदका अनुमापक लिङ्ग देखता है तो आत्मा-के भेदका लिङ्ग भी पा सकता है। किंतु अन्य (उपाधियों ) से भी आत्माका भेद माननेवाले सैकडों तार्किकोंद्वारा भी आत्माके भेदका वास्तविक लिङ्ग नहीं दिखलाया जा सकता है, स्वतः तो आत्मामें भेद होना दूरको ही बात है; क्योंकि वह किसीका विषय नहीं है, पूर्व-पक्षी जिस-जिसको आत्माके धर्मरूप-से स्वीकार करता है, उसी-उसीको नाम-रूपात्मक माना गया है और "आकाश (ब्रह्म) ही नाम एवं रूपका निर्वाह करनेवाला है, ये जिसके अन्तर्गत हैं, वह ब्रह्म है" इस श्रुतिसे तथा "मैं नाम-रूपोंको व्यक्त करूँ" इस वाक्यसे भी नाम और रूपोंसे आत्माका अन्यत्व स्वीकार किया गया है। नाम और रूप ही उत्पत्ति एवं प्रलयरूप हैं तथा ब्रह्म उनसे भिन्न है, अत: अनुमानका

१. तात्पर्य यह है कि आत्मामें औपाधिक और स्वाभाविक दोनों ही प्रकार-का भेद नहीं हो सकता।

वाविषयत्वात्कुतोऽनुमानविरोधः?

एतेनागमविरोधः प्रत्युक्तः । यदुक्तं ब्रह्मैकत्वे यस्मा उप-देशः, यस्य चोपदेशग्रहणफ-लम्, तद्भावादेकत्वोपदेशानर्थ-क्यमिति, तदपि न, अनेककार-कसाध्यत्वात्क्रियाणां कश्चोद्यो भवति । एकस्मिन्ब्रह्मणि निरु-पाधिके नोपदेशः. नोपदेष्टा. न चोपदेशग्रहणफलम् ;तस्मादुप-निषदां चानर्थवयमित्येतद्रम्युप-गतमेव । अथानेककारकविषया-नर्थक्यं चोद्यते-न, स्वतोऽभ्यु-पगमविरोधादात्मवादिनाम्

विषय ही न होनेके कारण अनुमान-से उसका विरोध कैसे हो सकता है ? इससे शास्त्रविरोधका भी परि-हार कर दिया गया।

ऐसा जो कहा कि ब्रह्मकी एकता स्वीकार करनेपर तो जिसको उपदेश किया जायगा और जिसे उपदेशग्रहणका फल होगा, उन दोनोंका अभाव होनेके कारण उसकी एकताके उपदेशकी व्यर्थता ही सिद्ध होगी, सी ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली होती ही हैं, अतः इस विषयमें किससे प्रश्न किया जा सकता है। एक निरुपाधिक ब्रह्ममें तो न उपदेश है, न उपदेष्टा है और न उपदेशग्रहण-का फल ही है। अतः [ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर एकत्वोपदेशके साथ हो ] सम्पूर्ण उपनिषदोंकी भी व्यर्थता सिद्ध होती है; और यह हमें भी मान्य ही है। यदि ब्रह्म-ज्ञानके पहले भी ] अनेक कारकों-के विषयभूत उपदेशको व्यर्थ वतावें तो ठीक नहीं है; क्यों कि इसका तो स्वयं आत्मज्ञानियोंके विरोध है। अतः यह अल्पबुद्धि

१. वयोंकि औपाधिक भेदसे व्यवहार होना तो सम्भव है ही।

२. यहाँ जो एकत्वके उपदेशको व्यर्थ वताया गया है, इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं-एक तो यह कि क्रियाएँ अनेक कारकोंद्वारा साध्य होती हैं, अतः

तस्माचार्किकचाटभटराजाप्रवेश्यम् दुर्गामद्मल्पबुदुचगम्यं शास्त्रगुरुप्रसादरहितैश्र, मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहिति" (क॰ उ० १।२।२१) ''देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा" (क० उ०१।१।२१) ''नैषा तर्केण मतिरापनेया" (क० उ०

पुरुषोंके लिये अगम्य और शास्त्र एवं गुरुकी कृपासे रहित पुरुषोंद्वारा दुर्भेद्य अभय दुर्ग तार्किक-चाटभट-राजोंके लिये प्रवेशयोग्य नहीं है। "उस सहर्ष और हर्षरहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?" "इस विषयमें पूर्वकालमें देवताओंने भी संदेह किया था,""यह बुद्धि तर्कद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं

उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश उत्पन्न नहीं हो सकता । दूसरा अभिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक ग्रीर नित्य मुक्तस्वरूप है तो उसमें कभी भी द्वैतरूप वन्धन न होनेके कारण मुक्तिके लिये एकत्वका उपदेश निरर्थक है। इनमेंसे पहले अभिप्रायके अनुसार एकत्वके उपदेशको निरर्थक बताया गया है-ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोधमें सिद्धान्ती कहता है--'तदि न' इत्यादि । अर्थात् उक्त अभिप्रायसे एकस्वीपदेशको निरर्थक नहीं वताया जा सकता; क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली हैं ही, इसके लिये किससे प्रश्न किया जाय—कौन उत्तरदायी होगा ? इस अनेकताको ही दूर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अत: वह असं-गत नहीं हो सकता । यदि दूसरे अभिप्रायके अनुसार अर्थात् ब्रह्मके नित्यमुक्त होने-के कारण उक्त उपदेशकी व्यर्थता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मका ज्ञान हो जानेके बाद उक्त उपदेशकी व्यर्थता सिद्ध होती है या पहले ? यदि कहें बाद ही उसकी व्यर्थता है, तो इसको स्वयं भी स्वीकार करते हुए सिद्धान्तो कहता है---'एकस्मिन् ब्रह्मणि' इत्यादि । अर्थात् सब प्रकारकी उपाधियों-से रहित एकमात्र ब्रह्ममें उपदेश, उपदेशक और उपदेशग्रहणका फल-यह कुछ भी नहीं है, इसिलये केवल एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिषदें ही उस अवस्था-में । नरर्थं क हैं और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं। यदि कहें 'ब्रह्मज्ञानके पहले भी एकत्वका उपदेश व्यर्थ है; क्योंकि यह अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेवाला है' तो ठीक नहीं, कारण कि अपनी मान्यताके विरुद्ध है। ज्ञानके पहले अविद्याकी निवृत्तिके लिये मभी आत्मजानी एकत्वोपदेशकी सार्थकता स्वीकार करते हैं।

१. चाट=आर्यमर्यादाको तोड्नेवाले; भट=मिथ्यावादी i

THE SERVICE OF THE PARTY OF THE

१।२।९)-वरप्रसादलभ्यत्व-श्रुतिस्मृतिवादेभ्यश्रः ''तदेजति तन्नैजित तद्दे तद्वन्तिके" ( ईशा० उ० ५ ) इत्यादि-विरुद्धधर्मसमवायित्वप्रकाशकम-न्त्रवर्णेभ्यश्च । गीतासु च— "मत्स्थानि सर्वभूतानि" (९। ४) इत्यादि । तस्मात्पर-संसारी ब्रह्मव्यति रेकेण नान्यद्वस्त्वन्तरमस्ति । तस्मात्सु-ष्ट्रच्यते ''ब्रह्मवा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेद् अहं ब्रह्मास्मि" (१।४।१०) ''नान्यदतो-ऽस्ति द्रष्ट् नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ" (३। ८। ११) इत्यादिश्रुतिश-तेभ्यः। तस्मात्परस्यैव ब्रह्मणः सत्य-स्य सत्यम्' नामोपनिषत्परा।२०।

है" तथा देवतादिके वर और कृपा-द्वारा उसके प्राप्यत्वका प्रतिपादन करनेवाले श्रुति एवं स्मृतिसम्बन्धी वाक्योंसे एवं "वह चलता है और वह नहीं चलता, वह दूर है और वह समीप भी है" इत्यादि ब्रह्ममें विरुद्ध धर्मीका समवायित्व प्रकाशन करनेवाले मन्त्रवर्णींसे भी यही सिद्ध होता है। गीतामें भी कहा है-"सब भूत मुक्तमें स्थित हैं" इत्यादि। अतः परब्रह्मसे भिन्न संसारी नाम-की कोई अन्य वस्तु नहीं है। इस-लिये ''पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेको जाना कि मैं ब्रह्म हूँ" "इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है और इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है" इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंद्वारा ठीक ही कहा गया है। अतः 'सत्यका सत्य है' यह परम उपनिषद् परब्रह्मकी ही है ॥ २० ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात-शत्रुबाह्मणम् ॥ १ ॥

## वितीय ब्राह्मण

ज्ञपयिष्यामि' इति उपक्रमः जगङजातं यन्म्यं 📗

'मैं तुम्हें ब्रह्मका बोघ कराऊँगा' प्रस्तुतम् ; तत्र पतो इस प्रकार यहाँ प्रसंग आरम्भ हुआ है। सो, जिससे जगत् उत्पन्न हुआ यस्मिश्च लीयते तदेकं ब्रह्मोति ज्ञापितम् । किमात्मकं पुनस्तज्ञ-गज्ञायते, लीयते च ? पश्चभूता-त्मकम्; भूतानि च नामरूपात्म-कानि; नामरूपे सत्यमिति ह्युक्तम्; तस्य सत्यस्य पश्चभूता-त्मकस्य सत्यं ब्रह्म ।

कथं पुनर्भूतानि सत्यमिति मूर्तामूर्तब्राह्मणम् । सूर्तामूर्तभूता-त्मकत्वातकार्यकरणात्मकानि भू-तानि प्राणा अपि सत्यम् । तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां सत्य-त्वनिदिंधारिषया ब्राह्मणद्वयमा-रभ्यते सैवोपनिषद्वचाख्या कार्यकरणसत्यत्वावधारणद्वारेण हि सत्यस्य सत्यं ब्रह्मावधार्यते । अत्रोक्तम् 'प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्' इति । तत्र के प्राणाः ? कियत्यो वा प्राणविषया उपनिषदः? काः १इति च ब्रह्मोपनिषत्प्रसङ्गेन करणानां प्राणानां स्वरूपमवधार-

है, जो इसका स्वरूप है और जिसमें यह लीन हो जाता है, वह एक ही ब्रह्म है-ऐसा यहाँ बतलाया गया है। तो भला, यह जगत् किस रूप-से स्थित हुआ उत्पन्न और लीन होता है? पञ्चभूतरूपसे। वे भूत नाम-रूपात्मक हैं और नाम-रूप 'सत्य' हैं-ऐसा बतलाया जा चुका है। उस पञ्चभूतस्वरूप 'सत्य' का ब्रह्म सत्य है।

किंतु भूत सत्य किस प्रकार हैं. यह बतलानेके लिये ही यह मूर्ती-मूर्त बाह्मण है। मूर्तामूर्त भूतस्वरूप होनेके कारण देह-इन्द्रियरूप भूत और प्राण भी सत्य हैं। उन देहेन्द्रिय-स्वरूप भूतोंकी सत्यताका निश्चय करनेकी इच्छासे ये दो ब्राह्मण आरम्भ किये जाते हैं, यही इस उपनिषद्की व्याख्या है; क्योंकि देह और इन्द्रियों-के सत्यत्वका निश्चय करनेके द्वारा ही सत्यके सत्य ब्रह्मका निश्चय होता है। यहाँ यह बतलाया गया है कि प्राण ही सत्य हैं और यह उनका भी सत्य है;' सो प्राण कौन-से हैं ? तथा प्राणविषयक उपनिषदें कितनी और कौन-कौन-सी हैं ? इस प्रकार ब्रह्मोपनिषद्के प्रसङ्गसे, मार्गमें पड़नेवाले कुएँ और बगीचों आदिके

वत् ।

DEDERETEREDEREDERE DE DESERVACIONES DE AL यति-पथिगतकूपारामाद्यवधारण- निश्रयके समान, श्रुति इन्द्रियों और प्राणोंके स्वरूपका निश्चय करती है।

शिशुसंज्ञक मध्यम प्राग्नका उसके उपकरणोंसहित वर्णन

यो ह वे शिशु ्साधान ्सप्रत्याधान ्सस्थूण ् सदामं वेद सप्त ह द्विषतो आतृव्यानवरुणद्वि। अयं वाव शिशुयोंऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येद्मेवाधान-मिदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥

जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम (बन्धनरज्जु) के सहित शिशुको जानता है, वह अपनेसे द्वेष करनेवाले सात भातृव्योंका अवरोध करता है। यह जो मध्यम प्राण है, वही शिशु है, उसका यह (शरीर) ही आधान है, यह (शिर) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा है और अन्त दाम है ॥ १ ॥

यो ह वै शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद, तस्येदं फलम्; किं तत् ? सप्त सप्तसंख्याकान् ह द्विषतो द्वेषकत् <sup>९</sup>न् भ्रातृच्यान् । भ्रातृच्या हि द्वि-विधा भवन्ति, द्विषन्तोऽद्विषन्तश्र. तत्र द्विषन्तो ये भ्रातृन्यास्तान् द्विषतो आतृच्यानवरुणद्भिः सप्त ये शीर्षण्याः प्राणा विषयोपलाब्ध-द्वाराणि तत्त्रभवा विषयरागाः ं सहजत्वाद् आतृच्याः । ते ह्यस्य स्वात्मस्थां दृष्टिं विषयविषयां

जो भी आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दामके सहित शिशुको जानता है, उसे यह फल प्राप्त होता है। वह फल क्या है? वह द्वेष करनेवाले सात भ्रातृव्यों-का अवरोध करता है । भ्रातृब्य दो प्रकारके होते हैं-द्वेष करनेवाले और द्वेष न करनेवाले, उनमें जो द्वेष करनेवाले भ्रातृब्य होते हैं, उन देेषी भ्रातृव्योंका वह अवरोध करता है। शिरमें स्थित जो सात प्राण विषयो-पलब्धिके द्वार हैं, उनसे होने-वाले विषयसम्बन्धी राग साथ-साय उत्पन्न होनेवाले होनेके हैं; क्योंकि कारण भ्रातृव्य वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टिको \$\$\\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ कुर्वन्ति,तेन ते द्वेष्टारो भ्रातृच्याः। अत्यगात्मेक्षणप्रतिषेधकरत्वात् । काठके चोक्तम्—''पराश्चि खानि व्यत्णतस्वयमभूस्तस्मात्वराङ्-पश्यति नान्तरात्मन्" इत्यादि। (२।१।१) तत्र यः शिक्षादीन्वेद, तेषां याथात्म्यमवधारयति, स भ्रातृव्यानवरुणद्वचपा-एतान् वृणोति विनाशयति ।

तस्मै फलश्रवणेनाभिमुखी-भृतायाह—श्रयं वाव शिशुः। कोडसी ? योऽयं मध्यमः प्राणः, शरीरमध्ये यः प्राणी लिङ्गात्मा. यः पश्चधा शरीरमाविष्टः-बृहन्पा-ण्डरवासः सोम राजनित्युक्तः, यस्मिन्बाङ्मनःप्रभृतीनि करणानि विषक्तानि-पड्वीशशङ्कानिदर्श-नातः; स एष शिशुरिव, विषये-ष्वितरकरणवदपदुत्वात्;

शिशुं साधानमित्युक्तम् । किं पुनस्तस्य शिशोर्वत्सस्थानीयस्य

विषयोन्मुख करते हैं, अतः वे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य हैं; कारण, वे प्रत्यगात्मदर्शनको रोकनेवाले हैं। कठोपनिषद्में भी कहा है-"स्वयम्भू परमात्माने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिये जीव बाह्य विषयोंको देखता है. अन्तरात्माको नहीं देखता'' इत्यादि। सो, जो कोई इन शिशु आदिको जानता है, इनके यथार्थ स्वरूपका निश्चय करता है, वह इन भातृव्यों-का अवरोध-अपावरण अर्थात् विनाश कर देता है।

इस प्रकार फलश्रवणसे अभि-मुख हुए उस (गार्ग्य) से [अजात-शत्र] कहता है-निश्चय यही शिशु है। यह कौन? जो यह मध्यम प्राण है। शरीरके मध्यमें जो यह लिङ्गात्मा प्राण है, जो पाँच प्रकारसे शरीरमें प्रविष्ट होकर बृहन्, पाण्डरवास, सोम और राजन् इन नामोंसे कहा जाता है, जिसमें वाणी और मन आदि इन्द्रियाँ विशेषरूपसे निबद्ध हैं, जैसा कि घोड़ेके पैर बांधनेके मेखोंके दृष्टान्तसे बतलाया गया है; वह यह प्राण शिशुके समान अन्य इन्द्रियोंकी तरह विषयोंमें पटु न होनेके कारण शिशु है।

मूल मन्त्रमें 'शिशु' साधानम्' ऐसा कहा गया है। सो उस वत्सस्थानीय

करणात्मन आधानम् ? तस्येदमेव शरीरमाधानं का-र्यात्मकम्-- आधीयतेऽस्मिनित्या-धानम्; तम्य हि शिशोः प्राण-स्येदं शरीरमधिष्ठानम्, अस्मिन्हि करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्मका-न्युपलब्धिद्वाराणि भवन्ति, न तु प्राणमात्रे विषक्तानि । तथा हि द्शितमजातशत्रुणा--उपसंहतेषु करणेषु विज्ञानमयो नोपलभ्यते, शरीरदेशव्युदेषु तु करणेषु विज्ञा-नमय उपलभमान उपलभ्यते — तच दर्शितं पाणिपेषप्रतिबोधनेन । इदं प्रत्याधानं शिरः; प्रदेश-विशेषेषु — प्रति प्रत्याधीयत इति प्रत्याधानम्। प्राणः स्थूणा श्रन्न-पान जनिताशक्तिः-प्राणो बलमिति पर्यायः। बलावष्टमभो हि प्राणी-ऽस्मिञ्ळरीरे—''स यत्रायमात्मा बन्यं न्येत्य सम्मोहिमव" ( वृ० उ० ४।४।१) इति दर्शनात्।

इन्द्रियरूप शिशुका आधान क्या है ?

उसका यह कार्यरूप भौतिक शरीर ही आधान है-जिसमें कुछ रखा जाय उसे आधान कहते हैं, अतः उस शिशु अर्थात् प्राणका यह शरीर अधिष्ठान है; क्योंकि इसमें अधिष्ठित होकर अपने स्वरूपको प्राप्त करनेवाली इन्द्रियाँ विषयोंकी उपलब्धिका द्वार होती हैं; वे केवल प्राणमात्रमें हो निबद्ध नहीं होतीं। ऐसा ही अजातशत्रुने दिखलाया भी है-इन्द्रियोंका उपसंहार हो जानेपर विज्ञानमयकी उपलब्धि नहीं होती। शरीरस्थानमें एकत्रित हुई इन्द्रियोंमें तो उपलब्धिकर्ताके रूपमें ही विज्ञानमयकी उपलब्धि होती है-यह बात हाथ दबाकर जगानेके द्वारा दिखायी गशी है।

यह शिर प्रत्याधान है। इसका प्रदेशविशेषोंके प्रति प्रत्याधान किया जाता है, इसलिये यह प्रत्याधान है। प्राण, स्थूणा अर्थात् अन्नपानजनित शक्ति है। प्राण और बल ये पर्याय-वाची हैं। इस शरीरमें बलका आधार ही प्राण है, जैसा कि "जिस अवस्थामें यह जीव शरीरको निवंल करता हुआ सम्मोहको प्राप्त होता है" इस वाक्यमें देखा जाता है।

यथा स्थूणावष्टमम एवं शरीरपत्तपाती वायुः प्राणः स्थुणेति केचित्।

अनंदाम—अन्नं हि भक्तं त्रेधा परिणमते; यः स्थूतः परिणामः, स एतद्द्रयं भूत्वा इमामप्येति — मुत्रं च पुरीषं च। यो मध्यमो रसः स रसो लोहितादिक्रमेण स्वकार्यं शाँरीरं साप्तधातुकमुवचि -नोति: स्वयोन्यन्नागमे हि शरीर-मुपचीयतेऽन्नमयत्वात्;विपर्ययेऽप चीयते पततिः, यस्त्वणिष्ठोरसः-अमृ तम् ऊक् प्रभावः-इति च कथ्यते, स नाभेरू घर हदयदेशमागत्य, हृद्याद्विप्रसृतेषु द्वासप्ततिनाडी-सहस्रद्युप्रविश्य यत्तत्करणसङ्घा- नाडियोंमें प्रवेश कर स्थूणासंज्ञक तरूपं लिङ्गं शिशुसंज्ञकम्, तस्य | इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गशरीर है, उसकी

जिस प्रकार बछड़ा ( खूँटे ) के आश्रित होता है, उसी प्रकार शरीरपक्षपाती वायु-प्राण स्थूणा है-ऐसा किन्हींकी मत है।

अन्न दाम (बन्धन-रज्जु) है, क्योंकि भोजन किये जानेपर अन्न तीन प्रकारसे परिणामको प्राप्त हो जाता है। उसका जो स्थूलं परि-णाम होता है, वह मल और मूत्र दो रूपमें होकर इस भूमिको प्राप्त होता है। जो मध्यम परिणाम होता है वह रस है। वह रस लोहि-तादि क्रमसे अपने कार्यभूत सात धातुओंवालें शरीरको पुष्ट करता है। शरीर अन्नमय है, इसलिये अपने कारणभूत अन्नके आनेपर उसकी पृष्टि होती है, तथा उसके विप-रीत होनेपर क्षीण होकर गिर जाता है। तथा जो सूक्ष्मतम रस होता है वह अमृत-ऊक् अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता है; वह नाभिसे ऊपर हृदयदेशमें आकर हृदयसे फैली हुई बहत्तर सहस्र बलको उत्पन्न करके जो शिशुसंज्ञक

१. शरीरपक्षपाती वायुसे श्वासोच्छ्वास करनेवाला शरोरान्तर्वर्ती प्राण समझना चाहिये। उसके अधीन ही इन्द्रियाभिमानी प्राण ग्रहण किया जाता है, इसिछिये यह उसके खूँटे (बन्धनस्थान) के समान है।

२. भर्तृप्रपञ्च आदिका।

शरीरे स्थितिकारणं भवति वल-मुपजनयत्स्थूणाख्यम्; तेनान्न-मुभयतः पाश्चवत्सदाभवत् प्राण-श्रीरयोर्निबन्धनं भवति ॥१॥ शरीरका बन्धन है ॥ १॥

QCP&QCQCP&P&P&QCQC;P&QCP&P&QCP&P&P शरीरमें स्थिति रखनेका कारण होता है। इसीसे, जिसके दोनों ओर पाश हैं, ऐसी बछड़ा बाँधने-की रस्सीके समान अन्न प्राण और

मध्यम प्राग्रारूप शिशुके नेत्रान्तर्गत सात ग्रक्षितियाँ

निषद उच्यन्ते-

इदानीं तस्यैव शिशोः प्रत्या- अब प्रत्याधानमें आरुढ़ उसी धान ऊहरूय चक्षुषि काश्वनोप- शिगुके नेत्रमें कुछ उपनिषदें बतलायी जाती हैं-

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्टन्ते तद्या इमा अक्ष-न्लोहिन्योराजयस्ताभिरेन ५ रुद्रोऽन्वायत्तोऽथया अक्ष-न्नापस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रोऽधरयैनं वर्तन्या पृथिव्य-न्वायत्ता चौरुत्तरया नास्यान्नं श्लीयते य एवं वेद ॥२॥

उसका ये सात अक्षितियाँ उपस्थान (स्तवन ) करती हैं - उनमेंसे जो ये आँखमें लाल रेखाएँ हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यप्राणके अनुगत है और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो कनीनका (दर्शनशक्ति) है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है। नीचेके पलकद्वारा पृथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके पलकद्वारा चुलोक। जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न क्षीण नहीं होता ॥ २॥

तमेताःसप्ताचितय उपतिष्ठःते- उसमें ये सात अक्षितियाँ उपस्थान करती हैं-शरीरमें अन्तके कारण तं करणात्मकं प्राणं शरीरेऽन- रहनेवाले नेत्रस्थानमें आरूढ़ उस बन्धनं चक्षुष्युढमेता वक्ष्यमाणाः सप्त सप्तसङ्ख्याका श्रक्तितयो-ऽक्तितिहेतुत्वादुपतिष्ठन्ते। यद्यपि मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूर्व श्रात्म-नेपदी भवति,इहापि सप्त देवता-भिधानान मन्त्रस्थानीयानि कर-णानिः; तिष्ठतेरतोऽत्राप्यात्यनेपदं न विरुद्धम्।

REPORTED STATES OF SECOND

कास्ता श्रक्तितयः ? इत्युच्यन्ते— तत्तत्र या इमाः प्रसिद्धाः, श्रक्तन-चणि लोहिन्यो लोहिता राजयो रेखाः,ताभिर्द्धारभ्ताभिरेनं मध्यमं प्राणं रुद्रोऽन्वायत्तोऽनुगतः; श्रथ या श्रक्तन्त्रचण्यापो धूमादिसंयोगे-नाभिन्यज्यमानाः,ताभिरद्धिर्द्धार-भूताभिः पर्जन्यो देवतात्मान्वा यत्तोऽनुगतः उपतिष्ठत इत्यर्थः । स चान्नभूतोऽचितिः प्राणस्यः ''एर्जन्ये वर्षत्यानन्दिनः प्राणा भवन्ति'' इति श्रुत्यन्तरात् । या कनीनका दृक्वक्तिस्तया इन्द्रियरूप प्राणमें ये आगे कही जानेवाली सात—सात संख्यावाली अक्षितियाँ जो अक्षिति (अक्षयता) का कारण होनेके कारण अक्षिति कहलाती हैं, रहती हैं। यद्यपि [ उपान्मन्त्रकरणे (पा० सू०१। ३।२५) इस पाणिनिसूत्रके अनु-सार ] 'उप्' पूर्वक 'स्था' धातु मन्त्रकरण अर्थमें आत्मनेपदी होता है, तथापि यहाँ भी छद्रादि सप्त-देवतासंज्ञक करण मन्त्रस्थानीय ही हैं, इसलिये यहाँ भी उपपूर्वक 'स्था' धातुमें आत्मनेपद रहना विरुद्ध नहीं है।

CASTO CONTRACTO

वे अक्षितियाँ कौन-सी हैं ? सो बतलायी जाती हैं-जनमें ये जो नेत्रके भीतर लोहित वर्णकी प्रसिद्ध राजियाँ—रेखाएँ हैं, उन द्वारभूता रेखाओं के द्वारा रुद्ध इस मध्यम प्राणके अनुगत है। तथा नेत्रमें जो धूमादिके संयोगसे अभिन्यक्त होने-वाला जल है, उस द्वारभूत जलके द्वारा देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत है। वह प्राणका अन्नभूत अक्षिति है जैसा कि "मेघके बरसनेपर प्राण आनन्दित हो जाते हैं" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है।

जो कनीनका अर्थात् दर्शन-शक्ति

कनीनकया द्वारेणादित्यो मध्यमं प्राणमुपतिष्ठतेः यत्कृष्णं चक्षुपि तेनैनमग्निरुपतिष्ठते; यच्छुक्लं चक्षुषि तेनेन्द्रः; अधरया वतेन्या पक्ष्मणैनं पृथिव्यन्वायत्ता, त्रधरत्व-सामान्यात् द्यौरुत्तरया, ऊर्ध्वत्व-सामान्यात्; एताः सप्तान्त्रभूताः प्राणस्य सन्ततम्रुपतिष्ठन्ते-इत्येवं यो वेद, तस्यैतत्फलम्-नास्यात्रं चीयते, य एवं वेद ॥ २ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य मध्यम प्राणमें प्रवेश करता है; नेत्र-में जो कृष्णवर्ण है उसके द्वारा अग्नि इसमें उपस्थित होता है; नेत्रमें जो शुक्लवर्ण है, उससे इन्द्र और नीचेके पलकद्वारा इसमें पृथिवी अनुगत है; क्योंकि इन दोनोंकी अधरत्वमें समानता है तथा ऊपरके पलकद्वारा द्युलोक अनुगत है; क्योंकि ऊर्ध्वत्वमें उन दोनोंकी समानता है; ये सातों निरन्तर प्राणके अन्त होकर उप-स्थित होते हैं, इस प्रकार जो जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है-जो इस तरह उपासना करता है, उसके अन्नका कभी क्षय नहीं होता ॥ २॥

श्रोत्रादि प्रागोंके सहित शिरमें चमसदृष्टिका विधान तदेष रलोको भवति । अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबु-ध्नस्तिस्मन्यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अर्वाग्बि-लश्चमस अर्ध्वबुध्न इतीदं तिच्छर एष ह्यवीग्बलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥३॥

इस विषयमें यह इलोक है। चमस नोचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप यश निहित है, उसके तीरपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाली आठवीं वाक् रहती है। जो नोचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह शिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह शिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है। उसमें विश्वरूप यश निहित है—प्राण ही विश्वरूप यश हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। वेदके द्वारा संवाद करनेवाली वाक् आठवीं है, वही वेदके द्वारा संवाद करती है॥ ३॥

तत्तन्नैतस्मिन्नर्थे एष रलोको मन्त्रो भवति—श्रवीग्विलञ्चमस इत्यादिः । तत्र मन्त्रार्थमाचष्टे श्रुतिः—श्रवीग्विलञ्चमसऊर्ध्व-बुध्न इति । कः पुनरसावर्धा-ग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः इदं तत् शिरः, चमसाकारं हि तत्। कथम् एष ह्यर्गाग्विलो सुखस्य विलरूपत्वात्, शिरसो बुध्ना-कारत्वाद्ध्वबुध्नः।

तिस्मन्यशो निहितं विश्वरूप-मिति यथा सोमश्रमसे, एवं तिस्म-ञ्चिरसि विश्वरूपं नानारूपं निहितं स्थितं भवति । किं पुनस्तद् यशः तहाँ इस अर्थमें यह श्लोक—मन्त्र
है-'अर्वाग्विलश्चमसः' इत्यादि। अब
श्रुति इस मन्त्रका अर्थ बतलाती है'अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुष्टनः' इत्यादि।
किंतु यह नीचेकी ओर छिद्रवाला
और ऊपरकी ओरसे उठा हुआ
चमस कौन है ? वह यह शिर है;
क्योंकि वह चमसके समान आकारवाला है। किस प्रकार ? क्योंकि
यह नीचेकी ओर छिद्रवाला है,
कारण, मुख छिद्ररूप है और शिर
बुष्टाकार होनेके कारण यह
ऊर्ध्वबुष्टन है।

इसमें विश्वरूप यश निहित है। जिस प्रकार चमसमें सोम रहता है, इसी प्रकार उस शिरमें विश्वरूप-नाना रूप अर्थात् अनेक रूपोंवाला यश निहित-स्थित है। वह यश क्या है?

energy repersons प्राणा वै यशो विश्वरूपम्-प्राणाः श्रोत्रादयो वायवश्रमस्तः सप्तधा तेषु प्रसृता यशः--इत्येतदाह मन्त्रः, शब्दाद्ज्ञानहेतुत्वात् । तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति-प्राणाः परिस्पन्दात्मकाः, त एव च ऋषयः प्राणानेतदाह मन्त्रः । वागष्टमी ब्रह्मणा संवि-दानेति-असणा संवादं कुर्वती अष्टमी भवतिः तद्धेतुमाह— संवित्त वारध्यष्टमी ब्रह्मणा इति ॥ ३ ॥

प्राण ही अनेक रूपोंवाला यश है।
प्राण अर्थात् सात श्रोत्रादि और
उनमें सात भागोंमें विभक्त होकर
फैले हुए मरुत् यानी वायु यश हैं—
ऐसा मन्त्र कहता है, क्योंकि वे
(श्रोत्रादि) शब्दादि विषयोंके
ज्ञानके हेतु हैं।

उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं-यहाँ स्फुरणात्मक प्राण ही समभने चाहिये, वे ही ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। आठवीं वाक् वेदके द्वारा संवाद करती है। वह वेदके द्वारा संवाद करनेवाली वाक् आठवीं है। इसीसे कहा है-'वाक् ही आठवीं है, वह वेदके द्वारा संवाद करती है' इति॥ ३॥

श्रोत्रादिमें विभागपूर्वक सप्तर्षि-दृष्टि

के पुनस्तस्य चमसस्य तीर | आसत ऋषय इति ।

किंतु उस चमसके तीरपर कौन ऋषि रहते हैं, सो बतलाते हैं—

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमद्ग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जस-द्ग्निरिमावेव विसष्टकस्यपावयमेव विसष्ठोऽयं कस्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यासमद्यतेऽत्तिर्ह वैनामेतद्यद्त्रिरिति सर्व-स्यात्ता भवति सर्वमस्यात्रं भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥

१. दो कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक रसना—ये सात श्रोत्रादि हैं।

SCHEROLDS IN SOUTH PROPERTY SCHEROLDS ये दोनों [कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं; यह ही गोतम है और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र ] ही विश्वामित्र और जमदिग्न हैं; यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदिग्न है। ये दोनों [नासारन्ध्र] ही वसिष्ठ और कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा क्रयप है। तथा वाक् ही अत्रि है; क्योंकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय 'अत्ति' नामवाला ही है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता ( भक्षण करनेवाला ) होता है, सब इसका अन्न हो जाता है ॥ ४ ॥

इमावेव गोतमभरद्वाजी कणीं-अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजो दिचणश्रोत्तरश्च,विपर्ययेणवा। त चक्षुषी उपदिशत्रुवाच—इमावेव विश्वामित्रजसद्ग्नी द्त्तिणं विश्वा-मित्र उत्तरं जमदिनिर्विषययेण वा । इमावेव वसिष्ठकश्यपौ-नासिके उपदिशन्तुवाच; दित्तणः प्रटो भवति वसिष्ठः, उत्तरः कश्यपः पूर्ववत् । वागेवात्रिः श्रदनिक्रया-योगात्सप्तमः; वाचा ह्यन्नमद्यते तस्मादित्तई वै प्रसिद्धं नामैतत्--

ये दोनों कर्ण ही गोतम और भरद्वाज हैं। ये दक्षिण और उत्तर कर्ण ही क्रमशः अथवा विपरीत क्रमसे गोतम और भरद्वाज हैं। इसी प्रकार नेत्रोंके विषयमें उपदेश करते हुए मन्त्रने कहा है कि ये ही विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। इनमें दक्षिण नेत्र विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदग्नि है, अथवा इससे विपरीत क्रमसे समभना चाहिये। फिर नासारन्ध्रोंके विषयमें उपदेश करते हुए मन्त्रने कहा है कि ये ही दोनों वसिष्ठ और कश्यप हैं; पूर्व-वत् दायाँ छिद्र वसिष्ठ है और बायां कश्यप है। अदन ( भक्षण ) कियाका सम्बन्ध होनेके कारण वाक् ही सप्तम ऋषि अति है: क्योंकि वागिन्द्रियके द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है; अतः यह प्रसिद्ध अति नामवाला है अथोत्

अतृत्वादित्तिरिति, अतिरेव सन् यदत्रिरित्युच्यते परोक्षेण । सर्वस्यैतस्यात्रजातस्य प्राणस्या-त्रिनिवंचनविज्ञानाद्ता भवति। अत्तैव भवति नामुध्मित्रस्रेन पुनः प्रतिपद्यत इत्येतदुक्तं भवति--सर्व-मस्यान्नं भवतीति। य एवमेत-द्यथोक्तं प्राणयाथात्म्यं वेद, स एवं मध्यमः प्राणी भूत्वा आधान-प्रत्याधानगतो भोक्तैव भवति, न भोज्यम्, भोज्याद् ज्यावर्तत इत्यर्थः ॥ ४ ॥

अत्ता होनेके कारण यह 'अत्ति' है; जो कि 'अत्ति' होते हुए ही परोक्ष-रूपसे 'अत्रि' कहा जाता है।

इस 'अति' शब्दकी निरुक्तिका ज्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण अन्नसमुदायका अत्ता (भक्षण करने-वाला) होता है। यह अन्न भक्षण करनेवाला ही होता है, परलोकमें पुन: अन्नसे युक्त नहीं होता; 'सर्व-मस्यान्नं भवति' इस वाक्यसे यही बात कही गयी है। जो इस प्रकार इस उपर्युक्त प्राणके यथार्थ स्वरूपको जानता है, वह इस तरह मध्यम प्राण होकर आधान-प्रत्याधानगत भोक्ता ही होता है, भोज्य नहीं होता अर्थात् भोज्यवगंसे निवृत्त हो जाता है।। ४।।

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये द्वितीयां शिशुब्राह्मणम् ॥ २ ॥

## तृतीय ब्राह्मण

तत्र प्राणा वे सत्यमित्युक्तम् । याः प्राणानामुपनिषदः, ता त्रक्षो-पनिषत्प्रसङ्गेन व्याख्याताः--एते तेप्राणा इति च । ते किमात्मकाः? उत्पर यह कहा गया है कि प्राण ही सत्य हैं। जो प्राणोंकी उपनिषदें हैं, उनकी 'वे ये प्राण हैं' ऐसा कहकर ब्रह्मोपनिषद्के प्रसङ्कसे व्याख्या कर दी गयी है। अब यह बतलाना है कि उनका स्वरूप क्या कथं वा तेषां सत्यत्वम् ? इति च वक्तव्यमिति पश्चभुतानां कार्यकरणात्मकानां स्वरूपावधारणार्थामदं त्राह्मण-मारस्यते — यदुपाधिविशेषाप-नयद्वारेण 'नेति नेति' इति ब्रह्मणः सतत्त्वं निर्दिधारयिषितम्।

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

है और उनको सत्यता किस प्रकार है ? अतः शरीर एवं इन्द्रियरूप 'सत्य' संज्ञक पञ्चभूतोंके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये यह ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है, जिस उपा-धिविशेषके निषेधद्वारा 'नेति-नेति' इत्यादि रूपसे श्रुतिको ब्रह्मके स्वरूप-का निश्चय कराना अभीष्ट है।

## ब्रह्मके दो रूप

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च मत्यं चामृतं च स्थितं च यच सच त्यच्च ॥ १ ॥

व्रह्मके दो रूप हैं---मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और यत् (चर) तथा सत् और त्यत् ॥ १ ॥

तत्र दिरूपं ब्रह्म पश्चभतज-नितकार्यकरणसम्बद्धं मूर्तामूर्ता-ख्यं मर्त्यामृतस्वभावं तञ्जनित-वासनारूपं च सर्वज्ञं सर्वेशक्ति सोपाख्यं भवति । क्रियाकारक-सर्वव्यवहारा-फलात्मकं च स्पदम् । तदेव ब्रह्म विगत-सर्वोपाधिविशेषं सम्यग्दशंन-विषयम् अजमजरममृतम-

पञ्चभूतजनित देह और इन्द्रियों-से सम्बद्ध ब्रह्म दो रूपोंवाला है. मूर्त और अमूर्त संज्ञावाला, मर्त्यं और अमृत स्वभाववाला, तज्जनित वासनारूप एवं सर्वज्ञ और सर्वज्ञक्ति ब्रह्म सोपांख्य (सोपाधिक) है। वह क्रिया, कारक और फलस्वरूप तथा समस्त व्यवहारका आश्रय है। वही ब्रह्म समस्त उपाधिविशेषों-से रहित, सम्यग्ज्ञानका विषय, अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी भयम्, वाङ्मनसयोरप्यविषयमद्धै- और मनका भी अविषय है तथा

१. जो शब्द-प्रतीतिका विषय हो उसे सोपाख्य कहते हैं।

तत्वात् 'नेति नेति' इति निर्दि-

. इयते ।

तत्र यद्पोहद्वारेण 'नेति नेति' इति निदिश्यते ब्रह्म, ते एते द्व वाव—वावशब्दोऽवधार-णार्थः—द्वे एवेत्यर्थः—ब्रह्मणः परमात्मनोरूपे—रूप्यते याभ्याम-रूपं परं ब्रह्म अविद्याध्यारोप्य-माणाभ्याम् । के ते द्वे १ मृतं चैव मूर्तमेव च । तथामृतं चामृतमेव चेत्यर्थः । श्रन्तणी-तस्वात्मविशेषणे मूर्तामृतें द्वे एवेत्यवधार्यते ।

कानि पुनस्तानि विशेषणानि
मूर्तामूर्तयोः ? इत्युच्यन्ते--मर्त्यं
च मर्त्यं मरणधर्मि, अमृतं च
तद्विपरीतम्, स्थितं च--परिच्छिन्नं गतिपूर्वकं यत्स्थास्तु,
यच्च-यातीति यत्--च्यापि-अपरिच्छिन्नं स्थितविपरीतम्,
सच्च-सद्त्यन्येभ्योविशेष्यमाणा-

अद्वेत होनेके कारण उसका 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया जाता है।

इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा ब्रह्मका 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया जाता है वे उस पर- ब्रह्म परमात्माके ये दो रूप हैं। यहाँ 'वाव' शब्द निश्चयार्थंक है। अर्थात् अविद्याद्वारा आरोप किये जानेवाले जिन रूपोंके द्वारा अरूपं परब्रह्म निरूपित होता है, वे ये दो ही रूप हैं। वे दो रूप कौन-से हैं? 'मूर्त चैव'— मूर्त ही तथा 'अमूर्त च'—अमूर्त ही [वे रूप हैं]। अर्थात् जिनमें उनके अपने अन्य विशेषणोंका अन्तर्भाव हो जाता है, ऐसे ब्रह्मके ये मूर्त और अमूर्त दो ही रूप निश्चय किये जाते हैं।

किंतु मूर्त और अमूर्तक वे अन्य विशेषण कौन-से हैं? सो बतलाये जाते हैं—'मर्त्य च,' मर्त्य—मरण-धर्मी और अमृत—मर्त्यंसे विपरीत स्वभाववाला, स्थित—परिच्छिन अर्थात् जो गतिपूर्वक स्थित रहने-वाला है और यत्–जो जाता हो अर्थात् व्यापक, अपरिच्छिन यानी स्थितसे विपरीत स्वभाववाला, सत्—दूसरोंकी अपेक्षा विशेषरूपसे निरूपित किये जाने-

साधारणधर्मितिशेषवत्,त्यच-तद्धि-परीतम् 'त्यत्' इत्येव सर्वदा परोत्ताभिधानाईम् ॥ १ ॥

वाले असाधारण धर्मविशेषवाला और त्यत्—सत्से विपरीत स्वभाव-वाला अर्थात् 'वह' इस प्रकार . सर्वदा परोक्षरूपसे कहे जाने योग्य ॥ १ ॥

मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तरूप भ्रौर उसके रसका वर्णन

तत्र चतुष्टयांवशेषणविशिष्टं मृतं तथा अमूर्तं च। तत्र कानि मूर्तविशेषणानिश्कानि चेतराणि? इति विभज्यते— इस प्रकार मूर्त और अमूर्त चार विशेषण युक्त हैं। उनमें कौन-से विशेषण मूर्तके हैं और कौन-से अमूर्तके ? इसका विभाग किया जाता है—

तदेतन्मूर्तं यद्न्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्चैतन्मर्त्य-मेतित्स्थतमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो य एष तपित सतो ह्येष रसः ॥ २ ॥

जो वायु और अन्तरिक्षसे भिन्न है, वह मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है और यह सत् है। उस इस मूर्तका, इस मर्स्यका, इस स्थितका, इस सत्का यह रस है, जो कि यह तपता है। यह सत्का ही रस है॥ २॥

तदेतन्मूर्तं मूर्च्छितावयवम् इत-रेतरानुप्रविष्टावयवं घनं संहत-मित्यर्थः । किं तत् ? यदन्यत् ; कस्मादन्यत् ? वायोश्चान्तरित्ताच भृतद्वयात् — परिशेषात् पृथि-च्यादिभूतत्रयम् । वह यह मूर्त अर्थात् मिले हुए अवयवोंवाला है, इसके अवयव एक दूसरेमें अनुप्रविष्ट रहते हैं, यह घनीभूत अर्थात् संहत है। वह क्या है? जो अन्य है; किससे अन्य है? वायु और अन्तरिक्ष इन दो भूतों-से; अत: वचे हुए पृथिवी आदि तीन भूत ही मूर्त हैं।

एतन्मर्त्यम्-यदेतनमूर्ताख्यं भूतत्रयमिदं मत्यं मरणधर्मिः कस्मात्? यस्मात्स्थतमेतत्; परि चिछन्नं ह्यर्थान्तरेण सम्प्रयुज्यमानं विरुध्यते-यथा घटः स्तम्भ-कुडचादिनाः, तथा मूर्तं स्थितं परिच्छिन्नम् अर्थान्तरसम्बन्धि ततोऽर्थान्तरविरोधान्मर्त्यम्;एत-त्सद्विशेष्यमाणासाधारणधमेवत्, तस्माद्धि परिच्छिन्नम्, परिच्छिन्न-त्वान्मत्रयम् अतो मृतमः मृतित्वाद्वा मर्त्यम्, मर्त्यत्वारिस्थतम्,स्थित-त्वात्सत् । अतोऽन्योन्याच्य-भिचाराच्चतुर्णां धर्माणां यथेष्टं विशेषणविशेष्यभावो हेतुहेतु-मद्भावश्र दर्शयितव्यः । सर्वथापि तु भूतत्रयं चतुष्टयविशेषण-विशिष्टं मूर्ते रूपं ब्रह्मणः । तत्र चतुर्णामेकस्मिन्गृहीते विशेषणे इतरद्गृहीतमेव विशेषणमि-त्याह-तस्यैतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य, एतस्य स्थितस्य, एतस्य

४१६

PARTHER THE PARTHER THE यह मर्त्य है-यह जो मूर्त-संज्ञकतीन भूत हैं मर्त्य — मरणधर्मी हैं। क्यों ? क्योंकि ये स्थित हैं। परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तुसे संयोग किये जानेपर उससे विरुद्ध रहती है, जिस तरह स्तम्भ और भित्ति आदिसे घट। इस प्रकार मूर्त स्थित, परिच्छिन्न और अर्था-न्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला है, अतः अर्थान्तरसे विरोध होनेके कारण वह मर्त्य है। यह सत् अर्थात् विशे-ष्यमाण असाधारण धर्मीवाला है, इसीसे परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न होनेके कारण मत्य है और इसीसे मूर्त है। अथवा मूर्त होनेके कारण मर्त्य है, मर्त्य होनेके कारण स्थित है और स्थित होनेके कारण सत् है। अतः इन चारों धर्मोंका एक-दूसरेमें व्यभिचार न होनेके कारण इनका यथेष्ट विशेषय-विशेषणभाव और कार्य-कारणभाव दिखलाना उचित है। यह चार विशेषणोंसे युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका मूर्तरूप है। इन चार विशेषणों मेंसे किसी एकको ग्रहण करनेपर अन्य विशेषण भी गृहीत हो ही जाते हैं; इसीसे श्रुति कहती है-उस इस म्तंका, इस मत्यंका, इस स्थितका

सतः--चतुष्टयविशेषणस्य भूतत्रय-

स्येत्यर्थः, एष रसः सारः इत्यर्थः।

त्रयाणां हि भूतानां सारिष्ठः

सविताः, एतत्साराणि त्रीणि

भूतानि, यत एतत्कृतविभज्य
मानरूपविशेषणानि भवन्तिः,

त्राधिदैविकस्यै कार्यस्त्रतद्रूपम्
यत्सविता यदेतन्मण्डलं तपतिः,

सतो भूतत्रयस्य हि यस्मादेष रस

इत्येतद् गृद्धते। मूर्तो ह्येष सविता

तपति, सारिष्ठश्च। यन्त्राधिदैविकंकरणं मण्डलस्याभ्यन्तरम्,

तद्वक्ष्यामः।। २।।

और इस सत्का अर्थात् इन चार विशेषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह रस यानी सार है।

तीनों ही भूतोंका सारतम सिवता है। तीनों भूत इसी सार-वाले हैं, क्योंकि वे इसीके द्वारा विभक्त किये हुए विभिन्न रूपोंवाले होते हैं। यह जो सिवता है, जो यह सिवतमण्डल तपता है, वह आधि-दैविक कार्यका रूप है; क्योंकि यह सत्रूप भूतत्रयका रस है—इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। यह मूर्त सिवता ही तपता है और सार-तम भी है। और जो मन्डलान्तर्गत आधिदैविक करण है, उसका हम आगे वर्णन करेंगे॥ २॥

विशेषगोंसहित ग्रमूर्त रूप ग्रौर उसके रसका वर्णन

अथामूर्तं वायुश्चान्तिरक्षं चैतद्मृतमेतयदेतत्यत्त-स्यैतस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्येष रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य होष रस इत्यधिदैवतम् ॥ ३ ॥

तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये अमृत हैं, ये यत् हैं और ये ही त्यत् हैं। उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह सार है, जो कि इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्का सार है। यह अधिदैवत-दर्शन है।। ३।।

THE EN SOUTH PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY. अथामूर्तम्-अथाधुनामूर्त-मुच्यते । वायुश्चान्तरित्तं यत्परिशेषितं भूतद्वयम् --- एतद-मृतम्, अमूर्तत्वात्; अस्थितम्, अथोऽविरुध्यमानं केनचित्, अमृतममरणधर्मि । एतद्यत्स्थत-विपरीतम् व्यापि, अपरिच्छिन्नम्, यस्मात् 'यत्' एतद् अन्येभ्यो-ऽप्रविभज्यमानविशेषम्, स्त्यत्, 'त्यत्' इति परोक्षा-भिधानाईमेव--पूर्ववत् ।

तस्यैतस्यामूर्तस्य तस्यामृतस्यै-तस्य यत एतस्य त्यस्य चतुष्टयवि-शेषणस्यामृर्तस्येष रसः;कोऽसौ ? य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः-करणात्मको हिरण्यगर्भः प्राण इत्यभिधीयते यः, स एषोऽमूर्त-स्य भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत्सारिष्ठः। एतत्पुरुषसारं चामूर्तं भृतद्वयम्--

हैरण्यगर्मेलिङ्गारम्भाय हि भूत-द्वयाभिन्यक्तिरन्याकृतात् तस्मात्तादथ्यात्तत्सारं भूतद्वयम्।

अमूर्तका वर्णन किया जाता है। वायु और अन्तरिक्ष जो दो भूत रह गये हैं, वे अमृत हैं; क्योंकि वे अमूर्त हैं तथा अमूर्त होने-के कारण ही वे अस्थित हैं। अतः किसीसे भी उनका विरोध नहीं है, अमृत कहते हैं अमरणधर्मीको, यह यत् ( चल ) अर्थात् स्थितसे विप-रोत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है, चूँकि दूसरोंसे इस 'यत्' के विशे-षण विभक्त नहीं हैं, इसलिये यह 'त्यत्' है, अर्थात् 'त्यत्' इस प्रकार पूर्ववत् परोक्षरूपसे ही पुकारे जाने योग्य है।

उस इस अमूर्तका, इस अमृत-का, इस यत् (गतिशील) का और इस त्यत् (परोक्ष) का अर्थात् इन चार विशेषणोंसे युक्त अमूर्तका यह रस है। वह कोन है? जो कि यह इस मण्डलमें पुरुष यानी इन्द्रियात्मा हिरण्यगर्भ यानी प्राण-ऐसा कहा जाता है। वही इस अमूर्त भूत-द्वयका रस अर्थात् पूर्ववत् सारतम भाग है।

अमूतं भूतद्वय इस पुरुषरूप सार-वाले हैं। हिरण्यगर्भरूप लिङ्गात्माके आरम्भके लिये ही अव्याकृतसे इन दोनों भूतोंको अभिव्यक्ति होती है। अतः उसके लिये अर्थात् उसके सावन होनेसे ये भूतद्वय उस पुरुष- त्यस्य ह्येषरसः--यस्माद्यो मण्ड-त्तस्थः पुरुषो मण्डलवन्न गृह्यते सारश्च भूतद्वयस्य, तस्मादस्ति मण्डलस्थस्य पुरुषस्य भूतद्वय-स्य च साधम्यम्, तस्माद्युक्तं प्रसिद्धबद्धेतूपादानम् --त्यस्य ह्येप रस इति।

रसः कारणं हिरण्यगर्भविज्ञा-नात्मा चेतन इति केचित्। तत्र च किल हिरण्यगर्भविज्ञानात्मनः कर्म वाय्वन्तरिचयोः प्रयोक्तु, तत्कर्म वाय्वन्तरित्ताधारं सद-न्येषां भृतानां प्रयोक्तृ भवतिः तेन स्वकर्मणा वाय्यन्तरिक्षयोः प्रयोक्तिति तयो रसः कारण-मुच्यत इति ।

तन्न, मूर्तरसेनातुल्यत्वात् ।

मूर्तस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव

मण्डलंदष्टंभूतत्रयसमानजातीयम् ,

न चेतनः; तथामूर्तयोरपि भूत-

TERESTER STEREST STERE रूप सारवाले ही हैं। यह त्यत्का ही सार है; क्योंकि यह जो मण्ड-लस्थ पुरुष है, इसे मण्डलके समान ग्रहण नहीं किया जा सकता; इस-लिये यह भूतद्वयका सार है; अतः मण्डलस्य पुरुष और इन दोनों भूतोंका साधम्यं है, अतः 'यह त्यत्-का ही सार है' इस प्रकार प्रसिद्धके समान [ त्यत्को इसका ] हेतु बत-लाना उचित ही है।

किन्होंका मत है कि हिरण्य-गभँविज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण है। उस अवस्थामें हिरण्य-गर्भविज्ञानात्माका कर्म वायु और अन्तरिक्षका प्रेरक है, वह कर्म वायु और अन्तरिक्षरूप आधारवाला होकर अन्य भूतोंका प्रेरक होना है; उस अपने कर्मके द्वारा हिरण्यगर्भ-विज्ञानात्मा वायु और अन्तिःक्ष-का प्रेरक है, इसलिये उनका रस यानी कारण कहा जाता है।

किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, मूर्तके रस (सार) से इसकी सहशता नहीं है। तीन मूर्त भूतोंका रस तो मूर्तमण्डल ही देखा गया है, जो भूतत्रयसे समान जातिवाला अर्थात् जड चेतन है, उनका रस है। इसी प्रकार अमूर्त भूतोंका

१. भर्तृ प्रपञ्चका ।

TO CONTRACT CONTRACTOR OF THE SECOND योस्तत्समानजातीयेनैवामृत्ररसेन ्युक्तं भवितुम्; वाक्यप्रवृत्तेस्तु-ल्यत्वात्; यथा हि मूर्तामूर्ते चतुष्टयधर्मवती विभज्येते, तथा रसरसवतोरपि मूर्तामूर्तयोस्तुल्ये-नैव न्यायेन युक्तो विभागः, न त्वर्धवैशसम्। मृतरसेऽपि मण्डलोपाधिश्रंतनो विवश्यत इति चेत् ?

अत्यन्पमिद्गुच्यते, सर्वत्रैव तु मूर्तामूर्तयोर्ज्ञहारूपेण विविच-

तत्वात् ।

भी उनके समानजातीय ही अमूर्त रस होना चाहिये'; क्योंकि इन दोनों वाक्योंकी प्रवृत्ति समान ही है। जिस प्रकार चार धर्मोंसे युक्त मर्त और अमूर्तका विभाग किया गया है उसी प्रकार उसी न्यायसे मर्तरसवान् और रस तथा अमूर्त्त रसवान् और रसका भी विभाग करना उचित है ; अर्धजरतीय न्यायका आश्रय लेना उचित नहीं है।

प्वं - [जिस प्रकार हम अमुर्त भूतोंके रसको चेतन मानते हैं, उसी प्रकार] यदि मूर्तभूतोंके रसमें भी मण्डलोपाधिक चेतन ही विवक्षित मानें तो ?

सिद्धान्ती-तुम्हारा यह कथन बहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ [ मुर्त और अमुर्त रस ही नहीं | सर्वत्र ही मृतं और अमृतं भतमात्र ब्रह्मरूपसे विविक्षत हैं।

१. अर्थात् जिस प्रकार अमूर्त भूत-नायु और अन्तरिक्ष जड जातिके हैं, उसी प्रकार उनका रस भी अमूर्त एवं जड होना उचित है।

२. जैसे कि मन्त्र २ और ३ में यह बतल।या है कि ब्रह्मका मूर्त रूप मूर्ति-मान्, मर्त्य, स्थित (परिच्छिन्न ) और सत् है तथा अमूर्त रूप अमूर्तिमान्, अमृत, अस्थित (अपरिच्छिन्न) और त्यत् है।

३. जैसे रसवान (भूत) मूर्त और अमूर्त दो प्रकारके हैं, तथा जड हैं, उसी प्रकार रस भी मूर्त और अमूर्त —दो प्रकारका तथा जड होना चाहिये। ऐसा विभाग नहीं करना चाहिये कि मूर्त रस तो जड है और अमूर्त रस चेतन है। क्यों कि ऐसी कल्पना अर्धजरतीय होगी, जो अनुचित है।

पुरुषशब्दोऽचेतनेऽनुपपनन

इति चेत्!

न, पत्तपुच्छादिविशिष्टस्यैव

लिङ्गस्य पुरुपशच्ददर्शनात्। "न

वा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजाः

प्रजनियतुमिमान्सप्त पुरुषानेकं

पुरुषं करवामेति त एतान्सप्त

पुरुषानेकं पुरुषमकुर्वन्" इत्यादौ

प्रन्तरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे

पुरुषशच्दप्रयोगा इत्यधिदैवत
मित्युक्तोपसंहारोष्डच्यात्मविभागो
कत्यर्थः ॥ ३ ॥

पूर्वं - किंतु 'पुरुष' शब्दका अचेतनमें प्रयोग होना तो सम्भव नहीं है!

सिदान्ती-ऐसी बात नहीं है; [ तैत्तिरीय-श्रुतिमें तो ] पक्ष और प्चछविशिष्ट लिङ्गशरीरको ही पुरुष-शब्दवाची देखा गया है। तथा "हम इस प्रकार अलग-अलग रहते हुए प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः इन सीत पुरुषोंको हम एक कर दें-ऐसा विचारकर उन्होंने इन सात पुरुषोंको एक कर दिया" इत्यादि अन्यश्रुतियोंके वाक्योंमें अन्न-रसमयादिके अर्थमें पुरुष शब्दका प्रयोग किया गया है। 'यह अधि-दैवत मूर्तामूर्त है' ऐसा कहकर जो पूर्वोक्तका उपसंहार किया गया है, वह अध्यातम मुर्तामूर्तका विभाग वतलानेके लिये है। । ३॥

ग्रध्यातम मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तका वर्णन अथाध्यातमिद्मेव मूर्त यद्न्यत्प्राणाच्च यश्चा-यमन्तरात्मन्नाकाश एतन्मर्त्यमेतित्स्थतमेतत्सत्तस्ये-तस्य मूर्तस्येतस्य मर्त्यस्येतस्य स्थितस्य सत एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष रसः ॥ ४ ॥

अब अध्यात्म मूर्तामूर्तंका वर्णन किया जाता है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गंत आकाश है उससे भिन्न है, यही मूर्त है। यह मर्त्य है,

१. सात पुरुष ये हैं —श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक् और मन।

यह स्थित है, यह सत् है। यह जो नेत्र है वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्थितका एवं इस सत्का सार है यह सत्का ही सार है।। ४।।

अथाधुनाध्यात्मं मूर्तामूर्तयो-र्विभाग उच्यते—किं तन्मूर्तम्! इदमेव, किं चेदम्! यदन्यत्प्राणाच वायोर्यश्चायमन्तरभयन्तरे आत्म-न्नात्मन्याकाञ्चः खं शरीरस्थश्च यः प्राण एतद् द्वयं वर्जियत्वा यद-न्यच्छरीरारम्भवः भूतत्रयम्, एत-नमर्र्यमित्यादि ममानमन्यत्पूर्वेण एतस्य सतो होष रसः--यचक्षु-रिति;त्र्याध्यात्मिकस्य शरीरारम्भ-कस्य कार्यस्यैष रसः सारः;तेन हि सारेण सारवदिदं श्रीरं समस्तं यथाधिदैवतमादित्यमण्डलेन । प्राथम्याच--चक्षुषी एव प्रथमे सम्भवतः सम्भवत इति। "तेजो रसो निरवर्ततारिनः "इति लिङ्गातः तैजसं हि चक्षुः; एतत्सारम् त्राध्यात्मिकं भूतत्रयम्; सतो

अथ-अब मूर्तामूर्तका अध्यातम-विभाग बतलाया जाता है—वह मूर्त क्या है ? यह ही है, यह क्या है ? जो प्राणवायुसे भिन्न है अर्थात् इस आत्मा—शरीरके भीतर जो आकाश है और जो देहस्थ प्राण है इन दोनोंको छोड़कर जो शरीरके आरम्भक तीन भूत हैं वे ही मर्त्य हैं—इस प्रकार अन्य सब पूर्ववत् समभना चाहिये।

इस सत्का ही, यह जो चक्षु है, रस है। अर्थात् आध्यात्मिक यानी शरीरारम्भक भूतोका यही रस यानी सार है; जिस प्रकार अधिदैवत मूर्तं-वर्गं आदित्यमण्डलके कारण सार-वान् है, उसी प्रकार यह समस्त शरीर उस सारसे ही सार-वान् है।

[शरीरके अवयवों में] प्रथम होने-के कारण भी चक्षु सार हैं। उत्पन्न होनेवाले जीवके सबसे पहले नेत्र ही उत्पन्न होते हैं। इस विषयमें "अग्नि तेजरूप रसवाला हुआ" यह लिङ्ग है। चक्षु भी तैजस ही हैं, आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुरूप सारवाले ही हैं। 'यह सत्का ही रस है' यह मूतत्वसारत्वे ह्येष रस इति हेत्वर्थः ॥ ४॥

कथन सत् (तीनों भूतों) का चक्षुके मूर्तत्व एवं सारत्वमें हेतुत्व-प्रति-पादन करनेके लिये हैं।।।।।।

ग्रध्यात्म ग्रमूर्तका उसके विशेषणोंसहित वर्णन अथामूतं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृत-मेतचदेतत्यत्तस्येतस्यामूर्तस्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य ह्येष रसः ॥ ५ ॥

अब अमूर्तका वर्णन करते हैं--प्राण और इस शरीरके अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं, यह अमृत है, यह यत् है और यही त्यत् है। उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह रस है जो कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष है यह त्यत्का ही रस है। ॥ ४ ॥

ऋथाधूनामूतेमुच्यते । यत्परि-शेषितं भूतद्वयं प्राणश्च यश्चाय-मन्तरात्मन्नाकाशः, एतदमूर्तम् । अन्यत्पूर्ववत् । एतस्य त्यस्येष रसः सारः, योऽयं दित्तणेऽत्त-न्पुरुषः-दितिखेऽत्तिविति विशेष-ग्रहणम्,शास्त्रप्रत्यत्तत्वात्ः लिङ्गस्य हिद्तिणेऽक्षिण विशेषतोऽधिष्ठा-तृत्वं शास्त्रस्य प्रत्यत्तं सर्वेश्रुतिषु

अथ-अब अमूर्तका वर्णन किया जाता है। जो बचे हुए दो भूत प्राण और यह देहान्तर्गत आकाश हैं. वे अमूर्त हैं। शेष अर्थ पूर्ववत् है। इस त्यत्का यह रस यानी सार है, जो कि यह दक्षिण नेत्रान्त-र्गत पुरुष है, 'दक्षिण नेत्रमें' इस प्रकार विशेष नेत्रका ग्रहण शास्त्र-प्रत्यक्ष होनेके कारण है। लिझ-देहका विशेषरूपसे दक्षिण नेत्रमें अधिष्ठातृत्व है, ऐसा शास्त्रका प्रत्यक्ष है, क्योंकि समस्त श्रुतियों-में ऐसा ही प्रयोग देखा गया

१. तात्पर्य यह है कि चक्षु मूर्त है, अतः उसका तोनों मूर्त भूतांका कार्य होना उचित ही है; क्योंकि वह मूर्तके समान धर्मवाला है तथा देहके सम्पूर्ण अवयवोंमें प्रधान होनेके कारण वह आव्यात्मिक तीनों भूतोंका रस—सार है— यह सिद्ध होता है।

APPROPRIES AND APPROP प्रयोगद्शनात् । त्यस्य ह्योष रस इति पूर्ववद्विशेषतोऽ-ग्रहणादमूर्तत्वसारत्वे एव हेत्वर्थः ॥ ४ ॥

है। 'यह त्यत्का ही सार है' यह कथन पूर्ववत् विशेषरूपसे ग्रहण न होनेके कारण त्यत् (अमूर्त दोनों भूतों ) का दक्षिण नेत्रस्थित पुरुष-के अमूर्तत्व और सारत्वमें ही हेतृत्व प्रतिपादन करनेके लिये है।।।।।

## इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन

ब्रह्मण उपाधिभूतयोर्मूर्नाम्-त्योः कार्यकरणविभागेन अध्या-त्माधिदैवतयोविंभागो व्याख्यातः सत्यशब्दवाच्ययोः । श्रथेदानीम्-

'सत्य' शब्दके वाच्य एवं ब्रह्म-के उपाविभूत अध्यातम और अधि-दैवत पूर्तामूर्तके विभागका कार्य-करणभेदसे विभाग किया गया। अब---

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम् । यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यर्चिर्यथा पुण्डरीकं यथा सक्वद्विचुत्त सक्वद्विचुत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न ह्येत-स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥ ६ ॥

उस इस पुरुषका रूप [ऐसा] है जैसा हल्दीमें रँगा हुआ वस्त्र, जैसा सफेद ऊनी वस्त्र, जैसा इन्द्रगोप', जैसी अग्निकी ज्वाला, जैसा श्वेत कमल और जैसी बिजलीकी चमक होती है। जो ऐसा जानता है, उसकी श्री विजलीकी न मकके समान [ सर्वत्र एक साथ फैलनेवाली ] होती है। अव इसके पश्चात् 'नेति नेति' यह ब्रह्मका आदेश है। 'नेति नेति' इससे वढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 'सत्यका सत्य' यह उसका नाम है। प्राण ही सत्य हैं, उनका यह सत्य है।। ६।।

१. वर्षा ऋतुमें उत्पन्न होनेवाला एक लाल रंगका कीड़ा।

तस्य हैतस्य पुरुषस्य करुणा-त्मनो लिङ्गस्य ह्रपं वक्ष्यामो वासनामयं मूर्तामूर्तवासनाविज्ञा-नमयसंयोगजनितं विचित्रं पट-भित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजालमृग-तृष्णिकोपमं सर्वव्यामोहास्पदम्--एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान-वादिनो वैनाशिका यत्र भ्रान्ताः, एतदेव वासनारूपं परहूपवदा-त्मनो द्रव्यस्य गुण इति नैया-यिका वैशेषिकाश्च सम्प्रतिपन्नाः, **इद्मात्मा**थ त्रिगुणं स्वतन्त्रं प्रधानाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवर्तत इति साङ्ख्याः ।

श्रौपनिषदम्मन्या श्रिष केचिभर्तृप्रपञ्चमतो- तप्रक्रियां रचयन्ति—
पन्यासः मूर्तामूर्तराशिरेकः,
परमात्मराशिरुत्तमः ताम्यामन्योऽयं मध्यमः किल तृतीयः
कर्जा भोक्त्रा विज्ञानमयेन श्रजातश्रुत्रप्रतिबोधितेन सह विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञासमुदायः, प्रयोक्ता

उस इस इन्द्रियात्मा लिङ्गशरीर-रूप पुरुषके वासनामय, मूर्तामूर्त स्वरूपकी वासना और विज्ञानमयके संयोगसे उत्पन्न हुए वस्त्र या भित्ति-पर लिखे हुए चित्रके समान विचित्र तथा माया-इन्द्रजाल एवं मृगतृष्णा-के समान सब प्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत रूपका वर्णन करते हैं, जिसमें कि विज्ञानवादी वैनाशिकों-को ऐसा भ्रम हो गया है कि बस इतना ही आत्मा है, नैयायिक और वैशेषिक ऐसा मानने लगे हैं कि यह वासनारूप ही पटके रूपके समान 'आत्मा' नामक द्रव्यका गुण है तथा सांख्यवादियोंका मत है कि यह तीन गुणवाला, स्वतन्त्र एवं प्रधानरूप आश्रयंवाला [अन्त:-करण] पुरुषार्थंके हेतुसे आत्माके लिये प्रवृत्त होता है।

SOUTH OF THE SOUTH

कोई-कोई अपनेको उपनिषद्-सिद्धान्तावलम्बी माननेवाले भी ऐसी प्रक्रिया रचते हैं—एक तो मूर्तामूर्त-राशि है और दूसरी परमात्मसंज्ञक उत्तम राशि है! तथा अजातशत्रुद्धारा जगाये हुए कर्ता, भोक्ता विज्ञानमय-के साथ जो विद्या, कर्म और पूर्व-प्रज्ञाका समुदाय है, वह पूर्वोक्त दोनोंसे भिन्न तीसरी मध्यम राशि है। [विद्या, पूर्वप्रज्ञा और] कर्मका

そうちょうとうとうとうとうとうと

कमराशिः, प्रयोज्यः पूर्वोक्तो मूर्तामूर्तभूतराशिः साधनं चेति । तत्र च तार्किकैः सह सन्धिं कुर्वन्ति । लिङ्गाश्रयश्चेष कर्म-राशिरित्युक्त्वा पुनस्ततस्त्रस्यन्तः साङ्ख्यस्वभयात्, सर्वः कमे-राज्ञि:-पुष्पाश्रय इव गन्धः पुष्प-वियोगेऽपि पुरतैलाश्रयो भवति तद्वत्— लिङ्गवियोगेऽपि परमा-रमैकदेशमाश्रयति. स परमारमैक-देशः किलान्यत आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति निर्गुणोऽपि सन्, स कर्ता भोक्ता बध्यते मुच्यते च विज्ञानात्मा-इति वैशे-पिकचित्तमप्यनुसरन्ति, स च कर्मराशिर्भूतराशेरागन्तुकः, स्वतो निर्गुण एव परमात्मैकदेशत्वातः स्वत उत्थिता अविद्याअनागन्तु-काप्युषरवदनात्मधर्मः-इत्यनया

समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त मूर्तामूर्तभूतराशि एवं ज्ञान-कर्मके साधन (कार्य-कारणसमूह) प्रयोज्य हैं। इस प्रकार तीन राशिकी कल्पना कर लेनेके पश्चात् वे तार्किकोंके साथ सन्धि कर लेते हैं। ओर यह कर्मराशि लिङ्गदेहके आश्रित है, ऐसा कहकर फिर उससे सांख्य-सिद्धान्त हो जानेके डरसे डरते हुए ऐसा कहने लगते हैं कि जिस प्रकार पूष्पके आश्रय रहने-वाला गन्ध पूष्पके न रहनेपर भी पुड़िया या तैलके आश्रित रहता है उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि, लिङ्ग-देहका वियोग होनेपर भो, परमात्मा-के एक देशको आश्रय करता है और परमात्माका वह एक देश अन्यसे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके द्वारा, निर्गुण होनेपर भी सगुण हो जाता है; तथा वह विज्ञानात्मा कर्ता भोक्ता ही बद्ध या मुक्त होता है-इस प्रकार वे वैशेषिकोंके चित्तका भी अनुसरण करते हैं। भतराशिसे आनेवाली वह कर्मराशि स्वतः निर्गुण ही है; क्योंकि वह परमात्मा-का ही एक देश है। स्वयं उत्पन्न हुई अविद्या अनागन्तुका होनेपर भी [पृथिवीके धर्म ] ऊसरके समान अनात्माका धर्म है। इस प्रकार इस

करूपनया साङ्ख्यचित्रमनु-चतन्ते ।

सर्वमेतत्ताकिकैः सह सामञ्जतित्ररसनम् स्वकल्पनया रमणीयं
पश्यन्ति, नोपनिषितसद्धान्तं
सर्वन्यायविरोधं च पश्यन्तिः;
कथम् १ उक्ता एव तावत्सावयवत्वे परमात्मनःसंसारित्वसत्रणत्वकर्मफलदेशसंसरणानुपपत्त्यादयो दोषाः; नित्यभेदे च विज्ञानात्मनः परेणैकत्वानुपपत्तिः ।
लिङ्गमेवेति चेत्परमात्मन

उपचरितदेशत्वेन कन्पितं घट-करकभू छिद्राकाशादिवत्, तथा तिङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेशा-श्रयणं वासनायाः । श्रविद्यायाश्र

स्वत उत्थानम् ऊपरवत्-इत्यादि-

कल्पनासे वे सांख्यमतावलम्बियोंके चित्तका भी अनुसरण करते हैं।

तार्किकों के साथ सामञ्जस्यकी कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्था- को रमणीय मानते हैं, किंतु औप- निषदिसद्धान्तको तथा सब प्रकार- की युक्तियों से आनेवाले विरोधको नहीं देखते। सो किस प्रकार? परमात्माका सावयवत्व स्वीकार करनेपर उसमें संसारित्व, सच्छिद्धत्व तथा कर्मफलभोगके स्थानमें उत्पन्न हानेकी अनुपपत्ति आदि दोष बतलाये ही गये हैं। और यदि उनमें भेद माना जाय तो विज्ञानात्माका परमात्माके साथ अभेद होना सम्भव नहीं है।

और यदि यह कहो कि घटा-काश, करकाकाश और भूछिद्रा-काशादिके समान लिङ्गशरीर ही परमात्माके औपचारिक एक देशरूपसे कल्पित है [ अर्थात् लिङ्ग-रूप उपाधिसे कल्पित जो परमात्मा-का अंश है, वही जीवात्मा है ] तो ऐसी अवस्थामें लिङ्गदेहका वियोग होनेपर भी वासना परमात्माके एक देशको आश्रित कर लेगी' तथा 'ऊसर भूमिके समान अविद्याका स्वयं ही उदय हुआ है'

१. स्वप्न आदि अवस्थाओं में लिङ्गदेहका वियोग होनेपर जीवात्मामें वासना नहीं रह सकती; क्योंकि लिङ्गका अभाव हो जानेपर उसके अधीन रहनेवाले जोव-का भी अभाव हो जाना सम्भव है। अतः लिङ्गका अभाव होनेपर जीवमें वासना रहती है—यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है।

कल्पनानुपपन्नैव । न च वास्य-देशव्यतिरेकेण वासनाया वस्त्व-न्तरसञ्चरणं मनसापि कल्पयितुं शक्यम् ।

न च श्रुतयो गच्छन्ति ''कामः संकल्पो विचिकित्सा'' **चृ० उ० १ । ४ ।** ३) ''हृद्ये ह्येव रूपाणि" (३।९। २०) ''ध्यायतीव लेलायतीव'' (४।३।७) "कामा येऽस्य हृदि श्रिताः" ( ४ । ४ । ७ ) ''तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोका-न्हृदयस्य" (४।३।२२) इत्याद्याः। न चासां श्रुतीनां श्रुताद्र्थीन्तरकरूपना न्याय्या, श्चात्मनः परब्रह्मत्वोपपादनार्थपर-्त्वादासाम्, एतावन्मात्रार्थोपत्तय-त्वाच्च सर्वोपनिषदाम् । तस्मा-च्छ्रत्यथं दरपनाकुशलाः एवोपनिषदर्थमन्यथा कुर्वन्ति । वेदार्थश्चेत्स्यात्कामं भवत्. न मे द्वेषः ।

न च 'द्व वाव ब्रह्मणो रूपे'

इति राशित्रयपक्षे समझसम्;

इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी। इसके सिवा अपने निवासयोग्य स्थानको छोड़कर किसी अन्य वस्तु-में वासनाके सञ्चरित होनेकी तो मनसे भी कल्पना नहीं की जा सकती।

तथा इस विषयमें ''काम, संकल्प और संशय," "हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं", "मानो ध्यान करता है, मानो वेगसे चल रहा है" "जो संकल्प इसके हृदयमें स्थित हैं", "उस समय वह हृदयके समस्त शोकोंसे पार हो जाता है" इत्यादि श्रुतियाँ भी सहमत नहीं हैं। इन श्रुतियोंका यथाश्रुत अर्थ छोडकर किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनी उचित नहीं है; क्योंकि ये आत्मा-का परब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त हैं तथा इसी अर्थमें समस्त उपनिषदोंका पर्यवसान होता है। अतः श्रुतिके अर्थकी कल्पना करने-में कुशल ये सभी लोग उपनिषद्के अर्थको उलटा कर देते हैं। तो भी यदि वह वेदका तात्पर्य हो तो भले ही रहे, मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है।

किंतु [भर्त प्रपञ्चके] राशित्रय-सिद्धान्तमें ब्रह्मके दो ही रूप हैं' ऐसा कहना उचित नहीं है; जब कि यदा तु मूर्तामृतं तज्जनितवासनाश्च मृतीमूर्ते द्वे रूपे, ब्रह्म च रूपि तृतीयम् ,न चान्यचतुर्थमन्तराले-तदा एतद्जुकुलमवधारणम्, द्रे एव ब्रह्मणो रूपे इति; अन्यथा व्रह्मैकदेशस्य विज्ञानात्मनी रूपे इति कल्प्यम्, परमात्मनी वा विज्ञानात्मद्वारेणेति । तदा च रूपे एवेति द्विवचनमसमञ्जसम्, रूपाणीति वासनाभिः सह बहु-वचनं युक्ततरं स्यात्-द्रे च सृती-मूर्ते वासनाश्च तृतीयमिति । ऋथ मूर्तामृर्ते एव परमात्मनो रूपे,वासनास्तु विज्ञानात्मन इति चेत्-तदा विज्ञानात्मद्वारेण विक्रियमाणस्य परमात्मनः-इतीयं वाचोयुक्तिरनधिका स्यात्, वास-नाया अपि विज्ञानात्मद्वारत्वस्य श्रविशिष्टत्वातः, न वस्त वस्त्वन्तरद्वारेण विक्रियत इति मुख्यया वृत्या शक्यं कल्पयितुम्;

7474 8634 \$6666 \$6666 \$6666 \$6666 \$6666 मूर्तामूर्त और तज्जनित वासनाएँ ये मूर्त और अमूर्त दो रूप हों और उनसे रूपवान् ब्रह्म तीसरा रूप हो तथा इनके बीचमें कोई चौथा रूप न हो, उसी समय ऐसा निश्चय करना ठीक होगा कि ब्रह्मके दो ही रूप हैं; नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ये ब्रह्मके एक देश विज्ञानात्माके ही रूप हैं अथवा विज्ञानात्माक द्वारा परमात्माके रूप हैं। समय भी 'रूपे' ऐसा द्विवचनान्त प्रयोग उचित नहीं होगा, अपितु वासनाओंके साथ त्रित्व होनेके कारण 'रूपाणि' ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग अधिक उचित होगा; अर्थात् दो तो मूर्त और अमूर्त एवं तीसरा रूप वासनाएँ।

यदि कहो कि परमात्मा के रूप तो मूर्त और अमूर्त दो ही हैं, वासनाएँ तो विज्ञानात्माकी है तो उस अवस्थामें [मूर्तामूतके विषयमें] ऐसी वाचोयुक्ति प्रदर्शित करना कि ये विज्ञानात्माके द्वारा विकारको प्राप्त होते हुए परमात्माके रूप हैं, व्यर्थं ही होगा, क्योंकि विज्ञानात्माका द्वारत्व तो वासनाओं के लिये भी ऐसा ही है। इसके सिवा एक वस्तु किसी अन्य वस्तुके द्वारा विकारको प्राप्त होती है-ऐसी मुख्यवृत्तिसे कल्पना न च विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्त्वन्तरम् तथा कल्पनायां सिद्धान्तहानात्। तस्माद् वेदार्थ-मूढानां स्वचित्तप्रभावा एवमादि-कल्पना श्रव्तरबाद्धाः; न ह्यत्तर-बाह्यो वेदार्थो वेदार्थोपकारी वा, निरपेत्तत्वाद्वेदस्य प्रामाण्यं प्रति; तस्माद्राशित्रयकल्पना श्रस-मञ्जसा।

'योऽयं दित्तणेऽत्तनपुरुषः'

प्रकृतपरामर्गः इति लिङ्गातमा प्रस्तुतोऽध्यात्मे, ऋधिदैवे च 'य एष

एतिस्मन्मण्डले पुरुषः' इति, 'तस्य'

इति प्रकृतोपादानात्स एवोपादीयते योऽसौ त्यस्यामूर्तस्य रसो
न त विज्ञानमयः।

नतु विज्ञानमयस्यैवैतानि
ह्रपाणिकस्मात्रभवन्ति १विज्ञानमयस्यापि प्रकृतत्वात्, 'तस्य'
इति च प्रकृतोपादानात्।

भी नहीं की जा सकती। और विज्ञानात्मा परमात्मासे कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना करनेमें तो अद्वैतसिद्धान्तकी ही हानि होती है। अतः वेदार्थसे अनिभज्ञ उन पुरुषोंकी ऐसी मनमानी कल्पना वेदाक्षरोंसे बाह्य है और अक्षरोंको छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक वेदार्थ अथवा वेदार्थमें उपयोगी नहीं हो सकता; क्योंकि अपने प्रामाण्यमें वेद किसीकी अपेक्षा नहीं रखता; अतः राशिन्यकी कल्पना ठीक नहीं है।

THE SEE SEE SEE SEE

'यह जो दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष है' इस वाक्यद्वारा अध्यात्म-प्रकरणमें लिङ्गात्माका वर्णन आरम्भ किया गया है तथा अधिदैव-प्रकरणमें 'यह जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुप है' इस प्रकार 'तस्य' इस पदसे प्रकृत [लिङ्गात्मा]का ग्रहण किये जानेके कारण वही ग्रहण किया गया है जो कि यह अमूर्त त्यत्का रस है, विज्ञानमयका ग्रहण नहीं किया गया।

पूर्व०-यहाँ विज्ञानमयका भी प्रकरण है, इसलिये ये विज्ञानमयके ही रूप क्यों नहीं हैं? क्योंकि 'तस्य' इस पदसे तो प्रकृतका ही ग्रहण किया गया है। नैवम्, विज्ञानमयस्याह्णपि-त्वेन विजिज्ञापियिषितत्वातः यदि हि तस्यैव विज्ञानमयस्यैतानि माहारजनादीनि ह्याणि स्युस्त-स्यैव 'नेति नेति' इत्यनाख्येय-ह्यत्यादेशो न स्यात्।

नन्वन्यस्यैवासावादेशो न तु

विज्ञानमयस्येति ?

न, षष्ठान्ते उपसंहारात्-<sup>44</sup>विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्<sup>99</sup> विज्ञानमयं प्रस्तुत्य इति "स एप नेति नेति" (४।५।१५) ''विज्ञपयिष्यामि'' इति: इति च प्रतिज्ञाता अर्थवस्वात्। विज्ञानमयस्यैव यदि च ग्रसंव्यवहायमात्मस्वह्रपं ज्ञाप-यितुमिष्टं स्यात्प्रध्वस्तसर्वोपाधि-विशेषम्, तत इयं प्रतिज्ञार्थ-वती स्यात्—येनासौ ज्ञापितो जानात्यात्मानमेवाहं त्रह्मास्मीति, शास्त्रनिष्ठां प्राप्नोति न विभेति कुतश्रन।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञानमयको अरूपवान्-रूपसे बतलाना अभीष्ट है। यदि ये माहारजनादिरूप उस विज्ञानमयके ही हों तो उसीका 'नेति-नेति' इस प्रकार अनिर्वचनीयरूपसे आदेश नहीं किया जा सकता।

पूर्व - नितु यह आदेश तो किसी औरका ही है, विज्ञानमयका नहीं है ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि, "अरे मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने'' इस प्रकार [ विज्ञानमयरूप-से ] आरम्भ करके छुँठे अध्यायके अन्तमें "वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है" इस प्रकार उप-संहार किया है तथा ऐसा माननेपर ही "विशेषरूपसे ज्ञान कराऊँगा" यह प्रतिज्ञा भी सार्थंक हो सकती है। यहाँ यदि विज्ञानमयके ही सर्वोपाधिविनिर्मुक्त व्यवहारातीत आत्मस्वरूपका ज्ञान कराना अभीष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा सार्थंक हो सकेगी, जिसका ज्ञान कराये जाने-पर यह अपनेहीको 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा जानता और शास्त्रनिष्ठाको प्राप्त करता है तथा किसीसे भी भयको प्राप्त नहीं होता।

१. अथित् उपनिषद्के चौथे अध्यायमें ।

ऋथ पुनरन्यो विज्ञानमयः, अन्यः 'नेति नेति' इति व्यप-दिश्यते-तदान्यददो ब्रह्मान्यो-**ऽहमस्मीति विपययो गृहीतः** स्यात् न श्रात्मानमेवावेदहं त्रहास्मि' (१।४।९) इति। तस्मात् 'तस्य हैतस्य' इति लिङ्गपुरुषस्यैवैतानि रूपाणि।

सत्यस्य च सत्ये परमात्म-लिङ्गात्मस्वरूप- स्वरूपे वक्तव्ये निर-निरूपणम् वशेषं सत्यं वक्त-व्यम्; सत्यस्य च विशेषरूपाणि वासनाः; तासामिमानि रूपाण्यु-च्यन्ते, एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य लिङ्गात्मन एतानि रूपाणिः कानि तानि ? इत्युच्यन्ते---

यथा लोके, महारजनं हरिद्रा तया रक्तं माहारजनं यथा वासो लोके, एवं स्च्यादिविषयसंयोगे तादशं वासनारूपं रञ्जनाकार-मुत्पद्यते चित्तस्य, येनासौ पुरुषो

रक्त इत्युच्यते वस्त्रादिवत् ।

PARALASTA DE LA PARALASTA DE L और यदि विज्ञानमय कोई अन्य हो तथा 'नेति नेति' इस वानयसे किसी अन्यका निर्देश किया गया हो तो उस अवस्थामें 'यह ब्रह्म अन्य है तथा मैं अन्य हूँ' ऐसा विपरीत ग्रहण किया जायगा; 'अपनेको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ग्रहण नहीं होगा। अतः 'तस्य हैतस्य' इत्यादि मन्त्रसे वतलाये हुए ये रूप लिङ्गपुरुषके ही हैं।

सत्यके सत्य परमात्माका स्वरूप बतलाना है, अतः यहाँ सम्पूर्ण सत्य बतलाना आवश्यक है। सत्यके ही विशेषरूप वासनाएँ हैं, उनके ये रूप बतलाये जाते हैं, ये इस प्रकृत लिङ्गात्मा पुरुषके रूप हैं; वे रूप कौन-से हैं ? सो बतलाये जाते हैं---

लोकमें जिस प्रकार माहारजन वस्त्र-महारजन हल्दीको कहते हैं, उससे रँगा हुआ जो वस्त्र होता है, वही माहारजन है, उसी प्रकार स्त्री आदि विषयका संयोग होनेपर चित्त-का वैसा ही रञ्जनाकार वासनामय रूप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह पुरुष वस्त्रादिके समान रक्त (रैंगा हुआ या अनूरक्त) कहा जाता है।

यथा च लोके पाण्ड्वाविकम्, अवेरिदम् आविकम् ऊर्णादि, यथा च तत्पाण्डुरं भवति, तथान्यद्वा-सनारूपम् । यथा च लोके इन्द्र-गोपोऽत्यन्तरक्तो भवति एवमस्य वासनारूपम्। क्वचिद्विपयविशेषा-तारतम्यम्, रागस्य पेत्तया क्वचित्पुरुपचित्तवृत्त्यपेत्तया । यथा च लोकेऽग्न्यर्चिर्भास्वरं भवति,तथा कचित्कस्यचिद्वासना-रूपं भवति । यथा पुण्डरीकं शुक्लम्, तद्वद्षि च वासनारूपं कस्यचिद्भवति । यथा सकृद्धि-द्युत्तम्, यथा लोके सक्रुद्धिद्योतनं सर्वतः प्रकाशकं भवति, तथा ज्ञानप्रकाश्चविवृद्धचपेत्तया कस्य-चिद्रासनारूपमुपजायते । नैपां वासनारूपाणामादिरन्तो सङ्ख्या वा, देशः कालो निमित्तं वावधार्यते--- त्रसङ्ख्येयत्त्राद्वास-

तथा लोकमें जिस प्रकार पाण्डु आविक (सफेद ऊन) होता है, अवि (भेड़) के विकार ऊन आदि-को आविक कहते हैं, जिस प्रकार वह पाण्डुर ( क्वेतवर्ण ) होता है, उसो प्रकार दूसरी वासनाका रूप है। इसी प्रकार लोकमें जैसे इन्द्र-गोप कीड़ा अत्यन्त लाल रंगका होता है, वैसा ही इस पुरुवकी वासनाका भी रूप होता है। यहाँ कहीं तो विषयविशेषकी अपेक्षासे रागका तारतम्य है और कहीं पुरुष-की चित्तवृत्तिकी अपेक्षासे है।

तथा लोकमें जिस प्रकार अग्नि-की ज्वाला दीप्तिमती होती है, वैसे ही कहीं-कहीं किसीकी वासनाओं-का रूप भी होता है। और जिस तरह पुण्डरीक (श्वेत कमल) सफेद रंगका होता है, उस प्रकार भी किसी-की वासनाओंका रूप होता है। जिस प्रकार सकृद्विद्युत्त—लोकमें बिजलीका एक बार चमकना सब ओर प्रकाश करनेवाला होता है, वैसे ही ज्ञानरूप प्रकाशकी वृद्धिकी अपेक्षासे किसीकी वासनाका रूप हो जाता है। वासनाके इन रूपोंके आदि, अन्त, मध्य, संख्या अथवा देश, काल या निमित्तका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वासनाएँ अगणित हैं और नायाः, वासनाहेतूनां चानन्त्यात् तथा च वक्ष्यति षष्ठे-''इदंमयो-ऽदोमयः"(४।४।५) इत्यादि। तस्मात्र स्वरूपसङ्ख्यावधार-णार्था दृष्टान्ताः-'यथा माहारजनं वासः; इत्याद्यः, किं प्रकारप्रदर्शनार्थाः-एवम्प्रका-राणि हि वासनारूपाणीति।यत्त वासनारूपमभिहितमन्ते-सक-द्विद्योतनमिवेति, तिक्कल हिरण्य-अव्याकृतात्प्रादुर्भवतः तडिद्वत्सकृदेव व्यक्तिभवतीतिः तत्तदीयं वासनारूपं हिरण्यगर्भस्य यो वेद तस्य सक्रद्विद्युत्तेव, ह वै इत्यवधारणार्थीं, एवमेवास्य श्रीः च्यातिर्भवतीत्यर्थः;यथा हिरण्य-गर्भस्य-एवमेतद्यथोक्तं वासना-रूपमन्त्यं यो वेढ ।

वासनाओं के हेतुओं का भी कोई अन्त नहीं है; जैसा कि छठे (उप-निषद्के चौथे) अध्यायमें "इदंमयः अदोमयः" आदि श्रुति बतलावेगी।

अतः 'जिस प्रकार माहारजन वस्त्र होता है' इत्यादि दृष्टान्त स्वरूप-संख्याका निश्चय करनेके लिये नहीं हैं; तो फिर किसलिये हैं? रूपोंका प्रकार प्रदिशत करनेके लिये हैं अर्थात् वासनाके रूप इस-इस प्रकारके हैं-यह दिखानेके लिये हैं। अन्तमें जो 'एक बार विजलीके चमकनेके समान' वासना-का रूप दिखाया गया है, वह यह दिखानेके लिये है कि अव्याकृतसे प्रादुभू त होते हुए हिरण्यगभंकी विजलीके समान एक बार ही अभि-व्यक्ति होती है। अतः जो उस हिर-ण्यगर्भकी वासनाके रूपको जानता है, उसकी सकृद्विद्युत्ता-सी होती है। यहां 'ह' और 'वै'-ये दोनों निपात निश्रयार्थंक हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जो वासनाके इस अन्तिम रूपको जानता है, उसकी इसी प्रकार श्री यानी ख्याति होती है, जैसी कि हिरण्यगर्भकी।

**\$2\$2\$2\$2\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$:\$**\$\$\$\$\$\$**\$ एवं निरवशेषं सत्यस्य स्व-परमात्मस्वरूप- रूपमभिधाय, यत्त-सत्यम-त्सत्यस्य निर्देश: वोचाम तस्यैव स्वरूपावधारणाथ इद्मारभ्यते --- ऋथा-व्रह्मण नन्तरं सत्यस्वरूपनिर्देशानन्तरम्, यत्सत्यस्य सत्यं तदेवावशिष्यते यस्माद्तस्तस्मात्सत्यस्य सत्य स्वरूपं निर्देश्यामः। आदेशो निर्देशो ब्रह्मणः। कः पुनरसौ निर्देशः ? इत्युच्यते--नेति नेती-त्येवं निर्देश: ।

नजु कथमाभ्यां 'नेति नेति'
इति शब्दाभ्यां सत्यस्य सत्यं
निर्दिदित्तितम् इत्युच्यते—
सत्रींपाधिविशेषापोहेन। यस्मिन्न
कश्चिद्विशेषोऽस्ति—नाम वा रूपं
वा कर्म वा मेदो वा जातिर्वा
गुणो वाः तद्द्वारेण हि शब्दप्रवृत्तिर्भवति। न चैषां कश्चिद्
विशेषो ब्रह्मण्यस्तः अतो न
निर्देष्टुं शक्यते—इदं तदिति
गौरसौस्यन्दते शुक्तो विषाणीति

इस प्रकार सत्यके अशेष स्वरूपका निरूपण कर, जिसे हमने सत्यका सत्य कहा है, उसी ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये यह आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—अथ—अनन्तर अर्थात् सत्यके स्वरूपका निरूपण करनेके पश्चात्, क्योंकि जो सत्यका सत्य है वही बच रहता है, अतः—इसलिये हम सत्यके सत्य स्वरूपका निर्देश करेंगे। आदेश अर्थात् ब्रह्मका निर्देश कितु वह 'निर्देश' क्या है? सो बताया जाता है—'नेति नेति' इस प्रकार किया हुआ निर्देश।

किंतु 'नेति नेति' इन दो शब्दोंद्वारा सत्यके सत्यका निरूपण किस
प्रकार अभीष्ट है, सो बतलाया
जाता है—समस्त उपाधिरूप विशेषके निपेधद्वारा [ उसका निरूपण
किया गया है ] जिसमें कि नाम,
रूप, कमें, भेद, जाति अथवा गुणरूप कोई भी विशेषता नहीं है;
क्योंकि शब्दकी प्रवृत्ति तो इन्हींके
द्वारा होती है। किंतु ब्रह्ममें इनमेंसे
कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिये
'यह अमुक है' इस प्रकार उसका
निर्देश नहीं किया जा सकता। जिस
प्रकार लोकमें 'यह बैल चेष्टा करता है,
श्वेत है, सींगोंवाला है' ऐसा कहकर

यथा लोके निर्देश्यते, तथा;

श्रध्यारोपितनामरूपकर्मद्वारेण ब्रह्म
निर्देश्यते 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'
(३।९।२७-७) 'विज्ञानघन एव

ब्रह्मात्मा' इन्येवमादिश्चव्दैः ।

यदा पुनः स्वरूपमेव निर्दिदिचितं भवति; निरस्तसर्वोपाधिविशेषम्, तदा न शक्यते केनचिद्षि प्रकारेण निर्देष्टुम्; तदा

श्रथमेवाम्युपायः-यदुत प्राप्तनिर्दे-

इदं च नकारद्वयं वीप्ताव्या-

शप्रतिषेधद्वारेण 'नेति नेति' इति

निर्देशः।

प्स्यर्थम्; यद्यत्राप्तं तत्तन्नि-

षिध्यते। तथा च सति श्रानिर्दि-

ष्टाशङ्का ब्रह्मणः परिहता भवति;

श्रन्यथा हि नकारद्वयेन प्रकृत-

द्रयप्रतिषेधे, यद्नयत्प्रकृतात्प्रति-

बैलका निर्देश किया जाता है, उसी प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। आरोपित नाम, रूप और कर्मके द्वारा 'ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है', 'विज्ञानघन ही ब्रह्मात्मा है' इत्यादि शब्दोंसे ब्रह्मका निरूपण किया जाता है।

किंतु जिस समय सम्पूर्ण उपाधिरूप विशेषसे रहित स्वरूप-का ही निर्देश करना अभीष्ट होता है, तब तो उसका किसी भी प्रकार-से निर्देश नहीं किया जा सकता; तब तो यही एक उपाय रह जाता है कि प्राप्त निर्देशके प्रतिषेधद्वारा ही 'यह नहीं है, यह नहीं है' इस प्रकार उसका निरूपण किया जाय।

यहाँ 'नेति नेति' इन पदोंमें जो दो नकार हैं वे वीप्सा(द्विहिक्त) द्वारा [समस्त विषयोंको ] व्याप्त करनेके लिये हैं। अर्थात् जो कुछ भी विषयरूपसे प्राप्त होता है, इनके द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता है। इससे ऐसी आशङ्काका भी परिहार हो जाता है कि [समस्त वस्तुओंका निषेध करनेके कारण इनके द्वारा ] ब्रह्मका भी निर्देश नहीं हुआ। अन्यथा इन दो नकारोंके द्वारा जिन दो प्रकृत वस्तुओंका निषेध किया गया है, उन प्रकृत प्रतिषद्ध दो पदार्थोंसे भिन्न जो

षिद्धयाद्ब्रह्मतन्न निर्दिष्टम्,कीहरां तु खलु—इत्याशङ्का न निवर्ति-ब्यते; तथा चानर्थकश्च स निर्देशः, पुरुषस्य विविदिषाया अविवर्त-कत्यात्; 'ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि' इति च वाक्यम् अपरिसमाप्तार्थं स्यात्।

यदा तु सर्वदिकालादिविवि-दिषा निवर्तिता स्यात् सर्वोपाधि-निराकरणद्वारेण तदा सैन्धवधन-वदेकरसं प्रज्ञानधनमनन्तरमवाद्यं सत्यस्य सत्यमहं ब्रह्मास्मीति सर्वतो निवर्तते विविदिषा, श्रात्मन्येवावस्थिता प्रज्ञा भवति । तस्माद्वीप्सार्थं नेति नेतीति नकारद्वयम् ।

ननु महता यत्नेन परिकरबन्धं कृत्या कि युक्तमेयं निर्देष्टुं ब्रह्म ?

> वाढम्; कस्मात् १ न हि–यस्मात्, 'इति न, इति

त्रह्म है, उसका निर्देश नहीं हुआ; 'वह कैसा है' इस आशङ्काकी निवृत्ति नहीं होगी; ऐसी स्थितिमें पुरुषकी जिज्ञासाका निवर्तक न होनेके कारण वह निर्देश भी निरर्थक होगा; और 'मैं तुभे ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा' इस वाक्यका प्रयोजन भी अपूर्ण रह जायगा।

किंतु जिस समय सम्पूर्ण दिशा और कालादिसम्बन्धिनी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है, उस समय समस्त उपाधियोंके निराकरणद्वारा 'मैं लवणखण्डके समान एक रस, प्रज्ञानधन, अन्तरबाह्यशून्य और सत्यका सत्यरूप ब्रह्म हूँ' ऐसा बोध होता है। अतः सब प्रकारसे जिज्ञासाकी निवृत्ति हो जाती है और आत्मामें ही बुद्धि निश्चल हो जाती है; इसलिये 'नेति नेति' ये दो नकार वीप्साके लिये हो हैं।

प्रवं•-तो क्या बड़े प्रयत्तसे कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार निरूपण करना उचित है ?

> सिद्धान्ती-हाँ। पूर्व०-कैसे ?

सिद्धान्ती-'न हि'-क्योंकि 'न' पदसे अर्थात् 'इति न, इति न' इस न' इत्येतस्मात्-इतीति व्याप्तव्य-प्रकारा नकारद्वयविषया इयन्ते, यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति, अन्यत्परं निर्देशनं नास्तिः तस्माद्यमेव निर्देशो ब्रह्मणः। यदुक्तम्--'तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यम्' इति एवंप्रकारेण सत्यस्य सत्यं तत्परं ब्रह्मः श्रतो युक्तमुक्तं नामधेयं ब्रह्मणः नामैव नाम-धेयम्; किं तत् ? सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्य-मिति ॥ ६ ॥

स्मात्--इतीति व्याप्तव्य-कारद्वयविषया निर्दि-कारद्वयविषया निर्दि-व्या ग्रामो ग्रामो रमणीय स्था ग्रामो ग्रामो रमणीय सभी गाँव अभिप्रेत हैं, इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं है, इसलिये यही ब्रह्मका निर्देश है।

> और ऐसा जो कहा कि 'सत्यका सत्य' यह उसकी उपनिषद् है, सो इस प्रकारसे वह परब्रह्म सत्यका सत्य है। अतः यह ब्रह्मका उचित ही नामधेय बतलाया गया है। नामहोको नामधेय कहा जाता है। वह क्या है?—सत्यका सत्य है—प्राण ही सत्य है और यह उनका भी सत्य है।। ६॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये वृतीयं मूर्तामूर्तंब्राह्मणम् ॥ ३॥

## चतुर्थ ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद

श्रात्मेत्येवोपासीतः, तदेव तस्मिन्सर्वस्मिन्पदनी-उपक्रमः

यमात्मतत्त्वम्, यस्मा-त्प्रेयः पुत्रादेः—इत्युपन्यस्तस्य 'आत्मा है' इस प्रकार ही उपा-सना करे; वह आत्मतत्त्व ही इन सबमें प्राप्तव्य है; क्योंकि वह पुत्रादि-से भी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार जिसका उपन्यास किया गया है, उस वाक्यस्य व्याख्यानिषये सम्ब-न्धप्रयोजने अभिहिते—'तदा-त्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मा-त्तत्सर्वमभवत्' (१ । ४ । १०) इति; एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्म-विद्याया विषय इत्येतदुपन्यस्तम्।

AT THE THE THE THE THE PARTY OF THE PARTY OF

अविद्यायाश्च विषय:--'अन्योऽ-सावन्योऽहमस्मीति न स वेद' (१।४।१०) इत्यारभ्य चातु-र्वण्यंप्रविभागादिनिमित्तपाङ्क-कर्मसाध्यसाधनलत्त्रणो वीजाङ्कर-वद्व्याकृताव्याकृतस्वभावो नाम-इपकर्मात्मकः संसारः 'त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म' (१।६। १ ) इत्युपसंहतः । शास्त्रीय उत्कर्पलचणो ब्रह्मलोकान्तोऽधो-भावश्र स्थावरान्तोऽज्ञास्त्रीयः पूर्व-मेव प्रदर्शित:--'द्वया ह' (१। ३ । १) इत्यादिना। एतस्माद-विद्याविषयाद्विरक्तस्य प्रत्यगातम-विषयत्रह्मविद्यायामधिकारः कथं नाम स्यादिति-तृतीयेऽध्याये उपसंहृतः समस्तोऽविद्याविषयः।

वाक्यके व्याख्यानविषयक सम्बन्ध और प्रयोजनका 'उसने आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिये वह सर्वरूप हो गया' इस वाक्यमें वर्णन किया है। इस प्रकार यह बात दिखायी गयी है कि प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्याका विषय है।

इसी प्रकार जो चातुर्वण्यादि विभागके निमित्तभूत पाङ्क्तकमं-रूप साध्यसाधनवाला और बीजा-ङ्कुरके समान व्यक्ताव्यक्तरूप है, उस अविद्याके विषयभूत नाम रूप-कर्म-मय संसारका 'यह अन्य है और में अन्य हैं--ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता' यहाँसे आरम्भ करके 'यह नाम, रूप और कर्म त्रयरूप है' इस प्रकार उपसंहार किया है। इसके सिवा ब्रह्मलोकपर्यन्त उत्कर्ष-रूप शास्त्रीय भाव और स्थावर-पर्यन्त अशास्त्रीय अधोभावका भी 'देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे' इस वाक्यद्वारा पहले ही प्रदर्शन कराया गया है। इस अविद्याके विषयसे विरक्त हुए पुरुषका किसी प्रकार प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्मविद्यामें अधिकार हो जाय-इसलिये रुतीय [अर्थात् उपनिषद्के पहले] अध्याय-में ही अविद्यासम्बन्धी समस्त विषय-का उपसंहार कर दिया गया है।

चतुर्थे तु ब्रह्मविद्याविषयं प्रत्यगातमानम् 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' (२।१।१) इति 'ब्रह्म ज्ञप-यिष्यामि' (२ । १ । १५) इति च प्रस्तुत्य, तद्ब्रह्मैकमद्वयं सर्व-विशेषश्रन्यं क्रियाकारकफल-स्वभावसत्यशब्दवाच्याशेषभूतध-मंप्रतिषेधद्वारेण 'नेति नेनि' इति ज्ञापितम् ।

अस्य ब्रह्मविद्याया अङ्गत्वेन संन्यासस्य ब्रह्म- संन्यासो त्रिधि-विद्याङ्गस्वम् तिसतः, जायापुत्र-वित्तादिलन्नणं पाङ्क्तं कर्माविद्या-विषयं यस्मानात्मप्राप्तिसाधनम्; श्रन्यसाधनं ह्यन्यसमें फलसाधनाय प्रयुज्यमानं प्रतिक्लां भवति । न हि बुभुत्तापिपासानिष्ट्रस्यथे धावनं गमनं वा साधनमः मनुष्यलोकपित्रलोकदेवलोक-साधनत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि अतानि, नात्मप्राप्तिसाधनत्वेन। विशेषितत्वाचः न च ब्रह्म-विदो विहितानि, काम्यत्वश्रव-

णात्—'एतावान्वै कामः' इति।

चतुर्थं अध्यायमें तो 'मैं तेरे प्रति ब्रह्मका उपदेश करूँगा' तथा 'मैं तुके ब्रह्मज्ञान कराऊँगा' इस प्रकार ब्रह्मविद्याके विषयभृत प्रत्य-गात्माका आरम्भ कर क्रिया. कारक, फल, स्वभाव और सत्य इन शब्दोंके वाच्य समस्त जीवधमोंके प्रतिषेधद्वारा 'नेति-नेति' इस वाक्य-से उस अशेषविशेषशून्य एक अइय-ब्रह्मका ज्ञान कराया गया है।

अव इस ब्रह्मविद्याके अङ्गरूपसे संन्यासका विधान करना है; क्योंकि स्त्री, पुत्र एवं धनादिरूप पाङ्ककर्म अविद्याका विषय है, वह आत्म-प्राप्तिका साधन नहीं है। किसी अन्य फलकी प्राप्तिके लिये अन्य साधनका प्रयोग करना प्रतिकृल ही होता है। भूख या प्यासकी निवृत्ति-के लिये दौड़ना या चलना साधन नहीं हो सकता। पुत्रादि साधन तो मनुष्यलोक, पितृलोक अथवा देव-लोककी प्राप्तिके ही साधन हपसे सुने गये हैं, आत्मप्राप्तिके साधन-रूपसे नहीं सुने गये।

[ 'काम' शब्दसे ] विशेषित होनेके कारण भी ये ब्रह्मविद्याके साधन नहीं हैं; 'इतना ही काम है' इस प्रकार कर्मीका काम्यत्व सुना

ब्रह्मविद्थाप्तकामत्वादाप्तकामस्य

कामानुपपत्तेः । ''येषां नोऽय-

मात्मायं लोकः" (४।४।२२)

इति च श्रुतेः।

ब्रह्मविदोऽप्येपणा-केचित्त वर्णयन्ति मतान्तर- सुरुवन्धं तैबृहदारण्यकं न श्रुतम्; पुत्राद्येपणानामविद्वद्विप-यत्वम्; विद्याविषये च--'येपां नोऽयमात्मायं लोकः" (४।४। २२) इत्यतः 'किं प्रजया करिष्यामः'' (४।४।२२) इत्येष विभागस्तैर्न श्रुतः श्रुत्या कृतः; सर्विक्रयाकारकफलोपमर्द-स्वरूपायां च विद्यायां सत्याम्, सह कार्येणाविद्याया अनुपपत्ति-लचणश्च विरोधस्तैन विज्ञातः। व्यासवाक्यं च तैर्न श्रुतम्; कर्मविद्यास्यरूपयोर्विद्याविद्यात्म-कयोः प्रतिकूलवर्तनं विरोधः; "यदिदं वेदवचनं

कुरु कर्म त्यजेति च।

जानेके कारण विहित कर्म ब्रह्म-वेताके लिये नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्म-वेता आप्तकाम होता है और आप्त-कामको कोई कामना होनी सम्भव नहीं है। इसके सिवा "जिन हमारे लिये यह आत्मलोक ही इष्ट हैं" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है।

कोई-कोई तो ब्रह्मवेत्ताका भी
एषणाओंस सम्बन्ध वतलाने लगते
हैं, उन्होंने वृहदारण्यक नहीं सुना।
पुत्रादि एषणाओंका सम्बन्ध तो
अविद्वान्से ही होता है; विद्याके
विपयमें उन्होंने श्रुतिका किया हुआ
यह विभाग नहीं सुना कि "जिन
हमको यह आत्मलोक ही इष्ट है"
इसलिये "हम प्रजाको लेकर क्या
करेंगे" इत्यादि। तथा उन्हें इस
विरोधका भी पता नहीं है कि
समस्त क्रिया, कारक और फलको
निषेधरूपा विद्याके होनेपर अपने
कार्यके सहित अविद्या नहीं रह
सकती।

तथा उन्होंने व्यासजीका वचन भी नहीं सुना; कर्मका स्वरूप अज्ञानमय और विद्याका स्वरूप ज्ञानमय है, उनमें एक दूसरेके विप-रीत होनारूप विरोध है; जैसा कि "वेदके जो ऐसे वचन हैं कि 'कर्म करो' और 'कर्मका त्याग करो' सो ACTUAL BOOK OF SAFE SAFE OF SA कां गतिं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा। एतद्वे श्रोतुमिच्छामि तद्भवान्त्रब्रवीतु मे। एतावन्योन्यवैरूप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः ॥" इत्येवं पृष्टस्य प्रतिवचनेन-''कर्मणा बध्यते जन्तु-विद्या च विमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥" इत्येवमादिविरोधः प्रदर्शितः। साधनान्तरसहिता तस्मान्न ब्रह्मविद्या पुरुषार्थसाधनम् , सर्व-विरोधात, साधननिरपेत्तैव पुरुषार्थसाधनमिति पारिब्राज्यं सर्वसाधनसंन्यासलत्त्रणमङ्गत्वेन विधित्स्यते।

एतावदेव अमृतत्वसाधनम् इत्यवधारणात्, षष्ट्रसमाप्ती. लिङ्गाच-कर्मी सन्याज्ञवल्वयः प्रवत्राजेति । मैत्रेयये च कर्मसाधनरहितायै साधनत्वे-

पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको प्राप्त होते हैं और कर्मसे किसे प्राप्त करते हैं ? इसे मैं सुनना चाहता हैं, आप मुभे यह बताइये: क्योंकि कर्म और ज्ञान तो एक दूसरेसे विरुद्ध स्वभाववाले और प्रतिकूल-तया विद्यमान हैं" इस तरह पूछे हए प्रश्नका उत्तर देते हुए-"जीव कर्मसे बँधता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसलिये पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते" इस प्रकार कर्म तथा ज्ञानमें विरोध दिखाया गया है।

इसलिये ब्रह्मविद्या किसी अन्य सावनके साथ मिलकर पुरुषार्थका साधन नहीं होती, अपित् सबसे विरोध रहनेके कारण यह तो समस्त साधनोंसे निरपेक्ष रहकर ही पुरुषार्थंका साधन होती है; अत: समस्त साधनोंके त्यागरूप संन्यासका इसके अङ्गरूपसे विधान करना अभीष्ट है।

'इतना ही अमृतत्वका साधन है' ऐसा निश्रय किये जानेसे, याज्ञ-वल्क्यने कर्मी होते हुए भी संन्यास लिया-ऐसा छठे अध्यायके अन्तमें लिङ्ग होनेसे तथा कर्मरूप साधनसे रहित मैत्रेयीके प्रति अमृतत्वके नामृतत्वस्य ब्रह्मविद्योपदेशाद् | वित्तनिन्दावचनाच । यदि ह्यमृत-त्वसाधनं कर्म स्याद् वित्तसाध्यं पाङ्क्तं कर्म, इति तिन्नन्दावचन-मनिष्टं स्यात् । यदि तु परिति-त्याजयिषितं कर्म, ततो युक्ता तत्साधननिन्दा ।

कर्माधिकारनिमित्तवर्णाश्रमा-दिप्रत्ययोपमदीच-- ''ब्रह्म तं परा-दात्" (२।४।६)"चत्रं तं परादात्''(२।४।६) इत्यादेः। न हि ब्रह्मचत्राद्यात्मप्रत्ययोपमर्दे, ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यं चित्रयेणेदं कर्तव्यमिति विषयाभावादात्मानं त्तमते विधिः। यस्यैव पुरुषस्यो-पमर्दितः प्रत्ययो ब्रह्मत्त्राद्यात्म-विषयः, तस्य तत्प्रत्ययसंन्यासात् तत्कार्याणां कर्मणां कर्मसाधनानां च अर्थप्राप्तश्र संन्यासः। तस्मा-

साधन रूपसे ब्रह्मविद्याका उपदेश किये जाने एवं धनकी निन्दा की जानेसे भी यही सिद्ध होता है। यदि कर्म अमृतत्वका साधन होता तो पाङ्क्तकर्म तो धनसे ही निष्पन्न होनेवाला है, अतः धनकी निन्दा-का वचन इष्ट नहीं होता। कर्मके साधनभूत धनकी निन्दा तो तभी उचित होगी जब कि कर्मका त्याग कराना अभीष्ट होगा।

ereservaers

इसके सिवा "ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है" "क्षत्रिय-जाति उसे परास्त कर देती है" इत्यादि वानयसे कर्माधिकारके निमित्तभूत वर्णाश्रमादि प्रत्ययकी निवृत्ति हो जानेसे भी [ यही सिद्ध होता है ] । ब्राह्मणत्व और क्षत्रिय-त्वादि प्रत्ययका निरास हो जानेपर 'ब्राह्मणको यह करना चाहिये' 'क्षत्रियको यह करना चाहिये' इत्यादि विविका कोई विषय न रहने-के कारण कोई स्वरूप नहीं रहता। जिस पुरुषका भी यह ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके कारण स्वतः ही उसके कार्यभूत कर्म और कर्मके साघनोंका संन्यांस प्राप्त हो जाता है। अतः आत्मज्ञान- दात्मज्ञानाङ्गत्वेन संन्यासिविधि- के अङ्गरूपसे संन्यासका विधान करनेकी इच्छासे ही यह आख्या- त्सयैव आख्यायिकेयमारम्यते— यिका आरम्भ की जाती है—

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्वय उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानाद्स्मि हन्त तेऽनया कात्या-यन्यान्तं करवाणीति ॥ १ ॥

'अरी मैत्रेयी !' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 'मैं इस स्थान (गाईस्थ्य-आश्रम) से ऊपर (संन्यास-आश्रममें) जानेवाला हूँ। अतः [तेरी अनुमित लेता हूँ और चाहता हूँ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बँटवारा कर दूँ'॥ १॥

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवन्कयः—
मैत्रेयीं स्वभार्यामामन्त्रितवान्याज्ञवहक्यो नाम ऋषिः; उद्यास्यन्नूर्ध्वयास्यन्पारित्राज्याख्यमाश्रमान्तरं वै। अरे इति सम्बोधनम्। श्रहम्, श्रस्माद्वाहंस्थ्यात्,
स्थानादाश्रमात्, ऊर्ध्वं गन्तुमिच्छन्नस्मि मंवामि; श्रतो
हन्तानुमतिं प्रार्थयामि ते
तवः, किश्चान्यत्ते तवानया द्वितीयया भार्यया कात्यायन्यान्तं
विच्छेदं करवाणिः, पतिद्वारेण
युत्रयोर्भया सम्बच्यमानयोर्थः
सम्बन्ध श्रासीत्, तस्य सम्बन्धस्य

'अरी मैत्रेयी!' ऐसा याज्ञवल्क्य-ने कहा-अर्थात् याज्ञवल्क्यनामक ऋषिने अपनी भार्या मैत्रेयीको पुकारा; 'अरे' यह सम्बोधन है। में उद्यास्यन्—यहाँसे ऊपर पारि-व्राज्यसंज्ञक आश्रमान्तरमें जाने-वाला हूँ अर्थात् इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर दूसरे आश्रममें जानेके लिये इच्छुक हूँ। इसलिये हन्त-तेरी अनुमति चाहता हूँ। और इसके सिवा [ यह भी इच्छा है कि ] इस अपनी दूसरी भार्या कात्यायनीके साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद (बँटवारा) भी कर दूँ। पतिके द्वारा मुभसे सम्बद्ध हुई तुम दोनोंका आपसमें जो सम्बन्ध था, अब द्रव्य-विभाग करके उस सम्बन्धका विच्छेद विच्छेदं करवाणि द्रव्यविभागं | कर दूँगा; अर्थात् धनके द्वारा तुम कृत्वा; वित्तेन संविभन्य युवां | दोनोंका बँटवारा करके मैं चला गमिष्यामि ॥ १ ॥

सा होवाच मैत्रेया । यन्तु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं तेनामृता स्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवित स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥२॥

उस मैत्रेयीने कहा, 'भगवन् ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ ?' याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा। धनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं ॥ २ ॥

सा एवमुक्ता होवाच—
यद्यदि 'तु' इति वितर्के मे

मम इयं पृथिवी, भगोः—

भगवन्, सर्वा सागरपरिक्तिमा

वित्तेन धनेन पूर्णा स्यातः कथम् ?

न कथअनेत्याक्षेपार्थः, प्रश्नार्थो

वा, तेन पृथिवीपूर्णवित्तसा
हयेन कर्मणाग्निहोत्रादिना

इस प्रकार कही जानेपर
मैत्रेयीने कहा-यहाँ 'नु' यह निपात
वितर्कके लिये है। [क्या कहा ? सो
बताते हैं—] भगवन्! यदि यह
समुद्रसे घरी हुई तथा वित्त यानी
धनसे पूर्ण सारी पृथिवी मेरी हो
जाय, तो भी मैं किसी प्रकार
[अमर हो सकती हूँ?] अर्थात्
किसी भी प्रकार अमर नहीं हो
सकती-इस प्रकार 'कथम्' शब्द
आक्षेपके अर्थमें है अथवा यह
प्रक्तार्थंक भी हो सकता है,
अर्थात् पृथिवीभरमें भरे हुए
उस धनसे सम्पन्न होनेवाले

अमृता किं स्यामिति व्यवहितेन

सम्बन्धः।

प्रत्युवाच याज्ञवल्कयः—
कथिमिति यद्याचेपार्थम्, अनुमोदनं नेति होवाच याज्ञवल्कय
इतिः प्रक्रनक्ष्चेत्प्रतिवचनार्थम्ः
नैव स्या अमृता, किं तिहं!
यथैव लोके उपकरणवतां साधनवतां जीवितं सुखोपायभोगसम्पन्नम्ः तथैव तद्वदेव तव
जीवितं स्यातः अमृतत्वस्य तु
नाशा मनसाप्यस्ति वित्तेन
वित्तसाध्येन कर्मणेति ॥ २ ॥

अग्निहोत्रादि कर्मसे क्या मैं अमर हो सकती हूँ-इस प्रकार इसका व्यवहित पदोंसे सम्बन्ध है।

याज्ञवल्वयने उत्तर दिया-'नहीं।' यदि 'कथम्' पदको आक्षे-पार्थक माना जाय तो याज्ञवल्वयने 'नहीं' ऐसा कहकर उसका अनु-मोदन किया है; और यदि उसे प्रश्ता-र्थक माना जाय तो यह उत्तरके लिये है, अर्थात् तू उससे अमर नहीं हो सकती; तो क्या होगा? लोकमें जैसा उपकरणवानोंका यानी नाना सामग्रियोंसे सम्पन्न लोगोंका जीवन सुखके साधनभूत भोगोंसे सम्पन्न होता है, वैसा हो तेरा जीवन भी हो जायगा; धनसे अर्थात् धनसाध्य कर्मसे अमृतत्वकी तो मनसे भी आशा नहीं है।। २।।

मैत्रेयीका ग्रमृतत्वसाधनविषयक प्रश्न

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३ ॥

उस मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? श्रीमान् जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुक्ते बतलावें ॥ ३॥

सा होवाच मैत्रेयी; एवमुक्ता | प्रत्युवाच मैत्रेयी—यद्येवं येनाहं

उस मैत्रेयीने कहा; इस प्रकार कहे जानेपर मैत्रेयीने उत्तर दिया-यदि ऐसी बात है तो जिससे मैं





नामृता स्याम्, किमहं तेन वित्तेन कुर्याम् ? यदेव भगवान्केवलम-मृतत्वसाधनं वेद, तदेवामृतत्व-साधनं मे मह्यं ब्रूहि ॥ ३॥

ALPONOMICA CONTRA

अमृत नहीं हो सकती, उस धनसे मैं क्या करूँगी ? श्रीमान् जो कुछ केवल अमृतत्वका साधन जानते हों, उस अमृतत्वके साधनका ही मुक्ते उपदेश करें॥ ३॥

## याज्ञवल्क्यजीका आरवासन

## स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषस एह्यास्स्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निद्ध्यासस्वेति ॥ ४ ॥

उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, 'धन्य! अरी मैत्रेयी, तूपहले भी हमारी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय लगनेवाली ही बात कह रही है। अच्छा आ, बैठ जा, मैं तेरे प्रति उसकी व्याख्या करूँगा, तू व्याख्यान किये हुए मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना'।। ४।।

स होवाच याज्ञवल्कयः। एवं वित्तसाध्येऽमृतत्वसाधने प्रत्याख्याते, याज्ञवल्कयः स्वाभिप्रायसम्पत्तौ तृष्ट आहः स होवाच—
प्रियेष्टा, बतेत्यनुकम्प्याह, अरे
मैत्रेयि नोऽस्माकं पूर्वमपि प्रिया
सती भवन्ती इदानीं प्रियमेव
चित्तानुकूलं भाषसेः अत एहास्रवोपविश् व्याख्यास्यामि—यत्ते
तव इष्टम् अमृतत्वसाधनम् आत्मज्ञानं कथियष्यामि। व्याचन्नाण-

उन याज्ञवल्क्यजीने कहा। इस
प्रकार धनसे निष्पन्न होनेवाले
अमृतत्वके साधनका त्याग कर दिये
जानेपर याज्ञवल्क्यने अपने अभिप्रायकी पूर्तिसे संतुष्ट होकर कहा।
वे बोले—बत अर्थात् उन्होंने अनुकम्पा करते हुए कहा—अरो
मैत्रेयी! तू हमारी प्रिया-इष्टा है
अर्थात् पहलेहीसे हमारी प्रिया
होकर इस समय भी तू प्रिय यानी
अनुकूल ही भाषण कर रही है;
इसलिये आ, बैठ जा, मैं तेरे
अभीष्ट अमृतत्वके साधनभूत आत्मजानकी व्याख्या अर्थात् उपदेश

स्य तु मे मम व्याख्यानं कुवतो | करूँगा। मेरे व्याख्यान करनेपर वाक्यान्यर्थतो निदिध्यासस्व निश्चयेन च्यातुमिच्छेति ॥ ४॥ करना ॥ ४॥

तू उसका निदिध्यासन करना, अर्थात् मेरे वाक्योंका अर्थतः निश्चय करके ध्यान करनेकी इच्छा

प्रियतम ग्रात्माके लिये ही ग्रन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्म-नस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु

कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्धियासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे द्र्यानेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥ ५ ॥

उन्होंने कहा- 'अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पित प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पित प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयो-जनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये बाह्मण त्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओं के प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं; तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सव प्रिय होते हैं, अरी मैत्रेयि! यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है। हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥

स होवाच — श्रमृतत्वसाधनं । वैराग्यमुपदिदिक्षुर्जायापतिपुत्रा-दिभ्यो विरागमुत्पादयति तत्संन्या-साय । न वै—वैशब्दः प्रसिद्ध-स्मरणार्थः; प्रसिद्धमेवैतव्लोकेः; अमृतत्वके साधन वैराग्यका उपदेश करनेकी इच्छासे याज्ञवल्क्य-जी स्त्री, पति एवं पुत्रादिसे, उनका त्याग करनेके लिये, वैराग्य उत्पन्न कराते हैं। उन्होंने कहा— 'न वै'—यहाँ 'वै' शब्द प्रसिद्ध वस्तुकी याद दिलानेके लिये है अर्थात् लोकमें यह प्रसिद्ध ही है AND SECRET SECRE पत्युभेतुः कामाय प्रयोजनाय जायायाः पतिः प्रियो न भवति, किं तद्यात्मनस्तु कामाय प्रयोज-नायैव भार्यायाः पतिः प्रियो भवति । तथा न वा अरे जायाया इत्यादि समानमन्यत्, न वा अपरे पुत्राणाम्, न वा अरे वित्तस्य, न वा ऋरे ब्रह्मणः, न वा ऋरे त्रत्रस्य, न वा अरे लोकानाम्, नवा अरेदेवानाम्, नवा अरे भृतानाम्, नवा अरे सर्वस्य, पूर्व पूर्व यथासने प्रीति-साधने वचनम्; तत्र तत्रेष्ट-तरत्वाद्वेराग्यस्यः सर्वग्रहणमुक्ता-नुक्तार्थम् ।

तस्माह्योकप्रसिद्धमेतत्-त्रात्मैव प्रियः, नान्यत् । 'तदेतत्त्र्रेयः पुत्रात्' इत्युपन्यस्तम्, तस्यैतद् वृत्तिस्थानीयं प्रपश्चितम् । तस्मा-दात्मप्रीतिसाधनत्वाद्गौणी अन्यत्र

कि पति यानी भतिके प्रयोजनसे स्त्रीको पति प्रिय नहीं होता। तो फिर क्या बात है? अपने लिये अर्थात् अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्रीको पति प्रिय होता है। इसी प्रकार 'न वा अरे जायायै' इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ भी इसीके समान समभना चाहिये। अर्थात् हे मैत्रेयि! न पुत्रोंके, न धनके, न ब्राह्मणके, न क्षत्रियके, न लोकके, न देवोंके, न भूतोंके और न अन्य सभीके प्रयोजनके लिये वे प्रिय होते। यहाँ जो-जो प्रीतिके समीपतर साधन हैं, उनका पहले-पहले वर्णन किया है; क्योंकि उन-उनमें ही वैराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है 'सर्व' शब्दका ग्रहण कहे और न कहे हुए सभी साधनोंको सूचित करनेके लिये है। अतः यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं। इसका 'तदेर्तत्प्रेयः पुत्रात्' इस वाक्यसे उल्लेख किया है, उसी वाक्यका यह व्याख्यारूप वचन कहा है। अतः, आत्माकी प्रीतिका साधन होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है यह गौणी है, आत्मामें ही मुख्य प्रीतिः, श्रात्मन्येव मुख्या । तस्मा-प्रीति है। अतः हे मैत्रेयि! आत्मा

दातमा वै अरे द्रष्टव्यो दर्शनाही, द्र्ञनविषयमापादयितच्यः: श्रोतव्यः पूर्वमाचार्यत आगम-तश्रः पश्चान्मन्तव्यस्तर्कतः; ततो निदिध्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः; एवं ह्यसी दृष्टो भवति श्रवणमनननिदिध्यासन-साधनैनिवर्तितै: । यदैकत्व-मेतान्युपगतानि, तदा सम्यग्दर्शनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसीदति,नान्यथा अवणमात्रेण ।

यद्ब्रह्मक्षन्त्रादि कर्मनिमित्तं वर्णाश्रमादिलक्षणम् आत्मन्य-विद्याध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रियाकारकफलात्मकमविद्या-प्रत्ययविषयम्—रज्ज्वामिव सर्प-प्रत्ययः, तदुपमदनार्थम् आह— आत्मिन खन्वरे मैत्रेयि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितं विज्ञातं मवति ।। १ ॥

ही द्रष्टव्य-दर्शन करने अर्थात् साक्षात्कारका विषय करने योग्य है, तथा पहले आचार्य और शास्त्रद्वारा श्रवण करनेयोग्य एवं पीछे तर्कद्वारा मनन करने योग्य है, इसके पश्चात् वह निदिव्या-सितव्य अर्थात् निश्चयसे ध्यान करने योग्य है। क्योंकि इस प्रकार श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनरूप साधनों-के सम्पन्न होनेपर ही इसका साक्षा-त्कार होता है। जिस समय इन सब साधनोंकी एकता होती है, उसी समय ब्रह्म कत्वविषयक सम्यक दर्शनका प्रसाद होता है। अन्यथा केवल श्रवणमात्रसे उसकी स्फूटता नहीं होती।

ALDERSONAL PROPERTY

आत्मामें अविद्यासे आरोपित प्रतीतिका विषयभूत जो ब्राह्मण और क्षत्रियादि वर्णाश्रमादिरूप कर्मका निमित्त है, वह किया, कारक और फलरूप तथा रज्जुमें आरोपित सर्पप्रतीतिके समान अविद्याजनित प्रतीतिका विषय है। उसकी निवृत्तिके लिये श्रुति कहती है—हे मैत्रेयि! आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान होनेपर निश्चय ही यह सब विदित अर्थात् ज्ञात हो जाता है।। १॥ श्रातमा सबसे ग्रभिन्न है, इसका प्रतिपादन

नतु कथमनयस्मिनिवदितेऽनय-

हिदितं मवति ?
नैष दोषः; न हि आतमव्यतिरेकेणान्यत्किश्चिद्दितः; यहित न तद्विदितं स्यातः; न त्वन्यदितः; आत्मैव तु सर्वमः;
तस्मात्सर्वमात्मनि विदिते विदितं
स्यात् । कथं पुनरात्मैव सर्वमित्येतच्छावयति—

शङ्का-िक्तु अन्यका ज्ञान होने-पर उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान कैसे हो जाता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं हैं; क्योंकि आत्माको छोड़कर ओर कोई भी वस्तु नहीं है; यदि होती तो [आत्मज्ञानसे ही] उसका ज्ञान भी न होता; किंतु अन्य वस्तु तो है हो नहीं, आत्मा ही तो सब कुछ है; अतः आत्माका ज्ञान होनेपरसभीका ज्ञान हो जाता है। किंतु आत्मा ही सब कुछ किस प्रकार है, सो श्रुति बतलाती है।

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रा-त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मोदं क्षत्रमिमे लोका इमेदेवा इमानि भूतानीद् सर्वं यदयमात्मा ॥६॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न जानता है। क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न देखता है। लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोकोंको आत्मासे भिन्न देखता है। देवगण उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओंको आत्मासे भिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतोंको आत्मासे भिन्न देखता है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है। यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है।। ६।।

त्रहा त्राह्मणजातिस्तं पुरुषं परादात्पराद्ध्यात्पराकुर्यात्; कम् १ योऽन्यत्रात्मन त्रात्मस्य- रूपव्यतिरेकेण — त्रात्मैयन भव-तीयं त्राह्मणजातिरिति — तां यो वेद, तं पराद्ध्यात्सा त्राह्मण- जातिरनात्मस्वरूपेण मां पद्य-तीति; परमात्मा हि सर्वेषा- मात्मा।

तथा चत्रं चित्रयजातिः, तथा लोकाः, देवाः, भूतानि, सर्वम् । इदं ब्रह्मेति—यान्यनुक्रान्तानि तानि सर्वाणि, श्रात्मेव, यदय-मात्मा—योऽयमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति प्रकृतः; यस्मादा-त्मनो जायत श्रात्मन्येव लीयत श्रात्ममयं च स्थितिकाले, श्रात्मव्यतिरेकेणाग्रहणात्, श्रात्मेव सर्वम् ॥ ६ ॥ ब्रह्म-ब्राह्मणजाति उस पुरुषको परादात्-पराहित-पराकृत यानी परास्त कर देती है; किसे ? जो आत्मासे भिन्त-आत्मस्वरूपको छोड़कर अर्थात् यह ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं है, इस प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह ब्राह्मण-जाति यह सोचकर कि यह मुभे अनात्मारूपसे देखता है, परास्त कर देती है; क्योंकि परमात्मा ही सवका आत्मा है।

इसी प्रकार क्षत्र—क्षत्रियजाति तथा लोक, देव, भूत और सर्व, जिनका 'इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम्' इत्यादिरूपसे अनुक्रम है, वे सब आत्मामें ही हैं। जो यह आत्मा कि द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इत्यादिरूपसे प्रकरणप्राप्त है; क्योंकि सब कुछ आत्मासे ही उत्पन्न होता है, आत्मामें ही लीन होता है तथा स्थितिकालमें भी आत्मस्वरूप ही है। आत्माको छोड़कर उपलब्ध न होनेके कारण सब कुछ आत्मा ही है। ६॥

सबकी ग्रात्मस्वरूपताके ग्रहणमें दुन्दुभि, शङ्ख ग्रौर वीग्गाका दृष्टान्त कथं पुनिरदानीमिदं सर्वमा-कालमें ) 'यह सब आत्मा ही है' त्मैवेति ग्रहीतुं शक्यते ?

चिन्मात्रातुगमात्सर्वत्र चित्स्वरूपतैवेति गम्यते । तत्र
हण्टान्त उच्यते—यत्स्वरूपव्यतिरेकेणाग्रहणं यस्य, तस्य
तदात्मत्वमेव लोके हण्टम् ।

ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है?

उत्तर-सर्वत्र चिन्मात्रकी अनु-वृत्ति होनेके कारण सबकी चित्स्व-रूपता ही है—ऐसा जाना जाता है। इस विषयमें दृष्टान्त बताया जाता है—जिसका जिसके स्वरूप-से अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह तदूप ही होता है— ऐसा लोकमें देखा गया है।

स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याञ्सब्दाञ्स-कनुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा सब्दो गृहीतः ॥ ७॥

वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए दुन्दुभि (नक्कारे) के बाह्य शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया जाता है।। ७॥

स यथा—स इति दृष्टान्तः, लोके यथा दुन्दुमेर्भेर्यादेः,हन्य-मानस्य ताड्यमानस्य दण्डा-दिना, न, बाह्याञ्खञ्दान् बहिर्मूताञ्छब्द्विशेषान् दुन्दुभि-शब्दसामान्यान्निष्कृष्टान् दुन्दु-भिश्चब्दविशेषान् न शक्तु-याद् ग्रहणाय ग्रहीतुम्; स यथा अर्थात् वह दृष्टान्त ऐसा है—लोकमें जिस प्रकार दण्डादिसे हनन—ताडन किये जाते हुए दुन्दुभि—भेरी आदिके बाह्य शब्दोंको अर्थात् बाहर फैले हुए शब्दिवशेषोंको—दुन्दुभिके सामान्य शब्दमेंसे निकाले हुए दुन्दुभिके विशेष शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर सकता । दुन्दुभिका ग्रहण STANGER FRANCISCO PROPERSON STANGER ST दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभिश्चब्द-सामान्यविशेषत्वेन दुन्दुभिशब्दा एत इति, शब्दिवशेषा गृहीता भवन्ति, दुन्दुभिशन्दसामान्य-व्यतिरेकेणाभावात्तेषाम् ।

दुन्दुभ्याघातस्य वा, दुन्दुभे-राहननम् ऋाघातः, दुन्दुभ्याघात-विशिष्टस्य शब्दसामान्यस्य ग्रह-णेन तद्भता विशेषा गृहीता भवन्ति, न तु त एव निर्भिद्य प्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषह्रपेणामा-वात्तेषाम्। तथा प्रज्ञानव्यतिरेकेण स्वप्नजागरितयोर्न कश्चिद्रस्तुवि-शेषो गृह्यतेः तस्मात्प्रज्ञानव्यति-

होनेसे अर्थात् दुन्दुभिके सामान्य शब्दके विशेषरूपसे 'ये दुन्दुभिके शब्द हैं, इस प्रकार वे विशेष शब्द भी गृहीत हो जाते हैं, क्योंकि दुन्दुभिके सामान्य शब्दको छोड़कर तो उनकी सत्ता ही नहीं है।

अथवा दुन्दुभिके आघात— दुन्दुभिके आहननका नाम आघात है--उस दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द सामान्यका ग्रहण होनेसे उसके अन्तर्वर्ती विशेषोंका भी महण हो जाता है। उससे अलग करके उनका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषरूपसे तो उनका अभाव है। इसी प्रकार स्वप्न और जागरितको किसी भी वस्तुविशेष-का प्रज्ञानसे अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता; अतः प्रज्ञानसे भिन्न रेकेण स्रभावो युक्तस्तेपाम् ।। ७ ।। उनका अभाव उचित ही है ॥ ७ ॥

स यथा राङ्कस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्हाब्दा-ञ्शकनुयाद्यहणाय शङ्कस्य तु ग्रहणेन शङ्कध्मस्य वा

शब्दो गृहीतः ॥ 🖛 ॥

वह [ दूसरा दृष्टान्त ] ऐसा है-जैसे कोई बजाये जाते हुए शङ्खिके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, किंतु शङ्खके अथवा शङ्ख-के बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है।। प।।

तथा स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य शब्देन संयोज्यमानस्य
त्रापूर्यमाणस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छकनुयादित्येवमादि पूर्ववत् । प्र ।

तथा वह [दूसरा दृष्टान्त]
ऐसा है—जिस प्रकार बजाये जाते
हुए शब्दसे संयुक्त किये जाते हुए
अर्थात् फूँके जाते हुए शङ्क्षके
बाह्य शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर
सकता इत्यादि पूर्ववत् ऐसा ही
अर्थ है।। द।।

स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्शब्दाञ्श-क्नुयाद्ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ६॥

वह [तोसरा दृष्टान्त] ऐसा है—जैसे कोई बजायी जाती हुई वीणा-के बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; किंतु वीणा या वीणाके स्वरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है।। १।।

तथा वीणाय वाद्यमानाये— वीणाया वाद्यमानायाः। अनेक-दृष्टान्तोपादानिमह सामान्यबहु-त्वख्यापनार्थम्—अनेके हि विल त्त्रणारचेतनाचेतनरूषाः सामान्य-विशेषाः—तेषां पारम्पर्यगत्या यथैकस्मिन्महासामान्येऽन्तर्भावः प्रज्ञानघने, कथं नाम प्रदर्शय-तच्य इतिः दुन्दुभिशङ्खवीणा-शब्दसामान्यविशेषाणां यथा इसी प्रकार 'वीणाये वाद्यमानाये' अर्थात् वजायी जाती हुई वीणाका इत्यादि समभना चाहिये। यहाँ अनेक दृष्टान्तोंका ग्रहण सामान्योंकी बहुलता प्रकट करनेके लिये हैं। चेतन और अचेतन, सामान्य एवं विशेष अनेक और विलक्षण हैं। उनका जिस प्रकार परम्परा गतिसे एक प्रज्ञानघन महासामान्यमें अन्त-भाव है—यही किसी-न-किसी तरह दिखलाना है। जिस प्रकार दुन्दुभि, शङ्ख और वीणाके सामान्य एवं विशेष शब्दत्वेऽन्तर्भावः, एवं स्थिति-काले तावत्सामान्यविशेषाव्य-तिरेकाद् ब्रह्मैकत्वं शक्यमव-गनतुम्॥ ९॥

शब्दोंका शब्दत्वमें अन्तर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार स्थितिकालमें सामान्य और विशेषसे अभिन्न होने-के कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी हो सकता है।। ह।।

परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे ग्रभिन्नत्वप्रतिपादन

एवम्रत्पत्तिकाले प्रागुत्पत्तेब्रिक्षेवेति शक्यमवगन्तुम् । यथागनिर्विस्फुलिङ्गध् माङ्गाराचिषां प्राग्विमागादिश्वरेवेति मवत्यग्न्येकत्वम्, एवं जगन्नामरूपविकृतं
प्रागुत्पत्तेः प्रज्ञानघन एवेति युक्तं
ग्रहीतुमित्येतदुच्यते—

इस प्रकार यह जाना जा सकता है कि उत्पत्तिकालमें उत्पत्तिसे पूर्व ब्रह्म ही था। जिस प्रकार अग्निकी चिनगारी, धूम, अंगार और ज्वालाओंका विभाग होनेसे पूर्व अग्नि ही है, अतः अग्निकी एकता सिद्ध होती है, उसी प्रकार नाम-रूप-विकारको प्राप्त हुआ जगत् उत्पत्तिसे पूर्व प्रज्ञानघन ही था— ऐसा ग्रहण करना उचित है—इसीसे यह कहा जाता है—

स यथार्डेंधाग्नेरभ्याहितात्पृथग्ध्मा विनिश्चर-न्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भृतस्य निश्वसितमेतच्यहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्या-नान्यस्यैवैतानि निश्वसितानि ॥ १०॥

वह [ चौथा दृष्टान्त—] जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे पृथक् धूआँ निकलता है, हे मैंत्रेयि! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे इस महद्भूतके ही नि:श्वास हैं ॥ १० ॥

स यथा-त्रार्द्धेघाग्नेः, आर्द्धेरेघो-भिरिद्धोऽग्निरार्द्वेधाग्निः, तस्मात्, अभ्याहितात्पृथग्धूमाः, नानाप्रकारम्, धूमब्रहणं विस्फु-लिङ्गादिप्रदर्शनार्थम्, धूमविस्फ्र-लिङ्गादयो विनिश्वरन्ति विनि-गच्छन्ति ।

एवम्-यथायं दृशन्तः, अरे मैत्रेय्यस्य परमात्मनः प्रकृतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्, निश्वसितमिव निश्वसितम्; यथा अप्रयत्ने नैव पुरुषनिश्वासो भवत्येवं वा ऋरे।

कि तन्निश्वसितमिव ततो जातमित्युच्यते-यद्दग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः—चतुर्विधं मन्त्रजातम्, इतिहास इत्युर्वज्ञीपु-हरवसोः संवादादिः—"उवेशी हाप्सराः" इत्यादिब्राह्मणमेव, पुराणम्''असद्वा इदमग्र आसीत्'' (तै० ७० २ । ६ । १) इत्यादि, देवजनविद्या सोऽयमित्याद्या,उपनिषदः ''प्रि-

वह [ चौथा दृष्टान्त-] जिस प्रकार आर्द्रैधा अग्निसे-जो आर्द्र (गीले) ईंधनसे बढ़ाया गया हो उसे आर्द्रैघाग्नि कहते हैं। उस आधान किये हुए अग्निसे जैसे पृथक् धूआं निकलता है, पृथक् यानी नाना प्रकारका घूआँ । यहाँ 'घूम' शब्दका ग्रहण चिनगारी आदिको प्रदर्शित करनेके लिये है। अर्थात् धूम और चिनगारी आदि निकलते हैं।

इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, हे मैत्रेयि ! इस परमात्मा यानी प्रकृत महद्भूतका यह नि:श्वसित है अर्थात् नि:श्वसितके समान नि:श्वसित है; जिस प्रकार विना प्रयत्नके ही पुरुषका निःश्वास होता है, अरे! उसी प्रकार [उस विज्ञानघनसे यह जगत् उत्पन्न हुआ है ]।

उससे नि:श्वासके समान क्या उत्पन्न हुआ है ? जो यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार प्रकारका मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास यानी उर्वशी-पुरूरवाका संवादादि ''उर्वशी हाप्सराः'' इत्यादि ब्राह्मण ही इतिहास है, पुराण-"आरम्भमें यह असत् ही था'' इत्यादि, विद्या-'वेदः सोऽयम्' इत्यादि देवजनविद्या,

यमित्येतदुपासीत'' ( बृ० उ० ४। १।३) इत्याद्याः, इलोका ब्राह्मणप्रभवा ''तदेते मन्त्राः क्लोकाः" (चृ०उ० ४।३।११) इत्याद्यः; सूत्राणि वस्तुसङ्ग्रह-वाक्यानि वेदे यथा-''श्रातमेत्ये-वोपासीत" (81810) इत्यादीनि, अनुन्याख्यानानि मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य-र्थवादाः, अथवा वस्तुसङ्ग्रह-वाक्यविवरणान्यनुच्याख्यानानि यथा चतुर्थाध्याये 'त्रात्मेत्येवो-पासीत' इत्यस्य, यथा वा 'अन्यो-ऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवम्' (१। ४। १०) इत्यस्यायमेवाध्यायशेषः, मन्त्र-विवरणानि व्याख्यानानि, एव-मष्टविघं त्राह्मणम्।

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

एवं मन्त्रब्राह्मणयोरेन ग्रह-णम्, नियतरचनावतो निद्य-मानस्यैन नेदस्याभिन्यक्तिः पुरुष-निश्वासनत्, नच पुरुषचुद्धिप्रयत्न-पूर्वकः; श्रतः प्रमाणं निरपेन एव स्वार्थे; तस्माद्यत्तेनोक्तं तत्त्रथैन प्रतिपत्तन्यम्, श्रात्मनः

उपनिषद्-"प्रिय है-इस प्रकार उपासना करे" इत्यादि, श्लोक-"तदेते श्लोकाः" इत्यादि ब्राह्मण-भागके मन्त्र, सूत्र-वस्तुसंग्रहवाक्य-जिस प्रकार कि वेदमें "आत्मा है-इस प्रकार उपासना करे" इत्यादि अनुव्याख्यान-मन्त्र-विवरण, व्याख्यान अर्थवाद अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यके विवरण ही अनु-व्याख्यान हैं, जिस प्रकार चतुर्थ अध्यायमें 'आत्मेत्येवोपासीत' इस वाक्यकी व्याख्या है, अथवा 'अन्योऽ सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवम्' इस वाक्यका व्याख्यान यह शेष अध्याय ही है। मन्त्रविव-रणका अर्थं मन्त्रव्याख्यान है। इस प्रकार [ इतिहासादि पदोंसे कहा हुआ ] आठ प्रकारका ब्राह्मण-भाग है।

इस प्रकार [ नि:श्वसित-श्रुतिके सामर्थ्यसे ऋग्वेदादि शब्दोंसे] मन्त्र और [ इतिहासादिसे ] ब्राह्मणोंका ही ग्रहण करना चाहिये। पुरुषके नि:श्वासोंके समान नियतरचनावान् विद्यमान वेदकी ही अभिन्यक्ति हुई है, पुरुषकी बुद्धिके प्रयत्नपूर्वक इनकी रचना नहीं हुई। इसलिये यह अपने निरपेक्ष अर्थमें ही प्रमाण है। अतः उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा श्रेय इच्छद्भिः, ज्ञानं वा कर्म | वेति।

नामप्रकाशवशा हि रूपस्य विक्रियाच्यवस्था । नामरूपयोरेव हि परमात्मोपाधिभृतयोच्याक्रि-यमाणयोः सत्तिलफेनवत्तत्त्वा-न्यत्वेनानिर्वक्तव्ययोः संसारत्वम्-इत्यतो नाम्न एव निश्वसितत्वमुक्तम्, तद्वचनेनैवेतरस्य निश्वसितत्व-सिद्धेः ।

श्रथवा सर्वस्य द्वैतजातस्य त्रविद्याविषयत्वमुक्तम्—"ब्रह्म तं परादात् \* \* \* \* इदं सर्वं यद्य-मात्मा'' (२। ४।६) इति। तेन वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्क्यते । तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थमिद्युक्तम् पुरुषनिश्वासवद्प्रयत्नोत्थितत्वा-त्प्रमाणं वेदः, न यथा प्रनथ इति ॥ १० ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* निरूपण किया है, कल्याणकामियों-को उसे वैसा ही समभना चाहिये।

रूपके विकारकी व्यवस्था नाम-प्रकाशके ही अधीन है। जल और फेनके समान जिनका वास्तविक अथवा अवास्तविक रूपसे निरूपण नहीं किया जा सकता; उन पर-मात्माके उपाधिभूत एवं विकारको प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण अवस्थाओं में स्थित नाम और रूपको ही संसार कहते हैं, इसलिये नामके ही नि:श्वसित होनेका प्रतिपादन किया है: क्योंकि उसके निरूपणसे ही रूपका भी नि:श्वसितत्व सिद्ध हो जाता है।

अथवा ''ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है " यह सब जो कुछ है आत्मा है" इस मन्त्रद्वारा सम्पूर्ण दैतवर्गको अविद्याका कार्य वतलाया है। इससे अविद्या-किंपत सिद्ध होनेके कारण ] वेदके अप्रमामाणिक होनेकी आशङ्का होती है। उस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये ही यह कहा है-पुरुषके नि:श्वास-के समान बिना प्रयत्नके उत्पन्न हुआ होनेके कारण वेद प्रमाण है, यह अन्य ग्रन्थकी तरह पुरुष-प्रयत्नजनित निहीं है ॥ १०॥

रूर्वे प्रात्मा ही सबका ग्राश्रय है—इसमें दृष्टान्त

किश्वान्यत्, न केवलं स्थित्युरंपत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावाज्ञगतो ब्रह्मत्वम्,
प्रलयकाले च। जलबुद्बुदफेनादीनामिव सलिलव्यतिरेकेणाभावः, एवं प्रज्ञानव्यतिरेकेण
तत्कार्याणां नामरूपकर्मणां
तिस्मन्नेव लीयमानानामभावः।
तस्मादेकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनमेकरसं प्रतिपत्तव्यमित्यत ब्राह।
प्रलयप्रदर्शनाय दृष्टान्तः—

इसके सिवा दूसरी बात यह है कि जगत्का ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति और स्थितिकालमें ही प्रज्ञानको छोड़कर न रहनेके कारण नहीं है, अपि तु प्रलयकालमें भी है। जिस प्रकार जल, बुद्बुद और फेनादिकी सत्ता जलको छोड़कर नहीं है, उसी प्रकार प्रज्ञानसे भिन्न उसके कार्य और उसीमें लीन होनेवाले नाम, रूप और कर्मोंकी भी सत्ता नहीं है। इसलिये एक हो प्रज्ञानघन एकरस ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये। इसीसे श्रुति [निम्नाङ्कित मन्त्र] कहती है। प्रलय प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ दृष्टान्त दिया गया है--

सर्वेषा सर्वासामपा समुद्र एकायनमेव सर्वेषा सर्वेषा सर्वेषा सर्वेषा गन्धानां नासिके एकायनमेव सर्वेषा सर

वह दृष्टान्त—जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन (प्रलयस्थान) है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोंका त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त ह्योंका चक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कमींका हस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कमींका हस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसर्गोंका पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोंका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त विसर्गोंका पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोंका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक् एक अयन है। ११॥

स इति दृष्टान्तः; यथा येन
प्रकारेण, सर्वासां नदीवापीतडागादिगतानामपाम्, समुद्रोऽव्धिरेकायनम्, एकगमनमेकप्रलयोऽविभागप्राप्तिरित्यर्थः; यथायं
दृष्टान्तः; एवं सर्वेषां स्पर्शानां
मृदुकर्कशकितिपिव्छिलादीनां
वायोरात्मभृतानां त्वगेकायनम्,
त्विभानप्रतिन्वषयं स्पर्शसामान्यमात्रम्, तिस्मन्प्रविष्टाः स्पर्शविशोषाः—आप इव समुद्रम्-तद्व्यतिरेकेणाभावभृता भवन्ति;
तस्यैव हि ते संस्थानमात्रा
आसन्।

तथा वदपि स्पर्शसामान्यमात्रं

त्वक्छब्दवाच्यं मनःसंकल्पे मनो-

वह दृष्टान्त-जिस प्रकार सम्पूर्णं नदी, बावड़ो और तड़ागादिके जलोंका समुद्र एकायन—एक गम-नस्थान—एक प्रलयस्थान अर्थात् अभेदप्राप्तिका स्थल है, जैसा कि यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार वायुके स्वरूपभूत मृदु, कर्कद्य, कठोर और पिच्छिल आदि समस्त स्पर्शोंका त्वचा एक प्रलयस्थान है। त्वचासे त्वचासम्बन्धी स्पर्शसामान्यमात्र समभाना चाहिये, उसीमें समुद्रमें जलके समान स्पर्शविशेष प्रविष्ट हैं, उसके बिना वे सत्ताशून्य हो जाते हैं; क्योंकि वे उसीके संस्थान-मात्र (पृथक् आकारमात्र) थे।

इसो प्रकार वह त्वक्शब्दवाच्य स्पर्शसामान्य, त्वचाके विषयमें स्पर्श-विशेषोंके समान मनके विषय- PERCENTAL PROPERTY OF THE PROP विषयसामान्यमात्रे, स्विववय इव स्पर्शविशोषाः; प्रविष्टं तद्वचतिरे-केणाभावभूतं भवतिः; एवं मनी-विषयोऽपि बुद्धिविषयसामान्य-मात्रे प्रविष्टस्तद्वचित्रेकेणाभाव-भूतो भवतिः विज्ञानमात्रमेव भूत्वा प्रज्ञानघने परे ब्रह्मण्याप इव समुद्रे प्रलीयते ।

एवं परम्पराक्रमेण शब्दादी सह ग्राहकेण करणेन प्रलीने प्रज्ञानघने उपाध्यभावात्सेन्धव-घनवत् प्रज्ञानघनमेकरसमनन्त-मपारं निरन्तरं ब्रह्म व्यवतिष्ठते । तस्मादात्मैव एकमद्वयमिति प्रतिपत्तव्यम् ।

तथा सर्वेषां गन्धानां पृथिवी-विशेषाणां नासिके घाणविषयसा-मान्यम्, तथा सर्वेषां रसानाम-ब्विशोषाणां जिह्वेन्द्रियविषयसा-मान्यम्, तथा सर्वेषां रूपाणां तेजोविशेषाणां चक्षुश्रसुर्विषयसा-मान्यम्, तथा शब्दानां श्रोत्र-विषयसामान्यं पूर्ववत् । श्रीत्रादिविषयसामान्यानां मनो-विषयसामान्ये संकल्पेः मनो-

सामान्यमात्ररूप प्रविष्ट होकर उससे पृथक सत्ताजून्य हो जाता है इसी तरह मनका विषय भी बुद्धिके सामान्य विषय-मात्रमें प्रवेश करके उससे पृथक नहीं रहता तथा विज्ञानमात्र ही होकर समुद्रमें जलके समान प्रज्ञान-घन परब्रह्ममें लीन हो जाता है।

इस प्रकार परम्पराक्रमसे अपने ग्राहक इन्द्रियके सहित शब्दादिके प्रज्ञानघनमें लीन हो जानेपर कोई उपाधि न रहनेके कारण लवणखण्ड-के समान एकरस, अनन्त, अपार, अखण्ड, प्रज्ञानधन ब्रह्म ही रह जाता है। अतः एकमात्र अद्वितीय आत्मा ही है-ऐसा जानना चाहिये।

इसी प्रकार पृथिवीके विशेष-रूप समस्त गन्धोंका नासिकाएँ— त्राणसम्बन्धी विषयसामान्य, जल-के विशेषरूप समस्त रसोंका रस-नेन्द्रियसम्बन्धी विषयसामान्य. तेजके विशेषरूप समस्त रूपोंका चक्षु--चक्षुसम्बन्धी विषयसामान्य और पहलेहीकी तरह शब्दोंका श्रोत्रसम्बन्धी विषयसामान्य आश्रय है। इसी प्रकार श्रोत्रादि विषयसामान्योंका मनके विषय-सामान्यरूप संकल्पमें, मनके विषय-

विषयसामान्यस्यापि बुद्धिविषय-सामान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञान-मात्रे भृत्वा परस्मिन्प्रज्ञानघने प्रलीयते ।

PLEASON SERVERS

तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया व-दनादानगमनविसर्गानन्दविशेषाः तत्तिक्रयासामान्येष्वेव प्रविष्टा न विभागयोग्या भवन्ति, समुद्र इवाब्विशेषाः; तानि च सामा-न्यानि प्राणमात्रम्,प्राणश्च प्रज्ञान-मात्रमेव । "यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राणः" (कौषी० उ० ३ | ३ ) इति कौषीतिकिनोऽधीयते ।

ननु सर्वत्र विषयस्यैव प्रलयो-ऽभिहितः, न तु करणस्यः तत्र कोऽभिप्राय इति ?

बाढम्; किन्तु विषयसमानजातीयं करणं मन्यते श्रुतिः,न तु
जात्यन्तरम्; विषयस्यैव स्वात्मग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं
नाम-यथा रूपविशेषस्यैव संस्थानं
प्रदीपः करणं सर्वरूपप्रकाशने,
एवं सर्वविषयविशेषाणामेव स्वा-

सामान्यका भी बुद्धिके विषय-सामान्यकप विज्ञानमात्रमें और फिर विज्ञानमात्र होकर प्रज्ञानघन परमात्मामें लय हो जाता है।

इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंके भाषण, ग्रहण, गमन, त्याग और आनन्द-रूप विशेष विषय उन-उन क्रियाओं- के सामान्योंमें प्रविष्ट होकर विभागके योग्य नहीं रहते, जिस प्रकार कि समुद्रमें गये हुए जल-विशेष। वे सारे सामान्य प्राणमात्र हैं और प्राण प्रज्ञानमात्र ही हैं। कौषीतकी शाखावाले कहते हैं— "जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है।"

रुद्धा-िकंतु यहाँ सर्वत्र विषयका ही लय बतलाया गया है, इन्द्रियका नहीं—सो इसमें क्या कारण है ?

समाधान-ठीक है, किंतु श्रुति इन्द्रियको विषयकी सजातीय मानती है, अन्य जातिवाली नहीं। विषयका ही अपने ग्राहकरूपसे जो अन्य स्वरूप है, उसीका नाम इन्द्रिय है। जिस प्रकार रूपविशेषका ही संस्थान-मात्र दीपक सब प्रकारके रूपोंको प्रकाशित करनेमें साधन है, इसी प्रकार दीपकहीकी तरह समस्त त्म विशेषप्रकाशकत्वेन संस्थाना-न्तराणि करणानि प्रदीपवत् । तस्मान करणानां पृथकप्रलये यतः कार्यः, विषयसामान्यात्मकत्वा-द्विषयप्रलयेनैय प्रलयः सिद्धो भवति करणानामिति ॥ ११ ॥

विषयविशेषोंके स्वरूपविशेषके प्रकाशकरूपसे इन्द्रियाँ उन्होंके अन्य संस्थानमात्र हैं। इसलिये इन्द्रियोंके प्रलयके लिये पृथक् प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है, विषयसामान्य रूप होनेके कारण विषयके प्रलयसे ही इन्द्रियोंका भी प्रलय सिद्ध हो जाता है॥ ११॥

SECTION OF THE PARTY OF THE PAR

विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानघनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए लवगाखण्डका दृष्टान्त

तत्र 'इदं सर्वं यदयमात्मा' (२। ४। ६) इति प्रतिज्ञातम्, तत्र हेत्रभिहितः-आत्मसामान्य-त्वम्,श्रात्मजत्वम्,श्रात्मप्रलयत्वं च। तस्मादुत्पत्तिस्थितिप्रलय-कालेषु प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात <sup>44</sup>प्रज्ञानं ब्रह्म<sup>77</sup> (ऐ०उ०५ । ३) ''त्रात्मैवेदं सर्वमु'' (छा० उ० ७ । २५ । २) इति प्रतिज्ञातं यत्, तत्तकतः साधितम् । स्वाभावि-कोऽयं प्रलय इति पौराणिका वदन्ति । यस्तु बुद्धिपूर्वकः प्रलयो ब्रह्मविदां ब्रह्मविद्यानिमित्तः, श्रयमात्यन्तिक इत्याचनते— अविद्यानिरोधद्वारेण यो भवतिः तदर्थोऽयं विशेषारम्भः--

तहाँ यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 'यह जो कुछ है सब आत्मा है।' इसमें आत्मसामान्यत्व, आत्मजनि-तत्व और आत्मप्रलयत्व ये हेतु बतलाये हैं। अतः उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकालोंमें प्रज्ञानसे भिन्न किसीकी सत्ता न होनेके कारण जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि "प्रज्ञान ब्रह्म है" "यह सब आत्मा ही है" उसे तकंसे भी सिद्ध कर दिया। यह प्रलय स्वाभाविक है-ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं। ब्रह्म-वेत्ताओंका जो ब्रह्मविद्याजनित बुद्धिपूर्वक प्रलय होता है, वह आत्यन्तिक है -- ऐसा कहते हैं, जो कि अविद्याके निरोधद्वारा होता है; उसीके लिये यह विशेष आरम्भ किया जाता है।

१. कार्यका कारणके आश्रित रहना--यही इसकी स्वाभाविकता है।

स यथा सैन्धविष्य उद्के प्रास्त उद्कमेवानु-विलीयेत न हास्योद्यहणायेव स्यात् । यतो यतस्त्वा-द्दीत लवणमेवेवं वा अर इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्ये-वानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

इसमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार जलमें डाला हुआ नमकका डला जलमें ही लीन हो जाता है। उसे जलसे निकालनेके लिये कोई समर्थं नहीं होता। जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन हो जान पडता है, हे मैत्रेयि! उसी प्रकार यह महद्भूत अनन्त, अपार और विज्ञान-घन ही है। यह इन [सत्यशब्दवाच्य] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके साथ नाशको प्राप्त हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयि! ऐसा मैं तुभसे कहता हूँ—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा॥ १२॥

तत्र दृष्टान्त उपादीयते—स
यथेति।सैन्ध्यखिल्यः—सिन्धोर्विकारः सैन्ध्यः, सिन्धुशब्देनोदकमिधीयते, स्यन्दनात्सिन्धुरुदकम्, तद्विकारस्तत्र मवो वा
सैन्ध्यः सैन्ध्यश्र्यासौ खिल्पश्रंति
सैन्ध्यविल्यः, खिल एव खिल्यः
स्वार्थे यत्प्रत्ययः; उदके सिन्धौ
स्वयोनौ प्रास्तः प्रतिप्तः,उदकमेव

यहाँ यह दृष्टान्त दिया जाता है—'स यथा' इत्यादि। सैन्धवखिल्य—सिन्धुके विकारका नाम
सैन्धव है, 'सिन्धु' शब्दसे जल कहा
जाता है। स्यन्दन करने (बहने) के
कारण जल सिन्धु है, उसका विकार
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाला सैन्धव
कहलाता है। जो सैन्धव हो और
खिल्य (डला) हो, उसे सैन्धविखल्य
कहते हैं। खिल हो खिल्य है। यहाँ
स्वार्थमें यत् प्रत्यय है। वह अपने
कारणभूत सिन्धु यानी जलमें डाले
जानेपर जलके साथ धुलता हुआ

विलीयमानमनुविलीयेतः यत्तद्वीमतैजससम्पर्कात्काठिन्यप्राप्तिः 
विल्यस्य स्वयोनिसम्पर्कादपगच्छति तदुदकस्य विलयनम्,
तदनु सैन्धविष्टियो विलीयत
इत्युच्यते। तदेतदाह उदकमेवानुविलीयेतेति।

न ह नैव अस्य खिल्यस्यो-द्ग्रहणायोद्धृत्य पूर्ववद् ग्रहणाय ग्रहीतुं नैव समर्थः कश्चित्स्यात्सु-निपुणोऽपि। इवशब्दोऽनर्थकः। ग्रहणाय नैव समर्थः; कस्मात् १ यतो यस्माद्यस्मादेशात्तदुद-कमाददीत गृहीत्वा स्वादयेत्, लवणास्वादमेव तदुदकं न तु खिल्यमावः।

यथायं दृष्टान्तः, एवमेव वा श्ररे मैत्रेयीदं परमात्मारूयं महत्-भूतम्—यस्मान्महतो भूताद-विद्यया परिच्छित्रा सती कार्य-करणोपाधिसम्बन्धात्खिन्यभाव-

उसीमें लीन हो जाता है। पाथिव तैजसका सम्पर्क होनेसे जो उस डलेको किठनताकी प्राप्ति हुई थी वह अपने कारणका संयोग होनेपर निवृत्त हो जाती है, यही जलका घुलना है, उसके साथ ही नमकका डला भी घुल गया—ऐसा कहा जाता है। इसीसे यह कहा गया है कि वह जलके साथ हो लीन हो जाता है।

इस डलेके उद्ग्रहण अर्थात् पूर्वंवत् निकालकर ग्रहण करनेके लिये कोई अत्यन्त निपुण पुरुष भी समर्थं नहीं होता। यहाँ 'इव' शब्द अर्थहीन है। उसे ग्रहण करनेके लिये समर्थं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस-जिस जगहसे वह उस जलको ग्रहण करता है अर्थात् ग्रहण करके चखता है, वह जल लवणके ही स्वादवाला होता है, उसमें डलापन नहीं रहता।

जैसा कि यह दृष्टान्त है इसी
प्रकार हे मैत्रेयि! यह परमात्मा
नामका महद्भूत है, जिस महद्भूतसे तू अविद्यासे परिच्छित्र होकर
देहेन्द्रियरूप उपाधिके सम्बन्धसे
खिल्यभावको प्राप्त हो गयी है तथा

मापन्नासि, मत्यां जन्ममरणाश-नायापिपासादिसंसारधर्मवस्यसि, नामरूपकार्यातिमका-अमुख्यान्व-याहमिति, स खिन्यभागस्तव कार्यकरणभूतोपाधिसम्पर्कश्रान्ति-जनितो महति भूते स्वयोगौ महासमुद्रस्थानीये परमात्मनि अजरेऽमरेऽभये शुद्धे सैन्धवधन-वदेकरसे प्रज्ञानघने उनन्ते उपारे निरन्तरेऽविद्याजनित्रशान्तिभेद-वर्जिते प्रवेशितः। तस्मिनप्रविष्टे स्वयोनिग्रस्ते

खिल्यमावेऽविद्याकृते भेदभावे प्रणाशिते-इदमेकमद्वैतं महद्भृतम् महच तद् भृतं च महद्भृतं सर्व-महत्तरत्वादाकाञ्चादिकारणत्वाच । भतं त्रिष्वपि कालेषु स्वरूपाव्य-भिचारात्सर्वदैव परिनिष्पन्नमिति त्रैकालिको निष्ठाप्रत्ययः।

अथवा भूतशब्दः प्रमार्थ-

पारमार्थिकं

वाची, महच्च

मरणधर्मवाली, जन्म, मरण, क्षुधा और पिपासा आदि सांसारिक धर्मीवाली एवं मैं नामरूपकार्यातम-का और अमुक वंशमें उत्पन्न हुई हूँ-ऐसे भाववाली हो गयी है। देहेन्द्रिय जनित उपाधिके सम्पर्कसे भ्रान्तिके कारण उत्पन्न हुआ तेरा वह खिल्यभाव अपने कारण महा-समुद्रस्थानीय अजर, अमर, अभय, गुद्ध, सैन्धवधनके समान एकरस, प्रज्ञानघन, अनन्त, अपार, अखण्ड एवं अविद्याजितत भ्रान्तिमय भेदसे रहित परमात्मामें प्रविष्ट कर दिया गया है।

उसमें प्रविष्ट होनेपर खिल्यभावके अपने कारणद्वारा लीन कर लिये जानेपर अविद्या-जनित भेदभावका नाश हो जानेसे यह एक अद्वैत महद्भूत ही रहता है। महान् भूत होनेसे वह महद्भूत कहलाता है; क्योंकि आकाशादिका कारण होनेसे वह सबसे महान् है। तीनों ही कालोंमें उसके स्वरूपका व्यभिचार नहीं होता, वह सर्वदा ही ज्यों-का त्यों रहता है, इसलिये भूत है। 'भूत' शब्दमें 'त' यह निष्ठाप्रत्यय त्रेकालिक है।

अथवा 'भूत' शब्द परमार्थवाची है। अर्थात् वह महत् है और चेत्यर्थः; लौकिकं तु यद्यपि महद्भवति, स्वप्नमायाकृतं हिम-चदादिपर्वतोपमं न परमार्थवस्तुः अतो विशिनष्टि—इदं तु महच तद्भृतं चेति। अनन्तं नास्यान्तो विद्यत इत्यनन्तमः कदाचिदा-पेत्तिकं स्यादित्यतो विशिनष्टच-पारिमति विज्ञप्तिविज्ञानम्, विज्ञानं च तद्यनश्चेति विज्ञानघनः. धनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः-सुवर्णघनोऽयोघन इतिः एवशब्दोऽवधारणार्थः-नान्यञ्जा-त्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थः। यदीदमेकमद्वैतं परमार्थतः स्वच्छं संसारदुःखासम्पृक्तम्, किनिमित्तोऽयं खिल्यमाव आ-रमनो जातो मृतः सुखी दुःख्यहं ममेत्येवमादिलत्त्रणोऽनेकसंसार-धर्मोपद्रतः १ इत्युच्यते--

पारमार्थिक है; [ इसलिये महद्भूत है ]। यद्यपि हिमालयादि पर्वतोंके समान लौकिक वस्तु भी महान् होती है; किंतु वह स्वप्न या मायाके समान है, परमार्थवस्तु इसीसे श्रुति इसे विशेषित करती है कि यह महत् है और भूत भी है। अनन्त अर्थात् इसका अन्त नहीं है, इसलिये अनन्त है। कदाचित् इसकी अनन्तता आपेक्षिक हो, इस-लिये 'अपारम्' ऐसा विशेषण देती है। विज्ञप्तिका नाम विज्ञान है, जो विज्ञान हो और घन हो उसे विज्ञानघन कहते हैं। यहाँ घनशब्द [विज्ञानमें] अन्य जातिकी वस्तुका निषेध करनेके लिये है; जैसे कि सुवर्णघन, लोहघन आदि। 'एव' शब्द निश्चयार्थक है। तात्पर्य यह है कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय वस्तु नहीं है।

यदि यह आत्मतत्त्व एक, अद्वैत, परमार्थतः गुद्ध और सांसारिक दुःखोंसे असंस्पृष्ट है तो आत्माका यह खिल्यभाव क्यों है तथा यह मैं उत्तरन हुआ, मरा, सुखी, दु:खी, अहं, मम इत्यादि लक्षणोंवाले अनेकों सांसारिक धर्मोंसे दूषित क्यों है ? इसपर कहा जाता है--

एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्येतानि कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि नामरूपात्मकानि सलिलफेनबु-द्वुदोपमानि स्वच्छस्य परमात्मनः सिल्लोपमस्य, येषां विषयपर्य-न्तानां प्रज्ञानघने ब्रह्माण परमार्थ-विवेकज्ञानेन प्रविलापनमुक्तं नदीसमुद्रवत् — एतेम्थी हेतुभूते-भ्यो भृतेभ्यः सत्यशब्दवाच्येभ्यः समुत्थाय सैन्धवाखिल्यवत्—यथा श्रद्भधः सूर्यचन्द्रादिप्रतिविम्बः, यथा वा स्वच्छस्य स्फटिकस्य त्रवक्तकाद्यपाधिभ्यो रक्तादि-भावः, एवं कार्यकरणभूतभूतो-पाधिभ्यो विशेषात्मखिल्यभावेन समुत्थाय सम्यगुत्थाय-येम्यो भतेभ्य उत्थितः तानि यदा कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि भुतान्यात्मनो विशेषात्मखिल्य-हेतुभूतानि शास्त्राचार्योपदेशेन ब्रह्मविद्याया नदीसमुद्रवत्प्रवि-लापितानि विनश्यन्ति,सलिल-फेनबुद्बुदादिवत्तेषु विनश्यत्सु अन्वेवैष विशेषात्मखिल्यमात्रो

इन भूतोंसे-ये जो देह और इन्द्रियरूप विषयके आकारमें परि-णत जलके फेन और बुद्ब्दोंके समान जलस्थानीय स्वच्छ पर-मात्माके नामरूपमय विकार हैं: जिनके सम्पूर्ण विषयोतकका, समुद्र-में नदीके समान, पारमाधिक विवेकज्ञानसे प्रज्ञानघन ब्रह्ममें लय होना बतलाया गया है, इन सबके हेतुभूत सत्य शब्दवाच्य भूतोंसे लवणखण्डके समान उत्पन्न होकर-जिस प्रकार जलसे सूर्य-चन्द्रादिका प्रतिविम्ब अथवा जैसे अलक्तक (महावर) आदि उपाधियोंके कारण स्वच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो जाता है, इसी प्रकार देहेन्द्रियरूप भूतोंकी उपाधियोंके कारण विशे-षात्मरूप बिल्यभावसे समुत्यित अर्थात् सम्यक् प्रकारसे उत्पन्न होकर जिन भूतोंसे यह उत्पन्न हुआ हे, वे देह और इन्द्रियोंके आकारमें परिणत एवं आत्माके खिल्यभाव-रूप विशेषत्वके हेतुभूत भूत जिस समय शास्त्र और आचार्यके ब्रह्म-विद्याके उपदेशसे समुद्रमें नदीके समान लीन होते हुए नाशको प्राप्त होते हैं, जलमें फेन और बुद्बुदोंके समान उनके नाश होने-के साथ हो यह विशेषात्मरूप खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है। AS DEPOSO POR PORTURE

विनश्यतिः यथा उदकालक-कादिहेत्वपनये सूर्यचन्द्रस्फटिका-दिप्रतिविस्वो विनश्यति, चन्द्रादि-स्वरूपसेव परमार्थतो तिष्ठते. तद्दरभज्ञानघनमनन्त-मपारं स्वच्छं व्यवतिष्ठते । न तत्र प्रेत्य विशेषसंज्ञास्ति कार्यकरणसङ्घातेभ्यो विधुक्तस्य-इत्येवमरे मैत्रेपि ब्रवीमि नास्ति विशेषसंज्ञेति—श्रहमसावमुष्य पुत्रो ममेदं क्षेत्रं धनं सुखी दुःखीत्येवमादिलत्त्वणा, अविद्या-कृतत्वात्तस्याः: अविद्यायाश्र ब्रह्म-विद्यया निरन्वयतो नाजितत्वा-त्कुतो विशेषसंज्ञासम्भवो ब्रह्म-विदश्चैतन्यस्त्रभावावस्थितस्य ? शरीरावस्थितस्यापि विशेषसंजा नोपपद्यते किमुत कार्यकरणविमु-क्तस्य सर्वतः १ इति होवाचोक्त-वान्किल परमार्थदर्शनं मैत्रेय्यै भार्यायै याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

जिस प्रकार जल और अलक्तक आदि हेतुओं के हट जानेपर सूर्य, चन्द्र और स्फटिक आदिका प्रति-विम्ब नष्ट हो जाता है, केवल चन्द्रादिका पारमार्थिक स्वरूप हो रह जाता है उसी प्रकार फिर अनन्त, अपार और स्वच्छ प्रज्ञान-घन ही रह जाता है।

फिर प्रेत्य-देहेन्द्रियभावसे मुक्त होनेपर उसकी विशेष संज्ञा नहीं रहती, इसीसे हे मैत्रेयि! मैं यह कहता है कि उसकी 'मैं अमुक है, अमुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और धन मेरा है, मैं सुखी हूँ, दु:खी हूँ इत्यादि प्रकारको विशेष संज्ञा नहीं रहती; क्योंकि वह तो अविद्या-जिनत ही है, और अविद्याका उसके कारणके सहित ब्रह्मविद्यासे नाश हो चुका है, इसलिये चैतन्यस्वरूप व्रह्मवेत्ताकी विशेषसंज्ञा रहनेकी सम्भावना कहाँ है ? उसकी तो शरीरमें रहते हुए भी कोई संज्ञा होनी सम्भव नहीं है, फिर सब प्रकार देह और इन्द्रियोंसे मुक्त होनेपर तो रह ही कैसे सकती है ? इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी भार्या मैत्रेयीके प्रति परमार्थेदृष्टिका निरूपण किया ॥ १२ ॥

अध्याय २

A STATES A S मैत्रेयीकी शङ्का श्रौर याज्ञवल्क्यका समाधान

एवं प्रतिबोधिता-

इस प्रकार बोध कराये जाने-

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमू मुहन्न प्रेत्य संज्ञास्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥

उस मैत्रेयोने कहा, 'शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती-ऐसा कहकर ही श्रीमान्ने मुक्ते मोहमें डाल दिया है।' याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे मैत्रेयि! मैं मोहका उपदेश नहीं कर रहा हूँ, अरी! यह तो उस ( महद्भूत ) का विज्ञान करानेके लिये पर्याप्त है'।। १३।।

सा ह किलोबाचोक बती मैत्रेयी - अत्रैव एतस्मिन्नव एक-स्मिन्वरतुनि ब्रह्मणि विरुद्धधर्म-वस्वमाचन्नाणेन भगवता मम मोहः कृतः; तदाह- अत्रैव मा भगवान्यूजावानमृग्रहन्मोहं कृत-वान्। कथं तेन विरुद्धधमेवच्यम् उक्तांमत्युच्यते — पूर्व विज्ञानघन एवेति प्रतिज्ञाय पुनर्न प्रत्य संज्ञास्तीतिः, कथं विज्ञानघन एव १ कथं वा न प्रेत्य संज्ञा-

उस मैत्रेयीने कहा, यही-इस एक वस्तु ब्रह्ममें ही विरुद्ध धर्मवत्ता-का वर्णन करनेवाले श्रीमानने तो मुक्ते मोह उत्पन्न कर दिया है। इसी बातको श्रुति कहती है-इस (ब्रह्मके) विषयमें ही मुक्ते आप भगवान्-पूजावान् अर्थात् पूज्य प्रवने अमुमुहत्-मोह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने ब्रह्मकी विरुद्धधर्म-वत्ताका किस प्रकार वर्णन किया है-सो बतलाया जाता है-पहले 'वह विज्ञानघन ही है' प्रतिज्ञा करके फिर 'देहपातके अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती' ऐसा कहा है। सो किस प्रकार वह विज्ञानघन ही है और किस प्रकार देहपातके अनन्तर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती?

स्तीति ? न ह्युष्णः शीतश्राग्नि- | ही अग्नि उष्ण और शीतल दोनों

रेवैको भवति । अतो मुढासम्यत्र।

स होवाच याज्ञवल्कयः-न वा अरे मैत्रेय्यहं मोहं ब्रवीमि-मोहनं वाक्यं न ब्रवीमीत्यर्थः। ननु कथं विरुद्धधर्मत्वमवोचः-विज्ञान-घनं संज्ञाभावं च ? न मयेद-मेकस्मिन्धर्मिण्यभिहितम्, त्वयै-वेदं विरुद्धधर्मत्वेनैकं वस्तु परि-गृहीतं आन्त्या, न तु मयोक्तम्। मया त्विद्युक्तम् —यस्त्वविद्या-प्रत्युपस्थापितः कार्यकरणसम्बन्धी श्रात्मनः खिल्यभावः, तस्मिन्वि-द्यया नाशिते. तनिमित्ता था विशेषसंज्ञा शरीरादिसम्बन्धिनी अन्यत्वदर्शनलत्त्रणा, सा कार्य-करणसङ्घातोपाधौ प्रविलापिते नश्यति हेत्वभावाद उदकाद्या-धारनाशादिव चन्द्रादिप्रतिविम्ब- ही अग्नि उष्ण और शीतल दोनों प्रकारका नहीं हो सकता; अतः इस विषयमें मुभे मोह (भ्रम) हो गया है।

उस याज्ञवलक्यने कहा, 'हे मैत्रेयि ! मैं मोहका उपदेश नहीं कर रहा हूँ अर्थात् मोह उत्पन्न करने-वाली बात नहीं कह रहा है।' [ मैत्रेयी बोली ] तो फिर 'वह विज्ञानघन है और उसकी कोई संज्ञा नहीं है, ये आपने उसके दो विरुद्ध धर्मं क्यों बतलाये ? याज-वल्क्यने कहा - ] मैंने ये धर्म एक ही धर्मीमें नहीं बतलाये हैं; भ्रान्ति-से तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धर्म-वाली समभ लिया है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो ऐसा कहा था कि आत्माका जो अविद्याद्वारा प्रस्तुत किया हुआ देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्य-भाव है, उसका विद्याद्वारा नाश कर दिये जानेपर उस खिल्यभाव-के कारण पड़ी हई जो शरीरादि-सम्बन्धिनी अन्यत्वदर्शन रूपा विशेष संज्ञा होती है, वह कार्यंकरणसंघात-रूप उपाधिके लीन कर देनेपर कोई हेतु न रहनेके कारण इसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार जलादि आधारका नाश हो जानेपर चन्द्रादिका प्रतिविम्ब और

स्तनिमित्तश्र प्रकाशादिः;न पुनः परमार्थचन्द्रादित्यस्वरूपानाशव-दसंसारिब्रह्मस्वरूपस्य विज्ञान-घनस्य नाशः; तद्विज्ञानघन इत्युक्तम्; स आत्मा सर्वस्य जगतः, परमार्थतो भृतनाञान विनाशी । विनाशी त्वविद्याकृतः "वाचारम्भणं खिल्यभावः, विकारो नामधेयम्" (छा० उ० ६।१।४) इति श्रुत्यन्तरात्। अयं तु पारमार्थिक:-अविनाशी वा ऋरेऽयमात्मा, ऋतोऽलं पर्याप्तं वे अरे इदं महद्भृतमनन्तमपारं यथाच्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञा-तुम्। "न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविं-परिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्" (४।३।३०) इति हि वक्ष्यति ॥ १३ ॥

PARTICIPATE SANGE SANGES SANGE उससे होनेवाले प्रकाशादिका नाश हो जाता है। किंतु जिस प्रकार वास्तविक चन्द्रमा और सूर्यादिके स्वरूपका नाश नहीं होता, उसी प्रकार असंसारी ब्रह्मके स्वरूप विज्ञानघनका भी नाश नहीं होता: उसीको विज्ञानघन-इस नामसे कहा गया है; वह सम्पूर्ण जगत्का आत्मा है और भूतोंका नाश होने-पर भी परमार्थतः उसका नाज नहीं होता। विनाशी तो अविद्या-जनित खिल्यभाव ही है, जैसा कि "विकार वाणीसे आरम्भ होने-वाला नाममात्र है'' इस अन्य श्रुति-से सिद्ध होता है। किंतु यह तो पारमाथिक है और हे मैत्रेयि ! यह आत्मा तो अविनाशी है; अतः जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है, उसी प्रकार यह अनन्त और अपार महद्भूत जाना जा सकता है। "विज्ञाताके विज्ञानका विशेषरूपसे लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है" ऐसा श्रुति आगे कहेगी भी ॥ १३ ॥

व्यवहार द्वैतमें है, परमार्थ व्यवहारातीत है

कथं तर्हि प्रेत्य संज्ञा नास्ति ?

शरीरपातके अनन्तर उसकी संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती ? सो बतलाया जाता है, सुनो-

इत्युच्यते, शृण्-

यत्र हि द्वे तिमव भवित तिद्तर इतरं जिघित तिद्तर इतरं पश्यित तिद्तर इतर्थ्श्रणोति तिद्तर इतरमिभवद्ति तिद्तर इतरं मनुते तिद्तर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं जिघेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन क्रथ्शुणुयात्तत्केम कम-भिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्। येनेद्रसर्वं विजानाति तं केन विजानीयादिज्ञातारमरे केन विजानीयादिति।। १४।।

जहाँ (अविद्यावस्थामें ) द्वैत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका अभि-वादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है। किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके द्वारा किस सूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ? हे मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? ॥ १४॥

यत्र यस्मिन्नविद्याकिन्पते कार्यकरणसङ्घातोपाधिजनिते विशेषात्मिन खिन्यभावे हि यस्मात्, द्वैतिमव--परमार्थतोऽद्वैते ब्रह्मणि द्वैतिमव भिन्निमव वस्त्वन्तरमात्मनः—उपलक्ष्यते । ननु द्वैतेनोपमीयमानत्वाद् द्वैतस्य पारमार्थिकत्विमितिः न, ''वाचा-

हि — क्योंकि जहाँ जिस अविद्या-कित्पत देहेन्द्रियसंघातरूप उपाधि-से उत्पन्न हुए विशेषात्मरूप खिल्य-भावमें द्वैत-सा अर्थात् परमार्थतः अद्वैत ब्रह्ममें द्वेत-सा भिन्न-सा अर्थात् आत्मासे भिन्न पदार्थ-सा प्रतीत होता है—[शङ्का—] कितु द्वैतसे उपमा दिये जानेके कारण तो द्वैतकी पार-माथिकता सिद्ध होती है। [समा-धान—] नहीं, क्योंकि "विकार रम्भणं विकारो नामधेयम्" ( ञा० उ० ६। १। ४ ) इति श्रुत्यन्तरात्, ''एकमेवाद्वितीयम्'' ( छा० उ० ६।२।१) ''ब्रात्मैवेदं सर्वम्'' ( छा० उ० ७।२५०।२ ) इति च। तत्तत्र यस्माद् द्वैतिमिव तस्मा-देवेतरोऽसौ परमात्मनः खिल्य-भूत आत्मापरमार्थः, चन्द्रादेरि-वोदकचन्द्रादिप्रतिविम्बः, इतरो घातेतरेण घाणेनेतरं घातव्यं जिघ्रति:

इतर इतरमिति कारकप्रदर्श-नार्थम्, जिघ्रतीति क्रियाफलयो-रमिधानम्,यथा छिनत्तीति-यथो-द्यम्योद्यम्य निपातनम्; बेद्यस्य च द्वैधीमावः, उभयं छिनत्तीत्ये-केनैव शब्देन श्रमिधीयते-क्रियावसानत्वात्क्रियाव्यतिरेकेण च तत्फलस्यानुपलम्भात्; इतरो घाता इतरेण घाणेनेतरं घातव्यं

वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र है" ऐसी एक अन्य श्रुति है, तथा "एक ही अद्वितीय ब्रह्म है" "यह सब आत्मा ही है" ऐसी भी श्रुति है। अतः वहाँ चूँकि द्वैत-सा रहता है, इसलिये ही परमात्माका खिल्य-रूप वह अपारमार्थिक उससे अन्य अर्थात् चन्द्रादिके जलमें पडे हए चन्द्रादि प्रतिविम्बके समान भिन्न है अर्थात् परमात्मासे इतर सूँघनेवाला अन्य घ्राणेन्द्रियसे इतर सँघनेयोग्य पदार्थीको सँघता है।

> यहाँ जो 'इतरः इतरम्' ऐसा कहा गया है वह [कर्ता और कर्म] कारकोंको प्रदिशत करनेके लिये है और 'जिझति' यह क्रिया और फल-को बतलानेके लिये है, जिस प्रकार 'छिनत्त'-छेदन करता है। जैसे कुल्हाड़ी उठा उठाकर मारना और छेद्य वस्तुके दो खण्ड हो जाना-ये दोनों ही 'छिनत्ति' इस एक ही शब्द-से कहे जाते हैं, क्योंकि उसीमें किया-की समाप्ति होती है और क्रियाके बिना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं होती । अतः [ परमात्मासे ] भिन्न सूँघनेवाला अपनेसे भिन्न घ्राणेन्द्रियके द्वारा उससे भिन्न घ्रातव्य पदार्थको

जिल्लाति-तथासर्वं पूर्ववद्विजा-

नातिः इयमविद्यावदवस्था। पत्र त ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश-म्रपगमिता तत्र आत्मव्यतिरेके-णान्यस्याभावः; यत्र वै ऋस्य ब्रह्मविदः सर्वं नामरूपाद्यात्मन्येव प्रवितापितमात्मैव संवृत्तम्, यत्र एवमात्मैवाभूतत्तत्र केन करणेन कं ब्रातच्यं को जिब्रेत् ? तथा पश्येद्विजानीयात् ? सर्वत्र हि कारकसाध्या क्रिया. ग्रतः कारकाभावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः; क्रियाभावे च फलाभावः । तस्माद् अविद्यायामेव सत्यां क्रियाकारक-फलव्यवहारः, न ब्रह्मविदः-श्रात्मत्वादेव सर्वस्य, नात्म-च्यतिरेकेण कारकं क्रियाफलं

सूँघता है। इसी प्रकार आगेके पर्यायोंमें समकता चाहिये। पहलेही-के समान वह सबको विशेषरूपसे जानता है; यह उसकी अविद्यावान् (अज्ञानी) की अवस्था है।

किंतु जहां ब्रह्मविद्याके द्वारा अविद्या नाशको प्राप्त हो गयो है, वहाँ आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका अभाव हो जाता है। और जहाँ इस ब्रह्मवेत्ताके सम्पूर्ण नाम-रूपादि आत्माहीमें लीन किये जाकर आत्मा ही हो गये हैं, इस प्रकार जहाँ सब क्छ आत्मा ही हो गया है, वहाँ किस इन्द्रियके द्वारा किस सुँघने-योग्य पदार्थको कौन सुँघे ? तथा कौन देखे, कौन जाने ? क्योंकि सभी जगह क्रिया तो कारकसाध्य ही होती है, अतः कारकका अभाव हो जानेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती तथा किया न रहनेपर फल नहीं रहता। अतः अविद्याके रहते हुए ही क्रिया, कारक और फलका व्यवहार रहता है, ब्रह्मवेत्ताका ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता; क्योंकि वह तो सबका आत्मा हो है; उसकी दृष्टिमें आत्मासे भिन्न कारक, क्रिया अथवा फल है ही नहीं; और न

सन्सवं-वास्तिः न चानात्मा भवति कस्यचितः मात्मैव तस्माद्विद्ययैव श्रनात्मत्वं परि-कल्पितम्;न तु परमार्थत आत्म-व्यतिरेकेणास्ति किश्चित्। तस्मा-त्परमार्थात्मैकत्वप्रत्यये क्रिया-कारकफलप्रत्ययानुपपत्तिः। श्रती विरोधाद्ब्रह्मविदः क्रियाणां तत्सा-धनानां चात्यन्तमेव निवृत्तिः। केन कमिति क्षेपार्थं वचनं प्रका-रान्तरानुपपत्तिदर्शनार्थम्, केन-चिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादि-कारकानुपपत्तः। केनचित् कश्चित् कश्चित कथश्चित्र जिघेदेवेत्यर्थः। यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो-न्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सर्वे विजानाति तं केन विजानीयाद्येन विजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये विनियुक्तत्वात्, ज्ञातुश्च ज्ञेय एव नात्मिन । जिज्ञासा

किसीके लिये अनात्मा रहते हए सब कुछ आत्मा हो ही सकता है; अत: अनात्मत्व तो अविद्यासे ही कल्पित है, वास्तवमें तो आत्मासे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। अत: पारमाधिक आत्मैकत्वका ज्ञान होनेपर क्रिया, कारक और फलको प्रतीति होनी सम्भव नहीं है। इस-लिये [ ज्ञानदृष्टिसे ] विरोध होनेके कारण ब्रह्मवेत्ताके लिये किया और उनके साधनोंकी तो सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। 'केन कम्' ऐसा जो आक्षेपार्थक वचन है, वह प्रकारा-न्तरकी अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेक लिये है; क्योंकि किसी भी प्रकारसे [ब्रह्मवेत्ताके लिये ] क्रिया और करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं हो सकती। तात्पर्ययह है कि कोई भी किसीके द्वारा किसी प्रकार कुछ भी नहीं सूँघ सकता !

इसके सिवा अविद्यावस्थामें भी जहाँ अन्य अन्यको देखता है, वहाँ भी जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने, क्योंकि जिसके द्वारा वह जानता है वह इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयवर्गमें आ जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी ज्ञेथमें ही होती है, अपनेमें नहीं

चारनेरिव आत्मा आत्मनो विषयः, न चाविषये ज्ञातुर्ज्ञान-मुपपद्यते । तस्माद् येनेदं सर्वं विजानाति तं विज्ञातारं केन करणेन को बान्यो विजानीयात्। यदा तु पुनः परमार्थविवेकिनो त्रहाविदो विज्ञातेव केवलोऽद्वयो वर्तते तं विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥

experience server होती [ तथा अग्नि जैसे अपनेहीको नहीं जलाता, उसी प्रकार आत्मा अपना ही विषय नहीं हो सकता। और जो विषय नहीं है, उसका ज्ञानाको ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनात्मा किस करणके द्वारा जान सकता है। किंतु जिस अवस्था-में परमार्थका विवेक रखनेवाले ब्रह्मवेत्ताके लिये केवल अद्वितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता है, उस समय हे मैत्रेयि! उस विज्ञाताको वह किसके द्वारा जानेगा ? ॥ १४॥

इति वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये द्वितीयाध्याये चतुर्थं मैत्रेयीबाह्मणम् ॥ ४॥

## पञ्चम ब्राह्मण

यत्केवलं कर्मनिरपेत्तममृतत्व-साधनं तद्वक्तव्य-

उपक्रम:

मिति मैत्रेयीत्राह्मण-तचात्मज्ञानं सर्व-मारव्धम. संन्यासाङ्गविशिष्टम्। श्रात्मिन च विज्ञाने सर्वभिदं विज्ञातं भवति, त्रात्मा च प्रियः सर्वस्मातः

जो कर्मकी अपेक्षासे रहित अकेला ही अमृतत्वका साधन है, उसका वर्णन करना था, इसीसे मैत्रेयी-व्राह्मण आरम्भ किया गया था और वह सर्वसंन्यासरूप अङ्गसे युक्त आत्म-ज्ञान ही है। आत्माका ज्ञान होनेपर यह सब कुछ जात हो जाता है और आत्मा सवसे अधिक प्रिय है

तस्मादात्मा द्रष्टव्यः । स च श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि-तव्य इति च दर्शनप्रकारा उक्ताः । तत्र श्रोतव्य आचार्यागमा-स्याम्, मन्तव्यस्तर्कतः । तत्र च

तर्क उक्तः 'श्रात्मैवेदं सर्वम्' इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मै-

कसामान्यत्वम् त्रात्मैकोद्भवत्वम्

त्रात्मेकप्रतयत्वं च । तत्रायं हेतुरसिद्ध इत्याशङ्कचत त्रात्मेक-सामान्योद्भवप्रतयाख्यः । तदा शङ्कानिवृत्त्यर्थमेतद्ब्राक्षण-

मारभ्यते ।
यस्मात्परस्परोपकार्योपकारकभूतं जगत्सर्वं पृथिन्यादिः, यच लोके परस्परोपकार्योपकारकभूतं तदेककारणपूर्वकम् एकसामा-

यः। स च इसलिये आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये। तथा उसीका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये—ये उसके साक्षात्कारके प्रकार बतलाये गये हैं।

इनमें आत्माका श्रवण तो आचार्य और शास्त्रके द्वारा करना चाहिये और मनन तर्कसे करना चाहिये। इसमें तर्क यह बतलाया है कि जहाँ 'यह सब आत्मा ही है' ऐसी प्रतिज्ञा की है, उसमें एकमात्र आत्माका ही सबमें सामान्यरूपसे विद्यमान रहना, एक आत्मासे ही सबका उत्पन्न होना और एक आत्मामें ही सबका लीन होना-ये उसके हेतु बतलाये गये हैं। यहाँ यह शङ्का की जाती है कि यह जो एक आत्माका ही सबमें समानरूपसे रहना, उसीसे सवका उत्पन्न होना एवं उसीमें लय होनारूप हेतु है, वह असिद्ध है। इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये यह ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है।

क्योंकि यह पृथिवी आदि सारा जगत् परस्पर उपकार्य और उप-कारकरूप हैं तथा लोकमें जो भी पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारक-रूप होते हैं, वे एक कारणपूर्वक, न्यारमकम् एकप्रलयं च दृष्टम्। तस्मादिदमपि पृथिव्यादिल्ज्ञणं जगत्परस्परोपकार्योपकारकत्वात्त-थाभूतं भवितुमहित ह्यर्थोऽस्मिन्त्राह्मणे प्रकाइयते। श्रथवा 'श्रात्मैवेदं सर्वम्' इति प्रतिज्ञातस्य आत्मोत्पत्तिस्थिति-जयत्वं हेतुमुक्त्वा पुनरागमप्रधा-नेन मधुब्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्यार्थ-स्य निगमनं क्रियते । तथा हि नैयाथिकेरुक्तम्-''हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्यचनं निगमनम्" इति । अन्यैव्याख्यातम्-आ दुन्दुभि-

<mark>दृष्टान्ता</mark>च्छ्रोतव्यार्थमागमवचनम्,

एक सामान्यरूप और एक प्रलय-स्थानवाले देखे गये हैं; इसलिये यह पृथिवी आदिरूप जगत् भी परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप होनेके कारण वैसा ही होना चाहिये। यही विषय इस ब्राह्मणमें प्रकाशित किया जाता है।

अथवा 'यह सब आत्मा ही है'
ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें
आत्मासे उत्पत्ति तथा उसीमें स्थिति
और लय होनारूप हेतु बतलाकर
अब इस शास्त्रप्रधान मधुबाह्मणद्वारा
प्रतिज्ञा किये हुए उसी अर्थका पुनः
निगमन किया जाता है। ऐसा ही
नैयायिकोंने कहा है कि "हेतुका
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुनः
कहना निगमन कहलाता है।"

[भर्तु प्रपञ्जादि ] अन्य भाष्य-कारोंने ऐसी व्याख्या की है किं दुन्दुभिके दृष्टान्त [से पहले ] तक जो शास्त्रवचन है, वह 'श्रोतव्यः' इस विधिवाक्यमें कहे हुए श्रवणका निरूपण करनेके लिये है, फिरं मधुब्राह्मणके पहलेतक जो शास्त्र-वचन है, वह युक्ति दिखलाते हुए मन्तव्यः'इस वाक्यमें आये हुए मनन-

प्राङ्मधुब्राह्मणान्मन्तव्यार्थमुपपत्ति- 'मन्तव्यः'इस वाक्यमें आये हुए मनन-

१. 'आत्मा वा अरे द्रष्टुच्यः' इत्यादिसे आरम्भ कर।

२. आत्माका श्रवण करना चाहिये।

३. दुन्दुभि-दृष्टान्तसे लेकर।

प्रदर्शनेन, मधुब्राह्मणेन तु निदि- का निरूपण करनेके लिये है और

ध्यासनविधिरुच्यत इति । सर्वथापि तु यथा आगमेना-वधारितं तर्कतस्तथेंव मन्तव्यम्। यथा तकतो मतं तस्य तर्कागमा-भ्यां निश्चितस्य तथैव निदिध्या-सनं क्रियत इति पृथङ्निदि-ध्यासनिविधिरनर्थक एव। तस्मात् पृथक्प्रकरणविभागोऽनर्थेक इत्य-स्मद्भिप्रायः श्रवणमनननिदि-ध्यासनानाभिति । सर्वथापि तु श्रव्यायद्वयस्यार्थो ऽस्मिन्त्राह्मणे उपसंहियते।

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ मधुव्राह्मणके द्वारा निदिध्यासनकी विधि बतलायी जाती है।

> किंतु [ कुछ भी अर्थ किया जाय | सभी प्रकार जैसा शास्त्रने निश्चय किया हो, वैसा ही तर्कद्वारा मनन करना चाहिये और जैसा तर्कसे मनन किया गया है उस तर्क और शास्त्रसे निश्चित किये हुए अर्थ-का उसी प्रकार निदिध्यासन किया जाता है, इसलिये निदिध्यासनके लिये पृथक विधि करना निरर्थक ही है। अतः हमारा यह अभिप्राय है कि श्रवण, मनन और निदिध्या-सनके प्रकरणोंका पृथक विभाग करना व्यर्थ है। सभी तरहसे इस ब्राह्मणमें पूर्ववर्ती दोनों अध्यायोंके अर्थका उपसंहार किया जाता है।

पृथिवी ग्रादिमें मधुदृष्टि तथा उनके ग्रन्तर्वर्ती पुरुषके साथ शारीर पुरुषकी ग्रभिन्नता

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये पृथिवये सर्वाणि भूतानि मधुयश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो-**ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म**् शारीरस्तेजोमयो-**ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतमिदं** ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ १ ॥

यह पृथिवी समस्त भूतोंका मधु है और सब भूत इस पृथिवीके मधु हैं। इस पृथिवीमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म-शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इम वाक्यंसे बतलाया गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।। १॥

डयं पृथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां भृतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादिस्त-म्बपयंन्तानां भूतानां प्राणिनाम्, मधु कार्यम्, मध्यव मधु । यथैको मध्वपूपोऽनेकैमंधुकरै-निवर्तित एविषयं पृथिवी सर्व-भृतनिर्वर्तिता। तथा सर्वाणि भृतानि पृथिच्यै पृथिच्या अस्या मधु कार्यम्।

किं च यश्रायं पुरुषोऽस्यां <sub>॰</sub> पृथिव्यां तेजोमयश्चिन्मात्रप्रकाश-मयोऽमृतमयोऽमरणधर्मा पुरुषः, यञ्चायमध्यातमं ज्ञारीरः शारीरे भवः पूर्ववत्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः, स च लिङ्गाभिमानी,स च सर्वेषां भूतानामुपकारकत्वेन मधु, सर्वाणि च भूतान्यस्य मधु-चशब्दसामध्यति । एवमेत-चतुष्टयं तावदेकं सर्वभूतकार्यम्,

यह प्रसिद्ध पृथिवी समस्त भूतों-का मधु है; अर्थात् ब्रह्मांस लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतों-प्राणियों-का मधु-कार्य है। यह मधुके समान मधु है; जिस प्रकार एक मधुका छत्ता अनेकों मधुकरोंद्वारा तैयार किया हुआ होता है, उसी प्रकार यह पृथिवी समस्त भूतोंद्वारा तैयार की गयी है तथा समस्त भूत इस पृथिवीके मध्-कार्य हैं।

इसके सिवा इस पृथिवीमें जो यह तेजोमय-चिन्मात्रप्रकाशमय और अमृतमय-अमरणधर्मा पुरुष है और जो यह अध्यात्म शारीर-रहनेवाला शरीरमें पहलेहीके समान तेजोमय और अमृतमय पुरुष है तथा लिझ-देहका अभि-मानी है वह भी समस्त भूतोंका उपकारक होनेसे मधु है और समस्त भूत उसके मधु हैं-यह बात [ 'यश्रायमस्याम्' इस वाक्यके ] च शब्दके सामर्थ्यसे जानी जाती है। इस प्रकार ये चारों ही एक मधु अर्थात् समस्त भूतोंके कार्य

१. पृथिवी, समस्त भूत, पाथित पुरुष और शारीर पुरुष ।

सर्वाणि च भ्तान्यस्य कार्यम्; श्रतोऽस्य एककारणपूर्वकता । यस्मादेकस्मात्कारणादेतज्ञातं तदे-वैकं परमार्थतो ब्रह्म, इतरत्कार्यं वाचारस्भणं विकारो नामधेय-मात्रमित्येष मधुपर्यायाणां सर्वेषा-मर्थः सङ्क्षेपतः ।

श्रयमेव स योऽयं प्रतिज्ञातः
"इदं सर्वं यदयमात्मा" (२।
४।६) इति इदममृतम्; यन्मैत्रेय्या श्रमृतत्वसाधनमुक्तम्,
श्रात्मविज्ञानमिदं तदमृतम्।इदं
त्रक्षा, यत् 'त्रक्षा ते त्रवाणि, ज्ञपयिष्यामि" इत्यध्यायादौ प्रकृतं
यद्विषया च विद्या त्रक्षविद्येत्युच्यते। इदं सर्वं यस्माद्ब्रह्मणो
विज्ञानात्सर्वं भवति।।१।।

हैं और समस्त भूत इन चारों के कार्य हैं; अतः इस जगत्की एक कारणपूर्वकता है। जिस एक कारणसे यह उत्पन्न हुआ वही एक तत्त्व परमार्थतः ब्रह्म है, उससे भिन्न उसका कार्य वाणीसे आरम्भ होनेवाला विकार नाममात्र है—इस प्रकार मधुके पर्यायोंका यह संक्षेत्रतः अर्थ है।

COCCESSON OF THE PARTY OF THE P

यही वह है जिसके विषयमें यह प्रतिज्ञा की गयी है कि "यह जो कुछ है सब आत्मा है।" यह अमृत है। मैत्रेयीको जो अमृतत्वका साधन बतलाया गया था वह यह आत्म-विज्ञान अमृत है। यह ब्रह्म है, जिसका मैं तुभे ब्रह्मका उपदेश करूँगा; ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा' इस प्रकार इस अध्यायके आरम्भमें प्रकरण है तथा जिससे सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस नामसे कही जाती है। यह सर्व है, क्योंकि ब्रह्मका ज्ञान होनेसे सर्वरूप हो जाता है। १।

--

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयो उमृतमयः पुरुषो

accesses and

यश्चायमध्यातमः रैतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ २ ॥

ये जल समस्त भूतोंके मधु हैं और समस्त भूत इन जलोंके मधु हैं। इन जलोंमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥२॥

तथा श्रापः । अध्यातमं । इसी प्रकार जल मधु है। अध्यातम (शरीरके अन्तर्गत) रेतस्में रेतस्यपां विशोषतोऽयस्थानम् ॥२॥ जलकी विशेषरूपसे स्थिति है॥२॥

अयमितः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नशौतेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो-ऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमदं ब्रह्मोद् सर्वम्॥३॥

यह अग्नि समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस अग्निके मधु हैं। इस अग्निमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वाङ्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।। ३॥

तथा अग्नि: । वाचि अग्नेविं- इसी प्रकार अग्नि मधु है। वाणीमें अग्निकी विशेषरूपसे स्थिति शेषतोऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ ४ ॥

यह वायु समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मध् हैं। इस वायुमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म-प्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।। ४।।

वायु: । अध्यात्मं प्राणः। भृतानां शरीरारम्भकत्वे-नोपक्रारान्मधुत्वम्। तदन्तर्गतानां उपकारक होनेके कारण न्मधुत्वम् । तथा चोक्तम् "तस्यै। वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूप-मयमिः''(१।४।११)इति॥४॥

इसी प्रकार वायु मधु है। अध्यात्ममधु प्राण है। प्राणियोंके शरीरोंके आरम्भकरूपसे उनका मधु है । उसके अन्तर्गत जो तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारा- तेजोमयादि हैं, उनका मधुत्व उसके करणरूपसे उपकारक होनेके कारण है। ऐसा हो कहा भी है—"उस वाणोका पृथिवी शरीर है और यह अग्नि तेजोरूप है" ॥ ४ ॥

अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयो-<u>ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतमिदं</u> ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ ५ ॥

यह आदित्य समस्त भूतोंका मघु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु हैं। यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह

आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ५॥

तथा त्रादित्यो मधु । चाक्षु- | इसी प्रकार आदित्य मधु है । षोऽध्यात्मम् ॥ १ ॥ चाक्षुप पुरुष अध्यात्ममधु है ॥ १ ॥

इसा दिशः सर्वेषां भृतानां मध्वासां दिशाः सर्वाणि भृतानि मधु यश्चायमासु दिश्च तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः श्रोत्रः प्रातिश्रुत्क-स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव सयोऽयमात्मेद्म-मृतमिदं ब्रह्मोदः सर्वम् ॥ ६ ॥

ये दिशाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैं। यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुतक तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ६॥

तथा दिशो मधु। दिशां यद्यपि श्रोत्रमध्यातमम्, शब्दप्रति-श्रवणवेलायां तु विशेषतः संनि-हितो भवतीत्यध्यात्मं प्रातिश्रुत्कः— प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां भवः प्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥ इसी प्रकार दिशाएँ मधु हैं। यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका अध्यात्म परिणाम है तो भी शब्दश्रवणके समय श्रीत्रपुरुष विशेषतः श्रोत्रोंके समीप रहता है, इसलिये वह अध्यात्म प्रातिश्रुत्क है। जो प्रति-श्रुत्कमें अर्थात् प्रत्येक श्रवणवेलामें रहता, है, उसे प्रातिश्रुत्क कहते हैं॥ ६॥ अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि श्रुन्द्रे तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो ऽमृत-मयः पुरुषो ऽयमेव स यो ऽयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद् श् सर्वम् ॥ ७ ॥

यह चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके मधु है। यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मन:सम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ७॥

तथा चन्द्रः । अध्यातमं । इसी प्रकार चन्द्रमा मधु है। मानसः ॥ ७॥ यहाँ अध्यातम मानस पुरुष है॥ ७॥

इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मोद्द सर्वम् ॥ = ॥

यह विद्युत् समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस विद्युत्के मधु हैं। यह जो इस विद्युत्में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे वतलाया गया है] यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।। दा।

तथा विद्युत् । त्वक्तजिस भव- इसी प्रकार विद्युत् मधु है। त्वचाके तेजमें रहनेवाला तैजस स्तैजसोऽध्यात्मम् ॥ ८॥ पुरुष अध्यात्म है॥ ८॥

अय ् स्तनयित्तुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तन-यित्नोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् स्तनयि-त्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमारमेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ ६ ॥

ALTO COPURE CONTRACTOR CONTRACTOR

यह मेघ समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु हैं। यह जो इस मेघमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द एवं स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे वतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह

ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ६ ॥

तथा स्तनियत्तुः शब्दे भवः शाब्दोऽध्यातमं यद्यपि, तथापि स्वरे विशेषतो भवतीति सीवरो-ऽध्यात्मम् ॥ ९ ॥

इसी प्रकार मेघ मधु है। शब्द-में रहनेवालेको शाब्द कहते हैं; वह यद्यपि अध्यात्म है, तथापि विशेषरूपसे स्वरमें रहता है, इस-लिये सौवर (स्वरसम्बन्धी) पुरुष अध्यात्म है ॥ ६ ॥

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यरचायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयो-**ऽमृतमयः** पुरुषो यश्चायमध्यातम<sup>्</sup> हृद्याकाश-स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ यमात्मे-द्ममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ १० ॥

यह आकाश समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आकाशके मधु हैं। यह जो इस आकाशमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे वतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १०॥

तथा आकाशः । अध्यात्मं हृद्याकाशः ॥ १० ॥

इसी प्रकार आकाश मधु है। अध्यातमपुरुष हृदयाकाश है ॥ १०॥

पृथिच्यादयो श्राकाशान्ताः भूतगणा देवतागणाश्च कार्यकरण-सङ्घातात्मान उपकुर्वन्तो भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्। येन ते प्रयुक्ताः शरीरिभिः सम्ब-ध्यमाना मधुत्वेनोपक्कर्वन्ति तद् वक्तव्यमितीद्मारभ्यते-

पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त भूतगण और देहेन्द्रियसंघातरूप देवगण उपकार करनेके प्रत्येक देहधारीके लिये मधु होते हैं-ऐसा कहा गया। अब जिसके द्वारा प्रेरित होते हुए वे देहवारियों-से सम्बद्ध होकर मधुरूपसे उनका उपकार करते हैं, उसका वर्णन करना है, इसलिये यह आरम्भ ंकिया जाता है--

अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यरचायमस्मिन् धर्मतेजोमयोऽमृतसयः पुरुषो यरचायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो-ऽयमेवस योऽयमारमेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥११॥

यह धर्म समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस धर्मके मधु हैं। इस धर्ममें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म-धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।। ११॥

क्षोऽपि धर्मः कार्येण तत्प्रयुक्तेन

प्रत्य दोण व्यपदिश्यते—अयं धर्म

अयं धर्मः-'अयम्' इत्यप्रत्य- यह धर्म मधु है। 'अयम्' (यह) इस पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता है, यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी उससे होनेवाले प्रत्यक्ष कार्यके कारण 'अयं धर्मः' इस प्रकार प्रत्यक्षवत्

इति प्रत्यक्षवत् । धर्मश्च च्या-ख्यातः श्रुतिस्मृतितत्त्वणः; त्रत्रा-दीनामपि नियन्ता, जगतो वैचि-च्यकृत् पृथिव्यादीनां परिणाम-हेतुत्वात्, प्राणिभिरनुष्ठीयमान-रूपथ । तेन च 'अयं धर्मः' इति प्रत्यक्षेण व्यपदेशः ।

सत्यधर्मयोश्राभेदेन निर्देशः कृतः शास्त्राचारतन्त्रणयोः: इह व्यपदेश एकत्वे त भेदेन सत्यपि. **दृष्टादृष्ट्रभेदरूपेण** कार्यारम्भकत्वात् । यस्त्वदृष्टो-.Sपूर्वाख्यो धर्मः,स सामान्यविशे-षात्मना अदृष्टेन रूपेण कार्य-मारभते, सामान्यरूपेण पृथिव्या-दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष-रूपेण चाध्यातमं कायकरणसङ्घा-तस्य । तत्र पृथिच्यादीनां प्रयो-क्तरि यथायमस्मिन् धर्मे तेजो-मय:. तथाध्यातमं कायंकरण-सङ्घातकर्तार। धर्मे भवो धार्मः।११

हार किया जाता है। श्रुति-स्मृतिकृप धर्मकी व्याख्या तो की ही जा चुकी है, वह क्षत्रियादिका नियन्ता है, पृथिवी आदिके परिणामका हेतु होनेसे अगत्की विचित्रता करनेवाला है और प्राणियोंद्वारा पालन किया जाना ही इसका स्वरूप है। इस कारण भी 'यह धर्म' इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे उसका उल्लेख किया गया है।

> शास्त्र और आचाररूप सत्य और धर्मका अभेदरूपसे निर्देश किया गया है; किंतु एकत्व होनेपर भी यहाँ उसका भेदरूपसे व्यवहार किया गया है, क्योंकि दृष्ट और अदृष्टक्ष्पसे वह कार्यका आरम्भक है। उनमें जो अपूर्वसंज्ञक अदृष्ट धर्म है, वह अपने सामान्य और विशेषात्मक अदृष्ट-रूपसे कार्यका आरम्भ करता है: वह सामान्यरूपसे पृथिवी आदिका प्रेरक होता है और विशेषरूपसे अध्यात्म देहेन्द्रियसंघातका । उनमेंसे प्रथिवी आदिके प्रेरकके लिये 'यश्चाय-मस्मिन् धर्मे तेजोमयः'यह वाक्य है और 'अध्यात्मम्' इत्यादि वाक्य देहेन्द्रियसंघातके कर्ताके लिये है। जो धर्ममें रहता है, उसे 'धार्म' कहते हैं ॥ ११ ॥

इद् सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् सत्ये तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म सात्यस्तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतिमदं ब्रह्मोद् सर्वम् ॥ १२ ॥

यह सत्य समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु-हैं। यह जो इस सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे बतलाया गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।।। १२।।

तथा दृष्टेनानुष्ठीयमानेन त्राचाररूपेण सत्याख्यो भवति स
एव धर्मः । सोऽपि द्विप्रकार एव
सामान्यविशेषात्मरूपेण । सामान्यरूपः पृथिन्यादिसमवेतः,
विशेषरूपः कार्यकरणसङ्घातसमवेतः । तत्र पृथिन्यादिसमवेते
वर्तमानिक्रयारूपे सत्ये,तथाध्यात्मं कार्यकरणसङ्घातसमवेते
सत्ये भवः सात्यः—''सत्येन
वायुरावाति'' (महाना० २२।१)
इति श्रुत्यन्तरात् ॥ १२ ॥

इसी प्रकार वही धर्म हष्टअनुष्ठीयमान यानी आचाररूपसे
सत्य संज्ञावाला होता है। वह भी
सामान्य और विशेषरूपसे दो
प्रकारका ही है। सामान्यरूप
पृथिवी आदिसे सम्बन्ध रखनेवाला
है और विशेषरूप देहेन्द्रियसंघातसे
सम्बद्ध है। तहाँ पृथिवी आदिसे
सम्बद्ध वर्तमान क्रियारूप सत्यमें
तथा अध्यात्म यानी देहेन्द्रियसंघातसे सम्बद्ध सत्यमें जो होनेवाला है,
उसे सात्य कहते हैं; यह बात
"सत्यसे वायु चलता है" इस अन्य
श्रुतिसे सिद्ध होती है। १२॥

धर्मसत्याभ्यां प्रयुक्तोऽयं का-र्यकरणसङ्घातिक्षेषः, स येन जातिविशेषेण संयुक्तो भवति, स यह देहेन्द्रियसंघातविशेष धर्म और सत्यद्वारा प्रेरित है, यह जिस जातिविशेषसे संयुक्त होता है, वह जातिविशेषो मानुषादिः। तत्र मानुषादिजातिविशिष्टा एव सर्वे प्राणिनिकायाः परस्परोपकार्योप-कारकभावेन वर्तमाना दश्यन्ते। श्रत:-

जातिविशेष मनुष्य आदि है। तहाँ सम्पूर्णं जीवसमुदाय मनुष्यादि जातिविशिष्ट होकर ही परस्पर उप-कार्यउपकारकभावसे दिखायी देते हैं। अत:--

इदं मानुष स्मर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यरचायमस्मिन् मानुषे तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषो यदचायमध्यातमं मानुषस्तेजोमयो-ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेद् ५ सर्वम् ॥ १३ ॥

यह मनुष्यजाति समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य-जातिके मधु हैं। यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यातम मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस श्रुतिद्वारा वतलाया गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १३ ॥

मानुषादिजातिरपि सर्वेपां भूतानां मधु । तत्र मानुपादि- भूतोंका मधु है । वह मनुष्यजाति जातिरिप बाह्या आध्यातिपकी भी बाह्य और आध्यातिमक भेदसे

मनुष्यादि जाति भी समस्त चेत्युभयथा निर्देशभाग्भवति। १३। दो तरहके निर्देशवाली है ॥ १३॥

यस्तु कार्यकरणसङ्घातो मानु-षादिजातिविशिष्टः मः —

जो भी मनुष्यादि जातिविशिष्ट देहेन्द्रियसंघात है वह-

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यइचायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽसृतमयः

## पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ १४ ॥

A TO THE PARTY OF THE PARTY OF

यह आत्मा(देह) समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा-के मधु हैं। यह जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [इस वाक्यसे कहा गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है।। १४॥

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु। नन्वयं शारीरश्चव्देन निर्दिष्टः पृथिवीपर्याय एव ।

नः पाथिनां शस्यैव तत्र ग्रहणात्। इह तु सर्वात्मा प्रत्यस्तमिताध्यात्माधिभूताधिदैवादिसर्वविशेषः सर्वभूतदेवतागणिविशिष्टः
कार्यकरणसङ्घातः सः 'श्रयमात्मा'
इत्युच्यते । तिसमन्निस्मन्नात्मिन
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽमूर्तरसः सर्वात्मको निर्दिश्यते ।
एकदेशेन तु पृथिन्यादिषु
निर्दिष्टः, श्रत्राध्यात्मविशेषामात्रात स न निर्दिश्यते ।

यह आत्मा (देह) समस्त भूतोंका मधु है।

शङ्का—िकतु यह तो 'शारीर' शब्दसे बतलाया हुआ पृथि<mark>वीका</mark> पर्याय ही है। <sup>'</sup>

सःसाधान-नहीं, क्योंकि वहाँ तो केवल पार्थिव अंशका ही ग्रहण किया गया है; किंतु यहाँ जो सर्वात्मा है, जिसमें अध्यात्म, अधि-भत और अधिदैवादि सब प्रकारके विशेषका अभाव है, जो समस्त भूत और देवगणसे विशिष्ट है तथा भत और इन्द्रियोंका संघात है, वही यहाँ 'यह आत्मा' ऐसा कहा गया है। उस इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष सर्वात्मक अमूर्तरस ही बताया गया है। पृथिवी आदि-अध्यातमपुरुषका एकदेश-रूपसे निर्देश किया है, किंतु यहाँ अध्यारमविशेष न होनेके निर्देश कारण उसका

१. अतः इसका पुनः उल्लेख करनेसे पुनरुक्ति दोष आता है।

यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमयः—

यदर्थोऽयं देहितिङ्गसङ्घात त्र्यात्मा-

सः 'यश्रायमात्मा'इत्युच्यते ।१४।

किया गया। इससे भिन्न जो विज्ञानमय पुरुष रह जाता है, जिसके लिये कि यह देहेन्द्रियसंघात-रूप आत्मा है, वही 'जो यह आत्मा है' ऐसा कहकर बतलाया गया है।। १४॥

श्रात्माका सर्वाधिपतित्व श्रीर सर्वाश्रयत्वनिरूपरा

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूताना र राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे ठोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मानः समर्पिताः। १५।

वह यह आत्मा समस्त भूतोंका अधिपति एवं समस्त भूतोंका राजा है। इस विषयमें दृष्टान्त—जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेमिमें सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मामें समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित हैं।। १५॥

यस्मिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञा-नमयोऽन्तये पर्याये प्रवेशितः, सोऽयमात्मा। तस्मिन्नविद्याकृत-कार्यकरणसङ्घातोपाधिविशिष्टे ब्रह्म-विद्यया परमार्थात्मनि प्रवेशिते, स एवमुक्तोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्तः प्रज्ञानघनभूतः सर्वेषां भूतानाम-

जिसका पहलेके पर्यायों ने उप-देश नहीं हुआ, उस अविशष्ट विज्ञान-मयका अन्तिम पर्यायमें जिस आत्मामें प्रवेश कराया गया है, वह यहाँ 'यह आत्मा' इस प्रकार कहा गया है। अविद्याकृत देहेन्द्रिय-संघातरूप उपाधिस युक्त जीवका ब्रह्मविद्याके द्वारा उस परमार्थ आत्मामें प्रवेश कराये जानेपर वह इस प्रकार कहा हुआ आत्मा अर्थात् आत्मभावको प्राप्त हुआ विद्वान् अन्तर-बाह्यशून्य, पूर्ण और प्रज्ञान-घनभूत है; यह समस्त भूतोंका आत्मा यमात्मा सर्वेरुपास्यः सर्वेषां
भूतानामधिपतिः सर्वभूतानां
स्वतन्त्रो न कुमारामात्यवत्, किं
तर्हि ? सर्वेषां भूतानां राजा।
राजत्विविशेषणमधिपतिरितिः;
भवति कश्चिद्राजोचितवृत्तिमाश्चित्य राजा, न त्विधपतिः,
स्वतो विशिनष्टचिधपतिरिति।
एवं सर्वभूतात्मा विद्वान् ब्रह्मविनमुक्तो भवति।

यदुक्तम् 'त्रह्मविद्यया सर्वे भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किम्र तद्त्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वमभन्नत्'(१) ४।९) इतीदं तद् व्याख्यातम्। एनमात्मानमेव सर्वात्मत्वेन आ-चार्यागमाभ्यां श्रुत्वा, मत्वा तर्कतो विज्ञाय सान्नादेवं यथा मधुत्राह्मणे द्शितं तथा, तस्मा-द्त्रह्मविज्ञानादेवं जन्नणात्, पूर्वमिष त्रह्मेव च सद्सर्वमासीत्, तां त्रविद्यामस्माद्विज्ञानात्तिरस्कृत्य

है, सबके द्वारा उपास्य है, सब भूतोंका अधिपति है और समस्त भूतोंमें स्वतन्त्र है, सो भी कुमार या मन्त्रीके समान नहीं, तो किस प्रकार? समस्त भूतोंका राजा है। 'अधिपति' यह राजत्वका विशेषण है; कोई पुरुष राजोचितवृत्तिका आश्रय लेकर राजा तो हो जाता है, किंतु अधिपति नहीं होता' इस-लिये उसका 'अधिपति' यह विशे-पण देते हैं। ऐसा सर्वभूतात्मा ब्रह्म-वेता विद्वान् मुक्त हो जाता है।

A STANDERS OF STANDERS

[श्रुतिमें] पहले जो यह कहा है कि 'ब्रह्मविद्यासे हम सर्वरूप हो जायँगे-ऐसा मनुष्य मानते हैं, सो उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्वरूप हो गया' उसीकी यह व्याख्या की गयी है। इस प्रकार गुरु और शास्त्रसे आत्माको ही सर्वात्मभावसे सुनकर, तर्कद्वारा मनन कर तथा जिस प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया गया है, उस प्रकार उक्त लक्षणवाले उस ब्रह्मविज्ञानसे ही साक्षात् जान-कर, जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही अविद्यावश अब्रह्म बना हुआ था, एवं सर्वरूप होते हुए ही असर्व था, अब इस जानके द्वारा उस अविद्या- ब्रह्मविद्ब्रह्मैव सन् ब्रह्माभवत्, सर्वः | को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते

## स सर्वमभवत्।

परिसमाप्तः शास्त्रार्थो यदर्थः प्रस्तुतः । तस्मिन्नेतस्मिन् सर्वा-त्मभूते ब्रह्मविदि सर्वात्मनि सर्व जगत समर्पितमित्येतस्मिन्नर्थे उपादीयते—तद्यथा रथनामौ च रथेनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता इति प्रसिद्धोऽर्थः, एवसेवास्मिन्नात्मिन परमात्मभृते त्रह्मविदि सर्वाणि भूतानि त्रह्मादि-स्तम्बपर्यन्तानि, सर्वे श्चरन्यादयः, सर्वे लोका भूरादयः, सर्वे प्राणा वागादयः, सर्वे एत अात्मानो जलचन्द्रवत् प्रति-शरीरानुप्रवेशिनोऽविद्याकल्पिताः, सर्वे जगदस्मिन् समर्पितम् ।

यदुक्तं ब्रह्मविद्वामदेवः प्रति-ब्रह्मविदः सार्वा- पेदे-'श्रहं मनुरभवं त्म्योपपादनम् सूर्यश्च' (१ । ४ । १०) इति, स एप सर्वात्मभावो च्याख्यातः।स एप विद्वान् ब्रह्म-वित् सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्वो को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म और सर्वरूप होते हुए ही सर्व हो गया है।

जिसके लिये यह प्रकरण आरम्भ किया गया था वह शास्त्रका तात्पर्य समाप्त हो गया। उस इस सबके आत्मभूत सर्वात्म ब्रह्मवेत्तामें सारा जगत् समर्पित है, इस अर्थमें यह दृशन्त दिया जाता है-जिस प्रकार यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि और रथकी नेमिमें सारे अरे सम-पित हैं, उसी प्रकार इस परमात्म-भूत ब्रह्मवेता आत्मामें ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भत. अग्नि आदि समस्त देव, भूलींक आदि समस्त लोक, वाक् आदि समस्त प्राण तथा जलमें प्रतिविम्वित चन्द्रके समान प्रत्येक शरीरमें प्रवेश करनेवाले ये अविद्याकिल्पत समस्त अात्मा समर्पित हैं। अभिप्राय यह है कि सारा जगत् इसीमें समर्पित है।

पहले जो श्रुतिने कहा या कि वहा वा कि वहां वा वामदेवने जाना 'मैं मनु हुआ और सूर्य भी' वहाँ कहे हुए इस सर्वात्मभावको यह व्याख्या हुई है। वह यह विद्वान् ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि, सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है।

भवति । निरुषाधिर्निरुपारूयः श्रनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान-घनोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽचलो नेति नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येवं-विशेषणो भवति ।

तमेतमथमजानन्तस्तार्किकाः केचित् पण्डितम्मन्याश्वागमविदः शास्त्रार्थं विरुद्धं मन्यमाना विक-रपयन्तो मोहमगाधमुपयान्ति । <sup>.</sup>तमेतमर्थमेतौ मन्त्रावनुवदतः-''त्र्यनेजदेकं मनसो जवीयः'' (ई० उ० ४) ''तदेजित तन्नै-जिति" (ई० उ० ५) इति। तथा च तैत्तिरीयके—''यस्मात्परं नापरमस्ति किश्चित्" (तै० आर० १०। १०। २०) "एतत्साम गायन्नास्ते" (तै० उ० ३ । १० । ४ ) "श्रहमन-महमन्नमहमन्नम्'' ( तै० उ० ३।१०।६) इत्यादि। तथा च च्छान्दोग्ये ''जत्तत् क्रीडन्नम-माणः" (८।१२।३) "स यदि पित्रलोककामः" (८ । २ । १) ''सर्वगन्धः सर्वरसः'' (३।

तथा उपाधिशून्य, संज्ञाशून्य, अन्तर-बाह्यशून्य, पूर्णं, प्रज्ञानघन, अजन्मा, अजर, अमर, अभय, अचल, नेति-नेति तथा अस्थूल और असूक्ष्म इत्यादि विशेषणोंवाला हो जाता है।

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

किंतु इस अर्थको न जाननेवाले कूछ ताकिक और अपनेको पण्डित माननेवाले लोग शास्त्रके तात्पर्यको इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार को कल्पना करते हुए अगाध मोहको प्राप्त होते हैं। उस इस अर्थका ''अनेजदेकं मनसो जवीयःं' तथा "तदेजति तन्नैजैति" ये दो मन्त्र अनुवाद करते हैं। तथा तैत्तिरीय-श्रुतिमें भी कहा है-"जिससे पर और अपर कुछ भी नहीं है", तथा ''ब्रह्मवेत्ता यह सामगान करता रहता है-" "मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ—" इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्में कहा है-"हँसता, खेलता और रमण करता हुआ [अपने शरीरकी सुधि न रखते हुए विचरता है]", "वह यदि पितृलोक-को कामना करनेवाला होता है [तो उसके संकल्पसे ही पितर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं ]", "सर्व-गन्ध, सर्वरसं" इत्यादि । आथर्वण

१. वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाला एक और मनसे भी अधिक वेगवान् है।

२. वह चलता है और नहीं भी चलता।

ひとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうと १४ । २ ) इत्यादि । आधर्वणे च ''सर्वज्ञः सर्ववित्'' (ग्रु० उ० १।१।९) "दूरात् सुदूरे तदि-हान्तिके च" ( मु॰ उ॰ ३। १।७)। कठवल्लीब्वपि ''ऋणो-रणीयान् महतो महीयान्" (१। २।२०) "कस्तं मदामदं देवम्" (१।२।२१) "तद्धा-वतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्'' (ई० उ० ४) इति च। तथा गीतासु "अहं कतुरहं यज्ञः"(९। १६) "पिताहमस्य जगतः" (९।१७) "नादत्ते कस्यचित् पापम्" (४। १५) "समं सर्वेषु भूतेषु" (१३। २७) "श्रविभक्तं विभ-क्तेषु" (१८।२०) "ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च" (१३।१६) इत्येवमाद्यागमार्थ विरुद्धमिव प्रतिभान्तं मन्यमानाः स्वचित्त-सामध्यीदर्शनिर्णयाय विकल्प-यन्तः, श्रस्त्यात्मा नास्त्यात्मा कर्ताकर्ता मुक्तो बद्धः चणिको विज्ञानमात्रं शून्यं चेत्येवं विक-हपयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य-

(मुण्डक) उपनिषद्में कहा है-"वह सर्वज्ञ, सर्ववित् है", "वह दूरसे भी दूर और यहाँ समीपमें भी है।" कठविल्लयोंमें भी कहा है-"वह अणुसे भी अणु और महान्से भी महान् आत्मा \*\*\* ", "उस हर्षे सहित और हर्षरहित देवको ।" [ ईशोप-निषद्में कहा है—] वह स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य सब दौड़नेवालोंसे आगे पहुँचा रहता है।" तथा गीतामें भी कहा है-"मैं कतु हूँ, मैं यज्ञ हुँ", "मैं इस जगत्का पिता हूँ", "वह किसीके पाप [और पुण्य] को ग्रहण नहीं करता" "जो समस्त भूतोंमें परमेश्वरको समभावसे स्थित (देखता है)", "पृथक्-पृथक् भूतोंमें अखण्ड रूपसे स्थित'' "वह सबका संहार करनेवाला तथा सबको उत्पन्न करनेवाला है-ऐसा जानना चाहिये" इत्यादि प्रकारके शास्त्राभिप्रायको विरुद्ध-सा भासनेवाला मानकर अपने चित्तके सामर्थ्यसे अर्थ-निर्णय करने-के लिये तरह-तरहकी कल्पना करते हए तथा 'आत्मा है, आत्मा नहीं है, वह कर्ता है, वह अकर्ता है, मुक्त है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, जून्य है' इत्यादि विकल्प करते हुए अविद्याका पार नहीं पाते; क्योंकि

विद्यायाः, विरुद्धधमदेशित्वात् सर्वत्र ।

तस्मात्तत्र य एव श्रुत्याच।यं-द्रितम।गीनुसारिणः, त एवा-विद्यायाः पारमधिगच्छन्ति । त एव चास्मान्मोहसमुद्रादगाधा-दुत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्वन्नद्विकीश-लानुसारिणः ।। १४ ।। उन्हें सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही दिखायी देता है।

ALEREA SERVICE

अतः उनमें जो श्रुति और आचार्यके दिखाये हुए मार्गका अनु-सरण करनेवाले हैं, वे ही अविद्या-का पार पाते हैं और वे ही इस अगाध मोहसमुद्रसे तर जायंगे, दूसरे लोग, जो अपने बुद्धिकौशल-का अनुसरण करनेवाले हैं, उसे नहीं तर सकेंगे ॥ १५॥

## दघ्यङ्ङाथर्वगाद्वारा ग्रविवनीकुमारोंको मधुविद्याके उपदेशकी ग्राख्यायिका

परिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामृतत्व-ब्रह्मविद्यास्तुर्ति-साधनःभूता, यां लिङ्गानामुपन्यासः मैत्रेयी पृष्टवती भर्तारम् 'यदेव भगवानमृतत्व-साधनं वेद तदेव मे ब्रह्मि' इति। एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेय-माख्यायिका आनीता। तस्या श्राख्यायिकायाःसङ्क्षेपतोऽर्थ-प्रकाशनार्थावेतौ मन्त्रौ भवतः। एवं हि मन्त्रब्राह्मणाभ्यां स्तुतत्वात् श्रमृतत्वसर्वप्राप्तिसाधनत्वं ब्रह्म-विद्यायाः प्रकटीकृतं राजमार्ग- जिसके विषयमें मैत्रेयीने अपने पितसे पूछा था कि 'श्रीमान् जो भी अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मेरे प्रति कहिये,' वह अमृतत्वकी साधनभूता ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी। इस ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये यह (आगे कही जानेवाली) आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है। उस आख्यायिकाके तात्पर्यको संक्षेप-से प्रकाशित करनेके लिये ये दो मन्त्र हैं। इसी प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंके द्वारा स्तुत होनेके कारण ब्रह्मविद्याका अमृतत्व एवं सर्वप्राप्तिका साधनत्व प्रकट किया गया है तथा उसे राजमार्गको प्राप्त कराया गया

मुपनीतं भवति—यथादित्य उद्यञ्द्यार्वरं तमोऽपनयतीति तद्वत्।

अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या-या इन्द्ररिचता सा दुष्प्राप्या देवैरपिः, यस्मादश्विभ्यामपि देव-भिषग्भ्यामिन्द्ररिचता महतायासेन प्राप्ता । ब्राह्मणस्य शिरविख्तवादव्यं शिरः प्रति-तस्मित्रन्द्रेणच्छिन्ने पुनः स्वशिर एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राह्मणस्य स्वशिरसैवोक्ता-शेषा ब्रह्मविद्या श्रुता। तस्मा-त्ततः परतरं किश्चित् पुरुषार्थ-साधनं न भूतं न मानि वा, कुत एव वर्तमानम्, इति नातः परास्तुतिरस्ति ।

अपि चैवं स्तूयते ब्रह्मविद्या— सर्वपुरुषार्थानां कर्म हि साधन-मिति लोके प्रसिद्धम् । तच कर्म वित्तसाध्यम्,तेनाशापि नास्त्यमृत- है। जिस प्रकार उदय होनेवाला सूर्य रात्रिके अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार [ उदय होने-वाली विद्या अविद्याका नाश कर देती है]।

इसके सिवा उस ब्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गयी है कि जो इन्द्रसे सुरक्षिता थी, वह देवताओं के लिये भी दुष्प्राप्य हो रही थी; क्योंकि वह इन्द्ररक्षिता विद्या देववैद्य अश्विनीकुमारोंको भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त हुई थी। उन्होंने ब्राह्मणका शिर काटकर उसपर घोडेका शिर लगाया और जब उसे इन्द्रने काट दिया तो पून: उनका अपना शिर जोड़कर फिर ब्राह्मणके उस अपने शिरसे ही कहे जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका श्रवण किया। अतः उससे बढ़कर कोई अन्य प्रवार्थका साधन न कभी हुआ है और न होगा ही, फिर वर्तमान तो हो ही कैसे सकता है; अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति नहीं हो सकती है।

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की जाती है—यह लोकमें प्रसिद्ध है कि समस्त पुरु-षार्थोंका साधन कर्म ही है। वह कर्म धनसाध्य है, अतः उससे तो अमृतत्वकी आशा भी नहीं है। यह त्वस्य। तदिदममृतत्वं केत्रल-यात्मविद्यया कर्मनिरपेत्रया प्रा-प्यते; यस्मात् कर्मप्रकरणे वक्तुं प्राप्तापि सती प्रवर्ग्यप्रकरणे,कर्म-प्रकरणादुत्तीर्य कर्मणा विरुद्ध-त्वात् केवलसंन्याससहिता अभि हिता अमृतत्वसाधनाय । तस्मा-न्नातः परं पुरुषार्थसाधनमस्ति । अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या-सर्वो हि लोको द्वन्द्वारामः "स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते' (बृ० उ० १ । ४ । ३) इति श्रुतेः । याज्ञवन्वयो लोकसाधा-रणोऽपि सन्नात्मज्ञानबलाद्धार्या-पुत्रवित्तादिसंसाररति परित्यज्य प्रज्ञानत्रप्त आत्मरतिवैभूव। श्रपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या-यस्माद्याज्ञवल्क्येन संसारमार्गाङ् व्यक्तिष्ठतापि प्रियाय भार्यायै

अमृतत्व तो कर्मकी अपेक्षासे रहित केवल आत्मिविद्याके द्वारा ही प्राप्त होता है; क्योंिक प्रवर्ग्यप्रकरणरूप कर्मके प्रकरणमें कहनेके लिये प्राप्त होनेपर भी कर्मसे विरुद्ध होनेके कारण उसे कर्मप्रकरणसे निकाल-कर अमृतत्वसाधनके लिये संत्यास-के साथ वर्णन किया है। अतः इससे बढ़कर कोई और पुरुषार्थका साधन नहीं है।

TENEDER STREET

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गयी है— सारा ही लोक द्वन्दों में रमण करने वाला है, जैसा कि "वह विराट् पुरुष [अकेला होनेके कारण] रम-माण नहीं हुआ, इसीसे अकेला पुरुष रमण नहीं करता" इस श्रुति-से सिद्ध होता है। याज्ञवल्क्य साधारण लोकके समान होते हुए भी आत्मज्ञानके बलसे स्त्री, पुत्र एवं धन आदि संसारकी आसक्तिको छोड़कर ज्ञाननुप्त हो आत्मामें प्रेम करनेवाले हो गये थे।

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गयी है-क्योंकि संसार-मार्गसे निवृत्त होते हुए भी याजवल्क्यजीने अपनी प्रेयसी भार्या- प्रीत्यर्थमेवाभिहिता, "प्रियं भाषस एद्यास्स्व" (२।४।४) इति लिङ्गात्। तत्रेयं स्तुत्यर्थाख्यायिकेत्य-बोचाम।का पुनः सा आख्या-यिका ? इत्युच्यते—

को इसका प्रेमके कारण ही उपदेश किया था, जैसा कि "तू प्रिम भाषण करती है, अतः आ, बैठ जा" इस विशेष कथनरूप प्रमाणसे जात होता है।

यहाँतक हमने यह बतलाया कियह आख्यायिका [ब्रह्मविद्याकी] स्तुतिके लिये है। किंतु वह आख्यायिका है क्या? सो अब बतलाया जाता है—

इदं वे तन्मधु द्ध्यङ्डाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्। तद्वां नरा सनये द् स उप्र-माविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् । द्ध्यङ् ह यन्मध्वा-थर्वणो वामश्वस्य शोष्णी प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥

उस इस मधुको दध्यङ्डाथर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कहा था। इस मधुको देखते हुए ऋषि (मन्त्र) ने कहा — 'मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हेन राकार अश्विनीकुमारो! मैं लाभके लिये किये हुए तुम दोनोंका वह उग्र दंस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दध्यङ्डा-थर्वण ऋषिने तुम्हारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था॥ १६॥

इदिमत्यनन्तरिनिर्देष्टं व्यप-दिशिति, बुद्धौ सिन्निहितत्वात् । वैशब्दः स्मरणार्थः । तदित्या-ख्यायिकानिर्वृत्तं प्रकरणान्तराभि-हितं परोत्तं वैशब्देन स्मारयन्निह व्यपदिशति । यत्तत् प्रवर्ग्यप्रकरणे

'इदम्' यह पद पीछे बतलाये हुए विषयका समीपस्थ वस्तुकी भाँति निर्देश करता है; क्योंकि वह बुद्धिमें सिक्षिहित है। 'वै' शब्द स्मरणके लिये है। 'तत्' पदसे आख्यायिकामें आनेवाले एवं दूसरे प्रकरणमें कहे हुए परोक्ष मधुका 'वै' शब्दसे स्मरण कराकर यहाँ निर्देश करते हैं। जिस मधुको प्रवर्ग्यप्रकरणमें सूचित स्रचितम्, नाविष्कृतं मधु, तदिदं मध्त्रिहानन्तरं निर्दिष्टम्-'इयं पृथिवी' (२। १।१) इत्यादिना।

कथं तत्र प्रकरणान्ते स्चितम्-द्घ्यक् ह वा आभ्यामाथर्वणी मधु नाम ब्राह्मणमुवाच । तदे-नयोः प्रियं धाम तदेवैनयोरेते-नोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण उक्तोऽस्म्येतच्चेदन्यस्मा चा अनुत्र्यास्तत एव ते शिरिङ्ड-न्द्यामिति । तस्माई विभेमि. यद्वै मे स शिरो न छिन्छात् तद्वामुपनेष्य इति । तौ होचतु-रावां त्वा तस्मात् त्रास्यावहे इति। कथं मा त्रास्येथे १ इति । यदा नावुपनेष्यसे: अथ ते शिर-विद्यन्ता अन्यत्राहृत्योपनिधा-स्यावः: अथाक्वस्य शिर आहत्य तत्ते प्रतिधास्यावः; तेन नावनु-वक्ष्यसि । यदा नावनुवक्ष्यसि,

किया गया है, किंतु प्रकट नहीं किया गया, उसी मधुका यहाँ पास ही 'इयं पृथिवी' इत्यादि मन्त्रोंसे निर्देश किया गया है।

उस प्रकरणान्तरमें इसकी किस प्रकार सूचना दी है ?--आथर्वण दध्यङ्ने इन दोनों (अश्विनीकुमारों) को मधुब्राह्मण सुनाया। यह इनका प्रिय धाम है; यही आगे बतलाये जानेवाले प्रकारसे उपदेश करनेके लिये ब्राह्मण इन दोनोंके पास आचार्यरूपमें उपस्थित होता है। उस दध्यङ्ङाथर्वणने कहा; 'इन्द्रने मुभसे कहा है कि यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति कहोगे तो उसी समय में तुम्हारा मस्तक काट दुंगा। इसीसे मैं डरता हूँ, यदि वह मेरा मस्तक न काटे तो मैं तुम दोनोंका उपनयन करूँगा।' उन्होंने कहा, 'हम उनसे आपकी रक्षा करेंगे।' [दध्यङ् ] 'किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे?' अश्विनी-कुमार ] 'जिस समय आप हमारा उपनयन करेंगे, उस समय आपका शिर काटकर दूसरी जगह ले जाकर रख देंगे, फिर घोड़ेका शिर लाकर आपके लगा देंगे; उससे आप हमें उपदेश करेंगे। जिस समय वे आप हमें उपदेश . करेंगे श्रथ ते तर्दिन्द्रः शिरक्छेत्स्यति; श्रथ ते स्वं शिर श्राहृत्य तत्ते प्रतिधास्याव इति ।

तथेति तौ होपनिन्ये। तौ यदोपनिन्ये, अथास्य शिरच्छि-न्वान्यत्रोपनिद्धतुः; श्रथाश्वस्य शिर त्राहत्य तद्धास्य प्रतिद्धतुः । तेन हाभ्यामन्वाच । स यदा श्राभ्यामन्वाचाथास्य तदिन्द्रः शिरश्चिच्छेद । अथास्य स्वं शिर श्राहत्य तद्धास्य प्रतिद्धतुरिति। यावत् प्रवर्ग्यकर्माङ्गभूतं मधु ताबदेव तत्राभिहितम्, न तु कश्यमात्मज्ञानाख्यम् । तत्र या त्राख्याविकाभिहिता सेह स्तु-त्यर्था प्रदर्शते । इदं वै तन्मधु द्भ्यङ्ङाथर्वणोऽनेन प्रपञ्चे-नाधिवभ्यामुवाच ।

तदेतदृषिः—तदेतत् , कर्म, ऋषिर्मन्त्रः, पश्यन्तुपलभमानः,

ः स्वरूप्त अपिक उस मस्तक-को काट देगा, फिर हम आपका निजी मस्तक लाकर उसे जोड़ देंगे।

तब 'बहुत अच्छा' ऐसा कह-कर उन्होंने उनका उपनयन किया। जिस समय उनका उपनयन किया उस समय उन्होंने उनका मस्तक काटकर अन्यत्र रख दिया तथा घोड़ेका शिर लाकर उसे इनके जोड़ दिया। उससे दध्यङ्ने उन्हें उपदेश किया। जिस समय वे उन्हें उपदेश करने लगे तब इन्द्रने आकर उनका वह मस्तक काट दिया। फिर उनके अपने मस्तकको लाकर उसे उनके जोड़ दिया।

किंतु वहाँ जितना प्रवर्ग्यंका अङ्गभूत मधु है उतना ही कहा गया है, आत्मज्ञानसंज्ञक कक्ष्य मधुका वर्णन नहीं किया गया। वहाँ जो आख्यायिका कही गयी है, उसे यहाँ स्तुतिके लिये प्रदर्शित किया जाता है। उस इस मधुका इन दथ्यङ्डाथर्वणने अश्विनोकुमारोंके प्रति इस प्रकार प्रपञ्चके साथ वर्णन किया है।

उस इस ऋषिने—ऋषि यहाँ मन्त्रका वाचक है—इस कर्मको त्रवोचत्-उक्तवान् । कथम् **?** तदंस इति व्यवहितेन सम्बन्धः। दंस इति कर्मणो नामघेयम्। तच दंसः किंविशिष्टम् ? उग्रं क्रूरम्। वां युवयोः। हे नराकारावश्चिनौ । तच्च कर्म किनिमत्तम् ? सनये लाभाय! लामलुब्धो हि लोकेऽपि कर्माचरति, तथैवैतावुपलभ्येते यथा लोके।

तदाविः प्रकाशं कुणोमि करोमि यद्रहसि भवद्भयां कृतम्, किमिव १ इत्युच्यते-तन्यतुः पर्जन्यः, न इव । नकारस्तूपरिष्टादुपचार उपमार्थीयो वेदे, न प्रतिषेधार्थः; यथारवं न । ऋश्वमिवेति यद्वत् । तन्यतुरिव वृष्टि यथा पर्जन्यो वृष्टिं प्रकाशयति स्तनयित्न्वादि-शब्दैः, तद्वदहं युवयोः क्रूरं कर्म त्राविष्कुणोमीति सम्बन्धः।

देखते हुए कहा । किस प्रकार कहा ? 'तद्रंस' इस प्रकार यहाँ 'ब्रत्' और 'दंस' इन दूरवर्ती पदोंका अन्वय है। 'दंस' यह उस कर्मका नाम है। वह दंस कर्म किस विशेषणसे युक्त है ? उग्र-क्रूर। वाम्-तुम दोनोंका। हेनरा-नराकार अश्विनीकुमारो ! वह कर्म किसलिये था? सनये-लाभके लिये। क्योंकि लाभका लोभी पुरुष लोकमें भी कर कर्म कर बैठता है। जिस प्रकार लोकमें होते हैं, वैसे ही ये दोनों भी देखे

> [ मन्त्र कहता है-] तुमने जो एकान्तमें किया है, उसे मैं प्रकट किये देता हूँ। किसके समान? सो बतलाया जाता है-'तन्यतुः' 'न' अर्थात् मेचके समान । वेदमें जो नकार किसी पदके पीछे रहता है वह उपचारमात्रमें उपमाके अर्थमें होता है, निषेघ अर्थमें नहीं होता । जैसे—'अरुवं न' यह वाक्य अश्वके समान-इस अर्थमें है, उसी प्रकार। जैसे मेघ गर्जनादि शब्दोंके सहित वृष्टिको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार में तुम दोनोंके कूर कर्मको प्रकट करता हैं-ऐसा इसका सम्बन्ध है।

नन्वश्चिनोः स्तुत्यर्थौकथमिमौ | सङ्का-किंतु ये दोनों मन्त्र

मन्त्रौ स्यातां निन्दावचनौ हीमौ। नैष दोषः; स्तुतिरेवैषा, न निन्दावचनौ । यस्मादीदश-मप्यतिकरं कर्म कुर्वतोयुवयोर्न लोम च मीयत इति । न चान्य-त्किञ्चिद्वीयत एवेति । स्तुतावेतौ भवतः । निन्दां प्रशंसां हि लौकिकाः स्मरन्ति। तथा प्रशंसा-रूपा च निन्दा लोके प्रसिद्धा। दध्यङनाम आथर्वणः । हेत्य-नर्थको निपातः। यन्मधुकक्ष्य-मात्मज्ञानलत्त्रणमाथर्वणो युवास्यामश्वस्य शीर्ष्णा शिरसा प्र यत् ईम् उवाच यत् प्रोवाच मधु। ईिमत्यनर्थको निपातः ॥१६॥

शङ्का-किंतु ये दोनों मन्त्र अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिके लिये कैसे हो सकते हैं, ये तो उनकी निन्दाको ही बतलानेवाले हैं ?

समाधान-यह दोष नहीं है; यह उनकी स्तुति ही है, ये मन्त्र निन्दावाचक नहीं हैं; क्योंकि ऐसा कूर कर्म करनेपर भी तुम दोनोंका बाल भी बाँका नहीं होता और न तुम्हारी दूसरी ही कोई हानि हो रही है। अतः ये उनकी स्तुतिमें ही हैं! लौकिक पुरुष कहीं प्रशंसाको निन्दा मानते हैं, इसी प्रकार लोकमें प्रशंसाक्ष्पा निन्दा भी प्रसिद्ध है।

दध्यङ् नामके आधर्वणने—यहाँ 'ह' निरर्थंक निपात है—जिस आत्मज्ञानरूप कक्ष्य—मधुका तुम्हें घोड़ेके शिरसे 'प्र यत् ईम् उवाच' प्रवचन किया था अर्थात् जिस मधुका उपदेश किया था। यहाँ 'ईम्' यह निरर्थंक निपात है।। १६।।

इदं वे तन्मधु द्ध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच। तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्। आथर्वणायाश्विनौ द्धीचे-ऽश्टय द्शिरः प्रत्यैरयतम्। स वां मधु प्रवोचदृताय-न्त्वाष्ट्रं यदृस्राविष कक्ष्यं वामिति॥ १७॥ उस इस मधुका दध्यङ्ङाथर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि (मन्त्रद्रष्टा) ने कहा है—हे अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों आथर्वण दध्यङ्के लिये घोड़ेका शिर लाये। उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हें त्वाष्ट्र (सूर्यसम्बन्धी) मधुका उपदेश किया तथा हे दस्र (शत्रुहिंसक) जो [आत्मज्ञानसम्बन्धी] कक्ष्य (गोप्य) मधु था [वह भी तुमसे कहा]॥ १७॥

इदं वे तन्मिध्तरयादि पूर्व-वन्मन्त्रान्तरप्रदर्शनार्थम् । तथा-न्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका-मनुमरित स्म । आथर्यणो दध्यङ् नाम, आथर्यणोऽन्यो विद्यत इत्यतो विश्विनष्टि दध्यङ्नामा-थर्वणः ।

तस्मै दधीच आधर्वणाय
हेऽश्विनाविति मन्त्रदशो वचनम्,
श्रद्भव्यमश्वस्य स्वभृतं शिरः, ब्राह्मणस्य शिरसिच्छिन्नेऽश्वस्य शिरशिछन्वा ईदशमतिकृरं कर्म कृत्वा
श्रद्भव्यं शिरो ब्राह्मणं प्रति ऐरयतं
गमितवन्तौ युवाम् । स चाथवणो वां युवाभ्यां तन्मधु प्रवोचद्
यत् पूर्वे प्रतिज्ञातं वक्ष्यामीति ।
स किमर्थमेवं जीवितसन्देह-

मारुह्य प्रवोचंत्?इत्युच्यते। ऋता-

'इदं वै तन्मधु' इत्यादि कथन पूर्ववत् अन्य मन्त्र प्रदिशत करनेके लिये है। अर्थात् इसी प्रकार दूसरे मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका अनुसरण किया। दध्यङ् नामवाला आथर्वण। आथर्वण तो दूसरा भी है इसलिये 'दध्यङ्नामक आथर्वण' ऐसा कहकर इसे विशेषणयुक्त करते हैं।

हे अश्वनीकुमारो! उस दध्यङ् आथर्वणके लिये—यह मन्त्रद्रष्टा ऋषिका वचन है—तुम अञ्च्य— अश्वका स्वभूत शिर अर्थात् ब्राह्मण-का शिर काट देनेपर तुम अश्वका शिर काटकर, ऐसा अत्यन्त कूर कर्म कर उस अश्वके शिरको तुमने ब्राह्मणके पास 'ऐरयतम्'-पहुँचाया और उस आथर्वणने तुम्हें उस मधुका उपदेश किया जिसके लिये उसने पहले यह प्रतिज्ञा की थी 'मैं कहुँगा।'

उसने इस प्रकार जीवनके संदेह-में पड़कर भी उसका उपदेश क्यों किया, सो बतलाया जाता है— \$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$2\$ यन् यत् पूर्वं प्रतिज्ञातं सत्यं तत् परिपालियतुमिच्छन् । जीवि-तादपि हि सत्यधमेपरिपालना गुरुतरेत्येतस्य लिङ्गमेतत् ।

ाक तन्मधु प्रवोचत् ? इत्यु-च्यते-त्वाष्ट्रम्, त्वष्टा आदित्य-स्तस्य सम्बन्धि, यज्ञस्य शिर-विद्यन्नं त्वष्टाभवत्, तत्प्रतिस-न्धानार्थं प्रवस्यं कर्म । तत्र प्रवर्ग्यकर्माङ्गभूतं यद् विज्ञानं तन्त्राष्ट्रं मधु-यज्ञस्य शिरञ्छेद-नप्रतिसन्धानादि विषयं तत्त्वाष्ट्रं यनमधु हे दस्रो, दस्रा-विति परवलानामुपद्मपयिवारौ शत्रृणां वा हिंसितारी, अपि च न केवलं त्वाष्ट्रमेव मधु कर्म-सम्बन्धि युवाभ्यामवीचत्, अपि च कक्ष्यं गोष्यं रहस्यं परमात्म-सम्बन्धि यद् ति ज्ञानं मधु मधु-ब्राह्मणेनाक्तमध्यायद्वयप्रकाशि-तम्, तच वां युवाभ्यां प्रवीचदि-त्यनुवर्तते ॥ १७ ॥

'ऋतायन्'—जो पहले किया हुआ सत्य था, उसका पालन करनेके लिये। यह इस बातका सूचक है कि सत्यधर्मका पालन जीवनसे भी बढ़कर है।

उसने किस मधुका उपदेश किया? सो कहा जाता है—त्वाष्ट्र मधुका। त्वष्टा सूर्यको कहते हैं, उससे सम्बन्ध रखनेवाले मधुका। यज्ञका शिर काटे जानेपर वह त्वष्टा हो गया, उसके प्रतिसन्यान ( जोड़ने ) के लिये प्रवर्ग्य कर्म है। वहाँ प्रवर्ग्यकर्मका अङ्गभूत जो विज्ञान है, वही त्वाष्ट्र मधु है। यज्ञके शिरञ्छेदनके प्रतिसन्धानादि-से सम्बद्ध जो दर्शन है, वही त्वाष्ट्र मधु है। हे दस्तौ ! दस्र अर्थात् परपक्षकी सेनाका क्षय करनेवाले अथवा शत्रुओंके हिंसको! इसके सिवा उन्होंने तुम्हें केवल कर्म-सम्बन्धी त्वाष्ट्र मधुका ही उपदेश नहीं किया, अपितु कक्ष्य-गोप्य अर्थात् जो परमात्मसम्बन्धी रहस्य-भूत मधु विज्ञान था, जिसका मधु-बाह्मणद्वारा वर्णन किया गया है और जो [ तृतीय और चतुर्थ ] दो अध्यायोंमें प्रकाशित किया गया, उसका भी तुम्हें उपदेश किया। यहाँ प्रवोचत् ( उपदेश किया ) इस क्रियापदकी अनुवृत्ति होती हे ॥ १७॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच।
तदेतहषिः परयन्नवोचत्। पुरश्चके द्विपदः पुरश्चके
चतुष्पदः। पुरः स पक्षी भृत्वापुरः पुरुष आविद्यदिति।
स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिद्यायो नैनेन
किञ्चनानावृतं नैनेन किञ्चनासंवृतम्।। १८॥

उस इस मघुका दध्यङ्ङाथर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषिने कहा—परमात्माने दो पैरोंवाले शरीर बनाये और चार पैरोंवाले शरीर बनाये। पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरीरोंमें प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरों (शरीरों) में पुरिशय है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पुरुषसे ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसमें पुरुषका प्रवेश न हुआ हो—जो पुरुषसे व्याप्त न हो॥ १८॥

इदं वै तन्मध्यित पूर्ववत् ।
उक्तौ द्वौ मन्त्रौ प्रवर्ग्यसम्बन्ध्याख्यायिकोपसंहर्तारौ। द्वयोः
प्रवर्ग्यकर्मार्थयोरध्याययोरध्य आख्यायिकाभूताम्यां मन्त्राम्यां
प्रकाशितः । ब्रह्मविद्यार्थयोरस्वध्याययोरर्थउत्तराम्यामृग्म्यां
प्रकाशियत्व्यः, इत्यतः प्रवर्तते।
यत् कक्ष्यं च मघ्क्तवानाथर्वणो
युवाम्यामित्युक्तम् । कि पुनस्तन्मधु १ इत्युच्यते—

'इदं वै तन्मघु' इत्यादि वाक्य-का अर्थ पूर्ववत् है। उपर्युक्त दो मन्त्र प्रवर्ग्यसम्बन्धी आख्यायिकाका उपसंहार करनेवाले हैं। प्रवर्ग्यकमं-सम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ इन उपर्युक्त आख्यायिकाभूत दो मन्त्रों-द्वारा प्रकाशित किया गया है। ब्रह्मविद्यासम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ आगेकी दो ऋचाओंद्वारा प्रकाशित करना है इसीसे श्रुति प्रवृत्त होती है। आथर्वणने तुम दोनोंसे जो कक्ष्य मधु कहा था— ऐसा ऊपर कहा गया है। वह मधु क्या था? उसका वर्णन किया जाता है—

पुरश्रके, पुरः पुराणि शरीराणि, यत इयमच्याकृतच्याकरणप्रक्रिया-स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते व्याकुर्वाणः प्रथमं भूरादीँ छोकान् सृष्ट्वा चक्रे कृतवान्, द्विपदो द्विपा-दुपलितानि मनुष्यशरीराणि पिच्चशरीराणि । तथा पुरः शरी-राणि चक्रे चतुष्पदश्चतुष्पादुप-लितानि पशुश्ररीराणि ।

पुरः पुरस्तात्, स ईश्वरः पत्ती लिङ्गश्रीरं भूत्वा पुरः श्रुरीराणि-पुरुष त्राविश्वदित्यस्यार्थमाचण्टे श्रुतिः-स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्व सर्वशरीरेषु पुरिश्चयः, पुरि पुरिशयः सन् पुरुष शेत इति इत्युच्यते । नैनेनानेन किश्चन किश्चिद्प्यनावृतमनाच्छादितम्। तथा नैनेन किञ्चनासंवृतमन्तर-ननुप्रवेशितं बाह्यभूतेनान्तभूतेन च न श्रनावृतम्। एवं स एव नामरूपात्मना अन्तर्वहिर्भावेन कार्यकरणरूपेण व्यवस्थितः। पुरश्रक्रे इत्यादिमन्त्रः सङ्क्षेपत त्र्यात्मैकत्वमाचष्ट इत्यर्थः ।।१८॥

'पुरश्रक्रे-पुर अर्थात् शरीर; क्योंकि यह अव्यक्तके व्यक्त होनेकी प्रक्रिया है। उसपरमेश्वरने अव्यक्त नामरूपको व्यक्त करते हुए पहले भः आदि लोकोंकी रचना कर द्विपदोंको-दो पैरोंसे मनुष्य-शरीर और पक्षिशरीरोंको 'चक्रे'-रचा। तथा चतुष्पद-चार पैरोंसे उपलक्षित पशुशरीरोंको बनाया।

पुर: अर्थात् पहले वह ईश्वर पक्षी-लिङ्गशरीर होकर पुर्-शरीरों-में पुरुषरूपसे प्रविष्ट हो गया—इसी वाक्यका अर्थ श्रुति करती है-वही यह पुरुष समस्त पुरों—सम्पूर्ण शरीरोंमें पुरिशय है, पुर्में शयन करता है, अतः पुरिशय होनेके कारण वह 'पुरुष' इस प्रकार कहा जाता है। इससे कुछ भी अनावृत-अनाच्छादित नहीं है। तथा इससे कुछ भी असंवृत नहीं है, अर्थात् ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पुरुष भीतर और बाहर रह-कर स्वयं प्रविष्ट-च्याप्त न हो। इस प्रकार वही नामरूपात्मक अन्तर्बाह्यभावसे देह और इन्द्रिय-रूपमें स्थित है। तात्पर्य यह है कि यह 'पुरश्रक' इत्यादि मन्त्र संक्षेपसे आत्माके एकत्वका निरूपण करता है ॥ १८ ॥

इदं वे तन्मधु द्ध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषि: पश्यन्नवोचत् । रूप ्र रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । अयं वे हरयोऽयं वे दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतदृब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम् ॥ १६ ॥

उस इस मधुका दध्यङ्ङाथर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया।
यह देखते हुए ऋषिने कहा—वह रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया। इसका
वह रूप प्रतिरूपापन (प्रकट) करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेकरूप
प्रतीत होता है [शरीररूप रथमें जोड़े हुए] इसके [इन्द्रियरूप] घोड़े
शत और दश हैं। यह (परमेश्वर) ही हिर (इन्द्रियरूप अश्व) है; यही
दश, सहस्र, अनेक और अनन्त है। वह यह ब्रह्म अपूर्व (कारणरहित),
अनपर (कार्यरहित), अनन्तर (विजातीय द्रव्यसे रहित) और
अवाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही
समस्त वेदान्तोंका अनुशासन (उपदेश) है।। १६॥

इदं वै तन्मध्वत्यादि पूर्ववत्। रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव! रूपं रूपं प्रति प्रतिरूपो रूपान्तरं वभूवेत्यर्थः। प्रतिरूपोऽनुरूपो वा याद्दवसंस्थानौ मातापितरौ तत्संस्थानस्तदनुरूपं एव पुत्रो जायते। न हि चतुष्पदो द्विपा-ज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्।

'इदं वै तन्मधु' इत्यादि वाक्य-का अर्थ पूर्ववत् है। रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया अर्थात् रूप-रूपके प्रति उसीके समान अन्य रूपवाला हो गया। प्रतिरूप अर्थात् अनुरूप, क्योंकि माता-पिता जैसे स्वरूप-वाले होते हैं वैसे हो स्वरूपवाला अर्थात् उन्हींके अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है; क्योंकि चतुष्पदसे द्विपद और द्विपदसे चतुष्पदकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। सो MANAGER SERVICE SERVIC स एव हि परमेश्वरी नामरूपे व्याक्रवीणो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभव।

किमथे पुनः प्रतिरूपमागमनं

तस्य ? इत्युच्यते--तदस्यात्मनो रूपं प्रतिचन्नणाय प्रतिख्यापनाय। यदि हि नामरूपे न च्याक्रियेते. तदा अस्यात्मनो निरूपाधिकं रूपं प्रज्ञानवनाख्यं न प्रति-ख्यायेत । यदा पुनः कार्यकरणा-त्मना नामरूपे व्याकृते भवतः, तदास्य रूपं प्रतिख्यायेत । इन्द्रः परमेश्वरो मायाभिः प्रज्ञाभिः नामरूपभृतकृतमिथ्या-भिनानैर्वा, न तु परमार्थतः; पुरुह्मपो बहुह्मप ईयते गम्यते, एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन-विद्याप्रज्ञाभिः। कस्मात् पुनः कार-णात् ? युक्ता स्थ इव वाजिनः स्वविषयप्रकाशनाय, हि यस्मादस्य हरयो हरणादिन्द्रियाणि, शता

नाम और रूपको व्यक्त करनेवाला वह परमेश्वर ही रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया ।

किंत उसका प्रतिरूपको प्राप्त होना किसलिये हुआ! सो अब बतलाया जाता है – वह आत्माके रूपके प्रतिचक्षण-प्रति-ख्यापनके लिये है, क्योंकि यदि नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्माका प्रज्ञानघनसंज्ञक निरुपाधिक रूप प्रकट नहीं हो सकता था। किंतु जिस समय कार्यं-करणभावसे नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति होती है, तभी इसका रूप प्रकट होता है।

इन्द्र-परमेश्वर मायाओंसे अर्थात् प्रज्ञासे अथवा नाम-रूप उपाधिजनित मिथ्या अभिमानसे पुरुरूप-अनेकरूप हुआ जाना जाता है, परमार्थतः अनेकरूप नहीं होता । अर्थात् वह प्रज्ञानघन एकरूप ही होते हुए अविद्याजनित प्रज्ञाओंसे अनेकरूप भासता है। किंतु ऐसा किस कारणसे होता है! क्योंकि अपने विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये, रथमें जुते हुए घोडोंके समान, इसके शत और दश हरि (इन्द्रियाँ) हैं। विषयोंको हरण करनेके कारण इन्द्रियोंका

AND THE THE THE THE THE THE THE शतानि, दश च प्राणिमेदबाहु-ल्याच्छतानि दश च भवन्ति। तस्मादिन्द्रियविषयबाहुल्यात्तत्प्र-काशनायैव च युक्तानि तानि न आत्मप्रकाशनाय । ''पराश्चि खानि व्यत्णत् स्वयम्भूः"(२। १। १) इति हि काठके। तस्मात्तरेव विषयस्वरूपैरीयते न प्रज्ञानधनैकरसेन स्वरूपेण। एवं तर्हि अयमन्यः परमेश्वरो-**ऽन्ये हरय इत्येवं प्राप्ते उच्यते**— श्रयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च। प्राणिभेदस्यानन्त्यात्। किं बहुना, तदेतद्त्रह्म य आत्मा। अपूर्व नास्य कारणं पूर्व विद्यत इत्य-पूर्वम् । नास्यापरं कार्यं विद्यत इत्यनपरम् । नास्य जात्यन्तरमन्त-राले विद्यत इत्यनन्तरम् । तथा बहिरस्य न विद्यत इत्यवाह्यम्।

कि पुनस्तिन्तरं ब्रह्म ? श्रयमात्मा। कोऽसौ ? यः प्रत्य- नाम हरि है, प्राणिभेदकी बहुलता-के कारण वे शत और दश हैं। अतः इन्द्रियोंके विषयोंकी बहुलता होनेके कारण वे उन्हींको प्रकाशित करनेमें नियुक्त हैं, आत्माको प्रकाशित करनेमें नियुक्त हैं, आत्माको प्रकाशित करनेमें नहीं। कठोपनिषद्में कहा भी है कि "स्वयम्भू परमात्माने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है।" अतः वह उन विषयरूपोंसे ही अनेकरूप भासता है, प्रज्ञानघन एकरसस्वरूपसे नहीं। इस प्रकार तब तो यह परमेश्वर

अन्य है और इन्द्रियाँ अन्य हैं—
ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं—
यह परमेश्वर ही इन्द्रियाँ हैं तथा
यही दश, सहस्र, अनेक और अनन्त
हैं, क्योंकि प्राणियोंके भेदका कोई
अन्त नहीं है। अधिक क्या कहा
जाय, यह जो आत्मा है वही ब्रह्म
है। यह अपूर्व है इसका कोई पूर्व
यानी कारण नहीं है, इसलिये यह
अपूर्व है। इसका अपर—कार्य
नहीं है, इसलिये यह अनपर है।
इसके मध्यमें कोई जात्यन्तर नहीं
है, इसलिये यह अनन्तर है। तथा
इसके बाहर कुछ नहीं है, इसलिये
यह अबाह्य है।

तो फिर वह निरन्तर ब्रह्म कौन है? यह आत्मा। आत्मा कौन गात्मा द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा विज्ञाता सर्वानुभूः, सर्वात्मना सर्वमनुभवतीति सर्वानुभूः। इत्येतदनुशासनं सर्ववेदान्तोप-देशः। एष सर्ववेदान्तानामुप-संहृतोऽर्थः। एतदमृतमभयम्। परिसमाप्तश्च शास्त्रार्थः।।१९॥ है ? जो प्रत्यगात्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा अर्थात् जाननेवाला और सर्वानुभू है; सबको सब प्रकार अनुभव करता है, इसलिये वह सर्वानुभू है। इस प्रकार पह अनुशासन अर्थात् समस्त वेदान्तों का उपदेश है। यह सम्पूर्ण वेदान्तों-का उपसंहारभूत अर्थ है। यह अमृत और अभय है। इस प्रकार शास्त्रका अर्थ समाप्त हुआ।। १६॥

SO THE SEE SO SO

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये पञ्चमं मधुब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

## षष्ठ ब्राह्मण

मधुविद्याकी सम्प्रदायपरम्परा

अथ व इशः । पौतिमाण्यो गौपवनाद्गौपवनः पौतिमाण्यात्पौतिमाण्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशिका-त्कोशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डि-ल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः ॥ १ ॥ आग्नि-वेश्यादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याच्चानभिम्छाताच्चान-भिम्छात आनभिम्छातादानभिम्छात आनभिम्छा-तादानभिम्छातो गौतमाद्गौतमः सैतवप्राचीनयोग्या-भ्या सैतवप्राचीनयोग्यौ पाराशर्यात्पाराशर्यो भार-

AL PERENTAL PROPERTY OF द्वाजाद्वारद्वाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजाद्धारद्वाजः पाराद्यार्यात्पाराद्यो बैजवापायना-दुबैजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः॥२॥ घृत-कौशिकाद्घृतकोशिकः पाराशयीयणात्पाराशयीयणः पाराशर्यात्पाराशयों जात्कण्यीजातूकण्ये आसुरायणाञ्च यास्काच्चासुरायणस्त्रैवणेस्त्रैवणिरौपजन्धनेरौपजन्ध-निरासुरेरासुरिर्भारद्वाजाद्वारद्वाज आत्रेयाद् त्रेयो माण्टे-र्माण्टिगोंतभाद्गौतमो गौतमाद्गौतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कैशोर्यात्काप्यात्केशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्वालवो विद्भीकौण्डि-न्याद्विद्भींकोण्डिन्योवत्सनपातो बाभ्रवाद्वत्सनपादृबा-भ्रवः पथः सौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसाद-यास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्ट्राद्राभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्व-रूपात्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्यामश्विनौ द्धीच आथर्वणाह्य्यङ्ङाथर्वणोऽथर्वणो दैवादथर्वा दैवो सृत्योः-प्राध्व एसनानमृत्युः प्राध्व एसनः प्रध्व एसनात्प्रध्व ए सन एकर्षे रेकर्षिविंप्रचित्तेविंप्रचित्तिव्यष्टिव्यष्टिः सनारोः सनारः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्टिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्मस्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥

अब [मधुकाण्डका] वंश बतलाया जाता है—पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, गौतमने ॥१॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने शाण्डिल्यसे और आनिभम्लातसे,

आनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आन-भिम्लातने गौतमसे, गौतमने सैतव और प्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीन-योग्यने पाराशर्यसे, पाराशर्यने भारद्वाजसे, भारद्वाजने भारद्वाजसे और गौतमसे, गौतमने भारद्वाजसे, भारद्वाजने पाराशर्यसे पाराशर्यने बैजवा-पायनसे, बैजवापायनने कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने॥ २ ॥ घृतकौशिक-से, घृतकौशिकने पराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातूकर्ण्यसे, जातूकर्ण्यने आसुरायणसे और यास्कसे, आसुरायणने त्रैवणिसे, त्रैवणिने औपजन्यनिसे, औपजन्यनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतम-से, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कैशोर्य काप्यसे। कैशोर्य काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, गालवने विद-र्भीकौण्डिन्यसे विदर्भीकौण्डिन्यने वत्सनपात् बाभ्रवसे, वत्सनपात् बाभ्रवने पन्थासौभरसे, पन्थासौभरने अयास्य आङ्गिरससे, अयास्य आङ्गिरसने आभूति त्वाष्ट्रसे, आभूति त्वाष्ट्रने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे विश्वरूप त्वाष्ट्रने अश्व-नीकुमारोंसे, अश्विनीकुमारोंने दध्यङ्ङाथर्वणसे, दध्यङ्ङाथर्वणने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने मृत्यु-प्राध्वंसनसे, मृत्यु-प्राध्वंसनने प्रध्वंसनसे, प्रध्वंसन-ने एकिपसे, एकिपने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्टीसे और परमेष्टीने ब्रह्मासे [इसे प्राप्त किया] । ब्रह्मा स्वयम्भु है, ब्रह्माको नमस्कार है ॥३॥

श्रथेदानीं त्रक्षविद्यार्थस्य मधु-काण्डस्य वंदाः स्तुत्यर्थी त्रक्ष-विद्यायाः । यन्त्रश्रायं स्वाध्या-यार्थी जपार्थश्र । तत्र वंद्य इव वंद्यः—यथा वेणुर्वद्याःपर्वणःपर्वणो हि भिद्यते तद्वद्यात्प्रमृति श्रा-मृत्यप्राप्तेरयं वंदाः । श्रध्यायचतुष्ट-

अब ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये ब्रह्मविद्या जिसका प्रयोजन है, उस मधुकाण्डका वंश वतलाया जाता है। यह मन्त्र स्वाध्याय और जपके लिये है। यह वंश वंश (वांस) के समान है। जिस प्रकार पर्वी (पोरियों) का वंशभूत वेणु (बांस) पर्वीसे भिन्न है, उसी प्रकार अग्रभागसे लेकर मूलपर्यन्त यह वंश भी भिन्न CONTRACTOR STATES STATE यस्य आचार्यपरम्पराक्रमी वंश इत्युच्यते। तत्र प्रथमान्तः शिष्यः पश्चम्यन्तः श्राचार्यः । परमेष्ठी विराट्, ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्। ततः परम् अवार्यपरम्परा नाहित। यत्पुनब्रह्म तन्नित्यं स्वयम्भु, तस्मै ब्रह्मणे स्त्रयम्भ्रवे नमः ॥ १-३॥

है। यहाँ [ब्राह्मणभागके आरम्भिक] चार अध्यायोंकी आचार्यंपरम्परा 'वंश' नामसे कही गयी है। इनमें प्रथमाविभक्यन्त शिष्य है और पञ्चम्यन्त आचार्य है। परमेष्टी यानी विराट्ने ब्रह्मा—हिरण्यगर्भ-से प्राप्त की। उससे आगे आचार्य-परम्परा नहीं है; क्योंकि जो ब्रह्मा है वह तो नित्य और स्वयम्भू है, उस स्वयम्भू ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १-३॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये षष्ठं वंशबाह्मणम् ॥ ६॥

इति श्रीमद्गोविन्दभगवायुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिताजकाचार्यं स्य श्रीमच्छ्रङ्करभगवतः कृतौ बृहद्दारययकोपनिपद्भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥



## तृतीय ग्रध्याय

## प्रधाम जाह्यण

याज्ञवल्कीय काण्ड

'जनको ह वैदेहः' इत्यादि याज्ञबन्कीयं काण्डमारभ्यते । उपपत्तिप्रधानत्वाद् तिक्रान्तेन म-धुकाण्डेन समानार्थत्वेऽपि सति न पुनरुक्तता। मधुकाण्डं ह्यागम-प्रधानम् । त्रागमोपपत्ती ह्यात्मै-कत्वप्रकाशनाय प्रवृत्ते शक्तुतः करतलगतबिन्वमिव दर्शयितुम्। 'श्रोतव्यो मन्यंव्यः' इति ब्रुक्तम् । तस्मादागमार्थस्यैव परीचापूर्वकं निर्धारणाय याज्ञ-वस्कीयं काण्डमुपपत्तिप्रधानमा-रम्यते । आरूपायिका तु विज्ञान-स्तुत्यर्था उपायविधिपरा वा । प्रसिद्धो ह्युपायो विद्वद्भिः शास्त्रेषु च दृष्ट:-दानम्। दानेन ह्यप-

अब 'जनको ह वैदेहः' इत्यादि याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया जाता है। गत मधुकाण्डसे समा-नार्थता होनेपर भी यह काण्ड युक्तिप्रधान होनेके कारण इसमें पुनरुक्तिका दोष नहीं है; क्योंकि मधुकाण्ड शास्त्रप्रधान है। जब शास्त्र और युक्ति दोनों ही आत्मै-कत्व प्रदर्शित करनेके लिये प्रवृत्त हों तो वे उसका हथेलीपर रखे हुए बिल्वफलके समान साक्षात्कार करा सकते हैं।

'श्रवण करना चाहिये, मनन करना चाहिये' ऐसा पहले कहा गया है; अत: शास्त्र तात्पर्यको ही परोक्षापूर्वंक निश्चय करनेके लिये यह युक्तिप्रधान याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है, वह तो विज्ञानकी स्तुतिके लिये और उसके उपायका विधान करनेके लिये है। दान—यह इसका प्रसिद्ध उपाय है और शास्त्रोंमें भी विद्वानोंने इसे ही देखा है, क्योंकि दानसे

नमन्ते प्राणिनः। प्रभूतं हिरण्यं चेहोपलभ्यतेः गोसहस्रदानं तस्मादन्यपरेणापि शास्त्रेण विद्या-प्राप्त्युपायदानप्रदर्शनार्था স্থা-ख्यायिका आरब्धा। श्रिप च तद्विद्यसंयोगस्तैश्र सह वादकरणं विद्याप्राप्तयुपायो न्यायविद्यायां दृष्टः: तच्चास्मिन्न-प्रावल्येन प्रदर्श्ते । प्रत्यत्ता च विद्वत्संयोगे प्रज्ञावृद्धिः। तस्माद् विद्याप्राप्तयुपायप्रद्रश्नार्थे-व श्राख्यायिका।

ついかとうとうとうとうとうとう

प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते हैं। यहाँ बहुत-से सुवर्ण और सहस्र गौओंका दान देखा जाता है; अत: यहाँ शास्त्रका प्रतिपाद्य विषय दूसरा-होनेपर भी यह आख्यायिका विद्या-प्राप्तिके उपायभूत दानको प्रदर्शित करनेके लिये आरम्भ की गयी है।

इसके सिवा किसी विद्यामें निष्णात पुरुषोंका संयोग और उन- के साथ वाद करना भी न्यायविद्या- में विद्याप्राप्तिका उपाय देखा गया है; और वह वाद इस अध्यायमें बड़ी प्रौढ़िके साथ दिखाया जाता है। विद्वानोंके संयोगसे प्रज्ञाकी वृद्धि होती है—यह तो प्रत्यक्ष ही है। अतः यह आख्यायिका विद्या-प्राप्तिका उपाय प्रदिश्चित करनेके लिये ही है। ह

राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताको सहस्र गौएँ दान करनेकी घोषणा करना

ॐ जनको ह वैदेहो बहुद्क्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्विदेषां ब्राह्म-णानामन् चानतम इति स ह गवा सहस्रमवरुरोध दश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः॥१॥

विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले यज्ञद्वारा यजन किया। उसमें कुरु और पाख्राल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणोंमें अनुवचन (प्रवचन) करनेमें सबसे बढ़कर कीन है? इसलिये उसने एक सहस्र गौएँ गोशालामें रोक लीं। उनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमें दश-दश पाद सुवर्ण बँधे हुए थे।। १॥

जनको नाम ह किल सम्रा-ड्राजा बभूव विदेहानाम्; तत्र भवो वैदेहः । स च वहुद्विणेन यज्ञेन, शाखान्तरप्रसिद्धो वा बहुद्विणो नाम यज्ञः, त्रश्वमेधो वा द्विणाबाहुन्याद्वहुद्विण इहोच्यते, तेनेजेऽयजत्।

तत्र तिस्मन्यज्ञे नियन्त्रिता दर्शनकामा वा कुरूणां देशानां पश्चालानां च त्राह्मणाः, तेषु हि विदुषां बाहुल्यं प्रसिद्धम् श्रामिन्समेता श्रामिसङ्गता बभृदाः। तत्र महान्तं विद्वत्समुदायं दृष्टा तस्य ह किल जनकस्य वैदेहस्य यजमानस्य, को नु खल्वत्र ब्रह्मिष्ट द्वा विशेषण ज्ञातुमिच्छा विजिन्ह्या बभूव। कथम् १ कः स्वित् को नु खल्वेषां ब्राह्मणानाम् अनुचानतमः?सर्व इमेऽनुचानाः, कः स्विदेषामित्रिययेनानुचान इति।

जनक नामका सम्राट् विदेह देशका राजा था, विदेह देशमें उत्पन्न होने और रहनेके कारण उसे वैदेह कहते हैं। उसने एक बहुत दक्षिणावाले यज्ञसे, अथवा शाखान्तरमें प्रसिद्ध बहुदक्षिणनामक यज्ञसे, या अधिक दक्षिणावाला होनेसे यहाँ अश्वमेध ही बहुदक्षिण कहा गया है—उससे, यजन किया।

वहाँ उस यज्ञमें निमन्त्रित होकर अथवा उसे देखनेकी इच्छासे कुरु और पाञ्चाल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए, क्योंकि इन्हीं देशोंमें विद्वानोंकी बहुलता प्रसिद्ध है। वहाँ महान् विद्वत्समुदाय देखकर उस विदेहराज यजमान जनककी विशेषरूपसे यह जाननेकी इच्छा हुई कि इनमें कौन ब्रह्मिष्ठ है। कैसी इच्छा हुई ?--यह कि इन ब्राह्मणोंमें अनुवचन करनेमें सबसे अधिक समर्थं कौन है ? अनुवचन करनेवाले तो ये सभी किंत् इनमें अतिशय अनुचान (प्रवचन करनेवाला) कौन है? यह उसने जानना चाहा।

स ह अनुचानतमिषयोत्पन्न-[जिज्ञासः संस्तिद्विज्ञानोपायार्थं गवां सहस्रं प्रथमवयसामवरुरोध, गो ष्ठेऽवरोधं कारयामास । किंविशि-घ्टास्ता गावोऽवरुद्धाः! इत्युच्यते-पत्तचतुर्थभागः पादः सुवर्णस्य, दश्च दश पादा एकैकस्या गोः शृङ्गयोराबद्धा वभूवुः । पश्च पश्च पादा एकैकस्मिन् शृङ्गं ।। १ ॥ इस प्रकार अनूचानतमिवषयक जिज्ञासा उत्पन्न होनेपर उसे जाननेका उपाय करनेके लिये उसने नयी अवस्थावाली एक सहस्र गौएँ रोक लीं अर्थात् गोज्ञालामें रोकवा दीं। वे किस विशेषणवाली गौएँ रोकी गयी थीं, सो बतलाया जाता हे—पलका चतुर्थ भागपाद होता है; ऐसे सुवर्ण-के दश-दश पाद एक-एक गौके सींगोंमें बाँचे हुए थे, अर्थात् एक-एक सींगमें पाँच-पाँच पाद थे।। १।।

COMBON-

याज्ञवल्क्यका गौएँ ले जानेके लिये ग्रपने शिष्यको ग्राज्ञा देना, ब्राह्मगोंका कोप, ग्रह्मवलका प्रहन

तान् होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्टः स एता गा उद्जतामिति । ते ह ब्राह्मणा न द्धृषुरथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैताः सोम्योद्ज साम-श्रवा ३ इतिता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाञ्चकुष्ठः कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रु वीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताइवलो बभृव स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठो-ऽसी ३ इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं एसम इति त एह तत एव प्रष्टुं द्ध्रे होताइवलः ॥ २ ॥

उसने उनसे कहा—'पूज्य ब्राह्मणगण! आपमें जो ब्रह्मिष्ठ हो वह इन गौओंको ले जाय।' किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ। तब

ब्रह्मचारियोंको याश्वेलस्यका आहेश



याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, 'हे सोम्य सामश्रवा! तू इन्हें ले जा।' तब वह उन्हें ले चला। इससे वे ब्राह्मण 'यह हम सबमें अपनेको ब्रह्मिष्ठ कैसे कहता है' इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गये। विदेहराज जनकका होता अश्रल था, उसने इससे पूछा, 'याज्ञवल्क्य! हम सबमें क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो?' उसने कहा, ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले हैं।' इसीसे होता अश्रलने उससे प्रका करनेका निश्चय किया॥ २॥

गा एवमवरुष्य त्राह्मणां-स्तान् होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्त इत्यामन्त्र्य । यो वो युष्माकं ब्रह्मिष्ठः, सर्वे यूयं ब्रह्माणोऽति-श्रयेन युष्माकं ब्रह्मा यः स एता गा उदजतामुत्कालयतु स्वगृहं प्रति ।

ते ह ब्राह्मणा न दघुषुः ।
ह किलैवमुक्ता ब्राह्मणा ब्रह्मिष्ठतामात्मनः प्रतिज्ञातुं न दघुषुर्ने
प्रगन्माः संदृत्ताः । व्यप्रगन्मभूतेषु ब्राह्मणेष्वथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमात्मीयमेव ब्रह्मचारिणमन्तेवासिनमुवाच—
एता गा हे सोम्योदजोद्गमयासमद्गृहान् प्रति, हे सामश्रवः—
सामविधि हि श्रणोत्यतोऽर्थाच्चतुर्वेदो याज्ञवल्क्यः ।

इस प्रकार गौओंको रोककर उसने उन ब्राह्मणोंसे 'हे पूज्य ब्राह्मणो !' इस प्रकार सम्बोधित करके कहा, 'आपमें जो ब्रह्मिष्ठ हो-ब्रह्मा (ब्रह्मवेत्ता) तो आप सभी हैं, किंतु जो आपमें अतिशयरूपसे ब्रह्मा हो—वह इन गौओंको अपने घरके प्रति हाँक ले जाय।'

उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ।
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्मगोंका अपनी ब्रह्मिष्ठताके विषयमें
प्रतिज्ञा करनेका साहस न हुआ—
वे ऐसा प्रकट करनेकी धृष्टता न
कर सके। ब्राह्मणोंके साहसहीन
हो जानेपर याज्ञवल्क्यने अपने
ही ब्रह्मचारी अनुगत शिष्यसे कहा,
'हे सोम्य! हे सामश्रवा! इन
गौओंको हमारे घर ले जा; सामविधिको श्रवण करनेके कारण
उसे सामश्रवा कहा है, इससे स्वतः
ही याज्ञवल्क्य चारों वेदोंका

होदाचकारोत्कालित-

वानाचार्यगृहं प्रति ।

याज्ञवलक्येन ब्रह्मिष्ठपणस्वी-करणेन श्रात्मनो ब्रह्मिष्ठता प्रति-ज्ञाता, इति ते ह चुक्रुधुः क्रुद्ध-वन्तो ब्राह्मणाः । तेषां क्रोधा-भिप्रायमाचष्टे-कथं नोऽस्माकं एकैकप्रधानानां ब्रह्मिद्योऽस्मीति ब्रवीतेति ।

अथ हैवं कुद्धेषु ब्राह्मणेषु जनकस्य यजमानस्य होता ऋत्वगक्वलो नाम बभुव श्रासीत्। स एनं याज्ञवल्क्यम्, ब्रह्मिष्राभिमानी राजाश्रयत्वाच्च-धृष्ट:, याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ पृष्ट-वान्। कथम् ? त्वं तु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी३ इति । प्लुतिर्भर्त्सनार्था।

स होवाच याज्ञवल्क्यः-नमस्कुर्मो वयं ब्रह्मिष्ठाय, इदानीं गोकामाः स्मो वयमिति। तं

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ ज्ञाता सिद्ध होता है। तब वह उन गौओंको आचार्य याज्ञवल्क्यके घर-की ओर ले चला।

> याज्ञवल्क्यने ब्रह्मिष्ठसम्बन्धी पण स्वीकार करके अपनी ब्रह्मिष्ठता-की प्रतिज्ञा की है-इससे वे ब्राह्मण कुद्ध हो गये। श्रुति उनके क्रोधका अभिप्राय बतलाती है-हममेंसे एक-एक प्रधान ब्राह्मणके सामने वह 'मैं ब्रह्मिष्ठ हैं' ऐसा कैसे कहता है-इससे वे क्रुड़ हो गये।

तब इस प्रकार कुद्ध हुए ब्राह्मणोंमें यजमान जनकका होता जो अश्वलथा, वह इस याज्ञवल्क्यसे बोला-राजाश्रयके कारण अभि-मानी और धृष्ट होनेसे उसने याज्ञ-वल्क्यसे पूछा। किस प्रकार पूछा-'याज्ञवल्क्य! क्या निश्चय हम सबमें तुम्हीं ब्रह्मिष्ठ हो ?' यहाँ 'असि' पदमें प्लुत ईकारका प्रयोग भत्सीना : ( धिक्कारने) क लिये है।

याज्ञवल्क्यने कहा-'ब्रह्मिष्ठको हम नमस्कार करते हैं, इस समय तो हम गौओंकी इच्छा-

१. याज्ञवल्क्य यजुर्वेदी है, उससे ब्रह्मचारी सामवेदका श्रवण ( अध्ययन ) करता है। साम ऋग्वेदमें आरूढ़ होकर ही गान किया जाता है, तथा अथर्ववेद इन तीन वेदोंके ही अन्तर्मृत है; इसिलये इस कथनसे याज्ञवत्वय चारों वेदोंका ज्ञाता सिद्ध होता है।

त्रक्षिष्ठप्रतिशं सन्तं तत एव त्रिष्ठपणस्वीकरणात् प्रष्टुं दभ्रे

ब्राह्मण १

वाले हैं।' इस प्रकार ब्रह्मिष्ठकी प्रतिज्ञावाला होनेपर और इसी कारण ब्रह्मिष्ठपण स्वीकार करनेसे होता अश्वलने मनमें उससे प्रश्न भृतवान् मनो होता अश्वतः॥२॥ करनेका निश्चय कर लिया ॥ २॥

मृत्युग्रस्त कर्मसाधनोंकी ग्रासक्तिसे पार पानेका उपाय याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् सर्वं मृत्युनात र् सर्वं मृत्युनाक्षिपन्नं केन यजसानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति होत्रिजािश्वना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाक्सोऽयमिशः स होता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥३॥

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा, 'यह सव जो मृत्युसे व्याप्त है, मृत्युद्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी व्याप्तिका यजमान किस साधनसे अतिक्रमण करता है ?' [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] 'वह <mark>यजमान होता ऋत्विक्रूप अग्निसे और वाक्द्वारा उसका अतिक्रमण</mark> कर सकता है। वाक् ही यज्ञका होता है यह जो वाक् है, वही यह अग्नि है, वह होता है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है' ॥ ३ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच । तत्र मधुकाण्डे पाङ्क्तेन कर्मणा दर्शनसमुच्चितेन यजमानस्य मृत्योरत्ययो व्याख्यात उद्गीथ-प्रकरणे सङ्क्षेपतः । तस्यैव परी-चाविषयोऽयमिति तद्दतदर्शनवि-शोषांथींऽयं विस्तर आरभ्यते !

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा। तहाँ गत मधुकाण्डमें जो उद्गीथप्रकरण है, उसमें दर्शन-सहित पाङक्तकर्मसे यजमानके मृत्यु-से पार होनेका संक्षेपसे वर्णन किया गया है। यह प्रकरण उसीकी परीक्षाका विषय अर्थात् उसीका विचार करनेके लिये] है, अत: उसमें आये हुए दर्शनविशेषके लिये ही यह विस्तार आरम्भ किया जाता है।

यदिदं साधनजातम् अस्य कर्मण ऋत्विगग्न्यादि मृत्युना कर्मे जल-णेन स्वाभाविकासङ्गसहितेन आप्तं व्याप्तम्, न केवलं व्याप्तमिपन्नं च मृत्युना वशीकृतं च । केन दर्शनलचणेन साधनेन यजमानो मृत्योराप्तिमति मृत्युगोचरत्वम् आतिक्रम्य मुच्यते स्वतन्त्रो मृत्यो-रवशो भवतीत्यर्थः । नन्द्रीथ एवाभिहितं येनाति-

मुच्यते मुख्यप्राणात्मदर्शनेनेति । बाढमुक्तम्, योऽनुक्तो विशेष-स्तत्र, तदर्थोऽयमारम्भ

इत्यदोषः ।
होत्रर्तिवजाग्निना वाचेत्याह
याज्ञवल्क्यः। एतस्यार्थं व्याचष्टे ।
कः पुनहोंता येन मृत्युमतिकामितिश्हत्युच्यते—त्राग्वे यज्ञस्य
यजमानस्य '' यज्ञो वै यजमानः'

इस कर्मका जो यह ऋत्विक् और अग्नि आदि साधनसमूह है, वह स्वाभाविक आसक्तिसहित कर्मरूप मृत्युसे व्याप्त है। केवल व्याप्त ही नहीं है, अपितु अभिपन्न अर्थात् मृत्युद्वारा वशमें किया हुआ है। सो किस दर्शनरूप साधनसे यजमान मृत्युकी प्राप्तिको पार कर अर्थात् मृत्युकी विषयताका अतिक्रमण कर मुक्त यानी स्वतन्त्र हो जाता है अर्थात् मृत्युकं वशीभूत नहीं रहता।

श्राक्षेप-किंतु जिस मुख्य प्राणा-त्मदर्शनसे वह मुक्त होता है, उसका वर्णन तो उद्गीयप्रकरणमें ही कर दिया है।

समाधान-ठीक है, वहाँ वर्णन तो किया है; किंतु वहाँ जिस विशेषका उल्लेख नहीं किया, उसके लिये यह ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है; इसलिये इसमें कोई दोष नहीं है।

याज्ञवल्क्यने कहा, 'होता ऋत्विक् रूप अग्निसे और वाक्से उसका अति-क्रमण किया जा सकता है।'श्रुति इस वाक्यका अर्थ करती है। भला, जिसके द्वारा यजमान मृत्युको पार करता है वह 'होता' कौन है ? यह बताया जाता है—वाक् ही यज्ञका अर्थात् ''यज्ञ ही यजमान है'' इस श्रुतिके इति श्रुतेः। यज्ञस्य यजमानस्य या वाक् सैव होताधियज्ञे। कथम् ?
तत्तत्र येयं वाग् यज्ञस्य यजमानस्य सोऽयं प्रसिद्धोऽग्निरधिदैवतम्।
तदेतत् च्यनप्रकरणेच्याख्यातम्।
स चाग्निहोता ''श्रग्निवै होता''
इति श्रतेः।

यदेतद् यज्ञस्य साधनद्वयम्— होता चित्वंग् अधियज्ञम्, अध्या-त्मं च वाक् एतदुभयं साधनद्वयं परिच्जिन्नं मृत्युना आप्तं स्वा-माविकाज्ञानासङ्गप्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिचणमन्यथात्वमा-पद्यमानं वशीकृतम्। तद् अनेना-धिदैवतरूपेणामिना दश्यमानं यज्ञमानस्य यज्ञस्य मृत्योरतिसक्तये भवति। तदेतदाह—स मुक्तिः स होता अग्निर्मुक्तिः, अग्निस्वरूप-दर्शनमेव मुक्तिः। यदैव साधनद्वयमग्निरूपेण

पश्यति, तदानीमेव हि स्वामावि-

अनुसार यजमानका होता है।
[तात्पर्यं यह है कि] जो वाणी है,
वही अधियज्ञमें यज्ञ यानी यजमानका होता है। किस प्रकार? इस
प्रकार कि यहाँ जो यह यज्ञ यानी
यजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध
अधिदैव अग्नि है। उस इस अग्निकी त्रयन्न प्रकरणमें व्याख्या की
गयी है। तथा "अग्नि ही होता है"
इस श्रुतिके अनुसार वह अग्नि ही
होता है।

इस प्रकार यज्ञके जो ये दो साधन अधियज्ञ होता ऋितक् और अध्यात्म वाक् हैं; ये दोनों साधन परिच्छिन्न और मृत्युसे ज्याप्त हैं तथा स्वाभाविक अज्ञान और आसिक-प्रयुक्त कर्मरूप मृत्युसे प्रतिक्षण अन्यथात्वको प्राप्त हो रहे हैं और उसके द्वारा वशमें किये गये हैं। वे इस अधिदैवतरूप अग्निके द्वारा देखे जानेपर यजमानके यज्ञके मृत्युके अतिक्रमणके लिये होते हैं। इसीसे यह कहा है—वह मुक्ति है, वह होतारूप अग्नि मुक्ति है अर्थात् होताको अग्निरूप देखना हो उसकी मुक्ति है।

जिस समय भी यजमान इन दोनों साधनोंको अग्निरूपसे देखता है, उसी समय वह स्वाभाविक

कादासङ्गान्मृत्योविंग्रुच्यते आ-ध्यात्मिकात् परिच्छिन्नस्पादाधि-भौतिकाच। तस्मात् सहोता अप्नि-रूपेण दृष्टो मुक्तिमुक्तिसाधनं यजमानस्य । सा अतिम्रक्तिः-यैव च मुक्तिः सातिमुक्तिः, अति-मुक्तिसाधनमित्यर्थः । द्वयस्य परिच्छित्रस्य या अधि-देवतारूपेणापरिच्छिन्नेनाग्निरू-पेण दृष्टिः, सा मुक्तिः । यासौ मुक्तिरधिदेवतादृष्टिः सैव, अध्या-त्माधिभृतपरिच्छेदविषयासङ्गा-स्पदं मृत्युमतिक्रम्य अधिदेव-तात्वस्य(विनभावस्य प्राप्तियां फलभूता, सा अतिमुक्ति रित्यु-च्यते । तस्या श्रातिमुक्तेर्धक्तिरेव साधनमिति कृत्वा सा अति-मुक्तिरित्याह।

यजमानस्य ह्यतिमुक्तिर्वागादी-नामग्न्यादिभाव इत्युद्गीधप्रकरणे व्याख्यातम् । तत्र सामान्येन मुख्यप्राणदर्शनमात्रं मुक्ति-साधनमुक्तम्, न तद्विशेषः । वागादीनाम् अग्न्यादिदर्शनमिह आसक्तिरूप मृत्युसे अर्थात् आध्या-त्मिक और आधिभौतिक परिच्छि-न्नरूपसे मुक्त हो जाता है। अतः अग्निरूपसे देखा गया वह होता मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका साधन है। वह अतिमुक्ति है-जो ही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति अथति अतिमुक्तिका साधन है। इन दोनों परिच्छित्र साधनोंकी जो अधिदैवरूप अपरिच्छिन्न अग्निरूपसे दृष्टि है, वही मुक्ति है। यह जो अधिदेवता-दृष्टिरूप मुक्ति है, वही और अधिभूत अर्थात अध्यातम परिच्छेदविषयक आसक्तिके स्थान-भूत मृत्युको पार करके जो फल-भूता अधिदैवत्व यानी अग्निभावकी प्राप्ति है, वही अतिमुक्ति कही जाती है। उस अतिमुक्तिका साधन मुक्ति ही है, इसलिये वह अतिमुक्ति है-ऐसा कहा गया है।

वागादिका अग्न्यादिभाव यज-मानकी अतिमुक्ति है—इसकी व्याख्या उद्गीथप्रकरणमें की जा चुकी है। वहाँ मुख्य प्राणदर्शनमात्र-को ही सामान्यरूपसे मुक्तिका साधन बतलाया है, उसका विशेष वर्णन नहीं किया। यहाँ वागादिमें अग्न्यादि-दृष्टि करना यह विशेष बतलाया विशेषो वर्ण्यते । मृत्युप्राप्त्यति-मुक्तिस्तु सैव फलभूता, योद्गीथ-ब्राह्मणेन च्याख्याता—'मृत्यु-मतिक्रान्तो दीप्यते' (१।३। १२) इत्याद्या ॥ ३॥

गया है। किंतु उसकी फलभूता जो मृत्युपाप्तिसे अतिमुक्ति है, वह तो वहीं है, जिसकी उद्गीथबाह्मण-द्वारा 'मृत्युको पार करके दीप्त होता है' इस प्रकारसे व्याख्या की गयी है।। ३।।

ग्रहोरात्रादिरूप कालसे ग्रतिमुक्तिका साधन

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् ् सर्वमहोरात्राभ्या-माप्त सर्वमहोरात्राभ्यामियत्रं केन यजमानोऽहो-रात्रयोरातिमतिमुच्यत इत्यध्वर्युणर्तिजा चक्षुषादित्येन चक्षुर्वे यज्ञस्याध्वर्युस्तचदिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥

'हे याज्ञवल्क्य ।' ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो कुछ है, सब दिन और रात्रिसे व्याप्त है, सब दिन और रात्रिके अधीन है। तब किस साधन-के द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता है? [ इसपर याज्ञवल्क्य बोला---] 'अध्वर्यु-ऋत्विक और <sup>\*</sup>चक्षुरूप आदित्यके द्वारा । अध्वर्यु यज्ञका चक्षु ही है । अतः यह जो चक्षु है, वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ॥ ४॥

याज्ञबल्बयेति होवाच । स्वा-भाविकादज्ञानासङ्गप्रयुक्तात् कर्म-लन्नणान्मृत्योरतिमुक्तिन्यीख्याता। तस्य कर्मणः सासङ्गस्य मृत्यो-राश्रयभूतानां दर्शपूर्णमासादि-कर्मसाधनानां यो विपरिणामहेतुः

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा। स्वाभाविक अज्ञानजनित आसक्तिसे होनेवाले कर्मरूप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या कर दी गयी जो उस आसक्तियुक्त कर्मरूप मृत्युके अध्ययभूत दर्श और पूर्णमासादि कर्मके साधनोंके विपरिणामका हेतुभूतकाल कालः, तस्मात् कालात् पृथगति-मुक्तिर्वक्तव्येतीद्मारभ्यते, क्रिया-नुष्ठानव्यतिरेकेणापि प्रागूध्वं च क्रियायाः साधनविपरिणामहेत-त्वेन व्यापारदर्शनात् कालस्य । तस्मात् पृथकालादतिमुक्तिर्वक्तव्ये-त्यत आह-यदिदं सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तम्, स च कालो द्विरूप:-अहोरात्रादि-लत्तणः,तिध्यादिलत्तणश्च । तत्रा-होरात्रादिलाचणाचावदतिम्रक्ति-माह-अहोरात्राभ्यां हि जायते वर्धते विनश्यति च, तथा

यज्ञस्य यजमानस्य चक्षुरध्य-र्युश्च । शिष्टान्यच्चराणि पूर्ववन्ने-यानि । यजमानस्य चक्षुरध्वर्युश्च साधनद्वयमध्यात्माधिभूतपरिच्छेदं हित्वा श्रिधिदैवतात्मना दृष्टं यत् स

यज्ञसाधनं च ।

है, उस कालसे पृथक् जो अतिमुक्ति है [अर्थात् जो उस कालसे मुक्त होनेका साधन है ] उसका वर्णन करना है, इसलिये यह आरम्भ किया जाता है, क्योंकि क्रियाके अनुष्ठानके बिना भी क्रियाके पूर्व और पश्चात् उसके साधनोंके विपरिणामके हेतुरूपसे कालका व्यापार देखा जाता है। अतः कालसे पृथक् अतिमुक्तिका वर्णन करना आवश्यक है, इसलिये श्रुति कहती है—

ereservations.

यह जो कुछ है सब दिन और
राहिसे व्याप्त है, वह काल दो
प्रकारका है—दिन-रात्रिरूप और
तिथ्यादिरूप । उनमेंसे पहले
अहोरात्रादिरूप कालसे अतिमुक्ति
बतलायी जाती है–दिन-रातसे ही
सब उत्पन्न होता, बढ़ता और
नाशको प्राप्त होता है। इसी प्रकार
यज्ञके साधन भी उन्हींसे उत्पन्न होते,
बढ़ते और नष्ट होते हैं।

यज्ञ यानी यजमानके नेत्र और अध्वर्यु—शेष अक्षरोंको पूर्ववत् लगाना चाहिये। अर्थात् यजमानके नेत्र और अध्वर्यु ये दोनों साधन अपने अध्यात्म और अधिभूत परि-च्छेदको त्यागकर जब अधिदैवरूप-से देखे जाते हैं तो वही इनकी मुक्ति

मुक्तिः सोऽध्वयूरादित्यभावेन दृष्टो मुक्तिः । सैव मुक्तिरेवाति-मुक्तिरिति। पूर्ववत् त्रादित्यात्म-भावमापन्नस्य हि नाहोरात्रे सम्भवतः ॥ ४ ॥

है। आदित्यभावसे देखा हुआ वह अध्वर्यु मुक्ति ही है। पूर्ववत् वह मुक्ति ही अतिमुक्ति है, क्योंकि आदित्रभावको प्राप्त हुए पुरुषके लिये दिन-रात होने सम्भव नहीं हैं॥४॥

तिथ्यादिरूप कालसे ग्रतिमुक्तिका साधन अव तिथ्यादिरूप कालसे अति-इदानीं तिथ्यादिलक्षणादित-मुक्ति वतलायी जाती है-मुक्तिरुच्यते-

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् ् सर्वं पूर्वपक्षापर-पक्षाभ्यामात ५ सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामिपत्रं केन पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिमुच्यत द्वात्रिक्विजावायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥५॥

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अञ्चलने कहा, 'यह जो कुछ है, सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है; सव पूर्वपक्ष और अपरपक्षद्वारा वशमें किया हुआ है। किस उपायसे यजमान पूर्वंपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होकर मुक्त होता है ?' [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] 'उद्गाता ऋत्विक्से और वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्गाता यज्ञका प्राण ही है। तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है।। ५।।

यदिदं सर्वम्-- अहोरात्रयोर-विशिष्टयोरादित्यः कर्ता, न प्रति-पदादीनां तिथीनाम्; तासां तु वृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपत्प्रभृतीनां हैं, अतः उनका

यदिदं सर्वम् —ये जो अविशिष्ट ( वृद्धिक्षयज्ञून्य ) दिन-रात हैं, इन सबका कर्ता आदित्य है किंतु वह प्रतिपदादि तिथियोंका कर्ता नहीं है; उन प्रतिपदादिके तो वृद्धि और क्षय देखे जाते A TO THE PARTY OF चन्द्रमाः कर्ता । अतस्तदापन्या पूर्वेपक्षापरपत्तात्ययः, आदित्या-पत्त्या अहोरात्रात्ययवत् । तत्र यजमानस्य प्राणी वायुः, स एवउद्गाता—इत्युद्गीथन्नाह्मणे-ऽवगतम् 'वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायत्' इति च निर्घारि-तम्। 'अथैतस्य प्राणस्यापः श्ररीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रः' इति च। प्राणवायुचनद्रमसामेकत्वाचनदम-सा वायुना चोपसंहारे न कश्चिद् विशेषः। एवं मन्यमाना श्रुति-र्वायुना अधिदैवतरूपेणोपसंहरति। श्रिप च वायुनिमित्तौ हि वृद्धित्तयौ चन्द्रमसः।तेन तिथ्या-दिलचणस्य कालस्य कारियता वायुः। अतो वायुरूपा-पन्नस्तिथ्यादिकालादतीतो भव-तीत्युपपन्नतरं भवति । तेन

चन्द्रमा है। अतः आदित्यभावकी प्राप्तिसे जैसे अहोरात्रका अतिक्रमण होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी प्राप्तिसे पूर्वपक्ष और अपरपक्षका अतिक्रमण किया जा सकता है।

वहाँ (काण्वशाखाकी श्रुतिमें) यजमानका प्राण वायु है। वही उद्गाता है-यह बात उद्गोथ-ब्राह्मणमें जानी गयी थी और यह निश्चय किया गया था कि उसने वाक्से और प्राणसे उद्गान किया इस प्राणका जल शरीर है और यह चन्द्र ज्योतीरूप है। वायु, प्राण और चन्द्रमाकी एकता होनेके कारण यदि [ उद्गीथबाह्मणोक्त और उपर्युक्त श्रुतियोंका ] चन्द्रमा और वायुरूपसे [अलग-अलग] उपसंहार किया गया है तो उसमें कोई अन्तर नहीं है। ऐसा मानकर ही श्रुति इस मन्त्रका अधिदैव वायु-रूपसे उपसंहार करती है।

इसके सिवा चन्द्रमाके वृद्धि और क्षय भी वायुके ही कारण हैं। अतः वायु तिथ्यादिरूप कालके कर्ता (चन्द्रमा) का भी कराने-वाला है। इसलिये वायुरूपको प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादिरू पकाल-से पार हो जाता है-यह कथन और भी युक्तियुक्त है। अतः अन्य श्रुति (माध्यन्दिनीय श्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण दृष्टिमुक्ति-रतिमुक्तिश्व । इह तु काण्वानां साधनद्वयस्य तत्कारणरूपेण वाय्वात्यना दृष्टिमुक्तिरतिमुक्ति-क्वेति न श्रुत्योविरोधः ॥ १ ॥

शाखा ) में जो चन्द्ररूपसे दृष्टि है, वह मुक्ति और अतिमुक्ति है। परंतु यहाँ काण्वशाखावालोंके मतमें अहोरात्र और तिथि आदि दोनों ही साधनोंके कारणभूत वायुभावसे जो दृष्टि है, वह मुक्ति और अतिमुक्ति है—इसलिये इन श्रुतियोंमें विरोध नहीं है ॥ ५॥

परिच्छेदके विषयभूत मृत्युको पार करनेके ग्राश्रयका वर्णन

मृत्योः कालाद्विमुक्तिव्यीरूपाता यजमानस्य । सोऽतिमुच्यमानः केनावष्टम्भेन परिच्छेरविषयं मृत्युमतीत्य फलां प्राप्नोतिश्रितमुच्यत इत्युच्यते—

यजमानकी मृत्युरूप कालसे अतिमुक्ति होनेकी व्याख्या की गयी। वह अतिमुक्त होता हुआ किस आश्रयसे परिच्छेदके विषयभूत मृत्युको पार करके फल प्राप्त करता—अतिमुक्त होता है—सो बतलाया जाता है—

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्मन्तिरक्षमनारम्ब-णिमव केनाक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणित्वजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तचिद्दं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ सम्पदः ॥ ६ ॥

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो अन्तरिक्ष है, वह निरालम्ब-सा है। अतः यजमान किस आलम्बनसे स्वर्गलोकमें चढ़ता है।' [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—]'ब्रह्मा ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे ब्रह्मा यज्ञका मन ही है। और यह जो मन है, वही यह चन्द्रमा है, वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है। इस प्रकार अतिमोक्षोंका वर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया जाता है।। ६।।

यदिदं प्रसिद्धमन्तरित्तमाकाशः श्रनारम्बणम् अनालम्बनम् इव-शब्दाद्रस्येव तत्रालम्बनम्, तत्तु न ज्ञायत इत्यभिपायः। यतु तद्ज्ञायमानमालम्बनम् . तत् सर्वनाम्ना केनेति पुच्छचते; अन्यथा फलप्राप्तेरसम्भवात् । येनावष्टम्भेनाक्रमेण यजमानः कर्मफलं प्रतिपद्यमानः अति-मुच्यते, किं तदिति प्रक्न-विषयः । केनाक्रमेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति, स्वगं लोकं फलं प्राप्नोत्यतिग्रच्यत इत्यर्थः ।

ब्रह्मणर्तिंजा मनसा चन्द्रेणे-त्यक्षरन्यासः पूर्वेवत्। तत्राध्यातमं यज्ञस्य यजमानस्य यदिदं प्रसिद्धं मनः, सोऽसौ चन्द्रोऽधिदैवम् । मनोऽध्यातमं चन्द्रमा अधिदैवत-

यह जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अर्थात् आकाश है, वह अनारम्बण-अना-लम्बन-सा है। 'इव' शब्दसे यह अभिप्राय है कि इसमें आलम्बन तो है किंतु वह जाना नहीं जाता। यहाँ जो ज्ञात न होनेवाला आलम्बन है, वही 'केन' इस सर्व-नामद्वारा पूछा जाता है। नहीं तो यिद आलम्बनका अभाव माना जायगा तो ] फलप्राप्ति ही सम्भव न होगी। यहाँ प्रश्नका विषय यह है कि जिस आश्रयके द्वारा यजमान कर्मफलको प्राप्त होता हुआ अति-मुक्त होता है, वह क्या है ? तात्पर्यं यह है कि यजमान किस आश्रयसे स्वर्गलोकपर आरूढ़ होता है, यानी स्वर्गलोकरूप फलको प्राप्त करता अर्थात् अतिमुक्त हो जाता है।

ब्रह्मारूप ऋत्विक्से और मन-रूप चन्द्रमासे-इन अक्षरोंकी योजना पूर्ववत् करनी चाहिये। यहाँ यज्ञ यानी यजमानका जो यह प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, वही यह अधिदैव चन्द्रमा है। मन अध्यात्म है और मिति हि प्रसिद्धम् । स एव चन्द्रमा ब्रह्मत्विक् । तेनाधिभूतं ब्रह्मणः परिच्छिन्नं रूपमध्यात्मं च मनस एतद्द्रयमपरिच्छिन्नेन चन्द्रमसो रूपेण पश्यति । तेन चन्द्रमसा मनसावलम्बनेन कर्म-फलं स्वर्ग लोकं प्राप्नोत्यतिमुच्यते इत्यभिप्रायः । इतीत्युपसंहारार्थं वचनम् । इत्येवम्प्रकारा मृत्यो-रतिमोत्ताः । सर्वाणि हि दर्शन-प्रकाराणि यज्ञाङ्गविषय।ण्यस्मित्र-वसर उक्तानीति कृत्वोपसंहारः। इत्यतिमोत्ताः, एवम्प्रकारा ऋति-मोत्ता इत्यर्थः ।

त्रथ सम्पदः — त्रथाधुना सम्पद उच्यन्ते। सम्पन्नाम केन-

चित्सामान्येनाग्निहोत्रादीनां कर्म-

णां फलवतां तत्फलाय सम्पादनं

सम्पत्फलस्यैव वा । सर्वोत्साहेन

फलसाधनानुष्ठाने प्रयतमानानां

चन्द्रमा अधिदैवत है-यह प्रसिद्ध ही है। वही चन्द्रमा ब्रह्मा ऋत्विक् है। इसीसे अधिभूत ब्रह्माके और अध्यात्म मनके जो परिच्छिन्नरूप हैं-इन दोनोंको चन्द्रमाके अपरि-छिन्नरूपसे देखता है। उस चन्द्रमा-रूप मनको आश्रय मानकर उससे अपने कर्मफलभूत स्वर्गलोकको प्राप्त कर लेता है अर्थात् अतिमुक्त हो जाता है-ऐसा इसका अभिप्राय है। 'इत्यतिमोक्षाः' इस वाक्यमें 'इति' पद उपसंहारके लिये कहा गया है। अर्थात् इतने प्रकारके मृत्युसे अतिमोक्ष हैं। इस बीचमें यज्ञाङ्गविषयक सभी दर्शन-प्रकारों-का वर्णन कर दिया गया है-इसलिये यह उपसंहार किया है। 'इत्यतिमोक्षाः' अर्थात् इतने प्रकार-के अतिमोक्ष हैं।

'अथ सम्पदः'—अब सम्पदोंका वर्णन किया जाता है। 'सम्पद' का तात्पर्य यह है कि किसी भी समानतासे अग्निहोत्रादि फलयुक्त कर्मोंका उस फलके लिये सम्पादन (आरोप) किया जाय, अथवा सम्पद्के फल (देवलोकादि) का ही [उज्ज्वलत्वादि सामान्यके कारण आज्यादि आहुतियोंमें सम्पादन किया जाय]। जो लोग पूर्ण उत्साहसे किसी फलके साधनका अनुष्ठान करनेके

MONTH OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA केनचिद्वैगुण्येनासम्भवः । तदि-दानीमाहितागिः सन् यत् किश्चित् कर्माग्निहोत्रादीनां यथासम्भव-मादाय त्रालम्बनीकृत्य कर्मफल-विद्वत्तायां सत्यां यत्कर्मफलकामो भवति. तदेव सम्पादयति। अन्यथा राजस्यादनमेधपुरुषमेध-सर्वमेधलत्त्रणानाम् अधिकृतानां त्रैवणिकानामप्यसम्भवः--तेषां तत्पाठः स्वाध्यायार्थे एव केवलः स्यात्, यदि तत्फलप्राप्तयुपायः कश्चन न स्यात्। तस्मात्तेषां सम्पदैव तत्फलप्राप्तः, तस्मात् सम्पदामपि फलवन्त्रम्, अतः सम्पद आरभ्यन्ते ॥ ६ ॥

लिये प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें किसी भी दोषके कारण उसकी प्राप्ति असम्भव हो जाती है। अतः इस समय [सम्पद्के द्वारा] पुरुष आहिताग्नि होकर अग्निहोत्रादि-मेंसे जिसका करना सम्भव हो ऐसे किसी कर्मको लेकर उसीके आश्रयसे, कर्म फलका ज्ञान होने-पर, जिस कर्म-फलकी इच्छा होती है उसीका सम्पादन कर लेता है। नहीं तो राजसूय, अश्वमेध, पृष्प-मेध एवं सर्वमेधरूप कर्मीके अधि-कारी त्रैवणिकोंको भी उनका फल मिलना असम्भव है। यदि धिना-भावादिके कारण] उन राजसूयादि-के फलकी प्राप्तिका कोई उपाय न हो तो उनका वह पाठ केवल स्वाध्यायके लिये ही होगा। अतः उन्हें उनकी सम्पत्तिसे ही उनके फलकी प्राप्ति हो जायगी। द इसलिये सम्पदोंकी भी फलवत्ता है; अतः सम्पदोंका आरम्भ किया जाता है॥६॥

१. भावनाद्वारा किसी अन्य वस्तुका अन्यमें आरोप करना 'सम्पद्' कहलाता है। राजसुयादि कर्म बहुत द्रव्यसाच्य हैं तथा उनमेंसे प्रत्येक कर्मका सभी त्रैवर्णिकोंको अधिकार भी नहीं है। ऐसी अवस्थामें जो धनाभाव या अन्य वर्णमें उत्पन्न होनेके कारण उनमेंसे किसी कर्मको नहीं कर सकते, वे सम्पद्द्वारा उनका फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि सम्पत्-कर्मन होता तो उनके लिये उन यज्ञींका प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र केवल स्वाध्यायमें ही उपयोगी हो सकता था; इस-लिये सम्पदोंका प्रतिपादन बहुत उपयोगी है।

श्रास्त्रसम्बन्धी ऋचाएँ ग्रौर उनसे प्राप्त होनेवाला फल

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमचिर्भिहोता-स्मिन् यज्ञे करिष्यतीति तिस्वभिरिति कतमास्तास्तिस्त इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया किं ताभिजयतीति यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज कितनी ऋचाओं के द्वारा होता इस यज्ञमें शस्त्र-शंसन करेगा ?' [याज्ञवल्क्यने कहा-] 'तीन के द्वारा।' [अश्वल—] 'वे तीन कौन-सी हैं ? [याज्ञवल्क्य-] 'पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी शस्या।' [अश्वल—] 'इनसे यजमान किसको जीतता है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'यह जितना भी प्राणिसमुदाय है। [ उस सबको जीत लेता है ]'॥ ७॥

याज्ञवल्कयेति होवाच अमिमुखीकरणाय। कतिभिरयमद्यर्भि
होतास्मिन् यज्ञे कतिभिः कतिसङ्ख्याभिर्ऋष्मिर्ऋण्जातिभिः
अयं होतिर्द्धिगस्मिन् यज्ञे करिष्यति
शस्त्रं शंसति। आहेतरः—तिसृभिऋण्जातिभिः। इत्युक्तवन्तं प्रत्याहेतरः—कतमास्तास्तिस्र हति।
सङ्ख्येयविषयोऽयं प्रश्नः, पूर्वस्तु
सङ्ख्याविषयः।

अपने अभिमुख करनेके लिये
अश्वलने 'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा
कहा। 'कितिभिरयमद्यिग्महोंतास्मिन्
यज्ञे—आज यह होता इस यज्ञमें
कितनी ऋचाओं अर्थात् कितनी
संख्यावाली ऋग्जातियोंद्वारा शख्यांसन करेगा?' इसपर इतर
(याज्ञवल्क्य) ने कहा, 'तीन
ऋग्जातियोंद्वारा।' इस प्रकार
कहनेत्राले याज्ञवल्क्यसे अश्वलने
कहा, 'वे तीन कौन-कौन हैं?' यह
प्रश्न जिनकी [तीन-यह] संख्या
की गयी है, उन ऋग्जातियोंके
विषयमें है तथा इससे पहला प्रश्न

पुरोनुवाक्या च-प्राग् याग-कालाद् याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, सा ऋग्जातिः पुरोनुवाक्ये-त्युच्यते । यागार्थं याः प्रयुक्यनते ऋचः, सा ऋग्जातिर्याज्या। शस्त्रार्थं याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, सा ऋग्जातिः शस्या । सर्वास्तु याः कारचन ऋचः; ताः स्तोत्रिया वा श्रन्या वा सर्वा एतास्वेव तिसृषु ऋग्जातिष्वन्तर्भवन्ति । किं तामिर्जयतीति यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति—श्रतञ्च सङ्ख्या-यत्किञ्चित्प्राण-सामान्याद भृज्जातम्, तत् सर्वे जयति तत् सर्व फलजातं सम्पादयति सङ्-ख्यादिसामान्येन ॥ ७ ॥

DEPARENCE DEPARTURES

'पुरोनुवाक्या च'— जो ऋचाएँ यागकालसे पहले प्रयुक्त होती हैं, वह ऋग्जाति 'पुरोनुवाक्या' कही जाती हैं। जो ऋचाएँ यागके लिये प्रयुक्त होती हैं, वह ऋग्जाति 'याज्या' कहलाती हैं। तथा जो ऋचाएँ शस्त्रकर्मके लिये प्रयुक्त होती हैं, वह ऋग्जाति 'शस्या' कही जाती हैं। जितनी भी ऋचाएँ हैं—वे स्तोत्रिया हों अथवा कोई अन्य—इन तीन ऋग्जातियोंके हो अन्तर्गत हैं।

CARCAGO CARCAGO CARIS

'उनके द्वारा पुरुष किसपर जय प्राप्त करता है' इसपर कहते हैं— यह जो कुछ प्राणिसमुदाय है, उसे जीत लेता है। अतः [तीन ऋग्जाति और तीन लोकोंकी] संख्यामें समानता होनेके कारण यह जितना प्राणिसमुदाय है, वह इस सबको जीत लेता है। अर्थात् संख्यादिमें समानता होनेके कारण वह उस समस्त फलसमूहका सम्पादन कर लेता है॥ ७॥

होमसम्बन्धिनी ग्राहुतियाँ ग्रौर उनसे प्राप्त होनेवाले फल

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वर्थुरस्मिन्यज्ञ आहुतीहोंष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति या DESCRIPTION OF STREET STREET STREET

हुता उज्ज्वलिन या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधि-शेरते किं ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलिन देव-लोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्ज-यत्यध इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८॥

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज इस यज्ञमें यह अध्वर्युं कितनी आहुतियाँ होम करेगा!' [याज्ञवल्क्य-] 'तीन।' [अश्वल-] 'वे तीन कौन-कौन-सी हैं, [याज्ञवल्क्य-] 'जो होम की जानेपर प्रज्वित होती हैं, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं।' [अश्वल-] 'इनके द्वारा यज्ञमान किसको जीतता है।' [याज्ञवल्क्य-] 'जो होम की जानेपर प्रज्वित होती हैं; उनसे यज्ञमान देवलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है। जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह पितृलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पितृलोक मानो अत्यन्त शब्द करनेवाला है। जो होम की जानेपर पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है; क्योंकि मनुष्यलोक अधोवर्ती-सा है'॥ द॥

याज्ञवन्नयेति होवाचेति पूर्व-वत् । कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ त्राहुवीहोंच्यतीति, कत्या-हुतिप्रकाराः १ तिस्र इति, कत-मास्तास्तिस्र इति पर्ववत् । इतर श्राह—या हुता उज्ज्ब- 'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने पूर्ववत् [अपने अभिमुख करनेके लिये] कहा, 'आज यह अध्वर्युं इस यज्ञमें कितनी आहुतियां हवन करेगा?' अर्थात् आहुतियों के कितने प्रकार हैं ?' [याज्ञवल्क्य-] 'तीन।' फिर पूर्ववत् पूछता है—'कौन-कौन तीन?'

इसपर इतर (याज्ञवल्क्य) कहता है—'जो हवन की जानेपर त्तन्ति समिदाज्याहुतयः या हुता अतिनेदन्तेऽतीव शब्दं कुर्वन्ति मांसाद्याहुतयः, या हुता अधिशेरतेऽध्यधो गत्वा भूमेरधि-

शेरते पयःसोमाहुतयः । किं ताभिज्यतीति, ताभिरेवं निर्वतितामिराहुतिभिः किं जय-तीति। या आहुतयो हुता उज्ज्वलन्त्युज्ज्वलनयुक्ता आहु-तयो निर्वतिताः, फलं च देव-लोकारूयमुज्ज्वलमेव, तेन सामा-न्येन या मयता उज्ज्वलन्त्य श्राहुतयो निर्वर्त्यमानास्ता एताः साक्षाद्देवलोकस्य कर्मफलस्य रूपं देवलोकाख्यं फलमेव मया निर्व-त्यंत इत्येवं सम्पादयति । या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः

पितृलोकमेव ताभिर्जयति कुत्सित-

शब्दकर्तत्वसामान्येन । पित्-

प्रज्वलित होती हैं, वे सिमध् और घृतकी आहुतियाँ, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, वे आहुतियाँ और जो होम की जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात् नीचे पृथ्वीपर जाकर लीन हो जाती हैं, वे दुग्ध और सोमकी आहुतियाँ।

'इनसे यजमान किसको जीतता है ? अर्थात् इस प्रकार सम्पन्न की हुई उन आहुतियोंसे यजमान क्या जीत लेता है!' [याज्ञवल्क्य-] जो हवन की हुई आहुतियाँ उज्ज्वलित होती हैं अर्थात् उज्ज्वलनयुक्त होती हैं, उनका देवलोकसंज्ञक फल भी उज्ज्वल ही है। इन दोनोंमें यह समानता होनेके कारण यजमान इस प्रकार सम्पादन (भावना) करता है कि मेरेद्वारा जो ये उज्ज्वलित आहुतियाँ दी जा रही हैं, वे साक्षात् इस कर्मके फलस्व-रूप देवलोकका रूप हैं, अतः इनके द्वारा मैं देवलोकरूप फलको निष्पन्न कर रहा हूँ।

जो आहुतियाँ होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे यज-मान पितृलोकको हो जीतता है, क्योंकि कुत्सित शब्द करनेवाले होनेसे इनके साथ उनकी समानता है। लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पुर्या वैवस्वतेन यात्यमानानां 'हा हताः सम मुख्य मुख्र' इति शब्दो भवति। तथावदानाहुतयः तेन पितृलोकसामान्यात् पितृ-लोक एव मया निर्वत्यत इति सम्पादयति ।

या हुता अधिशेरते मनुष्य-लोकमेव तामिजयिति भूम्युपरि सम्बन्धसामान्यात् । त्र्रघ इव ह्यध एव हि मनुष्यत्रोकः उपरितनान् साध्याँरलोकानपेक्ष्य, श्रथवाधोगमनमपेक्ष्य । मनुष्यलोक एव मया निवंत्यत इति सम्पाद्यति पयःसोमाहुति-निर्वर्तनकाले ॥ ८ ॥

पितृलोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमें यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए जीवोंका 'हाय मरे! छोड़! छोड़!' ऐसा शब्द होता रहता है। इसी प्रकार अवदान-आहुतियाँ भी शब्द करनेवाली हैं। अतः पितृलोकसे समानता होनेके कारण इनसे मेरे-द्वारा पितृलोक ही प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार यजमान सम्पादन करता है।

जो आहुतियाँ होम की जाने-पर पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे यजमान मनुष्यलोकपर ही विजय प्राप्त करता है; क्योंकि पृथ्वीके ऊपरी भागसे सम्बद्ध होनेमें उन दोनोंकी समानता है। मनुष्य-लोक ऊपरके साधनसाध्य लोकोंकी अपेक्षा अय:-नीचे ही स्थित है। अथवा अधोगमनकी अपेक्षासे वे मनुष्यलोकको ही जीतते हैं। अतः दूध या सोमकी आहुति देते समय यजमान यही सम्पादन करता है कि इससे मेरेद्वारा मनुष्यलोक ही प्राप्त किया जाता है।। पा

ब्रह्माके यज्ञरक्षाके साधन ग्रौर उससे प्राप्त होनेवाले फलका वर्गान

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमच ब्रह्मा यज्ञं द्क्षिणतोद्वताभिगोंपायतीत्येकयेतिकतमासैकेति मन

# एवेत्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ ६ ॥

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज यह ब्रह्मा यज्ञभें दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओं द्वारा यज्ञकी रक्षा करता है ?' [याज्ञवल्क्य-] 'एकके द्वारा।' [अश्वल-] 'वह एक देवता कौन है ?' [याज्ञवल्क्य-] 'वह मन ही है। मन अनन्त है और विश्वेदेव भी अनन्त हैं; अतः उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है'॥ ६॥

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्व-वत् । श्रयमृत्विग्ब्रह्मा द्त्रिणतो ब्रह्मासने स्थित्वा यज्ञं गोपायति। कतिभिदेवताभिगोपायतीति प्रा-सङ्गिकमेतद्वहुवचनम्, हि देवतया गोपायत्यसौ, एवं ज्ञाते बहुवचनेन प्रक्नो नोपपद्यते स्वयं जानतः । तस्मात् पूर्वयोः कण्डिकयोः प्रश्नप्रतिवचनेषु कतिभिः कति तिस्रभिः तिस्र इति प्रसङ्गं दृष्ट्वेहापि बहुवचने-नैव प्रदनोपक्रमः क्रियते। अथवा प्रतिवादिव्यामोहार्थं वहुवचनम्

'हे याज्ञवल्क्य।' ऐसा अश्वलने पूर्ववत् [ अभिमुख करनेके लिये ] कहा 'यह ब्रह्मानामक ऋत्विक दक्षिणकी ओर ब्रह्माके लिये निश्चित आसनपर वैठकर यज्ञकी रक्षा करता है। वह कितने देवताओं-द्वारा उसकी रक्षा करता है?" यहाँ देवता शब्दमें जो बहुवचन है, वह प्रसङ्गवश है; क्योंकि ब्रह्मा एक ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता है-यह स्वयं जानते हुए व्यक्तिके लिये बहुवचनद्वारा प्रश्न करना उचित नहीं है। अतः पहली दो कण्डिकाओं-के प्रश्न और उत्तरोंमें 'कतिभिः कति' और 'तिसृभि: तिस्रः' ऐसा प्रसङ्ग देखकर यहाँ भी प्रश्नका आरम्भ बहुवचनसे ही किया जाता है। अथवा यह बहुवचन अपने प्रतिवादीको भ्रममें डालनेके लिये भी हो सकता है।

इतर श्राहैकयेति । एका सा देवता यया दिसणतः स्थित्वा ब्रह्मा आसने यज्ञं गोपायति । कतमा सैकेति। मन एवेति, मनः सा देवता। मनसा हि ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनैव । यज्ञस्य सनश्च वाक्च वर्तनी तयोरन्यतरां मनसा संस्क-रोति ब्रह्मा" ( छा० उ० ४। १६।१) इति श्रुत्यन्तरात्। तेन मन एव देवता तया मनसा हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम् । तच मनो वृत्तिभेदेनानन्तम्। वैशब्दः प्रसिद्धावद्योतनार्थः प्रसिद्धं मनस आनन्त्यम् । तदा-नन्त्याभिमानिनो देवाः, अनन्ता वै विश्वे देवाः । "सर्वे देवा यत्रैकं भवन्ति" इत्यादिश्रुत्यन्त-रात । तेन आनन्त्यसामान्यादन-न्तमेव स तेन लोकं जयति ॥९॥

इसपर (याज्ञवल्क्य) कहते हैं, 'एकया इति; जिसके द्वारा दक्षिणकी ओर आसनपर बैठकर ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करता है, वह देवता एक है।' 'वह एक देवता कीन है ?' इसपर कहते हैं--वह मन ही है-वह देवता मन ही है। मनके द्वारा ध्यान करके ही ब्रह्मा अपना कार्य करता है। "उस यज्ञके मन और वाक-ये दो मार्ग हैं, उनमेंसे एक (वाक्) का संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे करता है" इस अन्य श्रुतिसे भी यही कहा गया है। अतः मन ही देवता है, उस मनसे ही ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करता है।

और वह मन वृत्तिभेदसे अनन्त है। 'वै' शब्द प्रसिद्ध अर्थका द्योतन करनेके लिये है। मनका अनन्तत्व प्रसिद्ध है। उस अनन्तत्वके अभि-मानी जो देव हैं, वे सम्पूर्ण देव भी अनन्त हैं। "जिस मनमें समस्त देव एक (अभिन्न) हो जाते हैं" इत्यादि अन्य श्रुतिसे भो यही प्रकट होता है। अतः अनन्ततामें समानता होनेके कारण वह उसके द्वारा अनन्तलोकको ही जीत लेता है।। ६॥ स्तवनसम्बन्धिनी ऋचाग्रोंका ग्रौर उनसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन

यज्ञं स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कत-मास्ता या अध्यात्मिमिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानो याज्या व्यानः शस्या किं ताभिर्जयतीति पृथिवीलोक-मेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोकं याज्यया व्यालः शस्यया ततो ह होताश्वल उपरगम ॥१०॥

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज इस यज्ञमें उद्गाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'तीनका' [ अश्वल-] 'वे तीन कौन-सी हैं ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी शस्या।' [ अश्वल-] इनमें जो शरीरान्तवंतीं हैं, वे कौन-सी हैं ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या है और व्यान शस्या है।' [ अश्वल-] 'इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ?' [याज्ञवल्क्य-] पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा याज्यासे अन्तरिक्षलोकपर और शस्यासे चुलोकपर विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात् होता अश्वल चुप हो गया॥१०॥

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्व-वत्। कति स्तोत्रियाः स्तोष्यती-त्ययमुद्गाता। स्तोत्रिया नाम ऋक्सामसमुदायः कतिपयाना-मृचाम्।स्तोत्रियावा शस्यावा याः

'हे याज्ञवल्कय !' ऐसा अश्वलने पूर्ववत् [ अभिमुख करनेके लिये ] कहा, 'यह उद्गाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?' 'स्तोत्रिया' यह कुछ ऋचाओंके ऋक्सामसमुदायका नाम है । स्तोत्रिया हो अथवा शस्या, जो कुछ

काश्रन ऋचः, ताः सर्वास्तिस्र
एवेत्याह । ताश्र व्याख्याताः—
पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव
तृतीयेति ।

तत्र प्रवेमुक्तम्-यत्किश्चेदं प्राणभृत् सर्वे जयतीति तत् केन सामान्येन ? इत्युच्यते-कतमा-स्तास्तिस्र ऋचो या अध्यात्मं भवन्तीति । प्राण एव पुरोतु-वाक्या, पशब्दसामान्यात् अपानो याज्या, आनन्तर्यात् । श्रपानेन हि प्रत्तं हविर्देवता ग्रसन्ति, यागश्च प्रदानम् । व्यानः शस्या---'अप्राणन्ननपा-नन्नृचमभिव्याहरति" ( ञा० उ० १ । ३ । ४) । इति श्रुत्य-न्तरात् ।

भी ऋचाएँ हैं, वे सब तीन ही प्रकारकी हैं-यही बात अब बतायी जाती है। उन्हींकी पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी शस्या-ऐसा कहकर व्याख्या की गयी है।

यहाँ पहले ( मन्त्र ७ में ) जो यह कहा गया है कि यह जो कुछ प्राणिवर्ग है, उस सभीको जीत लेता है, सो किस समानताके कारण है-यह कहते हैं अर्थात् 'इनमें जो अध्यात्म (देहान्तर्वर्ती) हैं, वे तीन ऋचाएँ कौन-सी हैं'-इस प्रक्तद्वारा यह बतलाया जाता है-प्राण हो पुरोनुवाक्या है; क्योंकि 'प' शब्दमें इन दोनोंकी समानता है। अपान याज्या है क्योंकि आनन्तर्यमें दोनों-की समानता है। इसके सिवा देवगण दी हुई हिवको अपानसे ही ग्रहण करते हैं; और प्रदान ही याग है [ अत: अपान याज्या ऋचाएँ हैं ]। व्यान शस्या है, जैसा कि ''प्राण अपान-व्यापार न करता हआ ऋचाओंका उच्चारण करता है" इस अन्य श्रुतिसे कहा गया है।

प्रगीत ऋचाओं को स्तोत्र कहते हैं और अप्रगीत ऋचाओं को शस्त्र ।
 इनमें स्तोत्र ही स्तोत्रिया ऋचाएँ हैं और शस्त्र शस्या हैं।

२. कारण जैसे अपान प्राणके अनन्तर है, उसी प्रकार याज्या ऋचाएँ पुरोनुवाक्या ऋचाओं के अनन्तर हैं।

कि ताभिजयतीति व्याख्या-तम् । तत्र विशेषसम्बन्धसामा-न्यमनुक्तमिहोच्यते, सर्वमन्यद् लोकसम्बन्ध-व्याख्यातम् । सामान्येन पृथिवीलोकमेव पुरोतु-वाक्यया जयति, अन्तरिचलोकं याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्। द्युलोकं शस्ययोध्वत्वसामान्यात्। ततो ह तस्मादात्मनः प्रकानिर्ण-यादसौ होता अश्वल उपरराम नायमसमद्गोचर इति ॥ १० ॥

'कि ताभिजयति' (उनसे किस-पर विजय प्राप्त करता है)-इसको व्याख्या पहले की जा चुकी है। वहाँ जो इनका विशेषसम्बन्ध-सामान्य नहीं बतलाया गया, वह यहाँ बतलाया जाता है; और सब ( संख्यासामान्यादि ) की व्याख्या तो कर दी गयो है। लोकसम्बन्धी सामान्य होनेसे पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही विजय प्राप्त करता है। मध्यमत्वमें समानता होनेके कारण याज्यासे अन्तरिक्ष-लोकपर जय प्राप्त करता है तथा ऊर्ध्वत्वमें समानता होनेसे शस्यासे द्युलोकपर जय प्राप्त करता है। तब उस. अपने प्रश्नके निर्णयसे होता अश्वल यह समभकर कि 'यह याज्ञवल्<del>श</del>्य हमारे काबूका नहीं है' चुप हो गया ॥ १० ॥

- COMBINO

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये प्रथममञ्बलबाह्मणम् ॥ १ ॥

१. लोकोंमें पृथिवीलोक प्रथम है और ऋचाओंमें पुरोनुवानया ऋचाएँ प्रथम हैं। इस प्रकार 'प्रथमत्व' रूप सम्बन्धकी दोनोंमें समानता होनेसे पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकको हो जीतता है।

### डितीय ब्राह्मण

#### याज्ञवल्क्य-ग्रार्तभाग-संवाद

ञ्राख्यायिकासम्बन्धः प्रसिद्ध एव । मृत्योरतिमुक्ति-उपक्रमः व्यक्तियाता काललच-णात् कर्मलत्तणाच । कः पुनरसौ मृत्युर्यमादतिम्रक्तिव्यक्तियाता ? स च स्वामाविकाज्ञानास झास्पदी-**ऽध्यात्माधिभृ**तविषयपरिच्छिन्नो ग्रहातिग्रहतत्त्रणो मृत्युः । तस्मात् परिच्छिन्नरूपान्मृत्योरतिमुक्तस्य रूपाण्यग्न्यादित्यादीन्युद्गीथप्रक-रणे व्याख्यातानि । अश्वलप्रक्ते च तद्भतो विशेषः कश्चित्। तच्चैतत् कर्मणां ज्ञानसहितानां फलम्। एतस्मात् साध्यसाधनरूपात् संसारान्मोत्तः कर्तव्य इत्यतो-बन्धनह्रपस्य मृत्योः स्वह्रपग्रुच्यते। बद्धस्य हि मोत्तः कर्तव्यः। यद-प्यतिमुक्तस्य स्वरूपमुक्तं तत्रापि ग्रहातिग्रहाभ्यामविनिम् क

आख्यायिकाका सम्बन्ध प्रसिद्ध हो है। कालरूप और कर्म-रूप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या की गयी। किंतु जिससे अतिमुक्ति-की व्याख्या की गयी है, वह मृत्यु क्या है ? वह मृत्यु स्वाभाविक अज्ञानजनित आसक्तिका स्थान, अध्यातम और अधिभूत विषयसे परिच्छिन्न ग्रह-अतिग्रहरूप है। उस परिच्छिन्नरूप मृत्युसे अतिमुक्त हुए पुरुषके अग्नि-आदित्यादि [ अपरि-चिछन्त | रूपोंको व्याख्या उद्गीथ-प्रकरणमें की गयी है। अश्वलके प्रक्तमें उसीके अन्तर्वर्ती किसी विशेषका वर्णन है। वह यह विशेष ज्ञानसहित कर्मीका फल है।

इस साध्यसाधनरूप संसारसे मोक्ष करना है, इसलिये यहाँसे बन्धनरूप मृत्युका स्वरूप बतलाया जाता है; क्योंकि बद्धको ही मुक्त करना होता है। तथा जो अतिमुक्त-का स्वरूप बतलाया गया है, वहाँ भी वह मृत्युरूप ग्रह और अतिग्रहसे

१. अर्थात् अग्न्यादिमें ही दृष्टिभेदका ।

२. देवताज्ञान अर्थात् उपासनासहित ।

मृत्युरूपाभ्याम् । तथा चोक्तं ''श्रशनाया हि मृत्युः''(चृ० उ० १।२।१) ''एष एव मृत्युः'' इति । श्रादित्यस्थं पुरुषमङ्गी-कृत्याह ''एको मृत्युबहवा'' इति च।

तदात्मभावापन्नो हि मृत्योरा-प्तिमतिमुच्यत इत्युच्यते । न च तत्र ग्रहातिग्रहौ मृत्युरूपौ न स्तः। ''अथैतस्य मनसों द्यौः श्ररीरं ज्योतीरूपमसावादित्यः" ( वृ० उ०१।४।१२) ''मंनश्र ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतः" (३।२।७)इति,वक्ष्यति 'प्राणो वै सोऽपानेनातिग्राहेण" (३।२।२) इति, "वाग्वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण" (३।२।३) इति च। तथा ज्यन्नविभागे व्याख्या-तमस्माभिः । सुविचारितं चैतद् यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्ति-कारणं न भवतीति ।

अतिमुक्त (विशेषरूपसे मुक्त ) नहीं है। इस विषयमें कहा भी है— "भूख ही मृत्यु है" "यही मृत्यु है" इत्यादि। आदित्यान्तर्गत पुरुषको अङ्गोकार करके श्रुति कहती है "एक ही मृत्यु बहुत प्रकारकी है।"

अग्न्यादिके तादातम्यको प्राप्त ' हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसे अति-मुक्त हो जाता है-ऐसा कहा जाता है; किंतु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह और अतिग्रह न हों-ऐसी बात नहीं है। "तथा इस मनका चुलोक शरीर है और ज्योतीरूप वह आदित्य है''"मन ही गृह है, वह कामरूप अतिग्राहु-से गृहीत है" ऐसा श्रुति कहेगी भी, तथा "प्राण ही ग्रह है, वह अपान रूप अतिग्राहसे गृहीत है" और "वाक् ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्राहसे गृहीत है" ऐसा भी श्रुति कहेगी। तीन अन्नोंका विभाग करते समय हमने इनकी ऐसी ही व्याख्या भी की है। तथा इस बातका भी अच्छी तरह विचार किया जा चुका है कि जो प्रवृत्तिका कारण होता है, वही निवृत्तिका भी कारण नहीं होता ।

१. उपनिषद्में 'मनो वै' पाठ है।

२. अथित् कर्म तो फलभोगका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही कारण है, वह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता।

केचित्तु सर्वमेव निश्चित्तकारणं कर्मणां निश्चित्त-मन्यन्ते। अतःकारणात् कारणत्वं मीमां-पूर्वस्मात् पूर्वस्मान्मृ-स्यते त्योर्भुच्यते उत्तरमुत्तरं प्रतिपद्यमानो व्याश्चर्यर्थमेव प्रति-पद्यते न तु ताद्ध्यम्, इत्यत आद्यते न तु ताद्ध्यम्, इत्यत आद्यते न तु ताद्ध्यम्, इत्यते आद्यत्मार्थे मृत्योराप्तिमतिम्रच्यते। अत्थ आपेचिकी गौणी मुक्ति-रन्तराले । सर्वमेतद् एवम् अवाहदारण्यकम्।

ननु सर्वेकत्वं मोत्तः ''तस्मा-त्तत्सर्वमभवत्'' ( खृ० उ० १ । ४ । १० ) इति श्रुतेः । बाढं भवत्येतद्रि, न तु ''ग्रा-

मकामी यजेत, पशुकामी यजेत''
इत्यादिश्रुतीनां तादध्यम् । यदि
ह्यद्वतार्थत्वमेव आसां ग्रामपशुस्वर्गाद्यर्थत्वं नास्तीति ग्रामपशु-

कोई-कोई तो सारे ही साधनों-को निवृत्तिका कारण मानते हैं। इस कारणसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फलको प्राप्त होनेवाला कर्मठ भी पूर्व-पूर्व मृत्युसे मुक्त हो जाता है, अतः वह उस उत्कृष्ट फलको त्यागने-के लिये ही प्राप्त करता है, तद्रुप होनेके लिये नहीं। इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेतक सब मृत्यु ही है, द्वैतका क्षय होनेपर तो वह पर-मार्थतः मृत्युकी प्राप्तिसे अतिमुक्त हो जाता है। इसलिये बीचमें जो मुक्ति बतलायी जाती है, वह आपेक्षिकी और गौणी ही है। इस प्रकार यह सब कल्पनाएँ बृहदार-ण्यकसे बाहरकी ही हैं।

पूर्व॰ - किंतु सबकी एकता तो मोक्ष ही है, क्योंकि "इसलिये वह सर्व हो गया" ऐसी श्रुति है।

सिद्धान्ती-ठीक है, यह तो बृहदारण्यकका विषय है। परंतु 
"ग्रामकी इच्छावाला यजन करे, 
पशुओंकी इच्छावाला यजन करे" 
इत्यादि श्रुतियोंका तात्पर्य मोक्षमें 
नहीं हो सकता। यदि इनका 
तात्पर्य अद्वेतमें ही हो तो इनका 
ग्राम, पशु अथवा स्वर्गादिके लिये 
होना सम्भव नहीं है और इनसे

स्वर्गादयो न गृह्यरन्, गृह्यन्ते तु कर्मफलवैचित्र्यविशेषाः। यदि च वैदिकानां कर्मणां तादर्थ्यमेव, संसार एव नाभविष्यत्। अथ ताद्ध्येंऽपि अनुनिष्पा-दितपदार्थस्वभावः संसार इति चेत्। यथा च रूपदर्शनार्थ सर्वोऽपि आलोके तत्रस्थः प्रकाश्यत एव । नः प्रमाणानुपपत्तेः। अद्वैतार्थ-त्वे वैदिकानां कर्मणां विद्यासहि-तानाम् श्रन्यस्यानुनिष्पादितत्वे प्रमाणानुपपत्तिः । न प्रत्यत्तं

नातुमानमत एव च नागमः।

स्वर्गादयो न गृह्यरन्, गृह्यन्ते तु प्राम, पश्च और स्वर्गादिका ग्रहण भी नहीं होना चाहिये, परंतु कर्मफलवैचित्र्यविशेषाः । यदि होता ही है। यदि वैदिक कर्म मोक्षार्थं ही होते तो संसार ही नहीं ससार एव नामविष्यत् । रह सकता था।

पूर्वं - यद्यपि कर्मश्रुति मोक्षार्थक है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए पदार्थका स्वभाव ही संसार है, जिस प्रकार कि प्रकाश रूपदर्शनके लिये होनेपर भी उससे वहाँ रखे हुए सभी पदार्थ प्रकाशित होते ही हैं। [अत: कर्मके मोक्षार्थक होने-पर संसार ही नहीं रह सकता था, ऐसी शङ्का नहीं उठानी चाहिये]।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, वयोंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हो सकता। यदि ज्ञानसहित वैदिक कर्मोंको मोक्षार्थंक माना जाय तो उनसे किसी अन्य पदार्थंके अनु-निष्पन्न होनेमें कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है न अनुमान और इसींसे आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता।

१. संसारका मूल तो कर्मफल ही है। उसीके भोगके लिये उत्तमाधम योनियोंकी प्राप्ति होती है। यदि कर्मीका फल मोक्ष ही माना जाय तो फिर संसारका कोई कारण ही नहीं रहता।

उभयम् एकेन वाक्येन

प्रदर्भित इति चेत् कुल्या-प्रणयनालोकादिवत् । तन्नैवम्; वाक्यधर्मानुपपत्तेः।

न च एकवाक्यगतस्यार्थस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिसाधनत्वमवगन्तुं

शक्यते । कुल्याप्रणयनात्तोका-दावर्थस्य प्रत्यत्तत्वाददोषः । यद्ण्युच्यते मन्त्रा अस्मिन्नर्थे

दृष्टा इति । अयमेव तु तावदर्थः प्रमाणागम्यः। मन्त्राः पुनः किम् अस्मिन्नर्थं आहोस्विदन्यस्मिन्नर्थं इति मृग्यमेतत् । तस्माद् ग्रहा-तिग्रहत्त्वाणो मृत्युर्वन्धः, तस्मा-

क्येन प्वं॰-यदि ऐसा मानें कि
नाली निकालने और प्रकाश करने
आदिके समान एक ही वाक्यसे
[कर्मफल और मोक्ष ] दोनोंका
प्रदर्शन हो जाता है तो ?

सिद्धान्ती-यह बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ऐसा होना वाक्यका धर्म नहीं हो सकता। एक ही वाक्यका अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंका साधन हो-यह नहीं जाना जा सकता। नाली निकालने और प्रकाश करने आदिमें तो यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसलिये इसमें कोई दोष नहीं है।

और ऐसा जो कहा जाता है

कि इस अर्थमें [ 'विद्यां चाविद्यां
च' इत्यादि ] मन्त्र देखे गये हैं, सो
पहले तो यह विषय हो किसी भी
प्रमाणसे अवगत होनेवाला नहीं
है। मन्त्र भी क्या इसी अर्थमें हैं?
अथवा किसी अन्य अर्थमें हैं?—यह
बात भी विचारणीय ही है।
अत: ग्रहातिग्रहरूप मृत्यु बन्धन
है, उससे मुक्त होनेका उपाय

१. नाली खेती सींचनेके लिये निकाली जाती है, परंतु वह आचमनादिमें भी उपयोगी होती है; प्रकाश रूपप्रकाशनके लिये किया जाता है, परंतु वह गमनादि क्रियाओं भी सहायक होता है, इसी प्रकार एक ही कर्मप्रतिपादक वाक्य कर्मफल और मोक्ष दोनोंकी प्राप्तिका कारण हो सकता है—यह पूर्वपक्षका अभिप्राय है।

न्मोक्षो वक्तव्य इत्यत इदमारभ्यते। न च जानीमो विषयसन्धावि-वान्तरालेऽवस्थानमर्धजरतीयं कौ-शलम् । यत्तु मृत्योरतिमुच्यत इत्युक्त्वा प्रहातिप्रहावुच्येते,तत्त्व-थसम्बन्धात् । सर्वोऽयं साध्य-साधनलत्त्रणो बन्धः, ग्रहातिग्रहा-विनिमोकात्। निगडे हि निर्जाते निगडितस्य मोत्ताय यत्नः कर्तव्यो

मवतिः तस्मात्ताद्ध्येनारम्भः।

वतलाना है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। जैसे जाग्रत्-स्वप्न आदि दो विषयोंकी सन्धिमें स्थित होना असम्भव है, उसी प्रकार वैदिक कर्मोंसे न बन्धन होता है न मोक्ष, अपितु वीचकी अवस्था प्राप्त होती है-ऐसी कल्पना भी असङ्गत है, अतः हम इस प्रकार अर्धजरतीय व्याख्या करनेकी युक्ति नहीं जानते।' यहाँ जो मृत्युसे अतिमुक्त हो जाता है-ऐसा कहकर ग्रह और अतिग्रहका वर्णन किया जाता है, वह तो अर्थके सम्बन्धसे है, यह सब साध्य-साधनरूप बन्धन है; क्योंकि उसके द्वारा ग्रह और अतिग्रहसे उसकी मुक्ति नहीं होती। बन्धनका ज्ञान होनेपर ही उसमें बँघे हए पुरुषका उससे मुक्त होनेके लिये यत्न करना आवश्यक होता है; अतः मोक्षके लिये ही इसका आरम्भ हुआ है।

ग्रह ग्रौर ग्रतिग्रहकी संख्या एवं स्वरूप

अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञ-वल्क्येति होवाच कति यहाः कत्यतियहा इति । अष्टौ यहा अष्टावतियहा इति ये तेऽष्टौ यहा अष्टावतियहाः कतमे त इति ॥ १ ॥

१. जैसे आघी गाय बूढ़ी हो जाय और आधी जवान रहकर बच्चा देती रहे। यह अर्घजरतीय कल्पना असम्भव है, उसी प्रकार कर्मकाण्ड साक्षात् मोक्ष या बन्धनका नहीं, दोनोंके वीचकी स्थितिका कारण है—ऐसा अर्थ भी असंगत ही है।

६५३

फिर उस (याज्ञवल्क्य) से जारत्कारव आर्तभागने पूछा; वह बोला, 'याज्ञवल्क्य! ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं?' [याज्ञवल्क्य-] 'आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं।' [आर्तभाग-] 'वे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं, वे कौन-से हैं?'॥१॥

श्रथ हैनम्-हशब्द ऐति-ह्यार्थः । श्रथानन्तरमश्रले उपरते प्रकृतं याज्ञवल्क्यं जरत्कारुगोत्रो जारत्कारवः – ऋतभागस्यापत्य-मार्तभागः पत्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाचेत्यभिमुखीकरणाय । पूर्व-वत् प्रश्नः – कति ग्रहाः कत्यति-ग्रहा इति । इतिज्ञब्दो वाक्य-परिसमाप्त्यर्थः ।

तत्र निर्ज्ञातेषु वा ग्रहातिग्रहेषु प्रश्नः स्यादनिर्ज्ञातेषु वा १
यदि तावद्ग्रहा अतिग्रहाश्र
निर्ज्ञाताः, तदा तद्गतस्यापि
गुणस्य सङ्ख्याया निर्ज्ञातत्वात्
कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा
इति सङ्ख्याविषयः प्रश्नो
नोपपद्यते। श्रथानिर्ज्ञातास्तदा

'अथ हैनम्' इसमें 'ह' शब्द इतिहासको सूचित करनेके लिये है। अथ-अनन्तर यानी अश्वलके चुप हो जानेपर उस प्रकृत याज्ञ-वल्क्यसे जो जरत्कारगोत्रवाला था उस जारत्कारव आर्तभाग—ऋत-भागके पुत्रने पूछा। वह अपने अभिमुख करनेके लिये बोला—'हे याज्ञवल्क्य!'। 'कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह हैं। यह प्रश्न पहलेहीके समान है। इसमें 'इति' शब्द वाक्यकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है।

किंतु यह प्रश्न सम्यक् प्रकार-से जाने हुए ग्रह और अतिग्रहोंके विषयमें है अथवा न जाने हुओंके विषयमें ? यदि ग्रह और अतिग्रह सम्यक् प्रकारसे ज्ञात हों तो उनमें रहनेवाला गुण जो संख्या है, वह भी ज्ञात ही रहेगी; उस अवस्थामें 'ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं, ऐसा संख्याविषयक प्रश्न उपपन्न नहीं होगा। और यदि उन्हें अज्ञात माना सङ्ख्येयविषयप्रश्न इति के ग्रहाः केऽतिग्रहा इति प्रष्टच्यं न तु कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति प्रश्नः ।

अपि च निर्ज्ञातसामान्यकेषु

विशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति-

यथा कतमेऽत्र कठाः कतमेऽत्र

कालापा इति । न चात्र ग्रहाति-

ग्रहा नाम पदार्थाः केचन लोके

प्रसिद्धाः, येन विशेषार्थः प्रश्नः

स्यात्।

ननु च 'त्र्यतिमुच्यते' इत्यु-क्तम्, ग्रहगृहीतस्य हि मोक्षः; 'स मुक्तिः सातिमुक्तिः' हि द्विरुक्तम्, तस्मात्त्राप्ता ग्रहा अतिग्रहाश्व ।

नतु तत्रापि चत्वारी ग्रहा

श्रतिग्रहाश्र निर्जाता वाक्चक्षुः

जाय तो संख्येयविषयक होगा। ऐसी दशामें 'ग्रह कौन हैं और अतिग्रह कौन हैं' इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 'ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं।' ऐसा प्रश्न नहीं।

> इसके सिवा, जिनके सामान्य स्वरूपका ज्ञान होता है, उन्हींके विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रश्न हुआ करता है, जिस प्रकार [ये ब्राह्मण कठशाखा और कलाप-शाखाके हैं-ऐसा सामान्य ज्ञान होनेपर ] यह प्रश्न हो सकता है कि 'इनमें कठशाखाके कौन-से हैं और कलापशाखाके कौन-से हैं ?' किंत् यहाँ ग्रह और अतिग्रह नामवाले कोई पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे कि उनके विशेष ज्ञानके लिये प्रश्न किया जाय।

किंतु पहले 'अतिमुच्यते'-अति-मुक्त होता है-ऐसा कहा गया है और मुक्ति ग्रहगृहीतकी ही होती है; और वहां 'वह मुक्ति है, वह अतिमुक्ति है' इस प्रकार दो बार कहा है, इससे ग्रह और अतिग्रह दोनोंहीकी प्राप्ति होती है।

शङ्का-किंतु वहाँ तो वाक्, चक्षु, प्राण और मन-इन चार ग्रह और अतिग्रहोंका ज्ञान है ही; अतः प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रश्नो नोपपद्यते निर्ज्ञातत्वात् । अनवधारणाथेत्वातः न हि चतुष्टंतत्र विवित्ततम्, इह तु ग्रहातिग्रहदर्शने **ऽष्टत्वगुणविव**त्तया कतीति प्रश्न उपपद्यत एव। तस्मात् 'स मुक्तिः सातिमुक्तिः' इति मुक्त्यातिमुक्ती द्विरुक्ते। ग्रहातिग्रहा ऋषि सिद्धाः, श्रतः कतिसङ्ख्याका ग्रहाः कति वा अतिग्रहा इति पृच्छति । इतर श्चाह-अष्टी ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति । ये तेऽष्टौ ग्रहा ऋभिहिताः कतमे ते नियमेन ग्रहीतव्या

सम्यक् प्रकारसे ज्ञान होनेके कारण उनके विषयमें 'वे कितने हैं' ऐसा प्रश्न होना उपपन्न नहीं है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नही किया गया अर्थात् वहाँ यह बतलाना अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं; यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दर्शनमें उनका आठ होना-यह गुण बतलाना अभीष्ट है, इसलिये वे कितने हैं? ऐसा प्रश्न बन ही सकता है। पूर्व बाह्मणवानयसे 'स मुक्तिः साति-मुक्तिः' इस प्रकार मुक्ति और अति-मक्ति दो बतलाये गये हैं, इसलिये ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते हैं। इसीसे आर्तभाग यह प्रश्न करता है कि ग्रह कितनी संख्यावाले हैं और अतिग्रह कितने हैं। इसपर याज्ञवल्क्यं कहते हैं-आठ प्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं। तब आर्त-भाग पूछता है-वे जो आठ ग्रह बतलाये गये, सो नियमसे किन्हें ग्रहण करना चाहिये॥ १॥

ब्रागादि इन्द्रियोंका ग्रहत्व श्रौर गन्धादि विषयोंका ग्रतिग्रहत्वनिरूपग्

तत्राह—

इति ॥ १ ॥

इसपर याज्ञवल्क्य कहता है -

प्राणो वै यहः सोऽपानेनातियाहेण यहीतो-ऽपानेन हि गन्धाञ्जिघति ॥ २ ॥

प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योंकि प्राण अपानसे ही गन्धोंको सुँघता है ॥ २॥

वै ग्रह:---प्राण इति घ्राणग्रुच्यते, प्रकरणात्। वायुसहितः सः। श्रपानेनेति गन्धेनेत्येतत् । अपानसचिव-त्वादपानो गन्ध उच्यते । अपा-नोपहृतं हि गन्धं घाणेन सर्वो लोको जिन्नति । तदेतदुच्यते-अपानेन हि गन्धाञ्जिप्रतीति।२।

प्राण ही ग्रह है-- 'प्राण' शब्द-से यहाँ घ्राएोन्द्रिय कही गयी है, क्योंकि उसीका प्रकरण है। वह वायुके सहित है। अपानसे अर्थात् गन्धसे। अपान गन्धका साथी है, इसलिये अपानको गन्ध कहा गया है, क्योंकि सम्पूर्ण लोक अपानद्वारा लाये गये गन्धको ही घ्राणेन्द्रिय-द्वारा सूंघता है। इसीसे यह कहा जाता है कि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है ॥ २॥

वाग् वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह्वा वै यहः स रसे-नातियाहेण यहीतो जिह्नया हि रसान् विजानाति ।। ४ ।। चक्षुर्वे यहः स रूपेणातियाहेण गर्हातश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥ श्रोत्रं वै गृहः स राब्दे-नातिगाहेण यहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्श्रणोति ॥ ६ ॥ मनो वै गृहः स कामेनातिगाहेण गृहीतो मनसा हि कामान् कामयते ॥ ७ ॥ हस्ती वै गृहः स कर्मणा-तिगृहिण रहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥ = ॥ त्वग् वे गृहः स स्पर्शेनातिगृाहेण यहीतस्त्वचा हि स्पर्शान् वेदयत इत्येतेऽष्टी गृहा अष्टावतिगृहाः ॥६॥

वाक् ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रह्से गृहीत है, क्योंकि प्राणी वाक्से ही नामोंका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिह्वा ही ग्रह है, वह रसरूप अतिग्रह्से गृहीत है; क्योंकि प्राणी जिह्वासे ही रसोंको विशेषरूपसे जानता है ॥ ४ ॥ चक्षु ही ग्रह है, वह रूप अतिग्रह्से गृहीत है; क्योंकि प्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता है ॥ ४ ॥ श्रोत्र ही ग्रह है, वह शब्दरूप अतिग्रह्से गृहीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही शब्दोंको सुनता है ॥ ६ ॥ मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रह्से गृहीत है; क्योंकि प्राणी मनसे ही कामोंकी कामना करता है ॥ ७ ॥ हस्त ही ग्रह हैं, वे कर्मरूप अतिग्रह्से गृहीत हैं; क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है ॥ ६ ॥ त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रह्से गृहीत है; क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है ॥ ६ ॥ त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रह्से गृहीत है; क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पर्शीको जानता है । इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ॥ ६ ॥

वाग् वै ग्रहः—याचा ह्यध्यातमपरिच्छित्रया आसङ्गविषयास्पदया असत्यानृतासभ्यवीभत्सादिवचनेषु व्यापृतया गृहीतो लोकोऽपहृतः, तेन वाग् ग्रहः। स नाम्नातिग्राहेण गृहीतः—स वागाख्यो
ग्रहः;नाम्ना वक्तव्येन विषयेणातिग्रहेण, अतिग्राहेणिति देध्यं छान्दसं नाम। वक्तव्यार्था हि वाकः तेन
वक्तव्येनार्थेन ताद्ध्येन प्रयुक्ता
वाक् तेन वशीकृताः तेन तत्कार्यमकुत्वा नैव तस्या मोनः। अतो

वाक् ही ग्रह है; क्योंकि असत्य, अनृत, असभ्य एवं बीभत्सादि वचनों-में प्रवृत्ता आसक्तिकी विषयभूना अध्यातमपरिच्छित्रावाक्से ही गृहीत होकर लोक भूला हुआ है, इसलिये वाक् ग्रह है। वह नामरूप अति-ग्रहसे गृहीत है-वह वाक्संज्ञक ग्रह नाम अर्थात् वक्तव्य विषयरूप अतिग्रहसे गृहीत है। 'अतिग्रहेण' के स्थानमें 'अतिग्राहेण' ऐसा दीर्घ प्रयोग छान्दस (वैदिकप्रक्रियाके अनुसार ) है। वाक् वक्तव्य विषय-के ही लिये होती है; उस वक्तव्य अर्थंसे उसीके लिये प्रयुक्त होनेवाली वाक् उसीके वशीभूत है; अतः उस कायंको किये विना उसकी मुक्ति नाम्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु च्यते । वक्तव्यासङ्गेन हि प्रवृत्ता सर्वानर्थेर्युज्यते । समानमन्यत्। इत्येते त्वकपर्यन्ता अन्टी ग्रहाः स्पर्शपर्यन्ताश्चेतेऽष्टावतिग्रहा इति ॥ ३-९॥

energy and interest the server of the server नहीं है। इसीसे यह कहा जाता है कि वाक् नामरूप अतिग्राहसे गृहीत है; क्योंकि वक्तव्यकी आसक्तिसे प्रवृत्त होनेपर वह समस्त अनर्थोंसे युक्त होती है। शेष मन्त्रोंका अर्थ इसीके समान है। इस प्रकार ये त्वक्पर्यन्त आठ ग्रह हैं ओर स्पर्श-पर्यन्त आठ अतिग्रह हैं ॥ ३-६॥

# सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ?

ग्रह और अतिग्रहोंका उपसंहार हो जानेपर आर्तभाग फिर उपसंहतेषु ग्रहातिग्रहेषु त्राह कहता है-युनः-

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् सर्वं मृत्योरन्नं का स्वित् सा देवता यस्या मृत्युरन्नमित्यग्निचे मृत्युः सो-**ऽपामन्नमप** पुनर्मृत्युं जयति ॥ १० ॥

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा आर्तभागने कहा, 'यह जो कुछ हे सब मृत्युका खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है।' [ इसपर याज्ञ-वल्क्य कहता है-] 'अग्नि ही मृत्यु है, वह जलका खाद्य है। [इस प्रकारके ज्ञानमे ] पुनर्मृत्युका पराजय होता है' ॥ १० ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच, यदिदं सर्वे मृत्योरन्नम्- यदिदं व्याकृतं सवं मृत्योरनम्, सर्वं जायते विषद्यते च ग्रहातिग्रहत्तत्रणेन मृत्युना ग्रस्तम् —का स्वित् का नु

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा आर्तभागने कहा, 'वह जो कुछ है, सव मृत्युका खाद्य है-यह जितना व्याकृत जगत् है, सब मृत्युका खाद्य है; क्योंकि ग्रहातिग्रहरूप मृत्युसे ग्रस्त होकर सब उत्पन्न होता और नाशको प्राप्त होता है, अतः वह ACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE LA

स्यात् सा देवता, यस्या देवताया मृत्युरिप श्रन्नं भवेत् ''मृत्युर्यं-स्योपसेचनम्'' (क० उ० १ । २ । २५) इति श्रुत्यन्तरात् ।

श्रयमभित्रायः प्रष्टुः—यदि
मृत्योर्मृत्युं वक्ष्यति, श्रनवस्था
स्यात् । श्रथ न वक्ष्यति,
श्रस्माद् ग्रहातिग्रहत्तव्तणानमृत्योः
मोत्तो नोपपद्यतेः ग्रहातिग्रहमृत्युविनाशे हि मोत्तः स्यातः
स यदि मृत्योरपि मृत्युः स्याद्
भवेद् ग्रहातिग्रहत्तव्तणस्य मृत्योविनाशः, श्रतो दुर्वचनं प्रश्नं
मन्यानः पृच्छति 'का स्वित् सा
देवता' इति ।

श्रस्ति तावन्मृत्योमृ<sup>र</sup>त्युः । नन्दनवस्था स्यात् तस्या-

ष्यन्यो मृत्युरिति । नानवस्थाः सर्वमृत्योर्मृत्यन

न्तरानुपपत्तेः । कथं पुनरवगम्यतेऽस्ति मृत्योमृ त्युरिति । दृष्टत्वात्ः अग्निस्तावत् सर्वस्य देवता कौन है जिसका मृत्यु भी खाद्य है, जैसा कि "मृत्यु जिसके लिये साग है" इस अन्य श्रुतिसे कहा गया है।

यहाँ प्रश्नकर्ताका यह अभिप्राय है—यदि याज्ञवल्क्यने कोई मृत्युका मृत्यु वता दिया, तब तो अनवस्था-दोष होगा और यदि न बतलाया तो इस ग्रहातिग्रहरूप मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकेगा; क्योंकि मोक्ष तो ग्रहातिग्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर ही होगा, अतः यदि कोई मृत्युका भी मृत्यु होगा, तभी ग्रहातिग्रहरूप मृत्युका विनाश होगा, इसलिये इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन समभ-कर पूछता है कि 'वह कौन देवता है ?'

सिद्धान्ती-मृत्युका मृत्यु तो है।
पूर्व॰ — तब तो अनवस्था-दोष
होगा; क्योंकि फिर उसका भी कोई
अन्य मृत्यु हो सकता है।

सिद्धान्ती-अनवस्था-दोष नहीं होगा; क्योंकि जो सबका मृत्यु है, उसके लिये किसी दूसरे मृत्युका होना सम्भव नहीं है।

पूर्व०-किंतु यह कैसे जाना जाता है कि मृत्युका मृत्यु भी है। सिद्धान्ती-क्योंकि ऐसा देखा गया है; सबका नाश करनेवाला दृष्टो मृत्युः, विनाशकत्वातः सोऽद्भिर्भक्ष्यते सोऽग्निरपामन्नम्; गृहाण तर्हास्त मृत्योमृ त्युरिति। तेन सर्वं ग्रहातिग्रहजातं भच्यते मृत्योमृत्युना तांस्मन् वन्धने नाशिते मृत्युना मित्तते संसारा-न्मोत्त उपपन्नो भवति । वन्धनं ग्रहातिग्रहलचणमुक्तम्, तस्माच मोच उपपद्यत इत्येतत् प्रसाधितम्; त्रातो बन्धमोत्ताय पुरुषप्रयासः सफलो भवति । अतोऽपजयति पुनम् त्युम् ।१०।

energy acres in the series of होनेसे अग्नि मृत्युरूप देखा गया है, उसे जल भक्षण कर जाता है, अत: वह अग्नि जलका खाद्य है; अतः यह समभ लो कि मृत्युका मृत्यु भी है। उस मृत्युके मृत्युद्वारा सम्पूर्ण ग्रहातिग्रहसमुदाय भक्षण कर लिया जाता है। उस बन्धन-को नष्ट कर देनेपर अर्थात् मृत्यु-द्वारा उसका भक्षण कर लिये जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव है। बन्धन ग्रहातिग्रहरूप कहा गया है और उससे मोक्ष होना भी सम्भव है-यह बात सिद्ध कर दी गयो है, अतः उस वन्धनको निवृत्ति-के लिये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ] प्रयत्न सफल होता है। अतः [ ज्ञानके द्वारा ] पुरुष पुनमृ त्युको जीत लेता है ॥ १० ॥

## तत्त्वज्ञके देहावसानका क्रम

याज्ञवल्क्योति होवाच यत्रायं पुरुषो भ्रियत उद्-स्मात् प्राणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञ-वल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्यायत्या-ध्मातो मृतः शेते ॥ ११ ॥

'हे याज्ञवल्क्य!' ऐसा आर्तभागने कहा, 'जिस समय यह मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्कमण होता है या नहीं ?' 'नहीं, नहीं,' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है, अर्थात् वायुको भीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है'॥ ११॥

परेण मृत्युना मृत्यौ भित्तते परमात्मदर्शनेन योऽसौ मुको विद्वान् सोऽयं पुरुषो यत्र यस्मिन् काले भ्रियते, उत् ऊर्ध्वम् श्रस्माद् ब्रह्मविदो भ्रियमाणात्, प्राणाः— वागादयो ग्रहाः, नामादयश्चाति-श्रहा वासनारूपा श्रन्तः स्थाः प्रयो-जकाः कामन्त्यूर्ध्वम् उत्क्रामन्ति, श्राहोस्विन्नेति ?

नेति होवाच याज्ञवन्स्यो नोरक्रामन्ति, अत्रेवास्मिन्नेय परेणारमनाविभागं गच्छन्ति विदुषि
कार्याणि करणानि च स्वयोनौ
परब्रह्मसतत्त्वे समवनीयन्ते एकीभावेन समवस्रुज्यन्ते, प्रजीयन्ते
इत्यर्थः ऊर्मय इव समुद्रे।
तथा च श्रुत्यन्तरं कज्ञाशब्दवाच्यानां प्राणानां परिस्मन्नात्मनि
प्रजयं दर्शयति—''एवमेवास्य
परिद्रष्टुरिमाः पोडश कजाः पुरुष्यायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छरित'' (प्र० उ० ६ । ४) इति।
इति परेणात्मनाविभागं

गच्छन्तीति दर्शितम्। न तर्हि

'परमात्मदर्शनरूप परमृत्युके द्वारा मृत्युके भक्षण कर लिये जाने-पर जो यह मृक्त हुआ विद्वान् है, वह जब-जिस समय मरता है, उस समय इस मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे प्राण—वागादि ग्रह और नामादि अतिग्रह, जो वासनारूप और भीतर स्थित रहकर प्रेरणा करने-वाले हैं, उत्क्रमण करते हैं या नहीं?'

याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, वे उत्क्रमण नहीं करते। वे यहीं— इस परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् इस विद्वान्में ये भूत और इन्द्रियवर्ग अपने मूलभूत परब्रह्मसत्तामें एकीभावसे विस्ष्ट्रप्रयानी लीन हो जाते हैं, जैसे कि समुद्रमें तरक्कें। इसी प्रकार "ऐसे ही इस सर्वद्रष्टाकी ये सोलह कलाएँ पुरुषायण हैं अर्थात् वे पुरुषको प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं" यह अन्य श्रुति भी कलाशब्दवाच्य प्राणोंका परमात्मामें लय दिखलाती है।

इस प्रकार यह दिखलाया गया कि वे प्राण परमात्माके साथ अभेद-को प्राप्त हो जाते हैं। तब तो यह मृतः—न हि, मृतश्रायं यस्मात्
स उच्छुवयति—उच्छुनतां प्रतिपद्यते, श्राध्मायति बाह्येन वायुना
पूर्यते दृतिवत्, श्राध्मातो मृतः
शेते निश्चेष्टः। वन्धननाशे
मुक्तस्य न क्रचिद्गमनमिति
वाक्यार्थः।। ११ ॥

कहना चाहिये कि वह मरता ही नहीं है; ऐसी बात नहीं है; यह मरता तो है; क्योंकि वह उच्छून-भावको प्राप्त होता है अर्थात् फूल जाता है। वह घोकनीके समान शरीरको बाह्य वायुसे भरता है और इस प्रकार भरकर मरा हुआ निश्चेष्ट पड़ा रहता है। इस वाक्य-का तात्पर्य यह है कि बन्धनका नाश हो जानेपर मुक्त पुरुषका कहीं गमन नहीं होता ॥ ११॥

मुक्तस्य किं प्राणा एव सम-वनीयन्ते, आहोस्वित् तत्प्रयोजक-मिष सर्वम् ? अथ प्राणा एव, न तत्प्रयोजकं सर्वम्, प्रयोजके विद्यमाने पुनः प्राणानां प्रसङ्गः, अथ सर्वमेव कामकर्मादि, ततो मोत्त उपपद्यते, इत्येवमर्थ उत्तरः प्रक्रनः। तो क्या मुक्त पुरुषके केवल प्राणोंका ही लय होता है अथवा उसके सब प्रयोजकोंका भी ? यदि कहें कि प्राण ही लीन होते हैं, उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं होते, तो प्रयोजकोंके विद्यमान रहते हुए पुनः प्राणोंकी प्राप्तिका प्रसंग हो जायगा और यदि काम-कर्मादि सभीका लय माना जाय तो हो उसका मोक्ष होना बन सकता है; इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही आगेका प्रश्न है—

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्नियते किमेनं न जहातीति नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन छोकं जयति ॥ १२ ॥ 'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा आर्तभागने कहा, 'जिस समय यह पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता ?' [ याज्ञवल्क्य- ] 'नाम नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं, इस आनन्त्यदर्शन-के द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है ॥ १२॥

याज्ञवल्क्येति होवाच, यत्रायं पुरुषो अ्रियते किमेनं न जहा-तीति; त्राहेतरी-नामेति । सर्वं समवनीयत इत्यर्थः, नाममात्रं तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्। अनन्तं वै नित्यं हि नामः नाम। नित्यत्वसेवानन्त्यं नाम्नः। तदानन्त्याधिकृता अनन्ता वै विश्वे देवाः। अनन्तमेव स तेन लोकं जयति। तन्नामानन्त्याधि-कृतान् विश्वान् देवानात्मत्वेनो-पेत्य तेनानन्त्यदर्शनेनानन्तमेव लोकं जयति ॥ १२ ॥

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा आर्त-भागने कहा 'जिस समय यह पुरुष मर जाता है, इसे क्या नहीं छोड़ता ?' याज्ञवल्क्यने 'नाम' ऐसा कहा। तात्पर्य यह है कि सब कुछ लीन हो जाता है, किंतु आकृतिसे सम्बन्ध होनेके कारण केवल नाम ही लीन नहीं होता। नाम तो नित्य है, वह अनन्त ही है। नित्य होना ही नामका अनन्तत्व है। उस अनन्तत्वके अधिकारी विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं। अतः इस दर्शनसे वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है। अर्थात् नामके अनन्तत्वके अधिकारी विश्वेदेवोंको आत्मभाव-से प्राप्त होकर उस आनन्त्य-दर्शनके द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है ॥ १२ ॥

इन्द्रियाभिमानी देवतास्रोंके निवृत्त हो जानेपर स्रस्वतन्त्र कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार

ग्रहातिग्रहरूपं बन्धनमुक्तं ग्रहातिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्धन है, उसका वर्णन किया गया। उस मृत्युरूपम्; तस्य च मृत्योर्भृत्युस- मृत्युके मृत्युकी भी सत्ता होनेके

द्भावान्मोत्तश्रोपपद्यते । स च मोक्षो ग्रहातिग्रहरूपाणामिहैव प्रलयः, प्रदीपनिर्वाणवत्। यत्तद् ग्रहातिग्रहाख्यं बन्धनं मृत्युरूपम्, तस्य यत् प्रयोजकं तत्स्वरूपनिर्धा-रणार्थमिदमारभ्यते-याज्ञवल्क्येति होवाच ।

श्रत्र केचिद्वर्णयन्ति-ग्रहाति-ग्रहस्य सप्रयोजकस्य विनाशेऽपि किल न मुच्यते; नामायशिष्टी-<u> उविद्यया ऊषरस्थानीय या स्वात्म-</u> प्रभवया परमात्मनः परिच्छिन्नो मोज्याच जगतो व्यावृत्तः उच्छि-न्नकामकर्मा अन्तराले व्यव-तिष्ठते । तस्य परमात्मैकत्वदर्श-नेन द्वेतदर्शनमपनेतव्यमित्यतः परमात्मदर्शनमारव्धव्यम्,

कारण उससे मोक्ष होना सम्भव है। वह मोक्ष दीपकके शान्त हो जानेके समान ग्रहातिग्रहरूपोंका यहीं प्रलय हो जाना है। वह जो ग्रहातिग्रहसंज्ञक मृत्युरूप बन्धन है, उसका जो प्रयोजक है, उसके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये 'याज्ञवल्क्येति होवाच' यह कण्डिका आरम्भ की जाती है।

यहां कुछ (ज्ञान-कर्मसम्चय-वादी) लोग यों कहते हैं - प्रयोजकों-के सहित ग्रहातिग्रहका नाश हो जानेपर भी विद्वान् मुक्त नहीं होता; स्वात्मासे उत्पन्न र्ऊवरस्थानीया अविद्याके द्वारा परमात्मासे परि-चिछन्न तथा भोज्य जगत्से व्यावृत्त वह नाममात्रावशिष्ट विद्वान् काम और कर्मोंका उच्छेद हो जानेसे अन्त-रालावस्थामें रहता है। परमात्मै-कत्वदर्शनके द्वारा उसकी दैतहष्टि-को निवृत्त करना है, इसलिये आगे परमात्मदर्शनका आरम्भ करना

१. यह लेशाविद्या उसके बन्धनकी हेतु नहीं होती; इसलिये इसे ऊपर-स्थानीया कहा है।

२. तात्पर्य यह है कि ज्ञान-कर्मसमुचयका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्माद प्रयोजकोंके सहित स्थूल-मूक्ष्म दोनों देहोंका नाश हो जानेपर भी यद्यपि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो भी पुन: वन्धनकी योग्यता न रहनेके कारण वह मुक्ति और बन्धनके बीचकी अवस्थामें रहता है।

इत्येवमपवर्गाख्यामन्तरालावस्थां परिकल्प्योत्तरग्रन्थसम्बन्धं कुर्व-नित । तत्र वक्तव्यम्--विशीर्णेषु कर-णेषु विदेहस्य परमात्मदर्शन-श्रवणमनननिदिध्यासनानि कथ-मिति; समवनीतप्राणस्य हि नाममात्राविष्टस्येति तैरुच्यते ।

'मृतः शेते' इति बुक्तम् ।
न मनोरथेन। प्येतदुपपादियतुं
शक्यते । अथ जीवन्नेवाविद्यामात्राविश्यो भोज्यादपावृत्त इति
परिकल्प्यते, तत्तु किन्निमित्तमिति वक्तव्यम् ।
समस्तद्वैतैकत्वात्मप्राप्तिनिमि-

त्तमिति यद्युच्यते, तत् पूर्वमेव

निराकृतम् । कर्मसहितेन द्वेतै-

चाहिये। इस प्रकार वे अपवर्ग-संज्ञक अन्तरालावस्थाकी कल्पना करके आगेके ग्रन्थका सम्बन्ध लगाते हैं।

इसमें हमें यह कहना है कि इन्द्रियोंके उच्छिन्न हो जानेपर जो देहहीन हो गया है, उसके द्वारा परमात्मदर्शन तथा श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन किस प्रकार किये जा सकते हैं? इसपर वे कहते हैं कि जिसके प्राण लीन हो गये हैं और जो नाममात्र अवशिष्ट रह गया है, उसीका विद्यामें अधिकार है; क्योंकि श्रुतिके द्वारा पहले कहा गया है कि 'वह मरकर पड़ा रहता है।'

किंतु मनोरथमात्रसे भी इस बातका उपपादन नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भोज्यवर्गसे व्यावृत्त अविद्यामात्राविष्ठष्ठ जीवित पुरुष ही विद्याका अधिकारी है तो यह बत-लाना चाहिये कि वह किस कारण-से भोज्यवर्गसे व्यावृत्त होता है।

यदि यह कहा जाय कि इसका कारण समस्त द्वैतैकत्त्ररूप आत्म-दर्शनकी प्राप्ति है तो इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है।

१. क्योंकि विना सम्यग्दर्शनके भोज्यवर्गसे वैराग्य नहीं हो सकता।

२. क्योंकि अपरिवद्यासमुचित कर्म हिरण्यगर्भके भोगकी प्राप्ति करानेवाला है, वह भोज्यवर्गसे निवृत्त करनेवाला नहीं है-यह बात पहले अध्यायमें कहीं जा चुकी है।

कत्वात्मद्शेनेन सम्पन्नो विद्वान् समवनीतप्राणी जगदा-त्मत्वं हिरण्यगर्भस्वरूपं वा प्राप्तु-यात्, असमवनीतप्राणी भोज्या-ज्जीवन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्तः परमात्मद्शंनाभिमुखः न चोभयम् एकप्रयत्ननिष्पाद्येन साधनेन लम्यम् । हिरण्यगर्भ-प्राप्तिसाधनं चेत्, न ततो व्या-वृत्तिसाधनम्। परमात्माभिमुखी-करणस्य भोज्याद् व्यावृत्तेः

वृत्तिसाधनम्। परमात्माभिभुखा-करणस्य भोज्याद् व्यावृत्तेः साधनं चेत्, न हिरण्यगर्भप्राप्ति-साधनम्। न हि यद् गतिसाधनं तद् गतिनिवृत्तेरपि।

त्रथ मृत्वा हिरण्यगर्भ प्राप्य ततः समवनीतप्राणो नामाव-शिष्टः परमात्मज्ञानेऽधिक्रियते, ततोऽस्मदाद्यर्थं परमात्मज्ञानोप-देशोऽनर्थकः स्यात्। सर्वेषां हि ब्रह्मविद्या पुरुषार्थायोपदिश्यते—

747474:7374-4747474747474 कर्मसहित द्वैतैकत्वरूप आत्मदर्शनसे सम्पन्न हुआ विद्वान् मरनेपर प्राणों-के लीन हो जानेपर यातो जग-दात्मभावको प्राप्त हो जायगा और या हिरण्यगर्भस्वरूप हो जायगा: अथवा जबतक उसके प्राणोंका लय नहीं होगा तबतक वह जीवित रहता हुआ ही भोज्यवर्गसे व्यावृत्त यानी विरक्त रहकर परमात्मदर्शन-के अभिमुख होगा। दोनों फल एक ही प्रयत्नसे निष्पन्न होनेवाले साधनसे प्राप्त नहीं हो सकते। यदि वह प्रयत्न हिरण्यगर्भकी प्राप्तिका साधन होगा तो उससे व्यावृत्त होनेका साधन नहीं हो सकता; और यदि वह परमात्माके सम्मुख करने और भोज्यवर्गसे विरक्ति करानेका साधन होगा तो हिरण्य-गर्भकी प्राप्तिका साधन नहीं हो सकता; क्योंकि जो गतिका साधन होता है, वही गतिकी निवृत्तिका भी साधन नहीं होता।

यदि कहो कि वह मरकर हिरण्यगर्भको प्राप्त होनेके पश्चात् लीनप्राण
और नाममात्राविष्ठ होकर परमात्मज्ञानका अधिकारी होता है तो
हम लोगोंके लिये तो परमात्मज्ञानका उपदेश व्यर्थ ही होगा। किंतु
"तद्यो यो देवानाम्" इत्यादि श्रुतिके

"तद्यो यो देवानाम्" ( चृ० उ०१।४।१०) इत्याद्यया श्रुत्या । तस्मादत्यन्तनिकृष्टा शास्त्रवाह्यैवेयं कल्पना। प्रकृतं तु वर्तियिष्यामः । तत्र केन प्रयुक्तं ग्रहातिग्रहत्तवणं वन्धनिमत्येत-निर्दिधारियपया आह—

द्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश सभीके प्रवार्थसाधनके लिये किया गया है। अतः यह कल्पना अत्यन्त निकृष्ट और शास्त्रविरुद्ध ही है। अब हम प्रकृत विषयका अनुसरण करेंगे। यहाँ, यह निश्चय करनेके लिये कि वह ग्रहातिग्रहरूप बन्धन किसकी प्रेरणासे प्राप्त हुआ है ? श्रुति कहती है-

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्या-ग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चत्तुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवी इशरीरमाकाशमात्मौषधीर्छोमानि वन-स्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते कायं तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमार्तभागावामे-वैतस्य वेदिष्यावो न नावेतत् सजन इति । तौ होत्क्रम्य मन्त्रयाञ्चकाते तो ह यदृचतुः कर्म हैव यदूचतुरथ यत् प्रशश ५ सतुः कर्म हैव तत् प्रशश ५ सतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम ॥ १३ ॥

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा आर्तभागने कहा 'जिस समय इस मृतपुरुषकी वाक् अग्निमें लीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, चक्षु आदित्यमें, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, हृदयाकाश भूताकाशमें, लोम ओपधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें लीन हो जाते हैं तथा लोहित और वीर्य जलमें स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ?' [याज्ञव-ल्क्य-] 'हे प्रियदर्शन आर्तभाग! तू मुफे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे; यह प्रश्न जनसमुदायमें होने योग्य नहीं है। तब उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमें ] विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कमं ही कहा, तथा जिसकी प्रशंसा की वह कमंकी ही प्रशंसा की। वह यह कि पुरुष पुण्यकमंसे पुण्यवान् होता है और पापकमंसे पापी होता है, इसके पीछे जारत्कारव आर्तभाग चुप हो गया।। १३।।

यत्रास्य पुरुषस्यासम्यग्दर्शिनः शिरःपाण्यादिमतो मृतस्य वागिन-मप्येति, वातं प्राणो ऽप्येति चक्षु-रादित्यमध्येतीति सर्वत्र सम्बध्य-ते । मनश्चन्द्रम्, दिशः श्रोत्रम्, पृथिवीं श्रीरम्, श्राकाशमात्मेति, अत्रात्मा अधिष्ठानं हृदयाकाश-अकाशमप्येतिः मच्यतेः स लोमानिः श्रोषधीर पियन्ति वनस्पतीनपियन्ति केशाः; अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयत इति पुनरादानलिङ्गम्।

सर्वत्र हि वागादिशब्देन

देवताः परिगृद्यन्ते, न तु करणा-

शिर एवं हाथ आदि अवयवोंवाले मृत पुरुषकी वाक् अग्निमें लीन हो जाती है, प्राण वायुमें लीन हो जाता है और चक्षु आदित्यमें लीन हो जाता है—इस प्रकार 'अप्येति' इस क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध है। इसी प्रकार मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, आत्मा आकाशमें — 'आत्मा' शब्दसे यहाँ उसका आश्रयभूत हृदयाकाश कहा गया है, वह आकाशमें लीन हो जाता है-लोम ओविधमें लोन हो जाते हैं, केश वनस्पतिमें विलुप्त हो जाते हैं और लोहित तथा शुक्र जलमें स्थापित हो जाते हैं-'निघीयते' यह क्रियापद लोहित और शुक्रके पुनर्ग्रहणको सूचित करनेवाला है [क्योंकि जो वस्तु कहीं स्थापित होती या रक्खी जाती है, उसको पुनः ग्रहण किया जा सकता है ]।

जिस समय इस सम्यग्ज्ञानहीन

यहाँ वागादि शब्दोंसे सर्वत्र देवता ही ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष होनेसे न्येवापक्रामन्ति प्राङ्मोत्तात् तत्र ।
देवताभिरनिधिष्ठितानि करणानि
न्यस्तदात्राद्युपमानानि, विदेहश्र
कर्ता पुरुषोऽस्वतन्त्रः किमाश्रितो
भवति १ इति पृच्छ्यते—क्कायं
तदा पुरुषो भवतीति, किमाश्रितस्तदा पुरुषो भवति १ इति
यमाश्रयमाश्रित्य पुनः कार्यकरणसङ्घातमुपाद्त्ते, येन ग्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनं प्रयुज्यते, तत्
किम् १ इति प्रश्नः ।

अत्रोच्यते--स्वभावयदच्छाका-

पूर्व इन्द्रियोंका उच्छेद नहीं होता।
उस अवस्थामें देवताओंसे अनिबष्ठित इन्द्रियाँ कर्ताके हाथसे छूटे
हुए दराँत आदि औजारोंके समान
हो जाती हैं, अतः अस्वतन्त्र कर्ता
पुरुष देहहीन होनेपर किसके आश्रित
रहता है। यही 'कायं तदा पुरुषो
भवति' इस वाक्यसे पूछा जाता है,
अर्थात् उस समय यह पुरुष किसके
आश्रित करके यह पुनः कार्य-करण
संघातको ग्रहण करता है और
जिसकी प्रेरणासे ग्रहातिग्रहरूप
वन्धन प्राप्त होता है, वह आश्रय
क्या है? ऐसा प्रक्त है।

K LEST LEST ST ST

इस विषयमें यह कहा जाता है-वादियोंने स्वभाव, यहच्छा, काल, कर्म, दैव, विज्ञानमात्र और शून्य ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी कल्पना की है; इसलिये अनेक विरोधोंका स्थान होनेके कारण केवल जैल्पन्यायसे वस्तुका निर्णय नहीं हो सकता। इस विषयमें यदि तुम वस्तुका निर्णय सुनना चाहते हो तो हे प्रियदर्शन आर्तभाग! तुम मुभे अपना हाथ पकड़ाओ। तुम्हारे प्रश्नका जो ज्ञातव्य

१. जीतकी इच्छासे किये हुए व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर या विवादको 'जल्प' कहते हैं।

एतस्य त्वत्पृष्टस्य वेदितव्यं यत्, वेदिष्यावो निरूपियष्यावः; क-स्मात् ? न नौ आवयोरेतद्वस्तु सजने जनसमुदाये निर्णेतुं शक्य-ते; अत एकान्तं गमिष्यावो विचारणाय ।

तौ हेत्यादि श्रुतिवचनम्, तौ याज्ञवल्क्यार्तभागावेकान्तं गत्वा कि चक्रतुः ? इत्युच्यते—तौ होत्क्रम्य सजनादेशान्मन्त्रयाञ्च-काते; आदौ लौकिकवादिपत्ताणा-मेकैकं परिगृह्य विचारितवन्तौ । तौ ह विचार्य यद्चतुरपोह्य पूर्व-पत्तान् सर्वानेव, तच्छुणुः कर्म हैव श्राश्रयं पुनः पुनः कार्य-करणोपादानहेतुं तत्तत्रोचतुरुक्त-वन्तौ । न केवलम्; कालकमं-दैवेश्वरेष्वभ्युपगतेषु हेतुषु यत् प्रशशंसतुस्ती, कर्म हैव प्रशशंसतुः ।

यस्मान्निर्धारितमेतत् कर्म-प्रयुक्तं ग्रहातिग्रहादिकार्यकरणो-पादानं पुनः पुनः, तस्मात् पुण्यो वै शास्त्रविहितेन पुण्येन कर्मणा

है, उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों इस वस्तुका जनसमुदायमें निर्णय नहीं कर सकते; इसलिये इसका विचार करनेके लिये एकान्तमें चलेंगे।

'तौ ह' इत्यादि श्रुतिका वचन है; उन याज्ञवल्क्य और आर्तभागने एकान्तमें जाकर क्या किया ? सो बतलाया जाता है-उन्होंने जन-समुदाययुक्तं स्थानसे निकलकर परस्पर विचार किया। पहले लौकिक वादियोंके पक्षोंमेंसे एक-एकको लेकर मीमांसा की। इस प्रकार मीमांसा कर समस्त पर्वपक्षों-का निराकरण कर उन्होंने जो कहा, सो सुनो; वहाँ उन्होंने पुन:-पुनः कर्मको ही आश्रय अर्थात् देह और इन्द्रियोंके ग्रहणका बतलाया। इतना ही नहीं, अपितु स्वीकार किये हुए काल, कर्म, दैव, ईश्वर आदि हेतुओंमें भी उन्होंने जो प्रशंसा की वह कर्मकी ही की।

क्योंकि पुन:-पुन: यही निश्चय किया गया है कि ग्रहातिग्रहादिरूप कार्य-करणसंघातका ग्रहण कर्मजनित है, इसलिये पुरुष पुण्य यानी शास्त्र-विहित कर्मसे पुण्य (पुण्ययोनियुक्त) भवति, तद्विपरीतेन विपरीतो भवति पापः पापेन-इत्येवं याज्ञवन्क्येन प्रश्नेषु निर्णीतेषु, ततोऽश्चक्यप्रकम्पत्वाद् याज्ञ-वन्क्यस्य, ह जारत्कारव आर्त-भाग उपरराम ॥ १३ ॥

होता है और उससे विपरीत पाप-कर्मसे पापयोनियुक्त होता है—इस प्रकार याज्ञवल्क्यद्वारा प्रश्नोंका निर्णय हो जानेपर याज्ञवल्क्यको वादके द्वारा स्वसिद्धान्तसे विचलित करना अशक्य समक्तकर जारत्का-रव आर्तभाग चुप हो गया॥ १३॥

इति बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये नृतीयाध्याये द्वितीयमार्तभागनाह्मणम् ॥ २॥

## तृतीय ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-भुज्यु-संवाद

श्रथ हैनं भुज्युक्तां ह्यायिनः प्रच्छ । ग्रहातिग्रहपूर्ववृत्ता- लच्चणं बन्धनमुक्तम्;
नुवादः
यह्यान सप्रयोजका-

यस्यात् सप्रयोजकानमुक्तो मुच्यते, येन वा बद्धः
संसरित, स मृत्युः । तस्माच्च
मोत्तः उपपद्यते, यस्मान्मृत्योमृत्युरस्ति मुक्तस्य च न गतिः
क्रचित्, सर्वोत्सादो नाममात्रावशेषः प्रदीपनिर्वाणवत्—इति
चात्रधृतम् ।

'अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायिनः पप्रच्छ'। ग्रहातिग्रहरूप बन्धनका वर्णन किया गया। जिस सप्रयोजक बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है और जिससे बँधा होनेपर वह संसारको प्राप्त होता है, वही मृत्यु है। उससे मुक्त होना सम्भव है, क्योंकि उस मृत्युका मृत्यु भी है। और जो मुक्त है, उसका कहीं गमन नहीं होता; क्योंकि वह तो प्रदीपनिर्वाणके समान सबका उच्छेद होकर केवल नाममात्र अविध्य किया जा चुका है।

तत्र संसरतां मुच्यमानानां च शुभाशुभ-कार्यकरणानां स्व-कर्मक्षये एव कारणसंसर्गे समाने मोक्षसम्भवः मुक्तानामत्यन्तमेय पुनरनुपादानम्; संस-

रतां तु पुनः पुनरुपादानं येन
प्रयुक्तानां भवति, तत् कर्म इत्यवधारितं विचारणापूर्वकम् । तत्त्वये
च नामावशेषेण सर्वोत्सादो
मोक्षः । तच पुण्यपापारूयं कर्म,
'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति
पापः पापेन' ( खु० उ० ३ ।
२ । १३ ) इत्यवधारितत्वात्,
एतत्कृतः संसारः ।

तत्रापुण्येन स्थायरजङ्गमेषु स्यमोक्षस्य पुण्य-भावदुःखयहुलेषु नरकफल्त्विन्रासा- तिर्यक्प्रेतादिषु च
योत्तरब्राह्मणम दुःखमनुभवति पुनः
पुनर्जायमानो म्रियमाणश्चेत्येतद्
राजयत्रम्वत् सर्वेतोकप्रसिद्धम्।
यस्तु श्रास्त्रीयः 'पुण्यो वै पुण्येन
कर्मणा भवति' तत्रैवादरः क्रियत

उनमें संसारवन्धनको प्राप्त और मुक्त होते हुए देह और इन्द्रियोंका अपने कारणसे संसर्ग होना समान होनेपर भी मुक्त पुरुषोंको उनका पुनः सर्वथा अग्रहण होता है; और जिसकी प्रेरणासे संसारमें आनेवाले प्रवोंको उनका पुनर्ग्रहण होता है, वह कर्म है-ऐसा विचारपूर्वक निर्णय किया गया है। उस (कर्म) का क्षय हो जानेपर जो नाममात्र शेष रहकर बाको सबका उच्छेर हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। वह कर्म पुण्य और पाप संज्ञावाला है; क्योंकि 'पुण्यकर्मसे पुण्यशरीरयुक्त होता है और पापकर्मसे पापशरीर-युक्त' ऐसा पहले निश्चय किया गया है; इसका किया हुआ ही संसार है।

उनमें पापकमंसे जिनमें स्व-भावत: ही दु: खकी अधिकता है, उन नरक, तिर्यक् एवं प्रेतादि स्थावर-जङ्गमयोनियोंमें पुन:-पुनः जन्म और मरणको प्राप्त होता हुआ पुरुष दु: ख अनुभव करता है — यह बात राजमार्गके समान समस्त जगत्में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रुति 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति' इस वाक्यसे प्रतिपादित जो शास्त्रीय मार्ग है, उसीमें आदर करती है। पुण्यकर्म ही इह श्रुत्या । पुण्यमेव च कर्म सर्वपुरुषार्थसाधनमिति सर्वे श्रुति-स्मृतिवादाः । मोत्तस्यापि पुरु-षार्थत्वात् तत्साध्यता प्राप्ता । यावद्यावत्पुणयोत्कर्षः तावत्ताव-त्फलोत्कपंप्राप्तिः तस्मादुत्तमेन पुण्योत्कर्षण मोचो भविष्यतीत्या-शङ्का स्यात्, सा निवर्तियतव्या । ज्ञानसहितस्य च प्रकृष्टस्य कर्मण एतावती गतिः, व्याकृतनाम-रूपास्पदत्वात् कर्मणस्तत्फलस्य च, न त्वकार्ये नित्येऽव्याकृत-धर्मिण अनामरूपात्मके क्रिया-कारकफलस्वभाववर्जिते कर्मणो च्यापारोऽस्तिः यत्र च च्यापारः स संसार एवेत्यस्यार्थस्य प्रदर्श-नाय ब्राह्मणमारम्यते ।

यत्तु कैश्चिदुच्यते-निद्यासहितं विद्यासहितं विद्यासहितस्य कर्म निरिमसन्धि विद-कर्मण एव दृध्यादिवत् कार्यान्तर-

समस्त पुरुषार्थीका साधक है-श्रुति-स्मृतियोंका ऐसा समस्त सिद्धान्त है। अतः पुरुषार्थ होनेके कारण मोक्षका भी उस पुण्यकर्मसे साध्य होना प्राप्त होता है जितनी-जितनी पूण्यकी उत्कृष्टता होती है, उतनी-उतनी ही फलकी उत्कृष्टता प्राप्त होती है; इसलिये ऐसी आशङ्का हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्षसे मोक्ष प्राप्त होगा, सो इसकी निवृत्ति करनी चाहिये। ज्ञानसहित प्रकृष्ट कर्मकी तो इतनी (संसारमात्र) ही गति है; क्योंकि कर्म और उसके फलके आश्रय व्याकृत नाम-रूप ही हैं। जो किसी-का कार्य नहीं है, उस नित्य अव्या-कृतधर्मा, नामरूपरहित, क्रिया-कारकफलस्वभावहीन मोक्षमें कर्म-का कोई व्यापार नहीं हो सकता; और जहाँ व्यापार है, वहाँ संसार हो है-इस बातको प्रदर्शित करने के लिये ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है।

कुछ लोगोंका जो कथन है कि फलाकाङ्क्षासे रहित होकर किया हुआ विद्यासहित कर्म विष और दिध आदिके समान कार्यान्तरका आरम्भ

COLOROS DE DE DE COLOROS DE

मोक्षजनकरव- मार्भत इतिः तननः मित्यनू इप्रनार्भ्यत्वानमोत्तस्य । एव हि दुषयति बन्धननाश मोक्षः; न कार्यभृतः; बन्धनं चाविद्येत्यवोचामः श्रविद्यायाश्र न कर्मणा नाश उपपद्यते, दृष्ट-विषयत्वाच कर्मसामध्यस्य उत्पत्त्याप्तिविकारसंस्कारा कमसामध्यस्य विषयाः। उत्पाद-यितुं प्रापयितुं विकर्तुं संस्कर्तुं च सामध्य कर्मणो नातो व्यति-रिक्तविषयोऽस्ति कर्मसामध्यस्य, लोके अप्रसिद्धत्वातः; न च मोत्त एषां पदार्थानामन्यतमः, अवि-द्यामात्रव्यवहित इत्यवोचाम । बाढम्, भवतु केवलस्यैव कर्मण एवंस्वभावता, विद्यासं-युक्तस्य तु निरभिसन्धेः भवत्य-

करता है, सो ठीक नहीं है; क्योंकि मोक्षका आरम्भ होनेवाला नहीं है। मोक्ष तो बन्धनका नाशमात्र ही है, वह किसीका कार्य नहीं है और बन्धन अविद्या है-ऐसा हम कह चुके हैं। तथा अविद्याका कर्म-से नाश होना सम्भव नहीं है: क्योंकि जिनमें कर्मका सामर्थ्य है. वे विषय तो प्रत्यक्ष हैं। उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और संस्कार ही कर्मके सामर्थ्यके विषय हैं। उत्पन्न करने, प्राप्त कंराने, विकार करने और संस्कार करनेमें ही कर्मका सामर्थ्य है; कर्मके सामर्थ्यका इनसे भिन्न कोई विषय नहीं है; कारण, लोकमें कर्मके सामर्थ्यका कोई अन्य विषय प्रसिद्ध नहीं है; और इनमेंसे ही किसी एक पदार्थका नाम मोक्ष है नहीं, वह तो केवल अविद्यासे ही व्यवधानयुक्त है-ऐसा हम कह चुके हैं।

पूर्व • – ठीक है, केवल कर्मका ऐसा ही स्वभाव रहे, किंतु जो ज्ञानसहित और फलाशासे रहित है,

१. तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार केवल विष और दही मृत्यु तथा ज्वरादिके कारण होते हैं किंतु औषघिवशेष और शर्कराके साथ सेवन किये जानेपर वे ही आरोग्यवर्द्धक हो जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवल कर्म वन्धनका कारण है, तथापि निष्काम और ज्ञानके सहित होनेपर वही मुक्तिका कारण हो जाता है।

त्येश स्वभावः । दृष्टं ह्यन्यशक्ति-त्येन निर्ज्ञातानामिष पदार्थानां विषद्ध्यादीनां विद्यामन्त्रश्चर्यः। दिसंयुक्तानामन्यविषये सामध्यम् । तथा कर्मणोऽप्यस्त्वांतं चेत् ? न, प्रमाणाभावात् । तत्र हि कर्मण उक्तविषयव्यतिरेकेण वि-षयान्तरे सामध्यास्तित्वे प्रमाणं न प्रत्यन्तं नानुमानं नोपमानं नार्थापत्तिने शब्दोऽस्ति । ननु फन्नान्तराभावे चोदना-

न्यथानुपपत्तिः प्रमाणिमिति । न हि नित्यानां कर्मणां विश्वजिन्न्या-

येन फलं कल्प्यते, नापि श्रुतं

उसका दूसरा स्वभाव है। यह बात देखी गयी है कि जो अन्य शक्तिवाले माने गये हैं, उन विष एवं दिध आदि पदार्थोंका विद्या, मन्त्र एवं शर्करादिसे संयुक्त होनेपर अन्य विषयमें सामर्थ्य हो जाता है। इसी प्रकार विद्यासहित कर्मका भी अन्य स्वभाव हो सकता है— ऐसा माना जाय तो!

सिद्धान्ती —ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ कर्मके उक्त विषयोंसे भिन्न किसी अन्य विषयमें सामर्थ्य होनेका न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, न उपमान है, न अर्थापत्ति है और न शब्दप्रमाण है।

पूर्वं - — िंकतु [ नित्य और निष्काम कर्मोका मोक्षके सिवा ] कोई अन्य फल न होनेपर किसी अन्य कारणसे इनको विधिको उप-पत्ति न होना हो इसमें [अर्थापत्ति] प्रमाण है। [ तात्पर्य यह है कि ] नित्य-कर्मोका विश्वजित्न्यायसे तो कोई फल कल्पना किया नहीं जाता और उनका कोई

१. 'विश्वजिता यजेत'—विश्वजित्यागसे यजन करे — इस वाक्यमें यागकर्तव्यतारूप विधि देखी जाती है। इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिये
अर्थात् यह बतलाना चाहिये कि विश्वजित् यागसे कौन यजन करे। तो वहाँ 'स
स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्ठत्वात्' अर्थात् 'जहाँ किसी कर्मका कोई विशिष्ठ
फल न बतलाया गया हो, वहाँ उपका फल स्वर्ग ही समझना चाहिये, क्योंकि
स्वर्ग सभी कर्मौका सामान्य फल है, इस न्यायसे स्वर्गकाम (स्वर्गको इच्छावाला)
ही विश्वजित् यागका नियोज्य है—ऐसी कल्पना कर ली जायगी। यही विश्वजित्न्याय है।

फलमस्तिः चोद्यन्ते च तानिः पारिशेष्यान्मोक्षस्तेषां फलमिति गम्यते; अन्यथा हि पुरुषा न प्रवर्तेरन् ।

ननु विश्वजिन्न्याय एव आ-यातो मोत्तस्य फलस्य कल्पित-त्वात् । मोत्ते वान्यस्मिन् वा फलेऽकन्पिते पुरुषा न प्रवर्तेर-न्निति मोत्तः फलं कल्प्यते श्रुता-र्थापस्या, यथा विश्वजिति । नन्वे-वं सति कथमुच्यते विश्वजिन्न्या-यो न भवतीति । फलं च करूप्य-ते विश्वजिन्नायश्च न भवतीति विप्रतिषिद्धमभिधीयते । मोत्तः फलमेव न भवतीति

चेन्न; प्रतिज्ञाहानात्। कर्म कार्या न्तरं विषदध्यादिवदारभत इति

श्रुत फल भी है नहीं; तथा उनकी विधि है ही; इसलिये परिशेषत: मोक्ष ही उनका फल है-ऐसा जाना जाता है। नहीं तो पुरुषोंकी उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी।

सिद्धान्ती—तब तो यहाँ भी विश्वजित्न्याय ही आ जाता है; क्योंकि मोक्षरूप फलकी कल्पना की गयी है। मोक्ष अथवा किसी अन्य फलकी कल्पना न करनेपर पुरुषोंकी प्रवृत्ति नहीं होगी, इसीसे विश्वजित्यागके स्वर्गरूप फलके समान यहाँ 'श्रुतार्थापत्तिसे मोक्ष-रूप फलकी कल्पना की जाती है। किंतु ऐसी स्थितिमें यह कैसे कहा जाता है कि यहाँ विश्वजित्न्याय नहीं है। फलकी कल्पना भी की जाती है और विश्वजित्न्याय भी नहीं है-यह कथन तो विरुद्ध है।

यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका फल ही नहीं है तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भङ्ग होती है। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि विष और दिध आदिके समान

१. जहाँ कोई वात स्वीकार किये बिना किसी श्रत अर्थमें आपत्ति या अनुपपत्ति आती हो, वहाँ उसे स्वीकार करना पड़ता है-यही श्रुतार्थापत्ति प्रमाण है। मोक्षरूप फल स्वीकार किये बिना नित्यकर्मोंमें किसीकी प्रवृत्ति न होनेसे उसकी विधि व्यर्थ हो जायगी, इसिलये श्रुतार्थापत्ति प्रमाणसे वह स्वीकार करना पड़ता है।

हि प्रतिज्ञातम् । स चेन्मोत्तः कर्मणः कार्यं फलमेव न भवतीति सा प्रतिज्ञा होयेत । कर्मकार्यत्वे च मोक्षस्य स्वर्गादिफलोभ्यो वि-शेषो वक्तव्यः, श्रथ कर्मकार्य न भवति, 'नित्यानां कर्मणां फलं मोत्तः' इत्यस्या वचनव्यक्तेः कोऽर्थ इति वक्तव्यम्। न च कार्यफलशब्दभेदमात्रेण विशेषः शक्यः कल्पितुम् । अफलं च मोत्तः, नित्यैश्र कर्मभः क्रियते; नित्यानां कर्मणां फलम्; न कार्यम्; इति चैपोऽर्थो विप्रति-षिद्धोऽभिधीयते यथाप्रिः शीत इति । ज्ञानवदिति चेत-यथा ज्ञा-

नस्य कार्यं मोक्षो ज्ञानेनाक्रियमा-णोऽप्युच्यते,तद्वत् कर्मकार्यत्वमि-ति चेत्? नः श्रज्ञाननिवर्तकत्वा-ज्ज्ञानस्य अज्ञानव्यवधाननिवर्त-

[नित्य और निष्काम] कर्म कार्यान्तरका आरम्भ करता है। यदि वह मोक्ष कमँका कार्य-फल ही न हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। यदि मोक्ष कर्मका कार्य है तो स्वर्गादि फलोंसे उसका भेद वतलाना चाहिये और यदि वह कर्मका कार्य नहीं है 'मोक्ष नित्य कर्मीका फल है' इस वाक्यका क्या अर्थ होगा---यह बतलाना चाहिये। 'कार्य' और 'फल' शब्दोंके भेदमात्रसे ही किसी भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती। मोक्ष किसीका फल नहीं है और नित्य कर्मोंसे होता है, वह नित्य कर्मोंका फल है और कार्य नहीं है-यह सब विषय तो विरुद्ध ही कहा जाता है, जैसे कोई कहे-'अग्नि शीतल है।'

यदि कहो कि वह ज्ञानके समान उसका फल है अर्थात् जैसे ज्ञानद्वारा न किया जानेपर भी मोक्ष ज्ञानका कार्य कहा जाता है, उसी प्रकार वह कर्मका भी कार्य हो सकता है-तो यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि ज्ञान तो अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाला है। ज्ञान मोक्षके अज्ञानरूप व्यवधानकी निवृत्ति करने- कत्वाज्ज्ञानस्य मोत्तो ज्ञानकार्यमि-त्युपचर्यते; न तु कर्मणा निवर्त-यितव्यमज्ञानम्, न चाज्ञानव्य-तिरेकेण मोत्तस्य व्यवधानान्तरं कल्पयितुं शक्यम्, नित्यत्वा-न्मोत्तस्य साधकस्वरूपाव्यति-रेकाच-यत्कर्मणा निवर्येत। श्रज्ञानमेव निवर्तयतीति चेन. विलचणत्वात्। अनभिव्यक्तिर-ज्ञानम्, श्रभिव्यक्तिलक्षणेन ज्ञानेन विरुष्यते; कर्म तु नाज्ञानेन वि-रुध्यतेः तेन ज्ञानविल्त्तणं कर्म। यदि ज्ञानामावी यदि संशय-ज्ञानं यदि विपरीतज्ञानं वोच्य-तेऽज्ञानमिति, सर्वे हि तज्ज्ञाने-नैव निवर्त्यते, न तु कर्मणा, श्चन्यतमेनापि विरोधाभावात् । ऋथार्छं कर्मणामज्ञाननिवर्त-करवं कल्प्यमिति चेन्न, ज्ञानेन

श्रज्ञाननिवृत्ती गम्यमानायाम्

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF वाला है, इसलिये उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका कार्य है; किंतु कर्मसे अज्ञानकी निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञान-के सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यव-धानकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी कि कर्मसे निवृत्ति हो; क्योंकि मोक्ष नित्य है और साधकके स्वरूपसे अभिन्न है।

> यदि कहो कि कर्म भी अज्ञान-की ही निवृत्ति करता है तो यह ठीक नहीं; क्योंकि कर्म ज्ञानसे विलक्षण है। अज्ञान अप्रकाशरूप है, वह प्रकाशरूप ज्ञानका ही विरोधी है, कर्मका अज्ञानसे विरोध नहीं है; इसलिये कर्म ज्ञानसे विलक्षण है। यदि ज्ञानाभावको, संशयज्ञान-को अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा जाय तो इन सभीकी निवृत्ति ज्ञानसे ही हो सकती है; किसी भी कमंसे नहीं हो सकती, क्योंकि उसका [ इनमेंसे किसी भी प्रकार-के | अज्ञानके साथ विरोध नहीं है।

यदि कहो कि कर्मीका अज्ञान-निवर्तकत्व-यह अदृष्ट फल है ऐसी कल्पना कर लेनी चाहिये तो ठीक नहीं,क्योंकि ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति ग्रदृष्टिनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तेः यथा अवघातेन ब्रीहीणां तुष-निवृत्तौ गस्यमानायाम् अगिन-होत्रादिनित्यकर्मकार्या श्रदृष्टा न कल्प्यते तुपनिवृत्तिः। तद्दद-ज्ञाननिवृत्तिरि नित्यकर्मकार्या श्रदृष्टा न कल्प्यते। ज्ञानेन विरुद्धन्वं चासकृत् कर्मणाम-वोचाम । यद्विरुद्धं ज्ञानं कर्म-भिस्तदेवलोकप्राप्तिनिमित्तिमत्यु-क्तम्; "विद्यया देवलोकः" (१। ५। १६) इति अतेः।

किश्चान्यत्, कल्प्ये च फले
नित्यानां कर्मणां श्रुतानां यत् कर्मः
भिविक्ष्यते द्रव्यगुणकर्मणां कार्यमेव न भवति, किं तत् कल्प्यताम्,
यस्मिन् कर्मणः सामर्थ्यमेव न
दृष्टम् ? किं वा यस्मिन् दृष्टं
सामर्थ्यम्, यच कर्मणां फलम्
श्रावरुद्धम्, तत् कल्प्यताम् ?
इति । पुरुषप्रवृत्तिजननायावद्ययं

3030303030303030 जब साक्षात् अनुभव होती है, तो निवृत्तिकी रूपमें अदृष्टफलके कल्पना करनी उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार [ मुसलसे ] कूटनेपर धानके तुषकी निवृत्ति होती है-यह स्पष्टतया ज्ञात होनेपर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि वह अग्निहोत्रादि नित्यकर्मीका अदृष्ट कार्यं है। इसी प्रकार अज्ञाननिवृत्ति भी नित्यकर्मीका कार्य एवं अदृष्ट फल है-ऐसी कल्पना नहीं की जाती। ज्ञानसे कर्मीका विरोध है-यह तो हम अनेकों बार कह चुके हैं। जो ज्ञान कर्मींसे अविरुद्ध है, वह तो "विद्यासे देवलोककी प्राप्ति होती है" इस श्रुतिके अनुसार देव-लोककी प्राप्तिका कारण है-ऐसा पहले बतलाया गया है।

इसके सिवा, यदि श्रुति-प्रति-पादित नित्य कर्मों के फलकी कल्पना करनी ही है तो जो कर्मों से विष्छ स्वभाववाला है—जो द्रव्य, गुण और कर्मों का कार्य ही नहीं हो सकता तथा जिसमें कर्मका सामर्थ्य ही नहीं देखा गया, क्या उसीकी कल्पना करनी चाहिये अथवा जिसमें कर्मों का सामर्थ्य देखा गया है तथा जो कर्मों का अविष्छ फल है, उसकी कल्पना की जाय ? यदि पुरुषों की प्रवृत्ति कराने के लिये कर्मफलकी

CAN SERVICE SANDARDON चेत् कर्मफलं कल्पयितव्यम्, कर्माविरुद्धविषय एव श्रुतार्थापत्तेः त्तीणत्यान्त्रित्यो मोत्तः फलं कल्प-तद्वचवधाना-यितं न शक्यः, अविरुद्धत्वाद् ज्ञाननिवृत्तिर्वाः हृष्ट्रसामध्यविषयत्वाच्चेति । पारिशेष्यन्यायानमोत्त एव क-ल्पयितव्य इति चेत्—सर्वेषां हि कर्मणां सर्वं फलम्, न चान्यदि-तरकर्मफज्रव्यतिरेकेण फलं कल्प-नायोग्यमस्तिः परिशिष्टश्रमोत्तः स चेष्टो वेदविदां फलम् ;तस्मात् स एव कल्पयितव्य इति चेत ? न, कर्मफलव्यक्तीनाम् आन-

न्त्यात्पारिशेष्यन्यायानुपपत्तेः।

कल्पना करनी आवश्यक ही है तो श्रतार्थापत्तिका पर्यवसान कर्मके अविरोधी विषयों (उत्पत्ति, आप्ति. संस्कार और विकार) में ही होनेके कारण उन्हींकी कल्पना करनी चाहिये, नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके व्यवधानभूत अज्ञानको निवृत्ति-ये कर्मों के फलरूपसे कल्पना नहीं किये जा सकते; क्योंकि कर्म और अज्ञानका अविरोध है और जिन (उत्पत्ति आदि) में उनका सामर्थ्य देखा गया है, वे ही उनके विषय हैं।

पूर्वं -पारिशेष्यन्यायसे मोक्षको ही नित्यकर्मीका फल मानना चाहिये-ऐसा कहें तो? तात्पर्यं यह है कि सब कुछ समस्त कर्मोंका ही फल है, नित्य कर्मोंके सिवा अन्य जितने कर्म हैं, उनके फलोंसे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है, जो नित्य कर्मींके फलरूपसे कल्पना किये जानेयोग्य हो; ऐसा तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है, अतः वेदवेत्ताओंको वही उसका फल इष्ट है; इसलिये उसीकी उसके फलरूपसे कल्पना करनी चाहिये-यदि ऐसा मानें तो?

सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मफलकी व्यक्तियाँ तो अन्नत हैं, इसलिये उनमें पारिशेष्य-न्याय लगाना उचित नहीं है।

MAN TO THE PARTY OF THE PARTY O न हि पुरुषेच्छाविषयाणां कर्म-फलानामेतावस्वं नाम केनचिद् असर्वज्ञेनावधृतम्, तत्साधनानां वा पुरुषेच्छानां वा श्रानियतदेश-पुरुषेच्छा-कालानिभित्तत्वातु. विषयसाधनानां च पुरुपेष्टफल-प्रयुक्तत्वात्। प्रतिप्राणि चेच्छा-वैचित्रयात् फलानां तत्साधनानां चानन्त्यसिद्धिः। तदानन्त्याचा-पुरुषेज्ञीतुम् । शक्यमेतावस्वं अज्ञाते च साधनफलैतावस्वे कथं मोजस्य परिशेषसिद्धिरिति। क्रमफ्तजातिपारिशेष्यमिति चेत्-सत्यपि इच्छाविषयाणां तत्साधनानां चानन्त्ये,कर्मफल-जातित्वं नाम सर्वेषां तुल्यम् । मोत्तरत्वकर्मफलत्वात् परिशिष्टः स्यात् । तस्मात् परिशेषात् स एव युक्तः कल्पियतुमिति चेत् ?

पुरुषकी इच्छाके विषयभूत कर्म-फलोंकी इयत्ताका किसी भी अस-र्वज्ञ जीवने निश्चय नहीं किया; क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष-की इच्छाओंके देश, काल और निमित्त नियत नहीं हैं; कारण, वे पुरुषकी इच्छाके विषय और उनके साधन पुरुषके इष्ट फलोंद्वारा प्रेरित हैं। अतः प्रत्येक प्राणीकी इच्छाओं-में विचित्रता रहनेके कारण <mark>उनके</mark> साधन और फलोंकी अनन्तताकी भी सिद्धि होती है। उनकी अनन्तता होनेके कररण पुरुषोंको उनकी इयत्ताका ज्ञान होना असम्भव है तथा साधन और फलोंकी इयत्ताका ज्ञान न होनेपर मोक्षकी परिशेषता कैसे सिद्ध हो सकती है ?

प्रबै०-कर्मफलोंकी जातिकी परिशेषता तो सिद्ध हो ही सकती है ? इच्छाके विषय और उनके साधन अनन्त होनेपर भी उन सबमें कर्मफलजातित्व तो समान ही है किंतु मोक्ष कर्मफल है नहीं, अतः वही अवशिष्ट होना चाहिये; इसलिये परिशेषतः उसीको नित्य कर्मोंका फल कल्पना करना उचित है-यदि ऐसा मानें तो ?

न, तस्यापि नित्यकमेफलत्वा-¥युपगमे कर्मफलसमानजातीय-त्वोपपत्तेः परिशेषानुपपत्तिः । तस्मादन्यथाष्युपपत्तेः चीए। श्रुतार्थापत्तिः। उत्पच्याप्ति-विकारसंस्काराणामन्यतमभपि नित्यानां कर्मणां फलप्रपद्यत इति क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः। चतुर्णामन्यतम एव मोच इति चेत ? न ताबदुत्पाद्यो नित्यस्वात्, श्रव एवाविकार्यः, असंस्का-एवासाधनद्रव्यात्मक-साधनात्मकं हि द्रव्यं संस्क्रियते, यथा पात्राज्यादि प्रोत्तणादिना न च संस्क्रिय-माणः, संस्कारनिर्वत्यो वा यूपा-

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते. क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मीका फल माना जायगा तो उसमें भी कर्मफलसे सजातीयताकी उपपत्ति होनेसे परिशेषकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी। इससे भिन्न प्रकारसे भी नित्यकर्मींके फलकी उपपत्ति हो सकती है, इसलिये वहीं यह श्रतार्थापत्ति क्षोण हो जाती है। तात्पर्यं यह है भिक उत्पत्ति, आप्ति, विकार और संस्कारोंमेंसे कोई भी नित्यकर्मीका फल हो सकता है, इसलिये उन्होंमें यह श्रुतार्थापति क्षीण हो जाती है।

पूर्वं - यदि ऐसा मानें कि मोक्ष भी इन चारोंमेंसे ही कोई एक है तो ?

सिदान्ती-नहीं, वह नित्य है, इसलिये उत्पाद्य नहीं हो सकता और इसी कारण विकार्य भी नहीं हो सकता और इसी कारणसे तथा साधनात्मक द्रव्य न होनेसे संस्कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रव्यका ही होता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पात्र और घृत आदि। मोक्षन तो संस्कृत किया जानेवाला है और न यपादि-के समान संस्कारद्वारा निष्पन्न होने- दिवत् । पारिशेष्यादाप्यः स्यात्, नाप्योऽपि, आत्मस्यभावत्वादेक-रवाच ।

कर्मभिवेतिचण्यानि-इतरे: त्यानां कर्मणां तत्फलोनापि वित्तन्योन भवितव्यविति चेत् ? न, कमत्वसालन्यात् सलन्णं कस्मात् फलं न भवतीतरकर्म-फलैः १

निमिचवैलचण्यादिति चेत् ?

न, चामवत्यादिभिः समान-त्वातः यथा हि गृहदाहादौ निमित्ते चामवत्यादीष्टिः, यथा भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोतीत्ये-वमादौ नैमित्तिकेषु कर्मसु न मोत्तः फलं करप्यते, तैथाविशे-पान्नैमित्तिकत्वेन, जीवनादिनि-मित्ते च श्रवणात्, तथा नित्या-नामपि न मोत्तः फलम्। आलो- मोक्ष नहीं हो सकता। प्रकाश

DEPOS DE DE DE DE वाला है। परिशेषतः आप्य हो सकता है, सो आत्माका स्वभाव और एकमात्र होनेके कारण आप्य भी नहीं है।

पूर्व - किंतु नित्य कर्म अन्य कमोंसे विलक्षण हैं, इसलिये उनका फल भी विलक्षण ही होना चाहिये।

सिदानती-नहीं, कर्मत्वमें तो वे समान लक्षणवाले हैं, फिर उसका फल भी अन्य कर्मफलोंके समान लक्षणोंवाला ही क्यों न होगा?

पूर्व - यदि कहें, अन्य कर्मीं से निमित्तमें विलक्षणता होनेके कारण तो फलमें विलक्षणता होनी हो चाहिये तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि क्षाम-वतो आदि इष्टियोंसे इनकी समा-नता है; जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त होनेपर क्षामवती आदि इष्टियोंका विधान है और जैसे 'भिन्ने जुहोति' 'स्कन्ने जुहोति' इत्यादि विधियोंमें भेदन स्कन्दनके प्रायश्चित्तरूपसे किये हुए नैमित्तिक कर्मीका फल मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, क्योंकि नैमित्तिकत्वमें ये भी उनके समान ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि निमित्तसे इनका विधान करती है, इसी प्रकार नित्य कर्मीका फल भी कस्य सर्वेषां रूपदर्शनसाधनत्वे उल्कादय आलोकेन रूपं न पश्यन्तीत्युलुकादिचक्षुषो वैल-त्तण्यादितरलोकचक्षुधिन रसादि-विषयत्वं परिकल्प्यतेः रसादि-सामध्यस्यादष्टत्वात । सुद्रमपि गत्वा यद्विषये दृष्टं सामध्यं तत्रैव कश्चित विशेषः करुपयितच्यः ।

यत् पुनरुक्तं विद्यामन्त्रशकरा-दिसंयुक्तविषदध्यादिव जित्यानि कार्यान्तरमारभना इति: आर-भ्यतां विशिष्टं कार्यं तदिष्टत्वाद-विरोधः । निरिभसन्धेः कर्मणो विद्यासंयुक्तस्य विशिष्टकार्यान्त-रारम्भे न कश्चिद् विरोधः। देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो विशेषश्रवणात ''देवयाजिनः श्रेयानात्मयाजी'' इत्यादौ ''यदेव

सबके लिये रूपदर्शनका साधन है. तथापि उल्लू आदिको प्रकाशसे रूपकी उपलब्धि नहीं होती; इस प्रकार उल्लूको दृष्टिमें अन्य जीवों-की दृष्टिसे विलक्षणता होनेसे भी उसका विषय रसादि नहीं कल्पना किया जाता; क्योंकि रसादि विषयमें नेत्रका सामर्थ्य नहीं देखा जाता। बहुत दूर जाकर भी जिस विषयमें जिसका सामर्थ्य देखा जाता है, उसीमें कूछ विशेष-की कल्पना करनी चाहिये: [सर्वथा विपरीत कल्पना करनी उचित नहीं है ]।

और ऐसा जो कहा कि विद्या, मन्त्र एवं शर्करादियुक्त विष और दधि आदिके समान नित्यकर्म किसी अन्य कार्यका आरम्भ करते हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट कार्यका आरम्भ करें. वह इष्ट होनेके कारण उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। फलाशारहित विद्या-संयुक्त कर्मके विशिष्ट कार्यान्तर आरम्भ करनेमें हमारा कोई विरोध नहीं है; क्योंकि "देव-याजीसे आत्मयाजी श्रेष्ठ है" तथा "जो भी विद्यासे करता है वह बलवत्तर होता है" इत्यादि PO DEPOS DE PERENTE PERENTE PERENTE PERENTE PERENTE विद्यया करोति " (छा० उ०१। १। १०) इत्यादौ च।

यस्तु परमात्मदर्शनविषये मनुनोक्त आत्मयाजिशब्दः 'समं पश्यकात्मयाजी" (मनु० १२। ९१) इत्यत्र, समं पश्यनातम-याजी भवतीत्यर्थः, अथवा भृत-पूर्वगत्या। आत्मयाजी आत्म संस्कारार्थं नित्यानि कर्नाणि करोति ''इदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते'' इति श्रुतेः । तथा "गार्भेर्होमैः" इत्यादिप्रकरणे कार्यकरणसंस्कारा र्थत्वं नित्यानां कर्मणां दशंयति। संस्कृतश्र य श्रात्मयाजी तैः कर्मभिः समं द्रब्हुं समर्थी भवति। तस्येह वा जनमान्तरे वा मात्मदर्शनमुत्पद्यते । समं पत्रयन् स्वाराज्यमधिगच्छतीत्येषोऽर्थः। त्र्यात्मयाजिश्रब्दस्तु भृतपूर्वगत्या प्रयुज्यते, ज्ञानयुक्तानां नित्यानां कर्मणां ज्ञानीत्पत्तिसाधनत्वप्रद-र्शनार्थम् ।

वाक्योंमें देवयाजी और आत्मया-जियोंमें आत्मयाजी विशेष सुना गया है।

मनुजीने जो ''समं पश्यन्नात्म-याजी" इत्यादि वाक्यमें 'आत्मयाजी' शब्दका परमात्मदर्शनके विषयमें प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त भूतोंमें समदृष्टि रखनेवाला आत्मयाजी है, अथवा वहाँ भूतपूर्व गतिसे इसका प्रयोग हो सकता है। "इसके द्वारा मेरा यह अङ्ग संस्कारयुक्त होता है" इस श्रुतिके अनुसार आत्मयाजी आत्माके संस्कारके लिये नित्य कर्मीका अनु-ष्ठान करता है तथा "गर्भसम्बन्धी होमोंसे [ वीजगत पाप निवृत्त होते हैं ]" इत्यादि प्रकरणमें भी नित्य कर्मीका प्रयोजनं देहेन्द्रियसंघातका संस्कार दिखाया गया है। जो आत्म-याजी उन कमोंसे संस्कृत हो गया है, वही समदर्शनमें समर्थ होता है। उसको ही इस जन्ममें या जन्मान्तर-में सम आत्मदर्शन होना सम्भव है। इसका अर्थ यह है कि समदर्शन करनेवाला परुष स्वाराज्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ 'आत्मयाजी' शब्दका प्रयोग तो ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोंको ज्ञानोत्पत्तिकी साधनता प्रदर्शित करनेके लिये भूतपूर्व गतिसे किया जाता है।

किश्वान्यत् "ब्रह्मा विश्वसुजी सकामानां नित्य-धर्मी महानव्यक्त-कर्मणां फलम मेव च। उत्तमां सान्विकीमेतां गतिमाहुर्मनी-पिणः" इति च देवसार्ष्टिव्यति-रेकेण भूताप्ययं दर्शयति "भूता-व्ययेति पश्च वै"। भृतान्यत्ये-तीति पाठं ये कुर्वन्ति, तेषां वेद-विषयेपरिच्छिक्ख द्धित्वाददोषः। न चार्थवादत्वमध्यायस्य

ब्रह्मान्तकर्मविपाकार्थस्य तद्वयति-रिक्तात्मज्ञानार्थस्य च कर्मकाण्डो-पनिषद्भयां तुल्यार्थत्वदर्शनात् । विहिताकरणप्रतिषिद्धकर्मणां च स्थावस्थ्यसकरादिफलदर्शनात्, वान्तास्यादिप्रेतदर्शनाच ।

इसके सिवा दूसरी बात यह
भी कही है कि ''ब्रह्मा, विश्वस्रष्टा
(प्रजापित ), धर्म, महत्तत्त्व और
अव्यक्त-इन्हें विचारवान् पुरुष उत्तम
सात्त्विकी गित बतलाते हैं।'' तथा
''पाँच भूतों में लीन हो जाता है''
यह स्मृति देवैसाष्टिसे भूतों में लय
होने को पृथक् दिखलाती है। जो
लोग यहाँ 'भूतान्यप्येति' के स्थान में
'भूतान्यत्येति' (भूतों को पार कर
जाता है) ऐसा पाठ करते हैं,
उनकी बुद्धि ही वेदके विषयमें सङ्कुचित है, अतः उनका कोई दोष
नहीं है।

ब्रह्मलोकपर्यन्त कर्मविपाक जिसका विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्मज्ञान है, वह जिसका प्रयोजन हैं, ऐसे इस अध्यायको अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कर्मकाण्ड और उपनिषद् इन दोनोंसे इसकी समानार्थता देखी जाती है। तथा विहित कर्मोंके न करने और प्रतिषिद्धोंके करनेका फल स्थावर एवं श्वान-सूकरादि योनियोंकी प्राप्ति देखा जाता है। और उन्हें वमन भक्षण करनेवाले आदि प्रेत होते भी देखा जाता है।

१. इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानयुक्त नित्य कर्मीका फल संसार ही है, खबश्य ही है वह सात्विक।

२. इष्टदेवके समान ऐश्वर्यप्राप्ति ।

न च श्रुतिस्मृतिविहितप्रति-षिद्धव्यतिरेकेण विहितानि वा प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि केन-चिदवगन्तुं शक्यन्ते, येपाम-करणाद्बुष्ठानाच प्रेतश्वस्करस्था-वरादीनि कर्मफलानि प्रत्यनानु-मानाभ्यामुपलभ्यन्तेः न चैषां कर्मफलत्वं केनचिद्रयुपगम्यते। तस्माद्विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवानां यशैते कमीविपाकाः प्रततियेवस्था-वरादयः, तथोत्कुष्टेष्वाप ब्रह्मा-न्तेषु कर्मविपाकत्वं वेदितव्यम्। तस्मात् 'स आत्मनो वपामुद-खिदत्' 'सोऽरोदीत्' इत्यादिव-न्नाभृतार्थवादत्वस् ।

तत्राप्यभृतार्थवादत्वं माभूदिति चेत् ? भवत्वेवमः न
चैतावता अस्य न्यायस्य वाधो
भवतिः न चास्मत्पचो वा
दुष्यति, न च "ब्रह्मा विश्वसृजः" इत्यादीनां काम्यकर्मफलत्वं शक्यं वक्तुम्, तेषां
देवसाष्टितायाः फलस्योक्तत्वात्।

और श्रुति-स्मृतिद्वारा जो विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म हैं. उनके सिवा दूसरे विहित अथवा प्रतिषिद्ध कर्मोंका किसीको भी ज्ञान नहीं हो सकता, जिनके न करने और करनेसे प्रत्यक्ष एवं अनुमानद्वारा प्रेत, श्वान, सूकर एवं स्थावरादि कर्मफल प्राप्त होते हैं। उनके कर्मफलोंकी कोई कल्पना ही कर लेता हो-ऐसी बात नहीं है। अतः जिस प्रकार विहित कर्मी-के न करने और प्रतिषिद्धोंके करने-के ये प्रेत, तिर्यक् एवं स्थावरादि कर्मफल हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा-पर्यन्त उत्कृष्ट पदोंको भी कर्मफल हो समभना चाहिये। अतः 'स' आत्मनो वपामुदखिदत्' 'सोऽरो-दीत्' इत्यादि प्रकरणोंके समान इस अध्यायकी अभुतार्थवादता नहीं है।

यदि कहो कि इन प्रकरणों में भी अभूतार्थवादता नहीं माननी चाहिये तो ऐसा ही सही; किंतु इतनेहीसे इस न्यायका बाध नहीं होता और न हमारा पक्ष ही दूषित होता है। "ब्रह्मा विश्व-स्टुजः" इत्यादिको काम्य कर्मोंका फल भी नहीं बतलाया जा सकता; क्योंकि उन काम्यकर्मोंका फल तो देवसाष्टिता बतलाया गया

१. उस ( ब्रह्मा ) ने अपना वीर्य पतन किया । २. वह ( रुद्र ) रीया ।

तस्मात् साभिसन्धीनां नित्यानां कर्मणां सर्वमेधाश्वमेधादीनां च ब्रह्मत्वादीनि फलानि ।

येषां पुनर्नित्यानि निर्मिन निष्कामानां नि-सन्धीन्यात्मसंस्का-त्यकर्मणामात्म-रार्थानि, तेषां ज्ञा-संस्कारार्थत्व-

निरूपणम् नोत्पस्यर्थानि तानि ।
"त्राक्षीयं क्रियते तनुः" इति
स्मरणात् तेषामारादुपकारकत्वान्मोत्तसाधनान्यपि कर्माणि
भवन्तीति न विरुध्यते । यथा
समाप्तौ वक्ष्यामः ।

यत्तु विषद्ध्यादिवदित्युक्तस्,

तत्र प्रत्यत्तातुमानविषयत्वाद्-

विरोधः । यस्तु अत्यन्तशब्द-

गम्योऽर्थः, तत्र वाक्यस्याभावे

तदर्थप्रतिपादकस्य न शक्यं

कल्पयितुं निषद्घ्यादिसाधर्म्यम्।

है। अतः ये ब्रह्मत्वादि फला-काङ्क्षासहित नित्यकर्मीके और सर्वमेध, अश्वमेधादि यज्ञोंके फल हैं।

कितु जिनके फलाशाशून्य
नित्यकर्म चित्तशुद्धिके लिये होते
हैं, उनके वे ज्ञानोत्पत्तिके कारण
होते हैं, जैसा कि "यह शरीर ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य किया जाता
है" इस स्मृतिसे प्रमाणित होता
है। उन (मुमुक्षुओं) के समीपसे
उपकारक होनेके कारण वे कर्म
मोक्षके भी साधन होते हैं, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है।
यह किस प्रकार मोक्षका साधन
है, यह बात हम छठे [ अर्थात् इस
उपनिषद्के चौथे] अध्यायमें जनकआख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे।

ऊपर जो विष और दिध आदिके समान—ऐसा कहा है, सो वे (मन्त्र एवं शर्करादियुक्त विष और दिध आदि ) तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणके विषय हैं, इस-लिये उनके विषयसे वैसा कहनेमें कोई विरोध नहीं है। परंतु जो विषय सर्वथा शब्दसे ही जाना जा सकता है, उसके विषयमें उस अर्थंका प्रतिपादन करनेवाला कोई वाक्य न होनेके कारण उसका विष एवं दिध आदिसे साधम्यं नहीं कल्पना किया जा सकता। न च प्रमाणान्तरिविरुद्धार्थविषये

श्रुतेः प्रामाण्यं करूप्यते, यथा

श्रीतोऽग्निः क्लेद्यतीति।श्रुते तु

ताद्थ्यें वाक्यस्य प्रमाणान्तरस्य

श्रामासत्वम् । यथा खद्योतोऽग्नि
रिति, तल्पालिनमन्तरिक्तिमिति

बालानां यत् प्रत्यक्तमिति विषय
प्रमाणान्तरस्य यथार्थत्वे निश्चिते,

निश्चितार्थमिति वालप्रत्यक्तम्

श्रामासीभवति ।

तस्माद् वेदप्रामाण्यस्याव्यभिप्रकरणार्थ- चारात्ताद्थ्यें सित वानिर्धारणम् क्यस्य तथात्वं स्यात्,
न तु पुरुषमितकोश्चलम् । न हि
पुरुषमितकोशलात् सिवता रूपं न
प्रकाशयति । तथा वेदबाक्यानि

और जो विषय प्रमाणान्तरसे विरुद्ध है, उसमें श्रुतिप्रामाण्यकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे कोई कहे कि 'अग्नि शीतल होता है और भिगो देता है।' वानयका वैसा अर्थ यदि श्रुतिसम्मत हो तो अन्य प्रमाण प्रमाणाभास हो जाते हैं। जैसे मूर्खोंको यह प्रत्यक्ष होता है कि खद्योत अग्नि है, अन्तरिक्षका तल मिलन होता है; तथापि उनके विषयमें यथार्थताका प्रमाणान्तरसे निश्चय हो जानेपर वह मूर्खोंद्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या हो जाता है।

अतः वेदके प्रामाण्यका सर्वदा अव्यभिचार होनेके कारण उसका वैसा तात्पर्य होनेपर ही वाक्यकी यथार्थता होती है, केवल मनुष्यकी बुद्धिका कौशल ही वाक्यार्थका निर्णय नहीं कर सकता। पुरुषकी बुद्धिके कौशलसे ही यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सूर्य प्रकाश नहीं करता। इसी प्रकार वेदवाक्योंका भी

१. यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे निरुद्ध है, इसलिये यदि कोई ऐसा वाक्य हो तो वह प्रमाण नहीं माना जा सकता।

२. तात्पर्य यह है कि उपक्रम और उपसंहारादि लिङ्गोंसे जिस वाक्यका जैसा तात्पर्य होता है, वहीं प्रमाणभूत माना जाता है, केवल बुद्धिकौशल से कल्पना किया हुआ अर्थ प्रामाणिक नहीं होता।

PARAGEREAL STRANGER STRANGER STRANGER STRANGER

मोत्तार्थानि कर्माणीति सिद्धम् ।

श्रतः कर्मफलानां संसारत्वप्रदर्श-

नायैव ब्राह्मणमारभ्यते--

श्चाप नान्याथानि भव नित तस्मान [विभिन्न बुद्धियोंने अनुसार] भिन्न-भिन्न अर्थ नहीं किया जा सकता अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मोंका फल मोक्ष नहीं है। अतः कर्मफलों-का संसारत्व प्रदर्शित करनेके लिये ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है--

पारिक्षित कहाँ रहे ?

अथ हैनं भुज्युर्छाद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्ययेति होवाच। मद्रेषु चरकाःपर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम तस्यासीद् दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽत्रवीत् सुधन्वाङ्गिरस इति तं यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथैनमब्म क पारिक्षिता अभ-वित्रिति क पारिक्षिता अभवन् स त्वा पृच्छामि याज्ञ-वल्क्य क पारिक्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥

फिर इस याज्ञवल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पूछा। वह बोला 'हे याज्ञवल्क्य ! हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेशमें विचर रहे थे कि कपि-गोत्रोत्पन्न पतब्बलके घर पहुँचे। उसकी पुत्री गन्धर्वसे गृहोत थी। अर्थात् उसपर गन्धर्वका आवेश था ] हमने उससे पूछा, 'तू कौन है ?' वह बोला 'आङ्किरस सुघन्वा हुँ।' जब उससे लोकोंके अन्तके विषयमें पूछा तो हमने उससे यों कहा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ?' पारिक्षित कहाँ रहे ?' सो हम तुमसे पूछते हैं कि 'पारिक्षित कहाँ रहे ?'।। १।।

फिर—इसके श्रथानन्तरम् उपरते जारत्कारवे, पश्चात् जरत्कारुपुत्र आर्तभागके भुज्युरिति नामतो लह्यस्यापत्यं हो जानेपर भुज्यनामवाले लाह्यस्तद्पत्यं लाह्यायानिः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच । **अादावुक्तमश्वमेधदर्शनम्**; समष्टिव्यष्टिफलश्रादवमेधकतः. ज्ञानसमुचितो वा केवलज्ञान-सम्पादितो वा. सर्वकर्मणां परा काष्ठाः भ्रूणहत्याश्वमेधास्यां न परं पुण्यपापयोशिति हि स्मरन्ति; तेन हि समष्टि च्यष्टीश्च प्राप्नोतिः तत्र च्यष्टयो निर्ज्ञाता अन्तरण्ड-विषया अद्यमेधयागफलभृताः; 'मृत्युरस्यातमा भवत्येतासां देवतानामेका भवति' (१। २।७) इत्युक्तम्। मृत्युश्राश्चनायालक्षणो बुद्ध्या-त्मा समष्टिः प्रथमजो वायुः स्त्रं सत्यं हिरण्यगर्भः; तस्य व्याकृतो विषय:-यदारमकं सर्वं द्वेतैकत्वम्।

लाह्यायनि-लह्यके पुत्रको लाह्य कहते हैं, उसके पुत्र लाह्यायनिने पूछा। उसने कहा, 'हे याज्ञवल्क्य!'

[इस उपनिषद्के ] आरम्भमें अरवमेधदर्शन कहा गया है। अरव-मेव यज्ञ समष्टि और व्यष्टि फल देनेवाला है। वह ज्ञानसमुच्चित हो अथवा केवल ज्ञानसम्पादित हो समस्त कर्मोंकी पराकाष्ठा है। भ्रूण-हत्यासे बढ़कर कोई पाप और अश्व-मेधसे बढ़कर कोई पूण्य नहीं है-ऐसी स्मृति है। उस ( अश्वमेंध ) / के द्वारा हो पुरुष समष्टि या व्यष्टि फलको प्राप्त करता है। उनमें जो अश्वमेधयागके फलभूत [अग्नि,वायु आदित्यादि ] अण्डान्तर्गत देवता हैं, वे व्यष्टि जाने गये हैं तथा [ समष्टि देवताके विषयमें ] 'मृत्यु इसका आत्मा हो जाता है, यह इन देवताओं मेंसे कोई एक हो जाता है' ऐसा कहा है।

वह मृत्यु क्षुवारूप बुद्धचात्मा और समिष्ट है, वह प्रथमोत्पन्न वायु, सूत्रात्मा, सत्य और हिरण्यगभं है। जितना भी सम्पूर्ण द्वैत (व्यष्टि) और एकत्व (समिष्टि) है, उसका जो स्वरूपभूत है, वह व्याकृत उसका यः सर्वभृतान्तरात्मा लिङ्गम्

त्रमूर्तरसो यदाश्रितानि सर्वभृतकर्माणि, यः कर्मणां कर्म
सम्बद्धानां च विज्ञानानां परा
गतिः परं फलम्, तस्य कियान्
गोचरः कियती न्याप्तिः सर्वतः
परिमण्डलीभृता, सा वक्तन्याः
तस्याम् उक्तायां सर्वः संसारो
वन्धगोचर उक्तो भवति । तस्य
च सर्माष्टन्यष्ट्यात्मद्र्यनस्य

प्रातीककत्वप्रदर्शनार्थमारूया
यिम्राकार्मनो वृत्तां प्रक्रुरुतेः तेन
च प्रतिवादिबुद्धि न्यामोहयिष्यामीति मन्यते ।

मद्रेषु भद्रा नाम जनपदास्तेषु, चरका श्रध्ययनार्थं त्रतचरणाचर-का श्रध्ययं वा वा, पर्यत्रज्ञाम पर्य-दितवन्तः;ते पतश्चलस्य—ते वयं पर्यटन्तः,पतश्चलस्य नामतः,का-प्यस्य किपगोत्रस्य, गृहान् ऐम गतवन्तः । तस्यासीद् दुहिता गन्धर्वगृहीता—गन्धर्वेण श्रमानु-षेण सत्त्वेन केनचिदाविष्टाः; गन्धर्वो वा धिष्णयोऽग्निर्कात्विग्-देवता विशिष्टविद्यानत्वादव-

विषय है। जो समस्त भूतोंका अन्तरात्मा, लिङ्ग और अमूर्तरस है. सम्पर्ण भूत जिसके आश्रित हैं, जो कर्मों और कर्मोंसे सम्बद्ध विज्ञानोंकी परा गति और परम फल है, उसका कितना विषय है—सब ओरसे मण्डलाकार फैली हुई कितनी व्याप्ति है-यह बतलानी चाहिये; उसे बतला दिये जानेपर बन्धका विषय-भत सारा संसार बता दिया जायगा। उस समष्टि-व्यष्टिरूप दर्शनका अलौकिकत्व प्रदिशत करनेके लिये भूज्यू अपने साथ बीती हुई आख्या-यिका कहता है और समभता है कि इससे मैं अपने प्रतिवादीकी बुद्धिमें व्यामोह पैदा कर दूँगा।

हम मद्रोंमें—मद्र नामके जो देश हैं, उनमें, चरक—अध्ययनके लिये व्रताचरण करनेसे चरक अथवा अध्वर्यु होकर विचर रहे थे; वे हम विचरते विचरते काप्य-किप-गोत्रोत्पन्न पतञ्चल नामवाले पुरुषके यहाँ पहुँचे। उसकी पुत्री गन्धर्व-गृहीता थी—गन्धर्व अर्थात् किसी अमानवजीवसे आविष्ट थी। अथवा विशिष्ट ज्ञानवान् होनेसे 'गन्धर्व' शब्दसे धिष्ण्य यानी गृह्य अग्न ऋत्विग्देवता निश्चय किया सीयते: न हि सत्त्रमात्रस्येदशं विज्ञानमुपपद्यते ।

तं सर्वे वयं परिवारिताः सन्तो **ऽपृच्छाम-को**ऽसीति, कस्त्वमसि किन्नामा किंसतरगः। सोऽन्नवीद् गन्धर्वः-सुधन्या त्राङ्गिरसी गीत्रतः। तं यदा यस्मिन् काले लोकानामन्तान् पर्यवसानानि अपृच्छाम अथैनं गन्धर्वमन्नूम-अुवनकोशपरि-माणज्ञानाय प्रवृत्तेषु सर्वेष्वात्मानं इलाघयन्तः पृष्टवन्तो वयस्ः कथम् ? क पारिचिता बन्निति ।

स च गन्धर्वः सर्वमस्मभ्यमब्र-वीत् । तेन दिन्येभ्यो मया लन्धं ज्ञानम्, तत्तव नास्ति, अतो निगृहीतोऽसि, इत्यभिप्रायः। सोऽहं विद्यासम्पन्नो लब्धागमो गन्धर्वात् त्या त्वां पृच्छानि याज-चल्कय-क्षपारिचिता अभवन्-तत् त्वं कि जानासि ? हे याज्ञ-वल्क्य 'कथय क पृच्छामि पारि-विता अभवन्निति ॥ १ ॥

जाता है; क्योंकि केवल किसी जीव-मात्रका ऐसा ज्ञान होना सम्भव नहीं है।

हम सबने उसे चारों ओरसे घेरकर पूछा, 'तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और क्या स्वरूप है ?' उस गन्धर्वने कहा, 'नामसे मैं सुधन्वा हुँ और गोत्रसे आङ्किरस हैं।' फिर जब उससे लोकोंके अन्त यानी पर्यवसानके विषयमें पूछा तो हमने उस गन्धर्वसे कहा, अर्थात् भुवनकोशका परिमाण जाननेके लिये प्रवृत्त होनेपर हम सबने अपनी प्रशंसा करते हुए पूछा। किस प्रकार पूछा—'पारि-क्षित कहाँ रहे ?'

और उस गन्धर्वने हमें सब वातें बता दीं। अतः मैंने दिव्य जीवोंसे ज्ञान प्राप्त किया है, वह तुमको प्राप्त नहीं है; इसलिये अब तुम हरा दिये गये-ऐसा इसका अभिप्राय है। मैं विद्यासम्पन्न हुँ और मुभे गन्धर्वसे शास्त्रज्ञान प्राप्त हुआ है, वही मैं तुमसे पूछता हूँ कि हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम जानते हो कि पारिक्षित कहाँ रहे ? हे याज-वल्क्य! बताओ, मैं पूछता हूँ कि पारिक्षित कहाँ रहे ? ॥ १ ॥

पारिक्षितोंकी गतिका वर्णन

स होवाचोवाच वै सोऽगच्छन् वै ते तद्यत्राश्व-मेथयाजिनो गच्छन्तीतिक न्वश्वमेथयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रि इतं वैदेवरथाह्यान्ययं लोकस्त इसमन्तं पृथिवी द्विस्तावत् पर्येति ता ् समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भृत्वा वायवे प्राय-च्छत्तान् वायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयद्यत्राश्वमेधया-जिनोऽभवन्नित्येवमिव वै स वायुमेव प्रशहा ्स तस्मा-द्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युर्लोद्यायनिरुपरराम ।। २ ।।

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा था कि वे वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं।' [भुज्यु] 'अच्छा तो, अश्वमेघयाजी कहाँ जाते हैं ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'यह लोक बत्तीस देवरथा-ह्नच है। उसे चारों ओरसे दूनी पृथिवी घेरे हुए है। उस पृथिवीको सब ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए हैं। सो जितनी पतली छुरेकी धार होती है, अथवा जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख होता है, उतना उन अण्डकपालोंके मध्यमें आकाश है। इन्द्र (चित्य अग्नि) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको वायुको दिया। उन्हें वायु अपने स्वरूपमें स्थापित कर वहाँ ले गया, जहाँ अरवमेधयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशंसा की थी। अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है, वह पुनमृ त्युको जीत लेता है।' तब लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया।। २।। स होवाच याज्ञवल्क्यः: उवाच

वै सः — वैशब्दः स्मरणार्थः —

उवाच वे स गन्धर्वस्तुम्यम् । निश्चय तुमसे यही कहा था कि वे

उस याज्ञवल्क्यने कहा-'उसने निश्रय यही कहा था'-यहाँ 'वै' शब्द स्मरणके लिये है--उस ग्रन्धर्वने

अगच्छन् वै ते पारिन्निताः, तत् तत्र; क ? यत्र यस्मिन्न इवमेध-याजिनो गच्छन्ति, इति निणीते प्रश्ने त्राह-क्कतु किसमन्त्रवमेध-याजिनो गच्छन्तीति। तेषां गतिविवच्या अवनकोशपरि-माण माह---

द्वात्रिंशतं वै, द्वे अधिके त्रिंशदु द्वात्रिंशतं वे, देवरथाह्वचा-नि-देव आदित्यस्तस्य स्थो देवरथस्तस्य रथस्य गत्या अहा यावत् परिच्छिद्यते देशपरिमाणं तद् देवरथाह्यम् , तद्द्रात्रिशद्-गुणितं देवरथाह्वचानि,तावस्परि-माणोऽयं लोको लोकालोकगिरि-णा परिचिप्तः; यत्र वैराजं श्ररीरं यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां स एव लोकः; एतावाँन्लोकः, अतः परम् अ लोकः ।

तं लोकं समन्तं समन्ततः लोकविस्ताराद् द्विगुणपरिमाण-विस्तारेण परिमाणेन, तं लोकं परिक्तिप्ता पर्यति पृथिवी; तां पृथिवीं तथैव समन्तम्, द्विस्तावद् द्वे

पारिक्षित वहाँ चले गये। कहाँ ?-जहाँ अर्थात् जिस लोकमें अश्वमेध-याजी जाते हैं-इस प्रकार प्रश्न-का निर्णय हो जानेपर बोला — 'कहां अर्थात् किस लोकमें अरवमेथयाजी जाते हैं ?' तब याज्ञ वल्क्य उनकी गति बतलानेकी परिमाण इच्छासे भुवनकोशका बतावे हैं--

यह लोक द्वात्रिशत्—दो अधिक तीस अर्थात् बत्तीस देवरथाह्न्य है। देव है आदित्य (सूर्य) उसका रथ ही देवरथ है, उस रथकी गति-से एक दिनमें संसारका जितना भाग मापा जाता है, उतना देव रथाह्न्य कहलाता है, उसको बत्तीसगुना करनेपर बत्तीस देव-रयाह्न्य होते हैं। लोकालोकपर्वत-से घिरा हुआ यह लोक इतने परि-माणवाला है; जहाँ वैराज शरीर है और जिसमें प्राणियोंके कर्मफल-का उपभोग होता है, वह यही लोक है। इतना तो लोक है; इससे आगे अलोक है।

उस लोकको चारों ओरसे लोकविस्तारको अपेक्षा दने परिमाणके विस्तारवाले परिमाण-से पृथिवी घेरे हुए है। प्रकार उस पृथिवोको उससे परिमाणसे

DESCRESSION STREET द्विगुणेन परिमाणेन समुद्रः पर्येति, यं घनोदमाचत्तते पौराणिकाः । तत्र अण्डकपालयोर्विवर-परिमाणमुच्यते, येन विवरेण मार्गेण बहिनिंगंच्छन्तौ व्याप्तु-वन्त्यद्वसंघयाजिनः । यावती यावत्परिमाणा क्षुरस्य धारा अग्रम्, यावद्वा सीक्ष्मवेण युक्तं मित्तकायाः पत्रम् तावां-स्तावत्परिमाणः, अन्तरेण मध्ये अण्डकपालयोः, आकाश-विखद्रम्, तेनाकाशेनेत्येतत्। तान् पारिक्षितानक्वमेधया-जिनः प्राप्तानिन्द्रः परमेश्वरः — योऽक्वमेघेऽनिश्चितः, सुपर्णः-यद्विषयं दर्शनमुक्तम्- 'तस्य प्राची दिक्शिरारः' इत्यादिना, सुपर्णः पत्ती भृत्वा पत्तपुच्छा-द्यात्मकः सुपर्णो भृत्वा, वायवे प्रायच्छत्-मूर्तत्वान्नास्त्यात्मनो गतिस्तत्रेतिः तान् पारिन्तितान् वायुरात्मनि धित्वा स्थापयित्वा स्वात्मभृतान् कृत्वा तत्र तस्मिन्न-गमयत् ;क १ यत्र पूर्वेऽतिकान्ताः पारिचिता श्रवमेधयाजिनोऽभव-

समुद्र घेरे हुए है, जिसे पौराणिक 'घनोद' कहते हैं ।

THE SERVICE STREET

अब अण्डकपालोंके छिद्रका
परिमाण बतलाया जाता है, जिस
छिद्ररूप मार्गसे बाहर जानेवाले
अश्वमेधयाजी व्याप्त होते हैं।
जितनी अर्थात् जितने परिमाणवाली
छुरेकी धार होती है, यानी जितना
छुरेका अग्रभाग होता है, अथवा
जितनी सूक्ष्मतासे युक्त मक्खीका
पंख होता है, उतने परिमाणवाला
अण्डकपालोंके मध्यमें आकाश-छिद्र
होता है। उस आकाशसे [वे जाते
हैं] — ऐसा इसका तात्पर्य है।

उन प्राप्त हुए पारिक्षितों— अश्वमेधयाजियोंको इन्द्र-परमेश्वर-ने-जो अश्वमेधयागमें किया हुआ अग्नि ही है, सुपर्ण होकर जिसके विषयमें कि 'उसका प्राची दिशा शिर है' इत्यादि मन्त्र-से दृष्टि करना बताया गया है, सुपर्ण-पक्षी होकर अर्थात् पंख और पुँछवाला पक्षी होकर वायुको दे दिया, क्योंकि मूर्त होनेके कारण उसे वहां अपनी गति दिखायी नहीं देती; उन पारिक्षितोंको वायुने अपनेमें स्थापित उन्हें अपने स्वरूपभूत कर पहुँचा दिया । कहाँ ?—जहाँ पूर्ववर्ती अर्थात् अतीत पारि-क्षित - अश्वमेघयाजी रहे।

निति । एवमिव वै-एवमेव स गन्धर्वो वायुमेव प्रशशंस पारिचितान वितम् ।

CONTRACTOR CONTRACTOR

समाप्ता आख्यायिका। आ-ख्यायिकानिर्द्यतं त्वर्थमाख्या-यिकातोऽपसृत्य स्वेन श्रुतिरूपे-णैव त्राचण्टेऽस्मभ्यम् ; यस्मा-द्वायुः स्थावरजङ्गमानां भृताना-मन्तरात्मा, बहिश्र स एव, तस्माद्ध्यात्माधिभूताधिदैव-भावेन विविधा या अष्टिव्याप्तिः स वायुरेव-तथा समाष्टः केन-लोन सुत्रात्मना वायुरेव। एवं वायु-मात्मानं समब्टिच्यब्टिह्यपातम-कत्वेनोपगच्छति यः-एवं वेद। तस्य किं फलिमत्याह-अप पुनर्मृत्युं जयति, सक्रन्मृत्वा पुनर्न मियते। तत आत्मनः प्रश्ननिर्णयाद् भुज्युर्लाह्यायनि-रुपरराम ॥ २ ॥

प्रकार उस गन्धर्वने पारिक्षितोंकी गतिरूप वायुकी ही प्रशंसा की थी।

ETERNAL PROPERTY.

ग्राख्यायिका तो समाप्त हुई।
आख्यायिकासे सिद्ध होनेवाला जो
अर्थ है, उसे आख्यायिकासे निकालकर अपने श्रुतिरूपसे ही बतलाते
हैं; क्योंकि वायु ही स्थावर-जङ्गम
प्राणियोंका अन्तरात्मा है और
वही बाहर भी है, अतः अध्यात्म,
अधिभूत और अधिदैवभावसे जो
भी विविध प्रकारकी अष्टि (व्यष्टि)
यानी व्याप्ति है, वह वायु ही है
तथा केवल सूत्ररूपसे वायु ही
समष्टि है। इस प्रकार जो ऐसा
जानता है, वह समष्टि-व्यष्टिभावसे
अपने स्वरूपभूत वायुको ही प्राप्त
होता है।

उसे क्या फल मिलता है सो बतलाते हैं—वह अपमृत्यु—पुन-मृत्युको जीत लेता है अर्थात् एक बार मरकर फिर नहीं मरता। तब अपने प्रश्नका निर्णय हो जानेसे लाह्यका पुत्र भुज्यु चुप हो गया॥ २॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये तृतीयं भुज्युब्राह्मणम् ॥ ३ ॥

## चतुर्थ ब्राह्मण

याज्ञवल्बय-उषस्त-संवाद

अथ हैनमुषस्तश्राकायणः प-प्रच्छ । पुण्यपाषप्रयुक्तेप्रहातिग्रहै-र्मृहीतः पुनः पुनग्रहातिग्रहांस्त्य-जन् उपाददत् संसरतीत्युक्तम् । पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्या-ख्यातो व्याकृतविषयः समिष्ट-व्यब्टिरूपो द्वैतैकस्वात्मप्राप्तिः। यस्तु ग्रहातिग्रहैग्रस्तः संसर्गत, सोऽस्ति वा नास्ति ? अस्तित्वे किंत्तत्तणः ? --इत्यात्मन विवेकाधिगमायोषस्तप्रकन त्रारभ्यते । तस्य च निरुपाधि-स्वरूपस्य क्रियाकारकविनिम्नेक्त-स्वभावस्य अधिगमाद् यथोक्ताद् बन्धनाद् विमुच्यते सप्रयोजकात्; अ। एथायिकासम्बन्धस्तु प्रसिद्धः।

'अथ हैन मुषस्तश्चाकायणः पप्रच्छ' पहले यह कहा जा चुका है कि पुण्य-पापप्रयुक्त ग्रहातिग्रहों से गृहीत हुआ पुरुष पुनः-पुनः ग्रहातिग्रहों से गृहीत हुआ पुरुष पुनः-पुनः ग्रहातिग्रहों से ग्रहों को त्यागता और ग्रहण करता हुआ संसारको प्राप्त होता है। तथा पुण्यके परम उत्कर्षकी भी व्याख्या कर दी गयी, जो व्याकृत-विषयक समष्टि-व्यष्टिष्ठप देत और एकत्वभावको प्राप्त होना है।

[अब प्रश्न होता है कि ] जो ग्रह और अतिग्रहोंसे ग्रस्त होकर संसारको प्राप्त होता है, वह है या नहीं और यदि है तो किन लक्षणों-वाला है? इस प्रकार आत्माका ही विवेक करनेके लिए उषस्तका प्रश्न आरम्भ किया जाता है। उस निरुपाधिस्वरूप क्रियाकारक-विनिर्मुक्तस्वमाव आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही पुरुष प्रयोजकसहित उपर्युक्त बन्धनसे मुक्त होता है। आख्यायिकाका सम्बन्ध तो प्रसिद्ध हो है।

सर्वान्तर ग्रात्माका निरूपए।

अथ हैनमुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षाद्परोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतम ोयाज्ञवल्क्य सर्वान्तरोयः प्राणेन प्राणिति स तआत्मा सर्वान्तरोयो-ऽपानेनापानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्या-नीति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥

फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाकायण उषस्तने पूछा। वह बोला, 'हे याज्ञवल्क्य! जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो।' [याज्ञवल्क्य—] 'यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है।' [उषस्त] 'याज्ञवल्क्य! वह सर्वान्तर कौन-सा है?' [याज्ञवल्क्य—] 'जो प्राणिक प्राणिक या करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपान-से अपानिक या करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो व्यानसे व्यानिक या करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानिक या करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है'। १।।

श्रथ हैनं प्रकृतं याज्ञवलक्यम्.

उपस्तो नामतः; चक्रस्यापत्यं
चाक्रायणः, पप्रच्छ । यद् ब्रक्ष
साक्षाद् श्रव्यवहितं केनचिद् द्रष्टुरपरोत्ताद् श्रगोणम् न श्रोत्रब्रह्मादिवत्, किंतत्? य श्रात्मा
श्रात्मशब्देन प्रत्यगात्मोच्यते,
तत्र श्रात्मशब्दस्य प्रसिद्धत्वात्,

फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क्यसे जो नामसे उषस्त था उस चाक्रायण— चक्रके पुत्रने पूछा, 'जो ब्रह्म साक्षात् किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न प्राप्त हुआ ओर द्रष्टासे अपरोक्ष— अगीण है, ('श्रोत्रं ब्रह्म मनो ब्रह्म' इत्यादि वाक्यमें कहे हुए) श्रोत्र-ब्रह्मादिके समान नहीं है, वह क्या है ? जो आत्मा है—यहाँ 'आत्मा' शब्दसे प्रत्यगात्मा कहा गया है, क्योंकि इसी अर्थमें 'आत्मा' शब्द सर्वस्याभ्यन्तरः सर्वान्तरः; यदाः-शब्दाभ्यां प्रसिद्ध त्रात्मा ब्रह्मेति-तमात्मानम्, मे मह्मम्, च्या-चक्ष्वेति, विस्पष्टं शृङ्गे गृहीत्वा यथा गां दर्शयति, तथा आचक्ष्म,

मोऽयमित्येवं कथयस्वेत्यर्थः। एवमकः प्रत्याह याज्ञवल्कयः-एष ते तबात्मा सर्वान्तरः सर्व-स्याभ्यन्तरः; सर्वविशेषणोपत्त-चणार्थं सर्वान्तरग्रहणम्; यत् सान्नाद् अव्यवहितम् अपरोत्ना-दगीणं ब्रह्म बृहत्तमम् अत्मा सर्वस्य सर्वस्याभ्यन्तरः, एतै-गु गौ: समस्तैर्युक्त एषः, कोऽसौ ? तवात्माः योऽयं कार्यकरणसङ्घा-तस्तव, स येनात्मना आत्मवान् स एष तब आत्मां - तब कार्य-करणसङ्घातस्येत्यर्थः ।

तत्र पिण्डः, तस्याभ्यन्तरे लिङ्गात्मा करणसङ्घातः, तृतीयो यश्च सन्दिद्यमानः - तेषु कतमो

M TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA प्रसिद्ध है-तथा जो सर्वान्तर-सबके अभ्यन्तर है-श्रुतिमें 'यत्' और 'यः' इन पदोंसे यह प्रदर्शित किया जाता है कि यह प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म है-उस आत्माका मेरे प्रति व्याख्यान करो-जिस प्रकार सींगोंको पकडकर गौ दिख-लाते हैं, उसी प्रकार स्पष्ट बतलाओ अर्थात् वह यह है-इस प्रकार उसका वर्णन करो।

> इस प्रकार कहे जानेपर याज-वल्क्यने उत्तर दिया, 'तेरा यह आत्मा सर्वान्तर—सबका अन्त-र्वर्ती है। 'सर्वान्तर' शब्दका ग्रहण समस्त विशेषणोंके उपलक्षणके लिये है। जो साक्षात्—अव्यवहित और अपरोक्ष-अगौण ब्रह्म-बृहत्तम आत्मा सबके अभ्यन्तर है, यह इन समस्त गुणोंसे युक्त है; वह कौन है ?—तेरा आत्मा है; यह जो तेरा कार्य-करण (देह-इन्द्रिय) संघात है, वह जिस आत्माके द्वारा आत्म-वान् है, वही यह तेरा आत्मा है; तेरा अर्थात् कार्य-करणसंघातका।

अब, भुज्युके यह कहतेपर कि पहला तो पिण्ड है, उसके भीतर इन्द्रियसंघातरूप लिङ्गदेह है और तीसरा वह है, जिसके विषयमें सन्देह

ममात्मा सर्वान्तरस्त्वया विवक्तितः इत्युक्त इतर आह-यः प्राणेन मुखनासिकासञ्चारिणा प्राणिति प्राणचेष्टां करोति. येन प्राणः प्रणीयत इत्पर्थः — स ते तव कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मा विज्ञानमयः: समानमन्यतः योऽपानेनापानीति यो व्यानेन व्यानीतीति-छान्दसं दैर्घम्। सर्वाः कार्यकरणसङ्घातगताः प्राणनादिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव येन क्रियन्ते-न हि चेतनावदनधि-ष्टितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादि-चेष्टा विद्यनते; तस्माद् विज्ञानमये-नाधिष्रितं विलच्चणेन दारुयन्त्र-वत् प्राणनादिचेष्टां प्रतिपद्यते—

है—इनमें तुम किसे मेरा सर्वान्तर आत्मा बतलाना चाहते हो ? ऐसा प्रश्न करनेपर इतर (याज्ञवल्क्य) ने कहा-'जो मुख और नासिका-द्वारा संचार करनेवाले प्राणसे प्राण-चेष्टा करता है, तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा प्राण प्रणीत (चेष्टा-युक्त ) होता है, वह विज्ञानमय कार्यंकरणसंघातरूप तेरा आत्मा है। शेष वाक्यका अर्थ इसीके समान है। 'योऽपानेनापानीति यो व्यानेन व्यानीति' इस वाक्यके 'अपानीति, व्यानीति' इन पदोंमें 'नी' ऐसा जो दीर्घप्रयोग है, वह छान्दस है।

तात्पर्य यह है कि काष्ठ-यन्त्रके समान देहेन्द्रियसंघातमें होनेवाली प्राणनादि समस्त चेष्टाएँ जिसके द्वारा की जाती हैं विही तेरा सर्वान्तर आत्मा है ]। जैसे किसी चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके बिना लकडीका यन्त्र हिल नहीं सकता, उसी प्रकार इस स्थूल शरीरकी प्राणनादि चेष्टाएँ भी चेतन आत्माके बिना नहीं हो सकतीं। अतः यह अपनेसे भिन्न विज्ञानमय आत्मासे अधिष्ठित होकर काष्ठके यन्त्रके समान प्राणनादि चेष्टा करता है; इसलिये

तस्मात्सोऽस्ति कार्यकरणसङ्घात- | जो इससे चेष्टा करता है, वह कार्यकरणसंघातसे विलक्षण [ तेरा विलक्षणः, यश्रेष्टयित ।। १ ।। सर्वान्तर आत्मा ] है ॥ १ ॥

## ~~०००~ ग्रात्माकी ग्रनिर्वचनीयता

स होवाचोषस्तश्चाकायणो यथा विज्ञ यादसौगौर-सावश्च इत्येवमेवैतद् व्यपिद्ष्टं भवति यदेव साक्षाद-परोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न हष्टेईष्टारं पश्येर्न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विज्ञानीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तं ततो होषस्तश्चाकायण उपराम ।। २ ।।

उस चाकायण उषस्तने कहा, 'जिस प्रकार कोई [चलना और दौड़ना दिखाकर] कहे कि यह (चलनेवाला) बेल है, यह (दौड़नेवाला) घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ।' [याज्ञवल्कय-] 'यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है।' [उषस्त] 'हे याज्ञवल्कय! वह सर्वान्तर कीन सा है?' [याज्ञवल्क्य-] 'तुम दृष्टिक दृष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिक श्रोताको नहीं सुन सकते, मितके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाताको नहीं जान सकते। तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आतं (नाशवान्) है।' इसके पश्चात् चाकायण उषस्त चुप हो गया। २॥

स होवाचोषस्तश्राक्रायणः—
यथाकश्रिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूर्वम्,
पुनविंप्रतिपन्नो ब्र्यादन्यथा—
जस चाक्रायण उषस्तने कहा,
'जिस प्रकार पहले कोई अन्य
प्रकारसे प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत
भाषण करे, अर्थात् पहले ऐसी

श्रसौ गौरसावश्वो यश्चलति धावतीति वा, पूर्व प्रत्यक्षं दर्श-यामीति प्रतिज्ञाय, पश्चाञ्चलना-दिलिङ्गेर्व्यपदिशाति, एवमेवैतद् श्रक्ष प्राणनादिलिङ्गेर्व्यपदिष्टं भवति त्वया; किं बहुना। त्यक्त्वागोतृष्णानिमित्तं व्याजम्, यदेव सात्तादपरोत्ताद्ब्रक्ष य श्चात्मा सर्वान्तरः, तं मे

इतर आह—यथा मया
प्रथमं प्रतिज्ञातस्तवातमा—
एवंलचण इति—तां प्रतिज्ञामनुवर्त एवः तत्तथैव, यथोक्तं
मया। यत् पुनरुक्तं तमात्मानं
घटादिवद् विषयीकुविति, तद्
अश्रक्यत्वान्न क्रियते। कस्मात्
पुनस्तदशक्यम् १ इत्याह—वस्तुस्वामाव्यातः कि पुनस्तद् वस्तुस्वामाव्यम् दृष्ट्यादिद्रष्टृत्वम्ः दृष्टेप्रिष्टा द्वातमा। दृष्टिरिति द्विविधा

प्रतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष [गी और अश्व ] दिखलाऊँगा फिर चलन आदि लिक्कसे कहे कि जो चलती है, वह गौ है और जो दौड़ता है, वह घोड़ा है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम प्राणनादि लिक्कों-द्वारा व्यपदेश कर रहे हो; अतः तुम गीओंकी तृष्णाके कारण ब्रह्म-वेत्ता होनेका बहाना छोड़कर जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वान्तर आत्मा है, उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो।

इतर (याज्ञवल्वय) ने कहा-'मैंने जैसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणींवाला है, उस प्रतिज्ञाका मैं अनुवर्तन कर ही रहा हुँ, मैंने जैसा कहा है, वह वैसा ही है और तुमने जो कहा कि उस आत्माको घटादिके समान हमारा विषय कर दो, सो वैसा सम्भव न होनेके कारण नहीं किया जाता। वह असम्भव क्यों है ? सो बतलाते हैं-वस्तुका ऐसा ही स्वभाव होनेके कारण; वह वस्तु-का स्वभाव क्या है? दृष्टि आदि-का द्रष्टा होना आत्माका स्वभाव है; आत्मा दृष्टिका द्रष्टा है। दृष्टि--यह दो प्रकारकी होती है-

भवति-लौकिकी पारमार्थिकी चेतिः तत्र लौकिकी चक्षुःसंयुक्ता अन्तःकरणावृत्तिः, सा क्रियत इति जायते विनक्ष्यति चः या त्वात्मनो द्दाष्टः-- त्रबन्युष्ण-प्रकाशादिवत्, सा च द्रष्टुः स्वरूपत्वान जायते न विनश्यति च। सा क्रियमाणयोपाधिभृतया संसृष्टे वेति, व्यपदिश्यते-द्रष्टेति. मेदवच्च---द्रष्टा दृष्टिरिति चः

यासौ लोकिकी दिष्टश्रक्ष-द्वारा रूपोपरक्ता जायमानैव नित्यया त्रात्मदृष्टचा संसुष्टेव, तत्प्रतिच्छाया-तया च्याप्तैव जायते तथा विनश्यति चः तेनो-पचर्यते दृष्टा सदा पश्यन्नपि-पश्यति न पश्यति चेतिः न तु पुनर्द्रष्टुर्दृष्टेः कदाचिद्प्यन्यथा-त्वम्; तथा च वक्ष्यति पष्ठे लेलायतीव'' ''ध्यायतीव

POTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO लौकिकी और पारमाथिकी; उनमें चक्षसे संयुक्त जो अन्तःकरणकी वृत्ति है वह लौकिकी दृष्टि है; वह की जाती है, इसलिये उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है; किंतू जो अग्निके उष्णत्व और प्रकाशादि-के समान आत्माकी दृष्टि है, वह द्रष्टाका स्वरूप होनेके कारण न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। वह क्रियमाण उपाधिभूता दिष्ट-से संसर्गयुक्त-सी है, इसलिये आत्मा 'द्रष्टा' कहा जाता है। तथा द्रष्टा, दृष्टि ऐसा भेदवत् व्यवहार होता है।

और यह जो लौकिको दृष्टि है वह मानो चक्षुद्वारा रूपसे संश्लिष्ट-सी ही उत्पन्न होनेवाली है; वह नित्य आत्मद्दष्टिसे संसूष्ट-सी, उसकी प्रतिच्छाया और उससे व्याप्त ही उत्पन्न होती और विनाशको प्राप्त होती है। उसीके कारण, सर्वदा देखनेवाला होनेपर भी द्रष्टाके विषयमें 'वह देखता है, नहीं देखता है' ऐसा उपचार किया जाता है; किंतु द्रष्टाकी दृष्टिमें कभी अन्यथात्व नहीं होता; ऐसा छठे ( उपनिषद्के चौथे ) अध्याय-में कहेंगे भी-"मानो ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता (४। ३। ७) 'न हि द्रब्हुईच्टे-विपरिलोपो निद्यते" (४। ३। २३) इति च।

तमिममर्थमाह- लौकिन्या दृष्टेः कर्मभूतायाः, द्रष्टारं स्व-कीयया नित्यया दृष्टचा व्या-प्तारम्, न पद्येः; यासौ लोकि-की दृष्टिः कर्मभूता, सा रूपो-परका रूपाभिन्यञ्जिका नात्मानं स्वात्मनो व्याप्तारं प्रत्यश्चं व्याप्नोतिः तस्मात्तं प्रत्यगात्मानं दृष्टेर्द्रष्टारं न पश्येः। तथा श्रुतेः श्रोतारं न शृणुयाः, तथा मतेमे-नोवृत्तेः केवलाया व्याप्तारं न मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः केव-लाया बुद्धिवृत्तेव्याप्तारं न विजा-नीयाः । एष वस्तुनः स्वभावः; श्रतो नैव दर्शियतुं शक्यते गवादिवत ।

'न दृष्टेर्द्रष्टारम्' इत्यत्र।-चराण्यन्यथा व्याचचते केचित्—न दृष्टेर्द्रष्टारं दृष्टेः कर्तारं दृष्टिभेदमकृत्वा दृष्टि-मात्रस्य कर्तारम्, न पश्चेरितिः हुआ" तथा "द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप नहीं होता" इत्यादि ।

उसी बातको याज्ञवल्क्य इस प्रकार कहता है - जो अपनी कर्म-भूता लौकिकी दृष्टिका दृष्टा और नित्यदृष्टिसे उसे अपनी करनेवाला है, उसे तुम नहीं देख सकते। यह जो उसकी कर्मभूता लौकिको दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त होकर रूपकी अभिन्यिक्किका है, वह अपनेको व्याप्त करनेवाले प्रत्य-गात्माको व्याप्त नहीं कर सकती; अत: उस दृष्टिके द्रष्टा प्रत्यगात्माको नहीं देख सकते। इसी प्रकार उस श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते तथा मति-केवल मनोवृत्तिके व्याप्त करनेवालेका मनन नहीं कर सकते। एवं विज्ञाति—केवल बुद्धि-वृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं जान सकते । यह [ उस ] वस्तुका स्वभाव है, इसलिये उसे गौ आदिके समान दिखाया नहीं जा सकता।

कोई-कोई [भर्नु प्रपञ्चादि] 'न हष्टेर्द्र ष्टारम्' इत्यादि श्रुतिके अक्षरों-की दूसरी तरह व्याख्या करते हैं। हष्टिके द्रष्टा अर्थात् दृष्टिकं कर्ताको नहीं देख सकते यानो दृष्टिभेद विना किये तुम केवल दृष्टिमात्रके कर्ताको नहीं देख सकते; यहाँ

दृष्टेरिति कर्माण पृष्ठी; सा दृष्टिः क्रियमाणा घटवत् कर्म भवतिः द्रष्टारमिति तजनतेन द्रष्ट्रदृष्टिकर्त्-त्वमाचष्टे; तेनासौ दृष्टेर्द्रष्टा हच्टे: कर्तेति व्याख्यातृणाम-भिग्राय: । तत्र दृष्टेरिति षष्ट्रचन्तेन

दृष्टिग्रहणं निरर्थकमिति दोषं न

पश्यन्तिः पश्यतां वा पुनरुक्तम् श्रसारः प्रमादपाठ इति वा न॰ श्रादरः; कथं पुनराधिक्यम् ?

तुजन्तेनैव दृष्टिकर्तृत्वस्य सिद्ध-त्वाद् दृष्टेरिति निरर्थकम्; तदा 'द्रष्टारं न पश्येः' इत्येतावदेव

वक्तव्यम्; यस्माद्वातोः परस्तुच् श्रूयते, तद्धात्वर्थकर्तरि हि तुच् सम-यते: 'गन्तारं मेत्तारं वा नयति'

DEPUTE TO PETER PORTER PORTER DE PETER PETER PE 'हष्टे:' इस पदमें कर्ममें षष्टी है, वह दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके समान कर्म है और 'द्रष्टारम्' इस तृजन्त-पदसे द्रष्टाका दृष्टिकर्तृत्व बतलाया ग्या है; अतः उन व्याख्याताओंका अभिप्राय यह है कि यह दृष्टिका द्रष्टा- दृष्टिका कर्ता है।

> ऐसी व्याख्या करनेमें वे यह दोष नहीं देखते कि 'दृष्टे:' इस षष्ठ्यन्तरूपसे 'दृष्टि' पदका ग्रहण निरर्थक हो जाता है। अथवा यदि देखते होंगे तो 'यह पुनरुक्त है, असार है, प्रमादपाठ समभकर उसपर ध्यान नहीं देते। यह अधिक पाठ किस प्रकार है ? दृष्टिकर्नु त्वरूप अर्थ तो [ 'द्रष्टारम्' इस ] तृजन्त पदसे ही सिद्ध हो जाता है<sup>१</sup> इसलिये 'हष्टे:' यह पद निरर्थंक ही है; उस स्थितिमें तो 'द्रष्टारं न पश्ये:' केवल इतना ही कहना चाहिये था; क्योंकि जिस घातुसे परे 'तृच्' प्रत्यय सुना जाता है, वहाँ वह 'तृच्' उस घात्वर्थके कर्ता-अर्थमें ही होती है; जैसे गन्ता (गमन करनेवाले) को अथवा भेता (भेदन करनेवाले) को ले जाता

पाणिनिसूत्रके अनुसार 'तृच्' प्रत्यय १. क्योंकि 'ण्वुल्तृची कर्तरि' इस कर्ता-अर्थमें ही होता है।

and the translation of the property of the party of the p इत्येतावानैव हि शब्दः प्रयुज्यते; न तु 'गतेर्गन्तारं भिदेर्भेत्तारम्' इति असत्यर्थविशेषे प्रयोक्तव्यः; न च अर्थवादत्वेन हातव्यं सत्यां गती; न च प्रमाद्याठः, सर्वे-वामविगानातः, तस्माद् व्याख्या-तृणामेव बुद्धिदौर्बन्यम् नाध्येतु-त्रमादः ।

यथा त्वस्माभिव्योख्यातम्-लौकिकदृष्टेविंविच्य नित्यदृष्टि-विशिष्ट त्रात्मा प्रदर्शयितव्यः-तथा कर्वकमं विशेषणत्वेन दृष्टि-शब्दस्य द्धिः प्रयोग उपपद्यते, त्रात्मस्वरूपनिर्धारणायः हि द्रब्दुईष्टेः" (४। २३ ) इति च प्रदेशान्तरवाक्ये-नैव एकवाक्यतोपपन्ना भवतिः तथा च "चत्तंषि पश्यति" (के० उ० १।६) "श्रोत्र-मिदं श्रुतम्" (के० उ०१। ७) इति श्रुत्यन्तरेण वाक्यतोषपन्ना। न्यायाच-एव-

है-केवल इतना हो शब्द प्रयुक्त होता है, यदि कोई अन्य विशेष अभिप्राय न हो तो 'गतिके गन्ताको' या 'भेदनके भेत्ताको' ऐसा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। जब कि इस अधिक पदप्रयोगकी दूसरी गित है तो इसे अर्थवाद कहकर छोड़ देना भी उचित नहीं है, और न यह प्रमादपाठ ही है, क्योंकि सभी शाखाओंका इसमें मतभेद नहीं है। अतः यहाँ उन व्याख्याताओंकी हो बुद्धिको दुर्बलता है, अध्ययन-कर्ताओंका प्रमाद नहीं है।

किंतु जिस प्रकार हमने व्याख्या की है कि 'आत्माको लौकिकी दृष्टि-से अलग करके नित्यदृष्टिविशिष्ट दिखाना है' उस प्रकार आत्माके स्वरूपका निर्णय करनेके कर्म और कर्ताके विशेषणरूपसे 'दृष्टि' शब्दका दो बार प्रयोग होना वन सकता है तथा "र्न हि द्रष्टु-ह ँ छ्टे:" इस प्रदेशान्तरके वाक्यसे भी इसकी एकवाक्यता हो जाती है एवं "चंक्षूंषि पश्यति" "श्रोत्रै-मिदं श्रुतम्" इत्यादि श्रुतियोंसे भी एकवाक्यता जाती है। तथा युक्तिसे भी यही

१. द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता। २. जिसके द्वारा चक्षु इन्द्रिय देखता है।

३. जिसके द्वारा यह श्रोत्रेन्द्रिय सुन सकता है।

मेव ह्यात्मनो नित्यत्वग्रुपपद्यते विक्रियाभावे; विक्रियावच नि-त्यमिति च विप्रतिषिद्धम् । "ध्यायतीव खेलायतीव" ( ४ । ३।७) "न हि द्रष्टुईष्टेविं-परिलोपो विद्यते" (४।३। २३) "एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य" (४।४।२३)इति श्रत्यत्तराण्यन्यथा गच्छन्ति । ननु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाते त्येवमादीन्यप्यक्षराण्यात्मनोऽवि-क्रियत्वे न गच्छन्तीतिः, नः यथाप्राप्तलौकिकवाक्यानुवादि-त्वात्तेषाम् । न श्रात्मतत्त्व-

निर्घारणार्थानि तानिः; 'न दृष्टे-

द्रंष्टारम्' इत्येवमादीनामन्यार्था-

सम्भवाद् यथोक्तार्थपरत्वमव-

गम्यते । तस्मादनवबीधादेव हि

विशेषणं परित्यक्तं दृष्टेरिति ।

TERESCOURS PURSON

उचित जान पड़ता है; क्योंकि
विकारका अभाव होनेके कारण
इसी प्रकार आत्माका नित्यत्व
सम्भव हो सकता है। [ किंतु यदि
आत्माको दृष्टिकर्ता माना जायगा
तो वह विकारी होगा ] और जो
विकारी है, वह नित्य हो-ऐसा
कहना तो परस्पर विरुद्ध है। इसके
सिवा "ध्यायतीव लेलायतीव"
"त हिद्रष्टुर्द ष्टेविपरिलोपो विद्यते"
"एर्ष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य"
इत्यादि श्रुतियोंके अक्षरोंकी भी
अन्य किसी प्रकार गित नहीं है।

CONTRACTOR SECTION SEC

यदि कहो कि आत्माको विकारहीन माननेपर तो द्रष्टा, श्रोता
मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दोंकी
भी कोई सङ्गति नहीं लग सकती,
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
वे तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्योंका
अनुवाद करनेवाले हैं। वे आत्मतत्त्वका निर्णय करनेके लिये नहीं
हैं; "न हष्टेर्द्रष्टारम्" इत्यादि
श्रुतियोंका कोई अन्य अर्थ होना
सम्भव न होनेके कारण उनका
उपर्युक्त अर्थमें ही तात्पर्य समभा
जाता है। अतः अन्य व्याख्याताओंने अज्ञानसे ही 'हष्टेः' इस विशेषणका त्याग किया है।

एष ते तवातमा सर्वेहकौ-विशेषणैविशिष्टः, त्रत एतस्मा-दात्मनोऽन्यदार्तम्-कार्यं वा शरी-रम्; करणात्मकं वा लिङ्गम्; एतदेवैकमनार्तमविनाशि क्ट-स्थम्; ततो ह उपस्तश्राकायण उपरगम ॥ २॥

तुम्हारा यह आत्मा उपर्युक्त समस्त विशेषणोंसे विशिष्ट है; इस-लिये इस आत्मासे भिन्न और सब कार्यभूत शरीर अथवा करणात्मक लिङ्ग देह आर्त (नाशवान्) है, एक यही अनार्त-अविनाशी अर्थात् क्रटस्थ है; तब चाक्रायण उषस्त चुप हो गया ॥ २॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये चतुर्थमुषस्तवाह्मणम् ॥ ४ ॥

## पञ्चम ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-कहोल-संवाद

वन्थनं सप्रयोजकमुक्तम्,
यश्च बद्धस्तस्याप्यस्तित्वमधिगतम्, व्यतिरिक्तत्वं च । तस्येदानीं बन्धमोक्तसाधनं ससंन्यासमात्मज्ञानं वक्तव्यमिति कहोलप्रश्न आरम्यते—

प्रयोजकोंके सहित बन्धनका वर्णन किया गया और जो बढ़ है उसका अस्तित्व तथा [ देहेन्द्रिय-संघातसे ] भिन्नत्व भी विदित हुआ। अब उसके बन्धनसे मुक्त होनेके साधनरूप संन्याससहित आत्मज्ञानका प्रतिपादन करना है, इसलिये कहोलका प्रश्नं आरम्भ किया जाता है—

संन्याससहित ग्रात्मज्ञानका निरूपगा

अथ हैनं कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्मय आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः। कतमो याज्ञवल्कय सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्यु-मत्येति। एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रै-षणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः। तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा-सेत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद् येन स्यात् तेनेहश एवातोऽन्यदार्तं ततो ह कहोलः कौषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥

फिर इस याज्ञवल्क्यसे कौषीतकेय कहोलने पूछा; उसने 'हे याज-वल्क्य !' इस प्रकार सम्बोधित करके कहा-- 'जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो।' [ यह सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा ] 'यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है ।' [कहोल–] 'याज्ञवल्क्य ! यह सर्वान्तर कौन-सा है ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है। उस इस आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणासे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं। जो भी पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है और जो वित्तैषणा है, वही लोकैषणा है। ये दोनों ही [साध्य-साधनेच्छाएँ] एषणाएँ ही हैं। अतः ब्राह्मण पाण्डित्य (आत्मज्ञान) का पूर्णतया सम्पादन कर आत्मज्ञानरूप बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे। फिर बाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया प्राप्त कर वह मुनि होता है। तथा अमौन और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण (कृतकृत्य ) होता है । वह किस प्रकार ब्रोह्मण होता है ? जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है; इससे भिन्न और सब आर्त (नाशवान् ) है। 'तब कौषीतक्य कहोल चुप हो गया ॥ १ ॥

अर्थ हैनं कहोती नामतः, क्रपीतकस्यापत्यं कौषीतकेयः. पप्रच्छ; याज्ञवल्क्येति होवाचेति, पूर्ववत्-यदेव सान्नादपरोन्नाद्-ब्रह्म य श्रात्मा सर्वान्तरः तं मे व्याचक्ष्रेति-यं विदित्वा बन्ध-नात् प्रमुच्यते । याज्ञवल्कय आह—एष ते तवात्मा।

किम उपस्तकहोलाभ्यामेक-उपस्तकहोलप्रश्न- आत्मा पृष्टः, किं योविवेचनम् वा भिन्नावातमानी तुन्यल्याविति । भिन्नाविति प्रश्नयोरपुनरुक्तत्वो-पपत्तेः । यदि होक आतमा उप-स्तकहोलप्रश्नयोर्विवस्तितः, तत्रै-केनैव प्रक्नेनाधिगतस्वात्तद्विपयो द्वितीयः प्रश्लोऽनथंकः स्यात् । न चाथवादरूपत्वं वाक्यस्यः तस्माद् भिन्नावेतावातमा नौ क्षेत्रज्ञ-केचिंद परमात्माखयो इति ्व्याचन्तते ।

फिर इस याज्ञवल्क्यसे कहोल नामवाले कौषीतकेय-कुषीतकके पुत्रने पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य!' इस प्रकार पूर्ववत् सम्बोधनद्वारा अभि-मुख करके उसने कहा, 'जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो, जिसको जान-कर पूरुष बन्धनसे मुक्त हां जाता है।' याज्ञवल्क्यने कहा, 'यह तुम्हारा आत्मा है।'

यहाँ प्रश्न होता है कि उषस्त और कहोलने एक हो आत्माके विषयमें पूछा है या समान लक्षणों-वाले भिन्न आत्माओं के विषयमें ? [उत्तर-] विभिन्न आत्माओंके विषयमें मानना ही अच्छा है, क्यों-कि प्रक्तोंमें पुनक्किका दोष न आना ही उचित है। यदि उपस्त और कहोल दोनोंके प्रश्नोंसे एक ही आत्मा बतलाना अभीष्ट होता तो उसका ज्ञान तो एक हो प्रश्नसे हो जाता है, अतः उसके वि यमें दुसरा प्रश्न करना निरर्थंक ही होगा; तथा इस वाक्यकी अर्थवाद-रूपता मानी नहीं जा सकती। अत: ये क्षेत्रज्ञ और परमात्मासंज्ञक भिन्न-भिन्न आत्मा ही हैं-इस प्रकार कोई कोई विद्वान् व्याख्या करते हैं।

तनः 'ते' इति प्रतिज्ञानात्ः 'एप त स्रात्मा' इति हि प्रति-वचने प्रतिज्ञातम् । न चैकस्य कार्यकरणसङ्घातस्य द्वावातमानौ उपपद्येते; एको हि कायंकरण-सङ्घात एकेनात्मना आत्मवान्। न च उषस्तस्यान्यः कहोल-स्यान्यो जातितो भिन्न आत्मा भवति, द्वयीः श्रगीणत्वात्मत्व-सर्वान्तरत्वातुपपत्तः । यद्येक-मगौणं ब्रह्म द्वयोरितरेणावश्यं गौणेन भवितव्यम्, तथा आत्म-त्वं सर्वान्तरत्वं च, विरुद्धत्वात् पदार्थानाम् । यद्येकं सर्वान्तरं ब्रह्म श्रात्मा मुख्यः, इतरेण श्रमर्वान्तरेण अनात्मना श्रमु-ख्येनावक्यं भवितव्यम्; तस्मा-देकस्यैव द्विः श्रवणं विशेष-विवत्तया ।

यत्तु पूर्वोक्तेन समानं द्वितीये प्रदनान्तर उक्तम्, तावन्मात्रं पूर्व-

ऐसा कहना ठीक नहीं है. क्योंकि 'तुम्हारा' ऐसी प्रतिज्ञा की गयी है, अर्थात् उत्तरमें ऐसी प्रतिज्ञा की गयी है कि 'यह तुम्हारा आत्मा है।' और एक ही देहेन्द्रियसंघातके दो आत्मा होने सम्भव नहीं हैं. क्योंकि एक देहेन्द्रियसंघात एक हो आत्मासे आत्मवान् होता है। उषस्तका आत्मा अन्य हो और कहोलका अन्य हो-ऐसा उनमें जातितः भेद नहीं हो सकता, क्योंकि दोका अगौणत्व (मुख्यत्व), आत्मत्व और सर्वान्तरत्व उपपन्न नहीं हो सकता। यदि दोमेंसे एक ब्रह्म मुख्य है तो दूसरेका गौण होना अवश्यम्भावी है; इसी प्रकार उनका आत्मत्व और सर्वान्तरत्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन पदार्थीमें विरुद्धता है। [अभिप्राय यह है कि ] यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा मुख्य होगा तो दसरेको अवश्य असर्वान्तर अनात्मा और अमुख्य होना चाहिये; अतः एकहीका कुछ विशेष विवक्षासे दो बार श्रवण हुआ है।

और जो बात दूसरे प्रश्नान्तरमें पूर्व प्रश्नके ही समान कही गयी है, उतना पहले ही प्रश्नका अनुवाद है,

स्यैवानुवादः, तस्यैवानुक्तः कश्चिद् विशेषो वक्तव्य इति। कः पुनरसौ विशेषः ? इत्युच्यते पूर्विस्मन् प्रक्ने आस्त व्यतिरिक्त यस्यायं सप्रयोजको बन्ध उक्त इति । द्वितीये त. तस्यैव आत्मनोऽशनायादिसंसा-रधर्मातीतत्वं विशेष उच्यते। यद्विशेषपरिज्ञानात् संन्याससहि-पूर्वोक्ताद् बन्धनादु विग्रुच्यते । तस्मात् प्रश्नप्रति-वचनयोः 'एष त आत्मा' इत्येवमन्तयोस्तुल्यार्थतेव ।

DEPOSITE DEPOSIT

नतु कथमेकस्यैवात्मन

श्रशनायाद्यतीतत्वं तद्वन्वं चेति

विरुद्धधमेसमवायित्वमिति ?

नः परिहतत्वात्। नामरूप
व्यवहारतदमाव- विकारकार्यकरण
समन्वयः लज्जणसङ्घातोपाधि

मेदसम्पर्कजनितश्रान्तिमात्रं हि

संसारित्वम् इत्यसकृदवीचाम।

विरुद्धश्रुतिव्याख्यानप्रसङ्गेन चः

क्योंकि उसीकी कुछ विशेषता बतलानी है, जो अभी बतायी नहीं गयी है। वह विशेषता क्या है? सो बतलाया जाता है; पूर्व प्रश्नमें जिसका यह प्रयोजकोंसहित बन्ध वतलाया गया है, वह देहादिसे व्यतिरिक्त आत्मा है। दूसरे प्रश्नमें उसी आत्माका क्षुधादि संसारधर्मी-से परे होना यह विशेषता बतलायी जाती है, जिस विशेषताका संन्यास-पूर्वक ज्ञान होनेपर पुरुष पूर्वोक्त बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अतः 'एष त आत्मा' इस वाक्यतक इन दोनों प्रश्न और उत्तरोंकी समानार्थता हो है।

शक्का-किंतु एक ही आत्माका क्षुधादिसे अतीत और उनसे युक्त होना-यह विरुद्धधर्मसमवायित्व किस प्रकार सम्भव है ?

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका तो परिहार किया जा चुका है। उसका संसारित्व नाम-रूपात्मक विकाररूप जो देहे-न्द्रियसंघात है, उस उपाधिभेदके सम्पर्कंसे होनेवाली भ्रान्तिमात्र है— ऐसा हम अनेकों बार कह चुके हैं। तथा विरुद्धार्थवाची श्रुतियोंकी व्या-रूपाके प्रसङ्गमें भी यह बात कही जा यथा रज्जुशुक्तिकागगनादयः ।
सर्परजतमिता भवन्ति पराध्यारोपितधर्मित्रिशिष्टाः, स्वतः
केवला एव रज्जुशुक्तिकागगनादयः; न चैवं विरुद्धधर्मसनवायित्वे पदार्थानां कश्चन
विरोधः ।

नामरूपोपाध्यस्तित्वे—
"एकमेवाद्वितीयम्" (ञ्चा० उ०
६ । २ । १) "नेह नानास्ति
किञ्चन" (बृ०उ० ४। ४। १९
इति श्रुतयो विरुध्येरिनति चेत्?
न, सलिलफेनदृष्टान्तेन

परिहतत्वात्, मृदादिहण्टान्तेश्चः,
यदा तु परमार्थदण्टचा परमातमतत्त्वाच्छुत्यनुसारिभिरन्यत्वेन
निरूप्यमाणे नामरूपे मृदादिविकारवद् वस्त्वन्तरे तन्त्रतो न स्तः—
सिलिलफेनघटादिविकारवदेव,
तदा तदपेक्ष्य "एकमेवाद्वितीयम्" "नेह नानास्ति किञ्चन"
इत्यादिपरमार्थदर्शनगोचरत्वं
प्रतिपद्यते । यदा तु स्वामा-

चुकी है; जिस प्रकार कि रज्जु,
गुक्ति और आकाश आदि दूसरोंके
आरोपित किये धर्मोंसे युक्त होकर
सर्प, रजत और मिलन प्रतीत होते
हैं, किंतु वे स्वयं गुद्ध रज्जु, गुक्ति
और आकाशादि हो हैं; इस प्रकार
पदार्थोंके विरुद्ध धर्म-समवायो
होनेमें कोई विरोध भी नहीं है।

ALBERT SERVER SERVE

शक्का-किंतु नाम-रूप उपाधिकी सत्ता स्वीकार करनेपर तो "एक ही अद्वितीय ब्रह्म है", "यहाँ नाना कुछ नहीं है" इन श्रुतियोंसे विरोध होगा—ऐसा कहें तो ?

समाधान—नहीं, इस शङ्काका
तो जल और फेनके दृष्टान्तसे तथा
मृत्तिकादिके दृष्टान्तसे परिहार किया
जा चुका है, जिस समय श्रुतिका
अनुसरण करनेवाले पुरुषोंद्वारा
अन्यरूपसे निरूपण किये जानेवाले
नाम और रूप परमार्थदृष्टिसे
मृत्तिकादिके विकार तथा जल-फेन
और घटादिके विकारके समान
ही परमात्मतत्त्वसे वस्तुतः कोई
भिन्न पदार्थं नहीं रहते, तब
उसकी दृष्टिकी अपेक्षासे हो "एक
ही अद्वितीय है" "यहाँ नाना कुछ
नहीं है" इस परमार्थदृष्टिका
बोघ होता है। किंतु जिस समय

विक्याविद्यया ब्रह्मस्वरूपं रज्जशुक्तिकागगनस्वरूपवदेव स्वेन
रूपेण वर्तमानं केनचिद्रपृष्टस्वभावमपि सत्—नामरूपकृतकार्यकरणोपाधिभ्यो विवेकेन
नावधार्यते, नामरूपोपाधिदृष्टिरेव च भवति स्वाभाविकी, तदा
सर्वेऽयं वस्त्वन्तरास्तित्वव्यवहारः।

TO THE STEER STATES

श्रक्ति चायं भेदकृतो मिथ्या-व्यवहारः, येषां ब्रह्मतत्त्वादन्य-त्वेन वस्तु विद्यते, येषां च नास्तिः, परमार्थवादिभिस्तु श्रुत्य-तुसारेण निरूप्यमाणे वस्तुनि— किं तत्त्वतोऽस्ति वस्तु किं वा नास्तीति, ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं सर्व-संव्यवहारश्र्न्यमिति निर्धार्यतेः, तेन न कश्चिद् विरोधः।

न हि परमार्थावधारणनिष्ठायां वस्त्वन्तरास्तित्वं प्रतिपद्यामहे— ''एकमेवाद्वितीयम्'' ''अनन्त-रमबाह्यम्'' (बृ॰ उ०२।४।१९) रज्जु, शुक्ति और आकाशके स्वरूप के समान किसीसे भी अछूते स्वभाववाला होकर अपने निज-रूपसे विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्म-के स्वरूपका स्वाभाविकी अविद्या-के कारण नामरूपजनित देहेन्द्रिय-रूप उपाधिसे अलग करके निश्चय नहीं किया जाता और स्वाभावि-की नाम-रूप उपाधिकी ही दृष्टि रहती है, उस समय यह ब्रह्मसे भिन्न वस्तुकी सत्तासे सम्बन्ध रखने-वाला सारा व्यवहार रहता है।

तथा यह भेदकृत मिथ्या व्यव-हार तो, जिनको दृष्टिमें ब्रह्मतत्त्वसे भिन्न वस्तु है और जिनको दृष्टिमें नहीं है, उन दोनों को ही रहता है; किंतु जो परमार्थवादी हैं वे, कौन-सी वस्तु तत्त्वतः है और कौन-सी नहीं है-इस प्रकार श्रुतिके अनुसार वस्तुका निरूपण किये जानेपर, यही निश्चय करते हैं कि सम्पूर्णं व्यवहारसे रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है; इसलिये उनका व्यवहार रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है।

हम परमार्थनिश्वयकी निष्ठामें किसी अन्य वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं करते, जैसा कि "एक ही अद्वितीय ब्रह्म है" "वह अन्तरबाह्म-शून्य है" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध इति श्रतेः। न च नामरूप-व्यवहारकाले त्वविवेकिनां क्रिया-कारकफलादिसंव्यवहारो नास्ती-ति प्रतिषिध्यते । तस्माज्ज्ञाना-ज्ञाने अपेक्ष्य सर्वः संव्यवहारः शास्त्रीयो लौकिकश्र; अतो न काचन विरोधशङ्का । सर्ववादि-नामप्यपरिहार्यः परमार्थसंव्यव-हारकृतो व्यवहारः।

तत्र परमार्थात्मस्वरूपमपेक्ष्य-प्रश्नः पुनः-कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तर इति ।

प्रत्याहेतरः --- योऽशनायापि-परमार्थात्मस्व- पासे, अशितुमि-रूपनिरूपणम् च्छाशनाया, पातु-मिच्छा पिपासाः ते अशनाया-विवासे योऽत्येतीति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः, अविवेकिभिस्तलमल-वदिव गगनं गम्यमानसेव तल-मले अत्येति परमार्थतः; ताभ्या--मसंस्ट स्वभावत्वात । तथा

होता है और नाम-रूप व्यवहार-कालमें अविवेकियोंकी दृष्टिमें भी क्रिया, कारक और फलादिका सम्यक् व्यवहार नहीं होता-ऐसा प्रतिषेध भी नहीं किया जाता। अतः शास्त्रीय और लौकिक सारा ही व्यवहार ज्ञान और अज्ञानको अपेक्षासे है; इसलिये इसमें विरोय-की कोई शङ्का नहीं हो सकती। परमार्थ और संव्यवहारकृत व्यव-हार तो सभी वादियोंके लिये अपरिहार्य है।

अब, पारमाथिक आत्मस्वरूप-की अपेक्षासे ही पुनः प्रश्न किया जाता है, 'हे याज्ञवल्क्य! सर्वान्तर आत्मा कौन-सा है ?'

इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—'जो अशनाया-पिपासा-अशनकी इच्छा अशनाया है और पीनेकी इच्छा ओर विपासा—उन अज्ञनाया पिपासाको जो अतिक्रमण किये हुए है—इस प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है; अविवेकी पृह्ष आकाशको तलमलादियुक्त मानवे तो भी वस्तुतः वह उनसे होनेक अछूते स्वभाववाला अतिक्रमण तलमलको कारण हुए है। इसी

मृढैः श्रश्ननायापिपासादिमद्त्रक्ष गम्यमानमपि श्लिधितोऽहं
पिपासितोऽहमिति, ते श्रत्येत्येव
परमार्थतः । ताम्यामसंसृष्टस्वभावत्वातः; "न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः" (क० उ० २ ।
२ । ११) इति श्रुतेः—श्रविद्रल्लोकाध्यारोपितदुःखेनेत्यर्थः ।
प्राणैकधर्मत्वात् समासकरणमश्चनायापिपासयोः ।

शोकं मोहम्—शोक इति
कामः; इष्टं वस्तूहिश्य
चिन्तयतो यदरमणम्, तत्तृष्णामिभृतस्य कामबीजम्; तेन
हि कामो दीष्यते; मोहस्तु विपरीतप्रत्ययप्रभवीऽविवेको अनः,
स चाविद्या सर्वस्यानर्थस्य प्रसवबीजम्; भिन्नकार्यत्वात्तयोः
शोकमोहयोरसमासकरणम्। तौ

यद्यपि सूढलोग 'मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ऐसा मानकर ब्रह्मको भूख-प्याससे युक्त समभते हैं तो भी उनसे असंस्टष्ट स्वभाववाला होनेके कारण वह परमार्थतः उनका अति-क्रमण ही किये हुए हैं; इस विषयमें "वह लोकदुः खसे लिप्त नहीं होता, उससे बाह्य हैं" ऐसी श्रुति भी है। तात्पर्य यह है कि वह अविद्वान् पुरुषोंद्वारा आरोपित दुः खसे लिप्त नहीं होता। एक प्राणके ही धमें होनेके कारण 'अञ्चानाया' और 'पिपासा' पदोंका समास किया गया है।

'शोकं मोहम्' इनमें शोक यह काम है; इष्ट वस्तुके लिये चिन्तन करनेवालेका जो अरमण (खेद) है, वह तृष्णाभिभूत पुरुषके कामका बीज होता है; क्योंकि उससे काम उत्तेजित होता है; मोह विपरीत प्रतीतिसे होनेवाला अविवेक यानी भ्रम है;यही समस्त अनथोंकी उत्पत्ति-की वीजभूता अविद्या है;' शोक और मोहके कार्यं भिन्न हैं, इसलिये इनका समास नहीं किया गया।

१ योगदर्शनमे अविद्याका लक्षण इस प्रकार किया है—'अनित्यागुचिदुःखा-नात्मसु नित्यश्चिसुखात्मख्यातिरविद्या' अर्थात् अनित्य, अश्चिन, दुःख और अनात्मामें नित्य, श्चि, मुख और आत्मबुद्धि होना अविद्या है—यही विपरीत प्रतीति है।

मनोऽधिकरणोः तथा शरीराधि-करणौ जरां मृत्युं चात्येतिः जरेति कार्यंकरणसङ्घातविपरि-वलीपवितादिविङ्गः णामो मृत्युरिति तद्विच्छेदो विपरिणा-भावसानः; तौ जरामृत्यृ शरीरा-धिकरणावत्येति ।

ये तेऽज्ञनायादयः प्राणमनः-शरीराधिकरणा प्राणिष्वनवरतं वर्तमाना ऋहोरात्रादिवत् समुद्रो-मिवच प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते, योऽसौ दृष्टेर्द्रष्टेत्यादिल्जणः साज्ञादच्यवहितोऽपरोज्ञादगौणः सर्वान्तर त्रात्मा ब्रह्मादिस्तम्ब-पर्यन्तानां भतानामश्चनायापिपा-सादिभिः संसारधर्मैः सदा न स्पृश्यते: आकाश इव धनादि-मलैः ।

तमेतं वै श्रात्मानं स्वं तत्त्वं विदुषो व्युत्थान-विदित्वा निरूपणम् अयमहमस्मि परं ब्रह्म सदा सर्वसंसारविनिर्मुक्तं नित्य-

PRESERVATE SERVATE SER इन दोनोंका अधिकरण मन है. इनको तथा शरीर जिनका अधि-करण है, उन जरा और मृत्यको भी आत्मा अतिक्रमण किये हए है। जरा-यह देहेन्द्रियसंघातका विपरिणाम है, झुरियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना आदि इसके चिह्न हैं तथा मृत्यु शरीरका विच्छेद और विपरिणामका अन्त हो जाना है; उन शरीररूप अधिकरणवाले जरा-मृत्युका वह अतिक्रमण किये हुए है।

ये जो प्राण, मन और शरीर-रूप अधिकरणवाले तथा प्राणियोंमें दिन-रात और समुद्रकी तरङ्गोंके समान निरन्तर रहनेवाले क्षुधादि धर्म हैं,वे ही प्राणियोंमें 'संसार' इस नामसे कहे जाते हैं; किंतु यह जो दृष्टिका द्रष्टा आदि लक्षणोंवाला, साक्षात्—अव्यवहित और अपरोक्ष-अगौण सर्वान्तर—ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंका आत्मा है, वह मेघादि मलोंसे आकाशके समान कभी संसारधर्मींसे स्पर्श नहीं किया जाता।

उस इस आत्मा-स्वरूपको यह सर्वदा सम्पूर्ण संसारधर्मीसे रहित नित्यत्रप्त परब्रह्म में हैं-ऐसा जानकर ब्राह्मणलोग-क्योंकि

M SERVICE SERVICE MA

त्रुप्तांमित, ब्राह्मणाः ब्राह्मणानाम् एवाधिकारो च्युत्थाने, श्रतो ब्राह्मणग्रहणम्, च्युत्थाय वैपरीत्येन उत्थानं कृत्वाः, कृत इत्याह— पुत्रेषणायाः पुत्रार्थेषणा पुत्रेषणा— पुत्रेणेमं लोकं जयेयमिति लोक- जयसाधनं पुत्रं प्रतीच्छा—एषणा दारसङ्ग्रहः । दारसङ्ग्रहम- कृत्वेत्यर्थः—

वित्तेषणायाश्र—कर्मसाधनस्य
गवादेरुपादानम्—श्रनेन कर्म
कृत्वा पितृलोकं जेष्यामीति,
विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम्,
केवलया वा हिरण्यगर्भविद्यया
दैवेन वित्तेन देवलोकम्।

दैवाद् वित्ताद् व्युत्थानमेव नास्तीति केचित्, यस्मात्तद्धलेन हि किल व्युत्थानमितिः तदसत्, ''एतावान्वे कामः'' (बृ० उ० १ । १ । १७) इति न्युत्थान (संन्यास) में ब्राह्मणोंका ही अधिकार है, इसलिये यहाँ 'ब्राह्मण' पद ग्रहण किया गया है—'व्युत्थाय' विपरीतभावसे उत्थान करके, कहाँसे उत्थान करके? सो बताते हैं— पुत्रैषणासे, पुत्रके लिये जो एषणा (इच्छा) होती है, उसे पुत्रैषणा कहते हैं—मैं पुत्रके द्वारा यह लोक जीतूँगा, इसलिये लोक-जयके साधन पुत्रके प्रति जो इच्छा होती है वही पुत्रैषणा है; यहाँ 'एषणा' से स्त्रीपरिग्रह लक्षित होता है। भाव यह कि स्त्रीसंग्रह न करके—

तथा वित्तेषणासे उत्थान करके, कर्मके साधनभूत गौ आदि मानुषवित्तको इस भावसे ग्रहण करना कि इसके द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकपर विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्यासंग्रुक्त कर्मसे देवलोक या केवल हिरण्यगर्भविद्यारूप देववित्तसे देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका नाम वित्तेषणा है ]।

किन्हीं-किन्हींका मत है कि दैव-वित्तसे तो व्युत्थान होता ही नहीं, क्योंकि उसके बलसे ही तो व्युत्थान होता है; किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि "एतावान्वे कामः" इस

पाठितत्वादेषणामध्ये देवस्य वित्तस्य; हिरण्यगर्भादिदेवतावि षयेव विद्या वित्तमित्युच्यतेः देवलोकहेतुत्वातः न हि निरु-पाधिकप्रज्ञानघनविषया देवलोकप्राप्तिहेतः. ''तस्मात्तत्सर्वमभवत्'' (**बृ**०उ० १।४।१०) ''श्रात्मा होषां स भवति" (१।४।१०) इति श्रुतेः तद्वलेन हि व्युत्थानम्, "एतं वै तमात्मानं विदित्वा" (३।४।१) इति विशेषवचनात् । तस्मात् त्रिभ्योऽप्येतेभ्योऽना-त्मलोकप्राप्तिसाधनेभ्य एषणा-विषयेभयो च्युत्थाय-एषणा कामः ''एतावान् वै कामः'' (१ । ४ । १७) इति श्रुतेः— एतस्मिखिविधेऽनात्मलोकप्राप्ति-साधने तृष्णामकुत्वेत्पर्थः । सर्वा हि साधनेच्छा फलेच्छैव, एषणात्रय- ऋतो व्याचष्टे श्रुतिः स्यैकत्वम् एकेव एषणेति: कथम् ? या द्येव पुत्रैषणा सा

श्रुतिद्वारा देवित्तको एषणाके बीचमें ही पढ़ा गया है और हिरण्य-गर्भादि देवताविषयिणी विद्या ही देवित्त कही जाती है, क्योंकि वह देवलोकप्राप्तिकी हेतु है। निरु-पाधिक प्रज्ञानघनविषयिणी ब्रह्म-विद्या देवलोककी प्राप्तिकी हेतु नहीं है, जैसा कि "अतः वह सर्व हो गया" "वह इनका आत्मा ही हो जाता है" इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमा-णित होता है। और व्युत्थान भी ब्रह्मविद्याके ही बलसे होता है, क्योंकि इस विषयमें "उस इस आत्माको जानकर" ऐसा विशेष वाक्य है।

अतः एषणाके विषयभूत इन तीनों हो अनात्मलोकप्राप्तिके साधनोंसे व्युत्थान करके—"निश्चय इतना ही काम है" इस श्रुतिके अनुसार एषणा कामका ही नाम है—तात्पर्यं यह है कि अनात्म-लोककी प्राप्तिके इस त्रिविध साधन-में तृष्णा न करके [भिक्षाचर्या करते हैं।]

सांधनसम्बन्धिनी सारी इच्छा फलेच्छा ही है, इसलिये श्रुति ऐसी व्याख्या करती है कि एक ही एषणा है; किस प्रकार ?—जो भी पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है; क्योंकि वित्तैषणा, दृष्टफलसाधनत्वतुल्य-त्वात् ;या वित्तैषणा सा लोकैषणाः फलार्थेव सा; सर्वः फलार्थप्रयुक्त एव हि सर्वं साधनमुपादत्ते; अत एकैव एषणा, या लोकैषणा सा साधनमन्तरेण सम्पादियतुं न शक्यत इति, साध्यसाधन-मेदेन उमे हि यस्मादेते एषणे एव भवतः; तस्माद् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म कर्मसाधनं वा। श्रतो येऽतिक्रान्ता व्राह्मणाः सर्वं कर्म कर्मसाधनं भिक्षाचर्यविधानम सर्वे देविवत-मानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादिः तेन हि दैवं पित्रयं मानुषं च कर्म क्रियते, "निवीतं मनुष्याणाम्" इत्यादिश्रुतेः तस्मात् पूर्वे त्राह्मणा ब्रह्मविदो व्यु-त्थाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यश्र

उनका दृष्ट फलमें साधन होना समान है; और जो वित्तेषणा है वही लोकैषणा है, क्योंकि वह फल-के ही लिये है; सब लोग फलरूप प्रयोजनसे प्रेरित होकर ही सारे साधनोंको स्वीकार करते हैं; अत: एक ही एषणा है; जो लोकैषणा है, उसका साधनके बिना सम्पा**दन** नहीं किया जा सकता, वयोंकि इस प्रकार साध्य-साधन-भेदसे ये दोनों एषणाएँ ही हैं; अतः ब्रह्मवेत्ताके लिये कर्म और कर्मका साधन दोनों ही नहीं हैं।

अत: जो पर्ववर्ती ब्राह्मण थे, वे सम्पूर्ण कर्म और देव, पितृ एवं मनुष्यलोकसम्बन्धो यज्ञोपवीतादि सम्पूर्ण कर्मसाधनोंको [छोड़कर], क्योंकि उन्हींसे देव, पितृ और मनुष्यलोकसम्बन्धी कर्म किये जाते हैं, जैसा कि "मनुष्योंके लिये निवीतं [पितरोंके लिये प्राचीना-वीत<sup>र</sup> और देवोंके लिये उपवीत<sup>र</sup> है]" इस श्रुतिसे ज्ञात होता है। अतः पूर्ववर्ती ब्राह्मण-ब्रह्मवेता-लोग कर्म और कर्मके साधन यज्ञोपवीतादिसे व्युत्थान परमहंस परिव्राजकभावको प्राप्त ब्राज्यं प्रतिपद्य, भित्ताचर्यं चरन्ति होकर भिक्षाचर्या करते हैं।

यज्ञोपवीतादिभ्यः, परमहंसपारि-

१. जनेळको मालाकी भाँति पहनना । २. जनेळको आसब्यभावसे अर्थात् दावें कन्येपर पहनना । ३. जनेऊको सब्यभावसे यानी वार्ये कन्थेपर पहनना ।

भिन्नार्थे चरणं भिन्नाचयम् चरन्ति त्यवत्वा स्मातं लिङ्गं त्राश्रममात्रशरणानां जीवनसाधनं पारित्राज्यव्यञ्जकम् : विद्वाँ निलङ्गवर्जितः — ''तस्माद-तिङ्गो धर्मज्ञोऽन्यक्ततिङ्गो-ऽव्यक्ताचारः" इत्यादिस्मृति-¥यः, ''अथ परिव्राड् विवर्ण-वासा मुण्डोऽपरिग्रहः" (जावा-लोप० १) इत्यादिश्रुतेः, "सिश-खान केशानिकृत्य विस्टुच्य यज्ञोपवीतम्'' (कठश्रुतिः १) इति च।

नतु 'च्युत्थायाथ भिन्नाचर्यं व्युत्थानविधिरा-चरन्ति' इति वर्तक्षिप्यते मानापदेशादर्थवादोऽयम् ; न विधायकः प्रत्ययः कश्चिच्छ्र्यते लिङ्लोट्तव्यानाम् अन्यतमोऽपि । तस्मादर्थवादमा-त्रेण श्रु तिस्मृतिविहितानां यज्ञो-पवीतादीनां साधनानां न शक्यते परित्यागः कार्यितुम् ; ''यज्ञोप-वीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत वा''

भिक्षाके लिये विचरना भिक्षाचर्या है, उसका चरण-आचरण करते हैं. जो केवल आश्रममात्रमें रहने-वालोंके जीवनका साधन और संन्यासका अभिव्यञ्जक है, उस [त्रिदण्डादि] स्मार्त चिह्नको त्याग कर भिक्षा करते हैं, बाह्य चिह्नोंसे रहित एवं विद्वान् होकर जैसा कि "इसलिये [यति] अलिङ, धर्मज्ञ. अव्यक्तलिङ्ग और अव्यक्ताचार होता है" इत्यादि स्मृतियोंसे ज्ञात होता है तथा "परित्राट् विवर्णवस्त्रयुक्त, मुण्डित और अपरिग्रह होता है" इत्यादि श्रुतिसे और "शिखाके सहित केशोंको काटकर यज्ञोपवीत-को त्याग कर" इत्यादि वाक्यसे भी सिद्ध होता है।

ALAS ALAS ALAS

पूर्वं - किंतु 'ब्युत्थान करके भिक्षाचर्या करते हैं' ऐसा वर्तमान-कालिक प्रयोग होनेके कारण यह अर्थवाद हो है। लिङ्ग, लोट, तव्य— इन विधिसूचक प्रत्ययोंमेंसे तो यहाँ किसीका भी श्रवण नहीं है; अतः केवल अर्थवादके ही कारण श्रुतिस्मृतिविहित यज्ञोपवीतादि साधनोंमेंसे किसीका भी त्याग नहीं कराया जा सकता; "यज्ञोपवीतीको ही अध्ययन, याजन अथवा यजन MARKARIA BARARAKA KARARAKA BARARAKA BARAKA BARARAKA BARAR पारित्राज्ये तावद्ध्ययनं विहि-तम्-''वेदसंन्यसनाच्छूद्रस्त-स्माद् वेदं न संन्यसेत्" इति । "स्वाध्याय एवोत्सृज्यमानो वाचम्" इति च आपस्तम्बः। "ब्रह्मोज्भं वेदनिन्दा च कौट-साक्ष्यं सुहृद्वधः । गहिंतान्नाद्य-योर्जिश्धः सुरापानसमानि षट् ।।" इति वेदपरित्यागे दोष-अवणात् । "उपासने गुरूणां बृद्धानामतिथीनां होमे जप्य-कर्मणि भोजन आचमने स्वा-ध्याये च यज्ञोपवीती स्यात्" इति परिव्राजकधर्मेषु च गुरूपा-सनस्वाष्याय भोजना चमनादीनां कर्मणां श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया चोदितत्वाद् गुर्वाद्युपासनाङ्ग-त्वेन यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात नैवावगन्तुं तत्परित्यागो यद्यवेषणाभ्यो च्युत्थानं विधीयत एव, तथापि पुत्राद्येपणाभ्यस्तिसुभ्य च्युत्थानं न तु सर्वस्पात् कर्मणः **च्यु**त्थानम् कर्मसाधनाच्च

करना चाहिये।" पारिव्राज्यमें भी अध्ययन तो विहित है ही; "वेदका त्याग करनेसे शूद्र हो जाता है, इसलिये वेदका त्याग न करे।" आपस्तम्बने भी कहा है, "वाणीका त्याग करनेवालेको केवल स्वाध्याय हो करना चाहिये।" तथा "वेदका त्याग, वेदकी निन्दा, कूट-साक्ष्य, मित्रका वध तथा गहित अन्न और भक्ष्य भोजन करना-ये छः सुरा-पानके समान हैं" इस प्रकार वेद-त्यागमें दोष सुना गया है। "गुरु, वृद्ध और अतिथियोंकी उपासनामें, होममें, जपकर्ममें, भोजनमें, आच-मनमें और स्वाध्यायमें यज्ञोपवीती होना चाहिये।" इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोंमें परिवाजकोंके धर्मीमें भी गुरुकी उपासना, भोजन और आचमन आदि कर्मीका कर्त-व्यरूपसे विधान किया गया है. इसलिये गुरु आदिकी उपासनाके अङ्गरूपसे यज्ञोपवीतका विधान होनेके कारण उसका परित्याग उचित नहीं माना जा सकता, यद्यपि एषणओंसे व्युत्थान करनेका विधान है हो, तथापि पुत्रादि तीन ही एवणाओंसे व्युत्थान करना चाहिये, सारे ही कर्म और कर्मसाधनोंसे व्यत्थान करनेकी आवश्यकता नहीं सर्वपरित्यागे चाश्रुतं कृतं
स्यात् श्रुतं च यज्ञोपनीतादि
हापितं स्यात्; तथा च महानपराधो निहिताकरणप्रतिषिद्धाचरणनिमित्तः कृतः स्यात्;
तस्माद् यज्ञोपनीतादिलिङ्गपरित्यागोऽन्धपरम्परैन ।

नः ''यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वे तद् वर्जयेद्यतिः'' उक्ताक्षेपनिरासः

( कठश्रुतिः ४) इति श्रुतेः अपि च आत्मज्ञानपरत्वात सर्वस्या उपनिषदः—आत्मा श्रोतच्यो मन्तच्य इति हि प्रस्तुतम्; स चात्मैव सान्नाद-परोक्षात सर्वान्तरः अशनायादि-संसारधर्मवर्जित इत्येवं विज्ञेय इति तावत प्रसिद्धम् । सर्वा हीयग्रपनिषद् एवस्परेति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्ति, श्रतो नार्थवादः, त्रात्मज्ञानस्य कर्तव्यत्वातः आत्मा च अश्वना-यादिधमेवान्त भवतीति साधन-फलविलक्षणो ज्ञातन्यः, अतो-

है। सवका परित्याग करनेपर तो अविहितका अनुष्ठान और यज्ञो-पवीतादि विहितका परित्याग हो जायगा। और इस प्रकार तो विहि-तका पालन न करने और निषिद्ध कर्मका आचरण करनेके कारण महान् अपराध हो जायगा। अतः यज्ञोपवीतादि लिङ्गोंका परित्याग अन्धपरम्परा हो है।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहां है, क्योंकि "यति यज्ञोप्वीत एवं वेद इन सभीका त्याग कर दे" ऐसी श्रुति है। इसके सिवा सारी उप-निषदें भी आत्मज्ञानपरक ही हैं-और 'आत्मा साक्षात् करनेयोग्य, श्रवण करनेयोग्य एवं मनन करने योग्य है' इस प्रकार आत्मज्ञानका उपक्रम किया गया है; तथा यह भी प्रसिद्ध ही है कि वह आत्मा ही साक्षात्, अपरोक्ष, सर्वान्तर और क्ष्यादि संसारधर्मींसे रहित है—इस प्रकार जानना चाहिये। इस सारी उपनिषद्का तात्पर्य इसीमें है, यह किसी दूसरी विधिका शेषभूत नहीं है, इसलिये अर्थवाद नहीं है; क्योंकि आत्म-ज्ञान तो कर्तव्य है और आत्मा क्षुधादि धर्मीवाला है नहीं, इसलिये उसे साधन और फलसे विलक्षण ही **ऽच्यतिरेकेणात्मनो** ज्ञानम-विद्या-"अन्योऽसावन्योऽहम-स्मीति न स वेद" ( वृ० उ० १ । ४ । १० ) ''मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" (४। ४। १९) ''एकधैवानुद्रष्टव्यम्''(४।४। ''एकमेवाद्वितीयम्'' (छा०उ०६।२।१) ''तत्त्वमसि'' ( छा० उ०६। ८-१६) इत्यादिश्रतिभ्यः । क्रियाफलं साधनं च अशनायादिसंसार-धर्मातीतादात्मनोऽन्यद्विद्या-विषयम्--- ''यत्र हि द्वैतमिव भवति" ( चृ० उ० २ । ४ । १४) ''ऋन्योऽसावन्योऽहम-स्मीति न स वेद" (१।४।१०) ''ऋथ येऽन्यथातो विदुः'' (छा० उ० ७ । २५ । २ ) इत्यांदि-वाक्यशतेभ्यः।

THE STATE STATE STATES

न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुषस्य सह भवतः, विरोधात्—तमः
प्रकाशाविवः तस्मादात्मविदोऽविद्याविषयोऽधिकारो न द्रष्टव्यः
क्रियाकारकफलभेदरूपः, मृत्योः

TEREST STEETS SEED समभना चाहिये। अतः आत्माको इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही अविद्या है; जैसा कि "यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ-ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता", "जो यहां नानावत् देखता है, वह मृत्यु-से मृत्युको प्राप्त होता है", "निरन्तर एकरूपसे ही देखना चाहिये", "एक ही अद्वितीय ब्रह्म है", "वह तू है" इत्यादि श्रुतियोंसे विदित होता है। कर्मफल और उसके साधन तो क्षुधादि सांसा-रिक धर्मींसे अतीत आत्मासे भिन्न अविद्याके अन्तर्गत हैं; जैसा कि ''जहाँ द्वैत-सा होता है'' ''यह अन्य है, मैं अन्य हूँ-ऐसा जो जानता है, वह नहीं जानता", "और जो इससे अन्य प्रकारसे जानते हैं" इत्यादि सैकडों श्रीत वाक्योंसे सिद्ध होता है।

इसके सिवा एक ही पुरुषमें विद्या और अविद्या साथ-साथ रह नहीं सकतीं, क्योंकि उनमें अन्धकार और प्रकाशके समान परस्पर विरोध है; इसलिये आत्मवेत्ताका क्रिया, कारक और फलका भेदरूप अविद्या-विषयक अधिकार नहीं देखना स मृत्युमाप्नोति' इत्यादिनिन्दि-तत्वात्; सर्विक्रयासाधनफलानां च ऋविद्याविषयाणां तद्विपरीता-त्मविद्यया द्वातव्यत्वेनेष्टत्वात्, यज्ञोपवीतादिसाधनानां च तद्वि-षयत्वात्।

तस्मादसाधनफलस्वभावादात्मनोऽन्यविषया विलक्षणैषणा।
उमे ह्येते साधनफले एषणे एव
भवतः, यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्यकर्मणां च साधनत्वात्, 'उमे
ह्येते एष्णे एव' इति हेतुनचनेनावधारणात्। यज्ञोपवीतादिसाधनात् तत्साध्येभ्यश्च कर्मभ्योऽविद्याविषयत्वाद् एषणाह्मपत्वाञ्च
जिहासितव्यह्मपत्वाञ्च व्युत्थानं

जिहासितव्यस्पत्वाच व्युत्थानं विधित्सितमेव।

ननु उपनिषद् श्रात्मज्ञानपर-व्युत्थानश्रुतेः त्वाद् व्युत्थान-विद्यास्तुत्यर्थत्व-श्रुतिः तत्स्तुत्यर्था, माशक्रयते न विधिः। चाहिये, क्योंकि 'वह मृत्युसे मृत्युः को प्राप्त होता है' इत्यादि रूपसे उसकी निन्दा की गयी है; तथा अविद्याके विषयभूत सम्पूर्ण किया, साधन और फल उससे विपरीत आत्मविद्याद्वारा हेयरूपसे इष्ट हैं, एवं यज्ञोपवीतादि साधन भी उस (अविद्या) के विषय हैं।

अतः जो साधन और फलसे भिन्न स्वभाववाला है. उस आत्मासे एषणा भिन्नविषयिणी एवं विलक्षण है। ये साधन और फल दोनों एषणाएँ ही हैं, यज्ञोपवीतादि और उनसे साध्य कर्म भी साधन हो हैं; (अतः वे भी एषणाएँ हैं) क्योंकि 'ये (साध्य और साधन) दोनों एषणाएँ ही हैं'-इस हेतु-सूचक वाक्यसे यही निश्चय किया गया है। अतः यज्ञोपवीतादि साधनसे और उससे साध्य कर्मींसे व्युत्यानका विधान करना अभीष्ट ही है, क्योंकि वे अविद्याके विषय एवं एषणारूप हैं और इनका त्याग ही अभीष्ट है।

पूर्व॰ — किंतु उपनिषदें तो आत्मज्ञानपरक हैं, इसलिये व्युत्थानश्रुति उसकी स्तुतिके लिये है, वह विधि नहीं है।

नः विधित्सितविज्ञानेन समानकर्नुकत्वश्रवणात् ।
विविद्यस्यम्
न हि श्रक्तव्येन
कर्त्व्यस्य समानकर्नुकत्वेन वेदे
कदाचिदपि श्रवणं सम्भवतिः
कर्त्व्यानामेव हि श्रमिषवहोमभचाणां यथा श्रवणम्, श्रमिषुत्य
हुत्वा भच्चयन्तीति, तद्वदात्मज्ञानैषणाव्युत्थानभिचाचर्याणां
कर्त्व्यानामेव समानकर्नुकत्वश्रवणं भवेत् ।

श्चर्यप्राप्त श्चात्मज्ञानविधेरेव यज्ञोपवीतादिपरित्यागः, न तु

अविद्याविपयत्वादेषणात्वाच

विधातव्य इति चेत् !

न, सुतरामात्मज्ञानविधिनैव

विहितस्य समानकर्ककत्वश्रवणेन

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है. क्योंकि जिसकी विधि करनी अभीष्ट है, उस विज्ञानका और इसका श्रुतिने एक ही कर्ता बत-लाया है। वेदमें अकर्तव्यके माध समानकर्नु करूपस ( अर्थात् वे दोनों एक ही कर्ताद्वारा कर्तव्य हैं-इस प्रकारसे ) श्रवण होना कभी सम्भव नहीं है। जिस प्रकार सोम निकालना, हवन करना और भक्षण करना-इन कर्तव्यकर्मीका ही 'सोम निकालकर हवन करके भक्षण करते हैं इस प्रकार एककर्तृ करूपसे विधान किया गया है, उसी प्रकार आत्म-ज्ञान, एषणाव्युत्यान और भिक्षा-चर्या-इन कर्तव्योंका ही समान-कर्नुकत्व श्रवण होना सम्भव हो सकता है।

यदि कहो कि अविद्याका विषय
और एषणारूप होनेके कारण
यज्ञोपवीतादिका परित्याग तो
आत्मज्ञानकी विधिसे ही स्वतः
प्राप्त हो जाता है, उसके लिये
विधि करनेकी आवश्यकता नहीं
है —तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं
है, क्योंकि जिस प्रकार आत्मज्ञानकी विधिसे ही विहित व्युत्थानका
उसी कर्ताके द्वारा कर्तव्यत्व
श्रवण होनेसे और भी पृष्टि हो
जाती है, उसी प्रकार ऐसी विधि

अध्याय ३

दार्ख्योपपत्तिः, तथा भित्ताचर्यस्य च ।
यत् पुनरुक्तं वर्तमानापदेशाद्येवादमात्रमिति—

न, औदुम्वरयृपादिविधिसमान-

त्वाददोपः ।

'व्युत्थाय भित्ताचर्यं चरन्ति'

विद्वदविद्वत्संन्यास-इत्यनेन पारित्राज्यं

विवेचनम् विधीयते, पारित्राज्याश्रमे च यज्ञोपनीतादिसाधनानि विद्वितानि, लिङ्गं च
श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च। अतस्तद्
वर्जयित्या अन्यस्माद् व्युत्थानम्
एषणात्वेऽपीति चेत् ?

न, विज्ञानसमानकर्त्रकात् पारि-व्राज्यादेषणाव्युत्थानलत्त्रणात् पा-रिव्राज्यान्तरोपपत्तेः; यद्धि तदे-षणाभ्यो व्युत्थानलत्त्रणं पारिव्राज्यं

तदात्मञ्जानाङ्गम्, आत्मज्ञान-

करनेसे भिक्षाचर्याकी भी हढ़ता होती है;

और ऐसा जो कहा कि वर्तमानकालिक प्रयोग होनेसे यह केवल अर्थवादमात्र है, सो यह ठीक नहीं, क्योंकि (औदुम्बंरो यूपो भवति—ऐसी) औदुम्बरयूपादि-सम्बन्धी विधिके समान होनेके कारण यह भी निर्दोष है।

प्र्वं०—'व्युत्थाय भिक्षाचयं चरिन्त' इस वाक्यसे संन्यासका विधान किया जाता है और संन्यासाश्रममें श्रुति स्मृतियोंद्वारा यज्ञोपवीतादि साधन एवं (त्रिद-ण्डादि) लिङ्गका विधान किया गया है। अतः एषणा होनेपर भी इन्हें छोड़कर अन्य एषणाओंसे ही व्युत्थान करना चाहिये ऐसा कहें तो?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है, उसीके द्वारा किये जानेवाले एवणाव्युत्थानरूप संन्याससे भिन्न प्रकारका भी संन्यास होना सम्भव है। यह जो एवणाओंसे ऊपर उठनारूप संन्यास है; वह आत्मज्ञानका अक्क है, क्योंकि यह

इस वाक्यमें 'भवति' क्रिया वर्तमानकालिक होनेपर भी इसका 'गूलरका दूप होना चाहिये' ऐमा विधिपरक अर्थ किया जाता है।

विरोध्येषणापरित्यागरूपत्यातः; श्रविद्याविषयत्वाचैपणायाः; तद्-व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमरूपं पारि-व्राज्यं ब्रह्मलोकादिफलप्राप्ति-साधनम्, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि-साधनविधानं लिङ्गविधानं च ।

न च एपणारूपसाधनोपादानस्य त्राश्रमधर्ममात्रेण पारित्राज्यान्तरे विषये सम्भवति सति,
सर्वोपनिपद्विहितस्य आत्मज्ञानस्य
बाधनं युक्तम्, यज्ञोपवीताद्यविद्याविषयेपणारूपसाधनोपादिस्सायां चावश्यम् असाधनफलरूपस्य अशानायादिसंसारधर्मवजितस्य अहं ब्रह्मास्मि, इति
विज्ञानं बाध्यते; न च तद्वाधनं
युक्तम्, सर्वोपनिषदां तदर्थपरस्वात्।

'भिनाचर्यं चरन्ति' इत्येषणां

ग्राहयन्ती श्रुतिः स्वयमेव वाधत इति चेत् १ त्राथापि स्यादेषणा-स्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषण-

आत्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाओं-का परित्यागरूप है; कारण, एष-णाएँ तो अविद्याका विषय हैं; उक्त संन्याससे भिन्न आश्रमरूप संन्यास ब्रह्मलोकादि फलकी प्राप्तिका साधन-भूत है, जिसके विषयमें कि यज्ञोपवीतादि साधन और लिङ्गोंका विद्यान किया गया है।

तथा अन्य प्रकारके संन्यासमें आश्रमधर्ममात्रसे एषणारूप साधनों- का ग्रहण सम्भव है—इतनेहीसे सम्पूर्ण उपनिषदों द्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञानका बाध होना उचित नहीं है, यज्ञोपवीतादि अविद्या- विषयक एषणारूप साधनों को ग्रहण करनेकी इच्छा रहनेपर तो इस असाधन-फलरूप एवं श्वुधादि सांसा-रिक धर्मीसे रहित आत्माके 'में ब्रह्म हूँ' विज्ञानका अवश्य बाध हो जायगा; और उसका बाध होना उचित नहीं है; क्यों कि समस्त उपनिषदों का तात्पर्य उसीमें है।

पूर्व॰ - किंतु 'भिक्षाचर्यं चरन्ति'
यह एषणाको ग्रहण करानेवाली
श्रुति तो स्वयं ही उसका बाध कर
रही है। तात्पर्यं यह है कि यदि
यह मान भी लिया जाय तो भी
एषणाओंसे व्युत्थानका विधान
करके श्रुति एषणाके ही एक देश

कदेशं भिक्षाचर्यं ग्राहयन्ती तत्स-

म्बद्धमन्यद्पि ग्राहयतीति चेत् ? न, भिन्नाचर्यस्याप्रयोजकत्वाद्

हुत्वोत्तरकालभन्नणवत्। शेषप्रति-पत्तिकर्मत्वादप्रयोजकं हि ततः

असंस्कारकत्वाच-भन्नणं पुरुष-

संस्कारकमपि स्यात्, न त्

भिन्नाचर्यम्; नियमादृष्टस्यापि

ब्रह्मविदोऽनिष्टत्वात् । नियमादृष्टस्यानिष्टत्वे क्रि

भिन्नाचर्येणेति चेत्! न, अन्यसाधनाद् व्युत्थानस्य

विहितत्वात् । तथापि किं तेनेति

भिक्षाचयांका ग्रहण कारण उससे सम्बद्ध अन्य एषणाओं-का भी ग्रहण कराती ही है-यदि ऐसा कहें तो !

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है. क्योंकि हवनके पश्चात् भोजन करनेके समान भिक्षाचर्या किसी फलकी प्रयोजिका नहीं है, हवनके पश्चात् भोजन कराना भी शेषप्रति-पत्ति कर्म होनेके कारण किसी फलका प्रयोजक नहीं है: इसके सिवा संस्कार न करनेवाली होनेसे भी भिक्षाचर्या प्रयोजिका नहीं है, हतशेयका भक्षण तो पुरुषके संस्कार-का हेतु भी होता है, किंतु भिक्षा-चर्या वैसी भी नहीं है; क्योंकि नियमविविजनित अदृष्ट भी ब्रह्म-वेत्ताको अनिष्ट ही है।

प्रबं - यदि उसे नियमविधि-जनित अदृष्ट इष्ट नहीं है तो भिक्षा-चर्याका क्या प्रयोजन है ?-ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं, क्यों-कि अन्य साधनोंसे तो व्युत्थान करनेका विधान किया गया है। इसपर भी यदि तुम कहो कि निष्किय आत्मज्ञानसे सर्वनिवृत्ति तो हो हो जायगी फिर भिक्षा-चर्यासे क्या प्रयोजन है ? तो ठोक चेत ? यदि स्यात, बाढमभ्यु- है, यदि ऐसा हो जाय तो हम भी

पगम्यते हि तत् । यानि पारि-व्राज्येऽभिहितानि वचनानि ''यज्ञोपवीत्येवाधीयीत'' इत्या-दीनि, तान्यविद्वत्पारित्राज्यमात्र-विषयाणीती परिहतानिः इतस्था त्रात्मज्ञानबाधः स्यादिति ह्यूक्तम् ; तिनंम-''निराशिषमनारम्भं स्कारमस्तुतिम् । अद्गीणं द्गीण-कर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः" सर्वकर्माभावं दर्शयति ''विद्वाँ टिलङ्ग-स्मृतिर्विदुषः; विवर्जितः" "तस्मादलिङ्गो धमञ्जः" इति च। तस्मात् परमहंसपारिव्राज्यमेव च्युत्थान-त्तन्तणं प्रतिपद्येतात्मवित् सर्व-कर्मसाधनपरित्यागरूपमिति यस्मात् पूर्वे ब्राह्मणा एतमात्मानम् विदित्वा श्रसाधनफलस्वभावं

उसे स्वीकार करते हैं। र संन्यासा-श्रममें जो "यज्ञोपवीती होकर ही अध्ययन करे" इत्यादि वचन कहे ग्ये हैं, वे केवल अविद्वत्संन्यासमात्र-से सम्बन्ध रखनेवाले हैं-ऐसा कहकर उनका परित्याग किया जा चुका है; और यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा न मानेंगे [ उन्हें विद्रत्संन्याससम्बन्धी समझेंगे ] तो आत्मज्ञानका बाध हो जायगा। "जिसे किसी प्रकारको कामना नहीं है, जो सब प्रकारके आरम्भसे शन्य तथा नमस्कार और स्तुतिसे रहित है, जो स्वयं अक्षीण है, किंतु जिसके कर्मीका क्षय हो चुका है, उसे देवगण ब्राह्मण (ब्रह्मवेता) मानते हैं" यह स्मृति विद्वान्के समस्त कर्मीका अभाव दिखाती है। तथा "विद्वान् लिङ्गरहित होता है" 'अतः वह लिङ्गरहित ओर धर्मज्ञ होता है" इत्यादि वचन भी यही दिखलाते हैं। अतः आत्मवेत्ताको समस्त कर्मं साधनोंके परित्यागरूप व्युत्थानलक्षण परमहंस पारिवाज्य-का ही आश्रय लेना चाहिये।

क्योंकि पूर्ववर्ती ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञ ) लोग इस असाधनफलस्वभाव आत्माको

१. तथापि क्षुघादिको निवृत्तिके लिये भिक्षाटनादिको कर्तव्यता प्राप्त होनेके कारण उसकी विधि सार्थक ही है।

सवस्मात्साधनफत्तस्वरूपादेषणा-त्तवणाद् व्युत्थाय भित्ताचर्यं चरन्ति सम, दृष्टादृष्टार्थं कम तत्साधनं च हित्वा, तस्माद् ग्रद्यत्वेऽपि त्राह्मणो त्रह्मवित पाण्डित्यं पण्डितभावम्, एतदा-त्मविज्ञानं पाण्डित्यम् , निविद्य निःशेषं विदित्वा अात्मविज्ञानं कुत्वेत्यर्थः--**निरवशेषं** श्राचार्यत श्रागमतश्र, एषणाभ्यो च्युत्थाय-एषणाच्युत्थानाव-सानमेव हि तत् पाण्डित्यम् एषणातिरस्कारोद्भवत्वादेषणावि-रुद्धत्वातः; एपणामतिरस्कृत्य न ह्यात्मविषयस्य पाण्डित्यस्योद्धव इत्यात्मज्ञानेनैव विहितमेषणा-च्युत्थानम् आत्मज्ञानसमान-कर्तकत्वाप्रत्ययोपादानिङ्क-श्रुत्या दृढीकृतम्। तस्मादेष-णाभ्यो व्युत्थाय ज्ञानवलभावेन बाल्येन तिष्ठासेत् स्थातुमिच्छेत् ।

जानकर एषणालक्षण साधन और फलस्वरूप समस्त विषयोंसे ऊपर उठकर अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट फल-वाले सम्पूर्ण कर्म और उसके साधनको छोडकर भिक्षाचर्या करते थे. इसलिये इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता पाण्डित्य— पण्डितभावको - यह आत्मज्ञान ही पाण्डित्य है, इसे निर्विद्य-नि:शेप-तया जानकर अर्थात् आचार्य और शास्त्रसे पूर्णतया आत्मज्ञान सम्पा-दन करके एषणाओंसे व्युत्थान कर, क्योंकि उस पाण्डित्यका पर्यवसान एषणाओंसे व्युत्थान करनेमें ही है, कारण, वह एषणाओंके तिरस्कारसे ही उत्पन्न होता है और एषणाओं-से विरुद्ध भी है, एषणाओंका तिरस्कार किये बिना तो आत्म-विषयक पाण्डित्यका उदय हो नहीं हो सकता: अतः आत्मज्ञानद्वारा ही एषणाओंसे व्युत्थान सम्पादित होता है; आत्मज्ञान और व्युत्थान-का एक ही कर्ता है--यह सूचित करनेके लिये 'व्युत्थाय' इस पदमें 'क्त्वा' प्रत्ययका प्रयोग किया गया है, इसलिये इस लिङ्गभता श्रुतिने उक्त अभिप्रायको और भी पुष्ट कर दिया है। अतः एषणाओंसे उत्थान बाल्यसे--ज्ञानबलभावसे 'तिष्ठासेत्'—स्थित रहनेकी इच्छा करे।

७३३

साधनफलाश्रयणं हि बलमित-रेषामनात्मविदाम्; तद् बलं हित्वा विद्वान् असाधनफलस्व-रूपारमविज्ञानमेव बलं तद्भाव-मेव केवलमाश्रयेत्, तदाश्रयण हि करणान्येषणाविषये एनं हत्वा स्थापियतुं नोत्सहन्ते; ज्ञानवल-हीनं हि मूढं दृष्टादृष्ट्विषयायाम् एषणायामेवैनं करणानि नियो-जयन्तिः; वलं नाम त्रात्मविद्य-याशेवविषयदृष्टितिरस्करणम्; श्रतस्तद्भावेन वान्येन तिष्ठासेतः तथा ''आत्मना विन्द्ते वीर्यम्'' (केन० २।४) इति श्रुत्य-न्तरात्। "नायमात्मा हीनेन लभ्यः" (मु० उ०३। २।४) इति च। बाल्यं च पाण्डित्यं च निविंद्य

निःशेषं कृत्वाथ मननान्युनि-योंगी भवति; एतावद्धि ब्राह्मणेन कर्तव्यम्, यदुत सर्वानात्मप्रत्यय-

and the second second interest and the second second अन्य जो अनात्मज्ञ हैं, उनका बल तो साधन और फलोंका आश्रय लेना ही है; उस बलको त्यागकर विद्वान्को जो असाधन-फलस्वरूप आत्मविज्ञान ही बल है, केवल उस बलगावका ही आश्रय लेना चाहिये। लेनेसे (विषयलोलुप) इन्द्रियाँ इसे आकृष्ट करके एषणाओं-के विषयमें स्थापित करनेका साहस नहीं कर सकतीं। जो ज्ञानबलसे रहित है, उस मूढको हो इन्द्रियाँ दृष्ट और अदृष्ट विषयोंकी एषणामें नियुक्त कर देती हैं; आत्मज्ञानके द्वारा समस्त विषयदृष्टिका तिरस्कार कर देना ही बल है; अत: उस बलभावस -- बाल्यसे स्थित रहनेको इच्छा करे; ऐसा ही ''आत्मज्ञानके द्वारा वीर्य (विषयदृष्टिके तिरस्कार-का सामर्थ्य ) प्राप्त होता है" इस अन्य श्रुतिसे विदित होता है, तथा ''यह आत्मा बलहोनको नहीं मिल सकता" यह श्रुति भी कहती है।

> इस प्रकार बाल्य और पाण्डित्यको निर्विद्य, निःशेष जान करके फिर मुनि—मनन करनेके कारण मुनि— योगी होता है। समस्त अनातमप्रत्ययों-का तिरस्कार करना :- यही ब्राह्मण

तिरस्करणम्; एतत् कृत्वा कृत-कृत्यो योगी भवति । श्रमीनं च श्रात्मज्ञानानात्म-प्रत्ययतिरस्कारौ पाण्डित्यबाल्य-संज्ञको निःशेषं कृत्वा, मौनं नाम श्रानात्मप्रत्ययतिरस्करणस्य पर्यवसानं फलम्, तच्च निर्वि-द्याथ ब्राह्मणः कृतकृत्यो भवति-ब्रह्मेव सर्वमिति प्रत्यय उप-जायते । स ब्राह्मणः कृतकृत्यः, अतो ब्राह्मणः; निरुपचरितं हि तदा तस्य ब्राह्मण्यं प्राप्तम्; श्रत आह—स ब्राह्मणः केन स्यात् केन चरणेन भवेत् १ येन स्याद् येन चरणेन भवेत्, तेनेदश एवा-यम्--येन केनचिच्चरणेन स्यात तेनेदश एव उक्तलत्तण एव ब्राह्मणो भवतिः येन केनचि-च्चरणेनेति स्तुत्यर्थम्—येयं ब्राह्मण्यावस्था सेयं स्तूयते, न तु चरणेऽनादरः ।

( ब्रह्मवेता ) का कर्तव्य है; ऐसा करके वह योगी हो कृतकृत्य जाता है।

आत्मज्ञान और अनात्मप्रत्यय-का तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य और बाल्यसंज्ञा है-ये अमीन हैं. इन्हें नि:शेष करके तथा अनातम-प्रत्यय तिरस्कारका पर्यवसान-फल मौन है, उसे भी नि:शेष जान करके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है। उसे 'सब ब्रह्म ही है' ऐसा प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है। वह ब्राह्मण कृतकृत्य है, इसलिये ब्राह्मण है; उस समय उसे उपचारशन्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है; इसीसे श्रुति कहती है-वह किससे अर्थात् किसी आचरणसे ब्राह्मण हो सकता है ? [ उत्तर—] जिससे अर्थात् जिस आचरणसे भी हो वह ऐसा ही होगा-तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी आचरणसे हो उससे ऐसा यानी ऐसे लक्षणोंवाला ही ब्राह्मण होता है; 'जिस किसी भी आचरण-से' यह कथन स्तुतिके लिये है; अर्थात् ऐसा कहकर यह जो ब्राह्म-ण्यावस्था है, उसकी स्तुति की जाती इससे आचरणमें अनादर प्रदर्शित नहीं होता।

LACENSCENCE CALCACTOR SONO CONTRACTOR SONO CON

श्रत एतस्माद् ब्राह्मण्यावस्था-नाद् श्रश्चनायाद्यतीतात्मस्वरूपाद् नित्यत्तमाद् श्रन्यद् श्रविद्या-विषयम् एषणालच्चणं वस्त्वन्तरम्, श्रातं विनाशि श्रातिपरिगृहीतम्, स्वप्नमायामरीच्युद्कसमम् श्र-सारम्, श्रात्मैवैकः केवलो नित्यमुक्त इति । ततो ह कहोलः कोषातकेयः उपरराम ॥ १ ॥

अतः इस क्षुघादिरहित आत्म-स्वरूप नित्यतृप्त ब्राह्मण्यपदमें स्थिति होनेसे भिन्न जो अविद्याकी विषयभूतः एषणारूप अन्य वस्तुएँ हैं, वे आर्त-विनाशी आर्तिसे व्याप्त अर्थात् स्वप्न, माया और मरु-मरीचिकाके जलके समान असार हैं; केवल एक आत्मा ही नित्यमुक्त है। तब कौषीतकेय कहोल उपरत हो गया ॥ १॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये पञ्चमं कहोलब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

## पष्ठ ब्राह्मण

#### याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद

यत् सानादपरोन्नाद् नहा सर्वान्तर आत्मेत्युक्तम्, तस्य स्वरूपाधिगमाय सर्वान्तरस्य शाकल्यब्राह्मणाद् ग्रन्थ पृथिव्यादीनि आरभ्यते । द्याकाशान्तानि भूतानि श्रन्त-विहिर्भावेन व्यवस्थितानिः, तेपां बाह्यम् श्रिधिगम्या-यदु वाह्यं निराकुवंन् द्रष्टुः धिगम्य सानात् सर्वान्तरोऽगौण स्रात्मा

जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म-सर्वान्तर आत्मा है—ऐसा कहा गया है, उस सर्वान्तरके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शाकल्य-ब्राह्मणपर्यन्त आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण भूत अन्त-र्वाह्मभीवसे स्थित हैं। उनमेंसे जो बाह्य-बाह्य भूत है, उसे जान-जानकर निराकरण करते हुए, जो सम्पूर्ण सांसारिक धर्मींसे रहित साक्षात् सर्वान्तर मुख्य आहमा है, DEPENDENCE PERCENTENCE PERCENT सर्वसंसारधर्मविनिर्मुक्तो दर्शय-

उसका दर्शन द्रष्टा (मुमुक्षु) को कराना है; इसलिये यह आरम्भ

तच्य इत्यारम्भः--

किया जाता है-जलसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठानतत्त्वोंका निरूपए।

अथ हैनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद् सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्त खल्वाप ओताइच प्रोताइचेति वायौ गार्गीति कस्मिन्त खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गागीति किस्मन्तु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्व-लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोतारचेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वा-दित्यलोका ओताश्च प्रोताइचेति चन्द्रलोकेषु गागीति कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताइचेति नक्षत्र-लोकेषु गार्गीति कस्मिन्तु खलु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताइचेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्तु खलु देव-लोका ओताश्च प्रोताइचेतीन्द्रलोकेषु गागींति कस्मिन्नु खिल्वन्द्रलोका ओताश्च प्रोताइचेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओताश्च प्रोता-इचेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि मातिप्राक्षीमी ते मूर्घा व्यपसद्नतिप्रश्न्यां वै देवतामतिष्ट्वसि गागि मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम।।१।।

फिर इस याज्ञवल्क्यसे वाचक्नुकी पुत्री गार्गीने पूछा; वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य! यह जो कुछ है, सब जलमें ओतप्रोत है, किंतु वह जल

STATEST OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE POST OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE POST OF THE किसमें ओतप्रोत है ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'हे गार्गि ! वायुमें ।' [ गार्गी-] 'वायु किसमें ओतप्रोत है ?' [याज्ञवल्क्य-] 'हे गार्गि ! अन्तरिक्षलोकोंमें ।' [ गार्गी-] 'अन्तरिक्षलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य-] '**हे** गार्गि ! गन्धर्वलोकोंमें ।' [ गार्गी-] 'गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'हे गार्गि ! आदित्यलोकोंमें ।' [ गार्गी- ] आदित्यलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [याज्ञवल्क्य-] 'हे गार्गि ! चन्द्रलोकोंमें ।' [गार्गी-] 'चन्द्रलोक किसमें ओतत्रोत हैं ?' [याज्ञवल्क्य-] 'हे गागि ! नक्षत्रलोकों-में।' [गार्गी-] 'नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं?' [याज्ञवल्वय-] 'हे गार्गि ! देवलोकोंमें।' [ंगार्गी-] 'देवलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [याज्ञवल्क्य-] 'हे गागि! इन्द्रलोकोंमें।' [गार्गी-] 'इन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य−] 'हे गार्गि ! प्रजापतिलोकोंमें ।' [गार्गी−] ः 'प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्कय-] 'हे गागि ! ब्रह्मलोकों-में।'[गार्गी-] 'ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं?' इसपर याजवल्क्यने कहा- 'हे गार्गि! अतिप्रश्न मत कर। तेरा मस्तक न गिर जाय! तू, जिसके विषयमें अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयमें अतिप्रश्न कर रही है। हे गागि! तू अतिप्रश्न न कर।' तब वचक्तुकी पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ॥

श्रथ हैनं गार्गी नामतः, वाचकनवी वचक्रोर्दुहिता, प्रपच्छ; याज्ञवन्क्येति होवाचः; यदिदं सर्व पार्थिवं धातुजातम् अप्सदके श्रोतं च प्रोतं च, श्रोतं दीर्घपट-तन्तुवत् प्रोतं तिर्यक्तन्तुवद् विप- फिर उस याज्ञवल्यसे वाचक्तवी वचक्तुकी पुत्रीने, जो नामसे गार्गी थी, पूछा । उसने 'हे याज्ञवल्य !' इस प्रकार सम्बोधित करके कहा— यह जो कुछ पाधिव धातुममुदाय है वह अप्—जलोंमें ओतप्रोत है; ओत—वस्नकी लंबाईके तन्तुके समान और प्रोत—वस्नकी चौड़ाईके तन्तुके समान अथवा इससे उलटा समभी। तात्पर्य यह है कि यह अपने

रीतं वा—श्रद्धिः सर्वतोऽन्तर्बहि-र्भूतामिन्याप्तमित्यर्थः; श्रन्यथा सक्तुमुष्टिवद् विशीर्येत ।

इदं ताबदनुमानमुपन्यस्तम्— यत् कार्यं परिच्छिन्नं स्थूलम्, कारणेनापरिच्छिन्नेन स्रक्ष्मेणं च्याप्तमिति दृष्टम्—यथा पृथिवी अद्भिः; तथा पूर्वं पूर्वमुत्तरेणो-त्तरेण च्यापिना मिनतन्यम्, इत्येष आ सर्वान्तरादातमनः प्रक्रनार्थः।

तत्र भूतानि पश्च संहतान्येवोत्तरमुत्तरं स्रक्ष्मभावेन व्यापकेन
कारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्ते; न च
परमात्मनोऽर्वाक् तद्वचितरेकेण वस्त्वन्तरमस्ति "सत्यस्य सत्यम्"
( बृ० उ० २ । १ । २० ) इति
श्रुतेः । सत्यं च भृतपश्चकम्,
सत्यस्य सत्यं च पर त्रात्मा ।
कस्मिन्नु खन्वाप त्रोताश्च प्रोताश्रेति—तासामपि कार्यत्वात स्थूलत्वात् परिच्छिन्दवाच कचिद्धि
त्रोतप्रोतभावेन भवितव्यम्;

बाहर-भीतर सब ओर विद्यमान हुए जलसे ही व्याप्त है, नहीं तो यह सत्तूकी मुड़ीके समान छिन्न-भिन्न हो जाता।

यह तो अनुमानका उपन्यास किया गया, इससे यह देखा गया कि जो कार्य, परिच्छिन्न और स्थूल तत्त्व है, वह कारण, अपिच्छन्न और सूक्ष्म तत्त्वसे व्याप्त रहता है—जिस प्रकार पृथिवी जलसे व्याप्त है; उसी प्रकार पूर्व-पूर्व जलादि अपने उत्तरोत्तरवर्ती कारण वायु आदिसे व्याप्त हैं; सर्वान्तर आत्मापर्यन्त इस प्रश्नका यही तार्त्पर्य है।

तहाँ, भूत पाँच हैं, जो परस्पर
मिलकर ही उत्तरोत्तर व्यापक
सूक्ष्मभावसे और कारणरूपसे
विद्यमान हैं। परमात्मासे नीचे
उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है
जैसा कि "वह सत्य-का-सत्य है"
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है।
पाँचों भूत तो सत्य हैं और परमात्मा
सत्य-का-सत्य है। [अतः प्रश्न
होता है कि] जल किसमें ओतप्रोत हैं? कार्य स्थूल और परिच्छिन्न
होता है कि कारण उन्हें भी किसीमें
खोतप्रोतभावसे रहना चाहिये;

क तासामोतप्रोतभाव इति । एवमुत्तरोत्तरप्रश्नप्रसङ्गो योजयि-तव्यः । वायौ गार्गीति । नन्वरनाविति वक्तव्यम्!

नैष दोषः: अग्नेः पार्थिवं वा आप्यं वा धातुमनाश्रित्य इतरभृतवत् स्वातन्त्रयेण आत्म-लामो नास्तीति तस्मिन्नोतप्रोत-भावो नोपदिश्यते ।

कस्मिन्तु खलु वायुरोतश्र प्रोतश्चरयन्तरित्तलोकेषु गार्गीति तान्येव भृतानि संहतान्यन्तरिच-लोकाः; तान्यपि गन्धर्वलोकेषु, त्रादित्यलोकेषु. गन्धर्वलोका आदित्यलोकाश्चन्द्रलोकेषु,

्र नचत्रलोकेषु, चन्द्रलोका नक्षत्रलोका देवलोकेषु,देवलोका इन्द्रलोकेषु, इन्द्रलोका विराट्-श्रीरारम्भकेषु भृतेषु प्रजापति-लोकेषु, प्रजापतिलोका ब्रह्म-ब्रह्मलोका नाम भूतानि; **अण्डार्म्मकाणि** सवंत्र हि स्हमतारतम्यक्रमेण

तो उनका ओतप्रोतभाव कहाँ है ? इसी प्रकार आगे-आगेके प्रश्नोंके प्रसङ्की योजना करनी चाहिये। [याज्ञवल्क्य--] 'हे वायुमें।'

शक्का-किंतु यहाँ तो याज्ञवल्वय-को 'अग्निमें' ऐसा कहना चाहिये था ।

समाधान-ऐसा कहनेमें दोष नहीं है, क्योंकि अन्य भूतोंके समान अग्निके स्वरूपकी सिद्धि किसी पार्थिव या जलीय धातुका आश्रय लिये बिना नहीं होती, इसलिये उसमें ओतप्रोतभावका उपदेश नहीं किया जाता।

(गार्गी--) 'वायु किसमें ओत-प्रोत है ?' (याज्ञवल्क्य-) 'हे गागि ! अन्तरिक्षलोकोंमें।' परस्पर संहत हुए ये भूत ही अन्तरिक्षलोक हैं। वे भी गन्धर्वलोकोंमें, गन्धर्व-लोक आदित्यलोकोंमें, आदित्यलोक चन्द्रलोकोंमें, चन्द्रलोक नक्षत्रलोकों-मं. नक्षत्रलोक देवलोकोंमं, देवलोक इन्द्रलोकोंमें, इन्द्रलोक शरीरके आरम्भक भूतरूप प्रजा-पतिलोकोंमें और प्रजापतिलोक ब्रह्मलोकोंमें ओतप्रोत हैं। ब्रह्मलोक भूतोंको व्रह्माण्डके आरम्भक कहते हैं; इन सभी सुक्ष्मताके तारतम्यक्रमसे प्राणियोंके प्राण्युपभोगाश्रयाकारपरिणवानि भूतानि संहतानि तान्येव पञ्चेति बहुनचनमाञ्जि ।

कस्मिन्तु खलु ब्रह्मलोका श्चोताश्च प्रोताश्चेति—स होवाच याज्ञवन्त्रयो हे गागि मातिप्राचीः स्वं प्रक्रनम्, न्यायप्रकारमतीत्य आगमेन प्रष्टवां देवतामन्यानेन मा प्राचीरित्यर्थः; पृच्छन्त्याश्र मा ते तब मुर्था शिरो व्यपप्तद् विस्पष्टं पतेत्; देवतायाः स्वप्रदन आगमविषयः; तं प्रदन-विषयमतिकान्तो गार्गः प्रकनः यानुमानिकत्वात् स देवतायाः प्रकतः सातिप्रश्न्या. नातिप्रश्नयानतिप्रश्नया, स्वप्रश्न-विषयेव, केवलागमगम्येत्यर्थः; तामनतिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृ-च्छति। अतो गागि मातिप्राचीः,

MANAGERS PROPERTY STREET STREET STREET उपभोगके अ।श्रय (शरीर) के आकारमें परिणत हुए परस्परसंहत वे ही पाँच भूत हैं, इसलिये वे बहवचनके भागी हैं।

> [गार्गी—] 'अच्छा तो, वे ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' इसपर उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गि ! तु अपने प्रश्नको अतिप्रश्न न कर, अर्थात् न्यायोचित प्रकारको छोड़कर आचार्यंपरम्पराद्वारा पूछने-योग्य शास्त्रगम्य देवताको अनुमान-से मत पूछ। इस प्रकार पूछनेसे तेरा मूर्द्धा-मस्तक विपतित-विस्पष्टतया पतित न हो जाय!' यह देवताका स्वप्रश्न शास्त्रका विषय है: गार्गीका प्रश्न आनुमा-निक होनेके कारण उस प्रश्नविषय-का अतिक्रमण कर गया है; यह प्रश्न जिस देवताके विषयमें है, वह अतिप्रश्नचा हो रही है; किंतु वह नातिप्रश्नचा —अतिप्रश्न करनेके अयोग्य अर्थात् अपने प्रश्नको ही विषय है; तात्पर्य यह है कि 'वह केवल आचार्योपदेशसे शास्त्रद्वारा ही जानी जा सकती है, उस अनति-प्रक्तचा देवताके विषयमें तू अतिप्रश्न करती है। अतः हे गागि! यदि तुभे मरनेकी इच्छा न हो तो

मर्तु चेन्नेच्छिसि । ततो ह गार्गी | अतिप्रश्न न कर ।' तब वचक्नुकी वाचक्नवी उपरराम ॥ १ ॥ | पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये पष्ठं गार्गीवाह्मणम् ॥ ६ ॥

## सप्तम ब्राह्मण

### याज्ञवल्क्य-ग्राहिंग्-संवाद

इदानीं ब्रह्मतोकानामन्तरतमं
सूत्रं वक्तव्यमिति तद्ये आरम्भः;
तच्च आगमेनेव प्रष्टव्यमितीतिहासेन आगमोपन्यासः
क्रियते—

अव ब्रह्मलोकोंका जो अन्तरतम सूत्र है, उसे वतलाना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। उसे आगम (आचार्योपदेश) के द्वारा ही विचारना चाहिये, इस-लिये इतिहासके द्वारा आगमका उपन्यास किया जाता है—

सूत्र ग्रौर ग्रन्तर्यामीके विषयमें प्रश्न

अथ हैनसुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्कयेति होवाच सद्रेष्ववसाम, पतश्चलस्य काप्यस्य ग्रहेषु यज्ञमधीयानास्तस्यासीद् भार्या गन्धर्वग्रहीता तम-पृच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत् कबन्ध आथर्वण इति सोऽब्रवीत् पतश्चलं काप्यं याज्ञिका ॥ वेत्थ नु त्वं काप्य तत् सूत्रं येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दब्धानि भवन्तीति सोऽ-ब्रवीत् पतश्चलः काप्यो नाहं तद् भगवन् वेदेति सो ऽब्रवीत् पतञ्चलं काप्यं याज्ञिका ५ श्र वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च लोकं परं च लोकर् सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत् पतश्रलः काप्यो नाहं तं भगवन् वेदेति सो ऽब्रवीत् पतश्चलं काप्यं याज्ञि-का ्श्र यो वै तत् काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेद्वित् स भूतवित् स आत्मवित्स सर्वविदिति तेभ्योऽ वितासदहं वेद् तच्चेत्वं याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वा एस्तं चान्तर्या-मिणं ब्रह्मगवीरुद्जसे मूर्घा ते विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत् सूत्रं तं चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्चिद् ब्रूयाद् वेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रहीति ॥ १॥

फिर इस याज्ञवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा; वह बोला, 'हे याज्ञ-वल्क्य! हम मद्रदेशमें यज्ञशास्त्रका अध्ययन करते हुए किपगोत्रोत्पन्न पतक्चलके घर रहते थे। उसकी भार्या गन्धर्वद्वारा गृहीत थी। हमने उस
(गन्धर्व) से पूछा, 'तू कौन है ?' उसने कहा, 'मैं आधर्वण कबन्ध हूँ।' उसने
किपगोत्रीय पतत्र्चल और उसके याज्ञिकोंसे पूछा, 'काप्य! क्या तुम उस
सूत्रको जानते हो जिसके द्वारा यह लोक, परलोक और सारे भूत ग्रिथत
हैं ?' तब उस काप्य पतत्र्चलने कहा, 'भगवन्! मैं उसे नहीं जानता।' उसने
पतत्र्चल काप्य और याज्ञिकोंसे कहा, 'काप्य! क्या तुम उस अन्तर्यामीको
जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित करता
है ?' उस पतत्र्चल काप्यने कहा, 'भगवन्! मैं उसे नहीं जानता।' उसने
पतत्र्चल काप्य और याज्ञिकोंसे कहा; 'काप्य! जो कोई उस सूत्र और उस
अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है,
वह वेदवेता है, वह भूतवेत्ता है, वह आत्मवेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है।'

तथा इसके पश्चात् गन्धर्वने उन (काप्य आदि) से सूत्र और अन्तर्यामी-को वताया। उसे मैं जानता हूँ। हे याज्ञवल्क्य! यदि उस सूत्र और अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी स्वभूत गौओंको ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा।' [याज्ञवल्क्य-] 'हे गौतम! मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हूँ।' [उद्दालक-] 'ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है—'मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ' [किंतु यों व्यर्य ढोल पीटनेसे क्या लाभ? यदि वास्तवमें तुम्हें उसका ज्ञान है तो] जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो'॥ १॥

श्रथ हैनमुद्दालको नामतः,
अरुणस्यापत्यमारुणिः पप्रच्छः;
याज्ञवन्कयेति होत्राचः; मद्रेषु
देशेष्त्रवसामोपितवन्तः,पतश्रवतस्य-पतश्रवो नामतस्तस्यैव
किपगोत्रस्य काष्यस्य गृहेषु
यज्ञमधीयाना यज्ञशास्त्राध्ययनं
कुर्वाणाः । तस्यासीद् भार्या
गन्धर्वगृहीताः, तमपृच्छाम—
कोऽसीतिः; सोऽत्रवीत् कवन्धो
नामतः, श्रथर्वणोऽपत्यमाथर्वण
इति ।

सोऽन्नवीद् गन्धर्वः पतश्चलं काप्यं याज्ञिकांश्चतिन्द्रध्यान् — वेत्थ तु त्वं हे काप्य जानीपे तत् सत्रम् १ कि तत् १ येन सत्रेणायं च लोक इदं च जन्म, परश्च लोकः वरं च

फिर उस याज्ञवल्क्यसे उद्दालक नामसे प्रसिद्ध आरुणि—अरुणके पुत्रने पूछा। वह बोला, 'हे याज्ञ-वल्क्य! हम मद्रदेशमें पतञ्चलके— जो नामसे पतञ्चल या उस काप्य-किपगोत्रीयके घर यज्ञ—यज्ञशास्त्र-का अध्ययन करते हुए रहते थे। उसकी भार्या गन्धवंसे गृहोत थी [अर्थात् उसपर गन्धवंका आवेश या]। उससे हमने पूछा, 'तू कौन है?' उसने कहा, 'मैं नामसे कबन्ध तथा गोत्रत: आथर्वण—अथर्वाका पुत्र हूँ।'

उस गन्धर्वने पतन्त्रल काप्य और उसके याज्ञिक शिष्योंसे पूछा, 'हे काप्य! क्या तुम उस सूत्रको जानते हो? वह कौन? जिस सूत्रके द्वारा यह लोक— यह जन्म, परलोक— प्रतिपत्तव्यं जन्म, सर्वाणि च भृतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि, सन्दृष्ट्यानि सङ्ग्रथितानि स्नणिव स्रतेण विष्टब्धानि भवन्ति येन— तत् किं सूत्रं वेत्थ १ सोऽब्रवीदेवं पृष्टः काष्यः—नाहं तद् भगवन् वेदेति, तत् स्रत्रं नाहं जाने हे भगवित्रति सम्पूजयन्नाह ।

सोऽन्नवीत् पुनर्गन्धर्व उपाध्यायमस्मांश्र—वेत्थ न त्वं काप्य
तमन्तर्यामिणम् १ श्रान्तर्यामीति
विशेष्यते—य इमं च लोकं परं
च लोकं सर्वाणि च भृतानि
योऽन्तरोऽभ्यन्तरः सन् यमयति
नियमयति, दाह्यन्त्रमिव भ्रामयति, स्वं स्वमुचितव्यापारं
कार्यतीति । सोऽन्नवीदेवमुक्तः
पतश्चलः काष्यः—नाहं तं जाने
भगविन्नति सम्पूजयन्नाह ।
सोऽन्नवीत् पुनर्गन्धर्वः; स्नन्नतदन्तर्गतान्तर्यामिणोर्विज्ञानं स्तु-

पते-यः कश्चिद् वै तत् सत्रं हे काप्य

विद्याद् विजानीयात् तं चान्तर्या-

आगे प्राप्त होनेवाला जन्म और ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं भूत संहब्ध—संप्रथित—सूत्रसे मालाके समान सम्यक् प्रकारसे धारण किये हुए हैं, क्या उस सूत्रको तुम जानते हो?' इस प्रकार पूछे जानेपर उस काप्यने कहा, 'भगवन्! मैं उसे नहीं जानता।' 'हे भगवन्!' इस प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा, 'मैं उस सूत्रको नहीं जानता।'

'उस गन्धवंने उपाध्यायसे और हमसे फिर पूछा, 'काप्य! क्या तुम उस अन्तर्यामीको जानते हो?' 'अन्तर्यामी' इस पदका विशेषण बतलाता है—'जो इस लोकको, परलोकको और सम्पूर्ण भूतोंको अन्तर—भीतर रहकर नियमित करता है—काष्ठयन्त्रके समान भ्रमित अर्थात् अपना-अपना उचित व्यापार कराता है [क्या उसे तुम जानते हो?]'। इस प्रकार कहे जानेपर उस पतञ्चल काप्यने 'भगवन्!' इस प्रकार सत्कार करते हुए कहा, 'मैं उसे नहीं जानता।'

'उस ग्न्धर्वने फिर कहा; अव सूत्रऔर उसके अन्तर्वर्ती अन्तर्यामी-के विज्ञानकी स्तुति की जाती है— 'हे काप्य! तुममेंसे जो कोई भी उस सूत्रको और सूत्रके अन्तर्गत उसी सूत्रके नियन्ता अन्तर्यामीको

STATES ST मिणं सूत्रान्तर्गतं तस्यैव सूत्रस्य नियन्तारं विद्यात् यः-इत्येवमु-क्तेन प्रकारेण, स हि ब्रह्मवित् परमात्मवित् स लोकांश्व भूरादीन-न्तर्यामिणा नियम्यमानाँ ल्लो-कान् वेत्ति, स देवांश्वाग्न्यादींल्लो किनो जानाति, वेदांश्च सर्वेत्रमाण-भृतान् वत्ति, भृतानि च ब्रह्मा-दीनि सत्रेण धियमाणानि तद-न्तर्गतेनान्तर्यामिणा नियम्य-मानानि वेत्ति, स आत्मानं च कर्त्रत्वभोक्तृत्वविशिष्टं तेनैवान्त-र्यामिणा नियम्यमानं वेत्ति, सर्वे च जगत् तथाभृतं वेत्तीति ।

एवं स्तुते स्त्रान्तर्यामिविज्ञाने प्रलुव्धः काप्योऽभिमुखीभृतः, वयं चः तेभ्यश्चारमभ्यमभिम्रखी-भृतेभ्योऽब्रवीद् गन्धर्यः सूत्र-मन्तर्यामिणं चः तदहं सूत्रा-न्तर्यामिविज्ञानं वेद गन्धर्या-न्लब्धागमः सन् । तच्चेद याज्ञवल्क्य सूत्रं तं चान्तर्या-मिणमविद्वां**३चेद्रह**सवित यदि ब्रह्मग्वीरुद्जसे ब्रह्मविदां स्वभृता गा उदजसे उन्नयसि त्वम्

उक्त प्रकारसे जान ले वही ब्रह्मवित्-परमात्माको वाला है; वही अन्तर्यामीसे निय-म्यमान भरादि लोकोंको जानता है, सबके प्रमाणभत वेदोंको जानता है तथा सुत्रसे धारण किये हुए और उसके अन्तर्वर्ती अन्तर्यामीसे निय-मित होते हुए ब्रह्मादि भूतोंको जानता है। वह उस अन्तर्यामोसे हो नियमित होते हुए कर्नु त्व-भोक्त्व-विशिष्ट आत्माको जानता है तथा सम्पूर्ण जगत्को भी ऐसा ही जानता है।'

'सुत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानकी इस प्रकार स्तुति होनेपर अत्यन्त लुब्ध होकर काप्य और हम उसके अभिमुख हुए; इस प्रकार अपने अभिमुख हुए हमलोगोंके प्रति उस गन्धर्वने सूत्र और अन्तर्यामीका वर्णन किया; सो मैं गन्धर्वसे आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानको जानता हुँ; अतः हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सन्न और अन्तर्यामीको न जानने-वाले अर्थात् अब्रह्मवित् होकर तुम 'ब्रह्मगवीः'-ब्रह्मवेत्ताओंकी स्वभ्ता गौओंको अन्यायसे ले जाओगे तो

श्रन्यायेन, ततो मच्छापद्ग्धस्य मुर्घा शिरस्ते तव विस्पष्टं पतिष्यति ।

एवमुक्तो याज्ञवन्वय आह—

वेद जानाम्यहं हे गौतमेति गोत्रतः, तत् सूत्रं यद् गन्धर्व-स्तुभ्यमुक्तवान् यं चान्तर्यामिणं गन्धर्वाद् विदितवन्तो युयम्, तं चान्तर्यामिणं वेदाहमिति । एवमुक्ते प्रत्याह गौतमः--यः कश्चित् प्राकृत इदं यन्त्व-योक्तं ब्र्यात्—कथम् १ वेद वेदेति--श्रात्मानं क्लाघयन्, किं तेन गर्जितेन कार्येण दर्शय: यथा वेत्थ तथा ब्रहीति ।। १ ।।

AND STATE OF STATE OF THE STATE मेरे शापसे दग्ध तुम्हारा सूर्धा-शिर विस्पष्टतया (निश्चय ही) गिर जायगा।'

> इस प्रकार कहे जानेपर याज्ञवल्क्यने 'हे गौतम !' इस प्रकार गांत्रतः सम्बोधन करते हुए कहा. 'तुम्हारे प्रति गन्धर्वने जिस सत्रका वर्णन किया है, उसे मैं जानता हूँ तथा तुमलोगोंने जिस अन्तर्यामीको गन्धर्वसे जाना है, उस अन्तर्यामी-को भी मैं जानता है।

> याज्ञवल्क्यके इस प्रकार कहने-पर गौतमने उत्तरमें कहा, 'जो कोई साधारण पुरुष भी ऐसा, जैसा कि तुमने कहा है, कह सकता है; किस प्रकार कह सकता है? 'मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ' इस प्रकार अपनी बड़ाई करता हुआ कह सकता है, परंतु उसके उस गर्जनसे क्या लाभ है ? तुम कार्य-द्वारा उसे दिखाओ जैसा जानते हो वैसा कहो' ॥ १ ॥

# सूत्रका निरूपरा

सहोवाच वायुर्वेगोतम तत् सूत्रं वायुना वैगौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दब्धानि भवन्ति तस्माद् वै गौतम पुरुषं प्रेत-माहुर्व्यस्त्र सिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण सन्दब्धानि भवन्तीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्वया-न्तर्यामिणं ब्रहीति ॥ २ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गौतम! वायु ही वह सूत्र है; गौतम! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुँथे हुए हैं। है गौतम! इसीसे मरे हुए पुरुषको ऐसा कहते हैं कि इसके अङ्ग विस्नस्त (विशीर्ण) हो गये हैं; क्योंकि हे गौतम! वे वायुरूप सूत्रसे ही संग्रथित होते हैं।' [ आरुणि—] 'हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है, यह तो ऐसा ही है, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो' ॥ २ ॥

स होवाच याज्ञवल्बयः। त्रह्म-लोका यस्मिन्नोताश्च प्रोताश्च वर्त-माने काले, यथा पृथिव्यप्सु, तत् सूत्रम् त्रागमगम्यं वक्तव्यमिति प्रक्तान्तरमुत्थापितम् ; **अतस्तिनिर्णयायाह—वायुर्वे** गौतम तत् सूत्रम्, नान्यत्; वायु-स्क्ष्ममाकाश्वदिष्टम्भकं पृथिव्यादीनाम्, यदात्मकं सप्त-दश्चिधं लिङ्गं कर्मवासनास-मवायि प्राणिनाम्, यत्तत् यश्य समष्टिच्यष्टचारमकम्, बाह्या मेदाः सप्तसप्त मरुद्रणाः

उस याज्ञवल्क्यने कहा। जिस प्रकार जलमें पृथिवी ओतप्रोत है उसी प्रकार जिसमें वर्तमान कालमें ब्रह्मलोक ओतप्रोत हैं, शास्त्रद्वारा जानने योग्य उस सुत्रका वर्णन करना है, इसीलिये एक अन्य प्रश्न उठाया गया था, उसका निर्णय करनेके लिये याज्ञवल्क्य कहते हैं, 'हे गौतम! वायु ही वह सूत्र है, और कुछ नहीं।' यहाँ वायु-यह आकाशके समान सुक्ष्म तत्त्व है और पृथिवी आदि भूतोंको धारण करनेवाला है; प्राणियोंका यह कर्म-वासनासमवायी (कर्म-संस्कारसे युक्त ) सत्रह अवयवोंवाला लिङ्गदेह जिससे उत्पन्न हुआ है, जो समष्टि एवं व्यष्टिरूप है तथा समुद्रकी तरङ्गोंके समान उन्चास मरुद्गण

समुद्रस्येवोमयः, तदेतद् वायव्यं तस्वं सूत्रमित्यभिधीयते !

वायुना वै गौतम स्त्रेणायं च लोकः परश्र लोकः सर्वाणि च भृतानि सन्दब्धानि भवन्ति सङ्ग्रथितानि भवन्तीति प्रसिद्ध-मेतत्। अरित च लोके प्रसिद्धिः, कथम् १ यस्माद् वायुः सत्रम्, वायुना विधृतं सर्वमः तस्माद् वै गौतम पुरुषं प्रेतमाहुः कथयन्ति-व्यस्रंसिषत विस्नस्तान्यस्य पुरुष-स्याङ्गानीतिः स्त्रापगमे हि मण्यादीनां श्रोतानामवस्रंसनं दृष्टम् ; एवं वायुः सूत्रम् , तस्मिन् मणिवत् प्रोतानि यद् यस्याङ्गानि स्युस्ततो युक्तमेतद् वाय्वपग-मेऽवस्रंसनमङ्गानाम् अतो वायुना हि गौतम सुत्रेण सम्दब्धानि भवन्तीति निगमयति । एवमेवैतद् याज्ञवन्क्य सम्यगुक्तं सूत्रम्; तदन्तर्गतं त्विदानीं तस्यैव सूत्रस्य नियन्तारमन्तर्या-मिणं ब्रहीत्युक्त आह ॥ २ ॥

Particular and a partic जिसके बाह्य भेद हैं, वह यह वाय-तत्त्व 'सूत्र' कहा जाता है।

> 'हे गौतम! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत सन्दब्ध-संग्रथित हैं-यह प्रसिद्ध है। लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है, कैसी ? क्योंकि वाय सत्र है, इसलिये वायने सबको धारण किया है; इसीसे हे गौतम! मृत पूरुवके विषयमें ऐसा कहते हैं कि इस पुरुषके अङ्ग विस्नस्त हो गये हैं; यह देखा गया है कि सूत्र (धागे) के न रहनेपर उसमें पिरोये हुए मणि आदि बिखर जाते हैं, इसी प्रकार वायु सत्र है और यदि उसमें उस प्राणीके अङ्ग मणियोंके समान पिरोये, हए हैं, तो वायुके निवृत्त होनेपर इसके अङ्गोंका विशीर्ण हो जाना उचित ही है; इसीसे याजवलक्य ऐसा निगमन करते हैं कि 'हे गौतम! ये

वायुरूप सुत्रसे संग्रथित हैं।'

[गौतमने कहा—] 'याज्ञवल्क्य! यह ठीक ऐसा ही है, तुमने सूत्रका यथार्थं वर्णन किया है। अब तुम उसके अन्तर्वर्ती और उस सुत्रके ही नियन्ता अन्तर्यामीका वर्णन करो।' गौतमके ऐसा कहनेपर याज्ञवल्क्य कहते हैं-॥ २॥

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यम-यत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥

जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३॥

यः पृथिव्यां तिष्ठन् भवति, पृथिच्यां सोऽन्तर्यामी, सर्वः तिष्ठतीति सर्वत्र प्रसङ्गो मा भूदिति विश्विनष्टि—पृथिन्या श्रन्तरो-तत्रैतत् स्यात् ऽभयन्तरः । पृथिवीदेवतैव अन्तर्यामीत्यत आह - यमन्त्रयोमिणं पृथिवी देवतापि न वेद मय्यन्यः कश्चि-द्वर्तन इति । यस्य पृथिवी श्रीरम्-यस्य च पृथिव्येव श्री-नान्यत्-पृथिवीदेवताया यच्छरीरम्, तदेव शरीरं यस्य; श्रीरग्रहणं चौपलचणार्थम्,करणं च पृथिव्याः, तस्य स्वक्रमेशयुक्तं

जो पृथिवीमें रहनेवाला है, वह अन्तर्यामी है; किंतु पृथिवीमें तो सभी रहते हैं, अतः इससे सर्वत्र अन्तर्यामीका प्रसङ्ग न हो जाय, इसलिये उसका विशेषण बतलाते हैं-- 'जो पृथिवीके अन्तर-भीतर है।' इससे यह शङ्का हो सकती है कि पृथिवी देवता ही अन्तर्यामी है, इसलिये फिर कहते हैं-- 'जिस अन्तर्यामीको पृथिवी देवता भी नहीं जानती कि 'मेरे भीतर और भी कोई है।' जिसका पृथिवी शरीर है अर्थात् पृथिवी ही जिसका शरीर है, कोई और नहीं; यानी जो पृथिवी देवताका शरीर है, वही जिसका शरीर है; यहाँ 'शरीर' शब्द उपलक्षणार्थक है, अर्थात् केवल शरीर ही नहीं, पृथिवी देवताका जो करण (इन्द्रिय) है, वही उसका करण भी है। पृथिवी

PANER PARKET SAFATAS SAFATAS PARKETAS PA हि कार्य करणं च पृथिवीदेव-तायाः: तदस्य स्वकर्माभावाद-नित्यमुक्तत्वात्। **स्तर्यामिणो** परार्थकर्तव्यतास्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यं करणं च तदे-वास्य, न स्वतः; तदाह—यस्य पृथिवी शरीरमिति । देवताकायंकरणस्येश्वरसाचि-मात्रसानिध्येन हि नियमेन प्रव-त्तिनिवृत्ती स्याताम्; य ईद्द-गीश्वरो नारायणाच्यः, पृथिवीं पृथिवीदेवताम्, यमयति निय-मयति स्वव्यापारे, अन्तरोऽभ्य-न्तरस्तिष्ठन्, एष त त्रात्मा, ते तव, मम च सर्वभूतानां चेत्यु-पलचणार्थमेतत्; अन्तर्यामी यस्त्वया पृष्टः, अमृतः सर्वसंसार-धर्मवर्जित इत्येतत् ॥ ३ ॥

देवताको कार्य और करण (देह और इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं; वे ही इस अन्तर्यामीके हैं; क्योंकि नित्यमुक्त होनेके कारण उसके कोई स्वकर्म नहीं हैं। परार्थं-कर्तव्यता-दूसरेके अर्थको करना यह अन्तर्यामीका स्वभाव है, अतः जो दूसरेके देह और इन्द्रिय हैं: वे ही इसके भी हैं, स्वतः इसके कोई देह या इन्द्रिय नहीं है; इसीसे श्रुति कहती है कि जिसका पृथिवी शरीर है।

देवताके देह और इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति-निवृत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके सानिध्यसे नियमानुसार करती है, जो ऐसा नारायणसंज्ञक ईश्वर पृथिवीको-पृथिवी देवताको नियमित करता है-पृथिवीके भीतर विद्यमान रहकर अपने व्यापारमें नियुक्त करता है, यह तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा अर्थात् तुम्हारा और मेरा समस्त प्राणियों-का आत्मा है-इस प्रकार 'ते (तुम्हारा)' यह कथन सबके उप-लक्षणके लिये है। यही अन्तर्यामी है, जिसके विषयमें तुमने पूछा है और यह अमृत यानी सम्पूर्ण संसार-धर्मोंसे रहित है।। है।।

AL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

योऽप्सु तिष्ठन्नद्भचोऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥४॥ यो उन्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरं योऽश्रिमन्तरो यमयत्येषत आत्मान्तर्याम्यमृतः ।।५।। योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद् यस्यान्तरिक्ष ् शरीरं यो अन्तरिक्षमन्तरा यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥६॥ यो वायौ तिष्ठन् वायोर-न्तरो यं वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन् दिवो उन्तरो यं चौर्न वेद यस्य चौः शरीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ = ॥ य आदित्ये तिष्टन्नादित्याद्नतरो यमादित्यो न वेद् यस्यादित्यः शरीरं य आदित्य मृतरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥६॥ यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्योऽ-न्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१०॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठ ५ श्चन्द्रतारकाद्नतरे। यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारक इशिरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो / यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥११॥ य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः ्र शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य-मृतः ॥१२॥ यस्तमसि तिष्ठ एस्तमसो अन्तरो यं तमो

न वेद यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥ यस्तेजिस तिष्ठ ५ स्ते-जसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्य-धिदैवतमथाधिभृतम् ॥ १४ ॥

जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥४॥ जो अग्निमें रहनेवाला अग्निके भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥५॥ जो अन्तरिक्षमें रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे अन्त-रिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६ ॥ जो वायुमें रहनेवाला वायुके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।। ७॥ जो द्युलोकमें रहनेवाला द्युलोकके भीतर है, जिसे द्युलोक नहीं जानता, द्युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्युलोक-का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ द ॥ जो आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्यका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।। १।। जो दिशाओंमें रहनेवाला दिशाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानतीं, दिशाएँ जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।। १०॥ जो चन्द्रमा और ताराओं में रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानतीं, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका शरीर हैं और जो भातर रहकर चन्द्रमा और ताराओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ११ ॥ जो आकाशमें रहने-वाला आकाशके भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२ ॥ जो तममें रहनेवाला तमके भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भोतर रहकर तमका नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १३ ॥ जो तेजमें रहनेवाला तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, यह अधिदेवत-दर्शन हुआ, आगे अधिभूत-दर्शन है ॥ १४ ॥

समानमन्यत्। योऽप्सु तिष्ठन्-अग्नी, अन्तिरिक्षे, वायी, दिवि, आदित्ये, दिक्षु, चन्द्रतारके, आकाशे, यस्तमस्यावरणात्मके बाह्ये तमसि, तेजसि तिद्वपरीते प्रकाशसामान्ये इत्येवमधिदेवतम् अन्तर्यामितिषयंदर्शनं देवतासु। अथाधिभृतं भृतेषु ब्रह्मादिस्त-म्वपर्यन्तेषु अन्तर्यामिदर्शन-मधिभृतम्।। ४-१४।। शेष सब तृतीय मन्त्रके समान ही है। जो जलमें, अग्निमें, अन्तरिक्षमें, वायुमें, युलोकमें, आदित्यमें, दिशाओंमें, चन्द्रमा एवं ताराओंमें और आकाशमें रहनेवाला है; जो तम अर्थात् आवरणात्मक बाह्य तममें, तेज अर्थात् तमसे विपरीत सामान्य प्रकाशमें रहनेवाला है; इस प्रकार यह अन्तर्यामिविषयक अधिदेवत—देवतान्तर्गत दर्शन है, इससे आगे अधिभूत-दर्शन है, बहासे लेकर स्तम्वपर्यन्त समस्त भूतोंमें जो अन्तर्यामिदर्शन है, वह अधिभूत-दर्शन है। ४-१४॥

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो उन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतमथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्टन् प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥१६॥ यो वाचि तिष्ठन् वाचो अन्तरो यं वाङ् न वेद् यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त-र्याम्यमृतः ॥ १७ ॥ यश्चक्षुषि तिष्ट १ रचक्षुषोऽन्तरो यं चत्तुर्न वेद यस्य चक्षः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यम-यत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १८ ॥ यः श्रोत्रे तिष्ठञ्ज्रोत्रादन्तरो य ५ श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्र ५ शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यसयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृतः ।। १६ ।। यो मनिस तिष्ठन् मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनो अन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २०॥ यस्त्वचि तिष्ठ ५ स्त्वचो-**उन्तरो यं** त्वङ्न वेद यस्य त्वक् दारीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान इरिरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मा-न्तर्याम्यमृतः॥ २२॥ यो रेतिस तिष्ठन् रेतसोऽन्तरो य रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यम-यत्येष तआत्मान्तर्याम्यमृतोऽहष्टो द्रष्टाश्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यो-ऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति

# विज्ञातेष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तं होद्दालक आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥

जो समस्त भूतोंमें स्थित रहनेवाला समस्त भूतोंके भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। यह अधिभूतदर्शन है, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है।।१५॥ जो प्राणमें रहनेवाला प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह त्रम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६ ॥ जो वाणीमें रहनेवाला वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणोका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।। १७॥ जो नेत्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १८॥ जो श्रोत्रमें रहनेवाला श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६॥ जो मनमें रहनेवाला मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।। २० ॥ जो त्वक्में रहनेवाला त्वक्के भीतर है, जिसे त्वक् नहीं जानती, त्वक् जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक्का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।। २१।। जो विज्ञानमें रहनेवाला विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥२२॥ जो वीर्यमें रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। वह दिखायी न \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला किंतु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला किंतु मनन करनेवाला है और विशेषतया ज्ञात न होनेवाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है। यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब नाशवान् है। इसके पश्चात् अरुण-का पुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो गया ॥ २३ ॥

अथाध्यातमम्—यः प्राणे प्राणवायुसहिते ब्राणे, यो वाचि, चक्षुषि, श्रोत्रे, मनसि, त्वचि, विज्ञाने, बुद्धौ, रेतसि प्रजनने । कस्मात् पुनः कारणात् पृथिच्यादिदेवता महाभागाः सत्यो मनुष्यादिवदात्मनि तिष्ठन्तमात्मनो नियन्तार-मन्तर्यामिणं न विदुरित्यत आह—अदृष्टो न दृष्टो न विषयी-भृतः चक्षुर्दर्शनस्य कस्यचित्, स्वयं तु चक्षुषि सन्निहितत्वाद् हिशस्बरूप इति द्रष्टा। तथाश्रुतः श्रोत्रगोचरत्वमना-पन्नः कस्यचित्, स्वयंत्वलुप्तश्रवण-शक्तिः सर्वश्रोत्रेषु सन्निहितत्वा-च्छ्रोता। तथामतो मनःसङ्कल्प-

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है-जो प्राणमें-प्राणवायुसहित घ्राणेन्द्रियमें, जो वाणीमें, नेत्रमें, श्रोत्रमें, मनमें, त्वक्में, विज्ञान यानी बुद्धिमें तथा रेत ( वीर्यं )— प्रजननेन्द्रियमें रहनेवाला है। किंतु पृथिवी आदि [ के अधिष्ठाता ] देवता बड़े प्रभावशाली होनेपर भी मनुष्यादिके समान अपने भीतर रहनेवाले अपने नियामक अन्तर्यामी-को क्यों नहीं जानते ? इसपर याज्ञवल्क्य कहते हैं- वह अदृष्ट-न देखा हुआ अर्थात् किसीकी भी नेत्रदृष्टिका विषयीभूत नहीं है, किंतु स्वयं नेत्रमें सन्निहित होनेके कारण दर्शनस्वरूप है, इसलिये द्रष्टा है।

इसी प्रकार वह अश्रुत-किसीके भी श्रोत्रकी विषयताको अप्राप्त किंतु स्वयं जिसकी श्रवण-शक्ति नहीं होती-ऐसा लुप्त और समस्त श्रोत्रोंमें सन्निहित होनेके कारण श्रोता है; ऐसे ही वह अमत-मनके संकल्पोंकी

विषयतामनापनः; हष्टश्रुते एव हि सर्वः सङ्कल्पयति; श्रद्धहत्वा-दश्रुतत्वादेवामतः; श्रलुप्तमनन-शक्तित्वात् सर्वमनःसु सन्तिहित-त्वाच मन्ता। तथाविज्ञातो नि-श्रयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत् सुखादिवद्वा, स्वयं त्वलुप्त-विज्ञानशक्तित्वात्तत्सन्निधानाच्

तत्र यं पृथिवी न वेद यं
सर्वाणि भूतानि न विदुरिति
चान्ये नियन्तव्या विज्ञातारोऽन्यो
नियन्ता अन्तर्यामीति प्राप्तम्,
तदन्यत्वाशङ्कानिवृत्त्वर्थमुच्यते—
नान्योऽतः, नान्यः अतोऽस्मादन्तर्यामिणो नान्योऽस्ति द्रष्टा,
तथा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता,
नान्योऽतोऽस्ति मन्ता, नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता।

विषयताको अप्राप्त है; क्योंकि सब लोग देखे-सुने पदार्थोंका ही संकल्प करते हैं, अत: अदृष्ट और अश्रुत होनेके कारण ही वह अमत है; तथा मनन-शक्ति लुप्त न होनेसे और समस्त मनोंमें सन्निहित होने-के कारण वह मन्ता है। इसी तरह अविज्ञात—रूपादि अथवा सुखादि-के समान निश्चयकी विषयताको अप्राप्त किंतु स्वयं जिसकी विज्ञान-शक्ति लुप्त नहीं है—ऐसा एवं बुद्धिमें सन्निहित होनेके कारण विज्ञाता है।

यहाँ 'जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसे समस्त भूत नहीं जानते' इत्यादि कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि जिनका नियमन किया जाता है, वे विज्ञाता भिन्न हैं और उनका नियमन करनेवाला अन्त-र्यामी उनसे भिन्न है। उनके भिन्न-त्वकी आशङ्काको निवृत्त करनेके लिये यह कहा जाता है—'नान्यो-ऽतोऽस्ति द्रष्टा' अर्थात् अतः—इस अन्तर्यामीसं भिन्न कोई और द्रष्टा नहीं है। इसी प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है, तथा इससे भिन्न कोई निज्ञाता नहीं है।

यस्मात् परो नास्ति द्रष्टा श्रोता

मन्ता विज्ञाता, योऽदृष्टो द्रष्टा,

अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता,

श्राविज्ञातो विज्ञाता, अमृतः

सर्वसंसारधर्मवर्जितः सर्वसंसारि
णां कर्मफलविभागकर्ता—

एष ते श्रात्मान्तर्याम्यमृतः

अस्मादीश्वरादात्मनोऽन्यदार्तम् ।

ततो ह उद्दालक श्रारुणिरुप
रराम ॥ १५-२३ ॥

जिससे भिन्न कोई द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता नहीं है, जो दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला किंतु सुननेवाला है; मनका अविषय किंतु मनन करनेवाला है, स्वयं अविज्ञात किंतु विज्ञाता है तथा अमृत – सम्पूर्ण संसारधर्मीसे रहित एवं समस्त संतारियों के कर्मफलों का विभाग करनेवाला है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है; इस ईश्वर आत्मासे भिन्न और सब आर्त (विनाशी) है। तब अरुणका पुत्र उद्दालक निवृत्त हो गया।। १५—२३।।

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये सप्तममन्तर्यामिन्नाह्मणम् ॥ ७॥

## अष्टम ब्राह्मण

श्रतः परमशनायादिविनि-मुक्तं निरुपाधिकं सान्नादपरोन्नात् सर्वान्तरं ब्रह्म वक्तव्यमित्यत श्रारम्भः— इससे आगे क्षुधादिरहित निरु-पाधिक साक्षात् अपरोक्ष सर्वान्तर ब्रह्मका निरूपण करना है, इसलिये आरम्भ किया जाता है—

दो प्रश्न पूछनेके लिये गार्गीका श्राज्ञा माँगना अथ ह वाचकनव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ता- alacarararararararararararararararara हमिमं द्रौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न जातु युप्साकमिमं कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतेति पृच्छ गार्गीति ॥१॥

फिर वाचक्नवीने कहा, 'पूजनीय ब्राह्मणगण ! अव मैं इनसे दो प्रश्न पूछूँगी। यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वादमें नहीं जीत सकेगा।' [ब्राह्मण-] 'अच्छा

गागि ! पूछ' ॥ १ ॥

अथ ह वाचवनव्युवाच। पूर्व याज्ञवल्क्येन निषिद्धा मुर्थपात-भयादुपरता सत्री पुनः प्रष्टु त्राह्मणानुजां प्रार्थयते हे त्राह्मणा भगवन्तः पूजावन्तः शृणुत मम वचः; इन्ताहमिमं याज्ञवल्क्यं पुनद्दीं प्रश्नी प्रक्ष्यामि, यद्यनु-मतिभवतामस्तिः तौ चेद्यदि वस्पति कथिष्वति मे, कथिञ्चन्त वै जातु कदाचिद् युष्माकं मध्ये इमं याज्ञवल्क्यं कथिद् ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्नं प्रति जेता न वे कथिद् भवेदिति। एवमुक्ता ब्राह्मणा अनुज्ञां प्रददुः — पृच्छ गार्गीति ॥ १ ॥

फिर वाचक्तवीने कहा। पहले याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक गिर जानेके भयसे मौन हुई वाच-क्नवी पुनः प्रश्न करनेके लिये ब्राह्मणोंसे आजा माँगती है — 'हे भगवान्-पूजावान् ब्राह्मणगण ! मेरी बात सुनिये;यदि आपलोंगोंकी अनुमति हो तो मैं इन याज्ञवल्क्यजो-से दो प्रश्न ओर पूछूँगा। यदि ये उन दो प्रश्नोंका मुफ्ते उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी इन याज्ञवल्क्यजी-को ब्रह्मसम्बन्धो वादमें कभी किसी प्रकार भी जोतनेवाला नहीं हो सकेगा। इस प्रकार कहे जानेपर ब्राह्मणोंने 'हे गार्गि ! तू पूछ' ऐसा कहकर अपनी अनुमित दे दी।। १॥

सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य यथा काइयो वा वैदेहो वोम्रपुत्र उज्ज्यं धनुरिधज्यं कृत्वा द्वो बाणवन्तौ सपत्नातिच्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां प्रश्नाभ्यामुपोद्स्थां तौ मे ब्रूहीति एच्छ गार्गीति ॥ २ ॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेहका रहने-वाला कोई वीर-वंशज प्रत्यख्राहीन धनुषपर प्रत्यख्रा चढ़ाकर शत्रुओंको अत्यन्त पीडा देनेवाले दो बाणवान् शर हाथमें लेकर खड़ा होता है, उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुफे उनका उत्तर दो।' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, गागि ! 'पूछ'॥ २॥

लब्धानुजा ह याज्ञवस्क्यं सा होवाच-अहं वै त्वा त्वां द्वौ प्रश्नो प्रक्ष्यामीत्यनुषज्यते; कौ ताविति जिज्ञासायां तयोर्दुरुत्तरत्वं द्योति हितुं दृष्टान्तपूर्वंकं तावाह-हे याज्ञव न्य यथा लोके कावय:-काशिषु भवः काश्यः, प्रसिद्धं शौर्यं काइये, वैदेहो वा विदेहानां वा राजा, उग्रपुत्रःशूरान्वय इत्यर्थः, उज्ज्यम् अवतारितज्याकं धनुः पुनरधिज्यम् आरोपितज्याकं कृत्वा द्वौ बाणवन्तो-बाणशब्देन शराग्रे यो वंशखण्डः सन्धीयते, तेन विनापि शरो भवतीत्यतो विशिनष्टि बाणवन्ताविति—द्वौ

आजा मिलनेपर उसने याज-वल्क्यसे कहा---'मैं तुमसे दो प्रश्न पूछूँगी' ऐसा इसका अन्वय है। वे प्रश्न कौन-से हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर यह दिखलानेके लिये कि उनका उत्तर देना कठिन है. गार्गी उन्हें दृष्टान्तपूर्वक बतलाती है-'हे याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार लोकमें कोई काश्य—'काशि' प्रान्तमें उत्पन्न हुआ, काशि प्रान्त-में उत्पन्न होनेवालोंमें शूरवीरता प्रसिद्ध है अथवा वैदेह-विदेह-निवासी या विदेह देशका राजा उग्रपुत्र अर्थात् जो वीर वंशमें उत्पन्न हुआ है, वह उज्ज्य-जिसकी ज्या ( डोरी ) उतार ली गयी है, ऐसे धनुषको पुनः ज्यायुक्त कर अर्थात् उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा करके दो वाणवान्—यहाँ 'बाण' शब्दसे यह व्यक्त होता है कि शरके अग्र-भागोंमें जो बाँसका ट्रकड़ा लगाया जाता है, उसके बिना भी बाण होता है, इसीसे 'बाणवान्' यह विशेषण दिया गया है, तात्पर्यं यह बाणवन्तौ शरौ, तयोरेव विशेषणं सपत्नातिच्याधिनौ शत्रोः पीडा-करावित्शयेन, हस्ते कृत्वोपो-त्तिष्ठेत् समीपत आत्मानं दर्शयेत् एवमेवाहं त्वा त्वां शरस्थानी-याभ्यां प्रश्नाभ्यां द्वाभ्यामुपोद-स्थां उत्थितवत्यस्मि त्वत्समीपे। तौ मे ब्र्हीति—ब्रह्मविच्चेत्। आहेतरः—पृच्छ गार्गीति।।२॥ कि दो बाणवान् शर, इन्होंका विशेषण है 'सपत्नातिव्याधिनौ', इसका अर्थ है—शत्रुओंको अत्यन्त पीडा देनेवाले, ऐसे बाणोंको हाथमें लेकर उपस्थित हो—अपनेको पास जाकर दिखाये, उसी प्रकार में शरस्थानीय दो प्रकन लेकर तुम्हारे निकट उपस्थित हुई हूँ, अतः यदि तुम ब्रह्मवेत्ता हो तो उनका उत्तर दो।' इसपर इतर (याज्ञवल्क्य) ने कहा—'गार्गि! पूछ'॥ २॥

### पहला प्रश्न

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथि-व्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्सिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥३॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य-इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओत-प्रोत हैं ?'॥ ३॥

सा होवाच—यद्र्ध्वं ग्रुपरि दिव: अण्डकपालाद् यचावामधः पृथिव्या अधोऽण्डकपालात्, यच्चान्तरा मध्ये द्यावापृथिवी वह बोली, 'जो द्युलोकरूप अण्डकपालसे ऊर्ध्व—ऊगर है और जो पृथिवीसे यानी इस नीचेके अण्डकपालसे नीचे है तथा जो द्यावापृथिवीके मध्य-में है अर्थात् द्युलोक और

द्यावापृथिव्योः अण्डकपालयोः,

इमे च द्यावापृथिवी, यद् भृतं

यच्चातीतम्, भवच्च वर्तमानं

स्वव्यापारस्थम्, भविष्यच्च

वर्तमानाद्ध्विकालभावि लिङ्गगम्यम्—यत् सर्वमेतदाच्चते

कथयन्त्यागमतः—तत् सर्वे

द्वैतजातं यस्मिन्नेकीभवती
त्यर्थः—तत् सत्रसंज्ञं प्रवेक्तिं

कस्मिन्नोतं च प्रोतं च पृथिवी
धातुरिवापसु ॥ ३ ॥

पृथिवी — इन अण्डकपालों के बीचमें है; एवं स्वयं जो ये चुलों क और पृथिवी हैं तथा जो कुछ भी भूत— यानी बीत चुका है, भवत्—वर्तमान अर्थात् अपने व्यापारमें स्थित और भविष्यत्—वर्तमान के बादके समयमें होनेवाला एवं अनुमानगम्य है—ऐसा जो यह सब आगमद्वारा कहा जाता है, वह सम्पूर्ण दैतवर्ग जिसमें एक हो जाता है, वह पहले वतलाया हुआ सूत्रसंज्ञक तत्त्व, जलमें पृथिवीतत्त्वके समान, किसमें ओत-प्रोत है ?'॥ ३॥

#### याज्ञवल्क्यका उत्तर

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गि दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् भूतंच भवच्च भविष्य-च्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गागि! जो चुलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो चुलोक एवं पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये चुलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे. सब आकाशमें ओतप्रोत हैं'।। ४॥

स होवाचेतरः—हे गागियत् त्वयोक्तमू 'ऊर्घ्वं दिवः' इत्यादि, तत् सर्वे यत् सत्रमाचक्षते तत् सत्रम्, श्राकाशे तदोतं प्रोतं च, उस इतर याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गांगि! तूने जिसे चुलोकसे ऊपर इत्यादि कहकर बतलाया वह सब, जिसे कि 'सूत्र' ऐसा कहते हैं-वह सूत्र आकाशमें ओतप्रोत है। यह यदेतद् व्याकृतं सूत्रात्मकं जगद- | जो सूत्रस्वहप व्य व्याकृताकाशो, श्राप्स्वव पृथिवी-धातुः, त्रिष्विप कालेषु वर्तते कालोंमें अव्याकृ उत्पत्ती स्थिती लये च ।। ४ ॥ मान है' ॥ ४ ॥

जो सूत्रस्वरूप व्याकृत जगत् है, वह जलमें पृथिवीतत्त्वके समान उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों कालोंमें अव्याकृत आकाशमें विद्य-मान है' ॥ ४॥

सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोचोऽपरस्मे धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ ५॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुक्ते इस प्रक्रमका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रक्रमके लिये तैयार हो जाइये।

[ याज्ञवल्क्य- ] 'गार्गि ! पूछ' ॥ ५॥

पुनः सा होवाचः नमस्तेऽस्त्वत्यादि प्रश्नस्य दुर्वचत्वप्रदर्शनार्थमः यो मे ममैतं प्रश्नं
व्यवीचो विशेषणापाकृतवानसिः
एतस्य दुर्वचत्वे कारणम्-स्त्रमेन तावदगम्यमितरेर्दुर्वाच्यम्,
किमुत तत्, यस्मिन्नोतं च प्रोतं
चेतिः स्रतो नमोऽस्तु ते
तुभ्यम् । स्रपरस्मे द्वितीयाय
प्रश्नाय धारयस्य दृढीकुर्वात्मानमित्यर्थः । पृच्छ गार्गीतीतर
स्राह् ॥ १ ॥

उसने पुनः कहा; आपको नमस्कार है-इत्यादि कथन यह प्रदिशत करनेके लिये है नि इस प्रश्नका उत्तरं देना करि या। 'जिन आपने मेरे इस प्रश्नकी व्याख्या की है अर्थात् इसका विशेषरूपसे निराकरण किया है। इस प्रश्नकी कठिनाईमें कारण यह है कि प्रथम तो सूत्र ही अगम्य यानी किसी दूसरेके लिये दुर्वाच्य है, फिर जिसमें वह भी ओतप्रोत है, उसका तो कहना ही क्या है; इसलिये आपको नमस्कार है। अब अन्य यानी द्वितीय प्रश्नके लिये अपनेको तैयार यानी पक्का कर लीजिये। इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, 'गार्गि ! पूछ' ॥ ५ ॥

उपक्रमसहित दूसरा प्रश्न

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाकपृथि-व्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इसे यद्भृतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥६॥

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य-इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ?'।। ६।।

च्याख्यातमन्यत्; सा होवाच यद्ध्वं याज्ञवल्क्येत्यादिप्रइनः प्रतिवचनं च उक्तस्यवार्थस्याव-धारणार्थं पुनरुच्यते; न किश्चि-दपूर्वमर्थान्तरमुच्यते ॥ ६ ॥ अन्य ( छुठे मन्त्रके पदों ) की व्याख्या पहले (तृतीय मन्त्रमें) की जा चुकी है। 'यदूध्वं याज्ञवत्क्य' इत्यादि प्रश्न और इसका उत्तर पूर्वोक्त अर्थका ही निश्चय करनेके लिये पुन: कहा गया है; यहाँ कोई दूसरा अपूर्व ( नूतन ) अर्थ नहीं कहा गया॥ ६॥

स होवाच यद्र्ध्वं गागि दिवो यदवाक पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भृतं च भवच्च भविष्य-च्चेत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गागि ! जो द्युलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो द्युलोक एवं पृथिवीके मध्यमें है तथा स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ही ओतप्रोत हैं।' [गार्गी—] 'किंतु आकाश किसमें ओत प्रोत हैं ?' ॥ ७॥

सर्वे यथोक्तं गाग्यां प्रत्युचार्य तमेव पूर्वोक्तमर्थमवधारितवाना-काश एवेति याज्ञवल्बयः। गार्ग्याह -- कस्मिन्तु खल्बा-काश स्रोतश्र प्रोतश्चेति । स्राका-शमेव तावत् कालत्रयातीतस्वाद् दुर्वाच्यम्, ततोऽपि कष्टतर-मत्तरम्, यस्मिनाकाशमोतं च प्रोतं च, अतोऽवाच्यमिति कृत्वा, न प्रतिपद्यते सा श्रप्रतिपत्तिर्नान निग्रहस्थानं तार्किकसमये; अथा-वाच्यमपि बक्ष्यति, तथापि विप्रतिपत्तिनीम निग्रहस्थानम्; विरुद्धा प्रतिपत्तिर्हि सा, यद-वाच्यस्य वदनम्; अतो दुर्वचनं प्रवनं मन्यते गार्गी ॥ ७ ॥

गार्गीके पूर्वोक्त वाक्यको पुनः कहकर याज्ञवल्क्यने 'आकाशमें ही ओतप्रोत है' ऐसा कहकर पहले कही हुई बातकी ही पुष्टि की है।

गार्गीने कहा, 'किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है !' तीनों कालोंसे परे होनेके कारण पहले तो आकाश-का ही बतलाना कठिन है, उससे भी क्लिप्टतर अक्षर है, जिसमें क़ि आकाश ओतप्रोत है; अत: यह समभकर कि वह अवाच्य है उसे कोई अनुभव नहीं कर सकता और अप्रतिपत्ति (अनुभव न होना)-यह तार्किकोंके सिद्धान्तमें निग्रह-स्थान माना जाता है; और यदि याज्ञवल्क्यने इस अवाच्य विषयका भी वर्णन किया तो यह विप्रति-पत्तिरूप (विपरीत अनुभवरूप) निग्रहस्थान होगा, क्योंकि अवाच्य-को कहना यह विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; इसलिये गार्गी इस प्रश्नका उत्तर वताना कठिन है॥७॥

याज्ञवल्क्यका उत्तर

तद् दोषद्वयमपि परिजिहीर्ष-

इन ( अप्रतिपत्ति और विप्रति-पत्ति ) दोनों दोषोंको निवृत्त करने-की इच्छासे याज्ञवल्य कहते हैं- स होवाचैतद् वै तद्क्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिव-दन्त्यस्थूलमनगवह्नस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय-मतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्र-मवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्यं न तद्क्षाति किञ्चन न तद्दनाति कश्चन ॥ = ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गि! उस इस तत्त्वको तो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं; यह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न तम (अन्धकार) है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अन्तर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता'॥ द॥

स होवाच याज्ञवल्क्यः — एतद् वै तद् यत् पृष्ट्वत्यसि कस्मिन्नु खल्याकाश त्रोतश्च प्रोत्तरचेतिः किं तत् ? श्रचरम् — यत्र चीयते न चरतीति वाचरम् - तदचरं हे गागि ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽभि-वदन्ति । ब्राह्मणाभिवदनकथ-नेन — नाहमवाच्यं वक्ष्यामि न च न प्रतिपद्येयम् — इत्येवं दोष-द्वयं परिहरति । उस याज्ञवल्वयने कहा-तूने
जिसके विषयमें पूछा था कि यह
आकाश किसमें आत्रशेत है ? वह
यही है। वह क्या है ? अक्षर,
जो क्षीण नहीं होता अथवा क्षरित
नहीं होता, वह अक्षर है, सो हे
गागि! उसे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता
लोग अक्षर कहते हैं। 'ब्राह्मण कहते हैं' इस कथनके द्वारा—मैं
अवाच्यका वर्णन नहीं करूँगा,
तथा यह भी नहीं कि मैं उसे नहीं
जानता-इस प्रकार सूचित करके
दोनों दोषोंका परिहार करते हैं।

एवमपाकृते प्रश्ने पुनर्गाग्यीः प्रतिवचनं द्रष्टव्यम्—ब्रुहि कि तदत्तरम् १ यद् ब्राह्मणा अभि-वदन्ति, इत्युक्त आह—अस्यूलं तत् स्थूतादन्यत्, एवं तह्येणु ? अनणु, अस्तु तहिं इस्वम्, श्रहस्वम्; एवं तहिं दीर्घम्, नापि दीर्घमदीर्घम्; एवमेतेश्रतुमिः परिमाणप्रतिषेधैर्द्रव्यधर्मः प्रति-विद्धः, न द्रव्यं तदत्तरमित्यर्थः। अस्तु तर्हि लोहितो गुणः, ततोऽप्यन्यदलोहितम्; आग्नेयो गुणो लोहितः; भवतु तर्ह्यपां स्नेहनम्, न, श्रह्नेहनम्; अस्तु तर्हिच्छाया, सर्वथाप्य-निर्देश्यत्वात्, छायाया अप्य-तर्हि न्यद्च्छायम्; अस्तु तमः, अतमः; भवतु वायु-स्विहं, अवायुः; भवेत्तर्ह्याकाशम्,

इस प्रकार प्रश्नका निराकरण हो जानेपर फिर गार्गीका यह प्रश्न समभना चाहिये, 'अच्छा वताओ ब्रह्मवेत्ता लोग जिसका वर्णंन करते हैं, वह अक्षर क्या है? ऐसा कहे जानेपर याज्ञवल्क्य कहते हैं-वह अस्यूल-स्थूलसे भिन्न है; तो क्या अणु (स्क्ष्म) है, ? नहीं, अनण (सक्ष्मसे भिन्न) है; अच्छा तो ह्रस्व (छोटा) होगा ?—नहीं, वह हस्व भी नहीं है; ऐसी बात है तो वह दीर्घ हो सकता है ? नहीं, दीर्घ भी नहीं है, अदीर्घ है; इस प्रकार उसके स्यूलत्व (मोटाई) आदि परिमाण-का प्रतिषेध करनेवाले इन चार पदोंद्वारा द्रव्य-धर्मका निषेध किया गया है। तात्पर्य यह कि वह अक्षर द्रव्य नहीं है।

तो फिर वह लोहित ( लाल ) गुण हो सकता है ? नहीं उससे भी भिन्न अलोहित है; लोहित अग्निका गुण है; अच्छा तो जलका गुण स्नेहन ( द्रवीभाव ) होगा ? नहीं, वह अस्नेह है; तो फिर वह छाया होगा? नहीं, सर्वथा ही अनिर्देश्य होनेके कारण छायासे भी भिन्न अच्छाय है; तो फिर तम होगा? नहीं, अतम है; अच्छा तो वह वायु होगा ? नहीं, वह अवायु है; तो फिर आकाश अनाकाशम्; भवतु तहिं सङ्गा-त्मकं जतुवत्, श्रमङ्गम्; रसो-ऽस्तु तर्हि, अरसम्; तथा गन्धो-ऽस्त्वगन्धम्; अस्तु तर्हि चक्षुः, अचक्षुष्कम्--- हि चक्षुरस्य विद्यतेऽतोऽचक्षुष्कम्; करणं ''पश्यत्यचक्षुः'' ( श्वेता० उ० ३ । १९ ) इति मन्त्रवर्णात् । तथाश्रोत्रम्; "स शृणोत्य-कर्णः" (क्वेता० उ० ३ । १९) इति; भवतु तर्हि वागवाक्; विद्यमानं तेजोऽस्य तदतेज-स्कम्; न हि तेजोऽग्न्यादि-प्रकाशवदस्य विद्यते; अप्राणम्-आध्यात्मिको वायुः प्रतिषिध्यते-ऽप्राणिभितिः, मुखं तिहे द्वारं तदमुखम्; अमात्रम्---मीयते येन तन्मात्रम् श्रमात्रं मात्रा-रूपं तन्न भवति, न तेन किञ्चि-न्मीयते; अस्तु तर्हि च्छिद्रवत्, अनन्तरम्-नास्यान्तरमस्तिः

होगा? नहीं, अनाकाश है; तो फिर जतु (लाक्षा) के समान सक्जवान् होगा? नहीं, वह असक्ज है; तो रस होगा? नहीं, अरस है; अच्छा तो गन्ध होगा? नहीं, अगन्ध है; तो फिर चक्षु होगा? नहीं, अचक्षुष्क है; इसके चक्षु इन्द्रिय नहीं है; इसलिये यह अचक्षुष्क है; जैसा कि "यह चक्षुहोन होने-पर भी देखता है" इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है।

इसी प्रकार "वह कर्णहीन होकर भी सुनता है" इस श्रुतिके अनुसार अश्रोत्र है; तो फिर वाक् होगा ? नहीं, अवाक् है; तथा अमन है और इसी प्रकार अतेजस्क जिसमें तेज नहीं है, ऐसा अतेजस्क, है, क्योंकि अग्नि आदिके प्रकाशके समान इसमें तेज नहीं है; अप्राण-ऐसा कहकर शरीरान्तर्गत वायुका प्रतिषेध किया जाता है, अप्राण है। तो फिर वह मुख यानी द्वार है ? नहीं, वह अमुख है; वह अमात्र है, जिससे माप किया जाय उसे मात्र कहते हैं, वह अमात्र अर्थात् मात्रारूप नहीं है, उससे किसीका भी माप नहीं किया जाता; तो फिर वह छिद्रवान् होगा? नहीं, वह अनन्तर है, उसमें अन्तर (छिद्र) नहीं है; तो फिर उसका

सम्भवेत तर्हि बहिस्तस्य, अवाह्मम्; अस्त तर्हि भक्तियत् तत् न तद्दनाति किञ्चनः भवेतिह भक्ष्यं कस्यचित्, न तददनाति कञ्चनः सर्वविशेषणरहितिमत्यर्थः; एकमेवाद्वितीयं हि
तत् केन कि विशिष्यते ॥ ८॥

बाह्य तो सम्भव हो ही सकता है?
नहीं, वह अबाह्य है, अच्छा तो
वह भक्षण करनेवाला होगा?
नहीं, वह कुछ भी नहीं खाता;
तब वह स्वयं ही किसी दूसरेका
भक्ष्य हो सकता है? नहीं; उसे
कोई भी नहीं खाता; तात्पर्य यह
है कि वह समस्त विशेषणोंसे रहित
है; वह तो द्वितीयसे रहित अकेला
ही है, फिर किससे किसको विशेषित
किया जाय ?॥ ८॥

STEN STRUCTURES

ग्रनुमानप्रमाग<u>ा</u>द्वारा ग्रक्षरका निरूपगा

अनेकविशेषणप्रतिपेधप्रयासा-दस्तित्वं तावद्त्तरस्योपगमितं श्रुत्याः; तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्या शङ्क्यते यतः, अतोऽस्तित्वा-यानुमानं प्रमाणमुपन्यस्यति—

श्रुतिने अनेक विशेषणोंके प्रति-षेयरूप प्रयासद्वारा तवतक उस अक्षरका अस्तित्व समभा दिया है; तो भी चूँकि लोकबुद्धिकी अपेक्षासे उसके अस्तित्वमें आशङ्का की जाती है, इसलिये इसके लिये अनुमान-प्रमाणका उल्लेख करती है—

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्र-मसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि चावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मुहूर्ता अहो-रात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते इवेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रती- च्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि दद्तो मनुष्याः प्रशः सन्ति यजमानं देवा दवी पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ६ ॥

हे गार्गि! इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि! इस अक्षरके ही प्रशासनमें चुलोक और पृथिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि! इस अक्षरके ही प्रशासनमें निमेष, मुहूर्त, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष) मास, ऋतु और संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि! इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एवं अन्य निदयां श्वेत पर्वतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी निदयां जिस-जिस दिशाको बहने लगती हैं, उसीका अनुसरण करती रहतो हैं। हे गार्गि! इस अक्षरके ही प्रशासनमें मनुष्य दाताको प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और पितृगण दर्वीहोमका अनुवर्तन करते हैं। ह।।

एतस्य वा अत्तरस्यः यदेतदिधगतमत्तरं सर्वान्तरं सात्तादपरोत्ताद्ब्रह्म, य आत्मा अशनायादिधर्मातीतः, एतस्य वा
अक्षरस्य प्रशासने—यथा राजः
प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियतं
वतिते, एवमेतस्यात्तरस्य प्रशासने हे गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ,
सूर्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसौ
अहोरात्रयोलोकप्रदीयौ, तादध्येन प्रशासित्रा ताभ्यां
निर्वर्त्यमानलोकप्रयोजनविज्ञान-

'एतस्य वा अक्षरस्य' इत्यादि;
यह जो सर्वान्तर साक्षात् अपरोक्ष
ब्रह्मरूप अक्षर जाना गया है, जो
क्षुधादि धर्मोंसे रहित आत्मा है, हे
गागि! इस अक्षरके प्रशासनमें—
जैसे कि राजाके प्रशासनमें राज्य
अखण्ड और नियमितरूपसे रहता
है, इसी प्रकार इस अक्षरके
प्रशासनमें सूर्याचन्द्रमसौ—सूर्य
और चन्द्र, जो दिन और रातके
समय लोकके दीपक ही हैं और
जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले
लोकके प्रयोजनको जाननेवाले प्रशा-

निर्मितौ स्यातां ਚ. साधारणमर्वेष्राणिप्रकाशोपकार-कत्वाल्लोकिकप्रदीपवत् । तस्मा-दस्ति तद् येन विघृतावीश्वरौ स्वतन्त्री सन्ती निर्मिती तिष्ठतो नियतदेशकालनिमिचोदयास्त-मयवृद्धिक्षयाम्यां वर्तेतेः, तदस्त्ये-वमेतथोः प्रशासित्रत्तरम् , प्रदी-पक्तेविधारियत्वत् ।

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिवयौ द्यौश्र पृथिवी च सावयवत्वात् स्फुटनस्वभावे श्रिपि सत्यौ गुरुत्वात् पतनस्व-मावे संयुक्तत्वाद् वियोगस्वभावे चेतनावद्भिमानिदेवताधिष्ठि-तत्वात् स्वतन्त्रे श्रिपि एतस्या-त्तरस्य प्रशासने वर्तेते विधृते एतद्वयत्तरं सर्व-तिष्ठतः: सर्वमर्यादावि-च्यवस्थासे<u>त</u>ः धरणम्, अतो नास्यात्तरस्य प्र-

लिये रचा है, साधारणतया समस्त प्राणियोंका प्रकाशरूप करनेवाले होनेसे लौकिक दीपकांके समान घारण किये हुए :स्थित हैं। अतः ये दोनों (सूर्य और चन्द्र) स्वतन्त्र ईश्वर होनेपर भी जिसके द्वारा निर्मित और विधृत होकर नियत देश, काल और [प्राणियोंके अदृष्ट्ररूप] निमित्तसे उदय-अस्त एवं वृद्धि-क्षयको प्राप्त होते हुए विद्य-मान रहते हैं, वह अक्षर है तथा इस प्रकार वह अक्षर दीपकके कर्ता और विधारियताके समान इन दोनोंका प्रशासनकर्ता है।

हे गागि! इस अक्षरके हो प्रशासनमें 'द्यावापृथिव्यौ'—द्युलोक और पृथिवी सावयव होनेके कारण फूटनेके स्वभाववाले, भारी होनेके कारण गिरनेके स्वभाववाले, संयुक्त होनेके कारण वियुक्त होनेके स्वभाववाले और चेतनावान् अभिमानी देवतासे अधिष्ठित होनेके कारण स्वतन्त्र होनेपर भी इस अक्षरके प्रशासनमें विधृत होकर स्थित हैं। यह अक्षर ही समस्त ंसेतु—**सम**स्त व्यवस्थाओंका । मर्यादाओंका विधारक है; अत: और पृथिवी **युलोक** 

शासनं द्यावापृथिन्यावितकामतः; तस्मात् सिद्धमस्यास्तित्वमक्षरस्य श्रन्यमिचारि हि तन्लिङ्गम्, यद् द्यावापृथिन्यौ नियते वर्तते; चेतनावन्तं प्रशासितारमसंसारिण-मन्तरेण नैतद् युक्तम् । "येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा" इति मन्त्रवर्णात् ।

एतस्य वा श्रन्तरस्य प्रश्नासने
गागि, निमेषा मुहूर्ता इत्येते
कालावयवाः सर्वस्य अतीतानागतवर्तमानस्य जनिमतः कलयितारः—यथा लोके प्रभुणा
नियतो गणकः सर्वमायं व्ययं
चाप्रमत्तो गणयति, तथा प्रभुस्थानीय एषां कालावयवानां
नियन्ता।

तथा प्राच्यः प्रागश्चनाः पूर्व-दिग्गमना नद्यः स्यन्दन्ते स्वन्ति इवेतेम्यो हिमवदादिम्यः पर्वतेम्यो गिरिम्यो गङ्गाद्या नद्यस्ताश्च यथा

प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर सकते; इससे इस अक्षरका अस्तित्व सिद्ध होता है; चुलोक और पृथिवी इसके द्वारा नियमित होकर विद्य-मान हैं—यह इसकी सत्ताका अव्य-भिचारी लिख है; क्योंकि किसी चेतनावान् असंसारी शासकके बिना ऐसा होना सम्भव नही है; जैसा कि "जिसके द्वारा चुलोक उग्र और पृथिवी दृढ की गयी है" इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

A PARAMAN

हे गागि! इस अक्षरके प्रशासन-में ही निमेष, मुहूर्त इत्यादि कालके अवयव उत्पन्न होनेवाले समस्त अतीत और अनागत पदार्थोंकी कलना (गणना) करनेवाले हैं; जिस प्रकार लोकमें स्वामीके द्वारा नियुक्त किया हुआ गणक (मुनीम) प्रमादशून्य रहकर समस्त आय और व्ययकी गणना करता है, उसी प्रकार इन कालावयवोंका नियन्ता भी इनका प्रभुक्ष्य है।

इसी तरह हिमालय आदि श्वेत पर्वतोंसे निकलनेवाली प्राच्य-पूर्वकी ओर वहनेवाली अर्थात् पूर्व-दिशाकी ओर गमन करनेवाली गङ्गा आदि नदियाँ, अन्य दिशामें प्रवृत्त होनेका प्रवर्तिता एव नियताः प्रवर्तन्ते-प्रवर्तितुमुत्सहन्त्यः; ऽन्यथापि तदेतिल्लङ्गं प्रशास्तुः । प्रतीच्यो-प्रतीचीं दिशमञ्चनित ऽन्याः सिन्ध्वाद्या नद्यः अन्याश्र यां यां दिशमनुप्रवृत्तास्तां तां न व्यभिचरन्तिः, तच्च लिङ्गस् । किञ्च ददतो हिरण्यादीन प्रय-च्छत आत्मपीडां कुर्वतोऽपि प्रनाणज्ञा अपि मनुष्याः प्रशं-सन्ति; तत्र यच्च दीयते, ये च ददति, ये च प्रतिगृह्णान्ति, तेपा-मिहैव समागमो विलयश्चान्वची दृश्यते; ऋदृष्टस्तु परः समागमः; तथापि मनुष्या ददतां दानफलेन संयोगं पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया प्रशंसन्तिः; तच्च, कर्मफलेन संयो-जयितरि कर्तुः कर्मफत्तविभागज्ञे प्रशास्तर्यसति न म्यातः; दान-क्रियायाः प्रत्यचिवनाशित्वात्;

सामर्थ्य होनेपर भी, जिस ओर नियुक्त कर दी गयी हैं, उसी ओर प्रवृत्त रहती हैं, यह भी उस प्रशासनकर्ताकी सत्ताका लिङ्क है। तथा अन्य सिन्धु आदि नदियाँ प्रतीच्य-प्रतीची (पश्चिम) दिशाको बहती हैं। अन्य नदियाँ भी जिस-जिस दिशामें अनुप्रवृत्त कर दी गयी हैं, उस-उसको नहीं छोड़तीं; यह भी उस अक्षर प्रशास्ताके अस्तित्व-का लिङ्क है।

इमके सिवा अपनेको कष्ट देकर भी दान करनेवाले-सुवर्णादि देने-वाले पुरुषकी भी प्रमाणज्ञजन प्रशंसा करते हैं; सो जो कुछ दिया जाता है, जो देते हैं और जो ग्रहण करते हैं, उनका यहीं मिलना और विछुड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता है; पारलौकिक समागम तो अदृष्ट है; तो भी दानीका दानके फलसे संयोग देखनेवाले पुरुष प्रमाणके ज्ञाता होने-के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं; किंतु यह बात कर्मफलसे संयोग करानेवाले कर्ता और कर्मफलके ज्ञाता प्रशास्ताकी सत्ता न होनेपर होनी सम्भव नहीं थी, क्योंकि दान-क्रियां तो प्रत्यक्ष विनाशिनी है। तस्माद्स्ति दानकर्णां फलेन संयोजयिता ।

अपूर्विमिति चेत् ?

न, तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्तेः

प्रशास्तुरपीति चेत् ।

न, त्रागमतात्पर्यस्य सिद्ध-त्वातः अवोचाम ह्यागमस्य किञ्चान्यत्, बस्तपरत्वम् । चार्थापत्तेः अपूर्वकरपनायां चयोऽन्यथैवोषपत्तेः । सेवाफल-स्य सेव्यात् प्राप्तिदर्शनात् । सेवा-याश्च क्रियात्वात्, तत्सामान्याच यागदानहोमादीनां सेन्याद ईश्वरादेः फलप्राप्तिरुपपद्यते दृष्टिकियाधर्मसामध्यमपरित्यज्यैव उचित है। क्रियाधर्मके दृष्टसामध्यं-

A STATE OF THE STA अतः दानकर्ताओंका फलसे संयोग करानेवाला कोई है ही।

> पूर्व - यदि कहें कि अपूर्व ही फलदाता है तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसकी सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व - सो तो प्रशास्ताको

सत्तामें भी नहीं है ?

सिदान्ती-नहीं, उसमें तो शास्त्र-का तात्पर्य सिद्ध हो चुका है; हम शास्त्रका आत्मवस्तुपरत्व प्रतिपादन कर चुके हैं; इसके सिवा एक बात और भी है-अपूर्वकी कल्पना करनेमें जिस अर्थापत्तिका आश्रय लिया जाता है. उसका क्षय तो अन्यथा उपपत्ति (दूसरे प्रकारसे भी फल-की सिद्धि ) होनेसे ही हो जाता है, क्योंकि सेवाके फलकी प्राप्ति सेव्यसे होती देखी जाती है; सेवा किया है, अतः उसीके समान होनेके कारण याग, दान और होमादिके फलकी प्राप्ति भी ईश्वरादि सेव्योंसे ही होनी

१ जहाँ अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात् किसी एक वस्तु या सिद्धान्तको माने बिना काम न चलता हो, सङ्गति न लगती हो, वहाँ ही 'अर्थापत्ति' स्वीकार की जाती है; जैसे यज्ञादि क्रिया तो इस लोकमें हो समाप्त हो जाती है, कालान्तरमें मिलनेवाले स्वर्गीद फलका सम्बन्ध उस क्रियाके साथ क्योंकर माना जा सकता है ? फ्रिया तो नष्ट हो चुकी है, वह है ही कहाँ जो फल दे सके ? फंलप्राप्तिकल्पनीपपत्तौ दृष्टक्रिया-

धमसामध्यपरित्यागी न न्याय्यः करपनाधिक्याच्चः ईश्वरः कल्प्योऽपूर्वे वा ? तत्र क्रिया-याश्च स्वभावः सेव्यात् फलप्राप्ति-र्द्धा न त्वपूर्वात्; न चापूर्व दृष्टम्; तत्रापूर्वमहष्टं कल्पयि-तस्य च फलदावृत्वे सामध्यम्, सामध्ये च सति दानं चाभ्यधिकमिति । इह तु ईश्वरस्य सेव्यस्य सद्भावमात्रं कल्प्यम्, न तु फत्तदानसामध्ये

को बिना त्यागे ही यदि फलप्राप्तिकी कल्पना उत्पन्त हो सकती है तो उस दृष्टक्रियाधर्मसामर्थ्यंका त्याग करना युक्तियुक्त नहीं है।

इसके सिवा अपूर्वकी कल्पना. करनेमें कल्पनाधिक्यका दोष भो होता है; विचार करो कि ईश्वरकी कल्पना करनी चाहिये या अपूर्व-की। किंतु क्रियाका स्वभाव तो सेव्यसे फल-प्राप्ति होना देखा गया है, अपूर्वसे नहीं और अपूर्व दृष्ट भी नहीं है। अतः उस पक्षमें अदृष्ट अपूर्वकी कल्पना करनी पड़ती है और उसमें फल-प्रदान करनेके सामर्थ्यंकी भी। इस प्रकार सामर्थ्यं स्वीकार करनेपर दानकी अधिक कल्पना की जाती है। किंतु इस पक्षमें केवल सेव्य ईश्वरको सत्ता-मात्रहोकी कल्पना की जाती है, सामर्थ्यं और उसके फलदानके

इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपर्णात देखकर मीमांसक लोग क्रियासे अपूर्वकी उत्पत्ति मानते हैं; वह अपूर्व ही कालान्तरमें स्वर्गीद फलका जनक होता है।

भाष्यकार अर्थापित्तका खण्डन करते हुए कहते हैं - अन्यथा अनुपपित हो ती 'अपूर्व स्वीकार करनेमें' हर्ज नहीं मगर यहाँ तो अन्यया भी उपपत्ति हो जाती है, अपूर्व स्वीकार किये विना भी क्रियाके फलकी सिद्धिमें कोई वाथा नहीं आती। जैसे सेवा एक क्रिया है, उसका मूल्य लोकमें स्वामी चुकाता है, उसी प्रकार दान और यज्ञ भी क्रिया हैं, इनका फल भी लौकिक स्वामीकी भौति सेव्य परमेश्वर ही विचारकर दे सकते हैं। इस प्रकार अर्थापत्तिका यहाँ क्षय हो जाता है, क्योंकि यहाँ अन्यथा भी फलकी उपपत्ति (सिद्धि) होती है। ईश्वरको न मानकर अपूर्वकी कल्पनामें जो दोष आते हैं, उनको भाष्यकारने आगे भाष्यमें बताया है।

Marker of the hard for the property of the state of the s

दातृत्वं च, सेन्यात् फलप्राप्ति-दर्शनात् । अनुमानं च दर्शितम्-'द्यावाष्ट्रथिन्यौ विधृते तिष्ठतः' इत्यादि ।

तथा च यजमानं देवा ईश्वराः
सन्तो जीवनार्थेऽनुगताः, चरुपुगेडाश्चायुपजीवनप्रयोजनेन,
अन्यथापि जीवितुमुत्सहन्तः
कृपणां दीनां वृत्तिमाश्चित्य
स्थिताः, तच्च प्रशास्तुः प्रशासनात् स्यात् । तथा पितरोऽपि
तद्थं दर्शे दर्शेहोममन्त्रायत्ता
अनुगता इत्यर्थः; समानं सर्वमन्यत् । ९ ।।

दातृत्वकी नहीं; क्योंकि सेट्यसे फलप्राप्ति होती देखी ही गयी है। इस विषयमें 'द्युलोक और पृथिवी धारण किये हुए स्थित हैं'-इत्यादि-रूपसे अनुमान भी दिखाया गया है।

इसी प्रकार देवगण समर्थ होने पर भी जो जीवनके लिये-चहपूरी-डाशादिके आश्रय जीवनयापनके प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते हैं, अर्थात् अन्य प्रकारसे जीवित रहनेमें समर्थं होनेपर भी वे जो इस कृपण-दीन वृत्तिको आश्रित करके स्थित रहते हैं, यह भी उस प्रशा-स्ताके प्रशासनसे ही होना सम्भव है। इसी प्रकार पितृगण जीविकाके लिये दवींके अर्थात् पितरोंके उद्देश्यसे किये जानेवाले दवींहोमके अन्वायत्त-अनुगत हैं। शेष सब इसीके समान समभना चाहिये ॥ ६ ॥

## ग्रक्षरके ज्ञान ग्रौर ग्रज्ञानके परिसाम

इतश्रास्ति तदत्तरं यस्मा-त्तदज्ञाने नियता संसारोपपत्तिः। भवितन्यं तु तेन, यद्वि-ज्ञानात् तद्विच्छेदः, न्यायोप-पत्तेः। ननु क्रियात एव इस अक्षरकी सत्ता इसलिये भी है; क्योंकि इसके अज्ञानसे ही नियमतः संसारकी उपपत्ति हो सकती है। जिसके विज्ञानसे उस (संसार) का विच्छेद हो सकता है, वह वस्तु होनी ही चाहिये क्योंकि यही न्यायोचित है। यदि तद्विचिद्धितः स्यादिति चेत् ! कहो कि उसका विच्छेद कमंसे हो हो जायगा तो ऐसा कहना उचित
नहीं [क्योंकि-]

यो वा एतद्क्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँ ह्वोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो वा एतद्क्षरं गार्ग्यविदित्वास्मा ह्वोकात् प्रैति स कृपणोऽथ य एतद्क्षरं गार्गि विदित्वास्मा ह्वो-कात्प्रैति स बाह्मणः ॥ १०॥

हे गार्गि! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान् ही होता है। जो कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि! जो इस अक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।। १०॥

यो वा एतदत्तरं हे गागिं अविदित्वाविज्ञाय अस्मिंन्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि बहूनि वर्षसहस्राणि, अन्तवद् एवास्य तत् फलं भवति, तत्फलोपभोगान्ते त्तीयन्त एवास्य कर्माणि । अपि च यद्विज्ञानात् कार्पण्यात्ययः संसारविच्छेदः, यद्विज्ञानाभा-वाच्च कर्मकृत् कृषणः कृतफल-स्यैवोपभोक्ता जननमरणप्रवन्धा-रुद्धः संसरित, तदस्त्यत्तरं

हे गागि! इस लोकमें जो कोई
इस अक्षरको न जानकर अर्थात्
विना जाने हवन, यज्ञ और अनेकों
सहस्र वर्षपर्यन्त तप भी करता है
तो उसका वह फल अन्तवान् ही
होता है; उस फल-भोगके पश्चात्
इसके कर्म क्षीण हो ही जाते हैं।
इसके सिवा जिसके विज्ञानसे कृपणताका अतिक्रमण और संसारका विच्छेद होता है तथा जिसका
विज्ञान न होनेसे कर्मकर्ता कृपण,
किये हुए कर्मके फलका ही उपभोग
करनेवाला और जन्म-मरणकी
परम्परापर आरूढ होकर संसारबन्धनको प्राप्त होता है, वह अक्षर ही

प्रशासितः; तदेतदुच्यते—यो वा एतदत्तरं गार्थविदित्वा अस्मान्लोकात् प्रैति स कृपणः, पणक्रीत इव दासादिः। अथ य एतदत्तरं गागि विदित्वा प्रैति **अस्मारलोकात** ब्रह्मणः ॥ १०॥

प्रशास्ता है। इसीसे यह कहा जाता है-हे गार्गि! जो भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता है, वह पैसोंसे खरीदे हए गूलाम आदिकी तरह कृपण (दीन) है। और हे गार्गि! जो कोई इस अक्षरको जानकर इस लोकसे मर-कर जाता है, वह बाह्मण है।।१०॥

ग्रक्षरका स्वरूप, लक्षण ग्रौर ग्रद्वितीयत्व

अग्नेदहनप्रकाशकत्ववत् स्वा-भाविकमस्य प्रशास्त्रत्वमचेतन-स्यैवेत्यत आह—

[प्रधानवादीका कथन है कि] अग्निके दहन और प्रकाशकत्वके समान यह अचेतन हो स्वाभाविक शासन करनेवाला है, इसीसे याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्रश्रुत ्श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ नान्यद्तोऽस्ति द्रष्टु नान्यद्तो-ऽस्ति श्रोतृ नान्यद्तोऽस्ति मन्तृ नान्यद्तोऽस्ति विज्ञात्रे तस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकारा ओतश्च प्रोतश्चेति ॥११॥

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किंतु द्रष्टा है, श्रवणका विषय नहीं, किंतु श्रोता है, मननका विषय नहीं, किंतु मन्ता है, स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गागि ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश बोतप्रोत हैं ॥ ११ ॥

तद् वा एतदत्तरं गागि अद्धरं

हे गार्गि! यह अक्षर वह है, दृष्टिका विषय न होनेके कारण वह किसीके द्वारा देखा नहीं गया

न केनचिद् दृष्टम् , ऋविषयत्वात् ।

स्वयं तु द्रष्ट्र दृष्टिस्वरूपत्वात् । तथा श्रुतं श्रोत्राविषयत्वात्, स्वयं श्रोतः श्रुतिस्वरूपत्वात् । तथामतं मनसोऽविषयत्वात्, स्वयं मनत् मतिस्वरूपत्वात् । तथाविज्ञातं बुद्धेरविषयस्वात्, स्वयं विज्ञात् विज्ञानस्वरूपत्वात्।

किश्च नान्यद्तोऽस्माद्त्तरा-दिस्त-नास्ति किश्चिद् द्रष्ट्र दर्शनिकयाकर्छ; एतदेवाचरं दर्शनिकयाकर्च सर्वत्र । तथा नान्यदतोऽस्ति श्रोतः; तदेवात्तरं श्रोतु सर्वत्र । नान्यद्तोऽस्ति मन्तः; तदेवात्तरं मन्तृ सर्वत्र सर्वमनोद्धारेण । नान्यदतोऽस्ति विज्ञात विज्ञानकियाकत्, तदे-वाचरं सर्वबुद्धिद्वारेण विज्ञान-क्रियाकर्ट, नाचेतनं प्रधान-मन्यद् वा ।

एतस्मिन्तु खन्यत्तरे गाग्या-काश स्रोतश्र प्रोतश्रेति। यदेव साचादपरोचाद्त्रहा, य त्रात्मा सर्वान्तरोऽश्वनायादि संसारधर्मा-तीतः, यस्मिनाकाश श्रोतश्र प्रोत-

स्वयं दृष्टिस्वरूप होनेके कारण दृष्टा है। इसी प्रकार यह श्रोत्रका अविषय होनेके कारण सुना नहीं गया है, किंतु स्वयं श्रुतिस्वरूप होनेसे श्रोता है। तथा मनका अविषय होनेके कारण यह मननका विषय नहीं होता, किंतु स्वयं मित-स्वरूप होनेसे मन्ता है। इसी तरह बुद्धिका अविषय होनेके कारण विज्ञात नहीं है; किंतु स्वयं विज्ञान-स्वरूप होनेसे विज्ञाता है।

यही नहीं, इस अक्षरसे भिनन कोई द्रष्टा-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी नहीं है; यह अक्षर ही सर्वत्र दर्शन-क्रियाका कर्ता है; इसी प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है; यह अक्षर ही सर्वत्र श्रोता है। इससे भिन्न कोई मन्ता भी नहीं है; सम्पूर्ण मनोंके द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही मनन करनेवाला है और न इससे भिन्न कोई विज्ञाता—विज्ञान— क्रियाका कर्ता है, समस्त बुद्धियोंके द्वारा वह अक्षर ही विज्ञान क्रिया-का कर्ता है-अचेतन प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं।

हे गागि ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओतप्रोत है। जो ही साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है, जो क्षुधादि संसारधर्मोंसे अतीत सर्वान्तर आत्मा है और जिसमें आकाश ओतप्रोत श्च, एषा परा काष्ठा, एषा परा गितः, एतत् परं ब्रह्म, एतत् पृथिव्यादेगकाञ्चान्तस्य मत्यस्य सत्यस्य सत्यस्य सत्यस्य

है, वह (यह अक्षर) ही पराकाष्ट्रा है, यह परा गित है, यह परब्रह्म है और यही पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त समस्त सत्यका सत्य है ॥ ११॥

## गार्गीका निर्णय

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्ये-ध्वं यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वे जातु युष्माक-मिमं कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतेति ततो ह वाचकनव्युप-रराम ॥ १२ ॥

उस गार्गीने कहा, 'पूज्य ब्राह्मणगण! आपलोग इसीको बहुत मानें कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही छुटकारा मिल जाय। आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें ब्रह्मविषयक वादमें जीतनेवाला नहीं है।' तदनन्तर वचक्नुकी पुत्री गार्गी चुप हो गयी॥ १२॥

सा होवाच—हे ब्राह्मणा भग-वन्तः शृणुत मदीयं वचः; तदेव बहु मन्येध्वम्; किं तत् १ यद-स्माद् याज्ञवन्वयान्नमस्कारेण मुच्येध्वम्-—ग्रस्मै नमस्कारं कृत्वा तदेव बहु मन्यध्व-मित्यर्थः; जयस्त्वस्य मनसापि न श्राशंसनीयः, किम्रुत कायेतः; कस्मात् १ न वै युष्माकं मध्ये जातु कदाचिदपीमं याञ्चवन्वयं ब्रह्मोद्यं प्रति जेता।

वह बोली, 'हे भगवन् (पूजनीय) ब्राह्मणो! मेरी बात सुनो;
तुमलोग इसीको बहुत समफो; सो
किसको? यही कि तुम इन याज्ञवल्वयजीसे नमस्कारके द्वारा ही
मुक्त हो जाओ अर्थात् यदि इन्हें
नमस्कार करके ही छुटकारा पा
जाओ तो इसीको बहुत मानो;
इनको जीतनेकी तो मनसे भी
आशा नहीं करनी चाहिये, कार्यद्वारा जीतनेकी तो बात ही क्या
है ? क्यों? क्योंकि आपमेंसे कोई
भी कभी इन याज्ञवल्वयजीको ब्रह्मसम्बन्धी वादमें जीतनेवाला नहीं है।

प्रक्ती चेन्महां वक्ष्यति, न जेता भवितेति पूर्वभेव मया प्रतिज्ञा-अद्यापि ममायमेव तम्; निश्रय:- ब्रह्मोद्यं प्रत्येतत्त्रस्यो न कश्चिद् विद्यत इति । ततो ह वाचक्रव्युपरराम ।

अत्र अन्तर्यामित्राह्मणे एतद् प्रकरणार्थ- उक्तम् — यं पृथिवी परामर्शः न वेद, यं सर्वाणि भूतानि न विदुरिति च। यमन्तर्यामिणं न विदुर्ये च न विदुर्यच तदत्तरं दर्शनादिकिया-कर्तृत्वेन सर्वेषां चेतनाधातुरि-त्युक्तम् —कस्त्वेषां विशेषः, किं वा सामान्यमिति ।

तत्र केचिदाचत्तते - परस्य महासमुद्रस्थानीयस्य ब्रह्मणो-ऽत्तरस्य अप्रचलितत्वरूपस्येप-त्प्रचितावस्थान्तर्यामीः <del>श्चत्यन्त</del>प्रचलितावस्था क्षेत्रज्ञः, यस्तं न वेदान्तर्यामिणम् ; परि-तथान्याः पञ्चावस्थाः कल्पयन्तिः तथा श्रष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्तीति वद्नित ।

मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हैं. कि यदि ये मेरे दो प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी विजयी नहीं होगा। आज भी मेरा यही निश्चय है कि ब्रह्मसम्बन्धी वादमें इनके समान कोई नहीं है। तद-नन्तर वचननुकी पुत्री गार्गी चुप हो गयी।

STATES STATES

928

यहाँ अन्तर्यामित्राह्मणमें यह कहा गया था कि जिसे पृथिवी नहीं जानती तथा जिसे सम्पूर्ण भूत नहीं जानते इत्यादि । इस प्रकार जिस अन्तर्यामीको नहीं जानते, जो नहीं जानते और जो वह अक्षर है, जिसे समस्त विषयोंकी दर्शनादि-क्रियाओंके कर्तारूपसे सबकी चेतनाका घातु कहा गया है-इन सबमें क्या अन्तर है और क्या समानता है ?

यहाँ कोई कोई कहते हैं-महा-समुद्रस्थानीय अविचलरूप अक्षर परब्रह्मकी किञ्चिद् विचलित अव-स्थाका नाम अन्तर्यामी है और उसकी अत्यन्त विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है, जो कि उस अन्तर्यामीको नहीं जानता; इनके सिवा वे उसकी [पिण्ड, जाति, विराट्, सूत्र और दैव-इन ] अन्य पांच अवस्थाओंकी भी कल्पना करते हैं; इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्म-की कुल आठ अवस्थाएँ हैं।

श्रन्येऽत्तरस्य शक्तय एता इति वदन्ति, अनन्तशक्तिमदत्तर-मिति च । श्रन्ये त्वक्षरस्य विकारा इति वदन्ति । अवस्था-शक्ती तावन्नोपपद्येते अत्तरस्य, अश्रनायादिसंसारधर्मातीतत्व-श्रुते: । न ह्यश्चनायाद्यतीतत्वम-शनायादिधर्मवदवस्थावत्त्वं चैकस्य युगपदुपपद्यते; तथा जिक्तमस्यं च । विकाराययवत्वे च दोषाः प्रदर्शिताश्रतुर्थे । तस्मा-देता श्रसत्याः सर्वाः कल्पनाः । कस्तिहं मेद एषाम् ? उपा-धिकृत इति ब्रमः; न स्वत एषां मेदोऽमेदो वा, सैन्धव-घनवत् प्रज्ञानघनैकरसस्वाभा-व्यात्, ''श्रपूर्वमनपरमनन्तरम-बाह्मम्" ( बृ० उ० २ । ४ । १९) ''अयमात्मा ब्रह्म'' ( २ । ५ । १९ ) इति च श्रुते; । "सबाद्याभ्यन्तरी ह्यजः" ( मु० उ० २ । १ । २) इति

इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि ये अक्षरकी शक्तियां हैं: और उनका यह भी कथन है कि वह अक्षर अनन्त शक्तिमान है। इनके सिवा दूसरे लोग यह कहते हैं कि ये अक्षरके विकार हैं। कित् इनका अक्षरकी अवस्था या शक्ति होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि वह क्ष्यादि संसारधर्मोंसे अतीत है-ऐसी श्रुति है। एक ही वस्तु-का एक साथ क्षुघादि धर्मोंसे अतीत होना और क्षुधादि धर्मवाली अव-स्थाओंसे युक्त होना सम्भव नहीं है; इसी प्रकार उसका शक्तिमान् होना भी असम्भव है। उसके विकार या अवयव माननेमें जो दोष हैं, वे चतुर्थ ब्राह्मणमें दिखाये जा चुके हैं। इसलिये ये सारी कल्पनाएँ असत्य हैं।

तो फिर इनका भेद क्या है ?
हमारा कथन है कि इनका भेद
उपाधिकृत है। स्वयं तो इनका भेद
या अभेद कुछ भी नहीं है, क्योंकि
ये सैन्धवघनके समान एकमात्र
प्रज्ञानघनरसस्वरूप हैं। जैसा कि
"वह कारणसे भिन्न, कार्यसे भिन्न
अन्तररहित और अबाह्य है"
"यह आत्मा ब्रह्म है" इत्यादि
श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा "वह
बाहर-भीतरके सहित सर्वत्र विद्यमान एवं अजन्मा है" ऐसा आथवंण

तस्मानिरुपाधि-चाथवंण कर्यात्मनो निरुपारुयत्वानि-विशेषत्वादेकत्वाच ''नेति नेति'' ( चृ० उ० ३ । ९ । २६ ) इति व्यपदेशो भवति ।

अविद्याकामकर्मविशिष्टकार्य-करणोपाधिरात्मा संसारी जीव उच्यते । नित्यनिरतिशयज्ञान-शक्तयुपाधिरात्मान्तर्यामीश्वर उच्यते, स एव निरुपाधिः केवलः शुद्धः स्वेन स्वभावेनात्तरं पर उच्यते, तथा हिरण्यगर्भाव्या-कृतदेवताजातिषिण्डमनुष्यतिर्य-क्प्रेतादिकार्यकरणोपाधिभिर्विशि-ष्टस्तदाख्यस्तद्रूपो भवति। तथा ''तदेजित तन्नैजित'' (ईशा० उ० ४) इति च्याख्यातम्। तथा ''एव त श्रात्मां'' (वृ० उ० ३। ७ । ३-२३) "एष सर्भृता-न्तरात्मा" (मु० उ० २ । १ । ४) "एव सर्वेषु भूतेषु गृढः" (क० उ०१।३।१२) ''तत्त्वमसि'' (छा० उ० ६।८।१६) ''श्रहमे-वेदं सर्वम्" (छा०उ० ७।२५। १) ''त्रात्मैवेदं सर्वम्'' (छा० उ० ७। २५। २) "नान्योऽतो-ऽस्ति द्रष्टा" (चृ० उ० ३।७। २३) इत्यादिश्रुतयो न विरुष्यन्ते। कल्पनान्तरेष्वेताः श्रुतयो

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ श्रुतिमें कहा है। अतः उपाधिशून्य आत्मा अनिर्वचनीय,निर्विशेष और एक होनेके कारण उसका "नेति नेति" इस प्रकार उपदेश किया जाता है।

> अविद्या, काम और कर्मविशिष्ट देह एवं इन्द्रियरूप उपाधिवाला आत्मा संसारी जीव कहा जाता है। तथा नित्य निरितशय ज्ञान-शक्तिरूप उपाधिवाला अन्तर्यामी ईश्वर कहा जाता है। वही उपाधिशून्य, केवल और शुद्ध होनेपर अपने स्वरूपसे अक्षर या पर कहा जाता है, तथा हिरण्य-गर्भ, अन्याकृत, देवता, विण्ड, मनुष्य, तिर्यंक्, प्रेत एवं शरीर और इन्द्रियरूप उपाधियोंसे विशिष्ट होकर वह उन्हीं नाम और रूपोंवाला होता है। ऐसा ही "वह चलता है, वह नहीं चलता" इत्यादि श्रुतिमें व्याख्या किया गया है और इस प्रकार "यह तेरा आत्मा", "यह समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है", "यह समस्त भूतोंमें छिपा हुआ है", "वह तू है", "मैं ही यह सब हूँ", "यह सब आत्मा ही है", "इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है" इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध नहीं रहता। दूसरे प्रकारकी कल्पनाओंमें इन श्रुतियोंकी संगति नहीं लगती।

गच्छन्ति । तस्मादुपाधिमेदे-नैव एषां मेदो नान्यथा । 'एक-मेवाद्वितीयम्' इत्यवधारणात् सर्वोपनिषत्सु ॥ १२ ॥

अतः उपाधिके भेदसे ही इनमें भेद है, और किसी प्रकार नहीं; क्योंकि समस्त उपनिषदोंमें यही निश्चय किया गया है कि 'ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय ही है' ॥ १२ ॥

A STATE OF S

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये-ऽष्टममक्षरब्राह्मणम् ॥ ८ ॥

#### नवम ब्राह्मण

याज्ञवल्क्य-शाकल्य-संवाद

श्रथ हैनं विदम्धः शाकल्यः । प्रश्चित्रं । पृथिव्यादीनां स्क्ष्मता- स्तम्यक्रमेण पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तरिमन्तुत्तरिमन्नोतप्रोत- भावं कथयन् सर्वान्तरं ब्रह्म प्रकाशितवान्, तस्य च ब्रह्मणो व्याकृतिविषये स्त्रभेदेषु नियन्तृत्त्रमुक्तम्—व्याकृत- विषये व्यक्ततरं लिङ्गमिति । तस्यैव ब्रह्मणः साक्षाद्परोत्तत्वे नियन्तव्यदेवताभेदसंकोचिविका-

'अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ'। पृथिवी आदिके सूक्ष्मतारतम्यक्रमसे पूर्व-पूर्व पदार्थका उत्तरोत्तरवर्ती पदार्थमें ओत-प्रोतभाव बतलाते हुए याज्ञवल्क्यने सर्वान्तर ब्रह्मको प्रकाशित किया है। और उस ब्रह्मका, नाम-रूपात्मक देतप्रपञ्चमें जो पृथिवी आदि भिन्नभिन्न सूत्र हैं, उनमें नियन्त्व बतलाया गया है। च्याकृत विषयोंमें ब्रह्मके नियन्ता होनेमें अत्यन्त स्पष्ट लिङ्ग है'। उसी ब्रह्मका नियन्तव्य देवताभेदके [प्राणपर्यन्त] संकोच और [आनन्त्यपर्यन्त] विकासद्वारा साक्षात् एवं अपरोक्ष

१. 'य: पृथिवीमन्तरो यमयित' इत्यादि मन्त्रोंमें जो परतन्त्र पृथिवी आदिका ग्रहण किया है, इससे इनका नियम्य होना और ब्रह्मका नियामक होना सूचित होता है।

ब्राह्मण ९

सद्वारेणाधिगन्तच्ये इति तद्रथं । ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिये । शाकल्यब्राह्मण आरम्भ किया शाकल्यब्राह्मणमारभ्यते— । जाता है—

देवता ग्रोंकी संख्या

अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कित देवा याज्ञवल्ययेति स हैतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्र त्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ-वल्ययेति त्रयस्त्रि शादित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्ययेति षडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्ययेति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्ययेति द्यावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्ययेति द्यावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ-वल्ययेत्यध्यर्ध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ-वल्ययेत्यध्यर्ध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ-वल्ययेत्यध्यर्थ इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रोति ॥ १ ॥

इसके पश्चात् इस याज्ञवल्क्यसे शाकत्य विदग्धने पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य! कितने देवगण हैं?' तब याज्ञवल्क्यने इस आगे कही जानेवाली निविद्से ही उनकी संख्याका प्रतिपादन किया। 'जितने वैश्वदेवकी निविद्में अर्थात् देवताओं की संख्या बतानेवाले मन्त्रपदों वतलाये गये हैं। वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र (तीन हजार तीन सौ छः) हैं।' [तब शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा। फिर पूछा, 'याज्ञवल्क्य! कितने देव हैं?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'तैंतीस'। [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'तो, याज्ञवल्क्य! कितने देव हैं?' [याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं?'[याज्ञवल्क्य —] 'दो।' [शाकल्य-

ने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य! कितने देव हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'डेढ़।' [ शाकल्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा, और पूछा, 'याज्ञवल्क्य! कितने देव हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'एक।' [ शाकल्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र देव कौन-से हैं ?'॥ १॥

अथ हैनं विदग्ध इति नामतः शकलस्यापत्यं शाकल्यः पप्रच्छ-कतिसंख्याका देवा हे याज्ञवल्क्येति । सं याज्ञवल्क्यः. ह किल, एतयैव वक्ष्यमाणया निविदा प्रतिपेदे संख्याम्, यां संख्यां पृष्टवाञ्जाकल्यः। यावन्तो यावत्संख्याका देवा वैश्वदेवस्य शस्त्रस्य निविदि —निविन्नाम देवतासंख्यावा-चकानि मन्त्रपदानि, कानिचिद् वैश्वदेवे शस्त्रे शस्यन्ते तानि निवित्संज्ञकानिः तस्यां निविदि यावन्तो देवाः श्रूयन्ते तावन्तो देवा इति ।

का पुनः सा निविदिति तानि निवित्पदानि प्रदर्श्यन्ते—त्रयश्च त्री च शता—त्रयश्च देवाः,

फिर इस याज्ञवल्क्यसे विदाध इस नामवाले शाकल्य-शकलके पुत्रने पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य ! देवगण कितनी संख्यावाले हैं ?' उस याज्ञवल्क्यने, जो संख्या शाकल्यने पूछी थी उस संख्याका इस आगे बतलायी जानेवाली निविद्से निरूपण किया। जितने—जितनी संख्यावाले देवता विश्वेदेवसम्बन्धी शस्त्रकी निविद् (मन्त्र-पद) में बताये गये हैं ( उतने सब देव हैं ), निविद् कहते हैं देवताओं की संख्या बतानेवाले मन्त्रपदोंको, विश्वेदेव-सम्बन्धी शस्त्रमें देवसंख्याप्रतिपादक कूछ मन्त्रपदोंका उपदेश किया गया है, वे सब 'निवद' कहलाते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि उस निविद्में जितने देवगण श्रुतिद्वारा बताये जाते हैं, उतने ही कुल देवता हैं।

किंतु वह निविद् क्या है ? वे निविद्के पद दिखलाये जाते हैं— 'त्रयश्च त्री च शता' अर्थात् देवगण देवानां त्री च त्रीणि च श्वतानिः; पुनरप्येवं त्रयश्व, त्री च सहस्रा सहस्राणि—एतावन्तो देवा इति शाकन्योऽष्योमिति होवाच ।

एवमेषां मध्यमा संख्या
सम्यक्तया ज्ञाता, पुनस्तेषामेव
देवानां संकोचिवपयां संख्यां
पुच्छति—कत्येव देवा याजवन्क्येति; त्रयस्त्रिञ्चत्; षट्,
त्रयः, द्वो, त्र्रध्यधः, एक इति।
देवतासंकोचिवकासिवपयां संख्यां
पृष्टा पुनः संख्येयस्वरूपं
पृच्छति—कतमे ते त्रयद्यच् त्री
च ज्ञाता त्रयद्य त्री च
सहस्रोति।। १।।

तीन हैं और तीन सो हैं। तथा इसी प्रकार वे तीन और तीन सहस्र हैं। यानी सम्पूर्ण देव इतने हैं। इसपर शाकल्यने भी 'ठीक है' ऐसा कहा।

इस प्रकार इनकी मध्यमा
संख्याका ठीक-ठीक पता लग गया।
फिर शाकल्य उन्हीं देवताओंकी
संकोचिविषयिणी संख्या पूछता है,
'हे याज्ञवल्क्य ! देव कितने हैं ?'
तब याज्ञवल्क्य कमशः 'तैंतीस, छः,
तीन, दो, डेढ़ और एक' ऐसा
बतलाते हैं। इस प्रकार देवताओंके संकोच और विकासविषयक
संख्या पूछकर फिर संख्येयके
स्वरूपके विषयमें पूछता है, 'वे
तीन और तीन सौ तथा तीन और
तीन सहस्र देव कौन-से हैं ?'॥१॥

# तैंतीस देवताग्रोंका विवरग

स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रि रात्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रि रादित्यष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रि रशदिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रि रशाविति ॥ २ ॥

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'ये तो इनकी महिमाएँ ही हैं। देवगण तो तैंतीस ही हैं।' [ शाकल्य- ] 'वे तैंतीस देव कौन-से हैं?' [याज्ञवल्कय-] 'आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य—ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र और प्रजापतिके सहित तैंतीस हैं'॥२॥ स होवाचेतरः—महिमानो विभृतयः, एषां त्रयस्त्रिशतः देवानाम् एते त्रयश्च त्री च शतेत्यादयः; परमार्थतस्तु त्रय-स्त्रिश्चवेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रिशदित्युच्यते—श्रष्टो वसवः एकादश रुद्राः, द्वादश श्रादि-त्यास्ते एकत्रिंशत्, इन्द्रश्चेय प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिशाविति त्रय-स्त्रिशतः पूरणो ।। २ ।। इसपर इतर (याज्ञवल्क्य) ने कहा—ये तीन और तीन सौ आदि देवगण इन तैंतीस देवताओं की महिमा—विभूति ही हैं। वस्तुतः तो तैंतीस ही देवगण हैं, वे तैंतीस देवगण कौन-से हैं? सो वतलाया जाता है-आठ वसु, ग्यारह छद्र और बारह आदित्य-ये इकतीस हुए तथा इन्द्र और प्रजापति—ये तैंतीसकी पूर्ति करनेवाले हैं॥ २॥

# वसु कौन हैं ?

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तिरक्षं चादित्यश्च चौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीद् सर्व १ हितमिति तस्माद् वसव इति ॥ ३ ॥

[ शाकल्य- ] 'वसु कौन हैं ?' [याज्ञवल्क्य-] 'अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र—ये वसु हैं; इन्हींमें यह सब जगत् निहित है, इसीसे ये वसु हैं'॥ ३॥

कतमे वस् इति तेषां स्वरूपं प्रत्येकं पृच्छ धते; अभिश्व पृथिवी चेति—अग्न्याद्या नचत्रान्ता एते वसवः—प्राणिनां कर्मफलाश्रय-त्वेन कार्यकरणसंघातरूपेण त- विवासत्वेन च विपरिणमन्तो जगदिदं सर्वं वासयन्ति वसन्ति

'वसु कौन है ?' इस प्रकार उनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप पूछा जाता है। अग्निश्च पृथिवी च'— इस प्रकार अग्निसे लेकर नक्षत्र-पर्यन्त ये सब वसु हैं। प्राणियोंके कमंफलके आश्रय होकर उनके निवासस्थान देहेन्द्रियसंघातरूपसे विपरिणामको प्राप्त होकर इस सम्पूर्ण जगत्को बसाये हुए हैं और स्वयं भी वसते हैं; [ यह

७८९

च; ते यस्माद् वासयन्ति तस्माद् वसव इति ॥ ३ ॥

उनका वसुत्व है ]। वे चूँ कि [ दूसरोंको अपनेमें ] वसाये हुए हैं, इसलिये वसु हैं ॥ ३ ॥

#### रुद्र कौन हैं ?

कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैका-द्शस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यीदुत्क्रामन्त्यथ रोद्यन्ति तचड़ोदयन्ति तस्माद्रद्रा इति ॥ ४ ॥

[ शाकल्य—] 'रुद्र कौन हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'पुरुषमें ये दश प्राण (इन्द्रियाँ) और ग्यारहवाँ आत्मा (मन)। ये जिस समय इस यरणशील शरीरसे उत्क्रमण करते हैं, उस समय रुलाते हैं; अत: उत्क्रमण-कालमें चूँकि अपने सम्बन्धियोंको रुलाते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे] 'रुद्र' कहलाते हैं' ॥ ४ ॥

कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे कर्मबुद्धीन्द्रियाणि प्राणाः, श्रात्मा मन एकादश:--एका-दशानां पुरणः; ते एते प्राणा अस्माच्छरीरान्मत्यांत् कर्मफलोपभोगचये व्राणिनां उत्क्रामन्ति—श्रथ तदा रोद-यन्ति तत्सम्बन्धिनः। तत्तत्र यस्माद्रोदयन्ति ते सम्वन्धिनः, तस्माद् रुद्रा इति ॥ ४ ॥

'रुद्र कौन हैं ? [ याज्ञवल्क्य-] 'इस पुरुषमें कर्मेन्द्रिय और ज्ञाने-न्द्रिय-ये दश प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा-मन, जो ग्यारहकी पूर्ति करनेवाला है। वे ये प्राण जिस समय प्राणियोंके कर्मफलोपभोगका क्षय हो जानेपर इस मरणशील शरीरसे उत्क्रमण करते हैं, उस समय ये उसके सम्बन्धियोंको रुलाते हैं। उस समय चूँ कि ये सम्बन्धयोंको रुलाते हैं, इसलिये रोदनमें निमित्त होनेसे रुद्र कहलाते हैं'॥४॥

ग्रादित्य कौन हैं ?

PERSONAL PROPERTY

कतम आदित्या इति द्वाद्श वै मासाः संवत्सर-स्येत आदित्या एते हीद् सर्वमाद्दाना यन्ति ते यदिद् सर्वमाद्दाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥

[ शाकत्य—] 'आदित्य कौन हैं ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'संवत्सरके अवयवभूत ये वारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सबका आदान ( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं' ॥ ५ ॥

कतम श्रादित्या इति । द्वाद्श वै मासाः संवत्सरस्य कालस्याव-यवाः प्रसिद्धाः, एते श्रादित्याः; कथम् १ एते हि यस्मात् पुनः पुनः परिवर्तमानाः प्राणिनामा-यृषि कर्मफलं च आददाना गृह्णन्त उपाददतो युन्ति गच्छन्ति—ते यद् यस्मादेव-मिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मा-दादित्या इति ॥ ४ ॥ 'आदित्य कौन हैं ?' [ याज-वल्क्य-] 'बारह महीने संवत्सररूप कालके अवयव प्रसिद्ध हैं—वे ही आदित्य हैं। सो किस प्रकार ? क्योंकि ये ही पुन:-पुन: परिवर्तित होते हुए प्राणियोंकी आयु और कर्मफलका आदान—ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं। वे चूँकि इस प्रकार इस सबका आदान करते हुए चलते हैं। इस-लिये 'आददाना यन्ति' इस व्युत्पत्तिके अनुसार आदित्य कह-लाते हैं'।। ५॥

इन्द्र ग्रौर प्रजापति कौन हैं ?

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नु-रेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्य-शनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥

[ शाकल्य-] 'इन्द्र कीन है और प्रजापित कीन है ?' [ याज्ञवल्क्य-] स्तनियत्नु (विद्युत् ) ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापित है।' [ शाकल्य--]

'स्तनयित्नु कौन हे ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'अशनि ।' [ शाकल्य-] 'यज्ञ कौन हे ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'पशुगण' ॥ ६ ॥

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति-रिति, स्तनियत्तुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति, कतमः स्तन-यित्तुरित्यशनिरिति। अशनिर्वज्ञं वीयं वलम्, यत् प्राणिनः प्रमाप-यति, स इन्द्रः; इन्द्रस्य हि तत् कर्म। कतमो यज्ञ इति पश्चन इति—यज्ञस्य हि साधनानि पश्चनः; यज्ञस्याद्धपत्वात् पशु-साधनाश्रयत्वाच पश्चनो यज्ञ इत्युच्यते।। ६।। "इन्द्र कीन है और प्रजापित कौन है।" 'स्तनियत्नु ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापित है।' स्तनियत्नु कौन है?' 'अशिन।' अशिनवज्ज-वीर्य अर्थात् बल, जो प्राणियोंकी हिसा करता है, वह अशिन इन्द्र है; इन्द्रका ही वह कमें है। 'यज्ञ कौन है?' 'पज्जुगण,' क्योंकि पज्जु यज्ञके साधन हैं; यज्ञ रूपरहित है और पज्जुरूप साधनके अधीन है इसलिये पग्जु यज्ञ हैं—ऐसा कहा जाता है॥ ६॥

छः देवताग्रोंका विवरण

कतमे पडित्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तिरिक्षं चादित्यश्च चौश्चैते षडेते हीद् सर्वं षडिति ॥७॥

[ शाकल्य-] 'छः देवगण कौन हैं ?' [ याज्ञवल्क्य--] 'अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्युलोक--ये छः देवगण हैं। ये वसु आदि तेंतीस देवताओं के रूपमें अग्नि आदि छः हो हैं'।। ७।।

कतमे पडितिः त एवाग्न्या-दयो वसुत्वेन पठिताश्चन्द्रमसं नत्तत्राणि च वर्जियत्वा षड् भव-न्ति—पटसंख्याविशिष्टाः । एते हि यस्मात्, त्रयस्त्रिशदादि यदुक्त-मिदं सर्वम्, एत एव पड् भवन्ति ।

'छः देवगण कौन हैं ?' 'वे वसु रूपसे पढ़े हुए अग्नि आदि ही चन्द्रमा और नक्षत्रोंको छोड़कर छः अर्थात् षट्संख्याविशिष्ट होते हैं, क्योंकि ये तैंतीस आदि बतलाये हुए समस्त देवगण ये छः हो होते सर्वो हि वस्वादिविस्तर एते प्वेव हैं। तात्पर्य यह है कि यह वसु आदि सम्पूर्ण देवताओंका विस्तार इन छ:में पट्स्वन्तर्भवतीत्यर्थः॥ ७॥ | ही अन्तर्भूत हो जाता है॥ ७॥

देवताग्रोंकी तीन, दो ग्रौर डेढ़ संख्याग्रोंका विवरण

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावित्यझं चैव प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्ध इति योऽयं पवत इति ॥=॥

[शाकल्य—] 'वे तीन देव कौन हैं ?' [याज्ञवल्वय—-] 'ये तीन लोक ही तीन देव हैं। इन्हींमें ये सब देव अन्तर्भूत हैं। [शाकल्य—] 'वे दो देव कौन हैं ?' [याजवल्क्य—] 'अन्न और प्राण।' [शाकल्य—] 'डेढ़ देव कौन हैं ?' [याज्ञवल्क्य—] 'जो यह बहता है'॥ द॥

कतमे ते त्रयो देवा इति;
इम एव त्रयो लोका इति—
पृथिवीमित्रं चैकीकुत्यैको देवः,
अन्तरित्तं वाधुं चैकीकृत्य
द्वितीयः, दिवमादित्यं चैकीकृत्य
तृतीयः—ते एव त्रयो देवा इति ।
एषु, हि यस्मात्, त्रिषु देवेषु
सर्वे देवा अन्तर्भवन्ति तेन त
एव देवास्त्रयः—इत्येप नैरुक्तानां
केपाश्चित् पत्तः । कतमौ
तौ द्वौ देवाविति—अन्नं चैव

'वे तीन देव कौन हैं ?'
[ याज्ञवल्क्य—] 'ये तीन लोक ही
तीन देव हैं। पृथिवी और अग्नि
मिलाकर एक देव हैं, अन्तरिक्ष और
वायु मिलाकर दूसरे देव हैं तथा
चुलोक और आदित्य मिलाकर तीसरे
देव हैं। 'ते एव त्रयो देवा:' इति—
क्योंकि इन तीन देवोंमें ही समस्त
देवोंका अन्तर्भाव होता है, इसलिये
ये ही तीन देव हैं—ऐसा किन्हीं
निरुक्तवेत्ताओंका पक्ष है।' 'वे दो
देव कौन हैं?' 'अन्न और प्राण—

१. तात्पर्य यह है कि कुछ ही लोगोंका ऐसा मत है, दूसरे लोग 'त्रयो लोका:'
इस पदसे 'भू:, भुव:, स्व:' इन नामोंसे प्रसिद्ध तीन लोक ही ग्रहण करते हैं।

प्राणक्चैतौ द्वौ देवौं, अनयोः ये दो देव हैं, इन्हींमें पूर्वोक्त सभी सर्वेषामुक्तानामन्तर्भावः। कतमी- देवताओंका अन्तर्भाव हो जाता ऽध्यर्घ इति—योऽयं वायुः ॥ ८ ॥

पवते है।' 'डेढ़ देव कौन हैं ?' 'जो यह बहता है, वह वायु डेढ़ देव हैं'।दा

### डेढ़ ग्रौर एक देवका विवरण

तदाहुर्यद्यमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यस्मिन्निद्र सर्वमध्याध्नोंत्तेनाध्यर्ध इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥६॥

यहाँ ऐसा कहते हैं—'यह जो वायु है, एकही-सा वहता है, फिर यह अध्यर्ध—डेढ़ किस प्रकार है ?' [ उत्तर- ] 'क्योंकि इसीमें यह सब ऋदिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अध्यर्ध (डेढ़) है।' [ शाकल्य-] 'एक देव कौन है ?' [ याज्ञवल्क्य-- ] 'प्राण, वह ब्रह्म है, उसीको 'त्यत्' ऐसा कहते हैं'।। ६॥

तत्तत्राहुश्चोदयन्ति--यदयं वायुरेक इवैव एक एव पवते; **त्रथ कथमध्यर्घ इति ? यदा्स्म-**न्निदं सर्वमध्याध्नीत्-अस्मिन् वायौ सतीदं सर्वमध्याधनीत्-अधिऋद्धि प्राप्नोति, तेनाध्यर्ध इति ।

कतम एको देव इति ? प्राण इति स प्राणो ब्रह्म-सर्वदेवात्म-कत्वान्महद् ब्रह्म, तेन सब्बह्म त्य-

इस विषयमें कोई ऐसा प्रश्न करते हैं—'यह जो वायु है 'एक इव'-एक-सा ही चलता है, फिर यह अध्यर्ध-डेढ़ क्यों है ?"[उत्तर-] 'क्योंकि इसीमें यह सब 'अध्याध्नींत् (अधिऋद्धि प्राप्नोत्)' अर्थात् इस वायुके रहते ही यह सब अधिऋद्धि-को प्राप्त होता है, इसलिये यह अध्यर्घ है।'

'एक देव कौन है ?' 'प्राण' वह प्राण ब्रह्म है, सर्वदेवरूप होनेके कारण वह महद् ब्रह्म है; इसलिये दित्याचन्नते-त्यदिति तद् ब्रह्मा-परोज्ञाभिधायकेन चक्षते शब्देन।

देवानामेतदेकत्वं नानात्वं च। अनन्तानां देवानां निवि-त्संख्याविशिष्टेष्त्रन्तर्भावः, तेषा-मपि त्रयस्त्रिशदादिष्त्ररोत्तरेषु यावदेकस्मिन् प्राणे । प्राणस्यैव चैकस्य सर्वोऽनन्तसङ्ख्यातो एवमेकश्वानन्तश्च श्चवान्तरसंख्याविशिष्टश्च प्राण एव । तत्र च देवस्यैकस्य नामरूपकर्मगुणशक्तिभेदः, अधिकारमेदात् ॥ ९ ॥

वह ब्रह्म 'त्यत्' है-ऐसा कहते हैं। अर्थात् उस ब्रह्मको 'त्यत्' इस परोक्षवाचक शब्दसे कहते हैं।

> यही देवताओंका एकत्व और नानात्व है। अनन्त देवोंकाः निवित्संख्याविशिष्ट देवोंमें अन्तर्भाव है. और उनका भी तैंतीस आदि उत्तरोत्तर देवोंमें यहाँतक अकेले प्राणमें ही अन्तर्भाव है। एक प्राणका ही यह सब अनन्त-संख्याके रूपमें विस्तार हुआ है। इस प्रकार एक, अनन्त तथा अन्यान्य संख्या-ओंसे विशिष्ट एक प्राण ही है। वहाँ अधिकारभेदसे एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण और शक्तिका भेद है। १६॥

## प्राणब्रह्मके म्राठ प्रकारके भेद

इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः | पुनरष्ट्या भेद उपदिश्यते - प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं-

अब उस प्राणव्रह्मके ही आठ

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्छोको मनो ज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण ् स वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद् वा अहं तं पुरुष ५ सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय शारीरः पुरुष: स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यमृत-मिति होवाच ॥ १० ॥

[ शाकल्य- ] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक ( दर्शनशक्ति ) और मन ज्योति ( संकल्प-विकल्पका साधन ) है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करणसमूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता (पण्डित) है। याज्ञवल्क्य ! [तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [याज्ञवल्क्य-] 'जिसे तृम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। यह जो ज्ञारीर पुरुष है, वही यह है। शाकल्य ! और बोलो।' [शाकल्य—] 'अच्छा, उसका देवता कौन है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'अमृत' ऐसा कहा ॥ १०॥

पृथिन्येव यस्य देवस्यायतनमाश्रयः, श्रिश्चातिको यस्य—
लोकयत्यनेनेति लोकः, पश्यतीति—श्रिश्चना पश्यतीत्यथेः।
मनोज्योतिः मनसा ज्योतिषा
संकल्पविकल्पादिकायं करोति
यः, सोऽयं मनोज्योतिः।
पृथिवीश्चरीरोऽग्निदर्शनो मनसा
संकल्पयिता पृथिन्यभिमानी
कार्यकरणसंघातवान् देव
इत्यर्थः।

य एवं विशिष्टं वै तं पुरुषं विद्याद् विजानीयात् सर्वस्या-त्मन आध्यात्मिकस्य कार्य-करणसंघातस्य आत्मनः परम-यनं पर आश्रयस्तं परायणम् । मातृजेन त्वङ्मांसरुधिररूपेण स्रोत्रस्थानीयेन बीज-स्थानीयस्य पितृजस्य अस्थि- जिस दवका पृथिवी ही आयतन अर्थात् आश्रय है, अग्नि जिसका
लोक है—इसके द्वारा अवलोकन
करता है, इसलिये यह इसका लोक
है, 'लोकयित' का अर्थ है—देखता
है अर्थात् वह अग्निसे देखता है।
तथा मनोज्योति है—जो मनरूप
ज्योतिसे संकल्प-विकल्पादि कार्य
करता है, वह यह देव मनोज्योति
है। तात्पर्य यह है कि यह पृथिवीका अभिमानी कार्यकरणसंघातवान् देव पृथिवीरूप शरीरवाला,
अग्निरूप दर्शनशक्तिवाला और
मनसे संकल्प करनेवाला है।

जो ऐसे लक्षणोंसे युक्त उस
पुरुषको सम्पूर्ण आत्माका—
आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातरूप
आत्माका परम अयन यानी परम
आश्रय जानता है अर्थात् मातुजनित क्षेत्रस्थानीय त्वचा, मांस
और रुधिररूपसे पितृजनित
बीजस्थानीय अस्थि-मज्जा और

मन्जाशुक्ररूपस्य परमयनम्, करणात्मनश्च, स वै वेदिता स्यात् । य एतदेवं वेत्ति स वै वेदिता पण्डितः स्यादित्यभि-प्रायः । याज्ञवल्क्य त्वं तमजा-नन्नेव पण्डिताभिमानीत्यभि-प्रायः ।

यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं लभ्यते. वेद वै ऋहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ यं कथयसि तमहं वेद । तत्र शाकल्यस्य वचनं द्रष्टव्यम्---यदि त्वं वेत्थ तं पुरुषम्, ब्रहि-किंविशेषणोऽसौ १ शृणु यद्धि-ञ्चोषणः स:---य एवायं शारीर:--पार्थिवांशे शरीरे भवः शारीरो मातृजकोशत्रयरूप इत्यथा, स एष देवा, यस्त्वया पृष्टः, हे शाकल्य । किन्त्वस्ति तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरम्, तद् वदैव पृच्छैवेत्यर्थः, हे शाकल्य।

वीर्यरूपका तथा इन्द्रियात्माका वह परम अयन है—ऐसा जानता है, वही जाननेवाला है। तात्पर्य यह है कि जो इसे इस प्रकार जानता है, वही वेत्ता यानी पण्डित है। 'हे याज्ञवल्क्य! तुम तो उसे विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान करते हो'—ऐसा इसका अभिप्राय है।

ALBERT PARTIES

[याज्ञवल्क्य-] 'यदि उसके विज्ञानसे ही पाण्डित्यकी प्राप्ति होती है तो मैं उस पुरुषको तो जानता हूँ; तुम जिसे सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो उस पुरुषका मुभे पता है।' यहाँ शाकल्यका यह वचन समक्तना चाहिये—'यदि तुम उस पुरुषको जानते हो तो बताओ वह किन विशेषणोंवाला है।' [ याज्ञवल्क्य—], अच्छा, वह जिन विशेषणोंसे युक्त है, सो सुनो-जो भी यह शारीर है-शरीररूप पाधिवांशमें होनेवालेको शारीर कहते हैं अर्थात् जो मातृजनित कोशत्रयरूप है, हे शाकल्य! वही वह देव है, जिसके विषयमें तुमने पूछा है। किंतु उसके विषयमें एक और विशेषण बतलाना आवश्यक है सो हे शाकल्य! उसको कहो अर्थात् उसके सम्बन्धमें पूछो।'

स एवं प्रक्षोभितोऽमप्वश्चग त्राह—तोत्त्रार्दित इव गजः— तस्य देवस्य शारीरस्य का देवता ? यस्मान्निष्पद्यते यः सा देवतेत्यस्मिन् प्रकरणे विवित्ततः; अमृतिमिति होवाच। अमतमिति यो अक्तस्यान्नस्य रसो मातृजस्य लोहितस्य निष्प-त्तिहेतुः। तस्माद्भचन्नरसाह्योहितं निष्पद्यते स्त्रियां श्रितम्, ततश्र लोहितमयं शरीरं बीजाश्रयम् । समानमन्यत् ॥ १० ॥

CHEROPORTER CONTRACTOR इस प्रकार अत्यन्त क्षुभित किये जानेपर उसने अंकुशसे पीडित हुए हाथीके समान क्रोधके वशीभूत होकर पूछा, 'उस शरीरमें होनेवाले देवका देवता कौन है ?' जिसके द्वारा जो निष्पन्न होता है वही उसका देवता है-ऐसा इस प्रकरण-में बताना अभीष्ट है [ शाकल्यके किये हए प्रश्नके उत्तरमें ] 'वह अमृत है' ऐसा याज्ञवल्वयने कहा। खाये हुए अन्नका जो रस मातृ-जनित लोहितको निष्पत्तिका कारण होता है, वही अमृत है। उस अन्तक रससे ही स्त्रीमें आश्रित लोहित निष्पन्न होता है। उसीसे वीजका आश्रयभूत लोहितमय शरीर वनता है। आगेके अन्य पर्यायोंका अर्थ भी इसीके समान हे ॥ १०॥

काम एव यस्यायतन ्हृद्यं लोको मनो-ज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण ् स वै वेदिता स्यात्। याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥ ११ ॥

[ शाकल्य—] 'काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण आब्यारिमक कार्य-करण- समूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है। याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।' [याज्ञवल्क्य-] 'जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह काममय पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य ! और बोलो ।' [ शाकल्य - ] 'उसका कौन देवता है ?' तव याज्ञवल्क्यने कहा—'श्चियाँ'।। ११॥

काम एव यस्यायतनम्।
स्त्रीच्यतिकराभिलाषः कामः
कामश्ररीर इत्यर्थः। हृद्यं लोको
हृद्येन बुद्ध्या पश्यति। य
एवायं काममयः पुरुषोऽध्यात्ममपि काममय एव। तस्य का
देवतेति स्त्रिय इति होवाचः
स्त्रीतो हि कामस्य दीप्तिर्जायते।। ११।।

काम ही जिसका आयतन है।
स्त्रीप्रसङ्गकी अभिलाषाका नाम काम
है, अतः तात्पर्यं यह है कि जो कामरूप शरीरवाला है। हृदय जिसका
लोक है—जो हृदय यानी बुद्धिसे
देखता है। जो भी यह काममय
पुरुष है अर्थात् जो अध्यात्म भी
काममय ही है। [शाकल्य—]
'उसका देवता कौन है?' याज्ञवल्वयने 'स्त्रियां' ऐसा कहा, क्योंकि
स्त्रीसे ही कामका उद्दीपन होता
है॥ ११॥

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण् स वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष स् सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥

[ शाकल्य-] 'रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण जानता है,वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य! [तुम तो बिना जाने हो पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]' [ याज्ञवल्क्य- ] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह आदित्यमें पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य! और बोलो।' [ शाकल्य- ] 'उसका देवता कौन हे ?' तब याज्ञवल्क्यने 'सत्य' ऐसा कहा ॥ १२॥

रूपाण्येव यस्यायतनम् । रूपाणि शुक्लकुष्णादीनि । य एवासावादित्ये पुरुषः— सर्वेषां हि रूपाणां विशिष्टं कार्यम।दित्ये पुरुषः । तस्य का देवतेति ? सत्यमिति होवाच । सत्यमिति चक्षुरुच्यते, चक्षुषो ह्यध्यात्मतः आदित्यस्याधिदैवतस्य निष्पत्तिः ।। १२ ॥

रूप ही जिसका आयतन हैं। रूप हैं शुक्ल-कृष्ण आदि। जो भी यह आदित्यमें पुरुष है—सम्पूर्ण रूपोंका जो विशिष्ट कार्य है वही आदित्यमें पुरुष है। उसका देवता कीन है? तब याज्ञवल्क्यने 'सत्य' ऐसा कहा। सत्य-इस शब्दसे चक्षु कहा गया है, वयोंकि अध्यात्म-चक्षु-से ही अधिदैवत आदित्यकी निष्पत्ति होती है। । १२॥

आकाश एव यस्यायतन थात्रां लोको मनो-ज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण थ स वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद् वा अहं तं पुरुष थ सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय थे श्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥ १३॥

[ शाकल्य-] 'आकाश ही जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य! [तुम तो बिना जाने हो पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो!]।' [याज्ञवल्क्य--] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण कहते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हैं। जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क पुरुष है, यही वह है, है शाकल्य!

और बोलो।' [ शाकल्य- ] 'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'दिशाएँ' ऐसा कहा ॥ १३ ॥

त्राकाश एव यस्यायतनम् य एवायं श्रोत्रे भवः श्रोत्रः, तत्रापि प्रतिश्रवणवेलायां विशेषतो भवतीति प्रातिश्रुत्कः, तस्य का देवतेति १ दिश इति होवाच । दिग्भ्यो ह्यसावाध्यात्मिको निष्प- द्यते ॥ १३॥

आकाश ही जिसका आयतन है। जो भी यह श्रोत्रमें रहनेवाला श्रोत्र और उसमें भी जो प्रतिश्रवण-के समय विशेषरूपसे रहता है, वह प्रातिश्रुत्क है, उसका देवता कौन है ? इसपर [याज्ञवल्क्यने] कहा, 'दिशाएँ' क्योंकि दिशाओंसे ही यह आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता है।। १३॥

तम एव यस्यायतन इहृद्यं छोको मनो-ज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण इस् वैवेदिता स्यात् । याज्ञ बल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष इस्विस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥

[ शाकल्य-] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करणसमूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याज्ञवल्क्य-] 'तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य ! और बोलो।' [ शाकल्य-] 'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'मृत्यु' ऐसा कहा।। १४॥

तम एव यस्यायतनम् । तम । तम ही जिसका आयतन है। इति शावराद्यन्धकारः परिगृद्धते । 'तम' शब्दसे रात्रि आदिका अन्धकार श्रध्यात्मं छायामयोऽज्ञानमयः पुरुषः। तस्य का देवतेति ? मृत्युरिति होवाच । मृत्युरिध-दैवतं तस्य निष्पत्तिकारणम् 11 38 11

ग्रहण किया जाता है। अध्यात्म-पक्षमें छायाभय-अज्ञानमय पुरुष ही तम है। उसका कौन देवता है। 'मृत्यु' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा। अधिदैवत मृत्यु ही उस ( छायामय पुरुष ) की निष्यत्तिका कारण है ॥ १४ ॥

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुळींको मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण इस वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्कय वेद् वा अहं तं पुरुष सर्वस्या-त्मनः परायणं यमात्थ य एवायमाद्रे पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥१५॥

[ शाकल्य-] 'रूप हो जिसका आयतन है, नेत्र लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुपको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण जानता है, वही जाता है। हे याज्ञवल्स्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रह हो ! ]।' [याज्ञवल्क्य —] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह आदश (दपंण) के भीतर पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य ! और बोलो।' [ शाकल्य—] 'उसका देवता कौन है ?' तब याज्ञवल्क्यने 'असु' ऐसा कहा ॥ १५॥

रूप ही जिसका आयतन है। रूपाण्येव यस्यायतनम् । पूर्व | साधारणानि रूपाण्युक्तानि, इह तु पहले साधारण रूप कहे गये हैं,

१. 'मृत्यु' शब्दसे यहाँ ईश्वर (अब्याकृत) समझना चाहिये, जैसा कि यह श्रुति कहती है-- 'मृत्युनैवेदमावृतमासीत्' अर्थात् पहले यह मृत्युसे ही व्याप्त था । अविवेककी प्रवृत्ति ईश्वरके ही ग्रधीन है, इसलिये वह अज्ञानमय बाघ्यात्मिक पुरुषकी उत्पत्तिका कारण है।

प्रकाशकानि विशिष्टानि रूपाणि
गृह्यन्ते । रूपायतनस्य देवस्य
विशेषायतनं प्रतिविस्वाधारमादश्रादि तस्य का देवतेति ? असुरिति होवाच । तस्य प्रतिविस्वारूयस्य पुरुषस्य निष्पत्तिरसोः
प्राणात् ॥ १४ ॥

किंतु यहाँ प्रकाश करनेवाले विशिष्ट रूप ग्रहण किये जाते हैं। रूप जिसका आयतन (आश्रय) है, उस देवका विशेष आयतन प्रति-बिम्बके आधारभूत आदर्शादि हैं। उसका कीन देवता है? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा 'असु' (प्राण)। अर्थात् उस प्रतिबिम्ब-संज्ञक पुरुष-की निष्पत्ति असु'—प्राणसे होती है।। १५॥

आप एव यस्यायतन इहृद्यं लोको मनो-ज्योतियों वे तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण स् स वे वेदिता स्यात्। याज्ञवल्क्य वेद् वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६॥

[ शाकल्य—] 'जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्यं-करणसंघातका परायण जानता है, वही जाता है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान् होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म कार्यं-करणसमूहका परायण बतलाते हो उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह जलमें पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य ! और बोलो।' [ शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है !' तब याज्ञवल्क्यने 'वरुण' ऐसा कहा।। १६॥

१. प्राणद्वारा घर्षण करनेपर ही आदर्शादि प्रतिविम्ब ग्रहण करनेके योग्य होते हैं; इसिलये असुको प्रतिविम्बसंज्ञक पुरुषकी निष्पत्तिका कारण बतलाना उचित ही है।

श्राप एव यस्य श्रायतनम् । साधारणाः सर्वो श्राप श्रायत-नम्; वापीकूपतदागाद्याश्रया-स्वप्सु विशेषावस्थानम् । तस्य का देवतेति ? वरुण इति: वरु-णात् सङ्घातकत्र्योऽध्यात्ममाप एव वाप्याद्यपां निष्पत्तिकार-णम् ॥ १६ ॥

जल हो जिसका आयतन है। सभी साधारण जल जिसका आय-तन हैं; वापी, क्रूप और तडागादिमें रहनेवाले जलमें जिसकी विशेष स्थिति है। उसका देवता कौन है? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, 'वरुण'; क्योंकि वरुणके द्वारा संघात करने-वाला अध्यात्म जल ही वापी आदिके जलकी निष्पत्तिका कारण है ।। १६॥

603

रेत एव यस्यायतन ् हृद्यं लोको मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष र् सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजा-पतिरिति होवाच ॥ १७॥

[ शाकल्य-] 'वीर्य ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण जानता है, वही जाता है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान् होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]' [ याज्ञवल्क्य-] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-संघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुवको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह पुत्ररूप पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य! और बोलो।'[ शाकल्य-] 'उसका कौन देवता है ?' तव याज्ञवल्कयने 'प्रजापति' ऐसा कहा ॥ १७ ॥

१. वापी एवं कूपादिसे पिया हुआ जल जो शरीरमें मूत्रादि संघातको करता है वह वरुणसे ही होता है। रिश्मयोंद्वारा पृथिवीपर गिरा हुआ जल 'वरुण' शब्दसे कहा जाता है; क्योंकि वह सूर्यिकरणोंसे पृथिबीपर गिरनेवाला जल ही पिये जानेवाले वापी-कूपादिके जलकी उत्पत्तिका कारण है, इसलिये वह जलमय अध्यात्म पुरुषका भी कारण है।

रेत एव यस्यायतनम् । य |
एवायं पुत्रमयो विशेषायतनं रेत |
ग्रायतनस्य, पुत्रमय इति च
ग्रायतनस्य, पुत्रमय इति च
ग्रास्थमज्जाशुक्राणि पितुर्जातानि । तस्य का देवतेति ?
ग्रजापतिरिति होवाच । प्रजापतिः पितोच्यते, पितृतो हि
पुत्रस्योत्पत्तिः ॥ १७ ॥

वीर्यं ही जिसका आयतन है।
जो भी यहं वीर्यं रूप आयतनवाले
पुरुषका पुत्र रूप विशेष आयतन है;
पुत्रमय अर्थात् पितासे उत्पन्न हुए
अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसका
देवता कौन है? 'प्रजापित' ऐसा
याज्ञ वल्क्यने कहा। 'प्रजापित'
पिताको कहते हैं, क्योंकि पितासे
ही पुत्रकी उत्पत्ति होती है।। १७॥

शाकल्यको चेतावनी

श्रष्टधा देवलोकपुरुषमेदेन त्रिधा त्रिधा आत्मानं प्रविभज्या-वस्थित एकैको देवः प्राणमेद एवोपासनार्थं ज्यपदिष्टः । श्रधुना दिग्विभागेन पश्चधा प्रविभक्तस्य भात्मन्युपसंहारार्थमाह । तृष्णी-म्भूतं शाकल्यं याञ्चवल्क्यो ग्रहेणेवावेशयन्नाह— एक-एक देवता ही अपनेको देवलोक और पुरुषभेदसे तीन-तीन भागों में विभक्त करके आठ प्रकार-से स्थित हुआ है; प्राणभेद अर्थात् पृथक्-पृथक् इन्द्रिय-समुदाय ही वह देवता है, उपासनाकी मुविधाके लिये यहाँ विभागपूर्वंक उनका उपदेश किया गया है। अब विभिन्न दिशाओं के अनुसार पाँच भागों में विभक्त हुए उस प्राणभेदका आत्मामं उपसहार करनेके लिये श्रुति कहती है। अपने प्रश्नोंका उत्तर पाकर मौन हुए शाकल्यको ग्रहा-विष्ट-सा करते हुए याज्ञवल्क्यने कहा—

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां स्विदिमे ब्राह्मणा अङ्गारावक्षयणमकता ३ इति ॥ १८ ॥

१. लोकका यर्थ है—सामान्य आकार, पुरुषका अर्थ है—विशेष-विशेष आकारमें स्थित चेतन तथा देवताका अर्थ है—इन दोनोंका कारण।

AND ALACTOR SOLVER SOLV 'शाकल्य !' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'इन ब्राह्मणोंने निश्चय ही तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बना रखा है '॥ १८॥

शाकल्येति होबाच याज्ञव-न्ययः । त्वां स्विदिति वितर्के, इमे नूनं ब्राह्मणाः, श्रङ्गारावत्त-यणम्—ग्रङ्गारा ग्रवत्तीयन्ते यस्मिन् सन्दंशादौ तदङ्गारावत्त- पड़ते हैं, उसे अङ्गारावक्षयण कहते यणम्—तद् नूनं त्वामकत कृतवन्तो ब्राह्मणाः, न्वं तु तन्न बुध्यसे श्रात्मानं मया दह्यमानम् इत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥

'हे शाकल्य !' ऐसा याज-वल्क्यने कहा। 'त्वां स्विद्' इसमें स्विद्' यह निपात वितर्क अर्थमें है, निश्चय ही इन ब्राह्मणोंने तुम्हें अङ्गारावक्षयण-जिस चिमटे आदि-पर अंगारे अवक्षीण होते अर्थात् हैं-सो निश्चय ही तुम्हें इन ब्राह्मणों-ने आगमें जलनेवाला चिमटा ही बना रखा है। अभिप्राय यह है कि मेरे द्वारा तुम्हारा दाह हो रहा है-किंतु तुम्हें इसका पता नहीं हे ॥ १८ ॥

देवता ग्रौर प्रतिष्ठासहित दिशाग्रोंके ज्ञानकी प्रतिज्ञा याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरु-पश्चालानां ब्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यहिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १६ ॥

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा शाकल्यने कहा, यह जो तुम इन कुरुपाञ्चाल-देशीय ब्राह्मणोंपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो-ऐसा समभकर करते हो ?' [ याज्ञवल्क्य—मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] 'मैं देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंका ज्ञान रखता हूँ।' [शाकल्य—] 'यदि तुम देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको जानते हो' ॥ १६ ॥ याज्ञवल्क्योति होताच शाकल्यः- 'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा ज्ञाकल्यने कहा, 'तुमने जो यह कुरुगाञ्चाल-यदिदं कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा-देशीय ब्राह्मणोंका अतिवाद-अति-नत्यवादी:-श्रत्युक्तवानसि-स्वयं मावण (आक्षेपद्वारा तिरस्कार) किया

भीतास्त्वामङ्गारावच्चयणं कृतवन्त इति-किं ब्रह्म विद्वान् सन्नेवमधि-न्तिपसि ब्राह्मणान् ? याज्ञवन्क्य श्राह-ब्रह्म विज्ञानं तावदिदं मम, किं तत् ? दिशो वेद दिग्विषयं विज्ञानं जाने । तच न केवलं दिश एव, सदेवा देवैः सह दिग-धिष्ठात्रभिः, किश्च सप्रतिष्ठाः प्रतिष्ठाभिश्र सह। इतर श्राह— यदु यदि दिशो वेत्थ सदेवाः. सप्रतिष्ठा इति, सफलं यदि विज्ञानं त्वया प्रतिज्ञातम् ॥ १९ ॥

है कि 'ये स्वयं भयग्रस्त होनेके कारण तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बनाये हुए हैं' सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता होनेके कारण इस प्रकार ब्राह्मणोंका तिरस्कार करते हो ?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरा ब्रह्मज्ञान तो यह है, क्या है ? कि मैं दिशाओं-को जानता हुँ, मुभे दिशासम्बन्धी विज्ञानका ज्ञान है। वह भी केवल दिशाओं का ही नहीं, सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिशाओंका अर्थात् दिशाओंके अधिष्ठाता देव-ताओंके साथ और दिशाओंके अधिष्ठानसहित उन दिशाओंका मुभे ज्ञान है। इसपर ज्ञाकल्यने कहा, 'यदि तुम देव और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको जानते हो-यदि तुमने फलसहित विज्ञानकी प्रतिज्ञा की है तो' ॥ १६ ॥

देवता ग्रौर प्रतिष्ठासहित पूर्वदिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन्तु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृद्य इति होवाच हृद्येन हि रूपाणि जानाति हृद्ये रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥

'इस पूर्विदशामें तुम किस देवतासे युक्त हो ?' [ याज्ञवल्कय-- 'वहाँ मैं आदित्य (सूर्य) देवतावाला हूँ।' [शाकल्य-] 'वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'नेत्रमें ।' [शाकल्य-] 'नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है ? [ याज्ञवल्क्य-] 'रूपोंमें, क्योंकि पुरुष नेत्रसे ही रूपोंको देखता है।' [ शाकल्य-] 'रूप किसमें प्रतिष्ठित है ?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'हृदयमें, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंको जानता है, अत: हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं।' [ शाकल्य-] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है'।। २०॥

क्रिन्देवतः का देवतास्य तव दिग्भृतस्य । असौ हि याज्ञव-न्क्यो हृदयमात्मानं दिक्षु पश्चधा विभक्तं दिगात्मभूतम्, तद्द्वा-रेण सर्व जगदात्मत्वेनोपगम्य, अहमस्मि दिगात्मेति स्थितः, प्वीभिमुखः-समतिष्ठा-वचनाद्, यथा याज्ञवल्क्यस्य प्रतिज्ञा तथैव पृच्छति — किन्दे-वतस्त्वमस्यां दिश्यसीति । सर्वत्र हि वेदे यां यां देवता-

मुपास्ते, इहैंव त-द्भूतस्तां तां प्रति- इस लोकमें तद्रूप हुआ ही वह

त्म किस देवतावाले हो ? अर्थात् दिशास्वरूपमें स्थित हुए तुम्हारा कौन देवता है ? यहाँ इस प्रकार प्रक्त करनेका कारण यह है कि वे याज्ञवल्क्य दिशाओं में पांच प्रकारसे विभक्त अपने हृदयोपाधिक आत्माको 'दिगात्म' स्वरूप समभ-कर और उसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्-को आत्मभावसे जानकर 'मैं दिवस्वरूप हूँ' इस प्रकार स्थित हैं; वह पूर्वाभिमुख है [ इसलिये पहले पर्वदिशाके विषयमें ही पूछा जाता है ] तथा उसका कथन है कि प्रतिष्ठासहित दिशाओंको जानता हूँ, [इससे यह जान पड़ता है कि वह समस्त जगत्को आत्मरूप जान-कर स्थित है।] इसलिये जैसी याज्ञवल्क्यकी प्रतिज्ञा है, वैसे ही शाकल्य पूछता है - 'तुम इस पूर्व-दिशामें कौन-से देवतावाले हो ?'

वेदमें सभी जगह पुरुष जिस-जिस देवताकी उपासना करता है. ALTO SERVE S

पद्यत इति; तथा च वक्ष्यति—

''देवो भूत्वा देवानप्येति'' ( चृ०

उ० ४ । १ । २ ) इति । अस्यां

प्राच्यां का देवता दिगात्मनस्तवाधिष्ठात्री, कया देवतया त्वं प्राची

दिग्रपेण सम्पन्न इत्यर्थः ।

इतर श्राह—श्रादित्यदेवत इति । प्राच्यां दिशि मम आदि-त्यो देवता, सोऽहमादित्यदे-वतः। सदेवा इत्येतदुक्तम्, सप्र-तिष्ठो इति तु वक्तव्यमित्याह— स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ? चक्षुषीति । अध्यात्मत-अक्षुष आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्रब्राह्मणवादाः---'चन्तोः सर्यो अजायत" ( यजु० ३१। १२) ''चक्षुष आदित्यः'' (ऐ० उ०१ । ४ ) इत्यादयः । काय हि कारणे प्रतिष्ठितं भवति । कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति ? रूपेष्ट्रितः; रूपग्रहणाय हि रूपा-त्मकं चत्तू रूपेण प्रयुक्तम्; यैहिं

उस-उस देवताको प्राप्त होता है।
ऐसा ही "देव होकर देवोंमें लीन
होता है" यह श्रुति कहेगी। [अत:
प्रश्न यह है कि ] दिशारूपमें स्थित
हुए तुम्हारा इस पूर्व दिशामें कौन
अधिष्ठाता देवता है? अर्थात किस
देवताके द्वारा तुम प्राची दिशाके
रूपमें सम्पन्न हुए हो?

इतर (याज्ञवल्क्य) ने कहा, '[प्राची दिशामें] मैं आदित्यदेवता-वाला हूँ। अर्थात् पूर्वदिशामें आदित्य मेरा देवता है, इसलिये मैं आदित्यदेवतावाला हूँ।' इस प्रकार देवतासहित प्राची दिशा तो कह दी, अब प्रतिष्ठासहित कहनी है, इसलिये शाकस्य कहता है-'वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित [याज्ञवल्क्य-] 'चक्षुमें'। अध्यातम चक्षुसं आदित्य निष्यन्त हुआ है-ऐसा ''चक्षुसे सूर्य उत्पन्न हुआ'' "चक्षुसे आदित्य" इत्यादि मन्त्र और ब्राह्मण कहते हैं। और कार्य कारणमें ही प्रतिष्ठित होता है; [अतः आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित है ]।

'चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'रूपोंमें';क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप-को ग्रहण करनेके लिये ही रूपसे प्रेरित होता है; और जिन रूपों- रूपैः प्रयुक्तं तैरात्मग्रहणायारब्धं चक्षुः । तस्मात् सादित्यं चक्षुः सह प्राच्या दिशा सह तत्स्थैः सर्वे रूपेषु प्रतिष्ठितम् ।

चक्षुपा सह प्राची दिक् सर्वा रूपभूता, तानि च कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ? हृदय इति होनाच। हृदयारब्धानि रूपाणि। रूपाकारेण हि हृदयं परिणतम्। यस्माद् हृदयेन हि रूपाणि सर्वो लोको जानाति। हृदयमिति बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशः; तस्माद् हृदये ह्येन रूपाणि प्रतिष्ठितानि। हृदयेन हिस्मरणं भवति रूपाणां वासना-त्मनाम्; तस्माद् हृदये रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्यर्थः। एवमेवै-तद् याज्ञवन्क्य।। २०॥ द्वारा वह प्रयुक्त होता है, उन्होंने अपनेको ग्रहण करनेके लिये ही चक्षुको उत्पन्न किया है। अतः आदित्यके सहित चक्षु प्राची दिशा और उस दिशामें स्थित समस्त पदार्थों के सहित रूपों में प्रतिष्ठित है।

[शाकल्य-] चक्षुके सहित सम्पूर्ण प्राची दिशा रूपमात्र हैं, किंतु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैं ?' याज्ञवल्क्यने 'हृदयमें' ऐसा कहा। रूप हृदयसे आरम्भ (उत्पन्न) होने-वाले हैं; हृदय ही रूपाकारसे परि-णत होता है, क्योंकि सब लाग हृदयसे ही रूपको जानते हैं। 'हृदयम्' इस प्रकार मन और बुद्धि-को एक करके कहा गया है; अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं। वासनारूप रूपोंका हृदयसे ही स्मरण होता है; अत: तात्पर्य यह है कि हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं। [शाकल्य-] 'याज्ञवल्क्य ! यह वात ऐसी ही है' ॥ २० ॥

देवता श्रौर प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिशाका वर्णन किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यम: कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ इतिकस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामितिकस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- तेति श्रद्धायामिति यदा होव श्रद्धतेऽथ दक्षिणां द्दाति श्रद्धाया इहीव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्तु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये होव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येव-मेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥

'इस दक्षिण दिशामें तुम कौन से देवतावाले हो ?' [ याज्ञवल्वय— ] 'यमदेवतावाला हूँ' [ शाकल्य—] 'वह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्वय—] 'यज्ञमें।' [ शाकल्य—] 'यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्वय—] 'दक्षिणामें।' [शाकल्य—] 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्वय—] 'श्रद्धामें, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा देता है, अतः श्रद्धामें हो दक्षिणा प्रतिष्ठित है।' [ शाकल्य—] 'श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है ?' याज्ञवल्वयने कहा, हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है।' [ शाकल्य—] 'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है'।। २१।।

किन्देवतोऽस्यां द्त्तिणायां दिश्यसीति पूर्ववत्। दक्षिणायां दिश्यसीति पूर्ववत्। दक्षिणायां दिशि का देवता तत्र १ यमदेवत इति, यमो देवता मम द्त्तिणा-दिग्भृतस्य। स यमः किम्मिन् प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति—यज्ञे कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह दिशा। कथं पुनर्यज्ञस्य कार्ययमः १ इत्युच्यते—ऋत्विभिन्निन्पादितो यज्ञो दक्षिणया यज्ञमानस्तेम्यो यज्ञं निष्क्रीय तैन

'किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिशि असि' इस वाक्यका अर्थ पूर्ववत् समभना चाहिये। अर्थात् दक्षिण दिशामें तुम्हारा कौन देवता है ? 'मैं यम देवतावाला हूँ अर्थात् दक्षिण दिशारूपसे स्थित हुए मेरा यम देवता है।' 'वह यम किसमें प्रति-ष्ठित है ?' 'यज्ञमें' अर्थात् दिशाके सहित यम अपने कारणभूत यज्ञमें प्रतिष्ठित है। किंतु यम यज्ञका कार्य क्यों है ? सो बतलाया जाता है-यज्ञ ऋत्विजोंद्वारा निष्पन्न किया जाता हे, उनसे दक्षिणाद्वारा यजमान यज्ञको खरीदकर उस यज्ञके द्वारा

यज्ञेन दिष्णां दिशं सह यमे-। नाभिजयित । तेन यज्ञे यमः कार्यत्वात् प्रतिष्ठितः सह दिष्णिया दिशा ।

कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति १ दिन्नणायामिति—दिन्नणया स् निष्कीयते, तेन दिन्नणाकार्यं यज्ञः । कस्मिन्नु दिन्नणाप्रतिष्ठि-तेति १ श्रद्धायामिति—श्रद्धा नाम दित्सुत्वम् श्रास्तिक्यसुद्धि-भक्तिसहिता । कथं तस्यां प्रति-ष्ठिता दिन्नणा १ यस्माद् यदा स्रोत श्रद्धाते दिन्नणां ददाति, नाश्रद्धद् दिन्नणां ददाति, तस्माच्छुद्धायां स्रोत दिन्नणा प्रतिष्ठितेति ।

कस्मिन्तु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति ?
हृदय इति होवाच-—हृदयस्य हि
वृत्तिः श्रद्धा यस्मात्, हृदयेन हि
श्रद्धां जानाति, वृत्तिश्च वृत्तिमति प्रतिष्ठिता भवति । तस्माद्
हृदये होव श्रद्धा प्रतिष्ठिता
भवतीति । एवमेवैतद् याज्ञवन्क्य ॥ २१ ॥

सिहत दक्षिण दिशाको जीत लेता है। अतः [यज्ञका] कार्य होनेके कारण दक्षिण दिशाके सिहत यम यज्ञमें प्रतिष्ठित है।

'यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित हैं ?' इसके उत्तरमें कहा—'दक्षिणामें; क्योंकि वह दक्षिणासे खरीद लिया जाता है, इसलिये यज्ञ दक्षिणाका कायें है। 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'श्रद्धामें'—श्रद्धासे अभिप्राय हे देनेकी इच्छा अर्थात् भक्तिसहित आस्तिक्यबुद्धि। उसमें दक्षिणा किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं ? क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा देता है; श्रद्धा किये बिना दक्षिणा नहीं देता। इसलिये श्रद्धा-में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हैं।

'श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'हृदयमे'— क्योंकि श्रद्धा हृदयकी हा वृत्ति है. हृदयसे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है और वृत्ति वृत्तिमान्में प्रतिष्ठित रहा करती है। इसलिये हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। [ शाकल्य—] 'याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है'।। २१॥

देवता ग्रौर प्रतिष्ठाके सहित पश्चिमिदशाका वर्णन किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्यप्स्वित कस्मिन्न्वापः प्रति- ष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्तु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृद्य इति तस्माद्पि प्रतिरूपं जातमाहुह द्यादिव स्त्रो हृद्यादिव निर्मित इति हृद्ये ह्येव रेतः प्रतिष्टितं भवतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥

'इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'वरुणदेवतावाला हूँ।' [ शाकल्य—] 'वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'जलमें।' [ शाकल्य—] 'जल किसमें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'वीर्यमें।' [ शाकल्य—] 'वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'हृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रको लोग कहते हैं कि यह मानो पिताके हृदयसे ही निकला है, मानो पिताके हृदयसे ही वार्य स्थित रहता है।' [ शाकल्य—] 'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है'॥ २२॥

किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति ? तस्यां वरुणोऽधि-देवता मम । स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ? अप्स्विति—अपां हि वरुणः कार्यम्, "श्रद्धा वा आपः" "श्रद्धातो वरुणम-स्जत" इति श्रुतेः । कस्मि-न्न्वापः प्रतिष्ठिता इति ? रेतसीति—"रेतसो ह्यापः स्ष्टाः" इति श्रुतेः ।

कस्मिन्तु रेतः प्रतिष्ठितमिति १ इदय इति—-यस्माद् हृदयस्य कार्यं रेतः । कामो हृदयस्य वृत्तिः,

'इस पश्चिम दिशामें तुम किस देवतावाले हो ?' 'उस दिशामें मेरा अधिष्ठारुदेव वरुण है।' 'वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'जलमें'—क्योंकि वरुण जलका हो कार्य है, जैसा कि ''श्रद्धा हो जल है,'' ''श्रद्धासे वरुणको रचा'' इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है।' 'जल किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'वीयंमें'—यह बात ''वीयंसे जलकी रचना हुई'' इस श्रुतिसे कही गयो है।

'वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'हृदयमें, —क्योंकि वीर्य हृदयका ही कार्य है। काम हृदयकी वृत्ति है, कामिनो हि हृदयाद्रेतोऽधिस्कन्दित । तस्मादिष प्रतिरूपमनुरूपं पुत्रं जातमाहुर्जौकिकाः—
अस्य पितुर्हृदयादिवायं पुत्रः
स्रुप्तो विनिःस्तः, हृदयादिव
निर्मितो यथा सुवर्णन निर्मितः
कुण्डलः । तस्मात् हृदये होव रेतः
प्रतिष्ठितं भवतीति । एवमेवैतत्
याज्ञवल्क्य ।। २२ ।।

क्योंकि कामीके हृदयसे ही वीर्यं स्विलित होता है। इसीसे पिताके प्रतिरूप-अनुरूग उत्पन्न हुए पुत्रके विषयमें लौकिक पुरुष ऐसा कहते हैं कि यह पुत्र मानो अपने पिताके हृदयसे हो स्वा-विशेषरूपसे निःसृत हुआ है, स्वर्णसे बने हुए कुण्डलके समान मानो यह उसके हृदयसे ही वीर्यं प्रतिष्ठित है। ' 'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है'।। २२॥

देवता ग्रौर प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोम: कस्मिन् प्रतिष्टित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्टितेति सत्य इति तस्माद्पि दीक्षितमाहु: सत्यं वदेति सत्ये द्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृद्य इति होवाच हृद्येन हि सत्यं जानाति हृद्ये द्येव सत्यं प्रति-ष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥

'इस उत्तर दिशामें तुम किस देवतावाले हो ?' [याज्ञवल्कय—] सोमदेवतावाला हूँ।' [शाकल्य—] 'वह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्कय—] 'दीक्षामें।' [शाकल्य—] 'दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्कय—] 'सत्यमें, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि सत्य बोलो, क्योंकि सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है।' [शाकल्य—] 'सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'हृदयमें।' ऐसा याज्ञवल्कयने कहा, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदयमें ही सत्य प्रतिष्ठित है। [शाकल्य—] 'याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है'।। २३।।

PERCENTAGENERAS (SANTAGENERAS SANTAGEN किन्देवतोऽस्यामुदीच्यां दिइय-सीति ? सोमदेवत इति-सोम इति लतां सोमं देवतां चैकी-कृत्य निर्देशः । स सोमः कस्मिन इति ? दीन्नाया-प्रतिष्रित मिति—दीचितो हि यजमानः सोमं क्रीणाति, क्रीतेन सोमेनेष्ट्रा ज्ञानवानुत्तरां दिशं प्रतिपद्यते सोमदेवताधिष्टितां सौम्याम् । कस्मिन्तु दीचा प्रतिष्ठितेति ! सत्य इति; कथम् ? यस्मात् सत्ये दीक्षा प्रतिष्ठिता, तस्माद्पि दीचितमाहुः—सत्यं वदेतिः कारणभ्रेषे कार्यभ्रेषो मा भूदिति; सत्ये घेव दीचा प्रतिष्ठितेति। कस्मिन्तु सत्यं प्रतिष्ठितमिति ? हृद्य इति होवाच; हृद्येन हि सत्यं जानातिः; तस्माद् हृद्ये ह्योव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीति । एवमेवैतद् याजवन्वय ॥२३॥

'इस उत्तर दिशामें तुम कौन देवतावाले हो ?' 'सोमदेवतावाला हैं'-'सोम' इस शब्दसे सोमलता और सोमदेवताको एक मानकर निर्देश किया गया है। 'वह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'दीक्षामें'— क्योंकि दीक्षित यजमान ही सोमको खरीदता है और खरीदे हए सोमसे यजन करके वह ज्ञानवान सोम-देवतासे अधिष्ठित सोमसम्बन्धिती उत्तर दिशाको प्राप्त होता है।

'दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'सत्यमें: किस प्रकार ? क्योंकि दीक्षा सत्यमें प्रतिष्ठित है, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि 'सत्य बोलो' जिससे कि [ सत्यरूप ] कारणका नाश होनेसे [दीक्षारूप] कार्यंका नाश न हो; अतः सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। 'सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ?' इससर याज्ञवल्क्यने कहा, 'हृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही सत्यको जानता है; इसलिये सत्य हृदयमें ही प्रतिष्ठित है।' [शाकल्य-] 'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही हे' ॥ २३॥

देवता ग्रौर प्रतिष्ठाके सहित भ्रुवा दिशाका वर्णन

किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति सोऽग्निः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठितेति हृद्य इति कस्मिन्नु हृद्यं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥

'इस ध्रुवा दिशामें तुम कौन देवतावाले हो ?' [याज्ञवल्कय—] 'अग्निदेवतावाला हूँ ' [शाकल्य—] 'वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्कय—] 'वाक्में ।' [शाकल्य—] 'वाक् किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'हृदयमें ।' [शाकल्य—] 'हृदय किसमें प्रतिष्ठित

हे ?'॥ २४॥

किन्देवतोऽस्यां घुवायां दिवय-सीति । मेरोः समन्ततो वसतामन्यभिचारादृष्वी दिग् धुवेत्युच्यते । अग्निदेवत इति— ऊर्ध्वायां हि प्रकाशभ्यस्त्वम् , प्रकाशश्चाग्नः । सोऽग्निः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति १ वाचीति । कस्मिन्तु वाक् प्रतिष्ठितेति १ हृदय इति ।

तत्र याजवन्द्यः सर्वासु दिक्षु वित्रसृतेन हृदयेन सर्वा दिश्च आत्मत्वेनाभिसम्पन्नः; सदेवाः सत्रतिष्ठा दिश श्रात्मभूतास्तस्य नामस्पक्रमीत्मभूतस्य याज्ञवल्क्य-

'इस घ्रुवा दिशामें तुम कौन देवतावाले हो ?' मेरके चारों ओर निवास करनेवाले लोगोंकी दृष्टिसे उठ्यं दिशाका कभी व्यभिचार नहीं होता, इसलिये वह घ्रुवा कही जाती है। [याज्ञवल्क्य-] 'मैं अग्नि देवतावाला हूँ।' क्योंकि उठ्यं दिशामें प्रकाशकी बहुलता है और प्रकाश ही अग्नि है। 'वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'वाक्में।' 'और वाक् किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'हदयमें।'

उस समय समस्त दिशाओं में फैले हुए हृदयके द्वारा याज्ञवल्क्य सम्पूर्ण दिशाओं को आत्मभावसे प्राप्त था; अर्थात् नामरूप और कर्मके स्वरूप-भूत उस याज्ञवल्क्यकी देवता और प्रतिष्ठाके सहित सम्पूर्ण दिशाएँ स्य । यद् रूपं तत् प्राच्या दिशा सह हृदयभ्तं याज्ञवन्कय-स्य । यत् केत्रलं कर्म पुत्रो-त्पादनलत्तणं च ज्ञानसहितं च सहफलेनाधिष्ठात्रीभिश्च देवता-भिर्दात्तणाप्रतीच्युदीच्यः कर्मफ-लात्मिका हृदयमेव आपन्नास्तस्य, ध्रुवया दिशा सह नाम सर्वे वाग्द्वारेण हृदयमेव आपन्नम् ।

एताबद्धीदं सर्वम्, यदुत रूपं वा कर्म वा नाम वेति तत् सर्वं हृदयमेव, तत् सर्वात्मकं हृदयं पृच्छवते—कस्मिन्तु हृदयं प्रति-ष्टितमिति ॥ २४॥ आत्मभूत थीं। जो रूप था, वह पूर्व-दिशाके सहित याज्ञवल्क्यका हृदय-स्वरूप हो गया था। तथा जो केवल कर्म, पुत्रोत्पादनरूप कर्म और ज्ञानसहित कर्म थे वे अपने फल और अधिष्ठातृदेवोंके सहित कर्मफलरूप दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओंके साथ उसका हृदय ही हो गये थे। तथा ध्रुवा दिशाके सहित सम्पूर्ण नाम भी वाक्के द्वारा उसके हृदयको ही प्राप्त हो गये थे।

जो कुछ रूप, कर्म अथवा नाम है, वह सब इतना ही हैं और वह सब हृदय ही है; उस सर्वात्मक हृदयके विषयमें प्रश्न किया जाता है—'हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ?'॥ २४॥

हृदय ग्रौर शरीरका ग्रन्योन्याश्रयत्व

अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्कयो यत्रैतद्न्य-त्रास्मन्मन्यासे यद्धचेतद्न्यत्रास्मत्स्याच्छ्वानो वैन-द्युर्वया सि वैनद्विमथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥

याज्ञवल्वयने 'अहिल्लिक ! (प्रेत !)' ऐसा सम्बोधन करके कहा—'जिस समय तुम इसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे अलग हो जाय तो इसे कुत्ते खा जाये, अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मथ डालें।। २५।।

श्रहिलकोति होवाच याज्ञ- याज्ञवल्क्यने 'अहँ ल्लिक' ऐसा कहा।

 <sup>&#</sup>x27;अहिन लीयते इति अहिल्लकः' जो दिनमें लीन हो जाता है वह अहिल्लक अर्थात् प्रेत है।

वहक्यः, नामान्तरेण सम्बोधनं कृतवान् । यत्र यस्मिन्काले. श्रीर-एतदु हृदयमात्मास्य स्यान्यत्र क्वचिद्देशान्तरे, ऋस्मद-स्मत्तो वर्तत इति मन्यासै मन्यसे--यद्भि यदि ह्यतिद हृदयमन्यत्रास्मत् स्याद् भवेत्, श्वानो बैनच्छरीरं तदा श्रद्यः, वैनद वयांसि वा पित्रणो विमध्नीरन् विलोडयेयुः विकर्पे-शरीरे रन्तिति । तस्मानमि हृदयं प्रतिष्ठितमित्यर्थः । श्ररीर-स्यापि नामस्यकर्षात्मकत्वात् हृदये प्रतिष्ठितत्वम् ॥ २५ ॥

अर्थात् [ प्रेतवाची ] अन्य नामसे सम्बोधन किया। जिस समय यह हृदय-इस शरीरका आत्मा हमसे अन्यत्र किसी देशान्तरमें रहता है-ऐसा मानते हो; उस समय यदि इस शरीरसे यह हृदय-आत्मा अन्यत्र हो जाय, तो इस शरीरको या तो कृत्ते खा जायँ या पक्षी इसे विमिषत-विलोडित कर दें यानी चोंच मार-मारकर नोच डालें। अतः तात्पर्य यह है कि हृदय सुभ शरीरमें प्रतिष्ठित है। शरीर भी नाम, रूप एवं कर्ममय होनेके कारण हृदयमें ही प्रतिष्ठित है ॥ २५॥

समानपर्यन्त शरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा स्रात्मस्वरूपका वर्णन भ्रौर शाकल्यका शिरःपतन

हृदयश्ररीरयोरेवमन्योन्यप्रति-ष्ट्रोक्ता कार्यकरणयोः; अतस्त्वां पृच्छामि-

[शाकल्य-] इस प्रकार तुमने कार्य और करणरूप शरीर एवं हृदयकी परस्पर प्रतिष्टा बतलायी; इसलिये मैं तुमसे पूछता हूँ-

कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण इति कस्मिन्तु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति समान इति स एष नेति नेत्यातमा-गृह्यो न हि गृह्यते उशीर्यो न हि शीर्यते उसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति।

एतान्यष्टावायतनान्यष्टी लोका अष्टी देवा अष्टी पुरुषाः स यस्तान् पुरुषान्निरुद्धा प्रत्युद्धात्यकामत्तं त्वीपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यित मूर्धा ते विपतिष्यतीति । त इ न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा विपपातापि हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्यप जहुरन्य-नमन्यमानाः ।। २६ ।।

'तुम (शरीर) और आतमा (हृदय) किसमें प्रतिष्ठित हो।'
[याज्ञवल्क्य—] 'प्राणमें।' [शाकल्य—] 'प्राण किसमें प्रतिष्ठित है?'
'अपानमें।' 'अपान किसमें प्रतिष्ठित है?' 'व्यानमें।' 'व्यान किसमें प्रतिष्ठित है?' 'उदानमें।' 'उदान किसमें प्रतिष्ठित है?' 'समानमें।'
जिसका [मधुकाण्डमें] 'नेति-नेति' ऐसा कहकर निरूपण किया गया हे, वह आत्मा अगृह्य है—वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अशीर्यं — वह शीर्णं (नष्ट) नहीं होता, असज्ज है—वह संसक्त नहीं होता, असत है—वह व्यथित और हिसित नहीं होता। ये आठ आयतन हैं, आठ लोक हैं, आठ देव हैं और आठ पुरुष हैं। वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका अपने हृदयमें उपसंहार करके औपाधिक धर्मोंका अतिक्रमण किये हुए है, उस ओपनिषद पुरुषकों में पूछता हूँ; यदि तुम मुफे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गर जायगा। किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया। यही नहीं, अपितु चोरलोग उसकी हिड्डियोंको कुछ और समफकर चुरा ले गये॥ २६॥

किस्मिन्तु त्वं च श्रशेरमात्मा च तव इदयं प्रतिष्ठितौ स्थ इति १ प्राण इति; देहात्मानौ प्राणे प्रतिष्ठितौ स्यातां प्राणवृतौ। कस्मिन्तु प्राणः प्रतिष्ठित इति अपान इति—सापि प्राणवृत्तिः 'तुम शरीर और तुम्हारा आत्मा-हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो ?' 'प्राणमें; देह और आत्मा-ये दोनों प्राणमें— प्राणवृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं।' 'प्राण किसमें प्रतिष्ठित हे ?' 'अपानमें, —क्योंकि वह प्राणवृत्ति भी यदि



manner for front

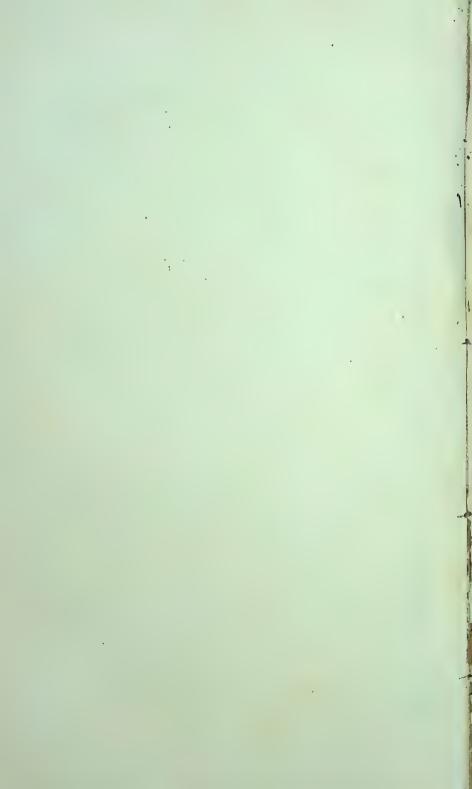

प्रागेव प्रयात् अपानवृत्त्या चेन्न निगृह्ये त । कस्मिन्न्वपानः प्रति-ष्टित इति ? व्यान इति —साप्य-पानवृत्तिरध एव यायात् प्राण-प्रागेव, वृत्तिश्र मध्यस्थया चेद्व्यानवृत्त्या न निगृह्यते। कस्मिन्तु व्यानः प्रतिष्ठित इति ? उदान इति—सर्वास्तिस्रोऽपि वृत्तय उदाने कीलस्थानीय चेन निबद्धा, विष्वगेवेयुः। कस्मिन्नू-दानः प्रतिष्ठित इति ? समान इति --समानप्रतिष्ठा ह्ये ताः सर्वा वृत्तयः।

एतदुक्तं भवति—शरीरहृदय-वायवोऽन्योन्यप्रतिष्ठाः, सङ्घा-तेन नियतावर्तन्ते विज्ञानमयार्थ-प्रयुक्ता इति । सर्वमेतद् येन नियतं यस्मिन् प्रतिष्ठितमाका-शान्तमोतं च प्रोतं च, तस्य निरुपाधिकस्य साचादपरोक्षाद् ब्रह्मणो निर्देशः कर्तन्य इत्यय-मारम्भः ।

स एषः—स यो नेति नेतीति निर्दिष्टो मधुकाण्डे, एष सः। सोऽयमात्मागृद्यो न गृद्यः। अपानवृत्तिद्वारा रोकी न जाय तो वह ऊपर-ही-ऊपर बाहर निकल जाय।' 'अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'व्यानमें,—क्यों कि यदि मध्य-वर्तिनी व्यानवृत्तिसे न रोकी जाय तो अपानवृत्ति नीचेको ही चली जाय और प्राणवृत्ति ऊपरको ही निकल जाय।' 'व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ?' 'उदानमें,—यदि ये तीनों वृत्तियाँ कीलस्थानीय उदानवृत्तिमें बँघी न हों तो सब ओर ही चली जायँ।' 'उदान किसमें प्रतिष्ठित है ?'समानमें,—ये सब वृत्तियाँ समानमें ही प्रतिष्ठित हैं।'

यहाँ कहा यह गया है कि शरीर, हृदय और प्राण-ये परस्पर प्रतिष्ठित हैं और विज्ञानमयके लिये प्रयुक्त होकर सङ्घातरूपसे नियमपूर्वक प्रवृत्त होते हैं। यह सब जिसके द्वारा नियत है, जिसमें प्रतिष्ठित है और जिसमें यह आकाशपर्यन्त ओतप्रोत है, उस निरुपाधिक साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्मका निर्देश करना है, इसीसे यह आगे आरम्म किया जाता है।

स एष:—वह, जिसका कि मधु-काण्डमें 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया है, यह है। वह यह आत्मा अगृह्य है, ग्रहण करने कथम् १ यस्मात् सर्वकार्यधर्मा-तीतः, तस्मादगृद्धः । कुतः १ यस्मान्न हि गृह्यते । यद्धि करण-गोचरं न्याकृतं वस्तु, तद् ग्रहण-गोचरम्; इदं तु तद्धिपरीतमात्म-तस्त्रम् ।

तथाशीर्यः: यद्धि मृतं संहतं श्रीरादि तच्छीर्यते; अयं तु तद्विपरीतोऽतो न हि शीर्यते। तथासङ्गो मृतों मृतीन्तरेण सम्बध्यमानः सज्यतेऽयं च तद्धि-परीतोऽतो न हि सज्यते। तथा-सितोऽबद्धः, यद्धि मृतं तद् बध्यते. श्रयं त तद्विपरीतत्वादबद्धत्वाक व्यथते, श्रतो न रिष्यति—ग्रह-णविशरणसम्बन्धकार्यधर्मरहित-त्वान्न रिष्यति न हिंसामापद्यते न विनश्यतीत्यर्थः ।

योग्य नहीं है, किस प्रकार ? क्योंकि यह समस्त कार्यधमोंसे अतीत है, इसलिये अगृह्य है। क्यों अगृह्य है? क्योंकि यह प्रहण नहीं किया जा सकता। जो व्याकृत वस्तु इन्द्रियका विषय होती है, वही प्रहणका विषय होती है, किंतु यह आत्मतत्त्व तो उससे विपरीत है।

इसी प्रकार यह अशीर्य है; जो मूर्त और संहत शरीरादि हैं, वे ही शीण होते हैं; यह उससे विप-रीत है, इसलिये यह शीर्ण (नष्ट) नहीं होता। तथा यह असङ्ग है। मूर्त पदार्थ ही किसी दसरे मूर्त पदार्थसे सम्बद्ध होनेपर उसमें संसक्त होता है, यह उससे विपरीत स्वभाव-वाला है, इसलिये कहीं संसक्त नहीं होता। तथा यह असित-अबद्ध है. क्योंकि जो पदार्थ मूर्त होता है, वही बँघता है; किंतू यह उससे विपरीत (अमूर्त) और अबद होनेके कारण व्यथित नहीं होता और इसीसे रेष (हिंसा) को नहीं प्राप्त होता है-ग्रहण, विशरण, सम्बन्ध आदि कार्यं धर्मोंसे रहित होनेके कारण यह रेष अर्थात् हिंसा-को नहीं प्राप्त होता; भाव यह कि वह कभी नष्ट नहीं होता।

क्रममतिक्रम्य औपनिषदस्य पुरुषस्य श्राख्यायिकातोऽयसृत्य श्रुत्या स्वेन रूपेण त्वरया निर्देशः कृतः; ततः युनराख्यायिकामेवा-श्रित्याह—एतानि यान्युक्ता-·न्यष्टावायतनानि 'पृथिव्येव यस्यायतनम्' इत्येवमादीनि, अष्टौ लोका अभिनलोकाद्यः, अष्टो देवाः अमृतिमिति होवाच' इत्येवमादयः;अष्टो पुरुषाः शारीरः पुरुषः, इत्यादयः; स यः कश्चित् पुरुषाञ्शारीरप्रभृतीन् तान निरुद्य निश्चयेनोह्य गमयिस्वाष्ट-चतुष्कभेदेन लोकस्थितिमुप-पाद्य, पुनः प्राचीदिगादिद्वारेण प्रत्युद्य उपसंहत्य स्वात्मनि हृद्येऽत्यक्राभद्तिक्रान्तवा-

नुपाधिधमं हृदयाद्यात्मत्वम्; स्वेनैवातमना व्यवस्थितो चौपनिषदः पुरुषोऽशनायादि-वर्जितः उपनिषत्स्वेव विश्वेयो नान्यप्रमाणगस्यः, तं त्वा त्वां विद्याभिमानिनं पुरुप यदि तं चेद्

CANADARA DA CARA DA CA यहां श्रुतिने उतावलीके कारण क्रमको छोड़कर आख्यायिकासे हट-कर औपनिषद पुरुषका स्वरूपत: निर्देश कर दिया है; इसलिये अब फिर आख्यायिकाका ही आध्य लेकर कहती है-'ये जो 'पृथिव्येव यस्यायतनम्' इत्यादि प्रकारसे र्वाणत आठ आयतन, 'अग्निलोक' आदि आड लोक, 'अमृतमिति होवाच' इत्यादि प्रकारसे कहे हुए आठ देव तथा 'शारीर पुरुष' आदि आठ पुरुष बतलाये गये हैं; जो कोई इन शारीरप्रभृति आठ पुरुषों-को निरुह्य-निश्चयपूर्वक ऊहा करके अर्थात् इनका ज्ञान प्राप्त कराकर आयतन, लोक, देव और पुरुषरूप चार भेदोंके समुदायके क्रमसे आठ विभागोंद्वारा लोकस्थितिके अनुकूल विस्तारपूर्वंक उपपादन कर फिर प्राची दिगादिके द्वारा उन्हें स्वात्मा-में-अपने हृदयमें प्रत्युह्य अर्थात् उपसंहत कर उपाधिधमं हृदयादि-रूपताका अतिक्रमण किये हुए है तथा जो क्षुधादिधमेरिहत औपनि-वद पुरुष अपने ही स्वरूपसे स्थित और उपनिषदोंमें ही विज्ञेय है, किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जाना जा सकता, उस पुरुषके विषयमें मैं विद्याका अभिमान रखनेवाले त्ममे प्रश्न करता हूँ, यदि तुम प्रति उसका

मे न विवक्ष्यसि विस्पष्टं न कथयिष्यसि, मूर्धा ते विपति-ष्यतीत्याह याज्ञवल्क्यः।

तं त्वीपनिषदं पुरुषं शाकन्यो न मेने ह न विज्ञातवान् किल तस्य ह मूर्घा विषपात विषतितः। समाप्ताख्यायिका । श्रुतेर्वचनं तं ह न मेन इत्यादि। किं चापि हास्य परिमोपिणस्तस्करा अस्थीन्यपि संस्कारार्थं शिष्यै-नीयमानानि गृहान् प्रत्यपजहुः— अपहृतवन्तः किन्निमित्तम् ? अन्यद् धनं नीयमानं मन्य-मानाः।

पूर्ववृत्ताह्या ख्यायिकेह स्वचि-ता । अष्टाध्याय्यां किल शाकल्येन याञ्चयन्वयस्य समा-नान्त एव किल संवादो निर्वृत्तः; तत्र याञ्चयन्वयेन शापो दत्तः— पुरेऽतिथ्ये मरिष्यमि न ते-ऽस्थीनि चन गृहान् प्राप्स्यन्ती-ति । स ह तथैव ममार । तस्य हाप्यन्यन्मन्यमानाः परिमो-पिणोऽस्थीन्यपजहुः; तस्माकोप-

ख्यान—विशेष स्पष्टरूपसे निरूपण नहीं करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा'–ऐसा याज्ञल्क्यने कहा ।

an secretaries

उस औपनिषद पुरुषको शाकल्य नहीं जानता था-उसे उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था; अतः उसका मस्तक विष्पात अर्थात् गिर गया। बस, आख्यायिका समाप्त हो गयो। 'तं ह न मेने' इत्यादि श्रुतिके वचन हैं। यही नहीं, उसके शिष्यगण जो उसकी अस्थियोंको संस्कारके लिये घरकी ओर ले जा रहे थे, उन्हें परिमोषी-लुटेरोंने छीन लिया। क्यों? उन्हें ले जाये जाते हुए कोई अन्य धन समभकर।

यह पहले घटी हुई आख्यायि-का ही यहाँ सूचित की गयी है। अष्टाध्यायीमें शाकल्यके साथ याज-वल्क्यका समानपर्यंन्त ही संवाद हुआ है; फिर याज्ञवल्क्यने उसे शाप दिया है कि 'तू पुण्यक्षेत्राति-रिक्त देश और पुण्यतिथिशून्य कालमें मरेगा और तेरी हिंडुयाँ भी घरतक नहीं पहुँचेंगी।' वह इसी प्रकार मरा। यहाँतक कि अन्य वस्तु समफ्कर उसकी हिंड्डयोंको लुटेरे ले गये; इसलिये उपवादी (तिरस्कार करनेवाला) नहीं होना

१. यह वृहदारण्यकसे पूर्ववर्ती कमैविषयक ग्रन्थ है।

वादी स्यादुत हा वंतित् परो | भवतीति । सेषा आरूपायिका आचाराथं सचिता विद्यास्तुतये चेह ॥ २६ ॥

चाहिए; क्योंकि ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ होता है। यह आख्यायिका यहाँ आ नारप्रदर्शन और विद्याकी स्तुति-के लिये सूचित की गयी है॥ २६॥

याज्ञवल्यका सभासदोंको प्रश्न करनेके लिये ग्रामन्त्रग

यस्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिपेधद्वारेण ब्रह्मणो निर्देशः कृतः,
तस्य विधिमुखेन कथं निर्देशः
कर्तव्यः, इति पुनराख्यायिकामेन आश्रित्याह मृत्तं च जगतो
वक्तव्यमिति । आख्यायिकासम्बन्धस्त्वब्रह्मनिदो ब्राह्मणाज्ञित्वा गोधनं हर्तव्यमिति ।
न्यायं मत्वाह—

जिस ब्रह्मका 'नेति-नेति' इस प्रकार अन्य पदार्थोंके प्रतिषेधद्वारा निर्देश किया गया है, उसका विधि-मुखसे किस प्रकार निर्देश करना चाहिये, अतः इस उद्देश्यसे कि जगत्का मूल बतलाना है, श्रुति पुनः आख्यायिकाका ही आश्रय लेकर कहती है। आख्यायिकाका सम्बन्ध तो यही है कि अब्रह्मज बाह्मणोंको जीतकर गोधन ले जाना उचित है। अतः न्याय समक्षकर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो वः कामयते तं वः पृच्छामि सर्वान् वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न द्धृषुः ॥ २७॥

फिर याज्ञवल्वयने कहा, 'पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमेंसे जिसकी इच्छा हो वह मुक्तसे प्रश्न करे, अथवा आप सभी मुक्तसे प्रश्न करें, इसी प्रकार आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभीसे मैं प्रश्न करता हूँ।' किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ।। २७॥ BO SO LE LE LE LE LE LE

अथ होवाच। अथानन्तरं तूष्णीमभृतेषु त्राह्मणेषु होवाच, इत्येवं हे ब्राह्मणा भगवन्त सम्बोध्य-यो वो युष्माकं मध्ये कामयते इच्छति--याज्ञ बल्क्यं पुच्छामीति, स मा मामागत्य पुच्छतुः सर्वे वा मा पुच्छत---सर्वे वा यूयं मा मां पुच्छत । यो वः कामयते याज्ञवरक्यो मां पृच्छत्विति, तं वः पृच्छामिः युष्मानहं सर्वान वा वो पुच्छामि। ते ह ब्राह्मणा न दध्य:-ते ब्राह्मणा एवमुक्ता अपि न प्रगल्भाः संबृत्ताः किश्चिदपि प्रत्युत्तरं वक्तुम् ॥ २७ ॥

'अथ होवाच'-अथ-इसके अनन्तर ब्राह्मणोंके मौन हो जाने-पर याज्ञवल्क्यने 'हे पूज्य जाह्मण-गण !' इस प्रकार सम्बोधन करके कहा, 'आपमें जिसकी ऐसी कामना -इच्छा हो कि मैं याज्ञवल्क्यसे प्रश्त करूँ, वह मेरे सामने आकर पूछ सकता है। 'सर्वे वा मा पृच्छत'-अथवा आप सभी मुभसे पूछ सकते हैं। और आपमेंसे जिसकी ऐसी इच्छा हो कि याज्ञवल्क्य मुभने प्रक्त करे, उससे मैं पूछता हूँ अथवा आप सभीसे मैं पूछता हूँ।' उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ-इस प्रकार कहे जानेपर भी वे बाह्मण किसी प्रकारका प्रत्युत्तर देनेकी प्रगल्भता (धृष्टता) न सके ॥ २७ ॥

याज्ञवल्क्यके प्रइन

तान् हैतैः इलोकैः पप्रच्छ—

यथा दृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा। तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः॥१॥

याज्ञवल्क्यने उनसे इन क्लोकोंद्वारा प्रक्त किया—वनस्पति (विशा-लता आदि गुणोंसे युक्त ) वृक्ष जैसा (जिस धर्मोंसे युक्त ) होता है, पुरुष (जीवका शरीर ) भी वैसा हो (उन्हीं धर्मोंसे सम्पन्न ) होता है—यह बिल्कुल सत्य है। वृक्षके पत्ते होते हैं और उस पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी जगह रोएँ होते हैं; उसके शरीरमें जो त्वचा (चाम ) है, उसकी समतामें इस वृक्षके वाहरी भागमें छाल होती है।। १॥

तेषु अप्रगरमभूतेषु ब्राह्मणेषु तान् हैतैर्वक्ष्यमाणैः इत्तोकैः पत्रच्छ पृष्टवान् । यथा लोके वृत्तो वन-स्पतिः, वृत्तस्य विशेषणं वनस्प-तिरिति, तथैव पुरुषोऽमृषा-अमृषा सत्यमेतत्-तस्य लोमानिः तस्य पुरुषस्य लोमानीतरस्य वन-स्पतेः पर्णानिः त्वगस्योत्पाटिका बहि:-त्वगस्य पुरुषस्य इतरस्यो-त्पाटिका वनस्पतेः ॥ १ ॥

जब वे ब्राह्मण कुछ बोलनेका साहस न कर सके तो याज्ञवल्बयने उनसे इन आगे कहे जानेवाले क्लोकोंद्वारा पूछा। जिस प्रकार लोकमें वनस्पति अर्थात् विशालता आदि गुणोंसे युक्त वृक्ष है- वनस्पति यह वृक्षका विशेषण है - उसी प्रकार यानी उस वृक्षके समान धर्मीसे सम्पन्न पुरुष भी है-यह बिल्कुल सत्य बात है। उसके लोम-उस पूरुवके लोम हैं और उन्होंके समान इतर यानी इस वनस्पतिके पत्ते होते हैं तथा 'त्वगस्योत्पाटिका वहिः' इस पुरुषके शरीरमें जो त्वचा है, उसकी समानता रखनेवाली इतर यानी इस वनस्पति वृक्षके बाहरी भागमें छाल है ॥ १ ॥

### त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । तस्मात्तदातृण्णात् प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात् ॥२॥

इस पुरुषकी त्वचासे ही रक्त चूता है और वृक्षकी भी त्वचा (छाल) से ही गोंद निकलता है। वृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही जिस प्रकार आघात लगनेपर वृक्षसे रस निकलता है, उसी प्रकार चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता है।। २।।

त्त्रच एव सकाशादस्य पुरुष- इस पुरुषकी त्वचाके ही पाससे स्य रुधिरं प्रस्यन्दि, वनस्पतेस्त्वच रक्त चूकर गिरता है और वनस्पतिकी उत्पटः—त्वच एवोत्स्फुटिति यहमात्; एवं सर्वं समानमेव वन-स्पतेः पुरुषस्य च; तस्माद् आतृ-ण्णात् हिंसितात् प्रति तद् रुधिरं निर्गच्छति वृत्तादिव आहत।च्छि-आद् रसः ।। २ ।। भी त्वचा (छाल) से ही उत्पट अर्थात् गोंद निकलता है; क्योंकि वह (गोंद) वृक्षकी छालसे हो फूट-कर बहता है। इस प्रकार वनस्पति और पुरुषकी सभी बातें एक-ही-जैसी हैं। इसीलिये आहत अर्थात् कटे हुए वृक्षसे निकले हुए रसकी भौति चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे भी वह रुधिर निकलता है।। २।।

COLORDON DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DELOS DE

### मांसान्यस्य शकराणि किनाट ५ स्नाव तत् स्थिरम् । अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मजा मज्जोपमा कृता ॥३॥

पुरुषके शरीरमें मांस होते हैं और वनस्पतिके शकर (छालका भोतरी अंश), पुरुषके स्नायु—जाल होते हैं और वृक्षमें किनाट (शकर-के भी भीतरका अंशा-विशेष)। वह किनाट स्नायुकी ही भाँति स्थिर होता है। पुरुषके स्नायु-जालके भीतर जैसे हिंडुयाँ होती हैं, वैसे ही वृक्षमें किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मज्जा तो दोनोंमें मज्जाके ही समान निश्चित की गयी है। ३।।

एवं मांसान्यस्य पुरुषस्य, वनस्पतेस्तानि शकराणि शक-लानीत्यर्थः। किनाटं वृद्धस्य, किनाटं नाम शकलेस्योऽस्य-न्तरं वन्कलरूपं काष्ट्रसंलग्नम्, तत् स्नाव पुरुषस्य; तत् स्थिरम्—तष किनाटं स्नाववद्

इसी प्रकार इस पुरुषके मांस हैं और वनस्पतिके मांसस्थानीय शकर—शकल ( छालके भीतरका अंश ) हैं। वृक्षके किनाट होता है, किनाट उसे कहते हैं जो शकलों-से भीतर काठसे लगी हुई छाल होती है, वह [अर्थात् उसके सदृश] पुरुषकी शिराएँ हैं। वह स्थिर है अर्थात् वह किनाट शिराओंके समान - दृढ़ है। पुरुषकी हटं हि तत्; श्रस्थीनि पुरुषस्य,
स्नावनी उन्तरतोऽस्थीनि भवन्ति;
तथा किनाटस्याभ्यन्तरतो
दारूणि काष्टानि; मजा, मज्जव
वनस्पतेः पुरुषस्य च मज्जोपमा
कृता, मज्जाया उपमा मज्जोपमा,
नान्यो विशेषोऽस्तीत्यर्थः; यथा
वनस्पतेर्मं ज्ञा तथा पुरुषस्य,
यथा पुरुषस्य तथा वनस्पतेः॥३॥

शिराओं के भीतर अस्थियां होती हैं; इसी प्रकार किनाटके भीतर काष्ठ होता है; मज्जा-वनस्पति तथा पुरुषको मज्जा हो मज्जाको उपमा नियत की गयी है, मज्जाकी उपमा हो मज्जोपमा है, अर्थात् उनमें कोई अन्य भेद नहीं है; जिस प्रकार वनस्पतिकी मज्जा होती है, वैसे ही पुरुषकी होती है और जैसे पुरुषकी होती है वैसे ही वनस्पतिको होती है ॥ ३॥

#### यद् वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्णःकस्मान्मूलात् प्ररोहति ॥४॥

किंतु यदि वृक्षको काट दिया जाता है तो अपने मूलसे पुन: और भी नवीन होकर अङ्कुरित हो जाता है; इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु काट डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ? ॥ ४॥

यद् यदि वृत्तो वृक्णिश्छ-।
को रोहित पुनः पुनः प्ररोहिति
प्रादुर्भविति मृलात् पुनर्नवतरः
पूर्वस्मादिभनवतरः; यदेतस्माद्
विशेषणात् प्राग् वनस्पतेः
पुरुषस्य च, सर्वं सामान्यमंवगतमः; अयं तु वनस्पतौ
विशेषो दृश्यते यच्छिनस्य प्ररोह-

यदि वृक्षको काट दिया जाय तो वह पुन:-पुन: अपनी जड़ से अतिशय नवीन — पहलेको अपेक्षा नवीनतर होकर अङ्कुरित-प्रादु-भूत हो जाता है। इस विशेषणसे पूर्व वनस्पति और पुरुषकी सब प्रकार समानता जानी गयो है; किंतु कट जानेपर पुन: अङ्कुरित हो जाना यह वनस्पति में विशेषता देखी जाती है; परंतु णम्; न तु पुरुषे मृत्युना वृक्णे पुनः प्ररोहणं दृश्यते; भवितव्यं च कुतश्चित्प्ररोहणेन; तस्माद् वः पृच्छामि—मत्यों मनुष्यः स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात् प्ररोहति ? मृतस्य पुरुषस्य कुतः प्ररोहणिनत्यर्थः ॥ ४॥

मृत्युद्वारा छेदन किये जानेपर पुरुष-को पुनः अङ्कुरित होते नहीं देखा जाता; किंतु वह किसोसे अङ्कुरित अवश्य होना चाहिये; इसीसे मैं आपलोगोंसे पूछता हूँ कि यदि मृत्युद्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया जाय तो वह किस मूलसे अङ्कुरित होता है ? अर्थात् मरे हुए पुरुषकी उत्पत्ति कहांसे होती है ? ॥ ४॥

## रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत् प्रजायते । धानारुह इव वे वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य सम्भवः ॥५॥

वह वीर्यसे उत्पन्न होता है—ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता है [ मृत पुरुषसे नहीं ] । वृक्ष भी [केवल तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है, किंतु बीजसे उत्पन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात् पुन: अङ्कुरित होकर उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५ ॥

यदि चेदेवं वदथ-रेतसः प्ररोहतीति, मा वीचत मैवं वक्तुमह्यः कस्मात् १ यस्माजीवतः
पुरुषात्तद् रेतः प्रजायते, न
मृतात् । श्रापि च धानारुहः,
धाना बीजम्, वीजरुहोऽपि
हत्तो भवति, न केवलं काण्डरुह एवः इवशब्दोऽनर्थकः;

यदि तुम ऐसा कहो कि वह वीर्यसे उत्पन्न होता है, तो मत कहो-ऐसा कहना उचित नहीं है; क्यों नहीं है? क्योंकि वीर्य जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता है, मरे हुएसे नहीं होता। वृक्ष धानारुह भी है, धाना बीजको कहते हैं, उस बीजसे उत्पन्न होनेवाला भी वृक्ष होता है; वह केवल तनेसे ही उत्पन्न नहीं होता; 'इव' बब्द- वै वृक्षोऽज्ञसा साक्षात् प्रत्य का कोई अर्थ नहीं है; यह प्रसिद्ध

मृत्वा सम्भवी धानातोऽपि प्रेत्य

सम्मनो भनेदञ्जसा पुनर्नन-

स्पतेः ॥ ध ॥

का कोई अर्थ नहीं है; यह प्रसिद्ध है कि वृक्ष मरकर भी पुन: साक्षात् उत्पन्न हो जाता है; धाना अर्थात् बीजसे उत्पन्न हुए वनस्पतिका भी कटनेके बाद पुन: प्रादुर्भाव हो जाता है [ किंतु जीवके शरीरका इस प्रकार आविर्भाव नहीं देखा जाता ] ॥ ५॥

यत् समूलमावृहेयुर्वक्षं न पुनराभवेत्। मर्त्यः स्विन्मृत्युनावृक्णःकस्मान्मूलात्प्ररोहति॥६॥

यदि वृक्षको सूलसहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस सूलसे उत्पन्न होता है ? ॥ ६ ॥

यद् यदि सह मुलेन धानया वा श्रावृहेयुरुद्यच्छेयुरुत्पाटयेयु-वृत्तम्, न पुनराभवेत् पुनरागत्य न भवेत् । तस्माद् वः पृच्छामि सर्वस्यैव जगतो मुलम्—मर्त्यः स्विन्यृत्युना वृक्णः कस्मान्मु-लात् प्ररोहति ।। ६ ।। यदि वृक्षको मूल अथवा बीजके सहित 'आवृहेयुः'—आकर्षित कर लें-उखाड़ लें तो फिर वह वृक्ष कहींसे आकर उत्पन्न नहीं होगा। इसलिये में तुमलोगोंसे सम्पूर्ण जगत्के मूलके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ—यदि मृत्यु मनुष्यका छेदन कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? ॥ ६ ॥

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत् पुनः । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद् इति ॥ ७ ॥ ॥ २ ८ ॥ [ यदि ऐसा मानो कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है ] ऐसी दशामें मृत्युके पश्चात् इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ? [ यह प्रश्न है; ब्राह्मणोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति स्वयं ही उसका निर्देश करती है—] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गित है और ब्रह्मिनष्ठ ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥

जात एवेति मन्यध्वं यदि किमत्र प्रष्ट्रव्यमिति—श्रनिष्यमा-णस्य हि सम्भवः प्रष्टव्यः, न जातस्य, श्रयं तु जात एवातो-ऽस्मिन् विषये प्रक्त एव नोप-पद्यत इति चेत्-न, कि तहिं ? मृत: पुनरपि जायत एवान्यथा-कृताभ्यागमकृतनाशप्रसङ्गात्; अतो वः पृच्छामि—को न्वेनं मृतं पुनर्जनयेत् ? तन्न विजन्नबीद्याणाः—यतो मृतः पुनः प्ररोहति जगतो मूलं न विज्ञातं त्रासणैः; अतो त्रह्मिष्ठ-त्वाद् हता गावः; याज्ञवन्वयेन

यदि तुम ऐसा मानते हो कि परुष तो उत्पन्न हो ही गया है, उसके विषयमें क्या पूछना-क्योंकि जो उत्पन्न होनेवाला होता है, उसीकी उत्पत्तिके विषयमें पूछा जाता है, जो उत्पन्न हो चुका है, उसके विषयमें नहीं पूछा जाता; वह परुष तो उत्पन्न हो चुका है, इसंलिये इसके विषयमें प्रश्न करना उचित नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; तो क्या बात है ? मरने-पर भी तो यह पुनः उत्पन्न होता ही है, नहीं तो विना कियेकी प्राप्ति और किये हुएके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा; इसीसे मैं तुमलोगोंसे पूछता हूँ कि मरनेपर इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ?

ब्राह्मणोंको इसका विशेष ज्ञान नहीं था, जहाँसे मरनेपर पुरुष पुन: जन्म लेता है; उस जगत्के मूलका ब्राह्मणोंको पता नहीं था। अत: ब्रह्मिष्ठ होनेके कारण याज्ञवल्य-ने गायोंको हरण कर लिया और वे जिता ब्राह्मणाः। समाप्ता भारूया-यिका।

यञ्जगतो मृतम्, येन च सानाद् व्यपदिश्यते ब्रह्म, यद् याज्ञवन्त्यो ब्राह्मणान् ्पृष्टवांस्तत् स्वेन रूपेण श्रुति-रस्मभ्यमाह-विज्ञानं विज्ञिप्ति-विंज्ञानम् , तच भ्रानन्दम् , न विषयविज्ञानवद् दुःस्तानुविद्धम्, कि तहिं ? प्रसन्नं शिवमतुलम-नायासं नित्यत्तप्तमेकरसमित्यर्थः, कि तद् ब्रह्म उभयविशेषणवद् ्रा-रातेः षष्ठवर्थे धनस्येत्यर्थः, धनस्य दातुः कर्मकृतो यजमानस्य परायणं परा गतिः कर्मफलस्य प्रदात । किञ्च व्युत्थायैषणाम्यस्तिसन्नेव त्रहाणि तिष्ठत्यकर्मकृत्,तद् त्रहा वेत्तीति तद्विचः; तस्य—तिष्ठ-मानस्य च तद्भिदः; ब्रह्मविद इत्यर्थः, परायणमिति ।

ब्राह्मण जीत लिये गये । आख्यायिक समाप्त हुई।

STONE STEERS OF STREET

जो जगत्का मूल है, जिस शब्दसे ब्रह्मका साक्षात् निर्देश किया जाता है और जिसके विषयमें याज्ञवल्क्यने ब्राह्मणोंसे पूछा था, उसे श्रुति हमारे लिये स्वयं ही बतलाती है-विज्ञान-विज्ञप्तिका नाम विज्ञान है, वही आनन्द भी है,विषयविज्ञानके समान वह दु:ख-से अनुविद्ध नहीं है, तो फिर कैसा है ? प्रसन्न, शिव, अतुल, अनायास नित्यवृप्त और एकरस है-ऐसा इसका तात्पर्य है। जो [ विज्ञान और आनन्द इत | दोनों विशेषणों-से युक्त है वह ब्रह्म क्या है ? राति:-रातेः (रातिका) अर्थात् धनका इस प्रकार 'राति:' शब्दमें षष्टीके अर्थ-में प्रथमा विभक्ति है, तात्पर्यं यह कि धन देनेवाले अर्थात् कमं करने-वाले यजमानका परायण-परा गति अर्थात् कर्मफल प्रदान करने-वाला है। इसी प्रकार एषणाओंसे अलग होकर उस ब्रह्म-में ही परिनिष्ठित है, कर्मकर्ता नहीं है, और उस ब्रह्मको जानता है, इसलिये तद्वित् (ब्रह्मविद्) है, उस ब्रह्मनिष्ठ और तद्विद् यानी ब्रह्म-वेताका भी परायण है।

श्रत्रेदं विचायते-आनन्द-ब्रह्मानन्दस्य वेद्य-शब्दो लोके सुख-त्वावेद्यत्वं मी-वाची प्रसिद्धः; अत्र च ब्रह्मणो विशेषण-श्रानन्दशब्दः श्रयते-श्रानन्दं ब्रह्मेति । श्रुत्यन्तरे च-''श्रानन्दो ब्रह्मोति व्यजानात'' (तै०उ०३।६।१) ''त्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान'' (तै०उ०२ हा १) ''यदेष आकाश आनन्दो न स्यातु" (ते० उ० राष्ट्राश ) "यो वै भूमा तत् सुखम्" (बा० उ० ७।२३।१ ) इति चः ''एष परम आनन्दः'' ( बृ० उ० ४।३।३३) इत्येवमाद्याः । संवेद्ये च सुखे त्रानन्दशब्दः प्रसिद्धः: ब्रह्मानन्दश्च यदि संवेद्यः स्याद युक्ता एते ब्रह्मण्या-नन्दशब्दाः।

नतु च श्रुतिप्रामाण्यात् संवेद्यानन्दस्वरूपमेव ब्रह्म, किं तत्र विचार्यम् ?

इति न, विरुद्धश्रुतिवाक्य-दर्शनात्—सत्यम् , आनन्द-शब्दो ब्रह्मणि श्रयते;

यहाँ यह विचार किया जाता है-लोकमें 'आनन्द' शब्द सूख-वाची प्रसिद्ध है; और यहाँ 'आनन्दं व्रह्म' इस प्रकार 'आनन्द' शब्द ब्रह्मके विशेषणरूपमें श्रुत है; अन्य श्रुतियोंमें भी यह ब्रह्मके विशेषण-रूपसे श्रुत हुआ है; जैसे-''र्आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्" "आनन्दं<sup>®</sup> ब्रह्मणो विद्वान्" "यदेषै आकाश आनन्दो न स्यात्" "यो" वै भूमा तत् सुखम्" इत्यादि तथा ऐसी ही ''एष' परम आनन्द:'' इत्यादि श्रुतियाँ हैं। किंतु 'आनन्द' शब्द संवेद्य (ज्ञेय) सुखके अर्थमें ही प्रसिद्ध है; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी संवेद्य ( ज्ञेय ) हो तभी ब्रह्ममें ये 'आनन्द' शब्द सार्थंक सकते हैं।

पूर्व • - िकतु श्रुतिके प्रमाणसे ब्रह्म संवेद्य आनन्दस्वरूप तो है ही, फिर इसमें विचार क्या करना है ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, नयोंकि इस विषयमें विरुद्ध श्रुतिवान्य देखे जाते हैं—यह तो ठीक है कि ब्रह्ममें 'आनन्द' शब्द श्रुत होता है;

शानन्द ब्रह्म है—ऐसा 'जाना। २. ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला।
 सदि यह आकाश आनन्द न होता। ४. जो भी भूमा है, वही सुख है।
 भ. यह परम आनन्द है।

633

\$4\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ विज्ञानप्रतिषेधक्चैकत्वे—''यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पद्येत्तत्केन कं विजानीयात्" (बृ० उ० ४ । १ । १५) ''यत्र नान्यत् पदयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा'' (छा० उ०७। २४।१) "प्राज्ञे-नात्मना सम्परिष्वक्ता न बाह्यं किञ्चन वेद" ( बृ० उ० ४ । ३ । २१ ) इत्यादिः, विरुद्ध-श्रुतिवाक्यदर्शनात् तेन कर्तव्यो विचारः; तस्माद् युक्तं वेदवा-क्यार्थनिर्णयाय विचारियतुम् । मोत्तवादिविप्रतिपत्तेश्र—सां-ख्या वैशेषिकाश्व मोत्तवादिनो नास्ति मोक्षे सुखं संवेद्यमित्येवं वित्रतिपन्नाः; श्रन्ये निरतिशयं मुखं स्वसंवेद्यमितः; कि तावद् युक्तम् ?

**ञ्चानन्दादिश्रवणात् "जन्नत्** क्रीडन् रममाणः'' (छा० उ०८। १२।३) ''स यदि पितृलोककामो भवति" (छा० उ० ८। २।१)

किंतु साथ ही एक होनेके कारण उसके विज्ञानका प्रतिषेध भी श्रुत होता है। जैसं-"जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, **उ**स अवस्थामें किसके द्वारा किसको देखे और किसके द्वारा किसको जाने ?" "जहां अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता वह भूमा आलिङ्गित "प्रज्ञानात्मासे (अभिन्न) होकर यह बाह्य कुछ भी नहीं जानदा'' इत्यादि । इस प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे जाते हैं, इसलिये विचार करना आवश्यक है; अत: वेदके वचनोंका तात्पर्यं निर्णय करनेके लिये विचार करना उचित ही है।

इसके सिवा मोक्षवादियोंमें मतभेद होनेके कारण भी विचार करना आवश्यक है—सांख्यः और वैशेषिक मोक्षवादियोंका ऐसा विप-रीत विचार है कि मोक्षमें संवेद्य सुख है ही नहीं, किंतु दूसरे मोक्ष-वादियोंका मत है कि मौक्षमें निर-तिशय स्वसंवेद्य सुख है; सो इनमें कीन-सी बात ठीक है ?

पूर्व - आनन्दादिका श्रवण होने-से तथा "भक्षण करता हुआ, क्रीडां करता हुआ, रमण करता हुआ" "वह यदि पितृलोकको इच्छावाला ''य:सर्वेज्ञःसर्ववित्'' (मुण्डक० १।१।६) "सर्वान् कामान् समञ्जुते" (तै० उ० २। ५। १) इत्यादिश्रुतिस्यो मोक्षे सुखं संवेद्यभिति ।

नन्वेकत्वे कारकविभागाभा-

वाद् विज्ञानानुपपत्तिः, क्रियाया-श्वानेककारकसाध्यत्वाद् विज्ञान-स्य च क्रियात्वात्।

नैव दोषः शब्दप्रामाण्याद् विज्ञानमानन्द्विषये; भवेद ''विज्ञानमानन्दम्'' इत्यादीनि भ्रानन्द्रग्रह्णस्यासंवेद्यत्वेऽनुप-पन्नानि वचनानीत्यवीचाम । नतु वचनेनाष्यग्नेः शैत्यमुद-कस्य चौष्ण्यं न क्रियते एव, श्चापकत्वादु वचनानाम्। न च देशान्तरेऽग्निः शीत इति शक्य-ते ज्ञापयितुम्; ऋगम्ये वा देशा-न्तरे उष्णमुद्कमिति ।

न, प्रत्यगात्मन्यानन्द्विज्ञान-द्योनातः न 'विज्ञानमानन्दम्' इत्येवमादीनां वचनानां शीतो-

perceptation for the percentage होता है" "जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है" "समस्त कामोंको प्राप्त करता है" इत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षमें संवेद्य सुख जान पड़ता है।

> सिदान्ती—किंतु उस समय एकत्व होनेके कारण कारकविभाग-का अभाव होनेसे विज्ञान होना सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रिया अनेक कारकद्वारा साध्य होती है और विज्ञान भी एक क्रिया ही है।

पूर्व ०-यह दोष नहीं हो सकता; शब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस आनन्दविषयक विज्ञान रहना ही चाहिये; यदि आनन्द-स्वरूप असंवेच होगा तां "विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म'' इत्यादि वाक्य अनुप-पन्न हो जायँगे-ऐसा हम पहले कह चके हैं।

सिकान्ती-किंतु वचनके द्वारा भी अग्निकी शीतलता और जलकी उष्णता नहीं की जा सकती, क्योंकि वचन तो ज्ञापक ही हैं और यह बात बतलायी नहीं जा सकती कि किसी देशान्तरमें अग्नि शोनल है और किसी अगम्य देशान्तरमें जल उडण है।

पूर्व - ऐसी बात नहीं है, क्यों कि प्रत्यगात्मामें तो आनन्दका विज्ञान देखा जाता है। 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि वाक्य 'अग्नि शीत है'- **ऽ**ग्निरित्यादिवाक्यवत् प्रत्य-चादिविरुद्धार्थे प्रतिपादकत्वम् । अनुभूयते त्वविरुद्धार्थताः सुख्य-इमिति सुखात्मकमात्मानं स्वय-मेव वेदयते; तस्मात् सुतरां प्रत्य-नाविरुद्धार्थताः तस्मादानन्दं ब्रह्म विज्ञानात्मकं सत् स्वयमेव वेद-यते । तथा श्रानन्दप्रतिपादिकाः श्रुतयः समञ्जसाः स्युः 'जत्तत् क्रीडन् रममाणः' इत्येवमाद्याः पूर्वोक्ताः । न, कार्यकरणाभावेऽनुपपत्ते-र्विज्ञानस्य —शरीरवियोगो शरीराभावे मोक्ष आत्यन्तिकः: च करणानुपपत्तिः, आश्रयामा-

वात्; ततश्र विज्ञानानुपपत्तिः,

अकार्यकरणत्वात्; देहाद्यभावे

च विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेषां कार्यकर-

णोपादानानथंक्यप्रसङ्गः ।

इत्यादि वाक्योंके समान प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाले नहीं हैं। इनकी अविक द्धार्थताका तो अनुभव होता है। 'मैं सुखो हूँ' इस प्रकार सुखस्व-रूप आत्माको पुरुष स्वयं ही जानता है, इसलिये इनको अविरुद्धता तो अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है। अतः आनन्द व्रह्म विज्ञानात्मक होते हुए स्वयं ही जानता है। इसी प्रकार पहले कही हुई 'जक्षत्क्रीडन् रममाणः' इत्यादि आनन्दका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां सुसंगत हो सकती हैं।

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि देह और इन्द्रियोंका अभाव होनेपर विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती-शरीरका वियोग हो जाना ही आत्यन्तिक मोक्ष है और शरीर न रहनेपर आश्रयका अभाव हो जाने-के कारण इन्द्रियोंका रहना भी असम्भव है; अतः देह और इन्द्रियों-का अभाव हो जानेसे उस समय विज्ञान नहीं हो सकता; यदि देहादिके अभावमें भी विज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाय तो समस्त जीवोंके देह और इन्द्रियोंको ग्रहण करनेकी व्यर्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा ।

एकत्वविरोधाच-परं चेद श्रानन्दारमकमारमान ब्रह्म तित्यविज्ञानत्वा**जि**त्यमेव विजानीयात्, तन्न, संसार्याप संसारविनिर्भक्तः स्वाभाव्यं प्रति-पद्येतः जलाशय इवोदकाञ्जलिः निप्तो न पृथक्त्वेन व्यवतिष्ठते आनन्दात्मकब्रह्मविज्ञानाय, तदा मुक्त श्रानन्दात्मकमात्मानं वेद-यते इत्येतदनर्थकं वाक्यम् । अथ ब्रह्मानन्दमन्यःसन् मुक्तो वेदयते, प्रत्यगातमानं च, ऋइम-स्म्यानन्दस्वरूप इति, तदैकत्व-विरोधः, तथा च सति सर्वश्रुति-विरोधः, तृतीया च करपना नोवपद्यते ।

किञ्चान्यत्, ब्रह्मणश्च निरन्त-

इसके सिवा एकत्वसे विरोध होनेके कारण भी विज्ञान होना अनुपपन्न है-यदि ऐसा मानो कि नित्यविज्ञानानन्दस्वरूप होनेकेकारण परब्रह्म अपने आनन्दमय स्वरूपका नित्य ही जानता रहता है, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि संसारी जीव भी संसारसे मुक्त होनेपर ब्रह्मस्वरूपता-को प्राप्त हो जाता है, जलाशयमें डाली हई जलकी अञ्जलिके समान वह भी आनन्दस्वरूप ब्रह्मके विज्ञानके लिये पृथक् होकर स्थित नहीं हो सकता; ऐसी स्थितिमें यह कहना कि मुक्त पुरुष आनन्दस्वरूप आत्माको जानता है, निरर्थक ही है।

और यदि ऐसा कहो कि मुक्त पुरुष ब्रह्मसे अलग रहकर ब्रह्मा-नन्दको और 'मैं आनन्दस्वरूप हुँ' इस प्रकार प्रत्यगात्माको जानता है तो ऐसी स्थितिमें एकत्वसे विरोध आता है; और ऐसा होनेपर सभी श्रुतियोंसे विरोध होता है। इन दो पक्षोंके सिवा कोई तीसरी कल्पना होनी सम्भव नहीं है।

एक बात और भी है, ब्रह्मको आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने-**रात्मानन्दविज्ञाने विज्ञानाविज्ञान-** पर उसके विज्ञान और अविज्ञानकी

१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मसे श्रभिन्न या भिन्न माननेके सिवा।

कल्पनानथंक्यम् ; निरन्तरं चेदा-स्मानन्दविषयं ब्रह्मणो विज्ञा-नम्, तदेव तस्य स्वभाव इत्या-स्मानन्दं विज्ञानातीति कल्पना-नुषपन्नाः अतद्विज्ञानप्रमङ्गे हि ग्रर्थवस्वम्, यथा कल्पनाया श्चात्मानं परं च वेत्तीति, न हीष्त्राद्यासक्तमनसो नैरन्तर्येणेषु-श्रध-ज्ञानाज्ञानकल्पनाया वस्वम् । अथ विच्छिन्नमात्मान्नदं वि-जानाति-विज्ञानस्य आत्मविज्ञा-नच्छिद्रे अन्यविषयत्वप्रसङ्गः श्रात्मनश्च विक्रियावस्वं तत्रश्चा-नित्यत्वप्रसङ्गः; तस्माद् विज्ञान-मानन्दमिति स्वरूपान्वारूपान-परैव श्रुतिः, नात्मानन्दसंवेद्य-त्वार्था ।

'जन्तत् क्रीडन्' इत्यादिश्रुति-

कल्पना भी व्यर्थ हो जाती है; यदि ब्रह्मको आत्मानन्दविषयक विज्ञान निरन्तर रहता है, तो वही उसका स्वभाव समऋना चाहिये; अतः वह आत्मानन्दको जानता है--यह कल्पना नहीं बन सकती। इस कल्पनाकी सार्थंकता तो उसका विज्ञान न होनेका प्रसङ्ग होनेपर हो हो सकती है; जैसे-वह अपने-को और दूसरेको जानता है; जिसका चित्त निरन्तर बाणमें लगा हुआ है, उसके विषयमें बाणक ज्ञान और अज्ञानकी कल्पना सार्थक नहीं हो सकती।

और यदि वह विच्छिन्नरूपसे ही आत्मानन्दको जानता है तो आत्मविज्ञानके छिद्रमें अर्थात् जिस ज्ञान नहीं समय आत्मानन्दका रहता, उस क्षणमें किसी अन्य विषयके विज्ञानके रहनेका प्रसङ्ग होगा; इससे आत्मा विकारी सिद्ध होगा और ऐसा होनेस उसके अनित्य होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; अतः 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' यह श्रति ब्रह्मके स्वरूपका निर्देश करनेवाली ही है, आत्मानन्दका संवेद्यत्व बत-लानेवाली नहीं है।

पूर्व • — किंतू आत्मानन्दका विरोधोऽसंवेद्यत्व इति चेत् !

नः सर्वात्मैकत्वे यथाप्राप्तातु-सर्वातम-वादित्वात-मुक्तस्य भावे सति यत्र क्वचिद् योगिषु देवेषु वा जन्नणादि प्राप्तम्, तद् यथाप्राप्तमेवान्द्यते-तत्तस्यैव सर्वातमभावादिति सर्वातमभाव-मोचस्त्रतये।

यथाप्राप्तानुवादित्वे दुःखित्व-

मपीति चेत्-योग्यादिषु यथा-

प्राप्तजन्नणादिवत स्थावरादिष

यथाप्राप्तदुः खित्यमपीति चेत ! न, नामरूपकृतकार्यकरणोपा-

धिमम्पर्कजनित्रभ्रान्त्यध्यारोपित-

त्वात सुखित्वदुः खित्वादिविशेष-

DERECTEDENCIES CONTRACTOR DE SERVICIO DE S असंवेद्यत्व माननेपर 'जक्षत क्रोडन' इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा।

> सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि यह सर्वाटमैकत्वको अनुभूति होनेपर यथात्राप्त भक्षणादिका अनुवाद करनेवाली है। मुक्त पुरुषको सर्वा-त्मैकत्वकी प्राप्ति हो जानेपर जहाँ-कहीं योगियों अथवा देवताओं में भक्षणादिकी प्राप्ति होती है, उस यथाप्राप्त भक्षणादिका ही इसके द्वारा अनुवाद किया गया है। अर्थात् सर्वात्मभाव होनेके कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुरुषका ही है—इस प्रकार यह कथन मोक्षकी स्तृतिके लिये है।

पूर्वं - यदि यह श्रुति यथाप्राप्त भक्षणादिका अनुवाद करनेवाली है तव तो उसका दु:खी होना भी प्राप्त होगा-योगी आदिकोंमें यथाप्राप्त भक्षणादिकी प्राप्तिके समान उसे स्थावरादिमें यथाप्राप्त दुःखित्वकी भी प्राप्ति होगी-ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुखित्व और दु:खित्व आदि विशेष धर्म नाम-रूपजनित देह और इन्द्रियरूप उपाधिके सम्पर्कंसे होने-वाली भ्रान्तिसे आरोपित हैं-इस प्रकार इन सब शङ्काओंका पहले ही

चाम । तस्मात् "एपोऽस्य पर्म ञ्चानन्दः" (बृ० उ० ४ । ३ । ३२) इतिवत् सर्वाण्यानन्दवा-11 35 11

ERERERERERERERERERERERERERERERERERE स्येति परिहृतमेतत् सर्वम् । । परिहार किया जा चुका है । विरुद्ध-विरुद्धश्रुतीनां च विषयमवी- श्रुतियोंका विषय भी हम पहले कह चुके हैं। अतः आनन्दप्रतिपादक समस्त वाक्योंको "एषोऽस्य परम क्यानि द्रष्टच्यानि ॥ ७ ॥ आनन्दः" इस वाक्यके समान ही समभना चाहिये ॥ ७ ॥ २८ ॥

> इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये नवमं शाकल्यवाह्मणम् ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीमच्ह्रक्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥



१. मधुकाण्डमें जो ब्रह्मका वेद्यस्य है, वह सोपाधिक होनेके कारण है। निरुपाधिक ब्रह्म तो अवेद्य हो है।

# चतुर्थ ग्रध्याय

#### प्रथम ब्राह्मण

#### जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद

जनको ह वैदेह श्रासाश्चके। श्रह्य सम्बन्धः— उपोद्घातः

शारीराद्यानष्टौ पुरु-षान्निरुह्म, प्रत्युह्म पुनहृद्ये, दिग्मेदेन च पुनः पश्चधा व्युद्ध, हृदये प्रत्युद्ध, हृदयं शरीरं च पुनरन्योन्यप्रतिष्ठं प्राणादिपश्च-वृत्त्यात्मके समानारूये जग-दात्मनि सूत्र उपसंहृत्य, जग-दात्मानं शरीरहृदयस्त्रावस्थमति-क्रान्तवान् य श्रीपनिषदः पुरुषो नेति नेतीति व्यपदिष्टः, स सात्ताचोपादानकारणस्वह्रपेण च 'विज्ञानमानन्दम्' इति । तस्यैव वागादिदेवताद्वा-रेण पुनर्धिगमः कर्तव्य इत्यधि-

'जनको ह वैदेह आसाख्रके' इसका पहले अध्यायसे इस अकार सम्बन्ध है-शारीरादि आठ पुरुषों-का निरूपण करके पुन: उनका हृदयमें उपसंहार कर तथा फिर दिशाओं के भेदसे उन्हें पाँच भागों में विभक्त करके पूनः उनका हृदयमें उपसंहार कर तथा एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हृदय और शरीरका प्राणादि पाँच वृत्तियोवाले समान-संज्ञक जगदात्मा सूत्रमें उपसंहार कर जो 'नेति-नेति' इस प्रकार वत-लाया हुआ औपनिषद पुरुष शरीर, हृदय और सत्रमें स्थित जगदात्माको अतिक्रमण किये हुए है, उसीका 'ब्रह्म विज्ञान और आनन्दरूप हैं' इस प्रकार साक्षात् और उपादान कारणरूपसे निर्देश किया गया है। उसीका वागादि देवतारूप द्वारसे पुनः बोध कराना है, इसीलिये इन

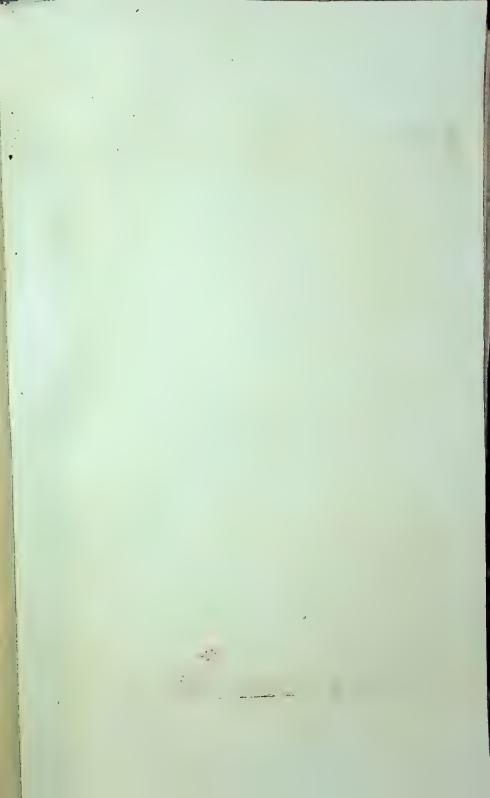



त्वाचारप्रदश्नार्था- आचार प्रदिशत करनेके लिये है।

गमनोपायान्तरार्थोऽयमारम्भो | दो ब्राह्मणोंका आरम्भ किया गया ब्राह्मणद्भयस्य । श्राख्यायिका है । [यहाँ ] आख्यायिका तो

जनककी सभामें याज्ञवल्क्यका आगमन, जनकका प्रश्न

ॐ जनको ह वैदेह आसाञ्चकेऽथ ह याज-वल्क्य आववाज । तः होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थम-चारीः पशूनिच्छन्नण्वन्तानिति उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १

विदेह जनक आसनपर स्थित था । तभी [उसके पास] याज्ञवल्क्यजी आये। उनसे [जनकने] कहा, 'याज्ञवल्क्यजो! कैसे आये? पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रश्न श्रवण करने ] के लिये ?' 'राजन् ! मैं दोनोंके लिये आया हूँ' ऐसा [ याज्ञवल्क्यने ] कहा ॥ १॥

जनको ह वैदेह आसाश्रको कृतवानास्थायि**कां** दत्तवानित्यर्थः, दर्शनकामेभ्यो राज्ञः । अथ इ तस्मिन्नवसरे याज्ञवल्कयः श्रावन्नाज-आगतवानात्मनो योगक्षेमार्थम्, राज्ञो वा विविदिषां दृष्टानुग्रहा-तमागतं याज्ञबन्बयं यथावत पूजां कृत्वोवाच होक्त-वाञ्चनकः —हे याज्ञवन्वय कि-मर्थम् अचारीः - आगतोऽसि ? किं पश्चिनच्छन् पुनरिष, आहो-स्विद्णवन्तान् स्क्मान्तान् स्क्म-वस्तुनिणेयान्तान् प्रश्नान् मत्तः श्रोतुमिच्छन्निति ।

विदेह देशका राजा जनक आसनपर स्थित था-आसन लगाये हुए था अर्थात् उसने राजाका दर्शन करनेकी इच्छावालोंके लिये अवसर दे रखा था। तब उस समय अपने-योगक्षेमके अयवा राजाकी जिज्ञासा देखकर उसपर कृपा करनेके लिये वहाँ याज्ञवल्क्यजी आये। उन याज्ञवल्क्यजीको आये देख उनकी यथावत् पूजा कर राजा जनकने कहा, 'हे याज्ञवल्क्य! आप किस-लिये आये हैं ? क्या पून: पशुओं को इच्छासे ही आये हैं, अथवा मुभसे सूक्ष्मान्त-सूक्ष्म वस्तुके निर्णयमें समाप्त होनेवाले प्रश्न सूननेकी इच्छासे ?'

उभयमेर पश्चन् प्रक्तांश्च हे सम्राट्—सम्राडिति वाजपेय-याजिनो बिङ्गम्; यरच आज्या राज्यं प्रशास्ति, स सम्राट्; तस्या मन्त्रणं हे सम्राडितिः समस्तस्य वा भारतस्य वर्षस्य राजा ॥१॥

'हे सम्राट्! पशु और प्रश्त दोनोंहीके लिये [आया हूँ]।' 'सम्राट्' यह पद वाजपेय यज्ञ करनेवालेका सूचक है; जो भी अपनी आज्ञासे राज्यपर शासन करता है, वह सम्राट्' हो है; 'हे सम्राट्' यह उसीका सम्बोधन है; अथवा समस्त भारतवर्षका राजा [सम्राट्कहा गया है]॥१॥

शैलिनिके बतलाये हुए वाक्-ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन

यत्ते कश्चिद्ववीत्तच्छृणवामेत्यव्रवीनमे जित्वा शैलिनिर्वाग् वै ब्रह्मोति यथा मातृमान् पितृमाना-चार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छैिलिनिरब्रवीद् वाग् वैब्रह्मेत्य-वद्तो हि कि र् स्वादित्यव्रवीतु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद् वा एतत् सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रज्ञे-त्येनदुपासीत । का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य । वागेव सम्राडिति होवाच । वाचा वै सम्राड् बन्धुः प्रज्ञायते ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्या-नानि व्याख्यानानीष्ट्र हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट् प्रज्ञा-यन्ते वाग् वे सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं वाग् जहाति सर्वा-ण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृषभः सहस्रं द्दामीति होवाच जनको वैदेह: । स होवाच याज्ञवल्वयः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरतेति ॥ २ ॥

[ याज्ञवल्क्य- ] 'तुभसे किसी आचार्यने जो कहा है, वह हम सुनें।' [ जनक- ] 'मुभसे शिलिनके पुत्र जित्वाने कहा है कि वाक् ही ब्रह्म है ।' [याज्ञवल्क्य-] 'जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस शिलिनके पुत्रने 'वाक् ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न बोलनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं ?' [जनक-] 'मुफे नहीं वतलाये।' [याज्ञ-वल्क्य-] 'राजन् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।' [ जनक– ] 'याज्ञ-:वब्स्य ! वह हमें आप नतलाइये।' [याज्ञवल्क्य-] 'वाक् ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी 'प्रज्ञा' इस प्रकार उपासना करे।' [जनक-] 'याज्ञवल्क्यजी! प्रज्ञता क्या है ?' राजन् ! वाक् ही प्रज्ञता है'ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, हे सम्राट् ! वाक्से ही वन्धुका ज्ञान होता है और राजन्! ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वाङ्गिरसवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, रलोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट. हुत, आशित (भू खेको अन्न खिलानेसे होनेवाले घमं), पायित (प्यासको पानी पिलानेसे होनेवाले धर्म), यह लोक, परलोक और समस्त भूत वाक्से ही जाने जाते हैं। हे सम्राट्! वाक् ही परब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करने-वालको वाक् नहीं त्यागता, सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' विदेहराज जनकने कहा, 'मैं आपको-जिनसे हाथीके समान वैल उत्पन्न हों ऐसी-सहस्र गौएँ देता हूँ।' उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार या कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये'।। २।।

किंतु यत्ते तुभ्यं कश्चिदत्रवी- किंतु तुमसे जो कुछ किसी आचार्यने कहा है, वह हम सुनें, दाचार्यः; अनेकाचार्यसेवी हि क्योंकि तुम बहुत से आचार्यीकी सेवा

भवान्; तच्छुणवामेति । इतर त्राह—त्रत्रवीदुक्तवान् मे ममा-चार्यः, जित्वा नामतः, शिलिन-स्यापत्यं शैलिनिः-वाग् वै ब्रह्मेति वाग्देवता ब्रह्मेति ।

आहेतर:-यथा मातृमान् माता यस्य विद्यते पुत्रस्य सम्यगतु-शास्त्री श्रनुशामनकत्रीं स मातृमान् ; श्चत ऊर्ध्य पिता यस्यानुशास्ता स पितृमान्; उपनयनादृष्वेमा समावर्तनादाचार्यो यस्यानु-शास्ता स आचार्यवान्; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयुक्तः स सान्नादा-चार्यः स्वयं न कदाविदिष प्रामाण्याद् व्यभिचरतिः स यथा ब्र्यान्ब्रिष्याय तथासौ जित्वा शैलिनिरुक्तवान् वाग् वै ब्रह्मेतिः; अवदतो हि कि स्यादिति—न हि मुकस्येहार्थममुत्रार्थं वा किञ्चन स्यात् । किंतु, अन्नवीदुक्त-वांस्ते तुभ्यं तस्य ब्रह्मण आयतनं प्रतिष्ठां च-- आयतनं

करनेवाले हो; इतर (जनक) ने कहा, मुभसे जित्वा नामवाले शिलिनके पुत्र शैलिनिने कहा था कि 'वाक् ही ब्रह्म है' अर्थात् 'वाग्देवता ब्रह्म है।'

इतर (याज्ञवल्क्य जी) बोले, 'जिस प्रकार मातृमान्-जिस पुत्र-का सम्यक प्रकारसे अनुशासन करनेवाली माता विद्यमान है, वह मातृमान्, इसके पश्चात् जिसका अनुशासन करनेवाला पिता है, वह पितृमान् तथा उपनयनके पश्चात् समावर्तन संस्कारतक आचार्य जिसका अनुशासन करनेवाला है, वह आचार्यवान् है; इस प्रकार जो तीन प्रकारकी शुद्धिके हेतुओंसे संयुक्त है, वह साक्षात् आचार्य कभो भी प्रमाणसे व्यक्तिचरित नहीं हो सकता, वह जिस प्रकार अपने शिष्यको उपदेश करे. उसी प्रकार इस शिलिनके पुत्र जित्वाने तुम्हें यह उपदेश किया है कि वाक् ही ब्रह्म है; क्योंकि न बोलनेवालेको क्या लाभ हो सकता है? मकको तो लौकिक या पारलौकिक कोई भी लाभ नहीं हो सकता; किंतू क्या उसने तुम्हें उस ब्रह्मके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये नाम श्ररीरम्; प्रतिष्ठा त्रिष्ट्यांप

कालेषु य श्राश्रयः। त्राहेतरः -- न मेऽत्रवीदिति ।

आह—यद्येवमेकपाद् वै एतत्; एकः पादो यस्य ब्रह्मणस्तदिदं एकपाद् त्रिभिः पादैः शून्यमुपास्यमान-मपि न फलाय भवतीत्यर्थः। यद्येवम्, स त्वं विद्वान् सनी-

ऽस्मभ्यं ब्रृहि हे याज्ञवन्वयेति।

चाह-वागेवायतनम्. वाग्देवस्य ब्रह्मणो वागेव कर-णमायतनं शरीरम्, आकाशो-Sब्याकृताख्यः प्रतिष्ठोत्पत्तिस्थि तिलयकालेषु । प्रज्ञोत्येनदुपा-सीत-प्रजेतीयमुपनिषद् ब्रह्मण-श्रतुर्थः पादः-प्रज्ञेति कृत्वैनद् ब्रह्मोपासीत । का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य ? किं

BALLER OF THE CONTRACT OF STREET OF STREET थे ? आयतन शरीरको कहते हैं और जो तीनों कालोंमें आश्रय हो वह प्रतिष्ठा कहलाता है।

> दूसरे (जनक) ने कहा, 'मुभे नहीं बतलाये।'

अन्य (याज्ञवल्क्य) बोला, पदि ऐसी बात है तो वह एकपाद ब्रह्म है, जिस ब्रह्मका एक पाद हो वह एकपाद ब्रह्म है, तात्पर्य यह है कि वह तीन पादोंसे शून्य ब्रह्म उपा-सना किये जानेपर भी फलप्रद नहीं होता ।'

( जनक-) 'यदि ऐसी बात है तो हे याज्ञवल्क्यजी ! आप उसके ज्ञाता हैं, इसलिये हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिये।'

याज्ञवल्क्यने कहा- 'वाक् हो आयतन है-उस वाग्देवरूप ब्रह्मका वाक् हो करण-आयतन अर्थात् शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति, स्यित और लयके समय अव्याकृत-संज्ञक आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी 'प्रज्ञा' इस रूपसे उपासना करे। 'प्रज्ञा' यह उपनिषद् उस ब्रह्मका चतुर्थं पाद है। 'प्रज्ञा' ऐसा मानकर उस ब्रह्मकी उपासना करे।'

[जनक-] 'याज्ञवल्क्यजी ! प्रज्ञता

स्वयमेव प्रज्ञा, उत प्रज्ञानि-मित्ता—यथा त्रायतनप्रतिष्ठे श्रव्याणो व्यतिरिक्ते, तद्वत् किम् ? नः कथं तहिं ?

वागेव सम्राडिति होवाचः वागेव प्रज्ञेति होवाचोक्तवान्, न व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति। कथं पुनर्वागेव प्रज्ञा १ इत्युच्यते — वाचा वै सम्राड् वन्धुः प्रज्ञायते — अस्माकं वन्धुरित्युक्ते प्रज्ञा-यते वन्धुः; तथर्वेदादि, इष्टं यागनिमित्तं धर्मजातम्, हुतं-होमनिमित्तं च. आश्वितमन्त दाननिमित्तम्, पायितं पान-दाननिमित्तम्, अयं च लोकः, इदं च जन्म, परश्र लोकः. सर्वाणि प्रतिपत्तव्यं च जन्म. भूतानि—वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते । अतो वाग् वै सम्राट् नैनं यथोक्त-परमं ब्रह्म । ब्रह्मविदं जहाति: वाग् भूतान्यभित्तरन्ति सर्वाण्येनं बितदानादिभिः: देवो इह

क्या है ? क्या स्वयं प्रज्ञा ही प्रज्ञता है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है, [वह बाक् ] प्रज्ञता है ? जिस प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा [वाक्ष्प ] ब्रह्मसे भिन्न हैं, उसी प्रकार प्रज्ञता भी है क्या ? नहीं, तो फिर किस प्रकार है ?

'हे सम्राट्! वह वाक् ही है' ऐसा [ याज्ञवल्क्यने ] उत्तर दिया, 'वाक् ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे भिन्न नहीं है—इस प्रकार याज्ञवल्क्यने कहा।' किंतु वाक् ही प्रज्ञा किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है, 'हे सम्राट्! वाक्से ही बन्धुका ज्ञान होता है। 'यह हमारा बन्धु है' ऐसा कहनेपर ही बन्धुका ज्ञान होता है। इसी प्रकार ऋग्वेदादि, इष्ट--यागसे होनेवाले धर्म, हुत-होमसे होनेवाले धर्म, आशित-अन्नदानजनित धर्म, पायित-जल-दानजनित धर्म, यह लोक, यह जन्म, परलोक, आगे प्राप्त होने-वाला जन्म और सम्पूर्ण भूत-हे सम्राट्! इन सबका वाक्से ही ज्ञान होता है, अतः हे सम्राट्! वाक् ही परम ब्रह्म है। इस उपर्युक्त ब्रह्मको जाननेवालेका वाक्रत्याग नहीं करती। समस्त भूत उपहारादि-के द्वारा इसका उपकार करते हैं। भृत्वा पुनः शरीरपातोत्तत्ततका, देवानप्येति—श्चिप गच्छति, य एवं विद्वानेतदुपासते ।

विद्यानिष्क्रयार्थं हस्तितुल्य ऋषभो हस्त्यृषभो यस्मिन् गोस-हस्रे तद् हस्त्यृषभं सहस्रं ददा-मीति होवाच जनको वैदेहः।

स होवाच याज्ञवन्कयः—अनचुशिष्य शिष्यं कृतार्थमकृत्वा
शिष्याद् धनं न हरेतेति मे मम
पिता—अमन्यत । ममाप्ययमेवाभिष्रायः ॥ २ ॥

जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोकमें देव होकर फिर शरीरपातके अन-न्तर देवोंको प्राप्त होता है।'

तब वैदेह जनकने कहा, 'इस विद्याके बदलेमें में आपको जिन सहस्र गौओंसे हाथीके समान बैल होते हैं, ऐसे सहस्र हस्त्यृषभ देता हैं।

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका ऐसा विचार था कि शिष्यका अनुशासन किये विना— उसे कृतार्थं किये बिना शिष्यके यहाँसे घन नहीं ले जाना चाहिये। और मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है'॥ २॥

उदङ्कोक्त प्राण-ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन

यदेव ते किश्चद्रविश्वास्त्रञ्ज्ञणवामेत्यव्रवीन्म उदङ्कः शोल्बायनः प्राणो वे ब्रह्मोति यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छोल्बायनाऽब्रवीत् प्राणो वे ब्रह्मोत्यप्राणतो हि किश्स्यादित्यव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद् वा एतत् सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येनदृपा-सीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति होवाच प्राणस्य वे सम्राट् कामायायाज्यं याज्यत्य- प्रतिगृह्यस्य प्रतिगृहुणात्यपि तत्र वधाराङ्कं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट् कामाय प्राणो वै सम्राट परमं ब्ह्म नैनं प्राणो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभि-क्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतद्-पास्ते । हस्त्यृषभ ्सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नान-नुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥

[ याज्ञवल्कय-] 'तुमसे किसी [ आचार्य ] ने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [ जनक-]'मुभसे शुल्बके पुत्र उदङ्कने 'प्राण ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है।' [ याज्ञवल्क्य--] 'जिस प्रकार मान्रमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस जुल्बके पुत्रने 'प्राण ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि प्राणिकयान करनेवालेको क्यालाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने उसके आयंतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [ जनक-] 'मुफे नहीं वतलाये।' [याज्ञवल्क्य —] 'राजन् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।' [जनक−] 'याज्ञवल्क्यजी ! वह हमें आप बतलाइये ।' [याज्ञवल्क्य–] 'प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी 'प्रिय' इस रूपसे उपा-सना करे।' [जनक---] 'याज्ञवल्क्य ! प्रियता क्या है ?'' 'हे सम्राट्! प्राण ही प्रियता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'राजन् ! प्राणके लिये ही अयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आशंका करते हैं। हे सम्राट ! यह सब प्राणके ही लिये होता है। हे राजन् ? प्राण हो परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गोएँ देता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थं किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ३ ॥

यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत्, उदङ्की नामतः शुल्बस्यापत्यं शौन्वायनोऽत्रवीत्; प्राणी वे ब्रह्मेति, प्राणी वायुर्देवता--पूर्व-वत् । प्राण एव आयतनमाकाशः प्रतिष्ठाः उपनिषत्—प्रिय-कित्येनदुपासीत ।

कथं पुनः त्रियत्त्रम् ? प्राणस्य वै हे सम्राट् कामाय प्राणस्यार्था-यायाज्यं यजयति पतितादिक-मपि: अप्रतिगृह्यस्याप्युग्रादेः प्रतिगृह्णात्यपिः; तत्र तस्यां दिशि वधनिभित्तमाशङ्कम्-वधाशङ्के-त्यर्थः, यां दिशमेति तस्कराद्या-कीर्णां च तस्यां दिशि वधाशङ्काः; तचतत् सर्वे प्राणस्य प्रियत्वे भवति, प्राणस्येव सम्राट कामाय। तस्मात् प्राणो वै सञ्चाद परमं ब्रह्म । नैनं प्राणी जहातिः; समानमन्यत् ॥ ३ ॥

'यदेव ते कश्चिदव्रवीत्' इत्यादि मुभसे उदङ्क नामवाले शौल्वायन-गुल्बके पुत्रने कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है। पूर्ववत् 'प्राण' वायुदेवता है। प्राण ही आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है। इसकी 'प्रिय' इस रूपसे उपासना करे-यह उपनिषद् है।

'किंतु इसकी प्रियता किस प्रकार है ?' 'हे सम्राट्! प्राणकी कामनासे-प्राणके ही लिये अयाज्यसे पतितादिकसे भी यजन कराते हैं और प्रतिग्रहके अयोग्य उग्र ( उद्ण्ड ) आदिसे भी प्रतिग्रह लेते हैं तथा चार और लुटेरों आदि-से आकान्त जिस दिशामें जाते हैं. उस दिशामें वधके कारण होनेवाली आशङ्का रखते हैं; उस दिशामें वघ-को आशङ्का रहती है; यह सब प्राणकी प्रियता होनेपर ही होता है; हे सम्राट् ! प्राणके हो लिये यह सव होता है। अतः हे राजन्! प्राण ही परम ब्रह्म है। [ जो ऐसी उपासना करता है] उसे प्राण नहीं छोड़ता।' शेष पूर्ववत् है।। ३।।

वर्कुके बताये हुए चक्षुक्र ह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन यदेव ते कश्चिद्बवीत्तच्छ्रणवामेत्यव्रवीन्मे बकुर्वार्ष्ण-श्रक्षुर्वे ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्र्यात्तथा 1070N070707070707070707070707070 तद् वाष्णोंऽत्रवीच्चक्षुवें ब्रह्मेत्यपश्यतो हि कि एस्या-दित्यब्रवीतु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽव्रवीदित्येक-पाद् वा एतत् सम्राडिति स वै नो ब्रुहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चत्तुरेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वै सम्राट् पश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स आहादा-क्षमिति तत् सत्यं भवति चत्तुर्वे सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं चत्तुर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरिनत देवो भृत्वादेवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते। हस्त्यृषभः सहस्र ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्वयः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ।४।

[ याज्ञवल्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक-] 'मुक्तसे वृष्णके पुत्र वर्कुने कहा है कि चक्षु ही ब्रह्म है।' [याज्ञवल्क्य-] क्विस प्रकार मातृमान्, पितृमान् आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस वार्ष ने 'चक्षु ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है; क्योंकि न देखनेवाले-को क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं।' [जनक-] 'मुफे नहीं बतलाये।' [याज्ञवल्क्य-] 'हे सम्राट् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।' [जनक-] 'याज्ञवल्क्य-जी ! वह हमें आप वतलाइये।' [याज्ञवल्क्य-] 'चक्षु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'सत्य' इस रूपसे उपासना करे।' [जनक-] हे' याज्ञवल्क्य! सत्यता क्या है ?' 'हे राजन् ! चक्षु ही सत्यता है' ऐसा याज्ञवल्वयने कहा, 'हे सम्राट्! चक्षुस देखने-वालेसे ही 'क्या तूने देखा' ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता है कि 'मैंने देखा' तो वह सत्य होता है। राजन्! चक्षु ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पृष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थं किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये'॥ ४॥

यदेव ते कश्चिद् वर्जुरिति नामतो वृष्णस्यापत्यं वाष्णीः; चक्षुवै
ब्रह्मोतिः; श्चादित्यो देवता चक्कुषि । उपनिषत्—सत्यम्; यस्माच्छुोत्रेण श्रुतमनृतमपि स्यात्,न
तु चक्कुषा दृष्टमः, तस्याद् वै
सन्नाट् पश्चन्तमाहः—श्रद्धान्नीसत्यं हस्तिनमिति, स चेदद्रान्नमित्याह, तत् सत्यमेव भवति
यस्त्वन्यो ब्र्यात्—श्रहमश्रोपमितिः; तद् व्यभिचरितः; यन्तु
चक्कुषा दृष्टं तद्व्यभिचारित्वात्
सत्यमेव भवति ॥ ४ ॥

'यदेव ते कश्चित्'-वकु इस नामवाले वार्ष्ण-वृष्णके पुत्रने 'चक्षु ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है; चक्षुमें आदित्य देवता है। उसकी 'सत्य' यह उपनिषद् है, क्योंकि कानसे सुना हुआ तो मिथ्या भी हो सकता है, किंतु नेत्रसे देखा हुआ नहीं हो सकता; हे सम्राट् ! इसीसे देखनेवालेसे कहते हैं 'तुमने हाथी देखा ?' इसपर यदि वह कहे कि देखा है तो वह सत्य ही होता है। यदि कोई अन्य कहे कि मैंने सुना हं तो उसमें तो अन्तर आ सकता है। किंतु जो नेत्रसे देखा हुआ होता है, उसमें अन्तर न आनेके कारण वह सत्य ही होता है ॥ ४ ॥

गर्दभीविपीतके कहें हुए श्रोत्रब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन

यदेव ते कश्चिद्ववीत्तच्छृणवामेत्यब्रवीन्मे गर्दभी-विपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वे ब्रह्मोति यथा मातृमान् पितृ-मानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तद् भारद्वाजोऽब्रवीच्छ्रोत्रं वे ब्रह्मोत्यश्चण्वतो कि स्यादित्यव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद वा एतत् सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा-नन्त इत्येनदुपासीत कानन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद् वै सम्राडिप यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट् श्रोत्र श्रोत्रं वे सम्राट् परमं ब्रह्म नैन श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भृतान्यभिक्षरन्ति देवो भृत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते। हस्त्यृषभ श् सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः। स होवाच याज्ञवल्वयः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति।।५॥

[याज्ञवल्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक-] 'मुमसे भारद्वाजगोत्रोत्पन्न गर्दभीविपीतने कहा है कि श्रोत्र ही ब्रह्म है।' [याज्ञवल्क्य-] 'जिस प्रकार मान्नमान्, पिन्नमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस भारद्वाजने 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है; क्योंकि न सुननेवालेको क्या लाभ हो सकता है? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं?' [जनक] 'मुभे नहीं बतलाये।' [याज्ञवल्क्य-] 'हे सम्राट्! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य! वह हमें आप बताइये।' [याज्ञवल्क्य-] 'श्रोत्र हो आयतन हे, आकाश प्रतिष्ठा हे तथा इसकी 'अनन्त' इस रूपसे उपासना करे।' [जनक-| 'हे याज्ञवल्क्य! अनन्तता क्या है?' 'हे सम्राट्! दिशाएँ हो अनन्तता हैं' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'इसीसे हे सम्राट्! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त है' और हे सम्राट्! दिशाएँ हो श्रोत्र हैं। श्रोत्र ही । श्रोत्र हो परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' 'मैं आपको

हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट वैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ'
ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको कृतार्थं किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये'।। १।।

'येदेव ते' गर्दभीविपीत इति नामतः, भारद्वाजो गोत्रतः; शोत्रं वै ब्रह्मोति—श्रोत्रे दिग् देवता, अनन्त इत्येनदुपासीतः; कानन्तता श्रोत्रस्य १ दिश एव श्रोत्रस्या-नन्त्यं यस्मात्, तस्माद् वै सम्राट् प्राचीमुदीचीं वा यां काश्चिदपि दिशं गच्छति नैवास्या धन्तं गच्छति कश्चिदपिः; खतोऽनन्ता हि दिशः; दिशो वै सम्राट् श्रोत्रम्ः, तस्मादिगानन्त्यमेव श्रोत्रम्ः, तस्मादिगानन्त्यमेव

'यदेव ते'—गर्दभीविपीत ऐसे नामवाले गोत्रतः भारद्वाजने 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है। श्रोत्रमें दिग् देवता है, उसकी 'अनन्त' इस रूपसे उपासना करनी चाहिये। श्रोत्रकी अनन्तता क्या है? हे सम्राट्! चूँ कि दिशाएँ ही श्रोत्रकी अनन्तता हैं, इसलिये पूर्व या उत्तर जिस किसी भी दिशाको जाय, कोई उसका अन्त नहीं पाता; इस-लिये दिशाएँ अनन्त हैं। हे सम्राट्! दिशाएँ ही श्रोत्र हैं; अतः दिशाओं-का अनन्तता ही श्रोत्रकी अनन्तता है।। १।।

जावालोक्त मनोबह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन
यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत्तच्छृणवामेत्यब्रवीन्मेसत्यकासो जाबालो मनो वै ब्रह्मोति यथा मातृमान्
पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तज्जाबालोऽब्रवीन्मनो
वै ब्रह्मोत्यमनसो हि कि॰ स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद् वा एतत्
सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य मन एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्द इत्येनदुपासीत कानन्द्ता

याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वै सम्राट् स्त्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो मनो वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपासते । हस्त्युषभ ५ सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ।६।

[ याज्ञवल्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें।' [जनक-] 'मुभसे जवालाके पुत्र सत्यकामने कहा है कि मन ही ब्रह्म है।' [ याज्ञवल्क्य—] 'जैसे मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस जबालाके पुत्रने 'मन ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है; क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आय-तन और प्रतिष्ठा बतलाये हैं ?' [ जनक—] 'मुफे नहीं बतलाये ।' ।याज्ञ-वल्क्य-] 'हे सम्राट्! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! वह हमें आप बतलाइये ।' [याज्ञवल्क्य-] 'मन ही आय-तन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'आनन्द इस रूपसे उपासना करे।' [जनक-] 'याज्ञवल्क्य ! आनन्दता क्या है ?' 'हे सम्राट् ! मन ही आनन्दता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे राजन् ! मनसे ही स्त्रीकी इच्छा करता है, उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता हे, वह आनन्द है ! हे सम्राट् ! मन ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पृष्ट वैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उस याज्ञवल्वयने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्य को उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ६ ॥

सत्यकाम इति नामतो जवा-लाया अपत्यं जाबालः। चन्द्रमा मनसि देवता। आनन्द इत्युपनिषत्। यस्मान्मन एवा-नन्दः, तस्मान्यनसा वे सम्राट् स्वियमिकामयमानोऽभिहार्यते प्रार्थयत इत्यर्थः। तस्माद् यां स्वियमिकामयमानोऽभिहार्यते, तस्यां प्रतिक्षपोऽनुक्षपः पुत्रो जायते; स आनन्दहेतुः पुत्रः; स येन मनसा निर्वर्त्यते, तन्मन आनन्दः।। ६।। सत्यकाम ऐसे नामवाले जावाल-जवालाके पुत्रने। मनमें चन्द्रमा देवता है। 'आनन्द' यह उपनिषद् है। क्योंकि मन ही आनन्द है, इसलिये हे सम्राट्! मन-से स्रोकी इच्छा करते हुए उसका अभिहरण अर्थात् प्रार्थना करता है। अतः जिस स्रोकी कामना करते हुए प्रार्थना करता है, उसोमें प्रति-रूप-अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है, वह पुत्र आनन्दका हेतु है। जिस मनके द्वारा वह निष्पन्न होता है, वह मन आनन्द है॥ ६॥

शाकल्योक्त हृदयब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन

यदेव ते कश्चिद्ववीत्तच्छृणवामेत्यववीनमे विद्ग्धः शाकल्यो हृद्यं वे ब्रह्मीत यथा मातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्र्यात्तथा तच्छाकल्योऽव्रवीखृद्यं वे ब्रह्मेत्यहृद्यस्य हि कि॰ स्यादित्यव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽव्रवीदित्येकपाद् वा एतत् सम्बाडिति स वे नो ब्रह्मे याज्ञवल्क्य हृद्यमेवा-यतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृद्यमेव सम्बाडिति होवाच हृद्यं वे सम्बाट् सर्वेषां भृतानामायतनः हृद्यं वे सम्बाट् सर्वेषां भृतानामायतनः हृद्यं ह्येव सम्बाट् सर्वोषां भृताना प्रतिष्ठतानि भवन्ति हृद्यं वे सम्बाट् सर्वोषां भृताना प्रतिष्ठतानि भवन्ति हृद्यं वे सम्बाट् परमं ब्रह्म नेनः हृद्यं जहाति

सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभ ् सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥

[ याज्ञवल्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है वह हम सुनें।' [जनक-] 'मुफसे विदग्ध शाकल्यने कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है।' [याज्ञवल्क्य-] 'जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष उपदेश करे, उसी प्रकार उस ज्ञाकल्यने 'हृदय ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि हृदयहीनको क्या मिल सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [जनक-] 'मुक्ते नहीं बतलाये।' [याज्ञ-वल्क्य-। 'हे सम्राट् ! यह तो एक पादवाला ही ब्रह्म है।' [जनक-] 'याज्ञ-वल्क्य ! वह हमें आप बतलाइये ।' [ याज्ञवल्क्य-] 'हृदय ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी 'स्थित' इस रूपसे उपासना करे।' [जनक-] 'याज्ञवल्क्य ! स्थितता क्या है ?' 'हे सम्राट् ! हृदय ही स्थितता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'राजन् ! हृदय ही समस्त भूतोंका आयतन है, हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। हे सम्राट्! हृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत उसको <mark>उपहार</mark> समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है।' वैदेह जनकने कहा, 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ देता हूँ । उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये' ॥ ७ ॥

ब्रह्मोति । हृद्यं वै सम्राट् सर्वेषां भुतानाम् आयतनम्। नाम-

विदग्धः शाकल्यो हृद्यं वै विदग्ध शाकल्यने 'हृदय ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है। हे सम्राट्! हृदय ही समस्त भतोंका आयतन है।

रूपकर्मात्मकानि हि भूतानि हृदयाश्रयाणीत्यवोचाम शाक-स्यन्नाह्मणे हृदयप्रतिष्ठानि चेति । तस्माद् हृदये द्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । तस्माद् हृदयं स्थितिरित्यु-पासीत । हृदये च प्रजापतिः देवता ।। ७ ।।

नाम, रूप श्रीर कर्मात्मक भूत हृदयके ही आश्रित हैं श्रीर हृदयमें ही प्रतिष्ठित हैं—ऐसा हम शाकल्य-ब्राह्मणमें कह चुके हैं। ग्रतः हे सम्राट्! समस्त भूत हृदयमें ही प्रतिष्ठित हैं। ग्रतः हृदयकी 'स्थिति' इस रूपसे उपासना करे। हृदयमें प्रजापति देवता है॥ ७॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये प्रथमं षडाचार्यंब्राह्मणम् ॥ १ ॥

### वितीय ब्राह्मण

जनक उपसत्ति

जनको ह वैदेहः कूर्चादुपावसर्पन्नुवाच नमस्ते-ऽस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वै सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन् रथं वा नावं वा समाद-दोतेवमेवैताभिरुपनिषद्धिः समाहितात्मार्यवं वृन्दारक आढचः सन्नधीतवेद् उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति नाहं तद् भगवन् वेद् यत्र गमिष्यामी-त्यथ वै तेऽहं तद् वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥

विदेहराज जनकने कूर्च [नामक एक विशेष प्रकारके आसन] से उठ-कर [याज्ञवल्क्यके] समीप जाकर कहा, 'याज्ञवल्क्य! भ्रापको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये।' उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, 'राजन्! जिस प्रकार लंबे मार्गको जानेवाला पुरुष सम्यक् प्रकारसे रथ या नौकाका ग्राश्रय ले, उसी प्रकार तू इन उपनिषदों (उपासनाग्रों) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोंकी उपासना कर समाहितचित्त हो गया है। इस प्रकार तू पूज्य, श्रीमान्, ग्रधीतवेद और उक्तोपनिषत्क (जिसे ग्राचार्यने उपनिषद्का उपदेश कर दिया है—ऐसा) हो गया है। इतना होनेपर भी तू इस शरीरसे छूटकर कहाँ जायगा ?' [जनक—] 'भगवन्! में कहाँ जाऊँगा, सो मुक्ते मालूम नहीं है।' [याज्ञवल्कय—] 'ग्रव में तुझे यही बतलाऊँगा—जहाँ तू जायगा।' [जनक—] 'भगवान् मुझे बतलावें'।। १।।

जनको ह वैदेहः । यस्मात् ः सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि । जानाति याज्ञग्रस्यः, तस्मादा-चार्यकत्वं हिन्वा जनकः कूर्चा-दासनविशेषादुत्थाय उप समीप-मवसपेन् पादयोनिंपतिन्तत्यर्थः, उत्राचोक्तत्रान्—नमस्ते तुभ्य-मस्तु हे याज्ञग्रस्यः, अनु मा शाष्यनुशाधि मामित्यर्थः; इति-शब्दो वाक्यपरिसमाप्त्यर्थः।

स होवाच याज्ञत्रक्यः—
यथा वै लोंके हे सम्राट् महान्तं
दीर्घमध्यानमेष्यन् गमिष्यन्,
रथं वा स्थलेन गमिष्यन्,
नावं वा जस्तेन गमिष्यन्
समाददीत—एवमेवैतानि ब्रह्माण्येताभिरुपनिषद्भिर्युक्तानि
उपासीनः समाहितात्मा-

'जनको ह वैदेहः' । चूँ कि याज्ञवल्क्य विशेषणों से सहित सम्पूर्ण ब्रह्मोंको जानता है, इस-लिये जनक श्राचार्यकत्व (ज्ञानि-त्वाभिमान) को छोड़कर कूर्च— आसनविशेषसे उठकर उसके समीप जा श्रयात् चरणों में गिरकर बोला, 'हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हें नमस्कार है; 'अनु मा शाधि' श्रयात् मेरा श्रनु-शासन करो । [शाधीति इसमें ] 'इति' शब्द वाक्यकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ।

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे समाट्! लोकमें जिस प्रकार महान् यानी लंबे मार्गको जानेवाला पुरुष स्थलसे जानेपर रथ ग्रौर जलसे जानेपर नौकाका आश्रय ले, उसी प्रकार तू इन उपनिषदों— उपासनाओंसे युक्त इन ब्रह्मोंकी उपासना करके समाहितचित्त हो 2434 8634 SERVER SERVER

सि, अत्यन्तमेताभिरुपनिषद्भिः संयुक्तात्मासिः न केवलप्रपनि-पत्समाहितः, एवं वृन्दारकः पूज्यश्राहचरुचेश्वरो न दरिद्र इत्यर्थः; अधीतवेदोऽश्वीतो वेदो येन स त्यमधीतवेदः, उक्ताश्चोप-निषद आचार्येस्तुस्यं स त्य-प्रक्तोपनिष्टकः।

एवं सर्विविभृतिसम्पन्नोऽपि सन् भयमध्यस्थ एव परमात्म-ज्ञानेन विनाकुतार्थ एव तावदि-त्यर्थः, यावत् परं ब्रह्म न वेतिस। इतोऽस्मादेहाद् विग्रुच्य-मान एताभिनौरथस्थानीयाभिः समाहितः ककस्मिन् गमिष्यसि, किं वस्तु प्राप्स्यसीति ?

नाहं तद् वस्तु भगवन् पूजावन् वेद जाने यत्र गमि-ष्यामीति ।

श्रथ यद्यंत्रं न जानीपे यत्र गतः कृतार्थः स्याः, श्रहं वै ते तुभ्यं तद् वक्ष्यामि यत्र गमि-ष्यसीति । गया है, अर्थात् इन उपासनाओंसे अत्यन्त संयुक्तिच्त हो गया है; केवल उपनिषदों (उपासनाओं) से समाहित (संयुक्त) ही नहीं है, इसी प्रकार वृन्दारक—पूज्य और आढ्य अर्थात् श्रीमान् भी है, भाव यह कि दिरद्र नहीं है; तथा तू अधीतवेद— जिसने वेदाध्ययन कर लिया है, ऐसा अधीतवेद है ग्रीर उक्तोपनि-षत्क—जिसे आचार्योंने उपनिषदों-का उपदेश कर दिया है, ऐसा तू उक्तोपनिषदक है।

'इस प्रकार सम्पूर्ण विभूतियों-से सम्पन्न होनेपर भी परमात्माका बोध हुए बिना तू भयके मध्यमें ही स्थित है अर्थात् तबतक तो तू अकृतार्थ ही है, जबतक कि पर-ब्रह्मको नहीं जानता। तू यहाँसे— इस देहसे छूटकर इन नौका और रथस्थानीय उपासनाओंसे समा-हित होकर कहाँ जायगा? किस बस्तुको प्राप्त करेगा?'

[जनक-] 'हे भगवन् ! हे पूज्य ! मैं उस वस्तुको नहीं जानता, जहाँ कि मैं [देह छोड़नेपर] जाऊँगा ।'

[ याज्ञवल्क्य—] 'अच्छा, यदि तू यह नहीं जानता कि कहाँ जानेपर तू कृतार्थं होगा तो मैं तुझे वह स्थान वतलाऊँगा जहां तू जायगा।' त्रवीतु भगवानिति, यदि : प्रसन्नो मां प्रति । शृणु—।। १ःॄ।।

[जनक—] 'यदि मुफ्तपर प्रसन्न हैं तो भगवान् मुझे उसका उपदेश करें।' [याज्ञवहश्य–] 'सून'—॥१॥

दक्षिरगनेत्रस्थ इन्द्रसंज्ञक पुरुषका परिचय

इन्धो ह वै नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तं वा एतिमन्धः सन्तिमन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः ॥ २ ॥

यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषको इन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं, क्योंकि देवगण मानो परोक्ष-प्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेप करनेवाले हैं ॥ २ ॥

इन्धो ह वै नाम-इन्ध इत्ये-वन्नामा, यश्रश्चर्यं ब्रह्मेति पुरोक्त श्रादित्यान्तर्गतः पुरुषः स एषः, योऽयं दिन्नणेऽक्षन् अन्नणि विशेषेण व्यवस्थितः—स च सत्यनामाः, तं वै एतं पुरुषं दीप्तिगुणत्वात् प्रत्यन्तं नाम श्रस्येन्ध इति, तिमन्धं सन्त-मिन्द्र इत्याचन्नते परोक्षेणः, यस्मात् परोन्नप्रिया इव हि देवाः प्रत्यन्नद्विषः प्रत्यन्ननामग्रहणं द्विषिन्त । एष त्वं वैश्वानर-मात्मानं सम्पन्नोऽसि ।। २ ॥ 'इन्छो ह वै नाम'—'इन्घ' ऐसे नामवाला है, 'चक्षु ही ब्रह्म है' इस प्रकार जिस आदित्यान्तर्गत पुरुषका पहले वर्णन किया गया है, वह यह है जो कि विशेषरूपसे दक्षिण नेत्रमें स्थित है; वह सत्य नामवाला है; दीप्ति गुणवाला होने-से इसका 'इन्घ' यह प्रत्यक्ष नाम है, उस इस पुरुषको, इन्घ होते हुए भी, परोक्षरूपसे 'इन्द्र' ऐसा कहते हैं; क्योंकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षद्वेषी हैं— प्रत्यक्ष नामग्रहणसे द्वेष करते हैं। यह तू वैधानर आत्माको प्राप्त हो गया है।। २।। वामनेत्रस्थ इन्द्रपत्नी तथा विराट्का परिचय ग्रौर उन दोनोंके संस्ताव, ग्रन्न, प्रावरएा एवं मार्गादिका वर्णन

अथैतत् वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषास्य पत्नी विराट् तयोरेष सर्स्तावो य एषोऽन्तह द्य आकाशोऽथैनयोरेतदन्नं य एषोऽन्तर्ह् द्ये लोहित-पिण्डोऽथैतयोरेतत् प्रावरणं यदेतद्न्तह दये जालक-मिवाथैनयोरेषा सृतिः सञ्जरणी येषा हृदयादूर्ध्वा नाड्य च्चरात यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्येता हिता नाम नाड्योऽन्तह द्ये प्रतिष्ठिता भवन्त्येता-भिर्वा एतदास्रवदास्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥

और यह जो वार्यें नेत्रमें पुरुषरूप है, वह इस (इन्द्र) की पत्नी विराट् (अन्न) है; उन दोनोंका यह संस्ताव ( मिलनका स्थान ) है जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश है। उन दोनोंका यह अन्न है जो कि यह हृदयान्त-र्गंत लाल पिण्ड है । उन दोनोंका यह प्रावरण है जो कि यह हृदयान्त-र्गत जाल-सा है। उन दोनोंका यह मार्ग—संचार करनेका द्वार है जो कि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है। जिस प्रकार सहस्र भागोंमें विभक्त हुआ केश होता है, वैसी ही ये हिता नामकी नाडियाँ हृदयके भीतर स्थित हैं। इन्हींके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [ शरीरमें ] जाता है; इसीसे इस (स्थूल शरीराभिमानी वैश्वानर) से यह (सूक्ष्मदेहाभिमानी तैजस) सूक्ष्मतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ ३ ॥

अर्थतद् वामेऽचणि पुरुषह्रपम्, एषास्य पन्नी-यं त्वं वैश्वानरमा-त्मानं सम्पन्नोऽसि तस्यास्येन्द्रस्य भोक्तुर्भोग्यैषा पत्नी विराडन्नं भाग्यरूपा पत्नी है, भोयग्पहोनेके

और यह जो वाम नेत्रमें पुरुष-रूप है, वह इसकी पत्नी है-तुम जिस वैश्वानर आत्माको सम्पन्न हुए हो, उस इस भोक्ता इन्द्रकी यह भोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता |
चैकं मिथुनं स्वप्ने । कथम् १
तयोरेष इन्द्राण्या इन्द्रस्य चैष
संस्तावः, सम्भूय यत्र संस्तवं
कुर्वाते अन्योन्यं स एष संस्तावः।
कोऽसौ १ य एषोऽन्तहेद्य
आकाशः, अन्तहेदये हृद्यस्य
मांसिपण्डस्य मध्ये ।

अधैनयोरेतद् वश्यमाणमन्नं मोज्यं स्थितिहेतुः; किं तत्? य एपोऽन्तर्हदये लोहितपिण्डो लोहित एव पिण्डाकारापन्नो लोहितपिण्डः। अन्नं जग्धं द्वेशा परिणमते; यत् स्थूलं तद्धो गच्छतिः यदन्यत्ततः पुनर्गिनना पच्यमानं द्वेधा परिणमते-यो मध्यमी रसः स लोहितादिक्रमेण पाञ्चभौतिकं पिण्डं शरीरमपचि-नोति, योऽणिष्ठो रसः स लोहि-तिपण्ड इन्द्रस्य लिङ्गात्मनी हृद्ये मिथुनीभृतस्य, यं तैजसमाच-

कारण विराट् अन्त है। वह यह अन्त और अत्ता स्वप्नमें एक मिथुन होते हैं। किस प्रकार ? उन इन्द्राणी और इन्द्रका यह संस्ताव है; जहाँ दोनों मिलकर एक-दूसरे-का संस्तव (प्रशंसा) करते हैं, वह संस्ताव कहलाता है। वह संस्ताव क्या है? जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश है। अन्त-हृदयमें अर्थात् मांसपिण्डरूप हृदयके भीतर।

और इन दोनोंका यह आगे कहा जानेवाला अन्त-भोज्य यानी स्थितिका हेतु है, वह क्या है ? जो कि यह हृदयके भीतर लोहितपिण्ड है--पिण्डाकारको प्राप्त हुआ लोहित ही लोहितपिण्ड है। खाया हुआ अन्न दो प्रकारसे परिणत होता है: जो स्थूल होता है, वह नीचे चला जाता है और जो दूसरे प्रकारका होता है, वह प्नः अग्नि-से पचाया जाकर दा प्रकारसे परिणत हो जाता है-जो मध्यम रस होता है, वह लोहितादि कमसे पाञ्चभौतिक पिण्डरूप शरीरको पृष्ट वनाता है और जो सूक्ष्मतम रस होता है, वह हृदयमें मिथुनभावको प्राप्त हुए लिङ्गात्मा इन्द्रका यह लोहितपिण्ड है, जिसे तैजस कहते क्षते । स तयोरिन्द्रेन्द्राण्योहंदये मिथुनीभृतयोःस्हमासु नाडीव्व-नुप्रविष्टः स्थितिहेतुभवतिः, तदे-तदुच्यते—ऋथैनयोरेतदन्नमि-स्यादि ।

किञ्चान्यत्, अधैनयोरेतत् प्रावरणम्; भुक्तवतोः पतीश्व प्रावरणं भवति तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रुतिः; किं तदिह प्रावरणम् ? यदेतदन्त-हंद ये जालकमिव--श्रनेकनाडी-ब्रिद्रबहुलत्वान्जालकमिव ।

श्रर्थनयोरेषा सृतिर्मार्गः, सञ्च रतोऽनयेति सश्चरणी, स्वप्ना-ज्जागरितदेशागमनमार्गः;का सा सृतिः ? यैपा हृदयाद् हृदयदेशा-दृष्वाभिमुखी सती उचरति परिमाणमिद-नाडी: तस्याः मुच्यते—यथा लोके भिन्नोऽत्यन्तस्स्मो सहस्रधा भवति, एवं स्हमा देहस्य सम्बन्धिन्यो हिता नाम हिता इत्येवं रूपाता नाड्यः; मांसपिण्डे ताश्चान्तहृंद्ये

हैं। वह सूक्ष्म नाडियोंमें अनु-प्रविष्ट होकर हृदयमें मिथुनभावको प्राप्त हुए उन इन्द्र और इन्द्राणीकी स्थितिका कारण होता है; यही बात 'अथैनयोरेतदन्नम्' इत्यादि वाक्यसे कही जाती है।

इसके सिवा दसरी बात यह है—यही इन दोनोंका प्रावरण है। लोकमें भोजन करनेवालों और सोनेवालोंका प्रावरण (आच्छादन) होता है, श्रुति उसीकी समानताकी कल्पना करती है। यहाँ वह प्राव-रण क्या है ? यह जो हृदयके भीतर जाल-सा है-अनेक नाडी छिद्रोंकी बहुलता होनेके कारण जालके समान है।

और यह इनकी सृति यानी मार्ग है; इससे संचार करते हैं, इसलिये यह सन्त्ररणी अर्थात् स्वप्न-से जागरित देशमें आनेका मार्ग है। वह मार्ग क्या हे ? जो कि यह हृदयसे—हृदयदेशसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है; यह उसका परि-माण बतलाया जाता है-लोकमें जिस प्रकार सहस्रों <mark>भागों</mark>में बाँटा हुआ केश अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, इसी प्रकार इस देहसे सम्बन्ध रखनेवाली ये हिता-हिता नामसे विख्यात नाडियाँ सूक्ष्म होती हैं, तथा ये हृदयके भीतर मांस-पिण्डमें NAMMAN प्रतिष्ठिता भवन्तिः हृदयाद् विष्ररूढास्ताः सर्वत्र कदम्बकेसर-एतामिनीडीभिरत्यन्त-सक्षमाभिरेतदन्नम।स्रवद् गच्छ-दास्रवति गच्छति ।

तदेतद् देवताश्रारमनेनान्नेन दामभूतेनोपचीयमानं ति ष्ठतिः तस्माद् यस्मात् स्थूलेनानेनोप-चितः पिण्डः, इदं तु देवता-शरीरं लिङ्गं स्क्ष्मेणान्नेनोपचितं तिष्ठति । पिण्डोपचयकरमप्यन्नं प्रविविक्तमेव मृत्रपुरीषादिस्थूल-मपेक्ष्य लिङ्गस्थितिकरं त्वन्नं ततोऽपि स्क्ष्मतरम्; प्रविविक्ताहारः पिण्डः: तस्मात प्रविविक्ताहारादपि प्रविविक्ता-डवैव हारतर एष लिङ्गात्मा भवति । श्रस्माच्छरीर।च्छरीर-शारीरं तस्माच्छारीरा-दात्मनो वैश्वानरात्तेजसः सूक्ष्मा-न्नोपचितो भवति ।। ३ ।।

प्रतिष्ठित हैं; कदम्ब-पूष्पकी केसर-के समान ये हृदयसे सब ओर फैली हई हैं; इन अत्यन्त सूक्ष्म नाडियोंसे जाता हुआ यह अन्त शिरीरमें सर्वत्र ] जाता है।

AND SOURCE SOURCE SOURCE

वह यह देवताशरीर इस रज्जू-भत अन्नसे बढ़ता (पृष्टि पाता) रहता है; अतः चूँकि पिण्ड स्थूल अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता है, यह देवताशरीररूप लिङ्गदेह सुक्ष्म अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ स्थित रहता है। मलमूत्रादि स्थूल भागकी अपेक्षा तो पिण्डकी वृद्धि करनेवाला अन्त भी सूक्ष्म ही है; उससे भी लिङ्गदेहकी स्थिति करने-वाला अन्न तो अत्यन्त सूक्ष्मतर है। अतः पिण्ड सक्ष्माहारी है, उस सूक्ष्माहारीसे भी यह लिङ्गात्मा सूक्ष्मतर आहार करनेवाला ही है। इस शरीरसे-शरीर ही शारीर है, उस भारीर आत्मा वैश्वानरसे तैजस अधिक सूक्ष्म अन्नद्वारा उप चित होता है ॥ ३ ॥

प्रागातमभूत विद्वान्की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी ग्रभयप्राप्ति ग्रौर याज्ञवल्क्यके प्रति ग्रात्मसमर्पण

स्रक्ष्मभृतेन प्राणेन विधियमाणः प्राण एवं भवति ।

हृदयभृतस्तैजसः । वह यह हृदयभूत तेजस सूक्ष्म-भत प्राणसे घारण किया जाकर प्राण ही हो जाता है।

तस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग् दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुद्ञः प्राणा ऊर्ध्वा दिगूर्ध्वाः प्राणा अवाची दिग-वाञ्चः प्राणाः सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्मायद्यो न हि यद्यते ऽशीयों न हि शीर्यते उसङ्गो न हि सज्यते असितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः । स होवाच जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छतादृ याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्तियमे विदेहा अयमह-मस्मि॥ ४॥

उस विद्वान्के पूर्व दिशा पूर्व प्राण हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिशा ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं। वह यह 'नेति-नेति' रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगृह्य है, वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीर्य है, शीर्ण (नष्ट) नहीं होता, असङ्ग है, उसका सङ्ग नहीं होता; वह अबद्ध है, व्यथित नहीं होता और क्षीण नहीं होता । हे जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है-ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । उस विदेहराज जनकने कहा, 'हे भगवन् याज्ञवल्क्य! जिन आपने मुक्ते अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्राप्त हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हैं ॥४॥

तस्यास्य विदुषः क्रमेण वैश्वा-नरात्तेजसं प्राप्तस्य हृदयातमानमा-पन्नस्य हृद्यातमनश्च प्राणातमान-मापन्नस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्रा-गताः प्राणाः, तथा दत्तिणा दिग् दिनाणे प्राणाः, तथा प्रतीची हैं तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण

क्रमशः वैश्वानरसे तैजसको. उससे हृदयात्माको और हृदयात्मासे प्राणात्मभावको प्राप्त हुए उस इस विद्वान्के प्राची दिशा पूर्वगत प्राण दिक् प्रत्यञ्चः प्राणाः, उदीची दिगुद्ञः प्राणाः, ऊर्ध्वा दिगु-ध्वाः प्राणाः, अवाची दिगवाञ्चः प्राणाः, सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः । एवं विद्वान् क्रमेण सर्वात्मकं

प्राणमात्मत्वेनोपगतो भवति । तं सर्वात्मानं प्रत्यगात्मन्युपसं-इत्य द्रष्टुर्हि द्रष्टुभावं नेति नेत्यात्मानं तुरीयं प्रतिपद्यते । यमेष विद्वाननेन क्रमेण प्रति-पद्यते, स एष नेति नेत्यात्मे-त्यादि न रिष्यतीत्यन्तं व्याख्या-तमेतत् ।

अभयं वै जनमगरणादिनिमित्तभयश्रुन्यं हे जनक प्राप्तोऽसि,
इति हैवं किलोवाचोक्तवान्
याज्ञवन्क्यः। तदेतदुक्तम्। अथ
वै तेऽहं तद् वश्यामि यत्र गमिष्यसीति।

स होवाच जनको वैदेहोऽभ-यमेव त्वा त्वामिप गच्छताद् गच्छ-तु यस्त्वं नोऽस्मान् हे याज्ञवच्क्य भगवन् पूजावन् श्रमयं ब्रह्म वेदयसे ज्ञापयसि प्रापितवानुपाधिकृता-ज्ञानच्यवधानापनयनेन इत्यर्थः।

हैं; इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, ऊर्ध्व दिशा ऊर्ध्व प्राण हैं; नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं।

इस प्रकार विद्वान् क्रमशः सर्वात्मक प्राणको आत्मभावसे प्राप्त हो
जाता है। उस सर्वात्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार कर द्रष्टाके द्रष्ट्भाव अर्थात् 'नेति नेति' इस प्रकार
निर्देश किये गये तुरीय आत्माको
प्राप्त हो जाता है। इस क्रमसे यह
विद्वान् जिसे प्राप्त होता है, वह यह
'नेति नेति' इस प्रकार निर्देश किया
गया आत्मा है। 'नेति नेति आत्मा'
इससे लेकर 'न रिष्यति' यहांतककी व्याख्या पहले की जा चुकी है।

हे जनक ! तू अभयको अर्थात् जन्म-मरणादिशून्य ब्रह्मको प्राप्त हो गया है-ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्य-ने कहा। इस प्रकार यह कहा गया। अब तुभे यह बतलाता हूँ जहां कि तू जायगा।

उस वैदेह जनकने कहा—हे
भगवन्-पूज्य याज्ञवल्क्य! जो आप
हमें अभय ब्रह्मका ज्ञान करा रहे हैं,
अर्थात् उपाधिकृत अज्ञानरूप पदेको हटाकर ब्रह्मकी प्राप्ति करा रहे
हैं, उन आपको भी अभय ही प्राप्त

किमन्यदहं विद्यानिष्क्रयार्थं प्रय-च्छामि, साज्ञादात्मानमेव दत्त-वते; अतो नमस्तेऽस्तु हमे विदेहास्तव यथेष्टं भुज्यन्ताम्; अयं चाहमस्मि दासभावे स्थितः; यथेष्टं मां राज्यं च प्रतिपद्यस्वे-त्यर्थः ॥ ४ ॥

हो । साक्षात् आत्माका ही दान करनेवाले आपको मैं इस विद्याके बदलेमें और क्या दूँ? इसलिये आपको नमस्कार है; यह विदेह-राज्य आपका ही है, आप इसका यथेच्छ भोग करें और यह मैं भी आपके दासभावमें स्थित हूँ; तात्पर्य यह है कि मुक्ते और इस राज्यको आप इच्छानुसार प्राप्त करें ॥ ४॥

eresessors.

इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये द्वितीयं क्लचंब्राह्मणम् ॥ २ ॥

## तृतीय ब्राह्मण

जनकं ह वैदेहं याज्ञवन्कयो |

विकास जगामेत्यस्याभिसम्बन्धः । विज्ञानमय आत्मा
साचादपरोचाद् ब्रह्म सर्वान्तरः पर
एव-'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु' इत्यादिश्रुतिभ्यः ।
स एष इह प्रविष्टो वदनादिलिङ्गः,
आस्त व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डेऽजातशत्रुसंवादे प्राणादिकर्तृत्व-

'जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्वयो जगाम' इत्यादि रूपसे आरम्भ होनेवाने ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है—विज्ञानमय आत्मा साक्षात् अपरोक्ष सर्वान्तर परब्रह्म ही है, जैसा कि 'इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। इस देहमें प्रविष्ट वह भाषणादि लिङ्गवाला विज्ञानात्मा शरीरसे भिन्न है—ऐसा मधुकाण्डमें अजातशत्रुके संवादमें [गाग्यं और काश्यके प्रकामें] प्राणादिके कर्णंत्व-

भोक्तुत्वप्रत्याख्यानेनाधिगतोऽपि सन् पुनः प्राणनादित्तिङ्गमुपन्यस्य श्रोपस्तप्रक्षने प्राणनादितिङ्गो यः सामान्येनाधिगतः
'प्राणेन प्राणिति' इत्यादिना,
'दृष्टेर्द्रेष्टा' इत्यादिना श्रातुप्तशक्तिस्वभावोऽधिगतः।

संसारः-यथा रज्जूषरश्चिक्तकाग-गनादिषु सर्पोदकरजतमिलन-स्वादि पराष्यारोपणनिमित्तमेव,

तस्य च परोपाधिनिमित्तः

न स्वतः, तथा।

निरुपाधिको निरुपाछ्यो
नेति नेतीति व्यपदेश्यः साचादपरोचात् सर्वान्तर आत्मा ब्रह्माचरमन्तर्यामी प्रशास्ता श्रोपनिषदः
पुरुषो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मत्यधिगतम् । तदेव पुनरिन्धसंज्ञः
प्रविविक्ताहारः, ततोऽन्तर्हृदये
जिङ्गात्मा प्रविविक्ताहारतरः;ततः

भोक्त्वके निराकरणद्वारा ज्ञात होनेपर भी फिर औषस्त ( उषस्त चाकायण ) के प्रश्नमें जो 'प्राणसे प्राणन करता है' इत्यादि वाक्य-द्वारा प्राणनादि लिङ्गका उपन्यास कर सामान्यरूपसे प्राणनादि लिङ्ग-वाला जाना गया है, वही 'दृष्टिका द्रष्टा है' इत्यादि वाक्यसे अलुप्त-शक्तिस्वभाव ज्ञात हुआ है।

AND WELL WAS

उसे [अज्ञान ग्रीर उसके कार्य अन्तःकरणादि इस] अन्य उपाधिके कारण संसारकी प्राप्ति हुई है, जिस प्रकार कि रज्जु, ऊसर, शुक्ति और आकाशादिमें सर्प, जल, रजत और मिलनता आदिकी प्रतीति दूसरोंके आरोप करनेके कारण ही है, स्वतः नहीं, उसी प्रकार [ यहाँ सममना चाहिये ]।

इस प्रकार निरुपाधिक, निरु-पाल्य (मन और वाणीका अविषय), 'नेति नेति' इस वाष्यसे निर्देश्य, साक्षात् अपरोक्ष, सर्वान्तर आत्मा, ब्रह्म, अक्षर, अन्तर्यामी, प्रशास्ता, ग्रौपनिषद पुरुष विज्ञान-आनन्दरूप ब्रह्म है-यह ज्ञात हुआ। वही फिर सूक्ष्माहार करनेवाला इन्धसंज्ञक वैश्वानर, फिर उससे भी सूक्ष्मतर आहार करनेवाला हृदयान्तर्वर्ती लिङ्गात्मा और फिर उससे भी परेण जगदात्मा प्राणोपाधिः: ततोऽपि प्रविलाप्य जगदात्मान-मुपाधिभृतं रज्ज्ञादाविव सर्पा-दिकं विद्यया, 'स एप नेति नेति' इति सान्नात् सर्वान्तरं ब्रह्माधिगतम् । एवमभयं परि-प्रापितो जनको याज्ञवल्क्येनाग-मतः संक्षेपतः ।

अत्र च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ततु-रीयाण्युपन्यस्तान्यन्यप्रसङ्गेन-इन्धः, प्रविविक्ताहारतरः, सर्वे प्राणाः, स एष नेति नेतीति । जाग्रत्स्वप्नादिद्वारेणैव इदानीं विस्तरतो-तर्केण महता ऽधिगमःकर्तव्यः; अभयं प्रापयि-तच्यम्; सद्भावधात्मनो विप्रति-पत्याशङ्कानिराकरणद्वारेगा-व्य-तिरिक्तत्वं शुद्धत्वं स्वयंज्योतिष्टु-मलुप्तशक्तिस्वस्वयत्वं निरतिश्चया\_ नन्दस्वाभाव्यम् ऋद्वैतत्वं चाधिग-न्तव्यम्-इतीदमारभ्यते। आख्या यिका तु विद्यासम्प्रदानग्रहणवि धित्रकाशनार्था, विद्यास्तुतये च विशेषतः, वरदानादिम्रचनात् ।

प्राणोपाधिक जाना गया। फिर रज्जु आदिमें सर्पादिके समान उपाधिभूत जग-दात्माका भी ज्ञानद्वारा लय करके 'स एष नेति नेति' इस वाक्यद्वारा साक्षात् सर्वान्तर ब्रह्म जाना गया है। इस प्रकार संक्षेपतः शास्त्रद्वारा याज्ञ बल्क्यसे जनक अभयको प्राप्त कराया गया है।

यहाँ (द्वितीय ब्राह्मणमें) [उपा-सककी क्रममुक्तिरूप] अन्य प्रसङ्गसे 'इन्धः''प्रविविक्ताहारतरः''सर्वे प्राणाः' 'स एष नेति नेति' इत्यादि रूपसे जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयका उल्लेख किया गया है। अब जाग्रत्, स्वप्नादिके द्वारा ही महान् तर्कसे उसका विस्तारपूर्वक बोध और अभय प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञानकी आशङ्काके निराकरणद्वारा वात्माके अस्तित्व,देहादिसे भिन्नत्व, गुद्धत्व, स्वयंप्रकाशत्व, अलुप्तशक्ति-स्वरूपत्व,निरतिशयानन्दस्वभावत्व और अद्वैतत्वका भी बोध कराना है; इसीसे [आगेका ग्रन्थ] आरम्भ किया जाता है। आख्यायिका तो विद्याके दान और ग्रहणको विधि प्रदर्शित करनेके लिये तथा विशेषतः विद्याकी स्तुतिके लिये है, वरदा-नादिकी सूचनासे यही बात ज्ञात होती है।

जनकके पास याज्ञवल्क्यका भ्राना भीर राजाका पहले प्राप्त किये हुए इच्छानुसार प्रश्नरूप वरके कारएा उनसे प्रश्न करना

and a supersciption of the sup

जनक इ वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न विद्वय इत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्चा-ग्निहोत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह कामप्रश्नमेव वत्रे त इसमै ददौ त इह सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ ॥ १ ॥

विदेहराज जनकके पास याज्ञवल्क्य गये। उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा। किंतु, पहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्य-ने अग्निहोत्रके विषयमें परस्पर संवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही माँगा था। यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहले राजाने ही प्रश्न किया॥ १॥

जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो
जगाम । स च गच्छन्नेवं मेने
चिन्तितवान् – न विद्ध्ये किश्चिदपि राज्ञे; गमनप्रयोजनं तु योगश्रेमार्थम् । न विद्ध्य इत्येवंसंकन्पोऽपि याज्ञवल्क्यो यद् यज्ञनकः पृष्टवांस्तत्तत् प्रतिपेदे; तत्र
को हेतुः संकल्पितस्यान्यथाकरगो–इत्यत्राख्यायिकामाच्छे ।

पूर्वत्र किल जनकयाज्ञवल्क्ययोः संवाद श्रासीद्ग्निहोत्रे निमित्ते । तत्र जनकस्याग्निहोत्रविषयं विज्ञा-

विदेहराज जनकके पास याज-वल्क्य गये। उन्होंने जाते हुए ऐसा विचार किया—यह सोचा कि मैं राजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं करूँगा; जानेका प्रयोजन तो योग-क्षेमके लिये था। 'कुछ उपदेश नहीं करूँगा' इस प्रकार संकल्पवाले होनेपर भी याज्ञवल्वयने जो-जो भी जनकने पूछा वह सभी बतलाया; इस प्रकार संकल्पित विचारके विरुद्ध करनेमें क्या हेतु था, इस विषयमें श्रुति आख्यायिका वतलाती है।

इससे पहले याज्ञवल्वय और जनक-का अग्निहोत्रके निमित्तसे संवाद हुआ था। उसमें जनकके अग्निहोत्र- नमुपलभ्य परितुष्टो याजवल्क्य-इतस्मै जनकाय ह किल वरं ददी; स च जनको ह कामप्रक्र-मेन वरं वन्ने वृत्तवान्; तं च वरं हास्मै ददौ याज्ञवल्क्यः; तेन वरप्रदानसामध्येन श्रव्याचि-ख्यासुमपि याज्ञवल्क्यं तृष्णीं स्थितमपि सम्राडेव जनकः पूर्षं पप्रच्छ ।

तत्रैवानुक्तिर्द्रह्मविद्यायाः
कर्मणा विरुद्धत्वातः विद्यायाश्च
स्वातन्त्र्यात्—स्वतन्त्रा हि ब्रह्मविद्या सहकारिसाधनान्तरनिरपेक्षा पुरुषार्थसाधनेति च ।।१।।

विषयक ज्ञानको देखकर उससे
संतुष्ट हो याज्ञवल्क्यने जनकको वर
दिया था, उस जनकने उस समय
इच्छानुसार प्रक्षन करनेका वर ही
माँगा था और याज्ञवल्क्य ने उसे
यह वर दे दिया था; उस वरप्रदानके सामर्थ्यसे कुछ कहनेकी इच्छावाले न होने और चुप बैठे रहनेपर
भी पहले राजा जनकने ही
याज्ञवल्क्यसे पूछा।

कर्मसे विरुद्ध होनेके कारण उस कर्मकाण्डके प्रसङ्गमें ही ब्रह्म-विद्याका वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि विद्या तो स्वतन्त्र है—ब्रह्म-विद्या स्वतन्त्र है, अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षासे रहित है और पुरुषार्थकी साधनभूत है।। १।।

पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ १—स्रादित्यज्योति

याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्य-ज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनैवायं ज्योतिषास्ते पल्य-यते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥२॥

'हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाला हे ?' 'हे सम्राट् ! यह आदित्यरूप ज्योतिवाला है'—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लौट जाता है। याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है'॥ २॥ DONALD STATE OF THE STATE OF TH

हे याज्ञवल्क्येत्येवं सम्बोध्या-भिमुखीकरणाय, किं ज्योतिरयं पुरुष इति-किमस्य पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति, सोऽयं किं ज्योतिः ? कायंकरणसंघातऋषः प्राकृतः शिरःपाण्यादिमान् पुरुषः पुच्छ-यते । किमयं स्वावयवसंघात-बाह्येन ज्योतिरन्तरेण व्यवहरति, आहो स्त्रित् स्वावयवसंघातम-ध्यपातिना ज्योतिषा ज्योति-ष्कार्यमयं पुरुषो निर्वत्यति, इत्येतदभिष्रेत्य पृच्छति ।

कि चातः, यदि व्यतिरिक्तेन
यदि वाव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा
च्योतिष्कार्यं निर्वर्तयति । श्रृगु
तत्र कारणम्—यदि व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिष्कार्यनिर्वर्तकत्वम् अस्य स्वभावो निर्धारितो
मवति, ततोऽदृष्टज्योतिष्कार्यविषयेऽप्यनुमास्यामहे व्यतिरिक्तज्योतिनिंमित्तमेवेदं कार्यमितिः

याज्ञवल्क्य' इस अपने अभिमुख करनेके सम्बोधन करके जनक पूछता है-यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ? अर्थात् इस पुरुषकी ज्योति क्या है. जिस ज्योतिसे कि यह व्यवहार करता है ? (इसी अभिप्रायसे पूछता है -- ) सो यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ? यहाँ इस प्राकृत देहेन्द्रियसंघातरूप शिर और हाथ आदि अवयवोंवाले पुरुषके विषयमें प्रश्न किया जाता है। क्या यह अपने अवयवोंसे बाहर रहनेवाली किसी अन्य ज्योतिसे करता है, अथवा अपने अवयवोंके संघातमें रहनेवाली ज्योतिसे यह पुरुष ज्योतिका कार्य पूरा करता है-इस अभिप्रायसे ही जनक पूछता है।

किंतु देहादि संघातसे व्यतिरिक्त अथवा अव्यतिरिक्त किसी भी
प्रकारकी ज्योतिसे यह ज्योतिका
कार्य पूर्ण करता हो—इससे क्या
हुआ ? इसमें जो कारण है, सो
सुनो—यदि इसका स्वभाव किसी
व्यतिरिक्त ज्योतिसे हो ज्योतिका
कार्य पूरा करनेका निश्चय किया
जाय तो जहाँ ज्योति नहीं देखी
गयी है, जस कार्यके विषयमें भी
हम ऐसा अनुमान करेंगे कि यह
कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योतिके
कारण ही हुआ है; और यदि

and a survivance of the surviv अथाव्यति रिक्तेनैव स्वात्मना ज्योतिषा व्यवहरति, ततो-८प्रत्यचे ८पि ज्योतिषि ज्योतिषका-र्यदर्शनेऽव्यतिरिक्तमेव ज्योति-रतुमेयमः अथानियम एव-व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा ज्योतिः पुरुषस्य व्यवहारहेतः. ततोऽनध्यवसाय एव ज्योति-विषये-इत्येवं मन्वानः पृच्छति याज्ञवल्क्यम्-कि ज्योतिरयं पुरुष इति । नन्वेवमनुमानकौशले जनक-स्य किं प्रइनेन, स्वयमेव कस्माश प्रतिपद्यत इति ? सत्यमेततः तथापि लिङ्ग-लिङ्किसम्बन्धविशेषाणामत्यन्त-सौक्ष्मयाद् दुरवबोध्यतां मन्यते बहुनामपि पण्डितानाम्, कि.सु-तैकस्य; अत एव हि धर्मसूक्ष्म-निर्णये परिषद्वचापार इष्यते. पुरुषविशेषश्चापेश्यते—दशावरा

यह अपनेसे अभिन्न ज्योतिद्वारा ही व्यवहार करता है तो ज्योतिका प्रत्यक्ष न होनेपर भी ज्योतिका कार्य देखनेपर अभिन्न ज्योतिका ही अनुमान करना होगा; यदि ऐसा मानें कि पुरुषके व्यवहारकी हेतु व्यतिरक्त या अव्यतिरक्त ज्योति है—इसका नियम है ही नहीं, तब तो ज्योतिके विषयमें अनिश्चय ही रहेगा—ऐसा मानकर ही जनक याज्ञवल्क्यसे पूछता है कि यह पुरुष किस ज्योतिवाला है?

COLORDO DE DE COLORDO DE COLORDO

शङ्का-किंतु यदि जनकमें ऐसा अनुमानकौशल है तो उसे प्रश्न करनेकी क्या आवश्यकता थी, उसने स्वयं ही [अनुमान करके] क्यों नहीं जान लिया?

समाधान-यह ठीक है; तथापि लिङ्ग और लिङ्गी [ अर्थात् व्यापक और व्याप्य ] के सम्बन्धविशेषोंकी अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण वह उन्हें अनेकों विद्वानोंके लिये भी दुर्बोध समभता है, एककी तो वात ही क्या है; इसीसे धर्म-जैसे सूक्ष्म विषयका निर्णय करनेके लियेपरिषद्व्यापार (अनेकोंकी गोष्ठी) की अपेक्षा होती है तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा होती है। कम-से-कम दश पुरुषोंको परिषत्, त्रयो वैको वेतिः तस्माद्
यद्यप्यनुमानकौशलं राजः, तथापि तु युक्तो याज्ञवन्त्यः प्रष्टुम्,
विज्ञानकौशलतारतम्योपपत्तेः
पुरुषाणाम् ।

श्चाख्यायिकाच्याजेन श्रनुमान-मार्गम्रपन्यस्य श्चस्मान् बोधयति पुरुषमतिमनुसरन्ती ।

अथवा श्रुतिः स्वयमेव

याज्ञवन्वयोऽपि जनकाभिप्रायाभिज्ञतया न्यतिरिक्तमात्मन्योतिबोधियिष्यन् जनकं न्यतिरिक्तप्रतिपादकमेव लिङ्गं प्रतिपेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यज्योतिः सम्राडिति होवाच।
कथम् १ स्रादित्येनैव स्वावयवसंघातन्यतिरिक्तेन चक्षुषोऽज्ञग्राहकेण ज्योतिपायं प्राकृतः पुरुष
स्राह्ते उपविद्याति, पन्ययते पर्येति
क्षेत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्म

इरुते, विपल्येति विपर्येति च

यथागतम् अत्यन्तव्यतिनिक्तज्यो-

परिषद् होती है, तथा [सदाचार-सम्पन्न ] तीन पुरुषोंकी और [अध्यात्मिनिष्ठ ] एक पुरुषकी भी परिषद् हो सकती है। इसलिये यद्यपि राजामें अनुमान करनेकी कुशलता है, तो भी याज्ञवल्क्यसे पूछना उचित ही है; क्योंकि पुरुषों-के विज्ञान और कौशलका तो तारतम्य होना सम्भव है।

BELLEVEL STATES

अथवा पुरुषकी बुद्धिका अनु-सरण करनेवाली श्रुति आख्या-िकाके मिषसे अनुमानके मार्गका उल्लेख करके हमें स्वयं ही बोध करा रही है। [इसमें राजा अथवा मुनि किसीकी भी बुद्धिकी कुशलता अभिष्रेत नहीं है]।

जनकके अभिशायको जानने-वाले होनेसं याज्ञवल्क्यजीने भी देहादिसे व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका बोध करानेके लिये जनकको व्यति-रिक्त ज्योतिका प्रतिपादक लिङ्ग हो बतलाया; यथा— हे सम्राट्! वह प्रसिद्ध आदित्य ज्योतिवाला हे, ऐसा उन्होंने कहा।

किस प्रकार आदित्य ज्योतिवाला है? [सो बतलाते हैं-] यह प्राकृत पुरुष अपने अवयवसंघातसे व्यति-रिक्त नेत्रेन्द्रियके अनुग्राहक आदित्य-के द्वारा ही बैठता, इधर-उधर क्षेत्र या जंगलमें जाता, वहाँ जाकर कर्म-करता और जैसे गया था, वैसे लौट भी आता है। पुरुषके अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठुकी तिष्ठप्रसिद्धताप्रदर्शनार्थम् अनेक-विशेषणम् ; बाह्यानेकज्योतिः-प्रदर्शनं च लिङ्गस्याव्यभिचारि-त्वप्रदर्शनार्थम् । एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ।। २ ।।

प्रसिद्धता प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ अनेक विशेषण दिये गये हैं। और बाह्य अनेक ज्योतियोंका प्रदर्शन लिङ्गका अव्यभिचारित्व प्रदर्शित करनेके लिये हैं।

[ जनक- ] 'याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है' ॥ २ ॥

#### २-चन्द्रज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसै-वायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येव-मेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥

[जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'उस समय चन्द्रमा ही उसकी ज्योति होता है, चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है।' [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह वात ऐसी ही है'।। ३॥

तथास्तिमिते त्र्यादित्ये याज्ञ- 'तथा आदित्यके अस्त होनेपर विन्कष किं ज्योतिरेवायं पुरुष हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस इति; चन्द्रमा एवास्य ज्योतिवाला होता है ?' 'वन्द्रमा ज्योति: ! ३ !! ही इसकी ज्योति होता है' !! ३ !!

#### ३-ग्रग्निज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्त-मिते किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योति-

# भीवतीत्यग्निनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमे वैतद् याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥

'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?' 'अग्नि ही इसकी ज्योति होता है। यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है।' 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है'।।४॥

श्रस्तिमिते श्रादित्ये चन्द्रमस्य- आदित्यके अस्त होनेपर और चन्द्रमाके अस्त होनेपर अग्नि स्तिमितेऽग्निज्योतिः ॥ ४ ॥ ज्योति होता है ॥ ४ ॥

#### ४-वाग्ज्योति

अस्तिमत आदित्ये याज्ञवल्वय चन्द्रमस्यस्तिमते शान्तेऽग्नो किं ज्योतिरेवायं पुरुष इतिवागे वास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति तस्माद् वे सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिर्ज्ञायतेऽथ यत्र वागुच्चरत्युपैव तत्र न्येतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ ५ ॥

'हे याज्ञवल्क्य! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर और अग्निके शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है?' 'वाक् हो इसकी ज्योति होती है। यह वाक्रूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर- उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसीसे हे सम्राट्! जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है।' 'हे याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है'। १॥

शान्तेऽग्नी वाग्ड्योतिः; वागिति अग्निके शान्त होनेपर वाक् ज्योति है। 'वाक्' इस शब्दसे गुब्दः परिगृद्यते; शब्देन विप- शब्द ग्रहण किया जाता है; शब्द- येण श्रोत्रमिन्द्रियं दीप्यते; मनिस श्रोत्रेन्द्रिये सम्प्रदीप्ते विवेक उपजायते; तेन मनसा वाद्यां चेष्टां प्रतिपद्यते-"मनसा द्येव पर्वति मनसा शृणोति" (बृ० उ०१।५।३) इति ब्राह्मणम् ।

कथं पुनर्वाउज्योतिरिति, वाचो ज्योतिष्ट्रमप्रसिद्धमित्यत आह— तस्माद् वै सम्राड् यस्माद् ज्योतिषातुगृहीतोऽयं पुरुषो व्यवहरति, तस्मात् प्रसिद्ध-मेतद् वाचो ज्योतिष्ट्रम्; कथम् ? अपि-यत्र यस्मिन् काले प्रावृषि पायेण मेघान्धकारे सर्वज्योतिः प्रत्यस्तमये स्वोऽपि पाणिहस्तो न विस्पष्टं निर्ज्ञायते—अथ तस्मिन् काले सर्वचेष्टानिरोधे बाह्यज्योतिषोऽभावाद् यत्र वागुचरति, श्वा वा भषति, गर्दभो वा रौति, उपैव तत्र न्येति-तेन शब्देन ज्योतिषा श्रोत्रमनसोर्ने रन्तर्यं भवति, तेन ज्योतिष्कार्यत्वं वाक् प्रतिपद्यते, तेन वाचा ज्योतिषोपन्येत्येव-

रूप विषयसे श्रोत्रेन्द्रिय दीप्त होती है; श्रोत्रेन्द्रियके सम्यक प्रकारसे दीप्त होनेपर मनमें विवेक उत्पन्न होता है; उस मनसे बाह्य चेष्टाका अनुभव करता है; "मनसे ही देखता है, मनसे सुनता है" ऐसा प्रथम अध्यायके पञ्चम ब्राह्मणका कथन है।

किंतु वाक् किस प्रकार ज्योति है ? वाक्का ज्योति होना तो प्रसिद्ध नहीं है; इसीसे श्रुति कहती है;-इसीस हे सम्राट् ! चूँ कि यह पुरुष वाणीरूप ज्योतिसे अनुगृहीत होकर व्यवहार करता है, इसलिये इस वाणीका ज्योति होना प्रसिद्ध है। किस प्रकार? [सो बतलाते हैं-- ] जब-जिस समय वर्षाकालमें मेघके अन्धकारमें प्रायः समस्त ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर अपने हाथका भी स्पष्टतया भान नहीं होता, उस समय समस्त चेष्टाओंका निरोध प्राप्त होनेपर बाह्यंज्योतियोंका अभाव होनेसे जहाँ वाणीका उच्चारण होता है, कुता भोंकता है अथवा गवा रेंकता है वहीं उसके समीप पुरुष चला जाता है; उस शब्दरूप ज्योति-से श्रोत्र ओर मनकी निरन्तरता हो जाती है, इससे वाक ज्योतिकी

उपगच्छत्येव तत्र संनिहितो . भवतीत्यर्थः; तत्र च कर्म कुरुते, विपन्येति ।

वाग्ज्योतिषो ग्रहणं गन्धादीनामुपलक्षणार्थम्; गन्धादिभिरपि हि घाणादिष्वनु-प्रवृत्तिनिवृत्त्याद्यो गृहीतेषु तेन तैरप्यनुग्रहो भवन्तिः कार्यकरणसंघातस्य; भवति एवमेवैतद् याज्ञवन्क्य ।। १ ।। कार्यताको प्राप्त हो जाती है, तात्पर्य यह है कि उस वाशीरूप ज्योतिसे पुरुष उपन्येति समीप जाता अर्थात् निकटवर्ती हो जाता है और वह कर्म करता तथा पुनः लीट आता है।

जहाँ वाक्रूप ज्योतिका ग्रहण गन्धादिके उपलक्षणके लिये है: गन्धादिके द्वारा भी प्राणादिके अनुगृहीत होनेपर प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि होते हैं; अतः उनसे भी देहेन्द्रियसंघातका अनुग्रह होता है: [ जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही हैं' ॥ ५ ॥

#### ५-ग्रात्मज्योति

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्त-मिते शान्ते अनी शान्तायां वाचि किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योति-षास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ॥

'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, अग्निके शान्त होनेपर और वाक्के भी शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला रहता है ?' 'आत्मा ही इसकी ज्योति होता है। यह आत्म-ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट बाता है' ॥ ६॥

श्चान्तायां पुनर्वाचि, गन्धादि-ष्विप च शान्तेषु बाह्येष्वनुग्राह-

वाणीके शान्त हो जानेपर तथा गन्धादि बाह्य अनुग्राहकोंके भी निवृत्त हो जानेपर इस पुरुषकी केषु, सर्वप्रवृत्तिनिरोधः प्राप्तोऽस्य सम्पूर्णं प्रवृत्तियोंका निरोध प्राप्त होता

एतदुक्तं भवति-जाग्रद्विषये वहिर्मुखानि करणानि चक्षरादीन्यादित्यादिज्योतिर्मिर-चुगृह्यमाणानि यदा, तदा स्फुट-तरः संव्यवहारोऽस्य पुरुषस्य भवतीतिः एवं तावज्जागरिते स्वावयवसंघातव्यतिरिक्तेनेव ज्योतिषा ज्योतिष्कार्यसिद्धिरस्य पुरुषस्य दृष्ट्वा तस्मात्ते वयं मन्या-महे-सर्वबाह्यज्योतिःप्रत्यस्तम-येऽपि स्वप्नसुष्ठप्तिकाले जागरिते च ताहरावस्थायां स्वावयवसंघात-च्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योति-ष्कार्यसिद्धिरस्येति, दश्यते च स्वप्ने ज्योतिष्कार्यसिद्धिः— बन्धुसंगमनवियोगदर्शनं देशा-न्तरगमनादि चः सुषुप्ताचोत्था-नम्-सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चि-दवेदिषमितिः तस्माद्स्ति व्यति-रिक्तं किमपि ज्योतिः।

है। यहाँ यह कहा गया है-जिस समय जाग्रत्-अवस्थामें आदि-त्यादि ज्योतियोंसे अनुगृहीत होने-वाली चक्ष आदि इन्द्रियाँ बहिर्मुख होती हैं, उस समय इस पूरुषका व्यवहार स्पष्टतर होता है; इस प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें तो पुरुषक ज्योतिसम्बन्धी कार्योकी सिद्धि अपने अवयवसंघातसे व्यति-रिक्त ज्योतिके द्वारा ही देखी गयी है; अतः हम समभते हैं कि स्वप्न और सुषुप्तिकालमें सम्पूर्ण बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर तथा जाग्रत्कालमें भी ऐसी अवस्था आनेपर अपने अवयवसंघातसे व्यति-रिक्त ज्योतिके द्वारा ही इस पुरुष-के ज्योतिसम्बन्धी कार्यकी सिद्धि होती है; स्वप्नमें बन्धुओंके संयोग-वियोग दिखायी देने और देशान्तर-में जाने आदि ज्योतिके कार्योंकी सिद्धि देखी ही जाती है; इसी प्रकार स्पृतिसे उठना और 'मैं स्खसे सोया उस समय कुछ भी भान नहीं रहा' ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है। अतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है।

कि पुनस्तच्छान्तायां वाचि ज्योतिभवति ? इत्युच्यते-आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मेति कार्यकरणस्वावयवसं-घातव्यतिरिक्तं कार्यकरणावभा-सकम्, त्रादित्यादिबाह्यज्योति-र्वत स्वयमन्येनानवभास्यमान-मभिधीयते ज्योतिः; अन्तःस्थं च तत् पारिशेष्यात्—कार्यकर-णव्यतिरिक्तं तदिति तावत सिद्धम्; यच्च कार्यकरणव्यति-रिक्तं कार्यकरणसंघातानुत्राहकं च ज्योतिस्तद् बाह्येश्रक्षुरादिक-रणैरुपलभ्यमानं दृष्टमुः न त तथा तच्चक्षुरादिभिरुपत्तभ्यते, त्रादित्यादिज्योतिः पूपरतेषुः कार्यं तु ज्योतिषो · यस्मात्, तस्मादात्मनैवायं ज्यो-तिषा आस्ते पन्ययते कर्म कुरुते विपन्येतीतिः तस्मान्नून-मन्तःस्थं ज्योतिरित्यवगम्यते । कि च ऋादित्यादिज्योतिर्वि-लज्ञणं तदभौतिकं चः स एव

किंतु उस वाणीके शान्त होने-पर कौन ज्योति होती है ? सो बतलाया जाता है--उस समय आत्मा ही इस प्रविका ज्योति होता है। आत्मा—यह देहेन्द्रियरूप अपने अवयवसंघातसे व्यतिरिक्त, देह और इन्द्रियोंका अवभासक तथा आदित्यादि बाह्य ज्योतियोंके समान स्वयं किसो अन्यसे भासित न होने-वाली ज्योति कहा जाता है। तथा [ किन्हीं वाह्य ज्योतियोंमें न होने-के कारण े वह पारिशेष्य न्यायसे अन्तःस्थ है; वह देह और इन्द्रियोंसे भिन्न है-यह तो सिद्ध ही हो चुका है; और जो ज्योति देहेन्द्रियसे भिन्न तथा देहेन्द्रियसंघातकी उपकारक होती है, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे उपलब्ध होती देखी जाती है; किंतु आदित्यादि ज्योतियोंके निवृत्त हो जानेपर यह आत्मा उनकी तरह चक्ष आदिसे उपलब्ध नहीं होता; किंतू तो भी चूँ कि ज्योतिका कार्य देखा ही जाता है, इसलिये यह पुरुष आत्मज्योतिसे ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लीट आता है; अत: यह जात होता है कि निश्चय ही आत्मा अन्त:स्थ ज्योति है; यही नहीं, आदित्यादि ज्योतियोंसे विलक्षण और अभौतिक भी है; यही हेतुर्यचनुराद्यग्राह्यस्वम्, आदि-त्यादिवत् ।

न, समानजातीयेनैवोपकार-आत्मज्योतिषो- दर्शनात्—यदादि-ऽन्यज्योतिर्वेलक्ष- त्यादिविलक्षणं ण्ये आक्षेपः ज्योतिरान्तरं सिद्ध-मिति, एतदसत्; कस्मात ? उपक्रियमाणसमानजातीयेनैव श्रादित्यादिज्योतिपा कार्यकरण-संघातस्य भौतिकस्य भौतिकेनै-वोपकारः क्रियमाणो दृश्यते: यथादृष्टं चेदमनुमेयम्; यदि नाम कार्यकरणादर्थान्तरं तदुप-कारकमादित्यादिवज्ज्योतिः, तथापि कार्यकरणसंघातसमान-जातीयमेवानुमेयम्, कार्यकरण-संघातोपकारकत्वात्, त्रादित्या-दिज्योतिर्वत् । यत् पुनरन्तः-स्थत्वादप्रत्यत्तत्वाच्च वैत्तत्त्वण्य-मुच्यते, तचक्षुरादिज्योतिर्भिरनै-कान्तिकम्; यतोऽप्रत्यन्नाण्यन्तः स्थानि च चत्तुरादिज्योतींपि भौतिकान्येव । तस्मात्तव मनो-

कारण है कि वह आत्मज्योति आदित्यादिके समान चक्षु आदिसे ग्राह्म नहीं है।

पूर्वं - यह नहीं हो सकता, क्योंकि समान जातिवाले पदार्थसे ही उपकार होता देखा जाता है, आदित्यादिसे भिन्न जो आन्तर ज्योति सिद्ध की गयी है, बह ठीक नहीं है; क्यों ? क्योंकि जिनका उपकार किया जाता है, देहेन्द्रियसंघातका अपने समान जातिवाले भौतिक आदि-त्यादि ज्योतिसे ही उपकार होता देखा जाता है; और जैसा देखा गया है, वैसा ही इसका अनुमान करना चाहिये। यदि देह और इन्द्रियोंकी उपकारक ज्योति आदि-त्यादिके समान उनसे कोई भिन्न पदार्थ है, तो भी उसे देहेन्द्रिय-संघातसे समान जातिवाली अनुमान करनी चाहिये; क्योंकि आदित्यादि ज्योतियोंके समान वह देहेन्द्रियसंघातका उपकार करने-वाली है। इसके सिवा अन्तःस्थ और अप्रत्यक्ष होनेके कारण जो उसकी विलक्षणता बतलायी जाती है, वह तो नेत्रादि ज्योतियों के द्वारा व्यभिचरित है; क्योंकि अप्रत्यक्ष और अन्तःस्थ होनेपर भी नेत्रादि ज्योतियां भौतिक ही हैं। अतः 'आत्म-

रथमात्रम्-विलज्ञणमात्मज्योतिः सिद्धमिति । कार्यकरणसंघातभावभावित्वा-आत्मनः संघात- च संघातधमस्त्रम् साधम्यं युक्त्य- श्रनुमीयते ज्योतिषः न्तरम् सामान्यतो

चातुमानस्य व्यभिचारित्वाद्प्रा-

ज्योति इनसे विलक्षण है-यह सिद्ध होता है' ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी कल्पनामात्र है।

> इसके सिवा देहेन्द्रियसंघातके रहनेपर ही रहती है, इसलिये यह चैतन्यज्योति [रूप आदिके समान] संघातका ही धर्म है, ऐसा भी अनु-मान होता है। सामान्यतो दृष्ट अनु-मीन व्यभिचारी होता है, इसलिये उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। आप सामान्यतो दृष्ट अनुमानके बलसे

माण्यम्; सामान्यतो दृष्टवलेन १. अनुमान वाक्य इस प्रकार है—चैतन्यं शरीरधर्मः, तद्भावभावित्वात्, रूपवत् ।

३. नेत्र देहका प्रकाशक होकर भी देहसे पृथक् नहीं है; ग्रतः संघातकी प्रकाशिका होनेके कारण जो चैतन्यज्योतिको संघातसे भिन्न सिद्ध करते हैं, उनका यह हेतु नेत्र ग्रादिके विषयमें अनैकान्तिक ( न्यभिचरित ) हो गया है - इसी ग्रिक्तिसे पूर्वपक्षीने सामान्यतो दृष्ट अनुमानको व्यभिचारी कहा है।

२. अनुमान साधारणतः तीन प्रकारका होता है--१. पूर्ववत्, २. शेषवत् और ३. सामान्यतो दृष्ट । कारण देखकर जो कार्यका अनुमान किया जाता है, वह 'पूर्ववत्' है, जैसे मेघको घिरी हुई घटा देखकर वृष्टिका अनुमान । कार्य देखकर जो कारणका अनुमान होता है, वह 'शेषवत्' कहलाता है; जैसे नदीमें बाढ़ आयी देखकर पर्वतपर वृष्टि होनेका अनुमान । तथा प्रत्यक्षमूलक साघारण नियम या व्याप्तिके अनुसार जो परोक्षवस्तुका अनुमान किया जाता है, वह सामान्यतो हुए अनुमान है; जैसे प्रत्येक कार्यका एक कर्ता देखा जाता है, चूँकि यह जगत् भी एक कार्य है, स्रत: इसका भी एक कता अवश्य होगा। जो इसका कर्ता है, वही ईश्वर है । यहाँ 'विमतं चैतन्यज्योतिः संघाताद् भिन्नम् तद्भासकत्वात् आदित्यादि-वत्' (विवादकी विषयभूत चैतन्यज्योति संघातसे भिन्न है; क्योंकि यह संघातको प्रकाशित करनेवाली है, जैसे आदित्य )—इस प्रकार 'प्रकाशक प्रकाश्यसे भिन्न होता है, इस व्याप्तिके अनुसार परोक्ष 'चैतन्यज्योति' को संघातसे भिन्न सिद्ध किया जा रहा है; अतः यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है।

हि भवानादित्यादिवद् व्यति-रिक्तं ज्योतिः साधयति कार्य-करणेभ्यः; न च प्रत्यत्तमनुमानेन बाधितुं श्रव्यते; अयमेव तु कार्य-करणसंघात: प्रत्यत्तं पश्यति शृणोति मनुते विजानाति चः यदि नाम ज्योतिरन्तरमस्योप-कारकं स्याद।दित्यादिवत्, न तदातमा स्यात्, ज्योतिरन्तरम्, श्रादित्यादिवदेव; य प्रत्यत्तं दर्शनादिक्रियां करोति स एवात्मा स्यात कार्यकरण-संघातः, नान्यः, प्रत्यत्तविरोधे-ऽनुमानस्याप्रामाण्यात् ।

नन्वयमेव चेह्रानादिकियायथोक्तयुक्तेरनै-कर्ता आत्मा संघातः
कान्तिकत्वम् कथमविकत्तस्यैवास्य
दर्शनादिक्रियाकर्तृत्वं कदाचिद्

नैष दोषः, दष्टत्वातः; न हि तिनरासपूर्वकं दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, स्वभावस्य नि-निमित्तत्व-निरूपणम् शाप्रकाशकत्वेन

भवति कदाचिन्नेति।

आदित्यादिके समान ज्योतिका देह और इन्द्रियोंसे भिन्न सिद्ध करते हैं; किंतु अनुमानके द्वारा प्रत्यक्षका वाध नहीं हो सकता; यह देहेन्द्रिय-संघात ही तो प्रत्यक्ष देखता, सुनता, मनन करता और विशेषरूपसे जानता है: यदि आदित्यादिके समान इसका उपकार करनेवाली कोई अन्य ज्योति हो तो वह आत्मा नहीं हो सकती,अपितु आदित्यादिके समान ही कोई अन्य ज्योति होगी। जो भी प्रत्यक्ष दर्शनादि कर्म करता है, वह देहेन्द्रियसंघात ही आत्मा होना चाहिये, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं हो सकती ।

सिद्धान्ती—िंकतु यदि यह संघात ही दर्शनादि क्रियाओंका करने-वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें कोई विकार न आनेपर भी कभी तो इसमें दर्श-नादि क्रियाओंका कर्ल्द रहता है और कभी नहीं रहता है ?

पूर्वः —यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है और देखी हुई बातमें अनुपपत्ति नहीं होती; खद्योतको प्रकाशक और दृश्यमाने कारणान्तरमनुमेयम्; अनुमेयत्वे च केनचित् सामा-न्यात् सर्वे सर्वत्रानुमेयं स्यात्; तच्चानिष्टम्; न च पदार्थस्व-भावो नास्तिः न ह्यग्नेरुष्णस्वा-भाव्यम् अन्यनिमित्तम् , उदकस्य वा शैत्यम् । प्राणिधर्माधर्माद्य-पेचिमिति चेत्; धर्माधर्मादेनिम-त्तान्तरापेत्तस्यभावप्रसङ्गः श्रस्त्वित चेत्, नः, तदनवस्था-प्रसङ्गः स चानिष्टः।

प्रसङ्गः स चानिष्टः।
न, स्वप्नस्मृत्योर्दष्टस्यैव दर्शस्वभाववादि- नात्—यदुक्तं स्वपक्षित्रसनम् भावबादिना देहस्यैव दर्शनादिक्रिया न व्यतिरिक्तस्येति, तन्नः, यदि हि
देहस्यैव दर्शनादिक्रिया स्वप्ने
दृष्टस्यैव दर्शनादिक्रिया स्वपने

अप्रकाशकरूपसे देखनेमें अन्य कारणका अनुमान करना चाहिये; यदि किसीसे समा-नता होनेके कारण उसके विषयमें भी अनुमान किया जाय तब तो सब जगह सबके विषयमें अनुमान ही करना होगा; और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि पदार्थका कोई स्वभाव ही न हो-ऐसी बात नहीं है; अग्निका उष्णस्वभाव होना अथवा जलका शीतल होना किसी अन्य कारणसे नहीं है। यदि कहो कि स्वभाव भी प्राणियोंके धर्माधमंकी अपेक्षासे होता है, तो घर्माघर्मादिका भी किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला स्वभाव माननेका प्रसङ्ग होगा। यदि कहो कि होने दो, तो यह ठोक नहीं; क्योंकि इससे अनवस्था-का प्रसङ्ग होगा और वह इष्ट नहीं है।

सिबान्ती—तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न और स्मृतिमें देखे हुएका ही दर्शन होता है—स्वभाववादीने जो कहा कि दर्शनादि क्रिया देहके ही हैं, उससे भिन्नके नहीं हैं, सो ऐसी बात नहीं हैं, यदि दर्शनादि क्रिया देहकी ही होती तो स्वप्नमें देखे हुएको ही न देखा जाता। अन्धा पुरुष स्वप्न देखनेके समय पहले देखे हुए पदार्थी-

शाकद्वीपादिगतमदृष्ट्रस्पम्; ततक्वैतत् सिद्धं भवति-यः स्वप्ने पद्मयति दृष्टपूर्वं वस्तु, स एव पूर्वं विद्यमाने चक्षुष्यद्राक्षीत्, न देह इति; देहश्चेद् द्रष्टा, स येनाद्राचीत् तस्मिन्तुद्धते चक्षुषि स्वप्ने तदेव दृष्टपूर्व न पश्येत्; श्रस्ति च लोके प्रसिद्धि:-पूर्व दृष्टं मया हिमवतः शृङ्गमद्याहं स्वप्नेऽद्रात्तिमत्युद्घृतचक्षुपाम-न्धानामपिः तस्मादनुद्धृतेऽपि चक्षुषि यः स्वप्नदक् स एव द्रष्टा, न देह इत्यवगम्यते ।

तथा समृतौ—द्रष्टृसमत्रीरेकत्वे
द्रष्टुदेहेन्द्रियादि- सति य एव द्रष्टा
व्यतिरिक्तत्वम् स एव स्मर्ताः;
यदा चैवं तदा निमीलिताक्षोऽपि स्मरन् द्रष्टपूर्वं यद्
रूपं तद् द्रष्टवदेव पश्यतीतिः;
तस्माद् यन्निमीलितं तन्न
द्रष्टुः, यन्निमीलिते चक्षुपि

को ही देखता है, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा, उन शाकद्वीपादिके पदार्थोंको नहीं देखता; इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्नमें जो पहले देखे हुए पदार्थोंको देखता है, उसीने पहले नेत्रोंके रहते हुए उन पदार्थींको देखा था, देहने नहीं; यदि देह ही देखनेवाला होता तो जिनके द्वारा उसने पहले देखा था उन नेत्रोंके निकाल लिये जानेपर उन पूर्वहष्ट पदार्थीको स्वप्नमें न देखता; किंतु जिनके नेत्र निकाल लिये गये हैं, उन अन्धोंके विषयमें भी लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि आज स्वप्नमें मैंने पहले देखा हुआ हिमालयका शिखर देखा। इससे यह जात होता है कि जो स्वप्न देखनेवाला है, वही नेत्रोंके न निकालनेपर भी द्रष्टा है, देह द्रष्टा नहीं है।

इसी प्रकार स्मरणमें समक्ता चाहिये - द्रष्टा और स्मरण करनेवाले-की एकता होनेपर जो द्रष्टा होता है, वही स्मरण करनेवाला होता है। जब कि ऐसी बात है तभी आंख मूँदकर स्मरण करनेवाला भी जो पहले देखा हुआ रूप है, उसे देखे हुएके समान ही देखता है; अतः जिन्हें मूँद रखा है, वे नेत्र द्रष्टा नहीं स्मरद् रूपं पश्यति तदेवानि-मीलितेऽपि चक्षुपि द्रष्टृ आसी-दित्यवगम्यते ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मृते च देहेऽविकलस्यैव च
ह्रपादिदर्शनाभावात्—देहस्यैव
द्रष्टृत्वे मृतेऽपि दर्शनादिक्रिया
स्यात् । तस्माद् यदपाये देहे
दर्शनं न भवति, यद्भावे च
भवति, तद् दर्शनादिक्रियाकर्ष्ट
न देह इत्यवगम्यते ।
चक्षुरादीन्येव दर्शनादिक्रिया-

कतृ पीति चेन, यदहमद्रात्तं तत् स्पृशामीति भिन्नकर्तृकत्वे प्रतिसंधानानुपपत्तेः मनस्तर्हीति चेन्न, मनसोऽपि विषयत्वाद् स्पादिवद् द्रष्टृत्वाद्यनुपपत्तिः। तस्मादन्तःस्थं व्यतिरिक्तमा-

दित्यादिवदिति सिद्धम् ।

हैं, जो नेत्रोंके मूँदनेपर स्मरण किये जानेवाले रूपको देखता है, वही नेत्रोंके न मूंदनेपर भी द्रष्टा था-ऐसा जाना जाता है।

इसके सिवा शरीरके मर जाने-पर उसमें कोई विकार न होनेपर भी वह रूपादिका दर्शन नहीं करता—यदि देह ही द्रष्टा होता तो उसके मरनेपर भी उसमें दर्शनादि किया होती। अतः जिसके देहमें न रहनेपर दर्शन नहीं होता ग्रीर रहनेपर होता है, वही दर्शनादि कियाका कर्ता है, देह नहीं—ऐसा जात होता है।

यदि कहो कि नेत्रादि इन्द्रियां ही दर्शनादि किया करनेवाली हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि [ वैसी स्थितिमें ] दर्शन और स्पर्श भिन्न कर्ताओंकी किया होनेके कारण 'जिसे मैंने देखा था, उसका स्पर्श करता हूँ' ऐसा अनुभव नहीं हो सकता था; अच्छा तो, मन ही द्रष्टा है—ऐसा मानें तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि रूप आदिकी भाँति विषय (दश्य) होनेके कारण मनका भी द्रष्टा होना सम्भव नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य-ज्योति अन्तःस्थ है और आदि-त्यादिके समान शरीरसे भिन्न है।

यदुक्तम्---कार्यकरणसंघात-समानजातीयमेव ज्योतिरन्तर-मनुमेयम्, त्रादित्यादिभिः तत्समानजातीयैरेव उपक्रिय-माणत्वादिति —तदसत्, उप-कार्योपकारकभावस्यानियमदर्श-नात्; कथम् ? पार्थिवैरिन्धनैः पार्थिवत्वसमानजातीयैस्तृणोल-पादिभिरग्नेः प्रज्यलनोपकारः क्रियमाणी दृश्यतेः न तावता तत्समानजातीयैरेवाग्नेः प्रज्वलनोपकारः सर्वत्रानुमेयः स्यात्, येनोदकेनापि प्रज्वल-नोपकारी भिन्नजातीयेन वैद्य-तस्याग्नेः जाठरस्य च क्रियमाणो दृश्यतेः तस्माद् उपकार्योप-कारकभावे समानजातीयासमान-जातीयनियमी नास्ति; कदा-चित् समान नातीया मनुष्या मनुष्यैरेवोपक्रियन्ते कदा-चित् स्थावरपश्चादिभिश्च भिन्न-

ऐसा जो कहा कि देहेन्द्रिय-संघानके समान जातिवाली ही किसी अन्य ज्योतिका अनुमान करना चाहिये, क्योंकि आदित्यादि तथा उसके समान जातीय ज्योतियों-से ही संघातका उपकार होता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उप-कार्य-उपकारकभावका कोई नियम नहीं देखा जाता; किस प्रकार? [सो बतलाते हैं-] पार्थिव इन्धन-से एवं पायिवत्वमें समान जाति-वाले तृण और उलप (घास) आदिसे अग्निका प्रज्वलन रूप उप-कार होता देखा जाता है, किंत् इतनेहीसे सर्वत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना चाहिये कि उनके समान-जातीय पदार्थींसे ही अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार होगा, क्योंकि उनसे भिन्न जातिवाले. जलसे भो बिजलीरूप अग्निका तथा पेटके भीतरकी अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार होता देखा जाता है; अतः उपकार्योपकारकभावमें जातीय अथवा असमानजातीय होनेका नियम नहीं है; कभी तो समानजातीय मनुष्य मनुष्योंसे ही उपकृत होते हैं और कभी स्थावर एवं पशुआदि भिन्न जातिवालोंसे ही जातीयैः; तस्मादहेतुः कार्य-करणसंघातसमानजातीयैरेव आदित्यादिज्योतिर्भिरुपक्रियमा-णत्वादिति ।

यत् पुनरात्थ-चक्षुरादि-

भिरादित्यादिन्योतिर्वद् श्रद्यस्वादित्ययं हेतुन्योतिरन्तरस्यान्तःस्थत्वं वैलच्चण्यं च न
साध्यति, चक्षुरादिभिरनैकान्तिकर्लादिति—तदसत्, चक्षुरादिकरणेस्योऽन्यत्वे सतीति हेतो-

विंशोषणत्वोपपत्तेः।

उनका उपकार होता है; अतः कार्यकरणसंघातके समानजातीय आदित्यादि ज्योतियोंसे उपकृत होनेके कारण ही आत्मज्योति संघातके समानजातीय ही होनी चाहिये—यह कोई हेतु नहीं है।

और तुमने जो ऐसा कहा कि आदित्यादिकी ज्योतिके समान चक्ष आदि इन्द्रियोंसे दिखायी देनेवाली न होनेके कारण आत्मज्योति अन्तःस्थ और भिन्न प्रकारकी है ] -यह हेतू तो चक्षु आदिसे व्यभि-चरित होनेके कारण उस अन्य ज्योतिका अन्तःस्थ और विलक्षण होना सिद्ध नहीं कर सकता, सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'चक्ष आदि इन्द्रियोंसे भिन्न होते हए' [ उनसे न दिखायी देनेके कारण आत्मज्योति अन्त.स्य एवं विलक्षण है ] इस प्रकार उपर्युक्त हेत्में विशेषण लगा देनेसे उसकी उपपत्ति हो सकती है।

१. तात्पर्य यह है कि पहले अनुमानका स्वरूप यों था 'आत्मर्थाति: अन्तःस्थम, आदित्यादिवसक्षुरादिभिरदृश्यत्वात् ।' अर्थात् आत्मर्याति अपने भीतर है,
क्योंकि वह सूर्य आदिकी भाँति आँखोंसे नहीं दिखायी देती । यह हेतु नेत्रके विषयमें
व्यभिचरित था; क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेत्रसे नहीं देखा जा सकता ।
इस दोषको मिटानेके लिये सिद्धान्तीने हेतुमें 'चक्षुरादिकरणेम्योऽन्यत्वे सित' यह
विशेषण जोड़ दिया । अब अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हो गया—'आत्मर्याति:
अन्तःस्थम, चक्षुरादिकरणेम्योऽन्यत्वे सित चक्षुरादिभिरदृश्यत्वात् ।' अर्थात् आत्मर्याति अपने भीतर स्थित है; क्योंकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भिन्न होती हुई
उन इन्द्रियोंसे देखी नहीं जाती—ऐसा हेतु माननेपर कहीं भी दोष नहीं आता ।

कायकरणसंघातधमत्वं ज्यो-तिष इति यदुक्तम्, तन्न, अनु-मानविरोधातुः आदित्यादिज्यो-तिवेत कार्यकरणसंघातादर्थान्तरं ज्योतिरिति ह्यनुमानमुक्तम्; तेन विरुध्यते इयं प्रतिज्ञा--काये-करणसंघातधर्मत्वं ज्योतिष इति। तद्भावभावित्वं त्वसिद्धम्, मृते देहे ज्योतिषोऽदर्शनात् । सामान्यतो दृष्टस्यानुमानस्या-प्रामाण्ये सति पानभोजनादिसर्व-व्यवहारलोपप्रसङ्गः; स चानिष्टः; पानभोजनादिषु ही श्लुत्विपासा-दिनिवृत्तिग्रुपलब्धवतः तत्सामा-न्यात् पानभोजनाद्युपादनं दृश्य-मानं लोके न प्राप्नोतिः; दश्यन्ते

तथा उस ज्योतिको जो देहे-न्द्रियसंघातके धर्मवाली बतलाया, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे अनुमानसे विरोध आता है; ग्रादित्यादि ज्योतिके यह ज्योति देहेन्द्रियसंघातसे भिन्न पदार्थ है. ऐसा अनुमान कहा गया है; उस अनुमानसे इस प्रतिज्ञाका कि उस ज्योतिमें देहेन्द्रियसंघातका धर्मत्व है, विरोध आता है; देह ताद्भावभावित है [ अर्थात् जबतक देह है, तबतक उसके धमंरूपसे चैतन्यज्योति भी रहती है ] यह तुम्हारा हेतु तो असिद्ध है, क्योंकि मृत देहमें वह ज्योति नहीं देखी जाती।

सामान्यतो दृष्ट अनुमानकी अप्रामाणिकता माननेपर तो भोजन और जलपानादि सभी व्यवहारोंके लोपका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; और वह दृष्ट नहीं है; क्योंकि तब तो, जल-पान और भोजनादि करनेपर भूख और प्यासकी निवृत्ति देखनेवालेको उसीकी समानतासे लोकमें जलपान और भोजन ग्रहण करते दिखायी देना सिद्ध नहीं हो सकता [क्योंकि सामान्यतो दृष्ट नियमको वह

१ अतः इस हेतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है, इससे आत्मज्योतिको देहेन्दियसंघातका धर्म नहीं सिद्ध किया जा सकता।

reassessessess; assess ह्यपलब्धपानभोजनाः सामान्यतः पुनः पानभोजनान्तरैः क्षुत्पि-पासादिनिवृत्तिमनुमिन्वन्तस्ता-द्रथ्येन प्रवर्तमानाः । यदुक्तम्-अयमेव तु देहो दर्शनादिक्रियाकर्तेति, तत् प्रथम-मेव परिहृतं स्वप्नस्मृत्योर्देहा-दर्थान्तरभूतो द्रष्टेति । अनेनैव ज्योतिरन्तरस्य अनात्मत्वमपि प्रत्युक्तम्। यत् पुनः खद्योतादेः कादाचित्कं प्रकाशाप्रकाशकत्वम्, तदस्त्, पन्नाद्यवयवसंकोचवि-कायनिमित्तत्वात् प्रकाशाप्रकाश-कत्वस्य । यत् पुनरुक्तम्, धर्भा-धर्मयोरवक्यं फलदातृत्वं स्व-भावोऽभ्युपगन्तच्य इति-तद-भ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात् ।

अप्रामाणिक मान लेगा ] किंतु जिन्होंने जलपान और भोजन किया है, वे लोग फिर भी जलपान और भोजन करनेसे क्ष्या-पिपा-सादिको निवृत्तिका अनुमान करके उसके लिये प्रवृत्त होते देखे ही जाते हैं।

ऐसा जो कहा कि यही देह दर्शनादि क्रियाका कर्ता है; इसका तो 'स्वप्न और समृतियोंका देहसे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा है' ऐसा कहकर पहले ही परिहार कर दिया गया है। तथा इसीसे [अर्थात् संघातके द्रष्टत्वका निराकरण करके ] उस अन्य ज्योतिके अना-त्मत्वका भी निषेध कर दिया है तथा खद्योतका जो कभी प्रकाश-करव और कभी अप्रकाशकत्व बतलाया, वह भो ठीक नहीं है, क्योंकि वे प्रकाशकत्व और अप्र-काशकत्व तो पंख आदि अवयवोंके सिकोडने और खोलनेके कारण हैं तथा यह जो कहा कि 'अवस्य फल देना'-यह धर्म और अधर्मका स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिये; सा ऐसा स्वीकार करने-पर तुम्हारे ही सिद्धान्तकी हानि होगी। और इसीसे (सिद्धान्तमें विरोध होनेके ही कारण ) तुम्हारे द्वारा आशङ्कित अनवस्था-दोषका **एतेनानवस्थादोषःप्रत्युक्तः।तस्मा**ने भी निराकरण कर दिया गया । अतः

चान्तःस्थं दिस्त व्यतिरिक्तं ज्योतिरात्मेति ॥ ६ ॥

WASTER THE TOTAL STATE OF THE S संघातसे पृथक् और अपने भोतर ही स्थित आत्मज्योति है-यह सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥

ग्रात्माका स्वरूप

यद्यपि व्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम् तथापि समानजातीयानुग्राहकत्व-दर्शननिमित्तभान्त्या करणानामे-वान्यतमो व्यतिरिक्तो वा इत्य-विवेकतः प्रच्छति-

यद्यपि आत्माका देहादिसे भिन्न होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गयीं तो भी आदित्यादि समानजातीय पदार्थोंका ही अनुग्राहकत्व देखनेके कारण उत्पन्न हुई भ्रान्तिसे 'आत्मा इन्द्रियोंमेंसे ही कोई एक है अथवा उनसे भिन्न हैं इसका विवेक न होनेसे जनक पूछता है-

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानसयः प्राणेषु हृद्यन्त-ज्योंतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेळायतीव सं हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमति-क्रामित मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥

'आत्मा कौन है ?'. [ याज्ञवल्क्य-] 'यह जो प्राणोंमें बुद्धिवृत्तियोंके भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योतिः स्वरूप पुरुष है, वह समान ( बुद्धि-वृत्तियोंके सदृश ) हुआ इस लोक और परलोक दोनोंमें संवार करता है। वह [बुद्धिवृत्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [प्राणवृत्तिके अनुरूप होकर ] मानो चेष्टा करता है। वही स्वप्न होकर इस लोक (देहेन्द्रियसंघात) का अतिक्रमण करता हे और [ शरीर तथा इन्द्रिय-रूप ] मृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता है ॥ ७ ॥

कतम इतिः न्यायस्भ्नताया आन्तिः बोजं च

'कतम इति'—सूक्ष्म युक्तियाँ प्रकारवी वित्यं दुविज्ञेयत्वादुपपद्यते किठनतासे समक्तमें आती हैं; इस-। अथवा लिये भ्रान्ति होनी सम्भव ही है। MANAGER SANGER SANGER SANGER SANGER शरीरव्यतिरिक्ते सिद्धेऽपि करणा-नि सर्वाणि विज्ञानवन्तीव, विवे-कत श्रात्मनोऽनुपलब्धत्वात्; पृच्छामि-कतम अतो ऽहं श्रात्मेतिः कतमोऽसौ देहेन्द्रिय-प्राणमनःसु, यस्त्वयोक्त आत्मा, येन ज्योतिषास्त इत्युक्तम् । श्रथवा योऽयमात्मा त्वया-भिन्नेतो विज्ञानमयः, सर्व इमे प्राणा विज्ञानमया इव, एषु प्राणेषु कतमः ? यथा समुदितेषु त्राह्मणेषु, सर्व इमे तेजस्विनः कतम एषु षडङ्गविदिति ।

पूर्वस्मिन् व्याख्याने कतम त्र्यातमेत्येतावदेव प्रश्नवाक्यम् , योऽयं विज्ञानमय इति प्रति-वचनम्; द्वितीये तु व्याख्याने प्राणेष्ट्रित्येवमन्तं प्रश्नवाक्यम् । अथवा सर्वेमेव प्रश्नवाक्यम्-विज्ञानमयो हृद्यन्तज्योतिः पुरुषः कतम इत्येतदन्तम्। योऽयं विज्ञानमय इत्येतस्य निर्धारितार्थविशेष-शब्दस्य

अथवा आत्मा शरीरसे व्यतिरिक्त सिद्ध होनेपर भी समस्त इन्द्रियां विज्ञानवती-सी जान पड्ती हैं. क्योंकि आत्मा उनसे पृथक्रपसे उपलब्ध नहीं होता। इसलिये में पूछता है कि आत्मा कौन-सा है ? जिसका आपने उल्लेख किया है, वह आत्मा शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मन-इनमेंसे कौन-सा है. जिस ज्योतिके द्वारा पुरुष बैठता है-ऐसा कहा गया है।

अथवा जो यह आत्मा आपको विज्ञानमयरूपसे अभिप्रेत है, सो ये सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं, इन प्राणोंमें वह कौन-सा है ? जिस प्रकार उपस्थित ब्राह्मणोंमें ये सभी तेजस्वी हैं, इनमें छहों वेदाङ्गोंका जाननेवाला कौन है? [ऐसा प्रक्त किया जाय। ]

[इन दोनों व्याख्याओंमेंसे] पूर्व व्याख्यामें 'कतम आत्मा' (कौन सा आत्मा है) इतना ही प्रश्तवाक्य है, और 'योऽयं विज्ञान-मयः' इत्यादि उत्तर है; तथा दसरी व्याख्यामें 'प्राणेषु' यहां तक प्रश्त वाक्य है अथवा 'विज्ञानमयो हृद्यन्तज्योतिः पुरुषः' कतमः यहाँ तक सारा ही प्रश्तवाक्य है। किंतू 'योऽयं विज्ञानमयः' इस अर्थविशेषसे निश्चित

विषयत्वम्, कतम स्रात्मेतीतिशब्दस्य प्रश्नवाक्यपरिसमाप्त्यर्थत्वम्—व्यवहितसम्बन्धमन्तरेण युक्तमिति कृत्वा, कतम
स्रात्मेतीत्येवमन्तमेव प्रश्नवाक्यम्, योऽयमित्यादि परं
सर्वमेव प्रतिवचनमिति निश्चीयते।

योऽयमित्यात्मनः प्रत्यस्तत्वा-आत्मनो विज्ञान- निर्देश:: विज्ञान-मयत्वविशेषणे मयो विज्ञानप्रायो हेतुः बुद्धिविज्ञानोपाधिसम्पर्का-विवेकाद् विज्ञानमय इत्युच्यते-बुद्धिविज्ञानसम्पृक्त एव हि यस्मा-दुपलभ्यते, राहुरिव दित्यसम्पृक्तः; बुद्धिहिं सर्वार्थ-करणम्, तमसीव प्रदीपः पुरोऽव-ह्येव पश्यित स्थितः; 'मनसा मनसा शृणोति' इति इक्तम्। बुद्धिविज्ञानालोकविशिष्टमेव हि सर्वं विषयजातम्रुपलभ्यते, पुरो-<u> उत्रस्थितप्रदीपालोकविशिष्टमिव</u> तमसि; द्वारमात्राणि त्वन्यानि रखनेवाला होना तथा 'कतम आत्मेति' इसमें इति शब्दका प्रश्न-वाक्यकी समाप्तिके लिये होना किसी व्यवहित सम्बन्धके बिना ही उचित है—ऐसा समभकर 'कतम आत्मेति' इसके इति शब्दपर्यन्त ही प्रश्नवाक्य हे; 'योऽयम्' इत्यादि आगेका सारा वाक्य उत्तर ही है— ऐसा निश्चय होता है।

आत्मा प्रत्यक्ष है, इसलिये 'योऽयम्' (जो यह ) ऐसा निर्देश किया गया है; विज्ञानमय-विज्ञान-प्राय, बुद्धि-विज्ञानरूप उपाधिके सम्पर्कका विवेक न होनेके कारण यह विज्ञानमय कहा जाता है; क्योंकि जिस प्रकार राहु चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्कमें आकर ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार यह बुद्धिरूप विज्ञानसे सम्पर्क रखकर ही ग्रनुभवमें आता है; अन्धकारमें सामने रखे हुए दीपकके समान बुद्धि ही सब प्रकारके व्यापारोंका साधन है; 'मनहीसे देखता है, मनहीसे सुनता है' ऐसा कहा भी हे । जिस प्रकार अन्धकारमें समस्त पदार्थं सम्मुखस्य दीपकके प्रकाशसे युक्त होकर ही उपलब्ध होते हैं. उसी प्रकार सारे पदार्थं बुद्धिरूप विज्ञानके आलोकसे विशिष्ट होकर ही उपलब्ध होते हैं। अन्य इन्द्रियाँ करणानि बुद्धेः; तस्मात्तेनैव विशेष्यते—विज्ञानमय इति ।

येषां परमात्मविज्ञ प्रिविकार मयटो तिकारार्थ- इति व्यारूथानम्, त्वितराकरणम् तेषां 'विज्ञानसयः' 'मनोमयः' इत्यादौ विज्ञानमय-शब्दस्य अन्यार्थदर्शनादश्रीतार्थ-तावसीयतेः संदिग्धश्च पदार्थी-**ऽन्यत्र** निश्चितप्रयोगदर्शनानि-र्घारियतुं शक्यः; वाक्यशेषात्, निश्चितन्यायवलाद् वाः सधी-रिति चोत्तरत्र पाठात्, 'हद्यन्तः' इति वचनादु युक्तं विज्ञानप्राय-त्वमेव ।

प्राणेष्ट्रिति व्यतिरेकप्रदर्श-'प्राणेषु' 'हृदि' नार्था सप्तमी—यथा इत्यादिप्रयोगाना-मभिप्रायः वृक्षेषु पाषाण इति

तो बुद्धिकी द्वारमात्र हैं। इसलिये आत्माको उस (बुद्धि) के द्वारा ही विज्ञानमय इस प्रकार विशेषित किया जाता है।

जिनके मतमें 'विज्ञानमय' शब्द-की व्याख्या 'परमात्माकी विज्ञिष्ठ-का विकार' है, उनका यह अर्थ. 'विज्ञानमयः' 'मनोमयः' इत्यादि तैतिरीय श्रुतियोंमें विज्ञानमय शब्दका दूसरा अर्थं देखे जानेके कारण. श्रतिविरुद्ध सिद्ध होता है। जहाँ किसी पदके अर्थमें संदेह हो वहाँ अन्य स्थानमें निश्चित प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही निश्चय किया जाता है; इसके सिवा वाक्यशेषसे अथवा निश्चित न्यायके बलसे भी उसका निश्रय हो सकता है। तथा आगे 'सधीः' (बुद्धिके सहित) ऐसा पाठ है और 'हृद्यन्तः' ऐसा वचन भी है; इनसे भी उसका विज्ञानप्रायता—विज्ञानाधिक्य ही उचित है।

'प्रार्णेषु' यह सप्तमी व्यति-रेक प्रदर्शित करनेके लिये है; जैसे 'वृक्षेषु पाषाणः' यहाँ

१. तात्पर्य यह है कि इन तैतिरोय-श्रुतियोंमें मयट् प्रत्यय चातुर्य (प्रायः अथवा आधिक्य) अर्थमें ही हो सकता है, विकारार्थक नहीं हो सकता; इसिलये यदि यहाँ इसका अर्थ विकार किया जायगा तो इसका उन श्रुतियोंसे विरोध होगा; इसिलये यहाँ भी इसे प्राचुर्यार्थक ही समझना चाहिये।

२. क्योंकि यदि आत्मा विज्ञानका विकार होगा तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता।

सामीप्यलचणाः प्राणेषु हि | व्यतिरेकान्यतिरेकता संदिद्यत | व्यतिरेकान्यतिरेकता संदिद्यत | व्यतिरेक्त इत्यर्थः यो हि येषु | भवति, स तद्वयतिरिक्तो भव-

त्वव-यथा पापाणपु चृत्तः ।
हिंद तत्रैतत् स्यातः प्राणेषु
प्राणजातीयव बुद्धः स्यादित्यत
प्राह—हद्यन्तरिति । हृच्छव्देन
पुण्डरीकाकारो भांसपिण्डम्,
तात्स्थ्याद् बुद्धिहृत्, तस्यां हृदि
बुद्धाः अन्तरिति बुद्धिवृत्तिच्यतिरेकप्रदर्शनार्थम्, ज्यातिरवभासात्मकत्वादात्मोच्यतेः तेन
ह्यानभासकेन आत्मना ज्योतिषा
श्रास्ते पच्ययते कर्म कुरुते,
चेतनावानिव ह्ययं कार्यकरणविण्डः—यथा आदित्यप्रकाशस्यो घटः ।

यथा वा मरकतादिर्भाणः चीरादिद्रव्ये प्रचिप्तः परीचणाय, आत्मच्छायमेव तत् चीरादिद्रव्यं

सामीप्य अर्थंको लक्षित कराने-वाली सप्तमी है' प्राणोंमें ही आत्मा-की भिन्नता या अभिन्नताके विषय-में संदेह होता है; अतः 'प्राणेषु' अर्थात् प्राणोंसे भिन्न है, क्योंकि जो जिनमें होता है, वह उनसे भिन्न होता ही है; जैसे पाषाणोंमें होनेवाला वृक्ष [ पाषाणोंसे भिन्न होता है ]।

A SA PRESENTATION OF THE PARTY OF THE PARTY

'हृदि'--हृदयमें, वहां यह रहता है; प्राणोंमें प्राणजातिकी ही बुद्धि रहेगी, इसलिये श्रुति कहती है-'हृद्यन्तः'। यहां 'हृत्' शब्दसे प्ण्डरीकाकार मांसपिण्ड कहा गया है, उसमें रहनेके कारण बुद्धि हृत् है, उस हत्में अर्थात् बुद्धिमें; 'अन्त: यह बुद्धिवृत्तिसे उसकी भिन्नता प्रदिशत करनेके लिये है. प्रकाशस्वरूप होनेके कारण ग्रात्मा गया है; उस 'ज्योतिः' कहा प्रकाशस्वरूप आत्मज्योतिसे चेत-नावान्-सा होकर ही यह देहेन्द्रिय-संघात सूर्यंके प्रकाशमें स्थित घटके समान रहता, इधर उधर जाता और कर्म करता है।

अथवा जिस प्रकार परीक्षाके लिये दुग्धादि द्रव्यमें डाली हुई मरकतादि मणि उस दुग्धादि द्रव्यको अपनी ही

१ अतः 'बृक्षेषु पाषाणः' का अर्थ होता है--बृक्षके निकट पत्थर है।

करोति, ताद्दगेतदात्मज्योति वु -द्वेरिष हृदयात् स्रक्ष्मत्वाद् हृद्धन्तः-स्थमिष हृदयादिकं कार्यकरण-संघातं चैकीकृत्य आत्मज्योति-इञ्जायं करोति, पारम्पर्येण स्रक्ष्म-स्थूलतारतम्यात्, सर्वान्तरतम-न्वात् ।

बुद्धिस्तावत् स्वच्छत्यादान-अनात्मन्यात्मचैत-न्तर्याचात्मचैतन्य-न्याभाससंक्रान्तेः ज्योतिः प्रतिच्छाया क्रमः

भवतिः तेन हि विवेकिनामपि तत्र आत्माभिमानबुद्धिः प्रथमाः ततोऽप्यानन्तर्यान्मनसि चैतन्या-वभासता, बुद्धिसम्पर्कातः तत इन्द्रियेषु, मनःसंयोगातः ततो-ऽनन्तरं शरीरे, इन्द्रियसम्प-कति । एवं पारम्पर्येण कृत्सनं कार्यकरणसंघातमात्मा चैतन्य-स्वरूपज्योतिपावभासयति । तेन हि सर्वस्य जोकस्य कार्यकरण-संघाते तद्धृत्तिषु चानियतात्मा-भिमानबुद्धिर्यथाविवेकं जायते । तथा च भगवतोक्तं गीतास-

नान्तिवाला कर देती है, उसी प्रकार यह आत्मज्योति बुद्धि अर्थात् हृदयसे भी सूक्ष्म होनेके कारण हृत्पिण्डमें स्थित हृदयादिक और देहेन्द्रियसंघातको भी अपनेसे अभिन्न करके आत्मज्योतिकी कान्तिसे युक्त ही कर देती है, क्योंकि परम्परासे सूक्ष्म-स्थूल तारतम्यसे यह सबकी अपेक्षा अन्तरतम है।

बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा-की समीपवर्तिनी है, इसलिये वह आत्मचैतन्यकी प्रतिच्छायासे युक्त हो जाती है; इसीसे विवेकियोंको भी पहले उसीमें ग्रात्माभिमानबुद्धि होती है; उसका भी समीपवर्ती होनेसे बुद्धिके सम्पर्कंसे मनमें चैतन्यावभासता आती है और मनका [इन्द्रियोंसे] सम्पर्क होनेके कारण मनसे इन्द्रियोंमें; फिर इन्द्रियोंका शरीरसे सम्पर्क होनेके कारण उनसे शरीरमें चैतन्या-वभासता आ जाती है; इस प्रकार परम्परासे आत्मा सम्पूर्ण देहेन्द्रिय-संघातको चैतन्यस्वरूप प्रकाशसे प्रकाशित कर देता है, इसीसे सब लोगोंकी देहेन्द्रियसंघात उसकी वृत्तियोंमें अपने-अपनेविवेक-के अनुसार अनियत आत्मा भिमान-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है।

ऐसा ही भगवान्ने भी गीतामें

''यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रिनः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।।" (१३ | ३३ ) ''यदादित्यगतं तेजः" (१५।१२) इत्यादि च। "नित्योऽनित्यानां चेतन-इचेतनानाम्" (२।२।१४) इति च काठके। ''तमेत्र भान्त-मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वे-मिदं विभाति'' (क० उ० २। २ । १६ ) इति च । ''येन स्यस्तपति तेजसेद्धः" इति च मन्त्रवणेः । तेनायं हद्यन्तज्यों तिः। पुरुष:--आकाशवत् सवेगत-त्वात् पूर्ण इति पुरुषः; निर-तिशयं चास्य स्वयंज्योतिष्टुम्, सर्वावभासकत्वात् स्वयमन्या-नवभास्यत्वाच । स एष पुरुषः स्वयमेव ज्योतिःस्वभावः, यं त्वं पृच्छसि-कतम आत्मेति। बाह्यानां ज्योतिषां सर्वेकरणा-बात्मनः सर्वव्य- **नुग्राहकाणां प्रत्य-**वहारहेतुत्वम् स्तमयेऽन्तःकरणद्वा-रेण हद्यन्तज्योतिः पुरुष आत्मा-करणानामित्युक्तम् । **जुग्राहकः** 

कहा है---''हे भारत! जिस प्रकार एक सूर्य इस सम्पूर्ण लोकको प्रका-शित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री [आत्मा] सम्पूर्णं क्षेत्रको प्रकाशित करता है" "जो आदित्यगत तेज है [वह मेरा ही जानो ]" इत्यादि। "जो अनित्योंमें नित्य और चेतनों-में चेतन है" ऐसा कठोपनिषद्में भी कहा है और ऐसा भी कहा है कि "सब उसीके प्रकाशित होनेसे प्रकाशित होता है तथा यह सब उसीके तेजसे प्रकाशित है।" इनके सिवा "जिसके तेजसे तेजोमय होकर सूर्य तपता है" ऐसा मन्त्र-वर्ण भी है। ग्रतः यह आत्मा हृदयान्तर्गत ज्योति है।

'पुरुष:' आकाशके समान सर्व-गत होनेके कारण पूर्ण है, इसलिये पुरुष है; सबका प्रकाशक और स्वयं दूसरोंसे अप्रकाश्य होनेके कारण इसकी स्वयंप्रकाशता सबसे बढ़कर है। वह यह पुरुष, जिसके विषयमें तुम पूछते हो कि आत्मा कौन-सा है ?' स्वयं ही ज्योति:स्वभाव है।

समस्त इन्द्रियोंकी उपकारक बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर हृदयके भोतर अन्तर्ज्योतिःस्वरूप पुरुष--पूर्ण आत्मा अन्तःकरणके द्वारा इन्द्रियोंका उपकारक है-ऐसा पहले कहा गया मादित्यादिज्योतिषां भावः, तदा-प्यादित्यादिज्योतिषां परार्थत्वात् कार्यकरणसङ्घातस्याचैतन्ये स्वा-स्वार्थज्योतिष र्थानुपपत्तेः मात्मनोऽनुग्रहाभावेऽयं कायं-करणसङ्घाती न व्यवहारायः कन्पतेः आत्मज्योतिरनुग्रहेणव हि सर्वदा सर्वः संव्यवहारः, "यदेतद् हृद्यं मनक्चैतत् संज्ञा-नमु" (ऐ० उ० ३। २) इत्यादि श्रुत्यन्तरात्; सामिमानो हि सर्वेत्राणिसंच्यवहारः; श्रमिमान-मरकतमणिदृष्टान्ते-हेतं च नावोचाम । यद्यप्येवमेतत् , तथापि जाग्र-द्विषये सर्वकरणागोचरत्वादातम-ज्योतिषो बुद्धचादिबाह्याभ्यन्तर-कार्यकरणव्यवहारसन्निपातव्या-कुलत्वान्न शक्यते तज्ज्योतिरा-

त्माख्यं मञ्जेषीकावन्निष्कृष्य

यदापि बाह्यकरणानुग्रहकाणा-

है। जिस समय बाह्य इन्द्रियोंकी उपकारक आदित्यादि ज्योतियोंकी भी सत्ता रहती है, उस समय भी आदित्यादि ज्योतियाँ परार्थ होनेके और कार्यंकरणसङ्घात अचेतन है, इसलिये उसमें स्वार्थका भाव सम्भवन होनेसे स्वार्थज्योतिः ( जिसका प्रकाश अपने ही लिये है उस ) आत्माके अनुग्रहके बिना देहेन्द्रियसङ्घात व्यवहारमें समर्थं नहीं हो सकता; सारा व्यव-हार सर्वदा आत्मज्योतिके अनुग्रहसे ही होता है, "जो यह हृदय है, वही मन है और वही संज्ञान है" ऐसी एक अन्य श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। प्राणियोंका सारा व्यव-हार अभिमानपूर्वक हो होता है और अभिमानका हेतु हमने मर-कतमणिके दृष्टान्तसे बतला दिया है। यद्यपि यह बात ऐसी ही है,

तथापि जाग्रत्-कालमें आत्मज्योति सारी ही इन्द्रियोंकी अविषय तथा बुद्धि आदि बाह्य और आभ्यन्तर देह एवं इन्द्रिय आदिके व्यवहार-समूहसे चक्रल रहती है, इसलिये उस आत्मसंज्ञक ज्योतिको मूँ जमेंसे सींकके समान 🐪 पृथक्रूपसे नहीं दिखाया दशंयितुमित्यतः स्वप्ने दिदशंयिषुः सकता, अतः उसे

प्रक्रमते—

स समानः सन्तुमौ लोकावतुसश्चरित । यः पुरुषः स्वयमेव
ज्योतिरात्माः स समानः सद्दरः
सन्—केन १ प्रकृतत्वात् सन्निद्वितत्वाच हृद्येनः 'हृदि' इति
च हृज्छब्दवाच्या बुद्धिः प्रकृता
सन्निहिता चः तस्मात्तयैव
सामान्यम् ।

कि पुनः सामान्यम् १ अश्वमहिष्वद् विवेकतोऽनुपलिब्धः;
अवभास्या बुद्धिः, अवभासकं
तदात्मच्योतिः, आलोकवत्;
अवभास्यावभासकयोविवेकतोऽनुपलिब्धः प्रसिद्धाः, विश्रद्धत्वाद्धणलोकोऽवभास्येन सद्दशो
भवतिः, यथा रक्तमवभासयन्
रक्तसद्दशो रक्ताकारो भवति,
यथा हरितं नीलं लोहितं
च अवभासयन्नालोकः

दिखानेकी इच्छासे श्रुति आरम्भ करती है।

वह पुरुष समान रहकर इस लोक और परलोक-दोनोंमें सख्रार करता है। जो पुरुष स्वयंज्योतिः-स्वरूप आत्मा ही है, वह समान-एक जैसा रहकर; किसके समान रहकर? प्रकरण-प्राप्त और समीप-वर्ती होनेके करण हृदयके; 'हृदि' इससे 'हृत्' शब्दवाच्य बुद्धि ही प्रकरणप्राप्त है और वही समीप-वर्तिनी भी है; अतः उसीसे आत्मा-की समानता रहती है।

वह समानता किस प्रकारकी
है ? घोड़े और भैंसेके समान उनका
अलग-अलग उपलब्ध न होना;
बुद्धि प्रकाश्य है और प्रकाशके
समान आत्मज्योति प्रकाशक है;
प्रकाश्य और प्रकाशकका अलगअलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध ही
है; क्योंकि प्रकाश शुद्ध होनेके
कारण प्रकाश्यके समान हो जाता
है, जिस प्रकार लाल रंगकी वस्तुको प्रकाशित करते समय वह
लालके समान—लाल आकारवाला
हो जाता है। एवं हरे, नीले और
लोहित पदार्थोंको प्रकाशित करते

तत्समानो भवति, तथा बुद्धि- ।

सवभासयन् बुद्धिद्वारेण कृत्सनं

क्षेत्रमवभासयति—इत्युक्तं पर
कतमणिनिदर्शनेन । तेन सर्वेण

समानो बुद्धिसामान्यद्वारेण ।

'सर्वमयः' इति चात एव वक्ष्यितः, तेनासौ क्रुतिश्चत् प्रविभव्य ग्रुञ्जेषीकावत् स्वेन ज्योतीरूपेण दर्शियतुं न श्वयत इति, सर्वच्यापारं तत्राध्यारोप्य नामरूपगतम्, ज्योतिर्धमं च नामरूपयोः, नामरूपे चात्म-ज्योतिषि, सर्वो लोको मो-ग्रुद्धते-श्रयमात्मा नायमात्मा, एवंधर्मा नैवंधर्मा, कर्ताऽकर्ता, शुद्धोऽशुद्धो बद्धो ग्रुक्तः, स्थितो गत श्रागतः, श्रम्ति नास्तीत्या-दिविकल्पैः।

अतः समानः सन्तुभौ लोकौ
प्रतिपन्नप्रतिपत्तव्यौ इहलोकपरलोकाबुपात्तदेहेन्द्रियादिसङ्घातत्यागान्योपादानसन्तानप्रबन्धअतस्त्रिपातैरुकुकमेण सञ्चरति ।

समय वह तदूप हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते समय वह बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र-को प्रकाशित करने लगता है; यह बात मरकतमणिके दृष्टान्तसे बतला दी गयी है। इसीसे बुद्धिकी समानताके द्वारा वह सबके समान हो जाता है।

इसीसे श्रुति उसे 'सर्वमयः' ऐसा कहेगी; अतः यह मूँ जसे सींकके समान किसीसे भी अलग करके अपने ज्योतिःस्वरूपसे नहीं दिखाया जा सकता। उसमें नाम-रूपके सारे व्यापारोंका, नाम-रूपमें ज्योतिके धर्मका तथा आत्मज्योतिमें नाम-रूपका आरोप करके सम्पूर्ण लोक 'यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा ऐसे धर्मीवाला है, ऐसे धर्मीवाला नहीं है, कर्ता है, अकर्ता है, गुद्ध है, अगुद्ध है, बद्ध है, मुक्त है, स्थित है, गत है, आगत है, सदूप है, असदूप है' इत्यादि विक-ल्पोंसे अत्यन्त मोहित हो रहा है।

अतः यह समान रहकर प्राप्त इहलोक और प्राप्त करने योग्य पर-लोक-इन दोनोंमें प्राप्त देहेन्द्रिय-सङ्घातके त्याग और अप्राप्त देहे-न्द्रिय सङ्घातके ग्रहणकी परम्परासे निरन्तर सैकड़ों सम्बन्धोंके क्रमसे सञ्चार करता रहता है। तात्पर्य यह है कि उसके AND LOCAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

धीसाद्दयमेवोभयलोकसश्चरणहे-तुर्न स्वत इति ।

नामरूपोपाधिसाद्द्रयं भ्रान्तिरेवातमनः भ्रान्तिनिभित्तं य-संसरणहेतुः त्तदेव हेतुनं स्वतः, इस्येतदुच्यते--यस्मात् स समानः मन्तुमौ लोकावनुक्रमेण सश्चरति-तदेतत् प्रत्यचिमत्येतद्शंयति-यतो ध्यायतीय ध्यानव्यापारं करोतीय, चिन्तयतीय, ध्यान-च्यापारवतीं बुद्धिं स तत्स्थेन चि-त्स्वभावज्योतीरूपेणावभासयन् त-त्सदृशस्तत्समानः सन् ध्यायतीवः त्रालोकवदेव—श्रतो भवति चिन्तयतीति आन्तिर्लोकस्यः न तु परमार्थतो ध्यायति ।

तथा लेलायतीव श्रात्यर्थं चल-तीन, तेष्वेच करणेषु बुद्धचादिषु वायुषु च चलत्सु तदवभासक-त्वात् तत्सदृशं तदिति-लेला-यतीन, न तु परमार्थतश्रलनधर्मकं तदात्मज्योतिः। दोनों लोकोंमें सख्चारका कारण बुद्धिकी सदृशता ही है, वह स्वयं सख्चार नहीं करता।

इस सञ्चारमें जो भ्रान्तिजनित नामरूपोपाधिकी सहशता है, वही हेतु है, वह स्वतः सञ्चार नहीं करता—यही बात अब बतलायी जाती है: क्योंकि वह समान रह-कर क्रमश: दोनों लोकोंमें सञ्चार करता है-यह बात प्रत्यक्ष ही है, सो श्रुति दिखलाती है-त्रयोंकि वह मानो ध्यान करता है-ध्यानव्या-पार-सा करता है, चिन्तन-सा करता है। तात्पर्य यह है कि वह प्रकाशके समान ही अपने चित्स्व-भाव ज्योति:स्वरूपसे ध्यानव्यापार-वती बुद्धिको तटस्थरूपसे प्रकाशित करता हुआ उसीके समान होकर मानो ध्यान करता है। इसीसे लोकको ऐसी भ्रान्ति होती है कि वह चिन्तन करता है; किंतु वह वस्तूतः ध्यान नहीं करता।

इसी प्रकार 'लेलायतीव'-मानो अधिक चलता है। उन इन्द्रियोंके अर्थात् बुद्धि आदि वायुओंके चलने-पर उनका अवभासक होनेके कारण वह उनके समान जान पड़ता है; इसीसे मानो अधिक चलता है। वास्तवमें तो वह आत्मज्योति चलनधर्मवाली नहीं है।

कथं पुनरेतदवगम्यते, तत्स-मानत्वभ्रान्तिरेवोमयलोकसश्चर-णादिहेतुर्न स्वतः -- इत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनाय हेतुरुपदिश्यते--स त्र्यात्मा हि यस्मात् स्वप्नो भृत्वा, स यया धिया समानः, सा धीर्यद् यद् भवति तत्तदसाविप भवतीवः तस्माद् यदासौ स्वष्नो भवति स्वाप-वृत्तिं प्रतिपद्यते धीः, तदा सोऽपि स्वप्नवृत्तिं प्रतिपद्यतेः यदा धी-जिंजागरिषति, तदा श्रसावि । यत याह-स्वप्नो भूत्वा स्वप्नवृत्तिमवभासयन् धियः स्वापवृत्त्याकारो भृत्वेमं जागरितव्यवहारलच्चणं कार्यकर-णसङ्घातात्मकं लौकिकशास्त्रीय-व्यवहारास्पद्म, अतिक्रामत्य-तीत्य क्रामति, विविक्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा त्मिकां धीवृत्तिमवभासयन्न-

किंतु यह कैसे जाना जाता है कि उन बुद्धि आदिकी समानताकी भ्रान्ति ही आत्माके दोनों लोकोंमें सञ्चारादि करनेका हेत् है, वह स्वत: सञ्चारादि नहीं करता-इसी अर्थको प्रदिशत करनेके लिये हेत् बतलाया जाता है-'क्योंकि वह आत्मा ही स्वप्न होकर [इस लोकका अतिक्रमण करता है ]।' वह जिस बुद्धिके समान होता है, वह बुद्धि जो-जो होती है, वही-वही मानो यह भी हो जाता है; इस-लिये जिस समय वह स्वप्न होती है अर्थात् जिस समय बुद्धि स्वप्न-वृत्तिको प्राप्त होती है, उस समय यह आत्मा भी स्वप्नवृत्तिको प्राप्त हो जाता है, और जिस समय बुद्धि जागनेकी इच्छा करती है उस समय यह भी जागना चाहता है।

इसलिये श्रुति कहती है—स्वप्न होकर-बुद्धिकी स्वप्नवृत्तिको प्रका-शित करता हुआ अर्थात् स्वप्न-वृत्त्याकार होकर लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहारके योग्य इस देहे-न्द्रियसंघातमय जागरित व्यवहार-रूप लोकका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् इसको पार करके चला जाता है, उस समय चूँकि यह अपने विशुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी स्वप्ना-रिमका वृत्तिको प्रकाशित करता हुआ विष्ठिते यस्मात्—तस्मात् स्वयंज्योतिःस्वभाव एवासौः; विश्रद्धः स कर्तृक्रियाकारकफल-शून्यः परमार्थतः, धीसादृश्यमेव त उभयलोकसश्चारादिसंव्यवहार भ्रान्तिहेतः ।

मृत्यो रूपाणि, मृत्युः कर्माविद्यादिः,न तस्यान्यद् रूपं स्वतः,
कार्यकरणान्येवास्य रूपाणिः,
अतस्तानि मृत्यो रूपाण्यतिक्रामति क्रियाफलाश्रयाणि ।

ननु नास्त्येव धिया समानव्यितिरिक्तात्म- मन्यद् धियोऽवभासत्तायामाक्षेपः सक्तमात्मज्योतिः,
धीव्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वानुपलम्भात्—यथान्या सत्काल एव द्वितीया धीः।
यस्ववभास्यावभासकयोरन्यत्वेऽपि
विवेकानुपलम्भात् सादृश्यमिति
घटाद्यालोकयोः—तत्र भवत्वन्यत्वे
न श्रालोकस्योपलम्भाद् घटादेः,
संविल्षष्टयोः सादृश्यं भिन्नयोरेवः
न च तथेह घटादेरिव धियोऽव-

स्थित रहता है, इसलिये यह स्वयं-ज्योति:स्वरूप ही है; वह वस्तुत: कर्ता, क्रिया, कारक एवं फलसे रहित शुद्धस्वरूप है, उसके दोनों लोकोंमें सञ्चारादि व्यवहाररूप भ्रान्तिकी हेतु बुद्धिके समान होना ही है।

मृत्युके रूपोंको—कर्भ एवं अविद्यादि ही मृत्यु हैं, इनके सिवा उसका स्वतः कोई रूप नहीं है; देह और इन्द्रियाँ ही उसके रूप हैं;अतः कर्म और फलके आश्रयभूत उन मृत्युके रूपोंको वह पार कर जाता है।

पूर्वं - किंतु बुद्धिके समान बुद्धिको प्रकाशित करनेवाली कोई अन्य आत्मज्योति तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धिसे व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं होती जिस प्रकार कि उसी कालमें [ अर्थात् एक बुद्धिकी उपलब्धिके समय ] दूसरी बुद्धिकी उपलब्धि नहीं होती। और ऐसा जो कहा कि अवभास्य घट आदि और अवभासक आलोकका भेद होनेपर भी विवेक न हो सकनेके कारण सादृश्य है,सो वहाँ आलोककी भिन्नरूपसे उपलब्धि होनेके कारण उन दोनोंके भिन्न होनेपर भी घटादिके साथ मिलनेपर सहशता हो सकती है, किंतु यहाँ ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण वानुमानेन वोपत्तमामहे; धीरेव हि चित्स्वरूपावभासकत्वेन स्वा-कारा विषयाकारा चः तस्माना-नुमानतो नापि प्रत्यत्ततो धियो-ऽवभासकं ज्योतिः शक्यते प्रति-पादियतुं व्यतिरिक्तम् । यदिष दृष्टान्तरूपमभिहितम्, **श्रवभारयावभासकयोर्भिन्नयोरे**व घटाद्यालोक्रयोः संयुक्तयोः साद-रयमिति-तत्राभ्युपगममात्रमस्मा-भिरुक्तम् ;न तत्र घटाद्यव भास्याव-भासको भिन्नौ; परमार्थतस्तु घटादिरेवावभासात्मकः सालोकः अन्योऽन्यो हि घट।दिरुत्पद्यतेः विज्ञानमात्रमेव सालोकघटादिवि-षयाकारमवभासते; यदेवम्,तदा न बाह्यो दृष्टान्तोऽस्ति, विज्ञान-लक्षणमात्रत्वात् सर्वस्य ।

तो घटादिके समान प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणसे भी बुद्धिकी प्रकाशक कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं होती; अपि तु चित्सव-रूपसे प्रकाशक होनेके कारण बुद्धि ही बुद्धचाकार और विषयाकार हो जाती है। अतः बुद्धिकी अव-भासक उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति न तो अनुमानसे और न प्रत्यक्षसे ही बतलायी जा सकती है।

इसके सिवा [स्वरूपतः] भिन्न किंतु परस्पर मिले हुए अवभास्य घटादि और अवभासक आलोकका जो दृष्टान्तरूपसे सादश्य बतलाया गया है, उसे भो हमने एक प्रकार-की मान्यतामात्र कहा है; किंतु वहाँ घटादि अवभास्य और उनका अव-भासक भिन्न नहीं हैं; वास्तवमें तो आलोकके सहित घटादि ही अव-भासस्वरूप हैं। अन्य अन्य घटादि उत्पन्न होते रहते हैं, कवल विज्ञान ही आलोकसहित घटादिरूप विषयके आकारमें भासित होता रहता है। जब कि ऐसी बात है, तो वस्तुतः कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि सव कुछ विज्ञानस्वरूपमात्र ही है।

१. यहाँतक विज्ञानवादी बौद्धोंका मत कहा गया, इससे आगे इस मतका अनुवाद करते हुए शून्यवादी बौद्धोंका मत बतलाते हैं।

एवं तस्यैव विज्ञानस्य ग्राह्य
श्रुच्यवादिमता- ग्राहकाकारतामलं

नुवादः परिकल्प्य, तस्यैव
पुनर्विशुद्धि परिकल्पयन्तिः, तद्
ग्राह्यग्राहकविनिर्मुक्तं विज्ञानं
स्वच्छीभृतं चाणिकं व्यवतिष्ठत
इति केचित्। तस्यापि शान्ति
केचिद्च्छन्तिः, तद्पि विज्ञानं
संवृतं ग्राह्यग्राहकांश्चविनिर्मुकं
श्रुच्यमेव घटादिवाह्यवस्तुवदित्यपरे माध्यमिका ग्राच्चते।

सर्वा एताः कन्पना बुद्धितिवारासः विज्ञानावभासकस्य
व्यितिरिक्तस्यात्मज्योतिषोऽपह्ववादस्य श्रेयोमार्गस्य प्रतिपत्तभूतावैदिकस्य। तत्र येपां वाह्योप्रतावैदिकस्य। तत्र येपां वाह्योव तावत् स्वात्मावभासकत्वं
घटादेः, तमस्यवस्थितो घटादिस्तावन्न कदाचिदिप स्वात्मनावमास्यते; प्रदीपाद्यालोकसंयोगेन तु नियमेनैवावभास्यमानो
दृष्टः सालोको घट इतिः संशिल
ष्रयोगि घटालोकयोग्न्य-

सिद्धान्ती—इस प्रकार उस विज्ञानकी ही ग्राह्य-ग्राहकाकारता-की पूर्णतया कल्पना कर फिर उसीकी अत्यन्त शुद्धिकी कल्पना करते हैं; वह ग्राह्य-ग्राहकभावसे रहित विज्ञान स्वच्छ और क्षणिक-रूपसे स्थित है —ऐसा किन्हीं-किन्हीं-का मत है। कोई तो उस क्षणिक विज्ञानकी भी शान्ति करना चाहते हैं; अविद्यासे आच्छादित वह विज्ञान भी घटादि बाह्य वस्तुओं समान ग्राह्य-ग्राहकांशसे रहित शून्यमात्र ही है—ऐसा दूसरे माध्य-मिक बौद्ध कहते हैं।

ये सारी कल्पनाएँ बुद्धिरूप विज्ञानके अवभासक एवं उससे व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका त्याग करनेवाली होनेसे इस वैदिक कल्याणमार्गकी विघ्तरूपा हैं। अब जिनके मतमें घटादि बाह्य पदार्थ-की सत्ता है, उनसे कहा जाता है-घटादि स्वयं ही अपने प्रकाशक हों-ऐसी बात तो है नहीं; अँघेरेमें रखे हुए घटादि तो कभी अपने-आप प्रकाशित होते ही नहीं; हाँ, दीपकादिके प्रकाशसे संयोग होने-पर तो 'यह घट प्रकाशयुक्त है' इस प्रकार उसका नियमसे प्रकाशित होना देखा जाता है; मिले हुए घट और प्रकाश भी एक-दूसरे-

संड्लेषे त्वमेव: पुनः पुनः विक्लेषे च विशेषदर्शनाद् रज्जु-घटयोरिव । श्रन्यत्वे च व्यति-रिक्तावभासकत्वम्; न स्वात्मनैव

स्वमात्मानमवभासयति ।

नतु प्रदीपः स्वात्मानमेवाव-विज्ञानस्य स्वयंप्रका-भासयन् दृष्ट इति शत्वे प्रदीपदृष्टान्तो-न हि घटादिवत् प्रदीपदर्शनाय प्रकाशान्तरम्रपाददते लौकिकाः: <mark>तस्मात् प्रदीपः स्वात्मानं प्रका-</mark> श्यति ।

अवभास्यत्वाविशेषातः वित्ररसनम् यद्यपि प्रदीपोऽन्य-स्यावभासकः स्वयमवभासात्मक-रवातु. तथापि व्यतिरिक्तचैतन्या-वभास्यत्वं न व्यभिचरति, घटा-चैवम्. दिवदेव यदा तदा व्यतिरिक्तावभास्यत्वं तावद-वइयम्भावि ।

नतु यथा घटश्चैतन्यावभा-

से हैं भिन्न ही; क्योंकि रस्सी और घटके समान उनका पुनः-पुनः संयोग और वियोग होनेपर उनमें विशेषता दिखायी देती है। इस प्रकार यदि उनका भेद है तो प्रकाश्य पदार्थीका कोई स्रन्य प्रका-शक है-यह भी सिद्ध हो जाता है; वे स्वयं ही अपनेको प्रकाशित नहीं करते।

पूर्व - किंतु दीपक तो स्वयं ही अपनेको प्रकाशित करता देखा जाता है: क्योंकि लौकिक पुरुष घटादिके समान दीपकको देखनेके लिये कोई अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं करते; इसलिये दीपक स्वयं ही अपनेको प्रकाशित करता है।

सिदान्ती-ऐसी बात नहीं है: क्योंकि प्रकाश्यत्वमें दीपककी घटा-दिसे समानता है, यद्यपि स्वयं प्रकाशस्वरूप होनेके कारण दीपक दसरोंका प्रकाशक है, घटादिके समान ही वह अपनेसे भिन्न चैतन्यद्वारा प्रकाशित होनेकी योग्यताका त्याग नहीं करता; जब कि ऐसी बात है, तो अपनेसे भिन्त-से प्रकाशित होना तो अनिवार्य ही है।

पूर्व - किंतु जिस प्रकार चैतन्यसे अवभासित होने योग्य होनेपर भी स्यत्वेऽपि व्यतिरिक्तमालोकान्त- घटको अपनेसे भिन्न दूसरे आलोककी

रमपेत्रते, न त्वेवं प्रदीपोऽन्यमा-लोकान्तरमपेचतेः, तस्मात् प्रदीपो ऽन्यावभास्योऽपि सन्नात्मानं घटं चावभासयति । न, स्वतः परतो वा विशेषा-भावात्—यथा चैतन्यावभास्यत्वं घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चैत-न्यावभारयत्वमविशिष्टम् । यत्तूच्यते, प्रदीप आत्मानं घटं चावभासयतीति, तदसतः कस्मात् ? यदा आत्मानं नाव-भासयति, तदा कीदशः स्यात्? न हि तदा प्रदीपस्य स्वतो वा परतो वा विशेषः कश्चिदुप-ल्यम्यतेः स द्यवभास्यो भवति, यस्यावभासकसिश्वावसित्रधौ च विशेष उपलभ्यते; न हि प्रदीपस्य स्वात्मसन्निधिरसन्निधिर्वा शक्यः

कल्पयितुम्; असति च कादा-

अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपक-को तो किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं होती; अतः अन्यसे अवभासित होनेवाला होनेपर भी दीपक अपनेको और घटको प्रका-शित करता है।

सिद्धान्ती-नहीं, उसमें स्वतः अथवा परतः कोई भी विशेषता नहीं है; जिस प्रकार घट चैतन्यसे अवभासित होनेवाला है, उसी प्रकार उसके समान ही दोपक भी चैतन्यसे अवभासित होनेवाला है।

तथा ऐसा जो कहा जाता है कि दीपक अपनेको और घटको भी प्रकाशित करता है; सो यह भी ठीक नहीं है; क्यों नहीं है ? सो वतलाते हैं-जिस समय दीपक अपनेको प्रकाशित नहीं करता, उस समय वह कैसा रहता है ? उस अवस्थामें तो दोपकका अपनेसे अथवा अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं देखा जाता; अवभास्य तो वही होता है, जिसमें अवभासककी सन्निधि अथवा असन्निधि होनेपर कोई अन्तर देखा जाय। किंत् दीपककी अपनेसे ही सन्निधि अथवा असन्तिचि होनेकी कल्पना नहीं की जा सकतो; अतः इस प्रकार कभी कभी सिन्तिघ अथवा अस-न्निधिके कारण ] होनेवाले अन्तर- THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

चित्के विशेषे, आत्मानं प्रदीपः

प्रकाशयतीति मृषैवीच्यते । चैतन्यग्राह्यत्वं तु घटादिमि-रविशिष्टं प्रदीपस्यःतस्माद् विज्ञा-नस्यात्मग्राह्यग्राहकत्वे न प्रदीपो दृष्टान्तः । चैतन्यग्राह्यत्वं च विज्ञानस्य बाह्यविषयैरविशिष्टम् । चैतन्यग्राह्यत्वे च विज्ञानस्य, कि ग्राह्मविज्ञानग्राह्मतैव, किं वा ग्राहकविज्ञानग्राह्यतेति तत्र सन्दिद्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र दृष्टो न्यायः स कल्पियतं युक्तो न तु दृष्टविपरीतः; तथा च मति यथा व्यतिरिक्तेनैव ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टम् तथा विज्ञानस्यापि चैतन्यग्राह्यस्वात प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रदीपवद् **व्यतिरिक्तचैतन्यग्राह्यत्वं** कल्पयितुम्, न त्वनन्यग्राह्यत्वम्; यश्चान्यो विज्ञानस्य ग्रहीता, स

के न होनेपर 'दीपक अपनेको प्रकाशित करता है' ऐसा मिथ्या ही कहा जाता है।

दीपकका चैतन्यग्राह्य होना तो घटादिके समान ही है; अतः विज्ञानके अपने ही ग्राह्य और ग्राहक होनेमें दीपक दृष्टान्त नहीं हो सकता। हाँ, विज्ञानका चैतन्य ग्राह्य होना तो बाह्य विषयोंके समान ही है।

विज्ञानकी चैतन्यग्राह्यता सिद्ध होनेपर भी क्या ग्राह्य (विषय-विषयक)विज्ञानकी ग्राह्यता है अथवा ग्राहक (विषयिविषयक) विज्ञान-की ? इस प्रकार वस्तुके विषयमें संदेह होनेपर जो न्याय अन्य पदार्थींके विषयमें देखा गया है, उसीकी यहाँ भी कल्पना करनी चाहिये. दृष्टन्यायसे कल्पना करनी उचित नहीं है; ऐसी स्थितिमें, जिस प्रकार अपनेसे व्यति-रिक्त ग्राहकके द्वारा बाह्य प्रदोपों-की ग्राह्यता देखी गयी है, उसी प्रकार विज्ञानकी भो चैतन्यग्राह्यता होनेके कारण, प्रकाशक होनेपर भी दीपकके समान अपनेसे भिन्न चैतन्य-द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी चाहिये, उसकी अनन्यग्राह्यता (विज्ञानग्राह्यता)माननी उचित नहीं है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रहीता

श्रात्मा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात् ।

तदानवस्थेति चेन, ग्राह्यत्व-मात्रं हि तदुग्राहकस्य वस्त्वन्तर-त्वे लिङ्गमुक्तं न्यायतः; त्वेकान्ततो ग्राहकत्वे तद्ग्राहका-न्तरास्तित्वे वा कदाचिदपि लिङ्ग सम्भवतिः तस्माच तद्नवस्था-प्रसङ्गः ।

विज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राह्यत्वे करणान्तरापेचायामनवस्थेति चे-न्न, नियमाभावात्--न हि सर्व-नियमो भवतिः वस्त्वन्तरेण गृद्यते वस्त्वन्तरम्, तत्र ग्राह्मग्राहकव्यतिरिक्तं णान्तरं स्यादिति नैकान्तेन नि-यन्तुं शक्यते, वैचित्र्यदर्शनात् : कथम् १घटस्तावत् स्वात्मव्यतिरि क्तेनात्मना गृह्यते; तत्र प्रदीपा-दिरालोको ग्राह्मग्राहकव्यतिरिक्तं करणम्, न हि प्रदीपाद्यालोको

हे, वह आत्मा विज्ञानसे भिन्न ज्योति है।

यदि कहो कि तब तो अनवस्था हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है। किसी वस्तुका ग्राह्य होना ही उसके ग्राहकके अन्य पदार्थ होनेमें न्यायतः लिङ्ग कहा गया है; किंतू उस आत्माके अव्यभिचारी ग्राहकत्व और उसके किसी अन्यग्राहकके अस्तित्वमें कभी कोई लिक्क होना सम्भव नहीं है, इसलिये उस अन-वस्थाका प्रसङ्ग नहीं हो सकता।

यदि कहो कि विज्ञानको किसी अन्यसे ग्राह्य माननेपर इन्द्रियान्तर-की अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था होगी तो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि ऐसा नियम नहीं है-सर्वत्र यही नियम नहीं होता, जहाँ किसी अन्य वस्तुसे कोई अन्य वस्तु ग्रहण की जाती है, वहां ग्राह्य और ग्राहकसे भिन्न कोई अन्य इन्द्रिय भी होनी चाहिये-ऐसा कोई अनि-वार्य नियम नहीं किया सकताः क्योंकि इसमें विचित्रता देखी जाती है; किस प्रकार ? सो बतलाते हैं-] घट अपनेसे भिन्न आत्माके द्वारा गृहीत होता ही है; वहाँ ग्राह्य और ग्राहकसे प्रदीपादि प्रकाश उसका करण है; क्योंकि प्रदीपादिका घटांशश्रुसंशो नाः घटनच्चसु-र्माह्यत्वेऽपि प्रदीपस्य, चक्षुः-प्रदीपव्यतिरेकेण न वाह्यमालो-कस्थानीयं किञ्चित् करणान्तरम-पेत्तते। तस्मान्नैव नियन्तं श्वन्यते —यत्र यत्र व्यतिरिक्त-तत्र करणान्तरं ग्राह्यत्वं तत्र स्यादेवेति । तस्माद् विज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राहकग्राह्यत्वे न करण-द्वारानवस्था, नापि ग्राहकत्व-द्वारा कदाचिदप्युपपादियतुं श्वय-ते; तस्मात् सिद्धं विज्ञानव्यति-रिक्तमारमज्योतिरन्तरमिति ।

नतु नास्त्येव बाह्योऽर्थो विज्ञानातिरिक्त- घटादिः प्रदीपो वा ग्राह्मग्राहकस्यासत्त्वो- विज्ञानव्यतिरि-पपादनं तन्निरासध कः,यद्भि यद्व्य-तिरेकेण नोपलभ्यते,तत्तावन्मात्रं वस्तु दृष्टम्--यथा स्वप्नविज्ञान-ग्राह्मं घटपटादिवस्तु स्वप्नवि-ज्ञानव्यतिरेकेणानुपत्तम्भात् स्वप्त-घटप्रदीपादेः स्वप्नविज्ञानमात्र-तावगम्यते, तथा जागरितेऽपि घटप्रदीपादेजीग्रद्धिज्ञानच्यतिरेके-णानुपलम्भाज्जाग्रद्धिज्ञानमात्रतेव

आलोक न घटका अंश है और न नेत्रका ही; किंतु दीपक घटके समान नेत्रसे ग्राह्य होनेपर भी नेत्र और दीपकसे व्यतिरिक्त प्रकाशस्थानीय किसी अन्य करण-की अपेक्षा नहीं करता। इसलिये ऐसा नियम नहीं किया जा सकता कि जहां-जहां अपनेसे भिन्न वस्तु-द्वारा ग्राह्यता होती है, वहाँ-वहाँ कोई अन्य करण होना ही चाहिये। अतः विज्ञानको व्यतिरिक्तग्राहक-ग्राह्यता होनेपर भी न तो करणके कारण और न ग्राहकत्वके द्वारा ही कभी अनवस्था सिद्ध की जा सकती है; अतः विज्ञानसे पृथक् आत्मज्योति दसरी ही है-यह सिद्ध हुआ।

विज्ञानवादी-किंतु घटादि अथवा दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ विज्ञानसे व्यतिरिक्त तो है ही नहीं, जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं होती, वह तत्स्वरूप ही देखी गयी है—जिस प्रकार स्वप्नविज्ञान-से गृहीत होनेवाली घट-पटादि वस्तु स्वप्नविज्ञानसे अलग उपलब्ध न होनेके कारण स्वप्नदृष्ट घट-प्रदी-पादिको स्वप्नविज्ञानमात्रता ज्ञात होती है; इसी प्रकार जागरित-अवस्थामें भी घट एवं प्रदीपादिकी जाग्रद्विज्ञानके सिवा जाग्रद्विज्ञान-होनेके कारण

युक्ता भनितुम् । तस्मान्नास्ति बाद्धोऽथौं घटप्रदीपादिः, विज्ञा-नमात्रमेव तु सर्वमः, तत्र यदु-क्तम्—विज्ञानस्य व्यतिरिक्ता-वभास्यत्वाद् विज्ञानव्यतिरिक्त-मस्ति ज्योतिरन्तरं घटादेरिवेति, तन्मिथ्या, सर्वस्य विज्ञानमात्रत्वे दृष्टान्तामावात् ।

न, यावत्तावदम्युपगमात्-

न तु बाझोऽथों भवता एकान्ते-

नैव नास्युपगम्यतेः नतु मया नाम्युपगम्यत एव ।

न, विज्ञानं घटः प्रदीप इति च शब्दार्थपृथकत्वाद् यावत्, तावदिप बाह्यमर्थान्तरमवश्यमभ्युपगन्त-व्यम् । विज्ञानादर्थान्तरं वस्तु न चेदभ्युपगम्यते, विज्ञानं घटः पट इत्येवमादीनां शब्दानामेका-र्थत्वे पर्यायशब्दत्वं प्राप्नोति ।

मात्रता ही होनी उचित है

श्रतः घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदायं
हैं ही नहीं, सब कुछ विज्ञानमात्र
ही है; ऐसी स्थितिमें जो यह कहा
गया कि घटादिके समान विज्ञान
भी अपनेसे भिन्न साक्षीद्वारा भाष्य
है, इसलिये उससे व्यतिरिक्त कोई
अन्य ज्योति है, सो यह ठीक नहीं
क्योंकि जब सभी विज्ञानमात्र है,
तो [उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति
है; इसमें] कोई दृष्टान्त नहीं हो
सकता।

सिद्धान्ती-ऐसी बात मत कहो, जहाँतक तुम बाह्यार्थकी सत्ता स्वी-कार करते हो वहाँतक तो है हो। तुम सर्वथा ही बाह्यार्थ न मानते हो—ऐसी बात तो है नहीं।

बिज्ञान ॰ –हाँ, मैं तो नहीं ही मानता।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 'विज्ञान, घट, प्रदीप' इत्यादि शब्द और इनके अर्थ पृथक् हैं, जबतक ऐसा है, तबतक भी तुम्हें बाह्य अर्थान्तर अवश्य स्वीकार करना होगा। यदि विज्ञानसे भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं माना जायगा तो विज्ञान,घट, पट इत्यादि शब्दोंका एक (विज्ञान-मात्र) ही अर्थ माननेपर इनका पर्याय शब्द होना सिद्ध होगा। तथा साधनानां फलस्य चैकत्वे, साध्यसाधनभेदोपदेशशास्त्रानर्थ-क्यप्रसङ्गः; तत्कर्तुग्ज्ञानप्रसङ्गो वा।

किञ्चान्यत्-विज्ञानव्यति-वादिप्रतिवादिवाददोषा-रेकेण म्युपगमात्; न ह्यात्मविज्ञानमा-त्रमेव वादिप्रतिवादिवादस्तहोषो वाभ्यपगम्यते, निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादीनाम्; न ह्यात्मीयं विज्ञानं निराकर्तव्यमभ्युपगम्यते, स्वयं वा श्रात्मा कस्यचित्; तथा च सति सर्वेसंव्यवहारलोपप्रसङ्गः। न च प्रतिवाद्यादयः स्वात्मनैव गृह्यन्त इत्यभ्युपगमः; व्यति-रिक्तग्राह्या हि तेऽम्युपगम्यन्ते। तस्मात् तद्वत् सर्वमेव व्यतिरिक्त-वस्तु जाग्रद्विषयत्वात्,

इस प्रकार साधन और फलको भी एकता होनेपर तो साध्य-साधनरूप भेदका उपदेश करनेवाले शास्त्रकी व्यर्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, तथा उनके रचिताओंके भी अज्ञानका प्रसङ्ग होगा!

इसके सिवा दूसरी बात यह है

कि वादी-प्रतिवादीके वाद और
दोष ये विज्ञानसे व्यतिरिक्त ही
स्वीकार किये जाते हैं; वादी और
प्रतिवादीके वाद अथवा दोष—
आत्मविज्ञानमात्र ही नहीं स्वीकार
किये जाते; क्योंकि प्रतिवादो आदिके लिये इनका निराकरण करना
आवश्यक होता है; किंतु किसीके
भी लिये अपना विज्ञान अथवा
स्वयं आत्मा ही निराकरणके योग्य
नहीं होता, यदि ऐसा हो तब तो
सब प्रकारके सम्यक् व्यवहारके
लोपका ही प्रसङ्ग उपस्थित हो
जाय।

प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप आत्मासे ही ग्रहण किये जाते हैं— ऐसा विज्ञानवादीको स्वीकार भी नहीं है; वे अपनेसे भिन्न वादी आदिके द्वारा ही ग्रहण किये जाते हैं—ऐसी मान्यता है। अतः उन्हीं-के समान सब वस्तुएँ अपनेसे भिन्न ग्राहकद्वारा ही ग्राह्य हैं, क्योंकि वे जाग्रत्के विषय हैं,

प्रतिवाद्यादिवदिति जाग्रहस्त सुलभो दृष्टान्तः; सन्तत्यन्तरवद् विज्ञानान्तरवच्चेति तस्माद विज्ञानवादिनापि शक्यं विज्ञानव्यतिरिक्तं ज्योति-रन्तरं निराकर्तुम् । स्वप्ने विज्ञानव्यतिरेकाभावाद-यक्तमिति चेन्न, अभावादपि वस्त्वन्तरत्वोपपत्तेः भावस्य भैवतैव तावत् स्वप्ने घटादि-विज्ञानस्य भावभूतत्वमस्युपगतम्; तद्म्यपगम्य तद्वचतिरेकेण घटा-द्यभाव उच्यते, स विज्ञानविषयो घटादियंद्यभावो यदि वा भावः स्यात्, उमयथापि घटादिविज्ञा-नस्य भावभूतत्वमभ्यूपगतमेवः तन्निवर्तियतुं त् शक्यते.तिन्नवतेकन्यायाभावात्।

MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF

जाग्रत्-कालकी वस्तु प्रतिवादी
आदिके समान,इस प्रकार यह [प्रतिज्ञा
और हेतुसहित] दृष्टान्त सुलभ है;
इसके सिवा दूसरी संतान तथा
दूसरे विज्ञानके समान भी वे वस्तुएँ
अपनेसे भिन्न ग्राहकद्वारा ग्रहण
करने योग्य हैं।' अतः विज्ञानवादी
भी विज्ञानसे पृथक् अन्य ज्योतिका
निराकरण करनेमें समर्थ नहों है।

यदि कहो कि स्वप्नमें तो विज्ञान-के सिवा दसरी वस्तुका अभाव है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि अभावसे भी भावका भिन्न वस्तु होना तो सिद्ध होता ही है-स्वप्नमें घटादि विज्ञानकी भावस्वरूपता तो आप भी स्वीकार करते ही हैं, वैसा मानकर ही उससे भिन्न घटादिका अभाव बतलाया जाता हे, उस विज्ञानका विषय घटादि अभाव हो अथवा भाव, दोनों ही प्रकार घटादि विज्ञानकी भावरूपता तो मान ही ली गयी, उसका तो निराकरण किया नहीं जा सकता; क्योंकि करनेवाली उसकी निवृत्ति

१. जिस प्रकार व्यवहारमें रामकी संतानसे श्यामकी संतानका तथा असर्व-ज्ञोंके ज्ञानसे सर्वज्ञके ज्ञानका अनुमान होता है, उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और एनके विज्ञानके भेदसे विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान किया जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं है।

एतेन सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता ।

प्रत्यगात्मग्राह्यता चात्मनोऽह-

मिति मीमांसकपत्तः प्रत्युक्तः । यत्तूक्तम्,सालोकोऽन्यश्चान्यश्च

घटो जायत इति, तदसत्,

चुणान्तरेऽपि स एवायं घट इति

प्रत्यभिज्ञानात्; साद्द्यात् प्रत्य-

भिज्ञानं कृत्तोत्थितकेशनखादि-

ब्बिवेति चेन्न, तत्रापि चणिकत्व-

स्यासिद्धत्वात्, जात्येकत्वाच ।
कृत्तेषु पुनकृत्थितेषु च
केशनखादिषु केशनखत्वजातेरेकत्वात् केशनखत्वप्रत्ययस्तश्विमित्तोऽभ्रान्त एव । न
हि दृश्यमानल्जनोत्थितकेशनखादिषु व्यक्तिनिमित्तः स

कोई युक्ति नहीं है। इससे सबकी शून्यताका निराकरण हो गया। तथा आत्मा 'अहम्' इस प्रकार प्रत्यगात्माद्वारा ग्राह्य है-ऐसा मीमां सकोंके पक्षका भी खण्डन हो गया।'

ऐसा जो कहा कि प्रकाशसहित दूसरा-दूसरा घट उत्पन्न होता रहता है, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि दूसरे क्षणमें भी 'यह वही घट है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है; यदि कहो कि काट देनेपर पुनः बढ़े हुए केश और नखादिके समान उन घटोंमें समानता होनेके कारण ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उनकी क्षणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती; इसके सिवा उन केश और नखादिकी एक ही जाति होनेके कारण भी ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है।

काटे हुए और पुनः बढ़े हुए केश और नखादिकी केशत्व और नखत्व-रूपसे एक ही जाति होनेके कारण उससे होनेवाली केशत्व और नखत्व-की प्रतीति अभान्त ही है। साक्षात् काटे और बढ़े हुए केश एवं नखादि-में 'यह वही है' ऐसी प्रतीति व्यक्ति-

१. क्योंकि एक ही आत्माका ग्राह्म ग्रौर ग्राहक उभयरूप होना सम्भव नहीं है ।

एवेति प्रत्ययो भवतिः कस्यचिद् दीर्घकालन्यवहितदृष्टेषु च तुन्य-परिमाणेषु, तस्कालीनवालादि-तुल्या इमे केशनखाद्या इति-प्रत्ययो भवति, न तु त एवेति; घटादिषु पुनर्भवति स एवेति प्रत्ययः:तस्मान समो दृष्टान्तः । प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिज्ञायमाने वस्तुनि तदेवेति, न चान्यत्वम-नुमातुं युक्तम्, प्रत्यत्तविरोधे निङ्गस्याभासत्वोपपत्तेः: सादृश्य-प्रत्ययानुपपत्तेश्च, ज्ञानस्य ज्ञाण-कत्वात् ; एकस्य हि वस्तुद्शिनो वस्त्वन्तरदर्शने साद्यपप्रत्ययः स्यातः; न तु वस्तुदर्शी एको वस्त्वन्तरदर्शनाय चणान्तरमव-तिष्ठते; विज्ञानस्य ज्ञाणकत्वात् सकुद्रस्तुदर्शनेनैव क्षयोपपत्तेः।

के लिये (एक-एक नख या केशके लिये) नहीं होती। किसी-किसीको दीमंकालके पश्चात् देखे हुए समान परिमाणवाले केश-नखादिमें तो ये केश और नखादि उस समयके केश-नखादिके समान हैं—ऐसा प्रत्यय होता है, परंतु 'ये वही हैं' ऐसा नहीं होता; किंतु घटादिमें तो 'यह वही हैं' ऐसा प्रत्यय होता है, इस-लिये यह (कटकर बढ़े हुए केश आदिका) दृष्टान्त ठीक नहीं है।

यदि किसी वस्तुके विषयमें प्रत्यक्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि यह वही है तो उसके अन्य होने-का अनुमान करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध होनेपर लिङ्गका आभासत्व सिद्ध होगाः तथा ज्ञान क्षणिक है, इसलिये सदशताका भान होना भी सम्भव नहीं है। एक ही वस्तुदर्शीको किसी दुसरी वस्तुके देखनेपर सादृश्य-प्रत्यय हो सकता है; और [तुम्हारे सिद्धान्तानुसारं ] एक वस्तुदर्शी वस्तुको देखनेके लिये दसरे क्षणमें रहता नहीं है; क्योंकि विज्ञान क्षणिक होनेके कारण उसका एक बार वस्तु देखनेसे ही क्षय होना सिद्ध हो जाता

अध्याय प्र

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** तेनेदं सद्दशमिति हि साद्दयप्र-त्ययो भवति; तेनेति दृष्टस्मरणम् इद्मिति वर्तमानप्रत्ययः; तेनेति दृष्टं स्मृत्वा, यावदिद्मिति वर्त-मानक्षणकालमवतिष्ठेत, च्चणिकवादहानिः; अथ तेनेत्ये-वोपत्तीणः स्मार्तः प्रत्ययः, इद-मिति चान्य एव वार्तमानिकः प्रत्ययः चीयते, ततः साद्दश्य-त्ययानुपपत्तिस्तेनेदं सद्दशमिति अनेकद्शिंन एकस्याभावातः; व्यपदेशानुपपत्तिश्र--द्रष्टव्य-दर्शनेनैवोपत्तयाद् विज्ञानस्येदं पश्याम्यदोऽद्राचिमिति व्यपदे-शानुपपत्तिः, दृष्टवतो व्यप-देशचणानवस्थानात्; ग्रथा-वतिष्ठेत, क्षणिकवादहानिः; व्यपदेश: अथादृष्टवतो साददयप्रत्ययश्च, तदानीं

है, यह उसके समान है' ऐसा साद्यप्रत्यय हुआ करता है. 'उसके' यह पहले देखें हुएका स्मरण है और 'यह' इस पदसे वर्तमान-की प्रतीति होती है; यदि 'तेन' इस प्रकार पहले देखे हुएको स्मरण रखकर देखनेवाला 'इदम्' ऐसे अनुभवपर्यन्त वर्तमान क्षणकालतक रहेगा तो क्षणिकवादकी हानि होगी; और यदि'तेन' इतनेहीसे स्मृतिज्ञान क्षीण हो गया और 'इदम्' ऐसा दसरा ही वार्तमानिक ज्ञान क्षीण होता है तो ऐसी अवस्थामें साद-श्यज्ञान होना सम्भव नहीं है, 'क्योंकि यह उसके समान है' इस प्रकार [इस और उस ] अनेक वस्तओंको देखनेवाला कोई एक नहीं है।

[ विज्ञानकी क्षणिकता मानने-पर ] व्यवहारकी भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान तो द्रष्टव्यको देखकर ही क्षीण हो जाता है। 'मैं यह देखता हूँ' 'मैंने इसे देखा' ऐसा व्यवहार सम्भव नहीं है, क्योंकि जो देखनेवाला है, वह ऐसा कहनेके क्षणमें नहीं रहता; यदि मानें कि रहता है तो क्षणिक-वादकी हानि होती है; यदि वह कथन न देखनेवालेका है और कहो कि उसीको सादृश्यप्रत्यय होता है जात्यन्धस्येव रूपविशेषव्यपदेश- तो उस अवस्थामें वह जन्मान्धक \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ स्तत्साद्द्यप्रत्ययश्चः सर्वमन्धपर-म्परेति प्रसज्येत सर्वज्ञशास्त्रप्रणय-नादिः, न चैतदिष्यतेः, श्रकृता-भयागमकृतविप्रणाशदोषौ तु प्रसि-द्धतरौ चणवादे ।

दृष्टव्यपदेशहेतुः पूर्वोत्तरसहित एक एव हि शृह्वतावत् प्रत्ययो जायत इति चेत्, 'तेनेदं सद्यम्' इति चः न वर्तमानातीतयो-र्भिन्नकालत्वात्—तत्र वर्तमान-प्रत्यय एकः शृङ्खलावयवस्था-नीयः, श्रतीतश्रापरः, तौ प्रत्ययौ भिन्नकालौ; तदुभयप्रत्ययविषय-स्पृक् चेन्छृङ्खलाप्रत्ययः, ततः त्तणद्वयव्यापित्वादेकस्य विज्ञा-नस्य पुनः त्तणवादहानिः; मम-तवतादिविशेषानुपपत्तेश्व सवं-संच्यवहारलोपप्रसङ्गः

सर्वस्य च स्वसंवेद्यविज्ञानमा-त्रत्वे, विज्ञानस्य च स्वच्छाववी-

ओर रूप-विशेषकथन सादृश्यज्ञान होगा; तब तो सर्वज्ञ बुद्धके शास्त्रप्रणयनादि सब-के-सब अन्धपरम्परा ही हैं-ऐसा कहनेका प्रसंग होगा और यह बात इष्ट नहीं है; इस क्षणिकवादमें बिना कियेकी प्राप्ति और किये हुएका नाश-ये दो दोष तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

पूर्वंदृष्टके निर्देशका हेतु पूर्वोत्तर प्रत्ययसे युक्त श्रृङ्खलाके समान एक ही ज्ञान होता है तथा 'उसके समान यह है' ऐसा भी प्रत्यय होता है-यदि यह कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान और भूत तो भिन्न काल हैं - उनमें शृङ्ख-लाका अवयवरूप एक वर्तमान प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय है। वे दोनों प्रत्यय भिन्नकालिक हैं; यदि वह श्रृङ्खलाके समान प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययोंके विषयों-को स्पर्श करनेवाला है तो एक ही विज्ञानके दो क्षणोंमें व्यापक होनेके कारण पुनः क्षणिकवादको हानि होती है तथा मेरा तेरा आदि भेद-की उपपत्ति न होनेके कारण सम्पूर्ण व्यवहारके लोपका प्रसङ्ग उपस्थित होता है।

सव स्वसंवेद्य विज्ञानमात्र होनेपर तथा विज्ञानको स्वच्छ ज्ञानप्रकाश- AND SOURCE CONTROL OF CONTROL OF THE PARTY O

घावमासमात्रस्यामाव्याभ्युप**गमा**-त्, तद्दशिनश्चान्यस्याभावे, श्रानि-त्यदुःखशून्यानात्मत्वाद्यनेकक-न्पनानुपपत्तिः । न च दाडिमा-देरिव विरुद्धानेकांशवस्वं विज्ञान-स्य. स्वच्छावभासस्वाभाव्यादुः । अनित्यदुःखादीनां ज्ञानस्य विज्ञानांशत्वे च सति--अनुभूय-मानत्वादु व्यतिरिक्तविषयत्व-प्रसङ्गः ।

श्रथ श्रनित्यदुःखाद्यात्मैकत्व-मेव विज्ञानस्य, तदा तद्वियोगाद विश्रद्धिकल्पनानुपपत्तिः: संयो-गिमलवियोगाद्धि विशुद्धिभेवति, यथा आदशंप्रभृतीनाम्; न तु स्वाभाविकेन धर्मेण कस्यचिद वियोगो दृष्टः: न ह्यग्ने:स्वाभावि-

स्वरूप माननेपर यदि उसके साक्षी किसी अन्य पदार्थंकी सत्ता नहीं मानी जायगी तो उसमें अनित्यत्व. दू:खत्व, जून्यत्व और अनात्मत्व आदि अनेकों कल्पनाओंकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी। अनार आदिके समान विज्ञान बहुत-से विरुद्ध अंशोंसे युक्त हो-ऐसी बात भी है नहीं, क्योंकि विज्ञान तो स्वच्छ प्रकाशस्वरूप है। यदि अनित्य दु:खादिको विज्ञानका अंश माना जाय तो अनुभूत होनेवाले होनेके कारण उन्हें किसी दसरेका विषय माननेका प्रसङ्ग होगा।

और यदि विज्ञानको अनित्य दु:खादिरूप ही माना जाय तो उनकी निवृत्तिद्वारा उसकी विशुद्धि-को कल्पना करनी सम्भव नहीं है, क्योंकि विश्रुद्धि तो लगे हुए मलको दर करनेसे ही होती है, जैसे कि दर्पणादिकी; किंतु ग्रपने स्वाभाविक धमेंसे किसीका भी वियोग होता नहीं देखा जाता: अग्निका अपने स्वाभा-केन प्रकाशेन औष्ण्येन वा वियोगी विक प्रकाश अथवा उष्णतासे वियोग

<sup>,</sup> १. क्योंकि विज्ञान ही अनुभव करनेवाला और अनित्यत्वादि विज्ञानके अंश ही उसके अनुभवके विषय हों--यह सम्भव नहीं है। कारण प्रमेय और प्रमाणका अंशांशिभाव अथवा धर्म-धर्मिभाव किसी मी प्रकार नहीं हो सकता, वे अवश्य पृषक-पृथक् ही होने चाहिये।

हृष्ट: यदपि पुष्पगुणानां रक्त-स्वादीनां द्रव्यान्तरयोगेन वियो-जनं दृश्यते, तत्रापि संयोगपूर्वत्व-मनुमीयते-- बीजभावनया पुष्प-फत्तादीनां गुणानतरोत्पत्तिदर्श-नात्; त्रातो विज्ञानस्य विशुद्धि-कल्पनानुपपत्तिः।

विषयविषय्याभासत्वं च यन्मलं परिकल्प्यते विज्ञानस्य, तद-प्यन्यसंसर्गामावादनुपपत्रम्; न ्द्यविद्यमानेन विद्यपानस्य संसर्गः स्यातः असति चान्यसंसर्गे यो धर्मो यस्य दृष्टः,स तत्स्वभावत्वा-तेन वियोगमहीत-यथा-ग्नेरोज्यम्,सवितुर्वा प्रमाः,तस्मा-द्नित्यसंसर्गेण मलिनत्वं तद्विशु- अनित्य वस्तुओं के संसर्गसे विज्ञानकी

होता कभी नहीं देखा गया; पुष्प-के गुण लालिमादिका जो अन्य द्रव्योंके योगसे वियोग होता देखा जाता है, वहाँ भी उनकी संयोग-पूर्वताका अनुमान किया जाता है, क्योंकि बीजकी भावनासे (संस्कार से ) पुष्प एवं फलादिमें अन्य गुणों-की उत्पत्ति होती देखी जाती है; [अनित्य दुःख आदिको विज्ञानका स्वरूप माननेपर] विज्ञानके विशुद्ध (दु:खादिरहित) होनेकी कल्पना असम्भव होगी।

विज्ञानके विषय और विषयी-रूपसे प्रकाशित होनारूप जिस मलकी कल्पना की जाती है, वह भी दूसरेका संसर्ग न होनेपर सम्भव नहीं है; और जो पदार्थ है हो नहीं, उससे किसी विद्यमान वस्तुका संसगं हो नहीं सकता; इस प्रकार यदि किसी दूसरेका संसर्ग नहीं है तो जो जिसका घर्म देखा गया है, वह उसका स्वभाव होनेके कारण उससे वियुक्त नहीं हो सकता। जैसे अग्निकी उष्णता और सूर्यंकी प्रभा; अतः

विज्ञानवादीके मतमें विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता है ही नहीं, इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदार्थसे संसर्ग होना सर्वया असम्भव हैं।

विज्ञानस्येतीयं कल्पना ऋन्धपरम्परेव प्रमाणशून्येत्यव-

## गम्यते ।

यदपि विज्ञानस्य तस्य निर्वाणं पुरुषार्थं कल्पयन्ति, तत्रापि फलाश्रयानुपपत्तिः:कण्ट-कविद्रस्य हि कण्टकवेधजनित-दुःखनिवृत्तिः फलम्;न तु कण्टक-विद्रमरणे तद्दुःखनिवृत्तिफल-स्याश्रय उपपद्यतेः तद्वत् सर्वनि-र्वाणे, श्रसति च फलाश्रये, पुरुषा-र्थकल्पना व्यर्थेवः यस्य हि पुरुष-शब्दवाच्यस्य सन्तस्य श्रात्मनो विज्ञानस्य चार्थः परिकल्पते, तस्य पुनः पुरुषस्य निर्वाणे; कस्यार्थः पुरुषार्थ इति स्यात् । पुनरस्त्यनेकार्थदर्शी विज्ञानव्यतिरिक्त भ्रात्मा, तस्य दृष्टस्मरणदुः खसंयोगवियोगादि

मलिनता और [ उनके वियोगसे ] विश्व होती है-यह कल्पना अन्ध-परम्परा ही है तथा इसका कोई प्रमाण भी नहीं है-ऐसा ज्ञात होता है।

इसके सिवा उस विज्ञानका निर्वाण ही पुरुषायं है-ऐसी जो वे कल्पना करते हैं, उसमें भी कोई उस फलका आश्रय होना सम्भव नहीं है; जो काँटेसे विधा हुआ है, उसीको कण्टकवेधजनित दु:खकी निवृत्तिरूप फल मिल सकता है: यदि कण्टकविद्ध मर जाय तो वह उस दु:खनिवृत्तिरूप फलका आश्रय नहीं हो सकता; इसी प्रकार सबकी निवृत्ति हो जानेपर कोई फलका आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी कल्पना करना व्यर्थं ही है; क्योंकि जिस 'पुरुष' शब्दवाच्य जीव, आत्मा अथवा विज्ञानका अर्थ कल्पना किया जाता है, उस पुरुषका ही निर्वाण हो जानेपर किसके अर्थको 'पूरुषार्थ' ऐसा कहा जायगा।

हां, जिसके मतमें अनेकों अर्थां-का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोई आत्मा है, उसके सिद्धान्तानुसार देखे हुएका स्मरण, दु:खके संयोग-

सर्वमेबोपपन्नम्, अन्यसंयोगनिमित्तं कालुष्यम्, तद्वियोगनिमित्ता च विश्वद्विरिति ।
शून्यवादिपत्तस्तु सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय
नादरः क्रियते ।।७॥

वियोगादि, दूसरेके संयोगके कारण होनेवाली मिलनता और उसके वियोगसे होनेवाली गुिं हि—ये सभी हो सकते हैं। किंतु शून्यवादीका पक्ष तो सभी प्रमाणोंसे विरुद्ध है, अतः उसके निराकरणके लिये और प्रयत्न नहीं किया जाता।। ७॥

ग्रात्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापको ग्रहण और त्याग करता है

यथैवेहैकस्मिन् देहे स्वप्नो भूत्वा मृत्यो ह्रपाणि कार्यकर-णान्यतिक्रम्य स्वप्ने स्व श्रात्म-ज्योतिष्यास्ते, एवम्—

जिस प्रकार यहाँ एक देहमें
स्वप्त होकर आत्मा मृत्युके रूप
देह और इन्द्रियोंका अतिक्रमण कर
स्वप्तमें अपने आत्मज्योतिःस्वरूपमें ही स्थित रहता है, उसी प्रकार-

स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्य-मानः पाप्मभिः सँसृज्यते स उत्क्रामन् भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ = ॥

वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त होता हुआ पापोंसे (देह और इन्द्रियोंसे) संश्लिष्ट हो जाता है तथा मरते समय—उत्क्रमण करते समय पापोंको त्याग देता है ॥ ५॥

स वै प्रकृतः पुरुषोऽयं जाय-मानः-कथं जायमानः? इत्युच्यते-श्रीरं देहेन्द्रियसंघातमभिसम्प-द्यमानः,शरीरे आत्मभावमापद्य-मान इत्यर्थः,पाष्मभिः पाष्मसम-वायिभिर्धर्माधर्माश्रयैः कार्यकरणै-

वह यह प्रकृत पुरुष जन्म लेते समय; किस प्रकार जन्म लेते समय; किस प्रकार जन्म लेते समय? सो बतलाया जाता है— शरीर यानी देहिन्द्रियसंघातको प्राप्त होता हुआ अर्थात् शरीरमें आत्मभाव करता हुआ, पापोंसे अर्थात् पापके समवायी कारण धर्म और अधर्मके आश्रयभूत देह

THE PARTY PA रित्यर्थः, संस्टब्यते संयुज्यते, एवोत्क्रामञ्ज्ञरीरान्तरमुध्ये क्रामन् गच्छन् म्रियमाण इत्ये-तस्य व्याख्यानमुत्क्रामनिनति । तानेव संशिलष्टान् पाप्मरूपान् कार्यकरणलक्षणान्, विजहाति तैर्वियुज्यते, तान् परित्यजति । यथायं स्वप्नजाग्रद्वस्योवत-माने एवैकस्मिन् देहे पाप्मरूप-कार्यकरणोपादानपरित्यामाभ्या-मनवरतं संचरति धिया समानः सन्, तथा सोऽयं पुरुषः उभा-विद्यलोकपरलोकौ जनममरणा-भ्यां कार्यकरणोपादानपरित्यागौ अनवरतं प्रतिपद्यमानः, आ संसारमोत्तात् संचरति । तस्मात् सिद्धमस्य आत्मज्योतिषोऽन्यत्वं कार्यकरणरूपेभ्यः पाष्मभ्यः, संयोगिवयोगाम्याम्, तद्धर्मत्वे सेति, तैरेव संयोगो वियोगो वा युक्तः ॥८॥

और इन्द्रियोंसे संसृष्ट—संयुक्त हो जाता है। तथा वही उत्क्रमण करते समय-शरीरान्तरप्राप्तिके लिये ऊपरकी ओर जाते समय. श्रुतिमें 'स्रियमाणः' ( मरते समय) इस पदकी ही व्याख्या 'उत्क्रामन्' इस पदसे की गयी है, उन संश्लिष्ट देहेन्द्रियरूप पापरूपोंको त्याग देता है उनसे वियुक्त हो जाता है अर्थात् उन्हें छोड़ देता है।

जिस प्रकार यह जीव, इस एक वर्तमान शरीरमें ही बुद्धिकी समानताको प्राप्त होकर स्वप्न और जाग्रत् दोनों वृत्तियोंमें पाप-रूप देह तथा इन्द्रियोंका ग्रहण और त्याग करता हुआ निरन्तर संचार करता रहता हे, उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और मरणके द्वारा देहेन्द्रियका निरन्तर ग्रहण त्याग करता हुन्ना इहलोक और परलोक दोनोंमें तबतक संचार करता रहता है, जबतक इस संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो जाता। अतः इन संयोग और वियोगके कारण इस आत्मज्योतिका देहे-न्द्रियरूप पापोंसे अन्यत्व सिद्ध होता है; उन्हींका धर्म होनेपर तो इसका उन्हींसे संयोग या वियोग होना ' बन हो नहीं सकता ॥ द ॥

आत्माके दो स्थानोंका वर्णन

ननु न स्तोऽस्योभौ लोकौ,
यौ जन्ममरणाभ्यामनुक्रमेण
संचरति स्वप्नजागरिते इव,
स्वप्नजागरिते तु प्रत्यक्तमवगस्येते, न त्विहलोकपरलोकौ
केनचित् प्रमाणेन, तस्मादेते
एव स्वप्नजागरिते इहलोकपरलोकौ । इत्युच्यते—

किंतु स्वप्न और जाग्रत्के समान यह पुरुष जन्म और मरणके द्वारा क्रमशः जिनमें संचार करता है, इसके वे दोनों लोक तो हैं नहीं; स्वप्न और जाग्रत् तो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, किंतु इहलोक और पर-लोकका तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान नहीं होता, अतः ये स्वप्न और जागरित ही इहलोक और परलोक हैं। इसपर कहा जाता है—

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीय स्वप्नस्थानं तिस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उमे स्थाने परयतीदं च परलोकस्थानं च। अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममोक्रम्योभयान् पाप्मन आनन्दा अथ पर्यति स यत्र प्रस्वित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा-मपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्विपत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योति-भवति ॥ ६ ॥

उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं—यह लोक और परलोकसम्बन्धी स्थान; तीसरा स्वप्नस्थान संध्यस्थान है। उस संध्यस्थानमें स्थित रहकर यह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान—इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परलोकस्थानके लिये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधन-का आश्रय लेकर यह पाप (पापका फलरूप दु:ख) और आनन्द दोनों- हीको देखता है। जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावान् लोककी मात्रा (एकदेश) को लेकर, स्वयं ही इस स्थूलशरीरको अचेत करके तथा स्वयं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात् अपने ज्योति:स्वरूपसे शयन करता है; इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं ज्योति:स्वरूप होता है।। ६॥

तस्यैतस्य पुरुषस्य वै द्वे एव
स्थाने भवतः, न तृतीयं चतुर्थं
वा, के ते १ इदं च यत प्रतिपन्नं
वर्तमानं जन्म शरीरेन्द्रियविषयवेदनाविशिष्टं स्थानं प्रत्यच्चतोऽजुभ्यमानम्,परलोक एव स्थानं
परलोकस्थानम्—तच शरीरादिवियोगोत्तरकालानुभाव्यम् ।
नजु स्वप्नोऽपि परलोकः,
तथा च सति द्वे एवेत्यवधारणमयुक्तम् ।

न, कथं तिह १ संध्यं तत्— इहलोकपरलोकयोर्यः संधिस्त-स्मिन् भवं संध्यं यत् तृतीयं तत् स्वप्नस्थानम्, तेन स्थान-द्वित्वावधारणम्, न हि ग्रामयोः संधिस्तावेव ग्रामावपेक्ष्य तृतीय-स्वपरिगणनमईति । उस इस पुरुषके निश्चय दो ही स्थान होते हैं; न तो तीसरा होता है और न चौथा ही। वे कौन-से हैं? यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म है, अर्थात् जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और वेदनायुक्त प्रत्यक्षतया अनुभव होनेवाला स्थान है तथा परलोक-स्थान—जिसमें परलोक ही स्थान है; वह शरीरादिके वियोगके पश्चात् अनुभव होनेवाला है।

शक्का—िकंतु स्वप्त भी तो पर-लोक है और यदि ऐसी बात है तो दो ही इस प्रकार निश्चय करना उचित नहीं है।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, तो फिर कैसी बात है? वह संध्य है—इहलोक और परलोककी जो संधि है, उसमें रहनेवाला जो तीसरा संध्यस्थान है, वह स्वप्न-स्थान है। इसीसे स्थानोंके दो होनेका निश्चय किया गया है; क्योंकि दो ग्रामोंकी संधि उन ग्रामोंकी अपेक्षा तृतीयरूपसे गिनने योग्य नहीं मानी जाती।

कथं पुनस्तस्य परलोकस्थान-स्यास्तित्वमवगम्यते १ यदपेक्ष्य स्वप्नस्थानं संध्यं भवेत्-यत-स्तस्मिन् संध्ये स्वप्नस्थाने तिष्ठन् भवन् वर्तमानः एते उमे स्थाने पश्यति; के ते उमे १ इदं च परलोकस्थानं च। तस्मात् स्वप्नजागरितव्यति-स्त: रेकेणोभौ लोकौ, यौ घिया समानः सन्ननुसंचरति जन्म-मर्णसंतानप्रबन्धेन ।

कथं पुनः स्वप्ने स्थितः सन्तु-स्वप्नस्थपुरुषस्यो- भौ लोको पश्यति भयस्यानावलोकन- किमाश्रयः, केन विधिना ? इत्युच्यते-अथ कथं पश्यति ? इति शृणु-यथाक्रम त्राक्रामत्यनेनेत्याक्रमः-**त्राश्रयोऽवष्टम्भ इत्यर्थः । यादश** माक्रमोऽस्य, सोऽयं यथाक्रमः; श्चयं पुरुषः परलोकस्थाने प्रतिप-त्तव्ये निमित्ते, यथाक्रमो भवति यादृशेन परलोकप्रतिपत्तिसाधनेन विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञालचर्णेन युक्तो

परलोकस्थानके कित् उस ग्रस्तित्वका ज्ञान कैसे होता है? जिसकी अपेक्षासे स्वप्नस्थान संध्य-स्थान होता है ? [इसका उत्तर देते हैं | क्योंकि उस संध्य स्वप्न-स्थानमें स्थित अर्थात् वर्तमान रह-कर पुरुष इन दोनों स्थानोंको देखता है; वे दोनों स्थान कौन-से हैं ?-यह लोकरूप स्थान और परलोकस्थान । अतः स्वप्न और जागरितसे भिन्न दोनों लोक हैं ही, जिनमें कि अपनी बुद्धिकी समान-ताको प्राप्त होकर पुरुष जन्म-मरण-परम्पराके क्रमसे निरन्तर संचार करता रहता है।

किंत पुरुष स्वप्नमें स्थित रह-कर किस प्रकार, किस आश्रयमें रहकर और किस विधिसे दोनों लोकोंको देखता है ? सो बतलाया जाता है-अब वह किस प्रकार देखता है ? सो सुनो—'यथाक्रम,' जिससे जीव आक्रमण करता है, उसे आक्रम-आश्रय अर्थात् अव-ष्ट्रम्भ (आघार) कहते हैं। इस जीवका जैसा आक्रम हो, उसके अनुसार यह 'यथाकम' कहलाता है; यह पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य परलोकस्थानरूप निमित्तमें जैसे आक्रमवाला होता है अर्थात् विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञारूप जिस प्रकारके परलोकप्राप्तिके साधनसे

अध्याय ४

युक्त होता है, उस आक्रमको— अङ्कुरभावको प्राप्त हुए बीजके समान परलोकस्थानके प्रति उन्मुख हुए उस आक्रमको आक्रान्तं कर, उसका अवष्टमभ अर्थात् आश्रय लेकर दोनों लोकोंको देखता है। 'उभयान्' इस पदमें बहुवचन धर्मा-धर्मके फलोंको अनेकताके कारण है। उभयान् अर्थात् उभय प्रकारके।

उनको किनको ? पापोंको अथीत् पापके फलोंको । साक्षात् पापोंका ही दर्शन होना तो सम्भव है नहीं, इसलिये पापोंके फल अर्थात् दु:खों-को और आनन्दोंको अर्थात् धर्मके फलरूप सुखोंको-इन जन्मान्तरदृष्ट वासनाओंके कार्य पाप (दु:ख) और आनन्द दोनोंहीको देखता है । इनके सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मोंसे सम्बद्ध धर्म और अधर्मोंके क्षुद्र फल हैं, उन्हें भी धर्माधर्मसे प्रेरित होकर अथवा देवताके अनुग्रहसे देखता है ।

किंतु यह कैसे जाना जाता है
कि स्वप्नमें परलोकस्थानमें होनेवाले
सुखदु:खोंका दर्शन होता है; सो
वतलाया जाता है-क्योंकि जिनका
इस जन्ममें अनुभव नहीं हो सकता,
ऐसी भी बहुत-सी बातें देखता
है; और स्वप्न अपूर्वदर्शन
हो—ऐसी बात है नहीं,

भवतीत्यर्थः; तमाक्रमं परलोकस्थानायोन्मुखीभृतं प्राप्ताङ्करीभाविमव बीजं तमाक्रममाक्रम्याबष्टभ्याश्रित्योभयान् पश्यति—
बहुवचनं धर्माधर्मफलानेकत्वात्—
उभयानुभयप्रकारानित्यर्थः ।
कांस्तान् १ पाष्मनः पाप-

कास्तान् १ पाप्सनः पाप्यफलानि—न तु पुनः सात्तादेव
पाप्सनां दर्शनं सम्भवति, तस्मात्
पाप्रफलानि दुःखानीत्यर्थः—
आनन्दांश्र धर्मफलानि सुखानीस्येतत्, तानुभयान् पाप्सन आनन्दाश्र पश्यति जन्मान्तरदृष्ट्वासनामयान्; यानि च प्रतिपत्तव्यजन्मविषयाणि क्षुद्रधर्माधर्मफलानि, धर्माधर्मप्रयुक्तो देवतानुप्रहाद् वा पश्यति ।

तत् कथमवगम्यते परलोकस्थानभावितपाष्मानन्ददर्शनं स्वष्ने १
इत्युच्यते—यस्मादिह जन्मन्यननुभाव्यमपि पश्यति बहुः
न च स्वष्नो नामापूर्वं दर्शनमः

१. क्योंकि वे दोनों लोक हैं तो धर्माधर्मके परिणाम हो।

पूर्वदृष्टसमृतिहिं स्वप्नः प्रायेण; तेन स्वप्नजागरितस्थानव्यतिरे-

के रिण इत उभी लोकी।

यदादित्यादिबाह्यज्योतिषाम-भावेऽयं कार्यकरणसंघातः युरुषः येन व्यतिरिक्तेन आत्मना ज्यो-तिषा व्यवहरतीत्युक्तम्—तदेव नास्ति, यदु श्रादित्यादिज्योति-षामभावगमनम्, यत्रेदं विविक्तं स्वयंज्योतिरुपलभ्येतः येन सर्वे-दैवायं कार्यकरणसंघातः संसृष्ट एवोपलभ्यते तस्मादसत्समो-ऽसन्नेव वा स्वेन विविक्तस्वभा-वेन ज्योतीरूपेणात्मेति । अथ क्वचिद् विविक्तः स्वेन ज्योती-क्रपेणोपलभ्येत बाह्याध्यात्मिक-भूतभौतिकसंसर्गश्र्न्यः, यथोक्तं सर्वं भविष्यतीत्येतदर्थ-माह-

स यः प्रकृत आत्मा यत्र यस्मिन् काले प्रस्विपित प्रकर्षण स्वापमनुभवति;तदा किम्रुपादानः

अधिकतर तो पहले देखे हुएको स्मृतिका नाम ही स्वप्त है। अतः दोनों लोक स्वप्त और जागरित-स्थानोंसे भिन्न हैं।

जिन आदित्यादि बाह्यज्योति-योंके अभावमें यह देहेन्द्रियसंघात-रूप पुरुष जिस अपनेसे भिन्न आत्मज्योतिके द्वारा व्यवहार करता है-ऐसा कहा गया है, सो उन आदित्यादि ज्योतियोंका जो अभाव होना है, जहां कि इस विशुद्ध स्वयंज्योति आत्माकी उपलब्धि होती है, वह स्थान ही नहीं है; क्योंकि यह देहेन्द्रियसंघात सर्वदाः वाह्यज्योतियोंसे संश्लिष्ट ही देखा जाता है; अतः अपने विविक्तस्वभाव ज्योतीरूपसे यह आत्मा असत्के समान अर्थात् असत् ही है। यदि यह कभी बाह्य, आध्यात्मिक तथा भूत और भौतिक पदार्थों के संसगंसे जून्य अपने विश्वद्ध ज्योति:स्वरूपसे उपलब्ध होता तो अपर कहा हुआ सव कुछ झों सकता था-इसलिये श्रुति कहती है-

जो प्रकृत आत्मा है, वह जिस समय 'प्रस्विपिति'--प्रकर्षतया स्वाप (निद्रा) का अनुभव करता है, उस समय वह किस उपादानवाला होकर केन विधिना स्वपिति संध्यं स्थानं प्रतिपद्यते ? इत्युच्यते-श्रस्य दृष्टस्य लोकस्य जागरि-तत्तन्तणस्य, सर्वावतः सर्वमव-तीति सर्वावानयं लोकः कार्य-करणसंघातो विषयवेदनासंयुक्तः; सर्वावत्त्रमस्य व्याख्यातमन्न-त्रयप्रकरणे ''श्रथो श्रयं वा श्चात्मा" इत्यादिना । सर्वा वा भृतभौतिकमात्रा अस्य संसर्ग-कारणभूता विद्यन्त इति सर्व-वान्, सर्ववानेव सर्वावान्, तस्य सर्वावतो मात्रामेकदेशमवयवम्, श्रपादायापिञ्ज्य आदाय गृहीत्वा-दृष्टजन्मवासनावासितः सिन्तत्यर्थः स्वयमात्मनैव विहत्य देहं पातियत्वा निःसम्बोधमा-पाद्य-जागिरते ह्यादित्यादीनां चक्षुरादिष्वनुग्रहो ्देहव्यवहा-रार्थः, देहव्यवहारश्चात्मनो धर्मा-धर्मफलोपभोगप्रयुक्तः, तद्धर्मा-धर्मफलोपभोगोपरमणमस्मिन् देहे **भारमकर्मोपरमकृतमित्यारमास्य** 

किस विधिसे सोता यानी संध्य-स्यानको प्राप्त होता है ! सो बतलाया जाता है--इस जागरितरूप दृष्ट लोककी सर्वावान्--जो सवका अवन (पालन) करता है, वह यह लोक अर्थात् विषय एवं सुखदु:खादि वेदनायुक्त देहेन्द्रियसंघात, इसके सर्वावत्वकी व्याख्या "अथो अयं वा आत्मा'' इत्यादि वाक्यद्वारा अन्त-त्रयके प्रकरणमें कर दी गयी है। अथवा सम्पूर्ण भूत भौतिक मात्रा [अध्यात्मादि भागोंके साथ] इसके संसर्गकी कारणभूता है, इसलिये यह सर्ववान् है और सर्ववान् ही 'सर्वावान्' कहा गया है, उस सर्वावान्की मात्रा--एकदेश अर्थात् अवयवका अपादान--अपच्छेदन --आदान अर्थात् ग्रहण कर यानी दृष्ट जन्मकी वासनाओंसे सम्पन्न हो, स्वयं अर्थात् आप ही देहको विहत-चेतनाशून्य कर--जागरित अवस्थामें ही देहके व्यवहारके लिये चक्षु आदि इन्द्रियोंमें आदित्यादिका उपकार होता है और देहका आत्माके धर्मा-धर्मके व्यवहार फलोपभोगके कारण होता है, तथा इस देहमें वह धर्माधर्मके फलोप-भोगकी उपरति आत्माके कर्मकी उपरतिके कारण है, इसलिये आत्मा

विहन्तेत्युच्यते—स्वयं निर्माय निर्माणं कृत्वा वासनामयं स्वप्न-देहं मायामयमिव, निर्माणमपि त-त्कर्मापेत्तत्वात् स्वयंकर्तृकमुच्यते– स्वेन आत्मीयेन, भासा मात्रोपा-दानलक्षणेन भासा दीप्त्या प्रका-शेन, सर्ववासनात्मकेन अन्तः-करणवृत्तिप्रकाशेनेत्यर्थः-सा हि तत्र विषयभूता सर्ववासनामयी प्रकाशते. सा तत्र स्वयं भा उच्यते-तेन स्वेन भासा विषय-भृतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विष-यिणा विविक्तरूपेण अलुप्तद्यस्य-भावेन तद् भारूपं वासनात्मकं विषयीकुर्वन् प्रस्विपति । यदेवं वर्तनम् ,तत् प्रस्विपतीत्युच्यते । **त्रत्रेतस्यामवस्थायाम् एतस्मिन्** काले, अयं पुरुष आत्मा, स्वयमेव विविक्तज्योतिर्भवति-बाह्याध्या-त्मिकभूतभौतिकसंसर्गरहितं ज्यो तिभवति

इसका हनन करनेवाला कहा जाता है-तथा स्वयंनिर्माण कर-माया-मयके समान वासनामय स्वप्नदेह रचकर [शयन करता है।] देहका निर्माण भी आत्माके कर्मोंकी अपे-क्षासे है, इसलिये वह आत्मकर्त्त क कहा गया है। स्वकीय यानी अपने भाससे-मात्रोपादानरूपभास -दीप्ति अर्थात् प्रकाशसे यानी सर्व-अन्तःकरणवृत्तिरूप वासनात्मक प्रकाशसे, क्योंकि वह सर्ववासना-मयी वृत्ति ही वहाँ विषयभूता होकर प्रकाशित होती है, उस अव-स्थामें वह स्वयं भा (प्रकाश) कही जाती है। उस अपनी विषयभूता भासे तथा उसको विषय करनेवाली 'अलुप्तदक्स्वभावा विश्द्धरूपा आत्मज्योतिसे उस अपने वासनात्मक प्रकाशस्वरूपको विषय करता हआ प्रस्वाप (शयन) करता है। इस प्रकार जो रहना है, वही 'प्रस्व-पिति' ऐसा कहा जाता है।

यहाँ-इस अवस्थामें-इस काल-में यह पुरुष अर्थात् आत्मा स्वयं ही विशुद्धज्योति:स्वरूप होता है अर्थात् बाह्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक संसर्गसे रहित ज्योति होता है।

१. जिसके बोघस्वरूप या साक्षीस्वभावका कभी लोप नहीं हुआ है ।

नन्वस्य लोकस्य मात्रोपादानं कृतम्, कथं तस्मिन् सत्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभवतीत्युच्यते ? नैष दोषः; विषयभूतमेव हि तत्, तेनैव चात्रायं पुरुषः स्वयं-ज्योतिर्दर्शयितुं शक्यः; न त्वन्य-थासति विषये कर्सिमश्चित् सुषुप्त-काल इव; यदा पुनः सा भा वासनात्मिका विषयभृता उपल-भ्यमाना भवति, तदा श्रासिः कोशादिव निष्कृष्टः सर्वसंसर्ग-रहितं चक्षुरादिकार्यकरणव्यावृत्त-स्वरूपमलुप्तदगातमज्योतिः स्वेन रूपेणावभासयद् गृह्यते । तेनात्रा-यं पुरुषः स्वयंज्योतिभवतीति सिद्धम् ॥९॥

शङ्का-किंतु इसने तो इस लोक-की [विषय वेदनासंयुक्त] मात्राको ग्रहण किया है; फिर उसके रहते हुए यह पुरुष स्वयंज्योति होता है— ऐसा कैसे कहा जाता है ?

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह मात्रा तो विषयभुता ही होती है। इसीलिये यहाँ यह पूरुष [आत्मा] 'स्वयंज्योति:' स्वरूप-से दिखाया जा सकता है, नहीं तो सुषुप्तावस्थाके समान, जब कि कोई भी विषय नहीं रहता, इस स्वयंज्योतिका दर्शन नहीं कराया जा सकता। और जिस समय कि वह वासनात्मिका ज्योति विषय-भता होकर उपलब्ध होती है, उस समय म्यानसे निकाली हुई तल-वारके समान सर्वसंसर्गशुन्य, चक्षु आदि कार्य-करणसे व्यावृत्तस्वरूप तथा जिसके बोध-स्वभावका कभी लोप नहीं होता, वह आत्मज्योति अपने स्वरूपसे प्रकाश करती हुई स्वयं गृहीत होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति होता है।। ६।।

स्वप्नावस्थामें रथादिका ग्रभाव है, इसलिये उस समय ग्रात्मा स्वयंज्योति है

नन्वत्र कथं पुरुषः स्वयंज्यो- शक्का-किंतु इस अवस्थामें पुरुष

तिर्येन जागरित इव प्राह्मप्राहका-

शक्का-कितु इस अवस्थामें पुरुष स्वयंज्योति कैसे हो सकता है? क्योंकि जागरितके समान इस समय दिलत्तणःसर्वो व्यवहारो दृक्यते, चक्षराद्यसुग्राहकाश्र आदित्याद्या लोकास्तथैव दश्यन्ते यथा जाग-रिते—तत्र कथं विशेषावधारणं क्रियते--अत्रायं पुरुषः स्वयंज्यो-तिभवतीति ?

उच्यते-वैलचण्यात् स्वप्नदशं-नस्य; जागरिते हि इन्द्रियबुद्धि-मनत्रालोकादिच्यापारसंकीणमा-त्मज्योतिः: इह तु स्वप्ने इन्द्रि-याभावात् तदनुग्राहकादित्याद्या-लोकाभावाच्च विविक्तं केवलं भवति तस्माद् विलक्षणम् । ननु तथैव विषया उपलम्य-न्ते स्वप्नेऽपि, यथा जागरिते; तत्र कथमिन्द्रियामावाद् वैलच-ण्यमुच्यत इति १

भी ग्राह्य-ग्राहकादिरूप सारा व्यव-हार देखा जाता है तथा चक्ष आदि इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि लोक भी उसी प्रकार देखे जाते हैं. जैसे कि जागरित-अवस्थामें देखे जाते थे, फिर 'इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति होता है' इस प्रकार विशेषरूपसे निश्चय क्यों किया जाता है ?

समाधान-वतलाते हैं-नयोंकि स्वप्नदर्शनकी जागरितसे विलक्ष-णता है, जागरित-अवस्थामें आत्म-ज्योति इन्द्रिय, बुद्धि, मन और आलोकादि व्यापारसे व्याप्त रहती है किंतू यहाँ स्वप्नमें तो इन्द्रियोंके अभाव तथा उनके उपकारक आदि-त्यादिके प्रकाशके अभावके कारण वह विगुद्ध अर्थात् केवल रहती है, इसलिये यह विलक्षण है।

राहा—िकतु जिस प्रकार जाग-रितमें दिखायी देते हैं उसी प्रकार स्वप्तमें भी विषयोंकी उपलब्धि होती ही है, फिर इन्द्रियोंके अभाव-के कारण ही उसकी विलक्षणता क्यों बतायी जाती है ?

समाधान-सूनो

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते स हि कर्ता ॥ १० ॥

उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [अश्वादि] हैं और न मार्ग ही हैं। परंतु वह रथ, रथमें जोते जानेवाले [अश्वादि] और रथके मार्गोंकी रचना कर लेता है। उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद भी नहीं हैं, किंतु वह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। वहां छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियां नहीं हैं; वह कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर लेता है—वही उनका कर्ता है।। १०।।

न तत्र विषयाः स्वप्ने स्थादि लक्तणाः; तथा न रथयोगाः, रथेषु युज्यन्ते इति रथयोगा अ-श्वादयः, तत्र न विद्यन्ते; न च पन्थानो स्थमार्गा भवन्ति । अथ स्थान् स्थयोगान् पथश्व सृजते स्वयम् ।

कथं पुनः सृजते रथादि-

साधनानां वृत्तादीनामभावे ?

उच्यते—ननुक्तम् 'श्रस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपा-दाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय' इति; श्रन्तःकरण-वृत्तिरस्य लोकस्य वासना- वहाँ-उस स्वप्नावस्थामें रथादि-रूप विषय नहीं हैं और न रथयोग हैं, जो रथमें जोते जाते हैं, वे रथ-योग अर्थात् अश्वादि वहाँ मौजूद नहीं हैं; और न पथ-रथके मार्ग ही हैं। किंतु यह रथ, रथयोग और मार्गोंकी स्वयं रचना कर लेता है।

शङ्का-किंतु रथादिके साधन वृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह उनकी रचना कैसे कर लेता है ?

समाधान-बतलाते हैं, ऐसा कहा है न कि 'इस सर्वावान् लोककी मात्राको लेकर अपनेको चेतनाशून्य कर तथा दूसरा शरीर रचकर' इत्यादि; सो अन्त:करणकी वृत्ति ही इस मात्रा तामपादाय, रथादिवासना-रूपान्तःकरणवृत्तिस्तदुपलब्धि-निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठतेः तदुच्यते-स्वयं निर्मायेतिः तदेवाह-रथादीन् सुजत इति ।

न तु तत्र, करणं वा करणानु-ग्राहकाणि वा आदित्यादिज्यो-तींपि. तदवभास्या वा रथादयो विषया विद्यन्तेः तद्वासनामात्रं तु केवलं तदुपलब्धिकर्मनिमित्त-चोदितोद्भतान्तः करणवृत्त्याश्रयं दृइयते। तद् यस्य ज्योतिषो दश्यतेऽलुप्तदशः, तदात्म-ज्योतिरत्र केवलमसिरिव कोशाद विविक्तम् ।

तथा न तत्रानन्दाः सुखवि-शेषाः, मुदो हर्षाः पुत्रादिलाम-निमित्ताः, प्रमुदस्त एव प्रकर्षी-पेताः; श्रथ चानन्दादीन् सुजते। तथा न तत्र वेशान्ताः पत्वलाः,

पुष्करिण्यस्तडागाः, स्रवन्त्यो नद्यो

लोककी वासनाकी मात्रा है, उसे लेकर रथादिकी वासनारूपा जो अन्तः करणकी वृत्ति है, वह उसकी उपलब्धिके निमित्तभूत कर्मसे प्रेरित होकर दृश्यरूपसे स्थित होती है। उसीको 'स्वयं निर्माय' इस प्रकार कहा है और उसीको 'रथादीन् सृजते' इन शब्दोंसे कहा है।

> उस अवस्थामें इन्द्रिय, इन्द्रियों-के अनुग्राहक आदित्यादि प्रकाश अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं हैं, उनकी उपलब्धिके हेत्-भूत जो कर्म हैं, उन कर्मरूप निमित्तसे प्रेरित जो अन्तः करणकी उद्भूत वृत्ति है, उसके आश्रित रहनेवाली केवल उनकी वासना-मात्र तो देखी जाती है। वह जिस नित्यज्ञानस्वरूप ज्योतिको दिखायी देती है, वह आत्मज्योति इस अवस्थामें म्यानसे निकाली हुई तलवारके समान गुद्ध होती है।

इसी प्रकार उस समय आनन्द-सुखविशेष, मुद्-पुत्रादिकी प्राप्तिसे होनेवाले हर्ष और प्रमुद्-प्रकर्षको प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं हैं; किंतु यह आनन्दादिको रच लेता है। तथा उस अवस्थामें न वेशान्त-पल्वल (छोटी तलेया), न पूष्करिणी तडाग और न स्रवन्ती-नदियाँ ही भवन्तिः ऋथ वेशान्तादीन् सुजते वासनामात्ररूपान्, यस्मात् स हि कर्ताः, तद्वासनाश्रयचित्तवृत्त्युद्ध-वनिमित्तकर्महेतुत्वेनेत्यवोचाम तस्य कर्तृत्वम्; न तु साचादेव तत्र क्रिया सम्भवति, साधना-भावात ।

न हि कारकमन्तरेण क्रिया सम्भवतिः; न च तत्र हस्तपादा-दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवन्तिः यत्र तु तानि विद्यन्ते जागरिते, तत्र त्रात्मज्योतिरवभासितैः का-र्यकरणे स्थादिवासनाश्रयान्तः-करणवृत्युद्भवनिमित्तं कर्म निव-त्यते; तेनोच्यते-स हि कर्तेति: तदुक्तम्--'श्रात्मनैवायं ज्यो-तिषास्ते पन्ययते कर्म कुरुते' इतिः तत्रापि न परमार्थतः स्वतः कर्तृत्वं चैतन्यज्योतिषोऽवभासकत्वव्य-तिरेकेण-यच्चैतन्यात्मज्योतिषा-

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ है; कितु यह उन वासनामात्रक्षी पल्वलादिकी रचना कर लेता है क्योंकि वही कर्ता है; उन विषयों-की वासनाकी आश्रयभूता जो चित्तवृत्ति है उसके परिणामके कारण होनेवाले जो कर्म हैं, उनके कारण ही उसका कर्नुत्व बतलाया गया है, साक्षात्रूपसे ही उसमें कियाका होना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसके पास क्रियाके साधनों-का अभाव है।

> कारकके बिना क्रियाका होना सम्भव नहीं है और वहाँ क्रियाके कारक हाथ-पैर आदि हैं नहीं; जहाँ जागरित-अवस्थामें वे रहते हैं वहाँ आत्मज्योतिसे प्रकाशित देह और इन्द्रियोंके द्वारा रथादिकी वासनाओंकी आश्रयभूता अन्तः-करणकी वृत्तिके उत्थानसे होनेवाला कर्म निष्पन्न हो सकता है, इसीसे ऐसा कहा जाता है कि वही कर्ता है।

और इसीसे 'वह आत्मज्योतिसे ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है' ऐसा कहा है; वहाँ भी अवभासक होनेके सिवा इस चैतन्यज्योति-का वास्तवमें स्वतः कोई कर्तृत्व नहीं है; क्योंकि आत्मा चेतन्यात्म-करणके द्वारा

न्तःकरणद्वारेणावभासयति कार्य-करणानि, तदवभासितानि कमंसु व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र कर्तृत्वग्रुपचर्यत आत्मनः यदुक्तम्—'ध्यायतीव लेलाय-तीव' इति, तदेवानू द्यते-- 'स हि कर्ता' इतीह हैत्वर्थम् ।।१०।।

ज्योतिसे देह और इन्द्रियोंको प्रका-शित करता है और उससे प्रका-शित हुई देह और इन्द्रियां कर्ममें प्रवृत्त होती हैं, इसीसे उनमें आत्माके कर्तृत्वका उपचार किया जाता है। ऊपर जो 'मानो ध्यान करता है, मानो अत्यन्त चख्रल होता है' ऐसा कहा है, उसीका कर्तृत्वमें हेतु दिखानेके लिये यहाँ 'वही कर्ता है' इस प्रकार अनुवाद किया गया है ॥ १० ॥

स्वप्नसृष्टिके विषयमें प्रमाणभूत मन्त्र तदेते इलोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमभिप्र-हत्या सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरैति स्थान १ हिरएमयः पुरुष एकह १ सः ॥ ११ ॥

इस विषयमें ये क्लोक हैं —आत्मा स्वप्नके द्वारा शरीरको निक्चेष्ट कर स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थीको प्रकाशित करता है। वह शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुन: जागरित स्थानमें आता है। हिरण्मय (ज्योति:स्वरूप ) पुरुष अकेला ही [दोनों स्थानोंमें ] जाने-वाला है ॥ ११ ॥

तदेते--एतस्मिन्नुक्तेऽथं एते रलोका मन्त्रा भवन्ति-स्वप्तेन स्वप्तभावेन, शारीरं श्रीरम्, अभित्रहत्य निश्रेष्टमापा-द्यासुप्तःस्वयमलुप्तदगादिशक्तिस्वा-भाव्यात्, सुप्तान् वासनाकारोद्धू-वा-तानन्तः करणवृत्त्वाश्रयान्

इस उक्त अथंमें ये इलोक— मन्त्र हैं---

स्वप्तसे—स्वप्तभावसे शारीर —शरीरको अभिप्रहत्य-निश्चेष्ट अलुप्तज्ञानादिशक्ति-कर स्वयं होनेके कारण असुप्त स्वरूप रहकर सुप्त अर्थात् वासनारूप-अन्तःकरणवृत्ति-उद्भत से

द्याध्यात्मिकान् सर्वानेव भावान् स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान् सुप्तान्; श्रभिचाकशीति, श्रलुप्तया <del>त्रात्मद्दव्या पश्यत्यवभासय-</del> तीत्यथः ।

श्रुकं श्रद्धं ज्योतिष्मदिन्द्रिय-मात्राह्रपम्, अपदाय गृहीत्वा, पुनः कर्मणे जागरितस्थानमैत्या-ग्च्छति, हिरण्मयो हिरण्मय इव चैतन्यज्योतिःस्वभावः, पुरुषः, एकहंस:-एक एव इन्तीत्येक-हंस:-एको जाग्रत्स्वप्नेहलोक-परलोकादीन् गच्छतीत्येक-हंसः ॥ ११ ॥

के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक सभी भावोंको, जो अपने स्वरूपसे प्रत्यस्तमित अर्थात् सोये रहते हैं, प्रकाशित करता है। तात्पर्य यह है कि उन्हें अपनी अलुप्त आत्म-दृष्टिसे देखता अर्थात् अवभासित करता है।

ar extraordistraction in

तथा गुक्र—गुद्ध ज्योतिष्मान इन्द्रियमात्रारूपको ग्रहणकर वह पुन: कर्म अर्थात् जागरित स्थानमें आ जाता है। वह हिरण्मय-हिरण्मयके समान चैतन्यज्योति:-स्वरूप पुरुष एकहंस है; अकेला ही हन्ति-चलता है, इसलिये एक हंस है। वह अकेला ही जाग्रत्, स्वप्त तथा इहलोक-परलोकादिमें जाता है, इसलिये एकहंस है ।। ११ ॥

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायाद्मृतश्च-रित्वा। स ईयते अमृतो यत्र काम १ हिरण्मयः पुरुष

एकहर्सः ॥ १२ ॥

इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीर-से बाहर विचरता है। वह अकेला विचरनेवाला हिरण्मय अमृत पुरुष <mark>जहाँ वासना होती है, वहाँ चला जाता है ।। १२ ।।</mark>

तथा प्राणेन पश्चवृत्तिना रत्नन् |

परिपालयन्-अन्यथा मृतभ्रान्तिः

स्यात्, श्रवरं निकृष्टमनेकाशुचि-

इसी प्रकार प्राणापानादि पाँच वृत्तियोंवाले प्राणसे रक्षण-परि-पालन करता हुआ, नहीं तो मरनेकी भ्रान्ति हो जाती, अतः इस अवर-निकृष्ट-अनेकों अप-वित्र वस्तुओंका संघात होनेके संघातत्वादत्यन्तवीमत्सम्, कुलायम् कारण अत्यन्त बीभत्स कुलाय

नीडं शरीरम्, स्वयं तु बहिस्त-स्मात् कुलायात्, चरित्वा--यद्यपि श्ररीरस्थ एव स्वप्नं पश्यति तथापि तत्सम्बन्धा-भावात् तत्स्थ इव श्राकाशो बहिश्वरित्वेत्युच्यते, अमृतः स्वयममरणधर्मा, ईयते गच्छति, यत्र कामम्—यत्र यत्र कामो विषयेषु उद्भूतवृत्तिभेवति तं तं वासनारूपेणोद्भृतं गच्छति ॥ १२ ॥

—घोंसले अर्थात् शरीरकी रक्षा करता हुआ, किंतु स्वयं उस कुलाय-से बाहर विचरकर; यद्यपि वह शरीरमें रहकर ही स्वप्न देखता है, तथापि उसके सम्बन्धसे रहित होनेके कारण तदन्तर्वर्ती आकाशके समान मानो बाहर विचरकर— ऐसा कहा जाता है, स्वयं अमृत-अमरणधर्मा रहकर ईयते-जाता है, जहाँ कामना होती है अर्थात् जहां-जहां विषयोंमें कामना उद्-भूतवृत्ति रहती है, वासनारूपसे उद्भूत उस-उस काम (कामनाके विषय ) के प्रति जाता है ॥ १२ ॥

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देव: कुरुते उतेव स्त्रीभिः सह मोद्मानो जक्षदुतेवापि भयानि पर्यन् ॥ १३ ॥

वह देव स्वप्नावस्थामें ऊँव-नीच भावोंको प्राप्त होता हुआ बहुत-से रूप बना लेता है। इसी प्रकार वह स्त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, [ मित्रोंके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याघ्रादि ] भय देखता हुआ-सा

रहता है ॥ १३ ॥

किञ्च स्वष्नान्ते स्वष्तस्थाने, उचावचम् उचं देवादिभावम् अवचं तिर्यगादिभावं निकृष्टं तदुचावचम्, ईयमानो गम्यमानः प्राप्नुवन्, रूपाणि, देवो द्योतना-वान् करुते निर्वर्तयति वासना-रूपाणि बहून्यसंख्येयानि । उतापि

स्वप्नान्तमें-इसके सिवा स्वप्त-स्थानमें ऊँच-नीच--ऊँच देवादिभाव और नीच तिर्यगादि निकृष्टभाव-ऐसे ऊँच-नीच भावों-को प्राप्त होता हुआ वह देव-द्योतनावान् पुरुष 'बहूनि'—असंख्य वासनामय रूप बना लेता है। स्त्रीभिः सह मोदमान इव, जक्ष-दिव हसन्निव वयस्यैः, उतेवापि भयानि-बिभेत्येभ्य इति भयानि सिंहच्याघ्रादीनि,पश्यनिव।।१३।।

वह स्त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, मित्रोंके साथ हैंसता हुआ और भय-जिनसे वह डर जाता है. ऐसे सिंह-व्याद्यादि भयोंको देखता हुआ-सा रहता है ॥ १३॥

स्वप्नस्थानके विषयमें मतभेद और उसके स्वयंज्योतिष्ट्वका निश्चय

आराममस्य पश्यन्ति न तं कश्चनेति । तं नायतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषज्य भ हास्मे भवति यमेष न प्रतिपद्यते । अथो खल्वाहुर्जा-गरितदेश एवास्यैष इति यानि ह्येव जायत् पश्यति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रुहीति ॥ १४ ॥

सब लोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोये हए आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा [वैद्यलोग ] कहते हैं। जिस इन्द्रियप्रदेशमें यह सोया हुआ होता है, उसमें प्राप्त न होनेसे इसका शरीर दृश्चिकित्स्य हो जाता है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह (स्वप्नस्थान) इसका जाग-रितदेश ही है; क्योंकि जिन पदार्थोंको यह जागनेपर देखता है, उन्हींको सोया हुआ भी देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है ]; क्योंकि इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति होता है। [जनक--]वह मैं जनक श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मुभे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये।। १४॥

**जाराममारमणमाक्रीडायनेन** निर्मितां वासनारूपाम् श्रम्यात्मनः, पश्यन्ति सर्वे जनाः-ग्रामं नगरं स्त्रियम् अन्नाद्यमित्यादिवासनानि-

सब लोग इस आत्माके आराम-आरमण अर्थात् आक्रीडाको यानी इसकी रची हुई वासनारूप क्रीडा-को देखते हैं। वे ग्राम, नगर, स्त्री और भक्ष्य अन्तरूप वासनानिर्मित

र्मितम् त्राक्रीडनरूपम्; न तं पश्यति तं न पश्यति कश्चन । कष्टं भो वर्ततेऽत्यन्तविविक्तं दृष्टि-गोचरापन्नमपि--श्रहो भाग्य-हीनता लोकस्यः यच्छक्यदशंन-मप्यात्मानं न पञ्यति-इति चोकंप्रत्यनुक्रोशं द्रश्यति श्रुतिः। श्चत्यन्तविविक्तः स्वयंज्योति-रात्मा स्वप्ने भवतीत्यभिप्रायः। तं नायतं बोधयेदित्याहुः— प्रसिद्धिरपि लोके विद्यते, स्वप्न श्चात्मज्योतियो व्यतिरिक्तत्वेः कासौ १ तमात्मानं सुप्तम् ,त्र्यायतं सहसा भृशप्, न बोधयेत्-इत्या-हुरेवं कथयन्ति चिकित्सकादयो जना लोके; नूनं ते पश्यन्ति-जाग्रहेहादिन्द्रियद्वारतोऽपसृत्य केवली वहिर्वर्तत इति, यत त्राहु:—तं नायतं बोधयेदिति : तत्र च दोषं पश्यन्ति—भृशं द्यसौ बोध्यमानस्तानीन्द्रयद्वाराणि सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिप-

pereservation of the series of आक्रीडनके रूपको देखते हैं; उसे नहीं देखते-उस आत्माको कोई नहीं देखता। अहो ! बड़ा कष्ट है; जो अत्यन्त भिन्न और दृष्टिकी विषयता को प्राप्त है, जिसका दशँन भी किया जा सकता है, उस आत्मांको कोई नहीं देखता। अहो ! जीवोंका कैसा दुर्भाग्य है ? इस प्रकार जीवोंके प्रति श्रुति करुणा प्रदर्शित करती है। तात्पर्य यह है कि स्वप्नावस्था-में यह स्वयंज्योति आत्मा अत्यन्त संसर्गशून्य हो जाता है।

'तं नायतं बोधयेदित्याहः'-स्वप्नमें आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्त-ताके विषयमें लोकमें प्रसिद्धि भी है; वह प्रसिद्धि क्या है-उस सोये हुए आत्माको आयतम्—सहसा— एकाएकी न जगावे ऐसा चिकित्स-कादि लोग लोकमें कहते हैं। निश्चय ही वे देखते हैं कि आत्मा जाग्रद्देहसे उसके इन्द्रियरूप द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे वाहर विद्य-मान है; इसीसे 'उसे सहसा न जगावे' ऐसा कहते हैं।

उसमें वे यह दोष भी देखते जानेपर जगाये हें-सहसा एकाएकी जगाया वह हुआ उन इन्द्रियद्वारोंको प्राप्त

द्यत इतिः तदेतदाह-दुर्भिष्ज्यं हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते; यमिन्द्रियद्वारदेशम्-यस्मादेशा-च्छुक्रमादायापसृतस्तमिन्द्रियदे-शम्-एष आतमा पुनर्न प्रतिपद्यते, कदाचिद् व्यत्यासेनेन्द्रियमात्राः प्रवेशयति, तत आन्ध्यवाधि-र्यादिदोषप्राप्तौ दुर्भिषज्यं दुःख-भिषक्तर्मता हास्मै देहाय भवति, दुःखेन चिकित्सनीयोऽसौ देहो भवतीत्यर्थः । तस्मात् प्रसि-द्धथापि स्वप्ने स्वयंज्योतिष्टं-मस्य गम्यते।

स्वप्नो भृत्वातिकान्तो मृत्यो स्वाणीति तस्मात् स्वप्ने स्वयं-ज्योतिरात्मा । अथो अपि खन्वन्य आहु:—जागरितदेश एवास्यैष यः स्वप्नः—न संध्यं स्थानान्तरमिहलोकपरलोकाभ्यां ज्यतिरिक्तम्, किं तर्हि ? इह लोक एव जागरितदेशः ।

नहीं हो सकता। जिस इन्द्रियद्वार-देशको-जिस देशसे कि वह शुक (इन्द्रियमात्रा) को लेकर हट गया था, उस इन्द्रियदेशको यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता। इसीसे श्रुति कहती है, 'दुभिषज्यं हास्मै भवति' जिसे कि यह प्राप्त नहीं होता। जिस इन्द्रियद्वारदेशको-जिस देश-से कि यह शुक्र (इन्द्रियमात्रा) लेकर हट गया है, उस इन्द्रियदेश-को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता। यदि कभी विपरीतरूपसे इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है तो अन्धत्व-बधिरत्व आदि दोष-की प्राप्ति होनेपर इस देहके लिये द्भिषज्य-कष्टकर वैद्यक्रिया हो जाती है, अर्थात् तब यह देह कठि-नतासे चिकित्सांके योग्य हो जाता है। अतः प्रसिद्धिसे भी स्वप्नमें इसकी स्वयंप्रकाशता ज्ञात होती है।

यह स्वप्त होकर [शरीरादि]
मृत्युके रूपोंसे पार हो जाता है,
इसलिये स्वप्तमें आत्मा स्वयंज्योति
है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई
लोग कहते हैं कि यह जो स्वप्त है,
इस आत्माका जागरितदेश ही है।
इहलोक और परलोकसे भिन्न कोई
संघ्यस्थान नहीं है; तो फिर क्या
है ? इहलोक अर्थात् जागरितदेश
ही है।

यद्येवम्, किञ्चातः ? शृण्वतो यद् भवति - यदा जागरितदेश एवायं स्वप्नः, तदायमातमा काये-करणेभ्यो न व्यावृत्तस्तैर्मिश्री-भृतः, अतो न स्वयंज्योति-रात्मा-इत्यतः स्वयंज्योतिष्ट-वाधनाय अन्ये आहु:-जागरित-देश एवास्यैष इति । तत्र च हेतुमाचक्तते—जागरितदेशत्वे यानि हि यस्माद् हस्त्यादीनि पदार्थजातानि, जाग्रजागरित-देशे, पश्यति लौकिकः, तान्येव सुप्तोऽपि पश्यतीति ।

तदसत्, इन्द्रियोपरमात्, उप-रतेषु हीन्द्रियेषु स्वप्नान् पश्यतिः **ज्योतिपस्तत्र** तस्मानान्यस्य सम्भवोऽस्तिः तदुक्तम्-'न तत्र रथा न रथयोगाः' इत्यादिः तस्मादत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति-र्भवत्येव ।

स्वयंज्योतिरात्मा अस्तीति स्वप्ननिद्शीनेन प्रदर्शितम्, श्राति- स्वप्नके दृष्टान्तसे दिखा दी गयी और

यदि ऐसी बात है, तो इससे नया हुआ ? इससे जो होता है, सो सुनो-यदि यह स्वप्न जागरित देश ही है तो उस समय यह आत्मा देह और इन्द्रियोंसे पृथक नहीं होता, उनसे मिला ही रहता है, अतः आत्मा स्वयंज्योति नहीं है, इसलिये उसके स्वयंज्योतिष्ट्रको बाधित करनेके लिये कोई लोग कहते हैं कि यह इसका जागरित-देश ही है। उसकी जागरितदेशता-में वे यह हेतु बतलाते हैं; क्योंकि लौकिक पुरुष जागरितदेशमें जिन हाथी आदि पदार्थींको देखता है, उन्हींको वह स्वप्नमें भी देखता है।

यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय इन्द्रियां उपरत हो जाती हैं। इन्द्रियोंके उपरत होनेपर ही पुरुष स्वप्न देखता है; इसलिये उस अवस्थामें किसी अन्य ज्योतिका होना तो सम्भव नहीं है, इसीसे कहा है-- 'वहां न रथ हैं, न रथ-योग हैं' इत्यादि; इसलिये इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति होता ही है।

स्वयंज्योति आत्मा है-यह बात

MANURAL DE SERVENA

रूपाणीति चः क्रामति मृत्यो क्रमेण संचरत्रिहलोकपरलोकादी-निहलोकपरलोकादिच्यतिरिक्तः, तथा जाग्रत्स्वप्नकुलायाभ्यां व्य-तिरिक्तः, तत्र च क्रमसंचारान्नि-त्यश्र-इत्येतत् प्रतिपादितं या-जवल्क्येन । अतो विद्यानिष्क्रयार्थं सहस्रं ददामीत्याह जनकः: सोऽ-हमेवंबोधितस्त्वया भगवते तभ्यं सहस्रं ददामिः विमोत्तश्च काम-प्रश्नो मयाभित्रेतः; तदुपयोग्यं ताद्रथ्यात्तदेकदेश एवः अतस्त्वां नियोध्यामि समस्तकामप्रवन-निर्णयश्रवणेन —-विमोत्तायात ऊर्ध्व ब्रहीति, येन संसाराद् विप्रमुच्येयं त्वत्प्रसादात् । विमो-

यह भी दिखा दिया गया कि वह मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है। वह क्रमश: इहलोक और पर-लोकादिमें संचार करता हुआ भी इहलोक और परलोकादिसे व्यति-रिक्त हे तथा जाग्रत् और स्वप्नके शरीरोंसे पृथक् है और उनमें क्रमशः संचार करनेके कारण नित्य भी है-ऐसा याज्ञवल्क्यने प्रतिपादन किया: अतः विद्यादानसे उऋण होनेके लिये जनकने 'मैं आपको सहस्र मुद्रा देता हूँ' ऐसा कहा। आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश किये जानेपर मैं आपको सहस्र मुद्रा देता है। अब मुभे अपने मनोवाञ्छित प्रश्न मोक्षके विषयमें सुनना अभीष्ट है; यह आत्मप्रत्यय-का उपदेश मोक्ष या सम्यग्बोधमें उपयोगी है; अतः उसका साधन होनेके कारण यह उस यथार्थ बोध-का एकदेश (अङ्ग) ही है, इसलिये समस्त इच्छित प्रश्नोंका निर्णय सुननेके द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हैं; अब आगे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये, जिससे कि आप-की कृपासे में संसारसे विमुक्त हो दानम् ॥१४॥

त्तपदार्थें कदेशनिणेयहेतोः सहस्र- जाऊँ, यह सहस्रदान तो जो विमोक्षपदार्थंके एकदेशका निर्णय किया गया है, उसके लिये है ॥१४॥

यत् प्रस्तुतम्—'श्चात्मनैवायं धात्मनो मृत्योरति- उयोतिषासते'इति, क्रान्तिरा चङ्कचते तत् प्रत्यक्षतः प्रतिपादितम्—अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति, इति स्वप्ने। यत्तक्तम्-'स्वप्नो भूत्वेमं लोक-मतिक्रामति मृत्यो रूपाणि' इति तत्रैतदाशङ्क्यते-मृत्यो रूपाण्ये-वातिक्रामति, न मृत्युम्; प्रत्यत्तं द्येतत् स्वप्ने कार्यकरणव्यावृत्तस्या-पि मोदत्रासादिदर्शनम्; तस्मा-न्नृनं नैवायं मृत्युमतिक्रामति । कर्मणो हि मृत्योः कार्यं मोद-त्रासादि दृश्यते; यदि च मृत्यु-ना बद्ध एवायं स्वभावतः, ततो विमोन्नो नौपपद्यते; न हि स्वभा-

'आर्मनैवायं ज्योतिषास्ते' इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था, उसका स्वप्तमें 'यहां यह पुरुष स्वयंज्योति होता है' इस प्रकार प्रत्यक्षतः प्रतिपादन कर दिया। किंतु ऐसा जो कहा कि 'यह स्वष्न होकर इस लोकको अतिक्रमण कर जाता है-मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है' उसमें यह आशङ्का रहती है कि वह मृत्युके रूपोंको ही पार करता है, मृत्युको पार नहीं करता; स्वप्नमें देह और इन्द्रियोंसे व्यावृत्त हुए पुरुषको भी आनन्द और भय आदिका दर्शन होता है; यह बात प्रत्यक्ष भी है; अतः निश्रय ही यह मृत्युका अति-क्रमण नहीं करता।

आनन्द और भय आदि कर्म-रूप मृत्युके ही कार्यं देखे जाते जीव हैं; यदि यह स्वभावतः मृत्युसे ही बंधा हुआ है तो इसका होना सम्भव नहीं है, किसीकी क्योंकि स्वभावसे

१. यह ५ रूप अपने स्वरूपमूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है।

वात कश्चिद् विमुच्यते; स्वभावों न भवति मृत्युः, तत-स्तस्मानमोत्त उपपत्स्यते । यथासौ मृत्युरात्मीयो धर्मो न भवति, तथा प्रदर्शनाय अत ऊध्व विमो-् ज्ञाय ब्रूहीत्येवं जनकेन पर्यनु-युक्तो याज्ञवन्वयस्ति इद्शीयषया प्रववृते---

भी मुक्ति नहीं हो सकती, यदि मृत्यु स्वभाव न हो तभी उससे मोक्ष होना सम्भव होगा। जिस प्रकार यह मृत्यु आत्माका धर्म नहीं है, वह दिखानेके लिये 'अब आगे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये' इस प्रकार जनकद्वारा प्रश्न किये जाने-पर याज्ञवल्क्यजी उसे दिखानेकी इच्छासे प्रवृत्त हुए।

मुषुप्तिके भोगसे ग्रात्माकी ग्रसङ्गता

स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा ह्येत पुण्यं च पापं च। पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या-द्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागत-स्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्कय सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रहीति ॥ १५॥

वह यह आत्मा इस सुषुप्तिमें रमण और विहार कर पुण्य और पापको केवल देखकर, जैसे आया था और जहाँसे आया था, पुन: स्वप्नस्थानको ही लौट आता है। वहाँ वह जो कुछ देखता हैं, उससे असम्बद्ध रहता है; क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है। [जनक—] 'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है, मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ, इससे आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये'॥ १५॥

स वै प्रकृतः स्वयंज्योतिः पुरुषः, एष यः स्वप्ने प्रदर्शितः, **एत स्मिन् सम्प्रसादे-सम्यक् प्रसी**- इस सम्प्रसादमें-इसमें

स्वयंज्योति वह यह प्रकृत पुरुष, जिसे स्वप्ना-वस्थामें प्रदर्शित

दत्यस्मित्रिति सम्प्रसादः; जाग-रिते देहेन्द्रियच्यापारशतसन्नि-पातजं हित्या कालुब्यं तेभ्यो विप्रमुक्त ईषत् प्रसीदति स्वप्ने, इह तु सुषुप्ते सम्यक् प्रसीदति –इत्यतः <u>सुप्रप्त</u>े । सम्प्रसाद उच्यते: ''तीणीं हि सदा सर्वा-ञ्शोकान्" (४।३।२२) इति "सलिल एको द्रष्टा" इति ३ | ३२ ) हि वक्ष्यति सुपुप्तस्थमात्मानम् ।

सम्यक् प्रकारसे प्रसादयुक्त (प्रसन्न) होता है, इसलिये सुष्प्रिको सम्प्र-साद कहते हैं; जागरित-अवस्थामें जो देह ग्रौर इन्द्रियोंके **सै**कड़ों व्यापारोंके सम्बन्धसे हुआ क्लेश था, उसे छोड़कर उन देह और इन्द्रियों से मुक्त हो जानेके कारण स्वप्नमें वह थोड़ा प्रसन्त होता है, किंतु इस सुष्प्रावस्थामें वह सम्यक्तया प्रसन्न हो जाता है; इसलिए सुषुप्तिको सम्प्रसाद कहते हैं; सुषुप्त-स्थ आत्माके विषयमें श्रुति "उस अवस्थामें वह सम्पूर्ण शोकोंसे पार हो जाता है" "जलमें प्रतिबिम्बके समान एक हो द्रष्टा है" कहेगी भी।

 श झाङ्करभाष्यमें प्रायः अनेकों जगह सुपुप्तिके दृष्टान्तसे मुक्त आत्माके स्वरूपका कुछ आभास दिया गया है; इससे कुछ लोग इस भ्रममें पड़ जाते हैं कि सुपुप्तावस्थामें स्थित और मुक्त पुरुषकी प्राय: एक ही स्थिति होती है; किन्तु ऐसासमझनाभारी भूल है; मुक्त पुरुषकासभी अवस्थाओं और स्थूल,सूक्ष्म एवं कारण शरीरसे भी सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाता है, उसके सभी मायिक वन्धनोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है; लोकदृष्टिमें उसके शारीरिक व्यवहारोंकी प्रतीति होती रहनेपर भी मुक्त पुरुपका उनसे कुछ भी सम्पर्क नहीं रहता। परंतु मुपुति एक अवस्था है, जो स्वयं वन्धन है, अतः सुपुप्त जीवकी मुक्त आत्माके साथ कोई वास्तविक समानता नहीं है। इसका दृष्टान्त इसिलये दिया जाता है कि जिस प्रकार मुक्त आरमा सभी प्रकारके हर्प-शोक आदि विकारोंसे सदाके लिये सम्बन्धरहित हो जाता है, उसी प्रकार सुपुप्त जीव भी कुछ क्षणके लिये हर्प-शोक आदिकी अनुभूतिसे रहित होता है; क्योंकि उस समय वह अव्याकृत मायाके अंश-भूत कारण द्यरीरके सहित ही ब्रह्ममें स्थित होता है, इसलिये उसे कुछ भान नहीं होता । यदि वास्तवमें मुक्तकी-सी हो उमकी स्थिति होती तो पुनः संसारमें उसका प्रत्यागमन नहीं होता, अतः सुपुप्तिके सुखको मोक्ष-सुख मानकर उसके अनुभवके लिये रात-दिन सोये पड़े रहनेकी भूल कभी नहीं करनी चाहिये।

DE ON WERE REPORTED BE DE REPORTED DE REPO स वा एष एत स्मिन् सम्प्रसादे क्रमेण सम्प्रसन्नः सन् सुषुप्ते स्थित्वाः कथं सम्प्रसन्नः ? स्वप्नात् सुषुप्तं प्रविविक्षुः स्वप्ना-वस्थ एव रत्वा रतिमनुभूय मित्रबन्धुजनदर्शनादिना, चरित्वा विहत्यानेकधा चरणफलं श्रमग्रुपलभ्येत्यर्थः, दृष्ट्वैव न कृत्वेत्यर्थः, पुण्यं च पुण्यफलम्, पापं च पापफलम्; न तु पुण्य-पापयोः साज्ञादर्शनमस्तीत्यवो-चामः तस्मात्र पुण्यपापाभ्याम-नुबद्धः; यो हि करोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनुबध्यते; न हि द्र्यान-मात्रेण तदनुबद्धः स्यात् । तस्मात् स्वप्नो भूत्वा मृत्युमति-क्रामत्येव, न मृत्युरूपाण्येव केव-लम्। अतो न मृत्योरात्मस्त्रभाव-त्वाशङ्काः, मृत्युश्रेत् स्वभावोऽस्य, स्वप्नेऽपि कुर्यातः; न तु करोतिः;

वह यह आत्मा इस सम्प्रसाद-में-क्रमशः सम्यक् प्रकारसे प्रसन्त होता हुआ इस सुषुप्तावस्थामें स्थित रहकर किस प्रकार सम्यक् प्रसन्त होता हुआ ? स्वप्नसे सुषुप्तावस्था-में प्रवेश करनेकी इच्छावाला आत्मा स्वप्नावस्थामें रहनेपर ही मित्र और बन्धुजनोंक दर्शनादिसे रतिका अनुभव कर तथा अनेक प्रकारसे विहार कर अर्थात् उस विहारके फलस्वरूप श्रमकी उप-लब्धिकर; तात्पर्य यह है कि केवल देखकर, करके नहीं [ किसे-? ] पुण्य-पुण्यफलको आर पाप--पापफलको; यह हम कह चुक हैं कि पुण्य और पापका साक्षात् दर्शन नहीं होता; इसलिये वह पुण्य-पावसे अनुबद्ध नहीं होता; जो पुरुष पुण्य पाप करता है, वही उससे अनुबद्ध होता है; केवल दर्शनमात्र-से उसका अनुबन्धन नहीं होता।

अतः स्वप्त होकर वह मृत्युको ही पार कर जाता है, केवल मृत्युके रूपोंको ही नहीं; अत: मृत्यु आत्मा-का स्वभाव है-ऐसी आशङ्का नहीं हो सकती; यदि मृत्यु इसका स्वभाव होता तो यह स्वप्नमें भी [ पुण्य-पापरूप कर्म ] करता; किंतु

स्वभावश्चेत् क्रिया स्यात्; श्रानिमोत्ततेव स्यात्; न तु स्वभावः, स्वप्नेऽभावात्; श्रातो विमोत्तोऽस्योपपद्यते मृत्योः पुण्यपापाभ्याम् ।

मनु जागरितेऽस्य स्वमाव एव।

न बुद्धचाद्युपाधिकृतं हि ततः;
तच्च प्रतिपादितं सादृश्यात्
'ध्यायतीय लेलायतीय' इति ।
तस्मादेकान्तेनैय स्वप्ने मृत्युस्वपातिक्रमणात्र स्वाभाविकत्याशङ्का श्रानमंजिता वा ।
तत्र 'चरित्वा' इति—चरणफलं
अमम्रुपलम्येत्यर्थः, ततः सम्प्रसादानभयोत्तरकालं पुनः प्रतिन्यायं

अम्मुपलम्बेत्यथः, ततः सम्प्रसा-दानुभवोत्तरकालं पुनः प्रतिन्यायं यथान्यायं यथागतम्—निश्चित आयो न्यायः, श्रयनमायो यह करता नहीं है; यदि स्वभाव होता तो क्रिया भी होती और फिर इसका छुटकारा हो ही नहीं सकता था; किंतु स्वप्नमें कियाका अभाव होनेके कारण वह इसका स्वभाव नहीं है; इसलिये इसका पाप-पुण्य-रूप मृत्युसे मोक्ष होना सम्भव ही है।

शङ्का-किंतु जागरितमें तो यह इसका स्वभाव है ही।

समाधान-नहीं यह तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही है। यह बात 'ध्यान-सा करता है, अत्यन्त चञ्चल-सा होता है' इस वाक्यमें सादृश्यद्वारा प्रतिपादित कर दी गयी है। अतः स्वप्नावस्थामें मृत्युके रूपोंका नियमतः ग्रतिक्रमण करनेके कारण उसके स्वाभाविकत्वकी आशङ्का अथवा आत्माके अनिमंक्षिकी आशङ्का नहीं हो सकती।

वहाँ (स्वप्नावस्थामें) विहार करके अर्थात् विहारके फल श्रमको उपलब्ध करके फिर सम्प्रसादके अनुभवके पश्चात् पुनः प्रतिन्याय-यथान्याय-जिस प्रकार कि आया था निश्चित आयको न्याय कहते हैं तथा अयन-निर्णमनका नाम आय है, AS THE STEPHEN STREET, SA

निर्गयनम् , पुनः पूर्वगमनवैप-प्रति-रीत्येन यदागमनं न्याय:-यथागतं पुनरागच्छती-त्यर्थः । प्रतियोनि यथास्थानम्; स्वप्नस्थानाद्धि सुषुप्तं प्रतिपन्नः सन् यथास्थानमेव पुनरा-गच्छति-प्रतियोनि आद्रवति, स्वप्नायैव स्वप्नस्थानायैव। ननु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे तयोः फलमेव पश्यतीति कथम-वगम्यते ? यथा जागरिते तथा करोत्येव स्वप्नेऽपि, तुन्यत्वाद् दर्शनस्य-इत्यत आह-स आत्मा, यत् किश्चित् तत्र स्वप्ने पश्यति पुण्यपापफलम्, अनन्त्रामतोऽन-नुबद्धस्तेन दृष्टेन भवति, नैवा-नुबद्धो भवति । यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन स्यात्, तेनानुबध्येतः स्वप्नादुत्थितो-ऽपि समन्त्रागतः स्यातः न च तल्लोके-स्वप्नकृतकमेणाग्रन्वागत- कर्मसे

पुनः पहले जानेके विपरोत-क्रमसे अर्थात् जाकर जो फिर उलटे लौट आना है, उसे प्रतिन्याय कहते हैं। अर्थात् जिस प्रकार गया था, उसी प्रकार उलटे वापस आ जाता है। प्रतियोनि—यथास्थान। स्वप्नस्थान-से ही सुषुप्तिको प्राप्त होकर वह यथास्थान फिर आ जाता है, अर्थात् वह प्रतियोनि (यथास्थान) स्वप्न यानी स्वप्नस्थानके लिये ही लौट आता है।

किंतु यह कैसे जाना गया कि
वह स्वप्नमें पाप-पुण्य करता नहीं,
केवल उनके फलको ही देखता है ?
जिस प्रकार जागरितमें वैसे ही
स्वप्नमें भी वह कमें करता ही है,
क्योंकि इन दोनों अवस्थाओंका
दर्शन समान रूपसे ही होता है;
ऐसी शङ्का होनेपर श्रुति कहती हैवह आत्मा स्वप्नमें जो कुछ पुण्यपापका फल देखता है, उस देखे
हुए-से वह अनन्वागत-विना वैधा
हुआ ही रहता है अर्थात् वह उससे
वँधता नहीं है।

यदि उसने स्वप्नमें वैसा किया ही होता तो वह उससे वँध जाता और स्वप्नसे उठनेपर भी उससे संश्लिष्ट रहता; किंतु लोकमें स्वप्नमें किये हुए कर्मसे संश्लेष होनेकी प्रसिद्धि स्वप्रसिद्धिः; न हि स्वप्नकृतेना-गसा श्रागस्कारिणमात्मानं मन्यते कश्चित्; न च स्वप्नदृश श्रागः श्रुत्वा लोकस्तं गहीति परिहरति बा; श्रातोऽनन्वागत एव तेन मवति।

तस्मात् स्वप्ने कुर्वित्रवोपलभयते, न तु क्रियास्ति परमार्थतः; 'उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानः' इति इलोक उक्तः;
आरूपातारथ स्वप्नस्य सह इव-

शब्देनाचत्तते—हस्तिनोऽद्य
घटीकृता धावन्तीव मया दृष्टा
इति; श्रतो न तस्य कर्तृत्विमिति।
कथं पुनरस्याकर्तृत्विमिति—
कार्यकरणैर्मृ तैं: संश्लेपो मूर्तस्य,
स तु क्रियाहेतुर्दृष्टः; न ह्यमूर्तः
कश्चित् क्रियावान् दृश्यते; श्रमूर्तश्चात्मा,श्रतोऽसङ्गः;यस्माचासङ्गोऽयं पुरुषः, तस्मादनन्वागतस्तेन
स्वप्नदृष्टेन; श्रत एव न क्रिया-

नहीं है; स्वप्तमें किये हुए अपराघ-से कोई भी पुरुष अपनेको अपराघी नहीं मानता और लोक भी स्वप्त देखने वालेके अपराधको सुनकर उसका तिरस्कार या त्याग नहीं करता; अतः वह उससे असंदिलष्ट ही रहता है।

अतः स्वप्नमें पुरुष केवल करता हुआ सा दिखायी देता है, वस्तुतः उस समय कोई क्रिया नहीं होती। इसीसे 'मानो वह क्रियोंके साथ आनन्दानुभव करता रहता है' ऐसा मन्त्रमें कहा है। स्वप्नका वर्णन करनेवाले भी उसका 'इव' शब्दके साथ ही वर्णन करते हैं— 'आज मैंने हाथियोंको एकत्रित होकर दौड़ते हुए से देखा'; इसलिये स्वप्नद्रष्टामें कर्जृत्व नहीं है।

अच्छा तो इसका अकर्त् त्व किस प्रकार है ? मूर्त पदार्थंका जो मूर्त देह और इन्द्रिय आदिसे संश्लेष है, वही क्रियाका कारण देखा गया है; कोई भी अमूर्त पदार्थं क्रियावान नहीं देखा जाता; और आत्मा अमूर्त है, इसलिये वह असङ्ग है; चूँकि यह पुरुष असङ्ग है, इसलिये उस स्वप्नटष्ट पुण्य-पापसे असंश्लिष्ट है; इसीसे कर्तृत्वमस्य कथश्चिदुपपद्यतेः कार्यकरणसंरत्वेषेण हि कर्तृत्वं स्यातः स च संक्तेषः सङ्गोऽस्य नास्ति, यतोऽसङ्गो ह्ययं पुरुषःः तस्मादमृतः ।

एवमेवैतद् याज्ञवन्त्रयः सोऽहं
भगवते सहस्रं ददामिः स्रत उध्वं
विमोक्षायैव ब्रूहिः मोज्ञपदार्थेकदेशस्य कर्मप्रविवेकस्य सम्यग्दश्चितत्वातः स्रत ऊर्ध्व विमोज्ञायैव ब्रूहीति ॥ १४ ॥

किसी भी प्रकार इसे कियाका कर्तृत्व सम्भव नहीं है; देह और इन्द्रियोंके संश्लेषसे ही कर्तृत्व होता है और इस पुरुषको वह संश्लेष है नहीं, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है; अत: यह अमृत है।

[जनक-] याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है; मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ; अब आगे मोक्षके लिये ही वर्णंन कीजिये; क्योंकि ऊपर मोक्षपदार्थंके एकदेश कर्मविवेकका अच्छी तरह दिग्दर्शन करा दिया गया है, इसलिये अब आगे मोक्षके लिये ही वर्णंन कीजिये॥ १५॥

स्वप्नावस्थाके भोगोंसे ग्रात्माकी असङ्गता

तत्र 'श्रसङ्गो ह्ययं पुरुषः'
इत्यसङ्गताकर्तृत्वे हेतुरुक्तः;
उक्तं च पूर्वम्-कर्मवशात् स
ईयते यत्र कामिसितः; कामश्च
सङ्गः; श्रतोऽसिद्धो हेतुरुक्तः—
'श्रसङ्गो ह्ययं पुरुषः' इति ।
न त्वेतदिस्तः; कथं तिहं ?

श्रसङ्ग एवेत्येतदुच्यते—

गङ्का—वहाँ (पूर्व मन्त्रमें)
'असङ्को ह्ययं पुरुषः' इस वाक्यद्वारा
असङ्कता ही अकर्नु त्वमें हेतु वतलायी गयी हे और पहले यह भी
कहा है कि यह कर्मवश जहाँ
इसकी इच्छा होती वहीं चला
जाता है, तथा इच्छा हो सङ्ग है,
इसलिये 'क्योंकि यह पुरुष असङ्ग
है' यह तो असिद्ध हेतु ही कहा
गया है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है; तो फिर यह असङ्ग ही किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है— स वा एष एतिसम् स्वप्ने रत्वा चिरित्वा षृष्ट्वैव पुग्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवाते बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किश्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सो-ऽहं भगवते सहस्रं द्दाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रहीति ॥ १६ ॥

वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था उस जागरित-स्थानको ही लौट जाता है; वह वहाँ जो कुछ देखता है, उससे असंश्लिष्ट रहता है; क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है। (जनक—) याज्ञवल्वय! यह बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा भेंट करता हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये॥ १६॥

स वा एप एतिसम् स्वप्ने स वा एप पुरुषः सम्प्रसादात् प्रत्यागतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथाकासम्, दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च-इति सर्व पूर्ववतः सुद्धा-न्तायेव जागरितस्थानाय । तस्मादसङ्ग एवायं पुरुषः; यदि स्वप्ने सङ्गवान् स्थात् कामी, ततस्तत्सङ्गजेदी पर्युद्धान्ताय प्रत्यागतो । लप्येत ।। १६ ।। 'स वा एष:'-वह यह पुरुष इस स्वप्नावस्थामें सुपुप्तिसे लौटकर स्वप्नमें रमण और विहार कर इच्छानुसार पुण्य और पापको देखकर ही इत्यादि सब अर्थ पूर्व-वत् समभना चाहिये बुद्धान्तायें वे-जागरितस्थानके लिये हो [लौट आता है]। अतः यह पुरुष असङ्ग ही हे। यदि यह इच्छावान् होनेके कारण स्वप्नमें सङ्गवान् होता तो जागरित-अवस्थामें लौटनेपर यह उन सङ्गजनित दोपोंसे लिप्त हो जाता॥ १६॥ जागरित-ग्रवस्थाके भोगोंसे ग्रात्माकी ग्रसङ्गता

यथासौ स्वप्नेऽसङ्गत्वात् स्व-प्नसङ्गजैदींषैजीगरिते प्रत्यागतो न लिप्यते, एवं जागरितसङ्ग-जैरिप दोपैर्न लिप्यत एव बुद्धा-नते; तदेतदुन्यते— जिस प्रकार यह स्वप्नावस्थामें असङ्ग होनेके कारण जागरित-स्थानमें लौटनेपर उन स्वप्नसङ्ग-जित दोषोंसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जागरितअवस्थामें भी यह जागरितसङ्गजित दोपोंसे लिप्त नहीं हो सकता—यही बात अब कही जाती है—

स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा हृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्र-वति स्वप्नान्तायैव ॥ १७ ॥

वह यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य और पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्गसे यथा-स्थान स्वप्नस्थानको ही लौट जाता है ॥ १७ ॥

स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते जागिरते रत्वा चरित्वेत्यादि पूर्वेवत् । स यत्तत्र बुद्धान्ते कि-श्चित् पश्यत्यनन्वागस्तेन भवति— असङ्गो ह्ययं पुरुष इति । ननु दृष्ट्वैवेति कथमवधार्यते ? करोति च तत्र पुण्यपापे; तत्फलं च पश्यति ।

वह यह पुरुष इस बुद्धान्त-जागरित-स्थानमें रमण और विहार कर-इत्यादि अर्थ पूर्ववत् समक्ता चाहिये। वह उस जागरित-अवस्थामें जो कुछ देखता है, उससे असंश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है।

शङ्का-किंतु यह कैसे निश्चय किया जाता है कि वह उन्हें देख-कर ही [लीट आता है]? वहाँ तो वह पुण्य-पापोंको करता भी है और उनका फल भी देखता है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका कर्तृ त्व कर्ता-कर्मादि कारकोंके अवभासकरूपसे ही है। 'यह पहुष आत्मज्योतिके द्वारा ही

त्वोपपत्तेः; 'त्रात्मनैवायं ज्योतिषा 'यह पुरुष आत्मज्योतिके द्वारा ही

न, कारकावभासकत्वेन कर्ट-

LO SOLDEN STANDER

त्रास्ते' इत्यादिना श्रात्मज्योति-कार्यकरणसंघातो षावभासितः व्यवहः रति । तेनास्य कर्नृत्वग्रप-चर्यते, न स्वतः कर्तृत्वमः, तथा चोक्तम् 'ध्यायतीव लेलायतीव' इति—बुद्धचाद्युपाधिकृतमेव न स्वतः; इह तु परमार्थापेत्तयोपा-धिनिरपेस उच्यते—हष्ट्रैव पुण्यं च पापं च न कुत्वेतिः तेन न पूर्वापरव्याघाताशङ्काः यस्मा-न्निरुपाधिकः प्रमार्थतो करोति, न लिप्यते क्रियाफलेन; तथा च भगवतोक्तम्- "श्रना-दिस्वान्निर्गुणत्वात् परमात्माय-मन्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय लिप्यते ॥" न करोति न (गीता १३। ३१) इति। सहस्रदानं तु कामप्र-विवेकस्य दर्शितत्वात् । तथा 'स

रहता है' इत्यादि उक्तिके अनुसार आत्मज्योतिसे अवभासित देहेन्द्रिय-संघात व्यवहार करता है। उसके कारण उसके कर्ज त्वका आरोप किया जाता है, इसमें स्वतः कर्तृत्व नहीं है; ऐसा ही कहा भी है-'ध्यान करता हुआ सा, अत्यन्त चक्रल होता हुआ सा' इत्यादि इसका कर्तृत्व बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही है, स्वतः नहीं है। यहाँ तो उपाधिकी अपेक्षा न रखकर परमार्थको अपेक्षासे ही ऐसा कहा जाता है कि वह पुण्य-पापको देख-कर ही लौट आता है, करके नहीं; इसलिये यहाँ पूर्वापरके व्याघातकी आशङ्का नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक होनेके कारण वह परमार्थतः नहीं करता और न क्रियाफलसे लिप्त ही होता है; ऐसा ही श्रीभगवान्ने भी कहा है--"हे कुन्तीनन्दन! यह अविनाजो परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण शरीरमें रहते हए भी न करता है और न लिप्त होता है" इत्यादि ।

तथा सहस्र मुद्राका दान तो कामिववेक प्रदक्षित किये जानेके कारण है। इस प्रकार 'वह वा एप एतस्मिन् स्वप्ने' 'स वा

एप एतस्मिन् बुद्धान्ते' इत्येताम्यां कण्डिकाम्यामसङ्गतैत्र प्रतिपादि-ता; यस्माद् बुद्धान्ते कृतेन स्वप्नान्तं गतः सम्प्रसन्नोऽ-सम्बद्धो भवति स्तैन्यादिकार्या-त्रिष्त्रपि दर्शनात्, तस्मात् स्थानेषु स्वतोऽसङ्ग एवायम्; स्थानत्रयधर्म-अतोऽमृतः

## विलचणः ।

प्रतियोन्याद्रवति स्त्रप्नान्ता-यैव, सम्प्रसादायेत्यर्थः--दर्शन-वृत्तेः स्वष्तस्य स्वष्तशब्देना-भिधानदर्शनात्, अन्तशब्देन च विशेषणीयपत्ते:: 'एतस्मा श्चन्ताय धावति' इति च सुपुप्तं दर्शिष्यति ।

यदि पुनरेदमुच्यते—'स्वप्ना-न्ते रत्वा चरित्वा' 'एताबुभाव-न्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च'इति दर्शनात्, 'स्वप्ना-न्तायैव' इत्यत्रापि दर्शनद्यत्तिरेव

यह पुरुष इस स्वप्नावस्थामें' 'वह यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामें इत्यादि इन दोनों कण्डिकाओंद्वारा आत्माको असङ्गताका ही प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि स्वप्नावस्था-में जाकर सम्यक् प्रकारसे प्रसादको प्राप्त हुआ यह पुरुष जागरितस्थान-में किये हुए कर्मसे सम्बद्ध नहीं होता, कारण, उस समय इसके चोरी आदि कार्य नहीं देखे जाते; अतः तीनों स्थानोंमें यह स्वयं असङ्ग ही है; इसलिये यह अमृत और तीनों स्थानोंके घर्मीसे विलक्षण है।

यह 'प्रतियोनि'--यथास्यान स्वप्नान्त यानी सम्प्रसादके प्रति ही लौट आता है, दर्शनवृत्ति स्वप्नका 'स्वप्न' शब्दसे उल्लेख देखा गया है, अतः 'अन्त' शब्दसे उसके उपनित होती है; विशेषणकी 'एतस्मा अन्ताय धावति' इस वाक्यसे (वाक्यके 'अन्ताय' पदसे ) श्रुति सुषुप्तको प्रदर्शित करेगी।

और यदि ऐसा कहा जाय कि 'स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा' और'एता-वुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च' ऐसा देखे जानेके कारण 'स्वप्नान्तायेव'इस प्रयोगमें भी दर्शन- PART PERSONAL PROPERSONAL PROP स्वप्न उच्यत इति—तथापि न किञ्चिद् दुष्यति; असङ्गता हि सिषाधियविवा सिध्यत्येवः यस्माजागरिते दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च रत्वा चरित्वा च स्वप्ता-न्तमागतः, न जागरितदोषेणा-नुगतो भवति ॥ १७ ॥

वृत्तिको ही स्वप्न कहा गया है तो भी कुछ दोष नहीं आता; क्योंकि असङ्गताकी सिद्धि अभीष्ट है और वह सिद्ध हो ही जाती है; कारण यह कि जागरितअवस्थामें पुण्य और पापको देखकर हो तथा रमण और विहार कर यह स्वप्नान्तमें आता है, किंतु उस समय जागरित-के दोवसे लिप्त नहीं होता ॥ १७॥

एवमयं पुरुष श्रातमा स्वयं-ज्योतिः कार्यकरणविलक्षणस्त-त्प्रयोजकाभ्यां कामकर्मभ्यां वि-लक्षणः-यस्माद्सङ्गो ह्ययं प्ररुपः असङ्गत्वात्-इत्ययमर्थः 'स वा एव एतस्मिन् सम्प्रसादे' इत्या-द्याभिस्तिसभिः कण्डिकाभिः प्रतिपादितः; तत्रासङ्गतैंव आत्म-नः; कुतः ? यसमाञ्जागरितात् स्वष्तम्, स्वष्ताच सम्प्रसादम्, सम्प्रसादाच पुनः क्रमेण बुद्धान्तं जागरितम्, बुद्धा-न्ताच्च पुनः स्वप्नान्तम् इत्येव मनुक्रमसंचारेण स्थानत्रयस्य व्यतिरेकः साधितः । पूर्वमण्यप-न्यस्तोऽयमर्थः 'स्वप्नो भृत्वेमं लोकमतिकामति मृत्यो रूपाणि

इस प्रकार यह पुरुष आत्मा स्वयंज्योति, देह और इन्द्रियोंसे विलक्षण और उनके प्रयोजक काम एवं कर्मसे भी विलक्षण है, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग ही है, असङ्ग होने-के कारण ही 'स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे' इत्यादि तीन मन्त्रोंद्वारा इस अर्थका प्रतिपादन किया गया है; इससे आत्माकी असङ्गता ही सिद्ध होती है; क्यों ? क्योंकि वह जागरितसे स्वप्नको, स्वप्नसे सुषुप्ति को और सुषुप्तिसे पून: स्वप्नको तथा क्रमशः बुद्धान्त यानी जाग-रितको और जागरितसे पन: स्वप्त-को-इस प्रकार क्रमिक संचारके द्वारा उससे तीनों स्थानोंका व्यति-रेक सिद्ध किया गया है। पहले भी 'स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिकामति मृत्यो रूपाणि' इस वाक्यद्वारा उल्लेख अर्थका

इति—तं विस्तरेण प्रतिपाद्य,
केवलं दृष्टान्तमात्रमविष्टम्,
तद् वक्ष्यामीत्यारभ्यते—

गया है। उसका विस्तारसे प्रति-पादन कर अब जो केवल दृष्टान्त-मात्र रह गया है, उसका वर्णन कर्लंगी-इस उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ करती है—

पुरुषके अवस्थान्तर-संचारमें महामत्स्यका दृष्टान्त

तद् यथा महामत्स्य उभेकूले अनुसंचरित पूर्वं चापरं चैत्रमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरित स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८॥

जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर दोनों तीरोंपर क्रमशः संचार करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्नस्थान और जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोंमें क्रमशः संचार करता है।।१८॥

तत्तत्रैतस्मिन् यथा प्रद्शितेऽर्थे

दृष्टान्तोऽयग्रुपादीयते—यथा

लोके महामत्स्यः, महांश्चासौ

मत्स्यश्च, नादेयेन स्रोतसाहार्ये

इत्यर्थः, स्रोतश्च विष्टम्भयति,

स्वच्छन्दचारी, उमे कुले नद्याः

पूर्व चापरश्चानुक्रमेण संचरतिः

संचरन्नपि कूलद्वयं तन्मध्यवर्तिन।

उदक्स्रोतीवेगेन न प्रवशी
क्रियते—एवमेवायं पुरुष एता-

तत्का अर्थ है; तत्र (वहाँ)
अर्थात् इस ऊपर दिखाये हुए विषयमें यह दृष्टान्त बताया जाता हैजिस प्रकार लोकमें महामत्स्य-जो
महान् हो और मत्स्य हो अर्थात्
जो नदीके स्रोतसे अक्षुण्ण रहनेवाला हो तथा स्रोतको भी रोक
देता हो,वह स्वच्छन्द विचरनेवाला
महामत्स्य जैसे नदीके पूर्व और
अपर दोनों तीरोंपर क्रमशः संचार
करता है और संचार करता हुआ
भी उन दोनों तीरोंके बीचमें रहनेवाले जलप्रवाहके वेगसे विवश
नहीं होता, इसी प्रकार यह
पुरुष इन दोनों स्थानोंमें क्रमशः

एतस्मादु

तौ १ स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ।

दृष्टान्तप्रदर्शनफलं तु
मृत्युरूपः कार्यकरणसंघातः

सहतत्प्रयोजकाभ्यां कामकर्मभ्याम् अनात्मधर्मः, अयं चात्मा

विस्तरतो व्याख्यातम् ॥ १८॥

विलचणः-इति

वुमी अन्ती अनुसंचरित; की । संचार करता है; वे दोनों स्थान कौन से हैं ? स्वप्नस्थान और तौ ? स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ! जागरित-स्थान ।

> दृष्टान्त-प्रदर्शन करनेका फल तो यह है कि अपने प्रयोजक काम और कर्मोंके सिंहत मृत्युरूप देहे-न्द्रियसंघात अनात्मधर्म है और यह आत्मा इससे विलक्षण है—इस प्रकार इसकी विस्तारसे व्याख्या कर दो गयी॥ १८॥

अत्र च स्थानत्रयानुसंचारेण स्वयंज्योतिष आत्मनः कार्य-करणसंघातव्यतिरिक्तस्य काम-कमंभ्यां विविक्ततोक्ताः स्वतो नायं संसारधर्मवान्, उपाधि-निमित्तमेव त्वस्य संसारित्वम् श्रविद्याध्यारोपितम्—इत्येष समुदायार्थ उक्तः । तत्र च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तस्थाना-नां त्रयाणां विश्वकीर्णस्य उक्तः, न पुञ्जीकृत्यैकत्र दिशंतः-परमा-ज्जागरिते ससङ्गः समृत्युः स-कार्यकरणसंघात उपलक्ष्यतेऽवि-द्ययाः स्वप्ने तु कामसंयुक्तो

यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक संचार-के द्वारा देहेन्द्रियसंघातसे व्यतिरिक्त स्वयंप्रकाश आत्माकी काम और कर्मोंसे भिन्नता बतलायी गयी है; यह स्वयं संसारधर्मवान् नहीं है, इसका संसारित्व अविद्यासे आरो-पित उपाधिके कारण ही है-इस प्रकार यह समुदायका सारांश बतलाया गया।

परंतु यहाँ जाग्रत्, स्वप्त और
सुषुप्त तीनों स्थानोंका पृथक्-पृथक्
रूप कहा गया है, सबको मिलाकर
एक स्थानमें नहीं दिखाया गया;
क्योंकि जागरित-अवस्थामें वह
अविद्यावश, ससङ्ग (आसक्तियुक्त),
मृत्युयुक्त और कार्यंकरणसंघात
सहित देखा जाता है, किंतु स्वप्नमें

मृत्युह्मपविनिर्भुक्त उप्रस्थिते; सुषुप्ते पुनः सम्प्रसन्नोऽसङ्गो भवतीत्यसङ्गतापि दृश्यतेः एक-वाक्यतया तूपसंहियमाणं फलं नित्य**मुक्तबुद्धशुद्धस्वभा**वतास्य नैकत्र पुज्जीकृत्य प्रदर्शिता, इति तत्प्रदर्शनाय कण्डिका त्रार्भ्यते। सुषुष्ते ह्येवंरूपतास्य वक्ष्य-माणा 'तद्वा श्रस्यैतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्माभयं रूपम्' इतिः यस्मादेवंरूपं विलक्षणं सुषुप्तं प्रविविचितिः तत् कथम् ? इत्याह दृष्टान्तेनास्यार्थस्य प्रकटीभावो भवतीति तत्र दृष्टान्त उपा-दीयते-

तथा मृत्युके कामयुक्त विनिर्मुक्त दिखायी देता है और फिर सुषुप्तिमें सम्प्रसादको प्राप्त होकर असङ्ग हो जाता है---इस प्रकार उसकी असङ्गता भी देखी जाती है। अतः एकवाक्यतारूपसे जो उपसंहार किया जानेवाला फल है, वह इसकी निस्य शुद्ध-बुद्धमुक्तस्वभावता एक स्थानपर संगृहीत करके नहीं दिखायी गयी; अतः अव उसे दिखानेके लिये यह कण्डिका आरम्भ की जाती है।

इसका ऐसा रूप 'तद् वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयं रूपम्' इस वाक्यद्वारा सुषुप्तिमें ही बतलाया जानेवाला है; क्योंकि ऐसे स्वुप्तस्थानमें विलंक्षणरूपवाले आत्मा प्रवेश करना चाहता है; वह किस प्रकार, सो श्रुति बतलाती है--हष्टान्तसे इस अर्थकी स्पष्टता होती है, इसलिये इस विषयमें दृष्टान्त दिया जाता है-

१. यह सम्प्रसाद भी क्षणिक ही है; चित्तका लय होनेसे सब प्रकारकी चिन्ताओं और क्लेशोंका बोध न होनेके कारण प्रसन्नता रहती है; उस समय मानसिक विकारोंका सम्पर्क न रहनेसे वह असङ्ग होता है; इसी असङ्गताकी वतानेके लिये यह दृष्टान्तमात्र है, वास्तविक असङ्गता तो तस्त्र-बोधसे ही होती है; और उसकी पूर्णतया समानता कहीं नहीं है।

२. जाग्रत् और स्वप्न अवस्थाओंकी अपेक्षा सुपुप्तिमें विलक्षणता अवश्य है; क्योंकि उसमें वह कामना, पाप और भय आदिसे रहित होता है; किंतु इसकी -यह अकामता आदि क्षणिक ही है। वस्तुतः अकाम, निष्पाप एवं निर्भय तो मुक्त आत्मा ही है, जो सब अवस्थाओंसे परेकी स्थिति है।

सुषुप्ति त्रात्माका विश्वान्तिस्थान है, इसमें श्येनका दृष्टान्त

तद् यथास्मिन्नाकाशे रयेनो वा सुपणीं वा विप-रिपत्य श्रान्तः स्हत्य पक्षौ संखयायैव ध्रियत एव-मेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो नकञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पर्यति ॥ १६ ॥

जिस प्रकार इस आकाशमें स्थेन (वाज) अथवा सुपर्ण (तेज उड़नेवाला बाज) सब ओर उड़कर थक जानेपर पंखोंको फैलाकर घोंसले-की ओर ही उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है ॥ १६ ॥

तद् यथा-ग्रस्मिन्नाकाशे! भौतिके श्येनो वा सुपर्णों वा, सुपर्णशब्देन चिप्रः इयेन उच्यते; यथा आकारोऽस्मिन् विहृत्य विपरियत्य श्रान्तो नानापरि-पतनलक्तणेन कर्मणा परिखिन्नः; संहत्य पत्तौ सङ्गमय्य सम्प्रसार्य पन्नौ; सम्यग्लीयते श्रास्मिति संलयो नीडः: नीडायैव धियते स्वात्मनैव धायते स्वय-मेव: यथायं दृष्टान्त:, एवमेवायं पुरुषः; एतस्मा एतस्मै श्रन्ताय धावति । अन्तशब्दबाच्यस्य विशेषणम्-यत्र यस्मिन्नन्ते सुप्तः, न कश्चन न कश्चिद्िः

जिस प्रकार इस भौतिक आकाशमें श्येन अथवा सुपर्ण-सुपर्ण शब्दसे वेगवान् श्येन कहा गया है, जिस प्रकार इस आकाश-में विहार कर-सब ओर उड़कर थक जानेपर कई बार उड़ान भर-नारूप कर्मसे खिन्न होकर पंखोंके संहत-सङ्गत अर्थात् फैलाकर संलय**-**जिसमें सम्यक् प्रकारसे लीन होता है, उस घोंसलेका नाम संलय है, उस घोंसलेके प्रतिस्वयं ही अपनेको धारण करता है; जैसा यह दृष्टान्त है, इसी प्रकार यह पुरुष एतस्मै-इस स्थानके प्रति दौड़ता है। अन्त-शब्दवाच्य स्थानका विशेषण-जिस स्थानमें शयन करनेपर यह किसी

कामं कामयते; तथा न कश्चन स्वरनं पश्यति ।

'न कश्चन कामम्' इति स्वप्नबुद्धान्तयोरविशेषेण सर्वः कामः प्रतिषिध्यते, 'कश्चन' इत्य-विशेषिताभिधानातः, तथा 'न कश्चन स्वप्नम्, इति-जागरिते-ऽपि यद् दर्शनम्, तदपि स्वप्नं मन्यते श्रुतिः, अत श्राह—न कञ्चन स्वप्नं पश्यतीतिः, तथा च श्रुत्यन्तरम्-''तस्य त्रय त्र्यावसथा**स्त्रयः** स्वप्नाः'' (ऐ०उ०

१।३।१२) इति। यथा दृष्टान्ते पन्निणः परिप-तनजश्रमापजुत्तये स्वनीडोपसर्प-णम्, एवं जाग्रत्स्वप्नयोः कार्य-करणसंयोगजिक्रयाफलैंः संयुज्य-मानस्य,पत्तिणः परिपतनज इव, श्रमो भवतिः तच्छुमापनुत्तये स्वात्मनो नीडमायतनं सर्वसंसार-धर्मविलचणं सर्विक्रयाकारक-

भोगकी इच्छा नहीं करता और इसी प्रकार न किसी स्वप्नको ही देखता है।

'न कञ्चन कामम्' इससे स्वप्न और जागरितके सभी भोगोंका समानरूपसे प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि 'कञ्चन' (किसी भी) इस पदके द्वारा किसी भोगविशेष-का नाम न लेकर समानरूपसे ही कहा गया है। इसी प्रकार 'न कञ्चन स्वप्नम्' इस वाक्यसे भी समभना चाहिये; जागरितमें भी जो कूछ देखा जाता है, उसे भी श्रुति स्वप्न ही मानती है, इसीसे कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता; ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है-- ''उसके तीन आवसथ (स्थान) हैं और तीन स्वप्त हैं" इत्यादि ।

जिस प्रकार दृष्टान्तमें उड़ानसे उत्पन्न हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये पक्षीका अपने घोंसलेमें जाना दिखाया है, इसी प्रकार जाग्रत् और स्वप्त-अवस्थाओंमें देहेन्द्रियके संयोगसे होनेवाले क्रियाफलोंसे संयुक्त हुए जीवको, पक्षीके उड़ने-से होनेवाले श्रमके समान ही, श्रम होता है; उस श्रमकी निवृत्ति-के लिये वह अपने घोंसले-निवासस्थान अर्थात् सम्पूर्ण संसार-धर्मोंसे विलक्षण तथा सब प्रकार- फलायासशून्यं स्वमात्मानं प्रवि-शति ॥ १९॥-

DO ER SO SO ER SO ER SO ER SO ER ER ER ER SO SO के क्रिया, कारक और फलके श्रमसे रहित अपने 'आत्मामें प्रवेश करता है ॥ १६ ॥

स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हिता नाम्नी नाडियोंका वर्णन

यद्यस्यायं स्वभावः-सर्व-संसारधमेशून्यता, परोपाधि-निमित्तं चास्य संसारधर्मित्वम्: यन्निमित्तं चास्य परोपाधिकृतं संसारधर्नित्वम्, सा चाविद्या-तस्या अविद्यायाः किं माविकत्वम् ? श्राहोस्वित् काम-कर्मादिवदागन्तुकत्वम् ? चागन्तुकत्वम्, ततो विमोत्त उपपद्यतेः तस्याश्चागन्तुकत्वे कोपपत्तिः ? कथं वा नात्म-धर्मोऽविद्या ? इति सर्वानर्थवीज-भृताया अविद्यायाः सतस्वाव-कण्डिका धारणार्थ श्चारभ्यते—

यदि यह सर्वसंसारधर्मश्चन्यता, इस आत्माका स्वभाव है तो इसका सांसारिक धर्मोंसे युक्त होना अन्य उपाधिके कारण है; और जिस हेतु-से इसका परोपाधिकृत संसारधर्मित्व है, वह अविद्या है। अब प्रश्न होता है-वह अविद्या स्वाभाविक है अथवा काम एवं कर्मादिके समा-न आगन्तुक है ? यदि आगन्तुक है, तब तो उससे मोक्ष होना सम्भव है। फिंतु उसके आगन्तुक होनेमें युक्ति क्या है ? अविद्या आत्माका ही धर्म क्यों नहीं है ? अतः सम्पूर्ण वीजभूता अविद्याका अनर्थोंकी स्वरूप निर्णय करनेके लिये आगेकी कण्डिका आरम्भ की जाती है-

## ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः

१. सुपुतिमें जो जीवका आत्मामें प्रवेश करना कहा है, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वह मुक्त आत्माकी आंति स्वरूपमें स्थित हो जाता है, यह स्थिति तो पूर्ण बोध होनेपर ही हो सकती है। सुपुप्त जीवका अव्याकृत मायाके अंदाभूत कारण-रारीरसे सम्बन्ध बना रहता है; अतः उक्त कथनका तात्पर्य ब्रह्ममें कारण-शरीरके सहित प्रवेश करना है--ऐसा समझना चाहिये।

सहस्रधा भिन्नस्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैनं घनन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव पतित यदेव जाम्रद्भयं पश्यति तद्त्राविद्यया मन्यतेऽथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेद् सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २०॥

उसकी वे ये हिता नामकी नाडियाँ, जिस प्रकार सहस्र भागोंमें विभक्त केश होता है वैसी ही सूक्ष्मतासे रहती हैं। वे शुक्ल, नील, पीत, हित और लाल रंगके रससे पूर्ण हैं। सो जहाँ इस पुरुषको मानो मारते, मानो अपने वशमें करते हैं और जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा जहाँ यह मानो गड़हेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके भय देखता है, उन्हें इस स्वप्नावस्थामें अविद्यासे मानता है और जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा मैं ही यह सब हूँ-ऐसा मानता है, वह इसका परमधाम है।। २०॥

ता वै, श्रस्य शिरःपाण्यादि-लक्तणस्य पुरुषस्य, एता हिता नाम नाड्यः, यथा केशः सहस्रधा भिन्नः, तावता तावत्परिमाणे-नाणिम्ना श्रणुत्वेन तिष्ठन्तिः, ताश्र शुक्लस्य रसस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णाः, एतैः शुक्लत्वादिभी रसविशेषैः पूर्णा इत्यर्थः, एते च रसानां वर्ण-विशेषा वातपित्तक्वेष्मणाम् इत-रेतरसंयोगवैषम्यविशेषाद् विचित्रा बहवक्च भवन्ति।

इस शिर एवं हाथ आदि अव-यवोंवाले पुरुषकी ये हिता नामकी नाडियां, जिस प्रकार सहस्र भागों-में विभक्त हुआ केश रहता है, उत-ने ही परिमाण यानी सूक्ष्मतासे रहती हैं; और वे शुक्ल, नील, पीत, हरित एवं लोहित रसकी भरी हुई हैं अर्थात् इन शुक्लत्वादिविशिष्ट रसोंसे पूणं हैं; ये रसोंके वर्णविशेष वात, पित्त और कफोंके पारस्परिक संयोगकी विशेष विषमताके कारण विभिन्न और बहुत प्रकारके होते हैं। तास्वेवंविधास नाडीषु सक्ष्मा-सु वालाग्रसहस्रमेदपरिमाणासु श्ववलादिरसपूर्णासु सकलदेह व्यापिनीषु सप्तद्शकं लिङ्गं वर्तते। तदाश्रिताः सर्वा वासना उच्चाव-चसंसारधर्मानुभवजनिताः;त ल्लिङ्गं वासनाश्रयं सक्ष्मत्वात् स्वच्छं स्फटिकमणिकन्णं नाडीगतरसो-पाधिसंसर्गवशाद् धर्माधर्मप्रेरितो-द्भृतवृत्तिविशेषं स्त्रीरथहस्त्या-वाकारविशेषविस्ताभिः प्रत्य-वभासते।

श्रथेवं सति, यत्र यस्मिन्
अविद्याप्रत्ययो- काले केचन शत्रदश्रवदुः बानुभव- वोऽन्ये वा तस्करा
प्रदर्शनम्
मामागत्य ध्निन्त—इति मृषैव
वासनानिमित्तः प्रत्ययोऽवियाख्यो जायते, तदेतदुच्यते—
एनं स्वप्नदशं ध्नन्तीवेतिः, तथा
जिनन्तीव वशीकुर्वन्तीवः, न
केचन ध्निन्तं, नापि वशीकुर्वन्ति, केवलं त्विवद्यावासनोद्भवनिमित्तं श्रान्तिमात्रम्ः,
तथा हस्तीवनं विच्छाययति वि-

इन इस प्रकारकी शुक्रादि रसों-से पूर्ण सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई और वालाग्रके सहस्रांश परिमाण-वाली सक्ष्म नाडियोंमें वह सतरह तत्त्वोंका लिङ्गशरीर रहता है। उसीके अधीत संसारके ऊँच-तीच धर्मोंके अनुभवसे उत्पन्न हुई सारी वासनाएँ हैं। वासनाओंका आश्र-यभूत वह लिङ्गशरीर सक्ष्म होनेके कारण स्वच्छ और स्फटिकमणिके समान है, वह नाडीगृत रसरूप उपाधिके संसर्गसे धर्माधर्मप्रेरित उद्भूतवृत्तिविशेषवाला तथा स्त्री. रथ, हाथी आदि आकारवाली विशेष वासनाओंसे युक्त भासित होता है।

ऐसी स्थितिमें, जिस समय वासनाओं के कारण 'कोई शत्रु अथवा अन्य चोर आदि आकर सुफे मारते हैं' ऐसा अविद्यासंज्ञक वृथा ही प्रत्यय हो जाता है, उसके विषयमें यह कहा जाता है—इस स्वप्नद्रष्टाको मानो मारते हैं, तथा 'जिनन्तीव'—मानो वशमें करते हैं। [वास्तवमें] उस समय न कोई मारते हैं और न वशमें ही करते हैं, यह तो केवल अविद्या-जिनत वासनाके उद्भवके कारण श्रान्तिमात्र हो जाती है; इसी प्रकार हाथीके समान कोई इसे विच्छायित—

च्छादयति विद्वावयति धावयती-वेत्यर्थः; गर्नामव पतति-गतं जीणंकूपादिकामिय पतन्त-मात्मानमुपलत्त्वयतिः त। दशी ह्यस्य मृषा वासनोद्भवत्यत्यन्त-निकृष्टाधमोद्धासितान्तः करण-वृत्त्याश्रया, दुःखरूपत्वात्।

किं बहुना, यदेव जाग्रद्भयं पश्यति हस्त्यादिलक्तणम्, तदेव भयरूपम् अत्रास्मिन् स्वप्ने विनैव इस्त्यादिरूपं भयमविद्या-वासनया मृषेवोद्भतया मन्यते।

अथ पुनर्यत्राविद्यापकुष्यमा-विद्याप्रत्ययोद्भूत- णा विद्या चोत्कु-देवात्मत्वप्रदर्शनम् दयमाणा-कि-विषया किंलत्तणा च ? इत्युच्यते —अथ पुनर्यत्र यस्मिन् काले, देव इव स्वयं भवति, देवता-विषया विद्या यदोद्भृता जाग-रितकाले, तदोद्भृतया वासनया देवमिवात्मानं मन्यते; स्वप्ने-ऽपि तदुच्यते-देव इव, राजेव;

विद्रावित करता अर्थात् दौडाता (पोछा करता) है तथा यह मानो गर्तमें गिरता है अर्थात् अपनेको गर्त-पूराने कूपादिमें गिरता-सा देखता है; इसे इस प्रकारकी मिथ्या वासना पैदा हो जाती है, जो दु:ख-रूपा होनेके कारण अत्यन्त निकृष्ट और अन्तःकरणकी अधर्मोद्धा-सिता वृत्तिके आश्रित रहती है।

अधिक क्या, जागरित-अवस्था-में जो कुछ यह हाथी आदिरूप भय देखता है, इस स्वध्नावस्थामें भी हस्त्यादिरूप भयके बिना ही जाग्रत् हई अविद्यावासनासे उस भयरूप-को, जो मिथ्या ही है, सच मानने लगता है।

और फिर जब अविद्याका अपकर्ष और विद्याका उत्कर्ष होने लगता है, तो उसका क्या विषय और क्या लक्षण होता है ? सो बतलाया जाता है-फिर जब-जिस समय वह स्वयं देवताके समान हो जाता है; अर्थात् जब जागरित-कालमें देवताविषयिणी विद्याका उद्भव होता है, तब उस उद्भूत हुई वासनासे वह अपनेको देवताके समान मानता है,स्वप्नमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवताके समान तथा राजाके समान होता है;

राज्यस्थोऽभिषिक्तः स्वप्नेऽपि राजाहमिति मन्यते राजवासना-वासितः।

एवमत्यन्तप्रज्ञीयमाणाविद्या उद्भृता च विद्या सर्वात्मविषया यदा, तदा स्वप्नेऽपि तद्भाव-भावितः—श्रहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते; स यः सर्वात्मभावः, सोऽस्यात्मनः परमो लोकः परम श्रात्मभावः स्वाभाविकः ।

यत्तु सर्वात्मभावादर्वाग् वालाविद्याविद्ययोभेदः ग्रमात्रमप्यन्यत्वेन
दृश्यते—नाहमस्मीति, तद्वस्थाविद्याः, तया त्र्यविद्यया ये प्रत्युपस्थापिता त्र्यनात्मभावा लोकाः,
तेऽपरमाः स्थावरान्ताः; तान्
संव्यवहारविषयाँ छो कानपेक्ष्यायं
सर्वात्मभावः समस्तो जन्तरोऽबाह्यः, सोऽस्य परमो लोकः।
तस्मादपकृष्यमाणायामविद्यायां
विद्यायां च काष्ठां गतायां सर्वातमभावो मोक्षः,यथा स्वयंज्योतिष्टुं
स्वप्ने प्रत्यत्तत उपलभ्यते तद्वद्
विद्याफ स्त्रमुपरुभ्यत इत्यर्थः।

[तात्पर्य यह है कि ] जागरित-अवस्थामें अभिषेकपूर्वक राज्यपर स्थित हुआ पुरुष उस राजवासना-से युक्त होनेके कारण स्वप्नमें भी 'मैं राजा हूँ' ऐसा मानता है।

इसी प्रकार जब अविद्या अत्यन्त क्षीण हो जाती है और सर्वात्म-विषयिणी विद्याका उद्भव हो जाता है, उस समय उस भावसे भावित रहनेके कारण वह स्वप्नमें भी 'मैं ही यह सर्वेरूप हूँ' ऐसा मानता है; यह जो सर्वात्मभाव है, वह इस आत्माका परम लोक-स्वाभाविक परम आत्मभाव है।

और जो सर्वात्मभावसे उतर-कर अपनेको वालाग्रमात्र भी 'मैं यह नहीं हूँ' इस प्रकार अन्यरूपसे देखता है, वह अवस्था अविद्या है, उस अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये गये जो अनात्मभाव हैं, वे स्यावरपर्यन्त लोक अपरम हैं; उन व्यवहारविष-यक लोकोंकी अपेक्षा यह सर्वात्म-भाव पूर्ण तथा अन्तर-बाह्यशून्य है, वह इसका परम लोक है; अतः अविद्याका अपकर्ष और विद्याकी पराकाष्टा होनेपर सर्वात्मभावकी प्राप्ति ही मोक्ष है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्तमें आत्माका स्वयं-प्रकाशस्य प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उसी प्रकार विद्याके फल मोक्षकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है।

तथाविद्यायामप्युत्कृष्यमा-णायाम्, तिरोधीयमानायां च विद्यायाम्, अविद्यायाः फलं प्रत्यत्तत एवोपलभ्यते-'श्रथ यत्रेनं घनन्तीव जिनन्तीव' इति। ते एते विद्याविद्याकार्ये सर्वात्म-भावः परिच्छिन्नात्मभावश्चः विद्यया श्रद्धया सर्वात्मा भवतिः अविद्यया चासर्वो भवतिः अन्यतः कुतरिचत प्रविभक्तो भवति; यतः प्रविभक्तो भवति, तेन विरुध्यते; विरुद्धत्वाद् हन्यते जीयते विच्छाद्यते च। श्रसर्व-विषयत्वे च भिन्नत्वादेतद भवतिः समस्तस्तु सन् कुतो भिद्यते येन विरुध्येत; विरोधा-भावे केन हन्यते जीयते विच्छा-द्यते च ?

श्रत इदमविद्यायाः सतस्व-मुक्तं भवति-सर्वात्मानं सन्तमसर्वात्मत्वेन ग्राहयति, श्रात्मनोऽन्यद् वस्त्वन्तर-मविद्यमानं प्रत्युपस्थापयति भारमानमसर्वमापादयतिः

इसी प्रकार अविद्याका उत्कर्ष और विद्याका तिरोभाव होनेपर भी 'जिस समय मानो इसे कोई मारते हैं अथवा वशमें करते हैं' इत्यादि रूपसे अविद्याका फल प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है। वे ये सर्वातमभाव और परिच्छिन्नातम-भाव क्रमशः विद्या और अविद्याके कार्य हैं; शुद्ध विद्यासे पुरुष सर्वात्मा हो जाता है और अविद्यासे असर्व होता है; वह किसी अन्यसे विभक्त हो जाता है और जिससे विभक्त होता है, उससे विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रहनेके कारण मारा जाता है, जीता जाता है तथा खदेड़ा जाता है। असर्वका विषय रहनेपर ही भिन्त होनेके कारण यह सब होता है; यदि सर्वरूप रहता तो किससे भिन्न होता. जिससे कि उसका विरोध हो सकता और विरोध न होनेपर वह किसके द्वारा मारा जाता, जीता जाता अथवा खदेडा जाता ?

अतः यह अविद्याका स्वभाव बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा होते हुए अपनेको असर्वात्मरूपसे ग्रहण कराता है, आत्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे उपस्थित करता है तथा आत्माको असर्वरूप बना देता है; फिर

ततस्तिद्विषयः कामो भवति यतो गंभद्यते, कामतः क्रियामुपादचे ततः फज्ञम्-तदेतदुक्तं वक्ष्य-माणं च— 'यत्र हि द्वैतिमिव भवति तदितर इतरं पद्यति' इत्यादि ।

इदमविद्यायाः सतस्यं सह कार्येण प्रदिश्तितम् ; विद्यापाश्च कार्यं सर्वात्मभावः प्रदर्शितो-ऽविद्याया विपर्ययेण । चाविद्या नात्मनः स्वाभाविको धर्मः--यस्माद विद्यायामुत्कृष्य-माणायां स्वयमपचीयमाना सती, काष्ठां गतायां त्रिद्यायां परिनि-ष्टिते सर्वात्मभावे सर्वात्मना निवर्तते, रज्ज्यामिव सर्पज्ञानं रज्जुनिश्रये। तचीक्तम्--''यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत्तत् केन कं पश्येत्" (बृ० उ० ४ । ५ । १५) इत्यादिः तस्मान्नात्म-धर्मोऽविद्याः न हि स्वामावि-कस्योच्छित्तः कदाचिद्ध्युपप-सवितुरिवौष्ण्यप्रका-शयोः। तस्मात् तस्या मोत्त उपपद्यते ॥२०॥

जिससे भेद मानता है, उसके विष-यमें कामना होती है, कामनासे किया स्वीकार करता है और उससे फल होता है, इसीसे यह कहा है और आगे कहा भी जायगा कि 'जहाँ द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता है' इत्यादि।

energenenes

यह अविद्याका स्वरूप उसके कार्यके सहित दिखाया गया तथा अविद्याके विपरीतरूपसे विद्याका कार्य सर्वात्मभाव दिखाया गया। वह अविद्या आत्माका स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि विद्याका उत्कर्ष होनेपर वह स्वयं क्षीण होने लगती है और जिस समय विद्याकी परा-त्मभावकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, उस समय रज्जुका निश्चय होने-पर रज्जुमें सर्पज्ञानके समान उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही कहा भी है-"जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा क्या देखे ?" इत्यादि: इसलिये अविद्या आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि सूर्यके उष्णता और प्रकाशके समान स्वाभाविक धर्मां-का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। अतः उससे मोक्ष होना सम्भव है॥ २०॥

मोक्षका स्वरूप प्रदिशत करनेमें स्त्रीसे मिले हुए पुरुषका दृष्टान्त

इदानीं योऽसौ सर्वात्म-भावो मोचो विद्याफलं क्रिया-कारकफलश्द्रत्यम्, स प्रत्यच्ततो निर्दिश्यते, यत्राश्चिद्याकामक-र्माणि न सन्ति । तदेतत् प्रस्तु-तम्—'यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति' इति— अब, यह जो विद्याका फल कियाकारक एवं फलसे रहित सर्वातमभावरूप मोक्ष है, जिसमें कि अविद्या, काम और कर्मका अभाव है, उसका प्रत्यक्षतया निर्देश किया जाता है। 'जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न देखता है' इस प्रकार जिसका प्रक-रण चला था—

तद् वा अस्यैतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्माभय क्ष्यम् । तद् यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाद्यं किञ्चन वेद् नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेना- सम्परिष्वक्तो न बाद्यं किञ्चन वेद् नान्तरं तद् वा अस्यैतद्रासकाममात्मकाममकाम क्ष्य क्ष्य है।।

वह इसका कामरिहत, पापरिहत और अभयरूप है। व्यवहारमें जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आलिङ्गन करनेवाले पुरुषको न कुछ बाहरका ज्ञान रहता है और न भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञा- त्मासे आलिङ्गत होनेपर न कुछ बाहरका विषय जानता है और न भीतरका; यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकशून्य रूप है।। २१॥

तदेतद् वा श्रस्य ह्रपम्— यः सर्वात्मभावः 'सोऽस्यः परमो लोकः' इत्युक्तः— तदतिच्छन्दा श्रतिच्छन्द-

इसका यह रूप, जो कि सर्वात्म-'सोऽस्य भाव एवं 'यह इसका परम लोक इत्युक्तः— है' इस प्रकार कहा गया है, वह अतिच्छन्द- अर्थात् अतिच्छन्द-रूप मित्यथः; रूपपरत्वात्; छन्दः का-मः, अतिगतश्बन्दो यस्माद्-रूपात् तदतिच्छन्दं रूपम् ; अन्योऽ... सौ सान्तइञ्जन्दःशब्दो गायत्रयादि-छन्दोवाची; श्रयं तु कामवचनः, त्रातः स्वरान्त एवः तथाप्यति-च्छन्दा इति पाठः स्वाध्यायधर्मी द्रष्टव्यः । अस्ति च लोके काम-'स्त्र-वचनप्रयुक्तव्छन्दश्बदः च्छन्दः' 'परच्छन्दः' इत्यादौः श्रतः 'अतिच्छन्दम्' इत्येत्रमुप-नेयम्, कामवर्जितमेतद् रूपिन-त्यस्मिन्नर्थे ।

तथापहतपाष्म-पाष्मशब्देन धर्माधर्माबुच्येते, ''पाप्मभिः संग्रहयते" (बृ० उ० ४।३। ८ ) ''पाप्मनो विजहाति'' (४। ३।८) इत्युक्तत्वातः श्रपहत-पाप्म धर्माधर्मवर्जितमित्येतत् ।

किञ्ज, श्रभयम्—भयं हि नामाविद्याकार्यम्, 'श्रविद्यया

है; क्योंकि अतिच्छन्द शब्द रूपका विशेषण है। ' छन्द कामको कहते हैं, अत: जिस रूपसे छन्द (काम) की निवृत्ति हो गयी है, वह अति-च्छन्दरूप कहलाता है; जो सान्त छन्दस् शब्द है, वह इससे भिन्न है, जो गायत्री आदि छन्दोंका वाचक है; यह छन्द शब्द तो कामवाची है, इसलिये स्वरान्त ही है। फिर भी 'अतिच्छन्दा' ऐसा दीर्घान्त पाठ तो स्वाध्यायधर्म ही समभना चाहिये। लोकमें 'स्व-च्छन्द' 'परच्छन्द' इत्यादि शब्दोंमें छन्द शब्दका काम अर्थमें प्रयोग प्रसिद्ध है; अतः कामवर्जित इस अर्थमें इस रूपका 'अतिच्छन्दम्' इस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिये।

इसी प्रकार वह अपहतपाप्म है-यहाँ पाप्म शब्दमें धर्म-अधर्म दोनों ही कहे गये हैं जैसा कि "पाप्मभिः संसृज्यते" "पाप्मनो विजहाति" इन वाक्योंमें कहा गया है; अतः 'अपहतपाप्म' अर्थात् धर्माधर्मसे रहित।

तथा अभय है-भय तो अविद्या-ही कार्य है, 'अविद्यासे

१. इसलिये इसका 'अतिच्छन्दम्' ऐसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग होना चाहिये।

२. "धर्माधर्मके आश्रयभूत देह और इन्द्रियोंसे संयुक्त हो जाता है।"

३. "धर्माधर्मके आश्रयभूत देह-इन्द्रियोंको त्याग देता है।"

भयं मन्यते' इति ह्युक्तम् । त-त्कार्यद्वारेण कारणप्रतिषेघोऽयम्; अभयं रूपमित्यविद्यावर्जितमित्ये-तत्। यदेतद् विद्याफलं सर्वात्म-भावः, तद्देतदतिच्छन्दापहत-पाप्नाभयं रूपम्-सर्वसंसारधर्म-वर्जितम्, श्रतोऽभयं रूपमेतत् । इदं च पूर्वमेवोपन्यस्तमतीता-नन्तरब्राह्मणसमाप्ती ''अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि" (४। २।४) इत्यागमतः । इह तु तकतः प्रपश्चितं दर्शितागमार्थप्रत्यय-दार्ह्याय ।

अयमात्मा स्वयं चैतन्यज्योतिःस्वभावः सर्वं स्वेन चैतन्यज्योतिपावभासयति—स यत्तत्र किश्चित्
पश्यति, रमते, चरति, जानाति
चेत्युक्तम्; स्थितं चैतन्त्यायतो
नित्यं स्वरूपं चैतन्यज्योतिष्टुमात्मनः।

स यद्यात्मा श्रत्रात्रिनष्टः स्वेनैव रूपेण वर्तते, कस्मादयम् — श्रहम-

भय मानता है' ऐसा पहले कहा जा चुका है। यह उस (अविद्या) के कार्यके द्वारा कारणका प्रतिषेध किया गया है; अभयरूप अर्थात् जो अविद्यासे रहित है। [इस प्रकार] यह जो विद्याका फल सर्वात्मभाव है, वह कामरहित, पुण्यपापरहित एवं अभयरूप है, यह सम्पूर्ण संसार-धर्मोंसे रहित है, इसलिये अभयरूप है। इसका इससे पर्ववर्ती वाह्मण-की समाप्तिमें "हे जनक! तू अभय-को प्राप्त हो गया है" इस. वाक्य-द्वारा पहले हो वर्णन कर दिया गया है। यहाँ तो पूर्वप्रदर्शित वेदार्थमें प्रत्यय (विश्वास) की दृढताके लिये ही उसका युक्तिपूर्वक विस्तार किया गया है!

यह स्वयं चेतन्यज्योतिःस्वरूप आत्मा सबको अपने चेतन्यप्रकाश-से प्रकाशित करता है—'वह जो कुछ उस अवस्थामें देखता, रमण करता, विहार करता एवं जानता है [ उस सबसे असङ्ग रहता है ]' ऐसा पहले कहा जा चुका है; यह चेतन्यज्योतिष्ठ आत्माका नित्यस्व-रूप है—ऐसा युक्तिसे भी निश्चय होता है।

इस सुषुप्तावस्थामें यदि वह आत्मा नष्ट न होकर अपने स्वरूपसे ही विद्य- स्मित्यात्मानं वा, बहिर्वा-इमानि
भ्वानीति' जाग्रत्स्वप्नयोरिव न
जानाति ? इत्यत्रोच्यते; श्रुण्वत्राज्ञानहेतुम्—एकत्वमेवाज्ञानहेतुः; तत् कथम् ? इत्युच्यते ।
दृष्टान्तेन हि प्रत्यत्तीभवति
विवित्ततोऽर्थं इत्याह—

TERESENERE SERVEREN

तत्तत्र यथा लोके त्रिययेष्टया स्त्रिया सम्परिष्वक्तः सम्यक् परिष्वक्तः कामयन्त्या कामुकः सन् न बाह्यमात्मनः किञ्चन किञ्चिद्यि वेद—मत्तोऽन्यद् वस्त्विति, न चान्तरम्— अयमहमस्मि सुखी दुःखी वेतिः; अपरिष्वक्तस्तु तथा प्रविभक्तो जानाति सर्वमेव बाह्यम् श्राभ्य-न्तरं चः परिष्वङ्गोत्तरकालं त्वेकत्वापत्तेर्न जानाति—एवमेव, यथा दृष्टान्तोऽयं पुरुषः क्षेत्रज्ञो मान रहता है तो जाग्रत् और
स्वप्नके समान 'मैं यह हूँ' इस
प्रकार अपनेको और अपनेसे बाहर
इन भूतोंको क्यों नहीं जानता ?—
इसपर यहाँ कहा जाता है—इस
अवस्थामें उसके न जाननेका जो
हेतु है, सो सुनो—उसके न जाननेका
कारण एकत्व ही है; सो किस
प्रकार ? यह बतलाया जाता है।
विवक्षित अर्थ दृष्टान्तसे स्पष्ट हो
जाता है, इसलिये श्रति कहती है—

इस विषयमें ऐसा समभना चाहिये कि जिस प्रकार लोकमें अपनी कामना करनेवाली प्रिया—इष्ट स्त्रोसे स्वयं भी कामुक होकर सम्यक् प्रकारसे आलिङ्गित हुआ पुरुष अपनेसे बाहर 'मुक्ससे भिन्न कोई भी वस्तु है' ऐसा नहीं जानता और न भीतर ही 'यह मैं सुखी अथवा दुःखी हूँ' ऐसा ही जानता है; उससे आलिङ्गित न होनेपर तो उससे अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातोंको जानता है; आलिङ्गनके बाद तो एकाकारता हो जानेसे वह कुछ नहीं जानता—इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है,

१. यहाँ एकत्वका अर्थ आत्माका अर्द्धैत-बोध नहीं समझना चाहिये; वयोंकि सुपुतिमें यह वोध नहीं होता, वोध होनेपर तो किसी अवस्थाविशेषसे, जिसका शब्दद्वारा निर्देश किया जा सके, सम्बन्ध रहता ही नहीं। सुपुतिमें चित्तका लय होनेसे कुछ क्षणके लिये नानात्वका भान नहीं होता; इसी आश्यसे एकत्वको कारण वताया है।

TO POPULATE OF THE PERSON OF T

भृतमात्रासंसर्गतः सैन्धवखिल्य-वत् प्रविमक्तः, जलादौ चन्द्रादि-प्रतिविम्बवत् कार्यकरण प्रविष्टः, सोऽयं पुरुषः, प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन स्वेना-त्मना परेण ज्योतिषा, सम्परि-ष्वक्तः सम्यक् परिष्वक्त एकी-निरन्तरः सर्वात्मा, न किञ्चन वस्त्वन्तरम्, नाप्यान्तरमात्मनि--अयमहमस्मि सुखी दुःखी वेति वेद । तत्र चैतन्यज्योतिःस्वभावत्वे कस्मादिह न जानातीति यद-प्राचीः,तत्रायं हेतुमंयोक्त एकत्वम्, यथा स्त्रीपुंसयोः सम्परिष्वक्तयोः।

क्षेत्रज्ञ पुरुष भूतमात्राके संसर्गंसे
लवणखण्डके समान विभक्त होकर,
जलादिमें चन्द्रमादिके प्रतिबिम्बके
समान इस देहेन्द्रियमें प्रविष्ट हो रहा
है, वह यह पुरुष अपने स्वाभाविक
परमार्थस्वरूप परज्योति प्राज्ञसे
सम्यक् प्रकारसे परिष्वक्त अर्थात्
एकीभूत होकर निरन्तर और
सर्वादमा होनेके कारण न तो किसी
वाह्य वस्त्वन्तरको जानता है और
न आन्तर अर्थात् आत्मामें ही 'यह
सुखी अथवा दु:खी मैं हूँ' ऐसा समभता है।'

इस प्रकार तुमने जो पूछा था कि चैतन्यात्मज्योतिः स्वरूप होनेपर भी वह इस अवस्थामें क्यों नहीं जानता, सो उसमें मैंने एकत्व यह हेतु बतलाया, जिस प्रकार कि परस्पर आलिङ्गित स्त्री और पुरुषका

१. इस प्रसङ्गिस कोई यह न समझ ले कि सुपुितमें जोव वस्तुतः आत्मिनिष्ठ एक अिंदितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है। यह तो बोधवान्का स्वरूप है। जो किनी अवस्थाविशेषसे परिच्छित्र होगा, वह सर्वात्मा कैसे हो सकता है ? इस प्रकरणका तात्पर्य, जैसा कि पहले टिप्पणीमें वताया गया है, इतना ही है कि उस समय कुछ भी भान नहीं रहता; सुषुित्रसे जागनेपर मनुष्य यही अनुभव सुनाता है कि 'मैं मुखसे सोया, कुछ नहीं जाना' इत्यादि। उसको सर्वात्मभावका बोध नहीं रहता; क्योंकि आवरण दूर हुए बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता और बोध हो जानेपर आवरण रहता नहीं; सुषुित्रसे जीव पुनः जाग्रत-अवस्थामें आता है; इससे इसकी स्वरूपित्यति नहीं मानी जा सकती; स्त्री-पृष्ठपके मिलनका दृष्टान्त अथवा सुषुितिका हृए। ते वस्तुको समझानेके लिये सब एकदेशी दृष्टान्तमात्र है; मुक्त पृष्पकी किसी दूसरेसे वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती।

PS IS PARTICIPATE OF THE PARTICIPAL PARTICIP तत्रार्थान्नानात्वं विशेषविज्ञानहेतु-। भवति; नानात्वे च कारणम् — आत्मनो वस्त्वन्तरस्य प्रत्युपस्थापिकाविद्येत्युक्तम् । तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्तो भगति, तदा सर्वेणैकत्वमेवास्य भवतिः ततश्च ज्ञानज्ञेयादिकारकविभागे-ऽसति, कुतो विशेषविज्ञानप्रादु-कामो वा सम्भवति स्वाभाविके स्वरूपस्थ त्रात्म-ज्योतिषि ?

यस्मादेवं सर्वेकत्वमेवास्य रूपम् श्रतस्तद् वा अस्यात्मनः स्वयंज्योतिःस्वभावस्यैतद् रूप-माप्तकामम् । यस्मात् समस्तमे-तत्, तस्मादाप्ताः कामा अस्मिन् रूपे तदिदमाप्तकाममः; ह्यन्यत्वेन प्रविभक्तः कामः, तद-नाप्तकामं भवति, यथा जागरिता-बस्थाया देवदत्तादिरूपम्;न त्विद तथा कुतश्चित् प्रविभज्यते; अत-स्तदाप्तकामं भवति ।

एकत्व होता है। इससे स्वतः ही यह बात बतला दी गयी कि नानात्व विशेष विज्ञानका हेत् है और नानात्वका कारण आत्मासे भिन्न वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली अविद्या है--यह बतलाया जा चुका है। सो जिस समय यह अविद्यासे अलग हो जाता है, उस समय इसकी सबके साथ एकता ही हो जाती है; तब आत्मज्योतिके अपने स्वाभाविक स्वरूपमें स्थित हो जानेपर ज्ञान-ज्ञेयादि कारकविभाग-के न रहनेपर विशेष विज्ञानका प्रादुर्भाव तथा कामना कैसे हो सकते हैं ?

क्योंकि इस प्रकार सवके साथ एकता ही इसका रूप है, इसलिये इस स्वयंज्योति:स्वरूप आत्माका यह रूप आप्तकाम है। चूँ कि यह इसका समस्त रूप है, इसलिये इस रूपमें समस्त काम प्राप्त रहते हैं, अतः यह आप्तकाम है; जिसकी इच्छा उससे अन्य रूपसे विभक्त रहती है, वह अनाप्तकाम होता है, जिस प्रकार जागरित-अवस्थायें देव-दत्तादि रूप; किंतु यह आत्मतत्त्व उनकी तरह किसीसे विभक्त नहीं है; इसलिये यह आप्तकाम है।

किमन्यस्माद् वस्त्वन्तरानन प्रविभज्यते ? त्राहोस्विदात्मैव तद् वस्त्वन्तरम् १ अत आह-नान्यद्रस्त्यात्मनः, कथम् ? यत यस्मिन् रूपे, अन्यत्र प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना यथा जाग्रत्स्वप्नयोः, तस्यात्मैव **ऋन्यत्वप्रत्युपस्थापकहेतोर**विद्याया अभावात्-त्रात्मकामम् ; एवाकाममेतद्रूपं काम्यविषया-भावातः; शोकान्तरं शोकिच्छद्रं शोकशू-यमित्येतत्, शोकमध्य-मिति वा, सर्वथाप्यशोकमेतद् ह्मपं शोकवर्जितमित्यर्थः ॥२१॥

क्या यह ( आत्माका ज्योतिर्मय रूप ) किसी अन्य वस्तुसे विभिन्न नहीं है ? अथवा आत्मा ही वह वस्त्वन्तर है ? इसपर कहती है-आत्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है-कैसे नहीं है ? क्योंकि वह रूप आत्मकाम है; जिस प्रकार स्वप्न और जागरित-अवस्थाओंमें आत्मासे विभक्तके समान तथा अन्य रूपसे कामना किये जानेवाले काम होते हैं, उस प्रकार सुषुप्तिमें अन्यत्वको प्रस्तुत करनेवाले अविद्यारूप हेतुका अभाव होनेके कारण आत्मा ही उसके काम हैं, इसलिये वह रूप आत्मकाम है। इसीसे काम्य विषयों-का अभाव होनेके कारण यह रूप अकाम है; तथा शोकान्तर-शोक-च्छिद्र अर्थात् शोकशून्य है अथवा यह शोकमध्य है; तात्पर्य यह कि यह रूप सर्वथा ही अशोक अर्थात् शोकरहित है।। २१॥

सुषुप्तिस्थ ग्रात्माकी निःसङ्ग ग्रौर निःशोक स्थितिका वर्णन प्रकृतः स्वयंद्योतिरात्मा- जिसका प्रकरण चल रहा है, वह स्वयंद्योति आत्मा अविद्या, काम विद्याकामकमविनिमुक्त इत्यु- और कमंसे रहित है-ऐसा कहा जा

१. यहाँ अविद्याका तात्पर्य सांसारिक राग-द्वेष, सुख-दुःख आदिसे है, उसका अभाव हो जानेका अर्थ है, उसका भान न होना। सुष्ठिमिमें जैसा कि पहले बता आये हैं, अव्याकृत मायासे सम्पर्क तो बना ही रहता है। भान तो इसलिये नहीं होता है कि चित्त लीन रहता है; अन्यथा अविद्याका अत्यन्ताभाव मान लेनेपर तो मुक्त और सुष्ठुममें अन्तर ही नहीं रह जायगा।

and and expenses of क्तम्, असङ्गत्वादात्मनः, आग-न्तुकत्वाच तेषाम् । तत्रैवमाशङ्का जायते; चैतन्यस्वभावत्वे सत्य-प्येकीभावान्न जानाति स्त्रीपुंस-योरिव सम्परिष्वक्तयोरित्युक्तम्, तत्र प्रासङ्गिकमेतदुक्तम् —काम-कर्मादिवत् स्वयंज्योतिष्ट्रमप्य-स्यात्मनो न स्वभावः, यस्मात् सम्प्रसादे नोपलभ्यते-इत्याशङ्का-यां प्राप्तायां तन्निराकरणाय स्त्री-पुंसयोः दृष्टान्तोपादानेन विद्य-मान्स्यैव स्वयंज्योतिष्टस्य सुषु-प्तेऽग्रहणमेकीभावाद्धेतीः, न तु कामकर्मादिवदा<mark>गन्तु</mark>कम्।

इत्येतत् प्रासङ्गिकमभिधाय यत् प्रकृतं तदेवानुप्रवर्तयति । अत्र चैतत् प्रकृतम्-अविद्याकामकर्म-विनिर्मुक्तमेय तद् रूपम्, यत् सुपुप्तं आत्मनो गृह्यते प्रत्यक्षत

चुका है, क्योंकि आत्मा असङ्ग है और वे (अविद्यादि) आगन्तुक हैं। इससे यह आशङ्का होती है-ऊपर यह कहा गया है कि चैतन्य-स्वभाव होनेपर भी परस्पर आलि-ङ्गित स्त्री और पुरुषोंके समान एकी-भाव होनेके कारण आत्मा नहीं-जानता; वहां प्रसङ्गानुसार यह-कहा गया था कि काम और-कर्मादिके समान स्वयं-ज्योतिष्ट्र भी इस आत्माका स्वभाव नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिमें इसकी उपलब्धि नहीं होती, इस आशङ्काके प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करनेके लिये 'स्त्री पुरुष' का दृष्टान्त देकर [यह बतलाया गया था कि ]-एँकी-भावरू र हेतुकं कारण सुषुप्तिमें विद्यमान स्वयंज्योतिष्टुका ग्रहण नहीं होता, वह काम-कर्मा दिके समान आगन्तुक नहीं है।

इस प्रकार इस प्रासिक्षक स्वयं ज्योतिष्ट्रका निरूपण कर जो प्रकृत है, उसका ही श्रुति उल्लेख करती है। यहाँ प्रकरण यह है कि सुषुप्तिमें आत्माके जिस रूपका प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है, वह अविद्या, काम और कमेंसे रहित ही है।

१, इस एकीभाव या एकत्वका तात्पर्य पहले टिप्पणी (पृष्ठ ६७१) में बताया जा चुका है।

२. इस प्रसङ्गको समझनेके लिये पृष्ट १४५ और १७२ की टिप्पणी देखिये।

इति। तदेतद् यथाभृतमेवा-भिहितम्-सर्वसम्बन्धातीतमे-तद् रूपमितिः, यसमादत्रैतस्मिन् सुषुप्तस्थाने ऋतिच्छन्दापहत-पाप्माभयमेतद् रूपम् ,तस्मात्— है, इसलिये—

अतः यह बात ठीक ही कही गयी है कि यह रूप सब प्रकारके-सम्बन्धोंसे परे है; चुँकि यहाँ इस सुषुप्त-स्थानमें यह रूप कामरहित. धर्माधर्म रहित और अभय होता

अत्र पितापिता भवति मातामाता लोका अलो-का देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाभ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्क-सोऽपौल्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वा-गतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि तदा सर्वाञ्छो-कान् हृदयस्य भवति ॥ २२ ॥

इस सुषुप्रावस्थामें पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यहां चोर अचोर हो जाता है, भ्रूणहत्या करनेवाला अभ्रूणहा हो जाता है, तथा चाण्डाल अचाण्डाल, पौल्कस अपील्कस, श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्यसे असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार कर लेता है ॥ २२ ॥

श्रत्र पिता जनकः—तस्य च जनयित्तस्वाद् यत् पितृत्वं पुत्रं प्रति, तत् कमनिमित्तम्, तेन च कर्मणायमसम्बद्धोऽस्मिन् काले । तस्मात् पितापुत्र-सम्बन्धनिमित्तात् कर्माणो विनि-र्मुक्तत्वात् पिताप्यपिता भवतिः तथा प्रत्रोऽपि पितुप्रेत्रो

यहाँ पिता अर्थात् जनक-जन्म देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति पिताका भाव होता है, वह 'कर्म' रूप निमित्तसे है, उस कमंसे इस कालमें (सुषुप्तिमें) यह असम्बद्ध रहता है। अतः पिता-पुत्र-सम्बन्धके हेतुभूत कर्मसे रहित होनेके कारण इस अवस्थामें पिता भी अपिता हो जाता है; इसी प्रकार पुत्र भी पिताका अपुत्र हो जाता है-ऐसा भवतीति सामध्योद् गम्यतेः उमयोहिं सम्बन्धनिमित्तं कर्म, तद्यमतिकान्तो वर्तते; 'श्रपहत-पाप्म' इति ( ४। ३। २१) ह्यक्तम्।

तथा मातामाता, लोकाः कमेणा जेतच्या जिताश्च--तत्कर्म-सम्बन्धाभावान्लोका अलोकाः। तथा देवाः कर्माङ्गभृताः-तत्कम-सम्बन्धात्ययाद देवा श्रदेवाः । तथा वेदाः साध्यसाधनसम्बन्धा-भिधायकाः, यन्त्रलत्त्रणाश्चामि-धायकत्वेन कर्माङ्गभूताः,श्रधीता श्रध्येतव्याश्र—इ.मीनिमित्तमेव सम्बध्यन्ते पुरुषेणः; तत्कर्माति-क्रमणादेतस्मिन् काले वेदा अप्य-वेदाः सम्पद्यन्ते ।

न केवलं शुभकर्मसम्बन्धा-तीतः, किं तहिं ? अशुभैरप्यत्य-न्तवोरै: कर्मभिरसम्बद्ध एवायं

वाक्यके सामर्थ्यसे जाना जाता है; क्योंकि दोनोंहीके सम्बन्धका कारण कर्म है, उसका यह अति-क्रमण कर जाता है; क्योंकि इसके स्वरूपको 'अपहतपाप्म' (पाप-रहित ) ऐसा कहा गया है।

इसी प्रकार माता अमाता हो जाती है। कर्मसे जीते जानेवाले तथा जीते हुए लोक, उस कमं-सम्बन्धके न रहनेके कारण अलोक हो जाते हैं। और कर्मके अङ्गभुत देवता. उस कर्मसम्बन्धका अति-क्रमण हो जानेके कारण देव अदेव हो जाते हैं। तथा साध्यसाधन-सम्बन्धका वर्णन करनेवाले और अभिघायकरूपसे कर्मके अङ्गभत मन्त्रात्मक वेद, वे अध्ययन किये हए हों अथवा अध्ययन किये जारे-वाले हों, कर्मके कारण ही पुरुषसे सम्बद्ध हैं; उस कर्मका अतिक्रमण करनेके कारण इस अवस्थामें वेद भी अवेद हो जाते हैं।

उस अवस्थामें ] यह केवल गूभ कर्मके सम्बन्धसे ही परे नहीं होता, तो क्या वात है ? यह अगुभ अर्थात् अत्यन्त घोर कर्मोंसे भी असम्बद्ध ही रहता है-यही बात वर्तत इत्येतमर्थमाह--श्रत्र स्तेनो श्रुति बतलाती है-यहाँ चोर अर्थात् A PARTHER DE SANGER DE SANGER ब्राह्मणसुबणेहर्ता, भ्रुणध्ना पाठादवगम्यते—स तेन घोरेण कर्मणैतस्मिन् काले विनिधंक्तो मवति, येनायं कर्मणा महा-पातकी स्तेन उच्यते। तथा भ्रूणहाभ्रूणहा; तथा चाण्डालो न केवलं प्रत्युत्पन्ने-नैव कर्मणा विनिर्मुक्तः, किं तर्हि ? सहजेन। प्यत्यन्ति नेकृष्ट-जातिप्रापकेणापि विनिम्नेक्त एवा-यम्, चाण्डालो नाम शूद्रेण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्रण्डाल एव चाण्डालः, स जातिनिमित्तेन कर्मणासम्बद्धत्वादचाण्डालो भवति । पौल्कसः, पुल्कस एव पीन्कसः, शूद्रेणैव त्तत्रियाया-सोऽप्यपौरकसो मुत्पन्नः, भवति । तथा आश्रमल्यणेश्र कर्मभिर-सम्बद्धो भवतीत्युच्यते, श्रमणः

ब्राह्मणका सुवर्ण चुरानेवाला, यह<u>े</u>, बात स्तेन शब्दका भ्रूणहाके साथ पाठ होनेसे जानी जाती है, वह इस कालमें उस घोर कमसे मुक्त हो जाता है, जिस कमंके कारण कि यह महापापी स्तेन (चोर) कहा जाता है।

इसी प्रकार भ्रूणहत्या (श्रेष्ठ बाह्मणको हत्या) करनेवाला अभ्रूषहा हो जाता है; तथा चाण्डाल केवल आगन्तुक कर्मसे ही मुक्त नहीं होता, तो फिर क्या-क्या होता है ? वह अत्यन्त निकृष्ट जाति-की प्राप्ति करानेवाले अपने स्वाभा-विक कमेंसे भी मुक्त हो जाता है; चाण्डाल--शूद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए चण्डालको कहते हैं, वह चण्डाल हो चाण्डाल है। वह अपने जाति सम्बन्धी कर्मसे असम्बद्ध हानेके कारण अचाण्डाल हो जाता है। पौल्कस - शूद्रसे क्षत्राणीमें उत्पन्न हुआ पुल्कस ही पौल्कस कहलाता है; वह भी अपौल्कस हो जाता है।

इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बन्धी कर्मोंसे भी असम्बद्ध हो जाता है, सो बतलाते हैं-श्रमण अर्थात् जिस

१. 'भ्रूणहा' श्रेष्ठ ब्राह्मणकी हत्या करनेवालेको कहते हैं, इसलिये 'स्तेन' शब्दसे भी साधारण चोर न समझकर ब्राह्मणका सुवर्ण चुरानेवाला समझना चाहिये।

परित्राट्--यत्कमनिमित्तो भवति, स तेन विनिर्मुक्तस्वादश्रमणः; तथा तापसो वानप्रस्थोऽतापसः। सर्वेषां वर्णाश्रमादीनाम् उपलचन गार्थम् भयोग्रहणम् ।

कि बहुना ? अनन्वागतस्— नान्यागतमनन्यगतम् असम्बद्ध-मित्येतत्, पुण्येन शास्त्रविहितेन कर्मणा, तथा पापेन विहिता-करणप्रतिषिद्धक्रियालचणेनः रूप-परत्वान्नपुंसकालिङ्गम्; 'अभयं रूपम्' इति ह्यनुवर्तते ।

कि पुनरसम्बद्धत्वे कारणम् ? इति तद्धेतुरुच्यते—तीर्णोऽति-क्रान्तः, हि यस्मात् एवंरूपः, तदा तस्मिन् काले सर्वाञ्छो-कान-शोकाः कामाः, इष्ट-विषयप्रार्थना हि तद्विपयवियोगे शोकत्वमापद्यते । इष्टं हि विषय-मप्राप्तं वियुक्तंचोद्दिश्य चिन्तया-नस्तद्भणान् संतप्यते पुरुषः, त्र्यतः शोकोऽरतिः काम इति वर्यायाः ।

कमंके कारण पुरुष परिवाट होता है, उससे मुक्त होनेके कारण वह अश्रमण हो जाता है तथा तापस यानी वानप्रस्य अतापस हो जाता है। इन दोनोंका ग्रहण सम्पूर्ण वर्ण और आश्रमोंके उपलक्षके लिये है।

अधिक क्या, वह पुण्य अर्थात् शास्त्रविहित कर्मसे अनन्वागत— असम्बद्ध रहता है तथा विहितका न करना ओर अविहितका करनारूप पापसे भी असम्बद्ध रहता है; रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम् ऐसा नप्रंसकलिङ्ग प्रयोग किया गया है: क्योंकि 'अभयं रूपम्' इसकी यहाँ अनुवृत्ति की जाती है।

किंतू उसको असम्बद्धतामें कारण क्या है ? सो उसका हेतु बतलाया जाता है--चूँकि उस समय इस प्रकारका यह पुरुप सम्पूर्ण बोकोंको पार कर जाता है: शोक अर्थात् काम, क्योंकि इष्ट विषयको प्रार्थना ही उस विषयका वियोग होनेपर शोकरूप हो जाती है। अप्राप्त अथवा वियुक्त हुए इप्टविषयके उहे स्यसे उसके गुणोंका चिन्तन करनेवाला पुरुष संतप्त होता है, इसलिये शोक, अरित. काम-ये पर्याय शब्द हैं।

DESCRIPTION OF STREET, STREET,

यस्मात सर्वकामातीतो ह्यत्रायं भवति, 'न कश्चन कामं काम-यते' 'श्रविच्छन्दा' इति ह्यक्तम्, तत्प्रक्रियापतितोऽयं शोकशब्दः कामवचन एव भवितुमहीत । कामश्रकमहेतुः, वश्यति हि— स यथाकामी भवति तत्कतु-र्भवति यत्क्रतुर्भवति तत् कमे कुरुते' इति । अतः सर्वकामाति-तीणस्वाद् युक्तमुक्तम्-'अनन्वा-गतं पुण्येन' इत्यादि ।

हृदयस्य-हृदयमिति पुण्डरीका-कारो मांसपिण्डः, तत्स्थमन्तः-करणं बुद्धिहृदयमित्युच्यते; तात्स्थ्यात्, मश्रक्रोशनवत्। हृदयस्य बुद्धेर्ये शोकाः बुद्धि-संश्रया हि ते, ''कामः संकर्णो विचिकित्सेत्यादि सर्वे मन एव" (१।५।३)

क्योंकि इस अवस्थामें पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं स पार हो जाता है, कारण, 'वह किसी कामकी कामना नहीं करता', अतिच्छन्दा है' ऐसा उसके विषयमें कहा गया है, इसलिये उस प्रकरणमें आया हुआ यह 'शोक' शब्द कामका ही वाचक होना चाहिये। काम ही कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा कहेगी भी कि 'वह जैसी कामना-वाला होता है, वैसे संकल्पवाला होता है, और जैसे संकल्पवाला होता है वैसा कर्म करता है।' अतः समस्त कर्मोंसे अतिकान्त होनेके कारण 'वह पुण्यसे असम्बद्ध है' इत्यादि कथन ठीक ही है।

'हृदयस्य'—हृदय कमलक ग्राकारवाले मांसिपण्डको कहते हैं, उसमें स्थित अन्तःकरण अर्थात् बुद्धि हृदयस्थ होनेके कारण मञ्जके चिल्लानेके समान 'हृदय' कही जाती है। हृदयके अर्थात् बुद्धिके जो शोक हैं; वे बुद्धिके ही आश्रित होते हैं; क्योंकि "काम, संकल्प, विचिकित्सा-ये सब

१. जिस प्रकार 'मञ्चा: क्रोशन्ति' (मञ्च चिह्नाते हैं) इस वाक्यके 'मञ्च' शब्दसे मञ्चस्य पुरुष ग्रहण किये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ 'हृदय' शब्दसे हृदयस्थ वृद्धि ग्रहण करनी चाहिये।

इत्युक्तत्वात् । वक्ष्यति च--''कामा येऽस्य हृदि श्रिताः'' (४।४।७) इति ।

श्रात्मसंश्रयश्रान्त्यपनोदाय हीदं वचनम्, हिद श्रिता हृदयस्य शोका इति च हृदयकरणसम्बन्धा-तीतद्रचायमस्मिन् काले 'श्रिति-क्रामिति मृत्यो रूपाणि'' (४। ३।७) इति ह्युक्तम्। हृदयकरण-सम्बन्धातीतत्वात्, तत्संश्रयकाम-सम्बन्धातीतो भवतीति युक्ततरं वचनम्।

ये तु वादिनो हृदि श्रिताः स्विशेषात्मवाद- कामा वासनाइच विराकरणम् हृदयसम्बन्धिनमा-त्मानमुपसृष्योपित्रिल्पिन्ति,हृदय-वियोगेऽपि च श्रात्मन्यविष्ठिन्ते पुटतैलस्थ इव पुष्पादि गन्ध इत्याचलते, तेषां ''कामः संकल्पः'' (१। ४।३) ''हृद्ये ह्येव रूपाणि'' (३।९।२०) ''हृदयस्य शोकाः'' इत्यादीनां वचनानामानर्थन्यमेव। हृदयकरणोत्पाद्यत्वादिति

चेद्, न, 'हृदि श्रिताः' इति

मन ही है" ऐसा कहा गया है। तथा "जो काम इसके हृदयमें आश्रित हैं" ऐसा श्रुति कहेगी भी।

'हृदि श्रिताः' 'हृदयस्य शोकाः' ये वचन शोकादिके आत्माश्रयत्व-की भ्रान्तिका निराकरण करनेके लिये हैं। इस सुषुप्तावस्थामें यह पुरुष हृदयरूप इन्द्रियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, जैसा कि "यह मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है" इस वाक्यद्वारा कहा गया है, अतः हृदयेन्द्रियके सम्बन्धसे अतीत होने-के कारण यह हृदयाश्रित कामके सम्बन्धसे परे हो जाता है—यह कथन उचित ही है।

किंतु जो [ भरु प्रपञ्चादि ]
मतवादी ऐसा कहते हैं कि हृदयमें
स्थित काम और वासनाएँ हृदयसम्बन्धी आत्माके पास जाकर
उसका आलिङ्गन करती हैं तथा
हृदयका वियोग हो जानेपर भी
पुटतैलमें स्थित पुष्पादिके गन्धके
समान वे आत्मामें विद्यमान रहती
हैं, उनके लिये तो "काम: संकल्प:"
"हृदये ह्ये व रूपाणि" "हृदयस्य
शोका:" इत्यादि वाक्योंकी व्यर्थंता
ही है।

यदि कहो कि कामादि हृदयरूप करणसे उत्पाद्य होनेके कारण [हृदय-से सम्बद्ध हैं] तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 'हृदि श्रिताः' (हृदयमें स्थित)

विशेषणात्। न हि हृद्यस्य करण-मात्रत्वे 'हृदि श्रिताः' इति वचनं समञ्जसम्, 'हृदये होव रूपाणि प्रतिष्ठितानि' इति च । आत्म-विशुद्धेरच विवित्ततत्वाद् हृच्छ्रय-यथार्थमेव णवचनं युक्तमः; 'ध्यायतीव लेलायतीव' इति च श्रुतेरन्यर्थासम्भवात् । 'कामा येऽस्य हृदि श्रिताः' इति विशेषणादात्माश्रया अपि सन्तीति चेन्न, अनाश्रितापेच-त्वात् —नात्र आश्रयान्तरमपेश्य ये हृदीति विशेषणम्, कि तर्हि ? ये हद्यनाश्रिताः कामास्तानपेक्ष्य विशेषणम् । ये त्वप्रस्तढा भविष्या भृताथ प्रतिपत्ततो निवृत्तास्ते नैव हृदि श्रिताः । सम्भाव्यन्ते

ऐसा विशेषण दिया गया है। यदि हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र ही हो तो 'हृदि श्रिताः' तथा 'हृदये ह्यो क रूपाणि प्रतिष्ठितानि' ये वचन यथार्थ नहीं हो सकते; किंतु यहाँ आत्माकी विशुद्धि विवक्षित होनेके कारण उनका हृदयाश्रयत्व बतलाना यथार्थ एवं उचित हो है, क्योंकि 'ध्यायतीव लेलायतीव' इस श्रुतिका कोई दूसरा अर्थ होना सम्भव नहीं है।

यदि कहो 'जो काम इसके हृदयमें स्थित हैं' ऐसा विशेषण देनेसे ज्ञात होता है कि कुछ काम आत्माके आश्रित भी हैं, तो यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि यह हृदय-में अनाश्रित कामोंकी अपेक्षासे है— यहाँ 'ये हृदि' ऐसा विशेषण कामों-के किसी अन्य आश्रयकी अपेक्षासे नहीं है, तो किस कारणसे है ? जो काम हृदयके आश्रित नहीं हैं. उनकी अपेक्षासे यह विशेषण है। भविष्यमें होनेवाले जो काम हृदय-में आरूढ नहीं हैं, तथा जो भूत-कालमें हांकर विरोधके कारण निवृत्त हो गये हैं, वे हृदयमें स्थित नहीं हैं। उनकी भी सम्भावना

च ते. अतो युक्तं तानपेक्ष्य विशेषणम्—ये प्ररुढा वर्तमाना विषये ते सर्वे प्रमुच्यन्त इति । तथापि विशेषणानर्थक्यमिति चेनन, तेषु यत्नाधिनयाद् हेयाथे-त्वात् । इतरथा ऋश्रुतमनिष्टं स्यादातमाश्रयत्वं च करिपतं कामानाम् । 'न कश्चन कामं कामयते' प्राप्तप्रतिषेधादातमाश्रयत्वं श्रुतमेवेति कामानां 'सधीः स्वप्नो भृत्वा'

कामानां श्रुतमेवेति चेन्न,
'सधीः स्वप्नो भृत्वा' इति
परिविभित्तत्वात् कामाश्रपत्वप्राप्तेः । श्रसङ्गवचनाचः, न हि
कामाश्रयत्वेऽसङ्गवचनग्रुपपद्यते,
सङ्गदच काम इत्यवोचाम ।

हो सकती थी, इसलिये उनकी अपेक्षासे ऐसा विशेषण देना कि 'जो आरूढ अर्थात् विषयमें विद्यमान हैं वे सब ही मुक्त हो जाते हैं,' उचित हो है।

यदि कहो ऐसा माननेपर भी
यह विशेषण निरर्थंक है तो ठीक
नहीं, क्योंकि हृदयारूढ़ काम ही
हेय हैं, कारण कि उन्हींकी निवृत्तिके लिये अधिक यत्नकी आवश्यकता
होती है। यदि यह विशेषण न
दिया गया होता तो 'कामनाएँ
आत्माके आश्रित है' ऐसी कल्पना
होती, जिसका न तो श्रुतिमें ही
प्रतिपादन हुआ है और न उसको
मानना इष्ट ही है।

प्रतिषेघ प्राप्त वस्तु का ही होता है, अतः 'किसी कामकी कामना नहीं करता' ऐसा प्रतिषेघ होनेके कारण कामोंका आत्माश्रयत्व तो श्रुतिसम्मत ही है—ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि 'बुद्धिके सहित स्वप्न होकर' इस वाक्यके अनुसार अत्माको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्य (बुद्धि) के कारण है। आत्माको असङ्ग बतलानेसे भी यही सिद्ध होता है; कामका आश्रयभूत होनेपर तो आत्माको असङ्ग कहना उचित नहीं हो सकता, सङ्ग ही काम है—ऐसा हम कह चुके हैं।

'त्रात्मकामः' इति श्रुतेरात्म-विषयोऽस्य कामो चेनन, व्यतिरिक्तकामाभावाथ-त्वात्तस्याः । वैशेषिकादितन्त्रन्या-योपपन्नमात्मनः कामाद्याश्रय-त्विमिति चेन्न, 'हृदि श्रिताः' इत्यादिविशेषश्रुतिविशेधादन-पेक्ष्यास्ता वैशेषिकादितन्त्रोप-पत्तयः; श्रुतिविरोधे न्यायामास-त्वोपगमात् । स्वयंज्योतिष्ट्ववाधनाच्च; का-मादीनां च स्वप्ने केवलद्दशि-मात्रविषयत्वात् स्वयंज्योतिष्टं स्थितं बाध्येत: च श्चात्मसमवायित्वे दृश्यत्वानुप-चक्षुर्गतिवशेषवत् । दृश्यमर्थान्तरभूत-

द्रब्हु:

स्वयंज्योतिष्टं

यदि कहो 'आत्मकामः' ऐसी श्रुति होनेके कारण इसे आत्म सम्बन्धी कामना तो होती ही है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रति आत्मभिन्न कामका अभाव वतलानेके लिये है; यदि कहो कि आत्माका कामाश्रयत्व वैशेषिकादि शास्त्रोंकी युक्तिसे सिद्ध होता है तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है; वयोंकि 'हृदि श्रिताः' इत्यादि विशेष श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके कारण वे वैशेषिकादि शास्त्रोंकी उपपत्तियाँ उपेक्षाके योग्य हैं; कारण, श्रुतिसे विरुद्ध होनेपर उनको न्यायाभास माना गया है।

इसके सिवा ऐसा माननेसे आत्माका स्वयंज्योतिष्ट्र भी बाधित हो जाता है; स्वप्नमें कामादि केवल साक्षीमात्रके विषय हैं, इससे जो उसका सिद्ध एवं विद्यमान स्वयं-ज्योतिष्ट्र है वह वाधित हो जायगा: क्योंकि उनका आत्मासे समवाय-सम्बन्ध होनेपर वे आत्माका दृश्य नहीं हो सर्केंगे, जैसे नेत्रगत शुक्लस्व-कृष्णस्व आदि विशेष नेत्रके दृश्य नहीं होते। द्रष्टा-का दृश्य उससे भिन्न पदार्थ होता है, इसीसे द्रष्टाका स्वयंप्रकाशत्व

सिद्धम्। तद् बाधितं स्याद् यदि काषाद्याश्रयत्वं परिकल्प्येत । सर्वशास्त्रार्थविप्रतिषेधाच्च । परस्यैकदेशकरपनायां कामाद्या-च सर्वशास्त्रार्थजातं एतच्च विस्तरेण क्रप्येत । चतुर्थेऽशेचाम । महता प्रयत्नेन कामाद्याश्रयत्वक्रल्पनाः प्रतिषेद्धच्याः, आत्मनः परेणैक-त्वज्ञास्त्रार्थसिद्धये । तत्करपनायां पुनः क्रियमाणायां शास्त्रार्थ एव बाधितः स्यात् । यथेच्छादीना-मात्मधर्मत्वं कल्पयन्तो वैशे-विका नैयायिकाइच उपनिपच्छा-स्तार्थेन न सङ्गच्छन्ते, तथेयमपि करपनोपनिपच्छास्रार्थवाधनाना-दरणीया ॥ २२ ॥

सिद्ध होता है। अतः यदि आत्मामें कामादिके आश्रयत्वकी कल्पना की जायगी तो वह बाधित हो जायगा।

सम्पूर्ण शास्त्रोंके तात्पर्यसे विरोध होनेके कारण भी [ यह सिद्धान्त अग्राह्य है ]। जीव पर-मात्माका एक देश है तथा आत्मा कामादिका आश्रय है-ऐसा मानने-से तो सम्पूर्ण शास्त्रके तात्पर्योका व्याकोप हो जायगा। यह बात हमने 'चतुर्थं अध्यायमें विस्तारसे कही है; ग्रत: आत्माका परमात्मा-से एकत्व है - इस शास्त्र-तात्पर्यकी सिद्धिके लिये 'आत्मा कामादिका आश्रय है' इस कल्पनाका पूरा प्रयत्न करके विरोध करना चाहिये। पुनः इस कल्पनाके करने-पर तो शास्त्रका तात्पर्य ही वाधित हो जायगा। जिस प्रकार इच्छादि-को आत्माका धर्म कल्पना करने-वाले वैशेषिक और न्यायमतावल-म्बियोंकी औपनिषद शास्त्रतात्पर्यसे सङ्गति नहीं होती, उसी प्रकार औपनिषद शास्त्रार्थकी बाधिका होनेके कारण यह कल्पना भी आदरणीय नहीं है ॥ २२ ॥

सुषुष्तिमें स्वयंज्योति ग्रात्माकी दृष्टि ग्रादिका ग्रनुभव न होनेमें हेतु स्त्रीपुंसयोरिवैकत्वान पत्रयती- । शक्का-स्त्री और पुरुषके समान

१. उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें ।

त्युक्तम्, स्वयंज्योतिरिति च। स्वयंज्योतिष्टं नाम चैतन्यात्म-स्वभावता । यदि ही अवन्युष्ण-त्वादिवच्चैतन्थातमस्वभाव आत्म। स कथमेकत्वेऽपि हि स्त्रमावं जह्यात्, न जानीयात् ? अथ न जहाति, कथमिह सुषुप्ते न पद्यति ? विप्रतिषिद्धमेतत्— चैतन्यमात्मस्यभावो न जानाति चेति ।

न विप्रतिषिद्धम्, उभयमप्येत-

दुपपद्यत एव। कथम्--

सूषुप्तिमें जीव और परमात्माकी एकता हो जानेके कारण वह नहीं देखता तथा आत्मा स्वयंज्योति हे-यह कहा गया; स्वयंज्योतिष्टु-का अर्थ है चैतन्यात्मस्वरूपता। यदि अग्निके उष्णत्वादिके समान आत्मा चैतन्यस्वरूप है तो पर-मात्माके साथ एकत्व होनेपर भी वह अपने स्वभावको कैसे छोड़ देता है, जिससे कि वह नहीं जानता ? और यदि वह स्वभावको नहीं छोड़ता तो यहाँ सुषुप्तिमें देखता क्यों नहीं है ? वह चैतन्य-स्वरूप है और दूसरेको नहीं जानता-यह कथन तो सर्वथा विरुद्ध है।

समाधान-यह विरुद्ध नहीं है, ये दोनों बातें भी सम्भव हो हैं। किस प्रकार-

यद् वै तन्न पर्यति पर्यन् वै तन्न पर्यति न हि द्रब्दु ई ष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् । न तु तद्द्रितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यत् पश्येत्।।२३।।

वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता; द्रष्टाकी दृष्टिका कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे ॥ २३ ॥

यद् वै सुषुप्ते तन्न पश्यति पर्यन् वै तत्, तत्र परयन्नेव न

वह जो सुषुप्तिमें नहीं देखता सो निश्चय उस अवस्यामें देखता हुआ ही नहीं देखता। तुम जो ऐसा परयति । यत् तत्र सुषुते न जानते हो कि वह सुषुप्तिमें नहीं

पश्यतीति जानीपे तन्न तथा
गृह्णीयाः; कस्मात् ? पश्यन् वै
भवति तत्र ।

नन्वेवं न पश्यतीति सुषुप्ते जानीमो यतो न चक्षुर्वा मनो वा दर्शने करणं व्यापृतमस्ति । व्यापृतेषु हि दर्शनश्रवणादिषु पश्यतीति व्यवहारो भवति श्र-णोतीति वा । न च व्यापृतानि करणानि पश्यामः; तस्मान्न पश्यत्येवायम् ।

न हि; कि तहिं ? परपन्नेय
भवति, कथम् ? न हि यस्माद्
द्रष्टुईष्टिकतुं यो दृष्टिस्तस्या दृष्टेविपरिलोपो विनाद्यः, स न
विद्यते । यथाग्नेरीष्ण्यं यावदपिनभावि, तथायं चात्मा दृष्टाविनाद्यो, अतोऽविनाशित्वादातमनो दृष्ट्रिरप्यविनाशिनी,
यावद्दृष्ट्रभाविनी हि सा ।

देखता सो वैसा मत समको; क्यों? क्योंकि वहाँ भी वह देखता ही रहता है।

शक्का—िकतु वह सुषुप्तिमें इस प्रकार नहीं देखता—ऐसा हम जानते हैं; क्योंकि वहाँ चक्षु या मन कोई भी इन्द्रिय दर्शनमें व्यापार करनेवाली नहीं होती। दर्शन और श्रवणादि इन्द्रियोंके व्यापार करनेपर ही 'देखता है' अथवा 'सुनता है' ऐसा व्यवहार होता है। और वहाँ हम इन्द्रियोंको व्यापारयुक्त नहीं देखते; इसलिये यह नहीं ही देखता है।

समाधान-नहीं; तो फिर क्या बात है? -यह देखता ही है, किस प्रकार? क्योंकि द्रष्टा-दर्शनिक प्राक्त कर्ताकी जो दृष्टि है, उस दृष्टिका जो विपरिलोप-विनाश है, वह नहीं होता। जिस प्रकार अग्निकी उष्णता अग्निकी सत्तातक रहने-वाली है, उस प्रकार यह दृष्टा आत्मा तो अविनाशी होनेके कारण आत्माकी दृष्टि भी अविनाशिनी है—वह दृष्टाकी स्थितितक रहने-वाली ही है।

ननु विप्रतिषिद्धमिदमभिधी-यते द्रष्टः सा दृष्टिनं विपरिलु-प्यत इति च। दृष्टिश्च द्रष्ट्रा क्रियते; दृष्टिकर्तृत्वाद्धि द्रष्टेत्यु-च्यते; क्रियमाणा च द्रष्ट्रा दृष्टिनं विपरिलुप्यत इति चाशक्यं यक्तुम्। नतु न विपश्लिप्यत इति वचनाद्विनाञ्चिनी स्यातः न, वचनस्य ज्ञापकत्वात् । न हि न्यायप्राप्तो विनाशः कृतकस्थ वचनशतेनापि वारियतुं शक्यते; <mark>चचनस्य यथाप्राप्त</mark>ार्थञ्जापकत्वात् । नैप दोषः: आदित्यादिप्रकाश-कत्ववद् दर्शनोपपत्तेः; यथा श्रादित्यादयो नित्यप्रकाशस्व-मावा एव सन्तः स्वाभावि-नित्येनैव प्रकाशेन प्रकाशयन्ति, न ह्यप्रकाशा-सन्तः प्रकाशं कुर्व-न्तः प्रकाशयन्तीत्युच्यन्तेः कि

शक्का-किंतु द्रष्टाकी वह दृष्टि है और उसका लोप नहीं होता-यह कथन तो परस्परविरुद्ध है। दृष्टि तो द्रष्टाद्वारा ही की जाती है; दृष्टिकर्ता होनेके कारण ही वह द्रष्टा कहा जाता है: द्रष्टाके द्वारा दृष्टि की जानेवाली है और उसका लोप नहीं होता-यह तो कहा ही नहीं जा सकता। यदि कहो कि 'न विपरि-लूप्यते' इस वचनके अनुसार वह अविनाशिनी होनी ही चाहिये तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है कृतक वस्तुका विनाश न्यायप्राप्त है, अतः उसका सैकडों वचनोंसे भी निवारण नहीं किया जा सकता; वयों कि वचन तो जो वस्त जैसी प्राप्त हुई है, उसे वैसी ही सूचित कर देनेवाला है।

समाधान-यह दोष नहीं है: क्यों कि आदित्यादिके प्रकाशकत्वके समान इसका देखना भी उपपन्न ही है। जिस प्रकार आदित्यादि नित्य-प्रकाशस्वभाव होते हुए ही अपने नित्यस्वाभाविक प्रकाशसे प्रकाश करते हैं, वे स्वयं अप्रकाशस्वरूप होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश उत्पन्न करके प्रकाशित करते हैं-ऐसा उनके विषयमें नहीं कहा जाता तो,

तर्हि ? स्वभावेनैव नित्येन प्रका-शेन । तथायमप्यात्मा ऋविपरि-लुप्तस्वभावया दृष्टचा नित्यया द्रब्टेत्युच्यते । गौरां तर्हि द्रष्ट्त्वम् ।

न, एवसेव मुख्यत्वोपपत्तेः; यदि ह्यन्यथाप्यातमनो द्रष्ट्रत्वं दृष्टम्, तदास्य द्रव्टृत्वस्य गौण-त्वम्, न त्वात्मनोऽन्यो दर्शनप्र-कारोऽस्तिः;तदेवमेव मुख्यं द्रष्टु-त्वम्रुपपद्यते नान्यथा—यथा श्रादित्यादीनां प्रकाशयित्तवं नित्येनैव स्वामाविकेनाक्रियमाणे न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाश-वितृत्वं मुख्यं प्रकाशिय तृत्वान्त-रातुपपत्तेः; तस्मान 'द्रष्टुद्देष्टि-विंपि लुप्यते' इति न विप्रति-वेधगन्धोऽप्यस्ति । नतु—अनित्यक्रियाकर्रविषय एव तृचप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगी दृष्टः, यथा छेत्ता भेता

फिर क्या बात है? वे अपने स्वभावरूप नित्यप्रकाशसे प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा भी अपनी अविनाशस्वरूपा नित्य-दृष्टिके कारण 'द्रष्टा' ऐसा कहा जाता है।

शङ्का-तब तो इसका द्रष्ट्रव गीण है।

समाधान-नहीं, इसी प्रकार तो इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है; यदि आत्माका द्रष्टृत्व किसी दूसरे भी प्रकारसे देखा गया होता तो इसके द्रष्टृत्वकी गौणता हो सकती थी, किंतु आत्माक दर्शनका कोई अन्य प्रकार तो है नहीं; अतः इसी प्रकार आत्माका मुख्य द्रष्ट्त्व उप-पन्न हो संकता है, किसी अन्य प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार कि आदित्यादिका प्रकाशकत्व अपने स्वरूपभूत, नित्य एवं अकृत्रिम प्रकाशके कारण है, और यही प्रकाशकत्व मुख्य भी है; क्योंकि उसका कोई अन्य प्रकाशक होना सम्भव नहीं है, अतः 'द्रष्टाकी दृष्टिका सर्वथा लोप नहीं होता' इस उक्तिमें विरोधका लेश भी नहीं है ।

शङ्का-कित् तृच्प्रत्ययोन्त शब्द-का प्रयोग तो अनित्य क्रियाके कर्ता-के विषयमें ही देखा गया है, जैसे छेता, भेता, गन्ता इत्यादि, उन्हींके

तथा द्रष्टेत्यत्रापीति गन्तेति, चेत् १

न, प्रकाशियतेति दृष्टस्वात् ।

भवत प्रकाशकेष्वन्यथासम्म-

वात्, न त्वात्मनीति चेत् ? न, दृष्टचविपरिलोपश्रुतेः।

पद्यामि न पद्यामीत्यनुभव-

दर्शनानेति चेत ? करणव्यापारविशेषापेत्त-

त्वातः; उद्धृतचक्षुषां च स्वप्ने त्र्यात्मदृष्टेरविपरिलोपदर्शनात् ।

तस्माद्विपरिलुप्तस्वभावैवात्मनो

- श्रतस्त्रयाविपरिलुप्तया

समान द्रष्टा पदमें भी समभना चाहिये-एसा कहें तो ?

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि [ नित्यप्रकाशस्वरूप आदि-त्यादिके विषयमें ] 'प्रकाशियता' ऐसा प्रयोग देखा जाता है।

शङ्का-प्रकाशकोंमें कोई अन्य प्रकार न हो सकनेके कारण वहाँ भले ही ऐसा प्रयोग हो जाय. परंतु आत्माके विषयमें तो ऐसा नहीं हो सकता।

समाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ भी आत्मदृष्टिके लोप न होनेका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है।

शङ्का-मैं देखता हैं, मैं नहीं देखता-ऐसा विपरीत अनुभव देखा जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य नहीं हो सकती-ऐसा कहें तो ?

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्यों कि यह अनुभव तो [चक्षु] इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे है; इसके सिवा जिनकी आँखें नष्ट हो गयी हैं, उनकी भी स्वप्नमें आहम दृष्टिका अविपरिलोप (सद्भाव) देखा जाता है। अतः आत्माकी दृष्टि तो अविपरिलुप्तस्वभावा ही है, इस-लिये यह पुरुष उस अविनाशिनी दृष्टचा स्वयंज्योतिःस्वभावया परयन्नेव भवति सुषुष्ते । कथं तहिं न परयतीति ?

उच्यते---न तु तदस्ति । किं तत् १ द्वितीयं विषयभूतम्। किं विशिष्टम् ? ततो द्रष्टुरन्य-द्न्यत्वेन विभक्तं यत् पश्येद् यदुपलभेत। यद्धि तदिशेष-दर्शनकारणमन्तः करणं चल्लूरूपं च, तद्विद्ययान्यत्वेन प्रत्यु-यस्थापितमासीत् । तदेतस्मिन् काल एकी भूतम्, श्रात्मनः परेण परिष्यङ्गात् । द्रष्टुर्हि परि-चिञ्चननस्य विशेषदर्शनाय करण-मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते । अयं तु म्बेन सर्वात्मना सम्परिष्वक्तः क्वेन परेण प्राज्ञेनात्मना प्रिययेव पुरुषः; तेन न पृथक्त्वेन व्यव-स्थितानि करणानि विषयाश्च । तदभावाद् विशेषदर्शनं नास्ति, करणादिकृतं हि तन्नात्मकृतम्;

स्वयंज्योति:स्वरूपा दृष्टिसे स्वप्नमें देखता ही रहता है।

शङ्का —तो फिर 'नहीं देखता' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान-बतलाते हैं-यहां तो वह वस्तु ही नहीं है। वह कौन? दूसरी विषयभृत वस्तु । किस विशे-षणसे युक्त? उस द्रष्टासे अन्य अर्थात् अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वह देखे-उपलब्ध करे। क्योंकि जो उस विशेष दर्शनका कारण अन्त:करण था, वह अविद्याके द्वारा अन्यरूपसे प्रस्तृत किया हुआ था। इस समय प्रत्यगात्माका परमात्माके साथ आलिङ्गन होनेके कारण वह एकरूप हो गया है। परिच्छिन्त द्रष्टाके विशेष दर्शनके लिये ही इन्द्रियाँ अन्य रूपसे स्थित होती हैं। किंतु इस समय, जैसे पुरुष अपनी प्रियासे आलिङ्गित हाता है, उसी प्रकार यह स्वयं सर्वातमभावसे अपने परमरूप प्राज्ञात्मासे आलिङ्गित रहता है; इसलिये उस अवस्थामें इन्द्रिय और विषय पृथक्रपसे विद्यमान नहीं रहते और उनका अभाव होनेके कारण विशेषंदर्शन भी नहीं होता, क्योंकि वह तो इन्द्रियादिका किया हुआ ही होता है, आत्माका किया LANGE STERRESTER

त्रात्मकृतांमव प्रत्यवभासते; हुआ नहीं होता; आत्माका किया हुआ-सा तो भासता हो है, अतः तस्मात् तत्कृतेयं आन्तिरात्मनो उसीके कारण ऐसी आन्ति होती है कि आत्माकी दृष्टिका लोप होता है। १३॥

यद् वै तन्न जिन्नति जिन्नन् वै तन्न जिन्नति न हि घातुर्घातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्-द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यज्जिघेत् ॥ २४ ॥ यद् वै तन्न रसयते रसयन् वै तन्न रसयते न हि रसयित् रसयतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदृद्वितीयमस्ति ततोऽन्यदृ विभक्तं यदृ रसयेत् ॥२५॥ यद् वै तन्न वद्ति वद्न् वै तन्न वद्ति न हि वक्तु-र्वक्ते विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद् द्वितीय-मस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यद् वदेत् ॥२६॥ यद् वै तन्न शृणोति शृष्वन् वै तन्न शृणोति न हि श्रोतुः श्रुतेर्विप-रिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद् द्वितीयमस्ति त-तोऽन्यद् विभक्तं यच्छृणुयात् ॥ २७ ॥ यद् वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेर्विपरि-लोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो-Sन्यद् विभक्तः यन्मन्वीत ॥२ द॥ यद् वै तन्न स्पृशति स्पृशन् वै तन्न स्पृशति न हि स्प्रब्दुः स्पृष्टेविंपरि-लोपो विद्यतेऽविनाशित्वाच्च तु तदृद्धितीयमस्ति ततो-Sन्यद् विभक्तं यत् स्पृशेत् ॥ २६ ॥ यद् वै तन्न

विज्ञानाति विज्ञानन् वै तन्न विज्ञानाति न हि विज्ञातु-विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तुतद्द्वितीय-मस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यद् विज्ञानीयात् ॥३०॥

वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँघता। सूँघनेवालेकी गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे सूँघे।। २४।। वह जो रसास्वाद नहीं करता सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता। रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थं है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे।। २५।। वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ताकी वचन-शक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषयमें वह बोले ॥ २६ ॥ वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता। श्रोताकी श्रवणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह सुने।। २७।। वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह मनन करे।। २८।। वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करनेवालेकी स्पर्शेशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह स्पर्श करे ।। २६ ।। वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । विज्ञाताकी विज्ञाति (विज्ञानशक्ति) का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह ग्रविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह विशेषरूपसे जाने ॥ ३० ॥

समानमन्यत्, यद् वै तन्न जि-। घ्रति। यद् वै तन्न रसयते। यद् वै तन्न वदति । यद् वै तन्न शृणोति । यद् वै तन्न मनुते । यद् वै तन्न स्पृशति। यद् वै तन्न विजानातीति। मननविज्ञा-नयोः दृष्ट्यादिसहकारित्वेऽपि सति चक्षुरादिनिरपेनो भ्राभवि-ष्यद्वतमानविषयव्यापारो विद्यत इति पृथग्रहणम् ।

कि पुनर्ष्कादीनाम् अग्नेरौ-ष्ण्यप्रकाशनज्वलनादिवद्धमे-मेदः, आहोस्विद्भिन्नस्यैव धर्मस्य परोपाधिनिमित्तं धर्मा-न्यस्वमिति ?

श्रत्र केचिद् व्याचक्षते— श्रात्मवस्तुनः स्वत एवैकत्वं नानात्वं चः यथा गोर्गोद्रव्य-तयैकत्वम्, सास्नादीनां धर्माणां परस्परतो मेदः । यथा स्थूले-ष्वेकत्वं नानात्वं च, तथा निर-वयवेष्वमूर्तवस्तुष्वेकत्वं नाना-त्वं चानुमेयम् । सर्वत्राव्यभि-

energerereres energy percent 'यद् वै तन्त जिझति' 'यद् वै तन्न रसयते' 'यद् वे तन्न वदति' 'यद् वै तन्न शृणांति' 'यद् वै तन्न मनुते' 'यद् वै तन्न स्पृश्ति' और 'यद् वै तन्न विजानाति' इत्यादि अन्य मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है। मनन और विज्ञान यद्यपि दृष्टि आदिके सहकारी हैं, तथापि इनका चक्ष आदि इन्द्रियोंसे निरपेक्ष रह-कर भूत, भविष्यत् और वर्तमान विषयसम्बन्धी व्यापार रहता ही है, इसलिये इनका पृथक् ग्रहण किया गया है।

> प्रश्न-क्या अग्निके धर्म उष्णता, प्रकाशन और ज्वलनादिके समान दृष्ट्यादि धर्मीका भेद है, अथवा एक [धर्मीस ] अभिन्न धर्मका ही अन्य उपाधिके कारण विभिन्न-धर्मत्व है ?

उत्तर-इस विषयमें कोई-कोई ऐसी व्याख्या करते हैं-अात्मवस्तु-का एकत्व और नानात्व स्वतः हो है; जिस प्रकार गौका गोद्रव्यरूपसे एकस्व है और उसके सास्नीदि धर्मोंका परस्पर भेद है। जिस प्रकार स्थूल पदार्थोंमें एकत्व और नानात्व हैं, उसी प्रकार निरवयव और सूक्ष्म वस्तुओंमें भी एकत्व और नानात्वका अनुमान करना चाहिये। इस नियमका सर्वत्र

१. गीके गलेकी लटकती हुई खालको सास्ना कहते हैं। गीके सास्ना, सींग, खुर आदि घर्मीका परस्पर भेद है।

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ चारदर्शनादात्मनोऽपि तद्वदेव दृष्ट्यादीनां परस्परं नानात्वम्, त्रात्मना चैकत्वमिति ।

न, श्रन्यपरत्वात् । न हि बात्मनि दृष्ट्यादि- दृष्ट्यादिधर्मभेद-शक्तिभेदकल्पना- प्रदर्शनपरमिद्ं वा-निरसनम् क्यं यद् वै तदित्या-दि। किं तहिं ? यदि चैतन्यात्म-ज्योतिः, कथं न जानाति सुषुप्ते ? नूनमतो न चैतन्यात्म-ज्योतिः; इत्येवमाशङ्काप्राप्तौ, तिनराकरणायैतदारब्धं यद् वै तदित्यादि । यदस्य जाग्रतस्वपन-योश्रक्षुराद्यनेकोपाधिद्वारं चैतन्या-त्मज्योतिःस्वाभाव्यमुपल्चितं दृष्ट्याद्यभिधेयव्यवहारापन्नम् , उपाधिभेदव्यापार-निवृत्तावनुद्भास्यमानत्वादनुप-त्तक्ष्यमाणस्यभावभष्यपाधि-मेदेन भिन्नमिव यथाप्राप्तानु-वादेनैव विद्यमानत्वग्रुच्यते ।

अव्यभिचार देखा जाता है; अतः इसी न्यायसे आहमाकी भी दृष्टि आदिका तो परस्पर नानात्व है और आत्मदृष्टिसे एकत्व है।

किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन वाक्योंका तात्पर्य और ही है। ये 'यद् वै तत्' इत्यादि वाक्य दृष्ट्यादि धर्मांका भेद प्रदिशत करने-के लिये नहीं हैं। तो फिर किस लिये है ?-[बताते हैं, सुनो-- ] यदि चैतन्यात्मज्योति है तो वह सुषुप्त-में क्यों नहीं जानती ? अत: निश्चय ही चैतन्यात्मज्योति है नहीं; ऐसी आशङ्का प्राप्त होनेपर, उसका निराकरण करनेके लिये ही 'यद वै तत्' इत्यादि वाक्यका आरम्भ किया गया है। जागरित और स्वप्नअवस्थाओंमें जो इसकी चैत-न्यात्मज्योति:स्वभावता चक्षु आदि अनेकों उपाधियोंके द्वारा दृष्टि आदि नामके व्यवहारको प्राप्त हुई देखी गयी है, सुषुप्तिमें उपाधिमेद-रूप व्यापारकी निवृत्ति हो जानेपर वह अभिव्यक्त नहीं होती और इस-लिये उसका स्वभाव भी उप-लक्षित नहीं होता, तो भी यथा-प्राप्त भेदका अनुवाद करते हुए उपाधिभेदसे भिन्न हुएके समान हो उसको विद्यमानता बतलायी गयी है; अतः उस अवस्थामें

तत्र दृष्ट्यादिधर्मभेदकन्पना विवित्तितार्थानभिज्ञतया । सैन्धवधनवत् प्रज्ञानैकरसधन-श्रुतिविरोधाचः; "विज्ञानमा-नन्दम्" (बृ०उ० ३।९।२८) "सत्यं ज्ञानम्" (तै०उ० २। १।१) "प्रज्ञानं ब्रक्ष" (ऐ०उ० ३।१।३) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च।

शब्दप्रवृत्तेश्वः लोकिकी च शब्दप्रवृत्तिश्वक्षुषा रूपं विजाना-ति, श्रोत्रेण शब्दं विजानाति, रसनेनात्रस्य रसं विजानाति, इति च सर्वत्रेव च दृष्ट्यादिश्वब्दा-भिष्ठेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता-मेव दृश्यतिः शब्दप्रवृत्तिश्च प्रमाणम्।

दृष्टान्तोपपत्तेश्च, यथा हि लोके स्वच्छस्वाभाव्ययुक्तः स्फ-टिकस्तन्निमित्तमेव केवलं हरि-तनीललोहिताद्युपाधि मेदसंयोगात तदाकारत्वं भजते; न च स्व-च्छस्वाभाव्यव्यतिरेकेण हरित-

दिकरपना हष्ट्यादि धर्मभेदकी कल्पना विव-श्रित अर्थको न जाननेके कारण हो है।

'आत्मा लवणखण्डके समान प्रज्ञानैकरसघनस्वरूप है' ऐसा प्रति-पादन करनेवाली श्रुतिसे विरोध होनेके कारण भी यह कल्पना उचित नहीं है। तथा ''ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है'' ''ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है'' एवं ''प्रज्ञान ब्रह्म है'' इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होनेके कारण भी यह टीक नहीं है।

शब्दकी प्रवृत्तिसे भी [ चैतन्य-के भेदकी कल्पना ठीक नहीं है ]; 'नेत्रसे रूपको जानता है, श्रोत्रसे शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके रसको जानता है' ऐसी शब्दकी लौकिकी प्रवृत्ति भी सर्वत्र ही दृष्टि आदि शब्दोंके वाच्योंको विज्ञान शब्दकी वाच्यता दिखलाती है और शब्दकी प्रवृत्ति भी प्रमाण ही है।

इस विषयमें दृष्टान्त भी बन सकता है, जिस प्रकार लोकमें स्वच्छस्वभावयुक्त स्फटिक मणि हरित, नील एवं लोहितादि उपा-धियोंके संसगंसे केवल उन्हींके कारण उनके आकारकी हो जाती है; स्वतः स्फटिकके तो स्वच्छस्वरूपत्वके सिवा हरित. नीललोहितादिलक्षणा धर्मभेदाः
स्फाटिकस्य करपयितुं शक्यन्तेः
तथा चक्षुराद्युपाधिभेदसंयोगात्
प्रज्ञानघनस्यभावस्यैव आत्मज्योतिषो दृष्टचादिशक्तिभेद उपलक्ष्यतेः प्रज्ञानघनस्य स्वच्छस्वाभाव्यात् स्फाटिकस्वच्छन्वाभाव्यवत् ।

स्वयंज्योतिष्ट्वाचः; यथा च त्र्यादित्यज्योतिरवभास्यभेदैः

संयुज्यमानं हरितनीलपीतलोहितादिभेदैरविभाज्यं तदाकाराभासं
भवति, तथा च कृत्स्नं जगदवभासयज्वक्षुरादीनि च तदाकारं भवति । तथा चोक्तम्—
''आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते''

(४ । ३ । ६) इत्यादि ।

न च निरवयवेष्वनेकात्मता शक्यते कल्पियतुम्, दृष्टान्ता-भावात् । यद्प्याकाशस्य सर्वेगत-त्वादिधर्मभेदः परिकल्प्यते, पर-माण्वादीनां च गन्धरसाद्यनेक-गुणत्वम्, तद्दि निरूप्यमाणं परोपाधिनिमित्तमेव भवति । नील एवं लोहितादि धर्मभेदकी कल्पना की ही नहीं जा सकती, उसी प्रकार चक्षु आदि उपाधिभेद-के संयोगसे ही प्रज्ञानघनस्वरूप आत्मज्योतिके दृष्टि आदि शक्तिभेद उपलक्षित होते हैं; क्योंकि स्फटिक-की स्वच्छस्वभावताके समान प्रज्ञा-नघन भी स्वच्छस्वभाव है।

स्वयंज्योति होनेके कारण भी आत्मभेद अनुपपन्न है, जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकाश्यभेदोंसे संयुक्त होनेपर हरित, नील, पीत एवं लोहितादि भेदोंसे अभिन्न ग्रौर उन्हींके आकारका भासता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् और चक्षु आदिको प्रकाशित करनेवाली चैतन्यात्मज्योति तदाकार हो जाती है। ऐसा ही कहा भी है—"सुषुप्ति-में यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बैठता है" इत्यादि।

इसके सिवा निरवयव पदार्थों में अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है। आकाशके जो सर्वगतत्वादि धर्मभेद और परमासा आदिके जो गन्ध-रस आदि अनेक गुणयुक्त होनेकी कल्पना की जाती है, वह भी विचार करनेपर अन्य उपाधिके कारण ही है।

त्राकाशस्य तावत् सर्वेगतत्वं नाम न स्वतो धर्मोऽस्ति । सर्वो-पाधिसंश्रयाद्धि सर्वत्र स्वेन रूपेण सस्वमपेक्ष्य सर्वगतत्वव्यवहारः। न त्वाकाशः क्वचिद् गतो वा श्रगतो वा स्वतः। गमनं हि नाम देशान्तरस्थस्य देशान्तरेण संयोगकारणम्, सा च क्रिया नैवाविशेषे सम्भवतिः एवं धर्म-मेदा नैव सन्त्याकाशे । तथा परमाण्वादावपि । पर-माणुनीम पृथिव्या गन्धवनायाः

माणुनीम पृथिन्या गन्धवनायाः
परमग्रक्षमोऽनयनो गन्धात्मक
एन । न तस्य पुनर्गन्धवन्तं नाम
शक्यते कन्पयितुम् । श्रथ
तस्यैन रसादिमन्तं स्यादिति
चेन्न, तत्राप्यनादिसंसर्गनिमिन्तत्वात् । तस्मान्न निरवयनस्यानेकधर्मवन्ते दृष्टान्तोऽस्ति ।

एतेन दृगादिशक्तिभेदानां

पृथक्च सुरूपादि मेदेन परिणाम-

आकाशका जो सर्वगतत्व है, वह स्वतः उसका धर्म नहीं है। सम्पूर्ण उपाधियोंका आश्रय होनेके कारण ही जो उसकी स्वरूपसे सर्वत्र सत्ता है, उसकी अपेक्षासे उसके सर्वगतत्वका व्यवहार होता है। स्वतः आकाश तो न कहीं गया है और न नहीं गया है, किसी देशान्तरमें स्थित वस्तुके किसी अन्य देशसे संयोग होनेका जो कारण है, उसे ही गमन कहते हैं। वह गमनक्रिया किसी निविशेष वस्तुमें होनी सम्भव नहीं है, इस प्रकार आकाशमें धर्मभेद हैं ही नहीं।

इसी प्रकार परमाणु आदिमें भी समभना चाहिये। गन्धचन-भूता पृथिवीका जो अत्यन्त सूक्ष्म गन्धात्मक अवयव है, उसे ही पर-माणु कहते हैं। उसीके गन्धवत्व (गन्धगुणयुक्त होने) की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि कहो कि उसीका रसादियुक्त होना तो सम्भव है ही, तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि उसमें जो रसा-दिमत्त्व है, वह जलादिके संसर्गके कारण है। अतः निरवयव वस्तुके अनेक धर्मयुक्त होनेमें कोई दृष्टान्त नहीं है।

इसीसे परमात्मामें दृष्टि आदि शक्तिभेदोंके जो चक्षु एवं रूपादि- भेदकल्पना परमात्मनि प्रत्युक्ता

॥ २४-३० ॥

भेदके परिणामभेदोंकी कलाना की गयी है, उसका भी खण्डन कर दिया गयार ॥ २४-३० ॥

जागरित स्रौर स्वप्नमें पुरुषको विशेष ज्ञान होनेमें हेत् जाग्रतस्य प्नयोशिव यद् विजानी-यात्तदु द्वितीयं प्रविभक्तमन्यत्वेन नास्तीत्युक्तम् । श्रतः सुषुप्ते न विजानाति विशेषम् ।

ननु यद्यस्यायमेव स्वभावः विशेषिज्ञानं किञ्जिमित्तमस्य । स्त्रभावपरित्यागेन १ त्रथ विशेष-विज्ञानमेवास्य स्वभावः; कस्मा-देष विशेषं न विजानातीति ? उच्यते, शृण् ---

जागरित और स्वप्नके समान जिसे पुरुष जाने, ऐसी उससे अन्य-रूपसे विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है-यह बात ऊपर कही गयी। इसलिये सुपुप्तिमें उसे किसी विशेष-का ज्ञान नहीं होता।

शङ्का-किंत् इसका यदि यही स्वभाव है तां अपने स्वभावको छोड़कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्यों है ? और यदि विशेष विज्ञान ही इसका स्वभाव है तो इसे स्षुप्ति-में विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होता ? समाधान-वतलाते हैं, सुनो-

यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्रान्योऽन्यत् पश्ये-दन्योऽन्यजिघेदन्योऽन्यदृ रसयेदन्योऽन्यद् वदेदन्यो-Sन्यच्छुणुयाद्नयोऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत् स्पृशेद्नयो-ऽन्यदृ विजानीयात् ॥ ३१ ॥

जहाँ (जागरित या स्वप्नावस्थामें) आत्मासे भिन्न अन्य-सा होता है वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ सकता है, अन्य

१. भर्तृप्रपञ्चका मत है कि परमात्मामें दृष्टि, घ्राति इत्यादि भिन्त-भिन्त शक्तियाँ हैं। उनमें दृष्टिका चक्षु और रूपाकारसे परिणाम होता है तथा घ्रातिका घाणेन्द्रिय और गन्धाकारसे । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके भी पृथक्-पृथक् परिणाम होते है । इस कल्पनाका 'परमात्मा निग्वयव और एकरस है' इस युक्ति-से निराकरण करा दिया गया।

अन्यको चख सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यको सुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका स्पर्श कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है।। ३१।।

यत्र यस्मिज्ञागरिते स्वप्ने वा अन्यदिव आत्मनो वस्त्वन्तरिम-वाविद्यया प्रत्युपस्थापितं भवति, तत्र तस्माद्विद्याप्रत्युपस्थापिता-द्न्यः श्रन्यिव श्रात्मानं मन्य-मानः, असत्यात्मनः प्रविभक्तो वस्त्वन्तरे, असति ततः प्रविभक्ते, अन्योऽन्यत पश्येदुपलभेत्। तच दर्शितं स्वप्ने प्रत्यत्ततो 'धनन्तीव जिन-न्तीव' इति। तथान्योऽन्यज्जिन्नेद् रसयेद् वदेच्छुणुयानमन्वीत स्पृ-शेद् विजानीयादिति ॥ ३१॥

जहाँ-जिस जागरित या स्वप्न-में अन्यके समान अर्थात् अविद्या-द्वारा उपस्थित की हुई आत्मासे भिन्न कोई और वस्तु होती है, वहाँ आत्मासे भिन्न किसी अन्य वस्तूके न होनेपर तथा आत्माक उससे भिन्न न होनेपर भी उस अविद्याद्वारा प्रस्तुत की हुई वस्तुसे अपनेको अन्यवत् मानता हुआ अन्य अन्यको देखता अर्थात् उप-लब्ध करता है। यह बात स्वप्ना-वस्थामें 'मानो मारते हैं, मानो वशमें करते हैं' इस अनुभवद्वारा प्रत्यक्ष दिखायी गयी है। इसी प्रकार अन्य अन्यको सूँघ सकता है, चख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, मनन कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, जान सकता है ॥ ३१ ॥

सुषुप्तिगत ग्रात्माकी ग्रभिन्न स्थिति

यत्र पुनः साविद्या सुषुप्ते वस्त्वन्तरप्रत्युपस्थापिका शान्ता, तेनान्यत्वेन अविद्याप्रविभक्तस्य वस्तुनोऽभावात् तत् केन कं पश्येजिन्नेद् विजानीयाद् वा ?

कितु जहाँ सुषुप्तावस्थामें अन्य वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली वह अविद्या शान्त हो जाती है, नहाँ उससे भिन्न रूपसे अविद्याद्वारा विभक्त वस्तुका अभाव हो जानेके कारण वह किस इन्द्रियसे किसे देखे, सूँचे अथवा जाने ? इसलिये— सिलल एको द्रष्टाइ तो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषो ऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥

जैसे जलमें वैसे ही सुषुप्तिमें एक अद्वैत द्रष्टा है। हे सम्राट्! यह ब्रह्मलोक है—ऐसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेश दिया। यह इस (पुरुष) की परमगति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परमानन्द है। इस आनन्दकी मात्राके आध्यित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं॥ ३२॥

स्वेनैव हि प्राज्ञेनात्मना 
स्वयं च्योतिः स्वभावेन सम्प
रिष्यक्तः समस्तः सम्प्रसन्न

श्राप्तकाम श्रात्मकामः सलिलवत्स्वच्छीभृतः सलिल इव

सलिल एको द्वितीयस्याभावात्।

श्राविद्यया हि द्वितीयः प्रविभ
ज्यतेः सा च शान्तात्र श्रतः

एकः। द्रष्टा दृष्टेरविपरिलुप्त
त्वादात्मज्योतिः स्वभावायाः;

अद्वैतो दृष्टच्यस्य द्वितीयस्या
भावात्।

अपने ही स्वयंज्योति:स्वभाव प्राज्ञात्मासे सम्यक् प्रकारसे आलि-ङ्गित, अपरिच्छिन्न, सम्यक प्रसाद-युक्त, आप्तकाम, आत्मकाम, जलके समान स्वच्छ, मानो जलमें अर्थात् जैसे जलमें प्रतिविम्बत उसका साक्षी गुद्ध जलरूप ही है वैसा ही ] एक द्रष्टा है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरेकी सत्ता नहीं है। दूसरेका विभाग तो अविद्या-द्वारा ही होता है और वह यहाँ शान्त हो गयी है; इसलिये एक द्रष्टा है । आत्मज्योतिःस्वभावा दृष्टिका लोप न होनेके कारण वह द्रष्टा है तथा अन्य द्रष्टव्यका अभाव होनेके कारण वह अद्वैत है। 🚦

एतदमृतमभयम् । एष ब्रह्म-लोको ब्रह्मव लोको ब्रह्मलोकः । पर एवायमस्मिन् काले व्यावृत्त-कार्यकरणोपाधिमेदः स्वे आत्म-व्योतिषि शान्तसर्वसम्बन्धो वर्तते हे सम्राट् ! इति हैवं हैनं जनकमनुशशास अनुशिष्टवान् याज्ञवन्क्य इति श्रुतिवचन-मेतत् ।

कथं वानुशशास ? एषास्य विज्ञानमयस्य परमा गतिः। या-स्तवन्या देहग्रहणलचणा त्रक्षा-दिस्तम्बपर्यन्ता अविद्याकिलप-तास्ता गतयोऽतोऽपरमा अवि-द्याविषयत्वात् । इयं तु देवत्वा-दिगतीनां कर्मविद्यासाध्यानां परमोत्तमा यः समस्तात्मभावः, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छ्-णोति नान्यद् विजानातीति । एपेंव चपरमा सम्पत् सर्वासां सम्पदां विभृतीनामियं परमा स्वाभाविकत्वादस्याः; कृतका द्यन्याः सम्पदः । तथैषोऽस्यपरमो लोकः, येऽन्ये कर्मफलाश्रया

यह अमृत और अभय है। यह ब्रह्मलोक है-जहाँ ब्रह्म ही लोक है ऐसा यह ब्रह्मलोक है। हे सम्राट्! इस समय अपनी देहेन्द्रियरूप उपाधिसे छूटकर सब सम्बन्धोंसे मुक्त हो परमात्मा ही अपनी आत्मज्योनितमें वर्तमान रहता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्यने इस जनकको अनुशासन-उपदेश किया-यह श्रुतिका वाक्य है।

MARINE STREET STREET

किस प्रकार उपदेश किया?— इस विज्ञानमयकी यह परम गित है। इससे भिन्न जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त शरीरग्रहणरूपा गितयाँ हैं वे अविद्याकिष्पत हैं, अतः अविद्याकी विषय होनेके कारण वे अपरमा (निकृष्ट) हैं। किंतु यह जो सर्वात्मभाव है, वह कर्म और उपासनाद्वारा साध्य देवत्वादि गितयोंसे परम—उत्तम है, जहाँ कि पुरुष किसी अन्यको नहीं देखता, किसी अन्यको नहीं सुनता और न किसी अन्यको जानता है।

यही परम सम्पत् है, सम्पूर्ण सम्पदाओं अर्थात् विभूतियोंमें यह श्रेष्ठ है; क्योंकि यह स्वामाविक है और दूसरे प्रकारकी सम्पत्तियां कृत्रिम हैं तथा यह इसका परम लोक है, दूसरे जो कर्मफलके आश्रित लोकास्तेऽस्मादपरमाः। श्रयं तु न केनचन कर्मणा मीयते, स्वाभाविकत्वात्; एषोऽस्य परमो लोकः।

तथैंषोऽस्य परम श्रानन्दः।
यान्यन्यानि विषयेन्द्रियसम्बन्धजनितान्यानन्दजातानि तान्यपेक्ष्य एषोऽस्य परम श्रानन्दो
नित्यत्वात्। ''यो वै भूमा तत्
सुखम्'' ( ञ्चा० उ० ७।२३।१ )
इति श्रुत्यन्तरात्। यत्रान्यत्
पद्यत्यन्यद् विजानाति तद्रुणं
मर्त्यममुख्यं सुखम्, इदं तु
तद्विपरीतम्, श्रत एवैपोऽस्य परम श्रानन्दः।

एतस्यैवानन्दस्य मात्रां कलामित्रद्याप्तरयुपस्थापितां विषयेन्द्रयसम्बन्धकालविमान्यामन्यानि
भृतान्युपजीवन्ति । कानि तानि ?
तत एवानन्दादिवद्यया प्रविभन्यमानस्वरूपाण्यन्यत्वेन तानि
ब्रह्मणः परिकन्ध्यमानान्यन्यानि
सन्त्युपजीवन्ति भृतानि विषयेनिद्रयसम्पर्कद्वारेण विभान्यमानाम् ॥ ३२॥

लोक हैं, वे इससे निकृष्ट हैं। किंतु यह स्वाभाविक होनेके कारण किसी भी कर्मद्वारा प्राप्त नहीं होता; अतः यह इसका परम लोक है।

तथा यह इसका परम आनन्द
है। दूसरे जो विषय और इन्द्रियोंके
सम्बन्धसे होनेवाले आनन्द हैं,
उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनन्द
है, क्योंकि यह नित्य है, जैसा कि
''जो भूमा है, निश्चय वही सुख है''
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है।
जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको
जानता है, वह अल्प, मर्त्यं और
अमुख्य सुख है, किंतु यह उससे
विपरीत है, इसीसे यह इसका
परम आनन्द है।

इसी आनन्दकी अविद्याद्वारा प्रस्तुत तथा विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धके समय होनेवाली मात्रा कलाके आश्रित दूसरे जीव जीवन घारण करते हैं। वे जीव कीन हैं? जो उस आनन्दसे ही अविद्यावश विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्मसे पृथक्-रूपसे परिकल्पित अन्य जीव हैं, वे विषय और इन्द्रियोंके सम्पर्क-द्वारा उस आनन्दकी कल्पित मात्रा-के उपजीवी होते हैं॥ ३२॥ निष्पाप और निष्काम श्रोत्रियके यस्य परमानन्दस्य मात्रा अव-यवा ब्रह्मादिभिर्मनुष्यपर्यन्तैर्भृतै-रुपजीव्यन्ते, तदानन्दमात्राद्वा-रेण मात्रिणं परमानन्दमधिजि-गमयिषन्नाह, सैन्धवत्तवण-शकलौरिव लवणशैलम् ।

सार्वभौम ग्रानन्दका दिग्दर्शन ब्रह्मासे लेकर मन्ष्यपर्यन्त सभी जीव जिस परमानन्दकी मात्रा-अवयवके उपजीवी हैं उस आनन्दकी मात्राके द्वारा सेंघा नमकके दुकड़ेसे नमकके पर्वतका ज्ञान करानेके समान उसके मात्री (अंशी) परमानन्दका बोध कराने-की इच्छासे श्रुति कहती है-

स यो मनुष्याणा एराद्धः समृद्धो भवत्यन्येषा-मधिपतिः सर्वेभानुष्यकेभांगेः सम्पन्नतमः स मनु-ष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धवंलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्ते-ऽथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवा-नामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृज्ञिनोऽकामहतोऽथेष एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहस्रं द्दाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रहीत्यत्र ह याज्ञवल्वयो

# बिभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभयो मान्तेभय उदरी-रसीदिति ॥ ३३ ॥

वह जो मनुष्योंमें सब अङ्गोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपति और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंद्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द है। अब जो मनुष्योंके सौ आनन्द हैं, वह पितृलोकको जीतनेवाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृलोक-को जीतनेवाले पितरोंके सौ आनन्द है, वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है। तथा जो गन्धर्वलोकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है। जो कर्मदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है । उसका भी वह आनन्द है ] जो आजानदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह प्रजापतिलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] जो प्रजापतिलोकके सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यही परम आनन्द है । हे सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है-ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । [ जनक बोले-] 'मैं श्रीमान्को सहस्र [ गौएँ ] देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें।' यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान् राजाने तो मुभे सम्पूर्ण प्रश्नोंके निर्णयपर्यन्त [उत्तर देनेको] बाँध लिया ॥ ३३ ॥

स यः कश्चिन्मनुष्याणां मध्ये राद्धः संसिद्धोऽनिकलः समग्रा-वयव इत्यर्थः, समृद्ध उपभोगो-पकरणसम्पन्नो भवतिः, किश्चा-न्येषां समानजातीयानामधिपतिः स्वतन्त्रः पतिने माण्डलिकः, सर्वैः समस्तैः, मानुष्यकैरिति

मनुष्योंमें जो कोई राद्ध— संसिद्ध—अविकल अर्थात् सम्पूर्णं अवयवोंसे युक्त, समृद्ध—भोग-सामग्रीसे सम्यन्न तथा अन्य सजातीय पुरुषोंका अधिपति-स्वतन्त्र स्वामी होता है, माण्डलिक नहीं; एवं सम्पूर्ण मानुष्यक (मनुष्यसम्बन्धी) भोगोंसे—'मानुष्यकें:'

१. जो सम्पूर्ण भूमण्डलका मालिक न होकर किसी छोटेसे मण्डलका शासक हो, उसे माण्डलिक कहते हैं।

दिव्यभोगोपकरणनिवृत्त्वर्थम्,मनु-ष्याणामेव यानि भोगोपकरणानि तैः सम्पन्नानामध्यतिश्येन स-म्पन्नः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः । श्रानन्दानन्दिनोरभेद-निर्देशान्नार्थान्तरभूतत्वमित्येतत्। परमानन्दस्यैवेयं विषयविषय्या-कारेण मात्रा प्रस्तेति ह्युक्तम् "यत्र वा अन्यदिव स्यात्" इत्यादिवाक्येन तस्माद युक्तोऽयम् 'परम आनन्दः' इत्यमेदनिर्देशः । युधिष्ठिरादि-तुल्यो राजात्रोदाहरणम् । दृष्टं मनुष्यानन्दमादिं कृत्वा शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेणोत्रीय पर-मानन्दं यत्र मेदो निवतते तम-धिगमयति। अत्रायमानन्दः शत-गुणोत्तरोत्तरक्रमेण वर्धमानो यत्र वृद्धिकाष्ठामनुभवति, यत्र गणित-मेदो निवर्तते, अन्यदर्शनश्रवण-

इस पदका प्रयोग दिव्यभोगसामग्री-की निवृत्तिके लिये है अर्थात् जो मनुष्योंकी ही भोगसामग्रियां हैं. उनसे जो लोग सम्पन्न हैं, उनमें भी जो सबसे अधिक सम्पन्त होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द है।

यहां आनन्द और आनन्दवानु-के अभेदका निर्देश किया गया है, इस लिये आनन्दी आत्मासे आनन्द कोई भिन्न पदार्थं नहीं है। विषय और विषयीरूपसे यह परमानन्दका ही अंश फैला हुआ है-यह बात "जहाँ कोई दूसरेके समान हो" इत्यादि वाक्यसे कही गयी है। अतः यहाँ 'यह परम आनन्द है' ऐसी अभेदोक्ति उचित ही है। इसमें युधिष्ठिर आदिके समान राजा उदाहरण है।

श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्द-से आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर क्रमशः सौ-सौगुना उत्कर्ष दिखाते हुए जहां भेदकी निवृत्ति हो जाती है, उस परमानन्दको प्रदर्शित करती है। यह आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर सौगुना बढ़ता हुआ जहाँ वृद्धिकी पराकाष्टातक पहुँच जाता है, जहां अन्य दर्शन, श्रवण और मननका अभाव हो जानेके कारण

मननाभावात्, तं परमानन्दं

विवत्तन्नाह—

श्रथ ये मनुष्याणामेवम्प्रकाराः शतमानन्द्रमेदाः स एकः पितृ-णाम् । तेषां विशेषणं जितलोका-नामिति, श्राद्धादिकर्माभः पितृ-स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो लोको येषां ये जितलोकाः पि-तरः; तेषां पितृणां जितलोकानां मनुष्यानन्दश्वतगुणीकृतपरिमाण एक श्रानन्दो भवति ।

सोऽपि शतगुणीकृतो गन्धर्वलोके एक आनन्दो भवति। स
च शतगुणीकृतः कर्मदेवानामेक
आनन्दः। अग्निहोत्रादिश्रौतकर्मणा ये देवत्वं प्राप्नुवन्ति ते
कर्मदेवाः। तथैव आजानदेवानामेक आनन्दः—आजानत एव
उत्पत्तित एव ये देवास्ते आजानदेवाः। यथ श्रोत्रियोऽधीतवेदः,
श्रवृजिनो वृजिनं पापं तद्रहितो
यथोक्तकारीत्यर्थः; अकामहतो
वीततृष्ण आजानदेवेम्योऽवीग्या-

संख्याका व्यवहार नहीं रहता, उस परमानन्दका मर्णंन करनेकी इच्छासे यहाँ श्रुति कहती है—

arsonsonsonsons

मनुष्योंके आनन्दके जो इस प्रकारके सौ भेद हैं, वह पितृगणका एक आनन्द है। 'जितलोक' यह उन पितृगणका विशेषण है, जिन्होंने श्राद्धादि कमोंसे पित्ररोंको संतुष्ट कर उस कमेंसे पितृलोकको जीता है; वे जितलोक पितृगण होते हैं; मनुष्यानन्दका सौ गुना किया हुआ परिमाण उन जितलोक पितृगणका एक आनन्द होता है।

वह भी सौ गुना किये जानेपर गन्धर्वलोकमें एक आनन्द होता है और वह सौ गुना करनेपर कर्म-देवोंका एक आनन्द है। अग्नि-होत्रादि श्रोतकर्मके द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते हैं, वे कमंदेव कहलाते हैं। इसी प्रकार आजानदेवोंका एक आनन्द [ कर्मदेवोंके आनन्दसे सौगुना ] होता है। आजान अर्थात् उत्पत्तिसे ही जो देवता होते हैं, वे आजानदेव कहलाते हैं और जो श्रोतिय-वेद पढ़ा हुआ, अवृजिन-वृजिन पापको कहते हैं उससे रहित, अर्थात् शास्त्रोक्त कर्म करने-वाला है तथा अकामहत-आ-जानदेवोंसे नीचे ज़ित्ने विषय हैं

वन्तो विषयास्तेषुः, तस्य चैव-म्भृतस्य श्राजानदेवैः समान श्रानन्द इत्येतदन्वाकृष्यते चश्रब्दात्।

तच्छतगुणीकृतपरिमाणः प्र-जापतिलोके एक आनन्दो विरा-ट्शरीरे। तथा तद्विज्ञानवाञ्श्री-त्रियोऽधीतवेदश्रावृजिन इत्यादि पूर्वेवतः तच्छतगुणीकृतपरिमाण एक आनन्दो ब्रह्मलोके हिरण्य-गर्भात्मनि । यद्येत्यादि पूर्वत-देव । श्रतः परं गणितनिवृत्तिः । एव परम आनन्द इत्युक्तः; यस्य च परमानन्दस्य ब्रह्मलोकाद्यान-न्दा मात्राः, उद्घेरित्र विप्रुषः । एवं शतगुणोत्तरोत्तरवृद्ध्युपेता आनन्दा यत्रैकतां यान्ति, यश्र श्रोत्रियप्रत्यचोऽथैष एव सम्प्रसा-दलज्ञणः परम आनन्दः। तत्र हि नान्यत् पश्यति नान्यच्छुणोतिः

उनमें तृष्णारहित है; उस इस
प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजानदेवोंके समान ही होता है—यह
अर्थ [ 'यश्च' इसके ] 'च' शब्दसे
निकलता है।

वह सौगुना किया हुआ आजान-देवोंका आनन्द प्रजापतिलोकमें-विराट् शरीरमें एक आनन्द है। तथा विराट्के उपासक श्रोत्रिय-अधीतवेद, निष्पाप, निष्काम पुरुष-को भी वैसा ही आनन्द होता है-इत्यादि सब अर्थ पूर्ववत् समभना चाहिये। उसके भी सौगुने किये हए परिमाणवाला ब्रह्मलोकमें अर्थात् हिरण्यगर्भात्मामें एक आनन्द है। 'यश्च' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् समभना चाहिये। इससे आगे गणनाकी निवृत्ति हो जाती है। यह परम आनन्द है-ऐसा कहा गया है, समुद्रके वूँदके समान ब्रह्मलोकादिके आनन्द जिस पर-मानन्दके केवल अंशमात्र हैं।

इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी वृद्धिको प्राप्त हुए आनन्द जहाँ एक-ताको प्राप्त हो जाते हैं और जो श्रोत्रियको प्रत्यक्ष है, वही सम्प्रसाद-रूप परम आनन्द है। वहीं न कोई दूसरा देखता है, न कोई दूसरा अतो भूमा, भूमत्वादमृतः; इतरे | सुनता है; इसलिये वह भूमा है

वद्विपरीताः।

अत्र च श्रोत्रियत्वावृज्जिनत्वे तुल्ये, अकामहतत्वकृतो विशेष त्रानन्द्शतगुणवृद्धिहेतुः। स्रत्रै-तानि साधनानि श्रोत्रियत्वावृजि-नत्वाकामहतत्वानि तस्य तस्या-नन्दस्य प्राप्तावर्थादिभिहितानिः कर्भाण्याग्नहोत्रादीनि यथा देवानां देवत्वप्राप्तौ । तत्र च श्रोत्रियत्वावृज्जिनत्वलक्षणे कमणी अधरभृभिष्वपि समाने इति न उत्तरानन्दप्राप्तिसाधने पेयेते । अकामहतत्वं तु वैराग्य-तारतम्योपपत्तेरुत्तरोत्तरभूम्या-नन्दप्राप्तिसाधनमित्यगवम्यते । स एप परम आनन्दो वितृष्ण-श्रोत्रियप्रत्यचोऽधिगतः । तथा च वेदव्यास:--- "यच्च काम-सुखं लोके यच्च दिव्यं **रु**णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्" इति ।

सुनता है; इसलिये वह भूमा है और भूमा होनेके कारण अमृत है। अन्य आनन्द उससे विपरीत [ स्रर्थात् नाशवान् ] हैं।

यहाँ [भिन्न-भिन्न पर्यायोंमें ] श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व तो समान हैं, किंतु अकामहतत्वके कारण जो विशेषता है, वही आनन्दकी सौगुनी वृद्धिका कारण है। जिस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म देवताओंके देवत्वको प्राप्तिके कारण हैं, उसी प्रकार यहाँ ये श्रोत्रियत्व, ग्रवृ-जिनत्व और अकामहतत्व उस-उस आनन्दकी प्राप्तिमें सावन हैं-यह बात अर्थतः कह दी गयी। श्रोत्रियत्व और अवृजिनत्वरूप कर्म तो निम्नभूमियोंमें भी समान हैं, इसलिये वे आगेके आनन्दोंकी प्राप्तिमें हेतु नहीं माने जाते, किंतु अकामहतत्व तो वैराग्यका तारतम्य हो सकनेके कारण आगे-आगेकी भूमियोंके आनन्दोंकी प्राप्तिका साधन है-ऐसा जात होता है। वही नृष्णाहीन श्रोत्रियको प्रत्यक्ष होने-वाला परम आनन्द है-ऐसा ज्ञात होता है। ऐसा ही व्यासजी भी कहते हैं-"लोकमें जो भी कामजनित सुख है और जो दिव्य महान् सुख है, ये तृष्णाक्षयजनित सुखके सोलहवें अंशके समान भी नहीं हैं।"

एष ब्रह्मलोको हे सम्राडिति
होवाच याज्ञवल्क्यः। सोऽहमेवमनुशिष्टो भगवते तुम्यं सहस्रं
ददामि गवाम्। श्रत ऊर्ध्वं विमोत्तायैव ब्रहीति व्याख्यातमेतत्।

श्रत्र ह विमोत्तायेत्यस्मिन् वा-क्ये याज्ञवन्क्यो विभयाश्चकार भीतवान् । याज्ञवल्क्यस्य भयका-रणमाह श्रुतिः —न याज्ञवन्त्रयो वक्तृत्वसामध्यीमावाद् भीतवान-ज्ञानाद् वा। किं तर्हि ? मेधावी राजा सर्वेभ्यो मा मामन्तेभ्यः प्रकानिर्णयावसानेभ्य उदरौत्सी-दावृणोदवरोधं कृतवानित्यर्थः । यद् यन्मया निणीतं प्रश्नरूपं विमोत्तार्थं तत्तदेकदेशत्वेनैव कामप्रदनस्य गृहीत्वा पुनः पुनर्मी पर्यनुयुङ्क्त एव, मेधावित्वा-दिति । एतद् भयकारणम्-सर्वं मदीयं विज्ञानं कामप्रवनव्या-जेनोपादित्सतीति ॥ ३३ ॥

'हे सम्राट्! यह ब्रह्मलोक है'
ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा। जिनक
बोले-] 'इस प्रकार उपदेश किया
हुआ मैं श्रीमान्को-आपको सहस्र
गौएँ देता हूँ। अब आगे मोक्षके
लिये ही कहिये।' इस प्रकार इसकी
पहले व्याख्या की जा चुकी है।

यहाँ 'मोक्षके लिये ही कहिये' इस वाक्यके कहनेपर याज्ञवल्क्यजी डर गये। श्रुति याज्ञवल्क्यजीके भयका कारण बतलाती है-याज-वल्क्यजी बोलनेका सामर्थ्य न रहनेसे अथवा अज्ञानवश नहीं डरे। तो फिर क्या बात यी? इसलिये कि इस मेधावी राजाने मुफे सभी अन्तोंके लिये-प्रश्न-निर्णयोंके लिये उदरौत्सीत्-आवृत कर दिया अर्थात् रोक लिया। मैंने मोक्षके लिये जिस-जिस प्रश्नका निर्णय किया है, उसे यह मेधावी होनेके कारण कामप्रश्नके एकदेश-रूपसे ग्रहण करके फिर भी प्रक्त किये ही जाता है। उनके भयका यही हेतु है कि कामप्रवनके मिषसे ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना चाहता है ॥ ३३ ॥

सम्बन्ध-भाष्य

अत्र विज्ञानमयः स्वयंज्योतिरातमा स्वप्ने प्रदर्शितः । स्वप्नान्तबुद्धान्तसंचारेण कार्यकरणव्यतिरिक्तता । कामकर्मप्रविवेकश्वासङ्गतया महामत्स्यदृष्टान्तेन प्रदर्शितः । पुनश्वाविद्यादिना प्रदर्शितम् । श्वर्थादवेत्यादिना प्रदर्शितम् । श्वर्थादविद्यायाः सत्त्वं निर्धारितम्श्वरद्धमीध्यारोपणस्वपत्वमनात्मश्वर्मत्वं च ।

ereservaens

तथा विद्यायाश्च कार्यं प्रद्शितं सर्वात्मभावः स्वप्न एव प्रत्यचतः 'सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः' इति । तत्र च सर्वात्मभावः स्वभावोऽस्य, एवम् श्चविद्याकामकर्मादिसर्व-संसार्धर्मसम्बन्धातीतं रूपमस्य साचात् सुपुप्ते गृह्यते इत्येतद् विज्ञापितम् ।

स्वयंज्योतिरात्मा, एष परम त्र्यानन्दः; एष विद्याया विषयः; स एष परमः सम्प्रसादः सुखस्य

स्वप्नमें विज्ञानमय स्वयंज्योति दिखाया आत्माको गया है। स्वप्तस्थान और जाग-रितस्थानमें संचारके द्वारा उसकी देह और इन्द्रियोंसे भिन्नता दिखायी गयी तथा महामत्स्यके दृष्टान्तसे असङ्गताके कारण उसका काम और कर्मोंसे पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया है। फिर 'घ्नन्तीव' इत्यादि वाक्यसे यह दिखाया गया है कि अविद्याका कार्य स्वप्न ही है। इससे स्वतः ही आत्मापर अनात्मधर्मीका आरोप करना तथा अनात्मधर्म होना अविद्याका स्व-रूप दिखलाया गया।

इसी तरह 'मैं सर्व हूँ-ऐसा मानता है, वह इसका परमलोक है' इस वाक्यद्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्न-में ही सर्वात्मभाव विद्याका कार्य दिखलाया गया। वहाँ सर्वात्मभाव इसका स्वभाव है, इस प्रकार यह सचित किया गया कि सुषुप्तावस्था-में इस आत्माका अविद्या, काम और कर्मादि सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोंके सम्बन्धसे अतीत रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है।

आत्मा स्वयंप्रकाश है, यह परम आनन्दस्वरूप है; यह विद्याका विषय है; वह यह आत्मा ही परम च परा काष्ठा—-इत्येतदेवमन्तेन

ग्रन्थेन व्याख्यातम् । तच्चैतत्

सर्वे विमोत्तपदार्थस्य दृष्टान्तभृतं

बन्धनस्य च । ते चैते मोत्तबन्धने सहेतुके सप्रपश्चे निर्दिष्टे
विद्याविद्याकार्ये, तत् सर्वे दृष्टान्तभूतमेवेति, तद्दार्षान्तिकस्थानीये

मोक्षबन्धने सहेतुके कामप्रश्चार्थभूते त्वया वक्तव्ये इति पुनः

पर्यनुयुङ्क्ते जनकः—-अत ऊर्ध्व

तत्र महामत्स्यवत् स्वप्नबुद्धान्तो त्रिमङ्गः संचरत्येक आत्मा स्वयं-ज्योतिः-इत्युक्तम् । यथा चासौ कार्यकरणानि मृत्युक्रपाणि परि-त्यजन्नुपाददानश्च महामत्स्यवत् स्वप्नबुद्धान्तावनुसंचरित तथा जायमानो म्रियमाणश्च तैरेव मृत्यु-क्रपः संयुज्यते वियुज्यते च । 'उभौ लोकावनुसंचरित' इति संचरणं स्वप्नबुद्धान्तानुसंचारस्य दार्षान्तिकत्वेन स्वचितम् । तदिह

सम्प्रसाद और सुखकी पराकाष्टा हे—यह सब यहांतकके ग्रन्थद्वारा बतलाया गया और यह सब मोक्ष-पदार्थ तथा वन्धनका दृष्टान्तभ्त है। विद्या और अविद्याके कार्यभूत उन इन मोक्ष और बन्यनका हेतु और विस्तारके सहित निरूपण किया गया, कितु वह सब दृष्टान्त-रूप हो है, अतः कामप्रश्नक विषय-भूत तथा उनके दार्ष्टीन्तकस्थानीय मोक्ष और वन्धनोंका आपको हेतु-के सहित वर्णन करना चाहिये-इसीसे जनक फिर प्रश्न करता है कि इससे आगे मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये।

ऊपर यह बतलाया गया था कि महामत्स्यके समान स्वप्न और जागरितमें एक ही स्वयंप्रकाश असङ्ग आत्मा संचार करता है। जिस प्रकार यह मृत्युके रूप देह और इन्द्रियोंको त्यागता एवं ग्र<mark>हण</mark> करता हुआ महामत्स्यके समान क्रमशः स्वप्न और जागरितस्थानों-में संचार करता है, उसी प्रकार जन्म और मरणको प्राप्त होता हुआ भी मृत्युके रूपोंसे संयुक्त और वियुक्त होता है। 'दोनों लोकोंमें क्रमशः संचार करता है' इस वाक्य-द्वारा संचारको स्वप्न और जाग-रितके अनुसंचारके दार्ष्टान्तिकरूपसे दिखाया है। उस संचारका यहाँ विस्तरेण सनिमित्तं संचरणं वर्ण- | उसके कारणसहित विस्तारपूर्वक

यितव्यमिति तदथौंऽयमारम्मः।
तत्र च बुद्धान्तात् स्वप्नान्तम्
श्रयमात्मानुप्रवेशितः। तस्मात्
सम्प्रसादस्थानं मोक्षदृष्टान्तभूतम्। ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते
संसारव्यवहारः प्रदर्शियतव्यः,
इति तेनास्य सम्बन्धः।

उसके कारणसहित विस्तारपूर्वक वर्णन करना है-इसीलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है।

वहाँ (सतरहवें मन्त्रमें) इस आत्माका जागरितसे स्वप्नान्तमें अनुप्रवेश कराया गया है। अतः सम्प्रसाद (सुषुप्त)-स्थान मोक्षका दृष्टान्तभूत है। वहाँसे च्युत करके जागरितमें संसारका व्यवहार प्रविश्वत करना है, ग्रतः उसोसे इस (आगेके वाक्य) का सम्वन्ध है—

ग्रात्माकी संसाररूप जागरित-स्थानमें पुनरावृत्ति स्न वा एष एतस्मिन् स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या-द्रवति बुद्धान्तायैव ॥ ३४॥

बेह धह पुरुष इस स्वप्नान्तमें रमण श्रौर विहार कर तथा पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको ही लौट आता है ॥ ३४ ॥

स वै बुद्धान्तात् स्वष्नान्त-क्रमेण सम्प्रसन्न एप एतस्मिन् सम्ब्रसादे स्थित्वा, ततः पुन-रीषत् प्रच्युतः स्वष्नान्ते रत्वा चरित्वेत्यादि पूर्ववद् बुद्धान्ता-यैव आद्रवति ॥ ३४ ॥

जागरितसे स्वप्नान्तकमद्वारा
सम्प्रसादको प्राप्त हुआ वह यह
पुरुष इस सम्प्रसादमें स्थित रहकर
फिर वहाँसे थोड़ा च्युत हो स्वप्नान्तमें रमण और विहारकर—इत्यादि
सब पूर्ववत् समभना चाहिये—फिर
जागरितस्थानको ही लौट आता
है।। ३४॥

इत आरम्यास्य संसारो वण्यते; यथायमात्मा स्वप्नान्ताद् बुद्धा-न्तमागतः, एवमयमस्माद् देहाद् देहान्तरं प्रतिपत्स्यत इत्याहात्र दष्टान्तम्— अब यहाँसे आगे संसारका वर्णन किया जाता है; जिस प्रकार यह आत्मा स्वप्नस्थानसे जागरित-स्थानमें आया है, उसी प्रकार यह इस देहसे दूसरे देहको प्राप्त होगा-सो इसमें श्रुति दृष्टान्त बतलाती है-

तद् यथानः सुसमाहितमुत्सर्जद् यायादेवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन् याति यत्रैतदूध्वों छ्वासी भवति ॥ ३५॥

लोकमें जिस प्रकार वहुत अधिक वोक्त लादा हुआ छकड़ा शब्द करता चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञात्मासे अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है, जब कि यह अध्वींच्छ्वास छोड़नेवाला हो जाता है ॥ ३५ ॥

तत्तत्र यथा लोकेऽनः शकटं
सुसमाहितं सुष्ठु भृशं वा समाहितं भाण्डोपस्करणेन उल्खलमुसलशूर्पपिठरादिनान्नाद्येन च
सम्पन्नं सम्भारेण श्राक्रान्तिमत्यर्थः, तथा भाराक्रान्तं सदुत्सर्जन्छन्दं कुर्वद् यथा यायाद्
गन्छेन्छाकटिकेनाधिष्ठितं सत्,
एवमेव यथोक्तो दृष्टान्तोऽयं
शारीरः शरीरे भवः,

यहाँ जिस प्रकार लोकमें सुसमाहित-सुष्ठु अथवा अत्यन्त समाहित अर्थात् भाण्डादि गृहसामग्री-ऊखल, मूसल, सूप और पिठर'
आदिसे तथा खाद्यसामग्रीसे सम्पन्न,
तात्पर्यं यह कि अत्यन्त बोभेसे
लदा हुग्रा छकड़ा उपर्युक्त
प्रकारसे बोभेसे दवा होनेके
कारण गाड़ीवानके बैठकर हाँकनेपर शब्द करता चलता है, इसी
प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त बताया
गण है, यह शारीर अर्थात् शरीरमें

१. याली या मथानी।

कोऽसो १ श्रात्मा लिङ्गोपाधिः, रह यः स्वप्नबुद्धान्ताविव जन्ममर-णाभ्यां पाप्मसंसर्गवियोगलत्त-णाभ्यामिहलोकपरलोकावनुसं-चरति । यस्योत्क्रमणमनु प्राणा-खुत्क्रमणम्, स प्राज्ञेण परेण श्रात्मना स्वयंज्योतिःस्वभावेन श्रात्मना स्वयंज्योतिःस्वभावेन श्रात्मना स्वयंज्योतिःस्वभावेन श्रात्मना तथा चोक्तम्— परात्मनेवायं ज्योतिषास्ते पल्य-यते' इति, उत्सर्जन् याति ।

तत्र चैतन्यात्मज्योतिषा मास्ये तिङ्गे प्राणप्रधाने गच्छति तदुपाधिरप्यात्मा गच्छतीव । तथा
श्रुत्यन्तरम्—''कस्मिन्न्वहम्''
(प्र० उ० ६ । ३ ) इत्यादि
''ध्यायतीव'' ( व० उ० ४ । ३ । ७ ) इति चः अत एवोक्तं प्राज्ञेनात्मनान्यारुढ इति । अन्यथा प्राज्ञेनैकीभृतः शकटवत् कथमुत्सर्जन् याति । तेन तिकृत्यमानेषु दुःखवेदनया आर्तः शब्दं कुर्वन् याति गच्छति ।

रहनेवाला, कौन है वह? लिङ्ग-देहोपाधिक ग्रात्मा, जो कि जागरितस्थानोंके [देह और इन्द्रियरूप | पापके संयोग और वियोगरूप जन्म और मरणके द्वारा क्रमशः इस लोक और परलोकमें संचार करता है तथा जिसके उत्क्रमणके साथ-साथ प्राणादिका उत्क्रमण होता है, वह स्वयंज्योति:स्वरूप प्राज्ञ अर्थात् अन्वारूढ-अधिष्ठित परात्मासे यानी अवभासित हआ-जैसा कि कहा है कि 'यह आत्मज्योतिसे हो इधर-उधर जाता है'-शब्द करता जाता है।

ENERGE STATE OF STATE

उस समय चैतन्यात्मज्योतिसे भास्य प्राणप्रधान लिङ्गदेहके जाने-पर उस लिङ्गदेहरूप उपाधिवाला आत्मा भी जाता-सा जान पड़ता है। ऐसी हो "िकसके उत्क्रमण करनेपर मैं उत्क्रान्त होता हुँ" तथा "ध्यानसा करता है" इत्यादि श्रतियाँ भी हैं; इसीसे 'प्राज्ञातमासे अधिष्ठित हुआ' ऐसा कहा है; नहीं तो प्राज्ञातमासे एको-भत होनेपर यह छकड़ेके समान शब्द करता कैसे जाता ! अत: लिङ्गोपाधिक आत्मा मर्मस्थानोंके छेदन किये जानेपर ( मर्मस्थानोंसे छूटनेपर ) दु:ख और वेदनास व्याकुल हो शब्द करता हुआ जाता है।

तत् कस्मिन् काल इांत। उच्यते यत्रेतद् भवति । एत-दिति क्रियाविशेषणम् । ऊर्ध्वी-च्छ्वासी यत्रीध्योंच्छ्वासीत्वम-स्य भवतीन्यर्थः । दृश्यमानस्या-प्यनुवदनं वैगाग्यहेतोः-ईदशः कष्टः खन्वयं संसारः, येनोत्का-न्तिकाले मर्मसु उत्कृत्यमानेषु स्मृतिलोपो दुःखवेदनार्तस्य पुरु-षार्थसाधनप्रतिपत्तौ चासामध्यं परवशीकृतचित्तस्य । तस्माद् यावदियमवस्था नागमिष्यति, ताबदेव पुरुषार्थसाधनकर्तव्यता-याम् अप्रमत्तो भवेदित्याह कारुण्याच्छ्रतिः ॥ ३४ ॥

| यदि कहें । ऐसा किस समय होता है ? तो जिस समय ऐस। होता है, वह बतलाया जाता है। यहाँ 'एतत्' कियाविशेषण है। **ऊ**ध्वींच्छवासी अर्थात् जहां इसका ऊर्ध्वीच्छ्वास हो जाता है। यह अवस्था दिखायी देनेवाली है, तो भी वैराग्यके लिये इसका अनुवाद किया जाता है-निश्चय ही यह संसार ऐसा कष्टप्रद है कि देहत्याग-के समय मर्मस्थानोंका छेदन होने-पर दू:ख और वेदनासे व्याकुल हुए पुरुषकी समृति नष्ट हो जाती है तथा उस परवशचित्त पुरुषका पुरुवार्थके साधनोंकी प्राप्तिमें कोई सामर्थ्य नहीं रहता । अतः जबतक यह अवस्था न आवे तबतक ही पुरुषको पुरुषार्थसाधनोंके करनेमें सावधान रहना चाहिये-ऐसा श्रुति करुणावश कहती है।। ३५।।

ऊर्ध्वोच्छ्वास क्यों ग्रौर किसलिये होता है ?

तदस्योध्वींच्छ्वासित्वं कस्मिन् काले किनिमित्तं कथं किमर्थं वा स्यात् । इत्येतदुच्यते--

उसका ऊर्ध्वोच्छ्वास किस समय किस कारणसे किस प्रकार और किसलिये होता है। यह बत-लाया जाता है—

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाणि-मानं निगच्छति तद् यथाम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्ध-

### नात् प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ।। ३६ ॥

वह यह देह जिस समय कृशताको प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पिप्पल-फल वन्धनसे छूट जाता है, वैसे ही यह पुरुष इन अङ्गोंसे छूटकर फिर जिस मार्गसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये ही चला जाता है ॥ ३६ ॥

सोऽयं प्राकृतः शिरःपाण्यादि-मान् पिण्डो यत्र यस्मिन् काले-ऽयमणिमानं अणोर्भावमणुत्वं काइर्यमित्यर्थः, न्येति निग-च्छति, किंनिमित्तम् ? वा स्वयमेव कालपक्कफलवज्जीणंः काश्यं गच्छति । उपतपतीत्य-वतपञ्ज्यरादिरोगः, तेनोपतपता वा, उपतप्यमानी हि रोगेण विषयांग्नितयाननं अक्तं न जर-यति, ततोऽन्नरसेनानुपचीय-पिण्डः काश्यमापद्यते। तदुच्यते उपतपता वेत्यणिमानं निगच्छति ।

यदा ऋत्यन्तकाश्यं प्रतिपन्नो जरादिनिमित्तैः, तदोध्योंच्छ्या-

वह यह प्राकृत-शिर एवं हाथ-पाँव अ।दि अवयवोंवाला पिण्ड जिस समय अणिमा-अणुभाव-अणु-त्व अर्थात् कृशताको 'नेति' प्राप्त हो जाता है। किस कारणसं? वृद्धावस्थासे-कालद्वारा पकाये हुए फलके समान स्वयं ही जीर्ण-कुश हो जाता है। अथवा उपतपत्से-जो समीप रहकर तपाता है, वह ज्वरादि रोग 'उपतपत्' (उपताप) कहलाता है, उससे; क्योंकि रोगसे उपतप्त हुआ पुरुष विषम अग्नि हो जानेके कारण खाये हुए अन्नको नहीं पचा सकता, अत: अन्नके रससे वृद्धिको प्राप्त न होनेवाला पिण्ड कुशताका प्राप्त हो जाता है। इसीसे यह कहा जाता है कि 'उपतपता वा'-अथवा ज्वरादि रोगसे कुशता-को प्राप्त हो जाता है।

जिस समय वृद्धावस्थादि कारणोंसे शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो जाता है,उस समय जीव ऊर्ध्वीच्छ्वास ひくてくてくてくてくてくてくてくてくてくてく でく かくかく यदोध्वींच्छ्वासी, सी भवतिः भृशाहितसम्भारशकट-तदा वदुत्सर्जन् याति । जराभिभवो काइयोप तिश्व रोगादिषीडनं शरीरवतोऽवश्यम्भाविन **ऽनर्था इति वैराग्यायेदमुच्यते ।** यदासाबुत्सर्जन् याति तदा कथं शरीरं विमुश्चति ? इति दृष्टान्त उच्यते--तत्तत्र यथा आम्रं वा फलम्, उदुम्बरं वा पिष्पलं वा फलम्-विषमाने-कदृष्टान्तोपादानं मरणस्यानि-यतनिमित्तत्वख्यापनाथेम्, अ-नियतानि हि मरणस्य निमि-त्तान्यसंख्यातानि च। एतदपि वैराग्यार्थमेव; यस्मादयमनेकम-रणनिमित्तवांस्तस्मात् मृत्योगस्ये वर्तत इति - बन्ध-नात-वध्यते येन वृन्तेन सह स वन्धनकारणो रसो यस्मिन वा बच्यते इति वृन्तमेवोच्यते बन्धनम्,तस्माद् रसाद् वृन्ताद् वा

लेने लगता है; और जिस समय ऊध्वींच्छ्वास लेने लगता है, उस समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त छकडेके समान शब्द करता हुआ प्रयाण करता है। देहधारीके लिये जरासे अभिभव, रोगादिकी पीड़ा और कृशताकी प्राप्ति—ये अनर्थ अवश्यम्भावी हैं; इसलिये वैराग्यके लिये ऐसा कहा जाता है।

जिस समय वह शब्द करता हुआ प्रयाण करता है, उस समय किस प्रकार देहका त्याग करता है ? इसमें दृष्टान्त कहा जाता है-सो जिस प्रकार आम्न-फल, उदुम्बर ( गूलर ) अथवा पिष्पलफल-यहाँ कई विषम दृष्टान्त मृत्युके अनियत-निमित्तत्वको सूचित करनेके लिये हैं, क्योंकि मृत्युके कारण अनिश्चित और अगणित हैं। यह कथन भी वैराग्यके लिये ही है; क्योंकि यह देह मरणके अनेकों कारणोंवाला है, इसलिये सर्वदा मृत्युके मुखमें ही पड़ा हुआ है। बन्धनसे-जिसके द्वारा फल वृन्तसे वैधा रहता है, वह बन्धनका कारण-भत रस अथवा जिसमें वह बँवा रहता है, वह वृन्त ही वन्धन कहा गया है, उस रस या वृन्तरूप

बन्धनात् प्रमुच्यते वाताद्यनेक-निमित्तम्; एवमेवायं पुरुषो लिङ्गातमा लिङ्गोपाधिरेभ्योऽङ्गे-**भ्यरचक्षुरादिदेहावयवेभ्यः** म्त्रमुच्य सम्यङ्निर्लेपेन प्रमुच्य, न सुषुप्तगमनकाल इव प्राणेन रत्तनः कि तर्हि ? सह वायुनोप-संहत्य, पुनः प्रतिन्यायं पुनः शब्दात् पूर्वमप्ययं देहाद् देहान्त-रमसकुद् गतवान् यथा स्वप्न-बुद्धान्तौ पुनः पुनर्गच्छति तथा पुनः प्रतिन्यायं प्रतिगमनं यथागतमित्वर्थः । प्रतियोनि योनि योनि प्रति कमश्रुतादि-वशादाद्रवति ।

LEGALOR PROPOSITION

किमर्थम् ? प्राणायैव प्राणच्यु-हायैवेत्यर्थः । सप्राण एव हि गच्छति, ततः प्राणायैवेति विशे-पणमनर्थकम्; प्राणच्युहाय हि गमनं देहादु देहान्तरं प्रति; तेन

बन्धनसे वायु ग्रादि अनेकों कारणों-वश [फल] छूट जाता है; वैसे ही यह पुरुष-लिङ्गातमा-लिङ्गोपाधिक जीव इन अङ्गोंसे अर्थात् शरीरके चक्ष आदि अवयवोंसे सम्प्रमुक्त होकर अर्थात् सम्यक्-निर्लेगभावसे छूटकर जिस प्रकार सुषुप्तावस्थामें जानेके समय प्राणके द्वारा इसकी रक्षा करता है, उस प्रकार नहीं; तो किस प्रकार? प्राणवायुके सहित इन्द्रियोंका उपसंहार करके पनः प्रतिन्याय-यहाँ 'पूनः' शब्दसे यह आशय है कि जिस प्रकार जीव पुनः-पुनः जागरित और स्वप्न-अवस्थाओंमें जाता है, उसी प्रकार पहले भी यह एक देहसे दूसरे देहमें बारंबार गया था; अतः पुनः प्रतिं-न्याय-जैसे पहले आया था वैसे ही दूसरे देहमें चला जाता है। प्रतियोनि अर्थात् अपने कर्म और विद्याके अनुसार प्रत्येक योनिमें जाता है।

BARARA SALAKAKAK

किसलिये जाता है ? प्राणकें लिये ही अर्थात् प्राणब्यूहकें लिये ही। प्राणकें सहित तो जाता ही है, ऐसी स्थितिमें 'प्राणायेंव' यह विशेषण व्यर्थं होगा; लिङ्गात्माका जो एक देहसें दूसरे देहमें जाना है, वह प्राणकें ह्यस्य कमफलायमागार्थासिद्धिः,
न प्राणसत्तामात्रेण । तस्मात्तादश्यिथे युक्तं विशेषणं प्राणव्युदायेति ॥ ३६ ॥

व्यूहकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये ही होता है; उसीसे इसके कर्म-फलभोगकी सिद्धि होती है, केवल प्राणकी सत्तासे ही नहीं; अतः प्राण भोगका अङ्ग है-यह सिद्ध करनेके लिये 'प्राणव्यूहाय' यह विशेषण देना उचित है ॥ ३६॥

#### देहान्तरग्रहणका प्रकार

तत्रास्येदं शरीरं परित्यज्य
गच्छतो नान्यस्य देहान्तरस्योपादाने सामध्यमिस्ति, देहेन्द्रियवियोगातः न चान्येऽस्य भृत्यस्थानीया गृहमित्र राज्ञे शरीरान्तरं कृत्वा प्रतीक्षमाणा विद्यन्तेः
श्रथेवं सति कथमस्य शरीरान्तरोपादानमिति ?

उच्यते---सर्वे ह्यस्य जगत् स्वकर्मफलोपभोगसाधनत्वायोपात्तं
स्वकर्मफलोपभोगाय चायं प्रवृत्तो
देहाद्देहान्तरं प्रतिपित्सः; नस्मात्
सर्वमेव जगत् स्वकर्मणा प्रयुक्तं
तत्कर्मफलोपभोगयोग्यं साधनं

शङ्का-मरणकालमें इस शरीर-को छोड़कर जानेवाले पुरुषमें दूसरे देहको ग्रहण करनेका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके देह और इन्द्रियों-का वियोग हो जाता है और राजाके लिये घर बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले सेवकोंके समान इसके लिये दूसरा देह बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले इन्द्रियादि हैं नहीं; ऐसी स्थितिमें इसका अन्य देह ग्रहण करना कैसे सम्मव हो सकता है ?

समाधान-बतलाते हैं-इस जीव-के लिये सारा संसार अपने कर्म-फलभोगके साधनरूपसे प्राप्त हुआ है और स्वकर्मफलभोगके लिये ही यह एक देहसे दूसरा देह प्राप्त करनेका इच्छुक होकर प्रवृत्त होता है; अत: स्वकर्मसे प्रेरित सारा हो जगत् उसके कर्मफलभोगके योग्य साधन होनेसे

TO LOCAL CALLAND CONTROL OF THE CONT कृत्वा प्रतीचत एव: ''कृतं लोकं पुरुषोऽभिजायते'' इति श्रुतेः; यथा स्वप्नाञ्जागरितं प्रतिपित्सोः; तत् कथम् ? इति लोकप्रसिद्धो दृष्टान्त उच्यते---

उसकी प्रतीक्षा करता ही है; जैसा कि "पुरुष भूतपञ्चकद्वारा रचे हए शरीरको सर्वतः व्याप्त करके उत्पन्न होता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता हे, जैसे कि स्वप्नावस्थासे जाग-रितस्थानको प्राप्त करनेकी इच्छा-वाले पुरुषका शरीर पहलेहीसे तेयार रहता है; सो कैसे ? इस विषयमें यह लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता है-

तद् यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूत-यामण्योऽन्नैः पानैरावसथैः प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्यय-मागच्छतीत्येव ् हैवंविद् ् सर्वाणि भूतानि प्रति-कल्पन्त इदं ब्रह्मायातीद्मागच्छतीति ॥ ३७॥

सो जिस प्रकार आते हुए राजाको उग्रकर्मा एवं पापकर्ममें नियुक्त सूत और गांवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर 'ये आये, ये आये' इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी सम्पूर्ण भूत 'यह ब्रह्म आता है, यह आता है' इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७ ॥

तत्तत्र यथा राजानं राज्यामि-विक्तमायान्तं स्वराष्ट्रे, उग्रा जाति-विशेषाः क्रूरकर्माणो वा प्रत्येनसः प्रति प्रत्येनसि पापकर्मणि नियु-प्रत्येनसस्तस्करादिदण्ड-नादौ नियुक्ताः स्ताथ ग्राम-ण्यश्च स्त्रामण्यः--स्ता वर्ण-सङ्करजातिविशेषा ग्रामण्यो ग्रा-

उसमें दृष्टान्त-जिस प्रकार अपने राष्ट्रमें आते हुए राज्या-भिषिक्त राजाकी उग्र-जातिविशेष अथवा कर कर्म करनेवाले एवं प्रत्येना-प्रत्येक एनस् यानी पाप-कर्ममें नियुक्त अर्थात् चौरादिको दण्ड देने आदि कार्योंमें नियुक्त सत और ग्रामणी-सूत वर्णसंकर जातिविशेष है तथा ग्रामणी प्रामके नेताओं ( मुखिया मनेतारस्ते पूर्वमेव राज्ञ आग-मनं बुद्ध्वा, श्रन्नैभों त्यमस्या-दि कारैः, पानैर्मदिरादिभिः, **ञ्चावसथैश्र प्रासादादिभिः प्र**ति-कल्पनते निष्पननैरेव प्रतीचनते 'श्रयं राजा श्रायात्ययमागच्छ-ति' इत्येवं वदन्तः ।

यथायं दृष्टान्तः, एवं हैवंविदं कर्मफलस्य वेदितारं संसारिण-मित्यर्थः, कर्मफलं हि प्रस्तुतं तदेवंशब्देन परामृश्यते, सर्वाणि भूतानि शरीरकद्रीण करणानु-ग्रहीतृणि चानित्यादीनि, तत्क-र्मप्रयुक्तानि कृतैरेव कर्मफलोप-भोगसाधनैः प्रतीत्तन्ते । 'इदं ब्रह्म भोक्तृ कर्तृ चास्माकमायाति तथेदमागच्छति' इत्येवमेव च कृत्वा प्रतीत्तन्त इत्यर्थः ॥३७॥

THE SECRETE SECRETE SECRETE SE लोगों ) को कहते हैं-वे पहलेहीसे राजाके आनेका समाचार जानकर मध्यभोज्यादिरूप अन्न और मदिरा आदि पान तथा महल आदि आवसथ (निवासस्थान) के सहित 'प्रतिकल्पन्ते' अर्थात् तैयार किये हुए इन अन्न-पानादिके सहित 'यह राजा स्राता है, राजा आता है' इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं।

> जैसा यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार इस ऐसा जाननेवाले अर्थात् कर्मफलके ज्ञाता संसारीकी-यह कर्मफलका ही प्रसङ्ग है, इसलिये 'एवं' शब्दसे उसीका परामर्श किया गया है--शरीरकी रचना करनेवाले सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियों-के अनुग्राहक सूर्यादि देवता, उसके कर्मोंसे प्रेरित होकर उसके किये हुए कर्मफलभोगके साधनोंके सहित प्रतीक्षा करते हैं। वे 'यह ब्रह्म अथित कर्ता-भोक्ता जीव हमारे पास आ रहा है तथा यह आ रहा हे' ऐसा भाव रखकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ३७ ॥

#### प्राणोंके देहान्तरगमनका प्रकार

गच्छन्ति ? ये वा गच्छन्ति ते

तमेवं जिगिषेषुं के सह इस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए उस जीवके साथ कौन जाते हैं? और जो परलोक-शरीरकी रचना

किं तत्क्रियाप्रणुन्ना त्र्याहोस्वित् तत्कमेवशात् स्वयमेव गच्छन्ति परलोकशरीरकतृ णि च भृता-नीतिः अत्रोच्यते दृष्टान्तः—

करनेवाले आदित्यादि भूत जाते हैं. वे उसके वागादि व्यापार [ यानी कहने आदि ] से प्रेरित होकर जाते हैं अथवा उसके कर्मवश स्वयं ही जाते हैं-इसमें दृष्टान्त कहा जाता है।

तद् यथा राजानं प्रयियासन्तमुद्राः प्रत्येनसः सूतयामण्योऽभिसमायन्त्येवसेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रैतदूर्घोछ्वासी भवति ॥३८॥

जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उग्र-कर्मा और पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गाँवके नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह अर्ध्वोच्छवास लेने लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८ ॥

तद् यथा राजानं प्रवियासन्तं प्रकर्षेण यातुमिच्छन्तसुग्राः प्रत्ये-नसः सत्रामण्यस्तं यथाभिस-मायन्त्याभिमुख्येन समायन्त्ये-कीभावेन तमभिमुखा आयन्त्य-नाज्ञप्ता एव राज्ञा केवलं ताज्ज-गमिषाभिज्ञाः, एवमेवेममात्मानं भोक्तारमन्तकाले मरणकाले सर्वे प्राणा वागादयोऽभिसमायन्ति।

वह दृष्टान्त-जिस प्रकार जाने-की तैयारी करनेवाले अर्थात् प्रकर्ष-से जानेकी इच्छावाले अर्थात् जानेकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाले राजाके अभिमुख होकर उसके उग्रकमा और पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गांवके नेतालोग एक साथ मिलकर सामने आते हैं; राजाकी आजाके बिना ही केवल उसकी जानेकी इच्छा जानकर ही तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार अन्तकाल यानी मरणसमयमें वागादि सम्पूर्ण प्राण भोक्ता आत्मा-के सम्मुख एकत्रित हो जाते हैं।

यत्रैतदृष्वीं च्छ्वासी भवतीति 'यत्रैतदृष्वीं च्छ्वासी भवति' इसकी व्याख्यातम् ॥ ३८॥ व्याख्या पहले कर दी गयी है ॥३६॥

इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये तृतीयं ज्योतिब्रीह्मणम्।। ३॥

## चतुर्थ ब्राह्मण

मरगोन्मुख जीवकी दशाका वर्णन

स यत्रायमात्मा—--संसारोप-वर्णनं प्रस्तुतम् । तत्रायं पुरुष एम्योऽङ्गम्यः सम्प्रमुच्य इत्यु-क्तम् । तत् सम्प्रमोत्तणं कस्मिन् काले कथं वा १ इति सविस्तरं संसरणं वर्णयितव्यमित्या-रम्यते—

'स यत्रायमात्मा' यहाँ संसार-के उपवर्णनका प्रसङ्ग है। उसमें 'यह आत्मा इन अङ्गोंसे सम्यक् प्रकारसे मुक्त होकर' ऐसा कहा गया है। वह आत्माकी सम्यक् मुक्ति किस समय अथवा किस प्रकार होती है—इसका विस्तार-पूर्वक वर्णन करना है—इसीसे आरम्भ किया जाता है—

स यत्रायमात्माबल्यं न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्य-थैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृद्यमेवान्ववकामित स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ् पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥

वह यह आत्मा जिस समय दुर्बलताको प्राप्त हो मानो सम्मोहको प्राप्त हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते हैं। वह इन [प्राणोंकी ] तेजोमात्राको सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करके हृदयमें ही अनुकान्त (अभिव्यक्त ज्ञानवान्) होता है। जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सर्व ओरसे व्यावृत्त होता है, उस समय मुमूर्ष रूपज्ञानहीन हो जाता है।। १।।

सोऽयभात्मा प्रस्तुतो त्रेत्र य-स्मिन् कालेऽबन्यमबल्भावं नि एरप गत्वा, यद् देहस्य दौर्वस्य तदातमन एव दोवं ल्यामित्युपच-र्यतेऽबन्यं न्येत्येति, न ह्यसौ स्वतोऽमूर्तत्वादबलमावं गच्छ-ति । तथा सम्मोहभिव--सम्मृ-हता सम्बोही विवेकाभावः, सम्मृडतामिव न्येति निगच्छति । न चास्य स्वतः सम्बोहोऽसम्बो-हो बास्ति, नित्यचैतन्यज्योतिः-स्यभावत्वात् । तेनेवश्रव्यः सम्मोहविव न्येतीतिः; उत्क्रान्ति-काले हि करणोपसंहारनिमित्तो व्याकुर्ताभावः, आत्मन लक्ष्यते लौकिकैः; तथा च वक्तारो भवन्ति, सम्मुढः सम्मृढोऽयमिति ।

अथवा उभयत्र इवशब्दप्रयो-

गो योज्यः, श्रवन्यमिव न्येत्य सम्मोहमिन न्येतीति, उभयस्य

DESCRIPTION OF SOCIOLOGY OF THE PARTY OF THE वह यह प्रस्तृत आत्मा जिस समय अबल्य-अवलभावको प्राप्त होकर, यहाँ जो देह की दुर्वलता है, वह आत्माकी ही दुर्बलता है, इस प्रकार उपचारसे कहा जाता है कि अवलभावको प्राप्त होकर, स्वयं अमूर्त होनेके कारण यह अबलभाव-को प्राप्त नहीं होता। तथा मानो सम्मोहको [ प्राप्त होता है ] सम्म-ढताको ही सम्मोह कहते हैं, सम्मोह का अर्थ है विवेकका अभाव, इस प्रकारकी सम्मूढताको मानो प्राप्त होता है। इसे स्वतः सम्माह अथवा असम्मोह है भी नहीं, क्योंकि यह नित्यचैतन्यज्योतिःस्वरूप है। इसी-से 'सम्मोहिमव न्येति' इसमें 'इव' शब्दका प्रयोग किया गया है; क्यों-कि लौकिक पुरुषोंको उत्क्रान्तिके समय इन्द्रियोंके उपसंहारके कारण होनेवाली व्याकुलता आत्माकी-सी जान पड़ती है और ऐसा ही कहने-वाले कहते भी हैं कि यह सम्मढ-अत्यन्त अचेत हो गया है।

अथवा 'अवस्यम्' और 'सम्मो-हम्' दोनोंहीके साथ 'इव' शब्द-का प्रयोग करना अर्थात् मानो अवलताको प्राप्त होकर मानो सम्मढताको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि दोनों- परोपाधिनिभित्तत्वाविशेषात्; स-

मानकर्मकनिर्देशाच ।

श्रथास्मिन् काले एते प्राणा वागाद्य एनमात्मानमधिसमा-यन्ति । तदास्य श्रशेरस्यात्मनो-ऽङ्गेभ्यः सम्प्रमोक्तणम् । कथं पुनः सम्प्रमोक्तणम् ? केन वा प्रकारेणात्मानमभिसमायन्ति ? इत्युच्यते—

स आत्मा एतास्तेजोमात्राः-तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजोऽव-यवा रूपादिप्रकाशकत्वा अक्षुरा-दीनि करणानीत्यर्थः, ता एताः समभ्याददानः सम्यङ् निर्लेपेना-**भ्याददान** श्राभिमुख्येनाददानः संहरमाणः---तत्स्वप्नापेचया विशेषणं समिति, न तु स्वप्ने निर्लेपेन सम्यगादानम्, अस्ति त्वादानमात्रम्, ''गृहीता वाग् गृहीतं चक्षः:' (बृ० उ० २ । १ । १७) "अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय" (४। ३।१६) "शुक्रमादाय" (४।३।११)

हीका अन्योराधिकृत होना समान हे, तथा दोनोंहीका एक कर्ता बतलाया गया है।

इस समय ये वागादि प्राण इस आत्माके अभिमुख आते हैं। तब इस देही आत्माका अङ्गोंसे सर्वथा मोक्ष होता है। किंतु वह मोक्ष कैसे होता है और किस प्रकार ये आत्माके अभिमुख आते हैं? सो बतलाया जाता है—

वह आत्मा इन ते नोमात्राओं-को-तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजक अवयव अर्थात् रूपादिकी प्रकाशक होनेके कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ तेजोमात्रा हैं, उन इन इन्द्रियोंका समभ्यादान—सम्यक अर्थात् निर्लेपभावसे अभ्यादान-अभिमुखतया आदान अर्थात् उप-संहार कर, हृदय यानी पुण्डरीका-ही अनुकान्त-अन्वागत होता है अर्थात् बुद्धि आदिके विक्षेपका उपसंहार हो जानेपर ही अभिव्यक्तविज्ञानवान् होता है। 'समभ्याददानः' इस क्रियापदमें 'सम्' यह विशेषण स्वप्तकी अपेक्षासे है, क्योंकि स्वप्नमें निर्लेपभावसे चक्षु आदि-का उग्संहार नहीं होता, केवल आदान (उपसंहार) मात्र तो होता THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

इत्यादिवाक्येभ्यः—हृदयमेव पुण्डरीकाकाशमन्ववक्रामत्यन्वा-गच्छति हृदयेऽभिन्यक्तविज्ञानो भवतीत्यर्थः, बुद्धचादिविक्षेपो-पसंहारे सति ।

न हि तस्य स्वतश्रवानं विक्षे-पोपसंहारादिविकिया वाः "ध्याय-तीव लेलायतीव" (४।३।७) इत्युक्तत्वात्। बुद्धचाद्युपाधिद्धा-रैव हि सर्वविकियाध्यारोप्यते तस्मन्।

कदा पुनस्तस्य तेजोमात्रास्यादानम् इत्युच्यते—स यत्रैव
चक्षुषि भवश्राक्षुषः पुरुष द्यादित्यांशो भोक्तुः कर्मणा प्रयुक्तो
यावदेहधारणं तावचक्षुषोऽनुग्रहं
कुर्वन् वर्तते, मरणकाले त्वस्य
चचुरनुग्रहं परित्यजति, स्वमादित्यात्मानं प्रतिपद्यते। तदेतदुक्तम्—
''यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याधि वागप्येति वातं प्राणश्चनुरादित्यम्''
(३।२।१३) इत्यादि।

है, जैर्स्य कि "वाक् गृहीत हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती है" "इस सर्वावान लोककी मात्राको ग्रहण कर" "गुक्रको ग्रहण कर"

इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध होता है।

आत्माके चलन अथवा विक्षे-पोपसंहारादि विकार स्वतः नहीं होते; जैसा कि "ध्यायतीव लेलाय-तीव" इत्यादि मन्त्रद्वारा कहा गया है। बुद्धि आदि उपाधियोंके द्वारा ही उसमें सब प्रकारके विकारका आरोप किया जाता है।

किंतु उसकी तेजोमात्रायोंका उपसंहार कब होता है ? सो बत-लाया जाता है-जिस समय भी वह चक्षमें रहनेवाला चाक्षुष पुरुष आदित्यांश, जो भोक्ताके कर्मसे प्रेरित होकर जबतक देह धारण किया जाता है, तबतक उसके नेत्रों-का उपकार करता हुआ विद्यमान रहता है, मरणकालमें इसके चक्षु-का उपकार करना छोड़ देता है, अर्थात् अपने आदित्यस्वरूपको प्राप्त हो जाता है। इसीसे यह कहा है-"जब इस मृत पुरुषकी वागिन्द्रिय अग्निमें, प्राण वायुमें और नेत्र आदित्यमें लीन हो जाते हैं" इत्यादि ।

पुनर्देहग्रहणकाले क्षंश्रयि-ध्यन्ति, तथा स्वप्स्यतः प्रबुध्य-तश्चः तदेतदाह—चाक्षुषः पुरुषो यत्र यस्मिन् काले पराङ् पर्या-वर्तते परि समन्तात् पराङ् च्या-वर्तत इति, अथात्रास्मिन् काले-ऽह्मपन्नो भवति, सुमूर्ष् ह्मपं न जानाति। तदा अयमात्मा चक्षु-रादितेजोमात्राः समस्याददानो भवति स्वप्नकाल इव।। १।। ये देहग्रहणके समय पुनः उसका आश्रय ले लेंगे, ऐसा ही सोने और जागनेवाले पुरुषके विषय-में भी होता है। इसीसे श्रुति कहती है-जिस समय चाक्षुष पुरुष पराङ्-पर्यावर्तन-सब ओरसे अपनी ओर व्यावर्तन कर लेता है, उस समय पुरुष अरूपज्ञ हो जाता है अर्थात् मुमूर्षुको रूपका ज्ञान नहीं होता। उस समय स्वप्नकालके समान यह आत्मा चक्षु आदि ते जोमात्राओंको सब ओरसे सम्यक्-निर्लेपभावस ग्रहण करनेवाला होता है॥ १॥

OF HERE PARENTAL SALES

लिङ्गात्मामें विभिन्न इन्द्रियोंके लय ग्रौर उसके उत्क्रमणका वर्णन

एकोभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिछ-तीत्याहुरेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न वद-तीत्याहुरेकीभवति न शृणोतीत्याहुरेकीभवति न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजा-नातीत्याहुस्तस्य हैतस्य हृद्यस्यायं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्कामित चक्षुष्टो वा मूर्ध्नों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्तं प्राणोऽन्त्का-मति प्राणमन्त्कामन्तं सर्वे प्राणा अन्त्कामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववकामित तं विद्या-कर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥

[चक्षु-इन्द्रिय लिङ्गात्मासे] एकरूप हो जाती है, तो लोग 'नहीं देखता' ऐसा कहते हैं, [ झाणेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है, तो 'नहीं

ereserveres in interestables सूँघता' ऐसा कहते हैं, [रसनेन्द्रिय ] एक रूप हो जाती है तो 'नहीं चखता' ऐसा कहते हैं, [वागिन्द्रिय ] एक रूप हो जाती है तो 'नहीं बोलता' ऐसा कहते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रिय ] एक रूप हो जाती है तो 'नहीं सुनता' ऐसा कहते हैं, [मन । एकरूप हो जाता है तो 'मनन नहीं करता' ऐसा कहते हैं, [त्विगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'स्पर्श नहीं करता' ऐसा कहते हैं और यदि [ ब्रुद्धि लिङ्गात्मासे ] एक रूप हो जाती है तो 'नहीं जानता' ऐसा कहते हैं। उस इस हृदयका अग्र (बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, उसीसे यह आत्मा नेत्रसे, मूर्द्धासे अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्क्रमण करते हैं; उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान् होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता है; उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रजा (अनुभूत विषयोंकी वासना ) भी जाते हैं।। २।।

एकीभवति करणजातं स्वेन लिङ्गातमना, तदेनं पार्श्वस्था आहुर्न पश्यतीति । तथा घ्राण-देवतानिवृत्तौ ब्राणमेकीभवति लिङ्गात्मना, तदा न जिघ्रती-समानमन्यत् । जिह्वायां सोमो वरुणो देवता, तिनवृत्त्यपेत्तया न रसयत इत्याहुः । तथा न वदति न शृणोति न मनुते न स्पृश्वति न विज्ञानातीत्याहुः।

जब इन्द्रियवर्ग अपने लिङ्गदेह-के साथ एक रूप हो जाते हैं, तब आसपास बैठे हुए लोग कहते हैं — 'यह नहीं देखता'। इसी प्रकार जब झाणदेवताके निवृत्त होनेपर घ्राणेन्द्रिय लिङ्गात्माके साथ एक-रूप हो जाती है, तब 'नहीं सूँघता' ऐसा कहते हैं। शेष अर्थ इसीके समान है। जिह्वामें सोम या वरुण देवता है, उसकी निवृत्तिकी अपेक्षासे 'नहीं चखता' ऐसा कहते हैं। इसी तरह बोलता, नहीं सुनता, नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, नहीं जानता' ऐसा कहते हैं। तदोपलक्ष्यते देवतानिवृत्तिः कर-णानां च हृदय एकी भावः । तत्र हृदय उपसंहतेषु करणेषु योऽन्तर्व्यापारः स कथ्यते-तस्य हैतस्य प्रकृतस्य हृदयस्य हृद्यच्छिद्रस्येत्येतत्, अग्रं नाडी-मुखं निर्ममनद्वारं प्रद्योतते स्वप्न-काल इव स्वेन भासा तेजोम।त्रा-दानकतेन स्वेनैव ज्योतिषा आत्मनैव च। तेनात्मज्योतिषा प्रद्योतेन हृदयाग्रेणैप आत्मा विज्ञानमयो लिङ्गोपाधिर्निर्गच्छ-ति निष्कामति । तथा आथ-र्वणे ''कस्मिन्न्वहमुस्क्रान्त उरकारतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति" (प्र० उ० ६ । ३ ) "स प्राणमसृजत'' (प्र० उ० ६ । ४) इति । चात्मचैतन्यज्योतिः तत्र

सर्वदाभिन्यक्ततरम् । तदुपाधि-

द्वारा ह्यात्मनि जन्ममरणगमना-

उस समय इन्द्रियाभिमानी देव-ताओंकी निवृत्ति और इन्द्रियोंका हृदयमें एकीभाव उपलक्षित होता है।

उस समय इन्द्रियोंका हद्यमें उपसंहार हो जानेपर जो अन्त-व्यापार होता है, उसका वर्णन किया जाता है-उस इस प्रकृत हृदयका अर्थात् हृदयिच्छद्रका अग्र नाडीमुख अर्थात् वाहर निकलनेका द्वार प्रद्योतित-अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, जिस प्रकार स्वप्त-कालमें आत्मज्योतिसे स्थित रहता है, उसी प्रकार इस समय भी तेजो-मात्राओं के ग्रहणके कारण आत्म-ज्योतिसे तथा स्वयं अपने-आपसे ही प्रकाशित हो जाता है। उस आत्मज्योतिसे प्रकाशित हृदयद्वारसे यह लिङ्गौपाधिक विज्ञानमय आत्भा निकल जाता है। ऐसा ही आथ-र्वण (प्रश्न ) उपनिषद्में भी कहा है-"[ उसने सोचा-- ] मैं किसके उत्क्रमण करनेपर उत्क्रान्त होऊँगा और किसके प्रतिष्ठित होनेपर प्रति-ष्टित हो जाऊँगा" "उसने प्राणकी रचना की" इत्यादि।

उस लिङ्गात्मामें आत्मचैतन्य-ज्योति सर्वदा अत्यन्त अभिन्यक रहती है। उस उपाधिके द्वारा ही आत्मामें जन्म, मरण, गमन, गमनादिसर्वितिकियालचणः सं-च्यवहारः; तदात्मकं हि द्वादश-विधं करणं बुद्धचादि । तत् सूत्रं तज्जीवनं सोऽन्तरात्मा जगतस्त-स्थुषञ्च । तेन प्रद्योतेन हृदयाग्र-प्रकाशेन निष्क्रपमाणः केन मार्गे-ण निष्कामति १ इत्युच्यते—

चक्षुष्टो वा आदित्यलोकप्राप्ति-निभित्तं ज्ञानं कर्म वा यदि स्यात् । मृथ्नों वा ब्रह्मलोक-प्राप्तिनिभित्तं चेत् । अन्येभ्यो वा श्रीरदेशेभ्यः श्रीरावयवेभ्यो यथाकर्म यथाश्रुतम् ।

तं विज्ञानात्मानमुस्क्रामन्तं
परलोकाय प्रस्थितं परलोकायोद्भृताक्क्तमित्यर्थः; प्राणः सर्वाधिकारिस्थानीयो राज्ञ इवानूस्क्रामति; तं च प्राणमनुस्क्रामन्तं
वागादयः सर्वे प्राणा अनुस्क्रामन्ति । यथाप्रधानान्त्राचिख्यासा इयम्, न तु क्रमेण
सार्थवद् गमनमिह विविच्तितम्।

आगमन आदि सम्पूर्ण विकाररूप व्यवहार होते हैं और तद्रूप ही बुद्धि आदि बारह इन्द्रियाँ हैं । वह सूत्र है, वह जीवन है और वही स्थावर-जंगमका अन्तरात्मा है । उस प्रद्योतसे अर्थात् हृदयाग्रके प्रकाश-से निकलनेवाला आत्मा किस मार्ग से निकलता है, सो कहा जाता है-

यदि उसका ज्ञान या कर्म आदित्यलोककी प्राप्तिका कारण होता है तो वह चक्षुद्वारसे निकलता है। यदि बह्मजोककी प्राप्तिका कारण होता है तो मूर्यदेशसे निकलता है। इसी प्रकार अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार वह शरीरके अन्यान्य देश या अवयवोंसे निकल जाता है।

उस विज्ञानात्माके उत्कान्त-परलोकक लिये प्रस्थित अर्थात् परलोकगमनके लिये वासनायुक्त होनेपर, राजाके सर्वाविकारीके समान प्राण उसके साथ-साथ उत्क्रमण करता है और उस प्राणके उत्क्रान्त होनेपर वागादि सार हो प्राण उसके साथ-साथ उत्क्रमण करते हैं। यहां लागोंके समूहक समान विज्ञानात्मा, प्राण और इन्द्रियोंका एक साथ मिलकर क्रमस जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके प्राधान्यके अनुसार उसका उल्लेख करना अभीष्ट है।

तदैष श्रात्मा सविज्ञानो भवति स्वप्न इव विशेषविज्ञानवान् भवति कर्मवशास्त्र स्वतन्त्रः: स्वातन्त्रयेण हि सविज्ञानत्वे सर्वः कृतकृत्यः स्यात्, नैव तु तल्ल-भ्यते; अत एवाह व्यासः--"सदा तद्भावभावितः" (गीता । ६ ) इति । कर्मणा तृद्भा-व्यमानेनान्तः करणवृत्तिविशेषा-श्रितवासनात्मक विशेषविज्ञानेन सर्वो लोक एतिसमन काले सविज्ञानो भवति । सविज्ञानसेव च गन्तव्यमन्ववक्रामत्यनुगः च्छति विशेषविज्ञानोद्भासित-मेवेत्यर्थः ।

तस्मात् तत्काले स्वातन्त्र्यार्थं योगधर्मानुसेवनं परिसंख्यानाम्यासश्च विशिष्टपुण्योपचयश्च
श्रद्धानैः परलोकार्थिमिरप्रमत्तैः कर्तव्य इति । सर्वशास्त्राणां यत्नतो विधेशेऽथौं दुश्चरिताचोपरमणम् । न हि तत्काले शक्यते किश्चित् सम्पादयित्मः कर्मणा नीयमा-

उस समय यह आत्मा सविज्ञान होता है अर्थात् स्वप्नके समान अपने कर्मवश विशेष विज्ञानवान् होता है, स्वतन्त्रतासे नहीं; यदि स्वतन्त्रतासे विज्ञानवान् हो सकता तो सभी कृतकृत्य तो हो जाते; किंतू वह कतक्त्यता तो [सभीको] प्राप्त नहीं होती; इसीसे व्यासदेवने कहा है- 'हृदयमें सदा उसो भाव-का चिन्तन करते रहनेसे वह उसीको प्राप्त होता है ,"। अतः इस समय सव लोग कर्महारा उद्भूत अन्तः करणकी वृत्तिविशेषके आश्रित रहनेवाले वासनात्मक विशेष ज्ञानसे सविज्ञान होते हैं। इस प्रकार सविज्ञान अर्थात् विशेष विज्ञानसे उद्भासित होकर ही अपने गन्तव्य स्थानको अनुक्रमण-अनुगमन करता है।

अतः परलोककी इच्छा रखने-वाले श्रद्धालु पुरुषोंको उस समय स्वातन्त्र्य प्राप्त करनेके लिये प्रमाद-हीन होकर निरन्तर योगधर्मोंका सेवन, विवेकका अभ्यास और विशेपरूपसे पुण्यका संचय करना चाहिये। सम्पूर्ण शास्त्रोंके विधेय अर्थका आचरण करना चाहिये तथा दुष्कर्मसे दूर रहना चाहिये। किंतु उस (उत्कान्तिके) समय कुछ भी सम्पादन नहीं कियां जा सकता, MATERIAL LECTOR LECTOR SOLVE S

नस्य स्वातन्त्रयाभावातः; "पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" (३।२।१३) इ-त्युक्तम्। एतस्य द्धानर्थस्योपश-मोपायविधानाय सर्वशाखोपनि-पदः प्रवृत्ताः। न हि तद्विहितो-पायानुसेवनं मुक्तवा आत्यन्ति-कोऽस्यानर्थस्योपश्चमोपायोऽस्तिः; तस्मादत्रैवोपनिषद्विहितोपाये यत्नपरेर्भवितन्यसित्येष प्रकर-गार्थः।

शकटवत् सम्भृतसम्भार उत्स-र्जन् यानीत्युक्तं कि पुनस्तस्य परलोकाय प्रवृत्तस्य पथ्यदनं शाकटिकसम्मारस्थानीयम्, गत्वा वा परलोकं यद् भुङ्क्ते? शरीराद्यारम्भकं च यत् तत् किम्? इत्युच्यते—तं परलो-काय गच्छन्तमारमानं विद्या-कर्मणी, विद्या च कर्म च विद्याकर्मणी विद्या सर्वप्रकारा विद्यात्रप्रतिषिद्धा च, श्रविहिता क्योंकि कर्मद्वारा ले जाये जाते हुए जीवकी स्वतन्त्रता नहीं रहती; इस विषयमें "पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान् होता है और पापकर्मसे पापी" ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। इस अनर्थकी निवृत्तिका उपाय बतानेके लिये ही समस्त शाखाओंकी उप-निपदें प्रवृत्त हुई हैं। उनके विधान किये हुए उपायके निरन्तर सेवनके विना इस अनर्थ को आत्यन्तिक निवृत्तिका कोई और उपाय नहीं है; अतः इस उपनिषद्विहित उपाय-के अनुष्ठानमें ही प्रयत्न करते रहना चाहिये-यही इस प्रकरणका तात्पर्य है।

ऊपर यह कहा गया है कि
गाड़ीके समान जिसने बोका धारण
किया हुआ है, वह जीव शब्द
करता हुआ जाता है; किंतु गाड़ीवानके राहखर्चके समान परलोकके लिये जानेवाले इस जीवकी
रास्तेकी भोजनसामग्री क्या है,
जिसे यह परलोकमें जाकर खाता
है? तथा जो उसके शरीरादिका
आरम्भक है, वह भी क्या है? सो
बतलाया जाता है-परलोकको
जानेवाले उस आत्माके साथ विद्या
और कर्म-सब प्रकारकी विहित
और प्रतिषद्ध तथा अविहित और

अप्रितिषद्धां च, तथा वर्म विहितं प्रतिषिद्धं च अविहित-मप्रतिषिद्धं च, समन्वारमेते सम्यगन्वारमेते अन्वालमेते अनुगन्छतः। पूर्वप्रज्ञा च-— पूर्वानुभूतविषया प्रज्ञा पूर्वप्रज्ञा अतीतकर्म फलानुमववासने-त्यर्थः।

सा च वासना अपूर्वकर्मारमभे कमेविपाके चाझं भवतिः तेना-सावष्यन्वारभते, न हि तया वासनया विना कर्म कर्तुं फलं चोपमोक्तं शक्यतेः न ह्यनभ्य-स्ते विषयं कौशलिभिद्रयाणां भवति । पूर्वानुभववामनाप्रवृ-त्तानां त्विन्द्रियाणामिहाभ्यास-मन्तरेण कीशलमुपपद्यते; दश्य-ते च केपाश्चित कासुचित् क्रियास चित्रकर्मादिलन्तणासु विनैवहाभ्यासेन जन्मत एव कौशलं कासुचिद्त्यन्तसौकर्य-युक्तास्वप्यकौशलं केषाञ्चित्। यथा विषयोषभोगेषु स्वभावत एव केपाञ्चित् कौशलाकौशले दृश्येते । तच्चैतत् सर्वे पूर्व-

अप्रतिषिद्ध विद्या ही यहाँ विद्या है एवं विहित और प्रतिषिद्ध तथा अविहित और अप्रतिषिद्ध कर्म ही कर्म हैं—ये विद्या और कर्म सम्पक् अन्वारम्भ अन्वालम्भन अर्थात् अनुसरण करते हैं। तथा पूर्वप्रज्ञा पूर्वानुभवसम्बन्धिनी प्रज्ञा अर्थात् अतीत कर्मफलानुभवकी वासना भी [साथ जाता है]।

वह वासना ही अपूर्व कर्मके आरम्भ ओर कर्मविपाकमें अङ्ग होती है; अत: यह भी उसके साथ जाती है: उस वासनाके बिना यह कर्म करने और उसका फल भोगने-में समर्थ नहीं होता; क्योंकि जिस विषयका अभ्यास नहीं होता, उसमें इन्द्रियोंकी क्रशलता भी नहीं होती । यहाँ पूर्वानुभवकी वासनासे प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंकी बिना अभ्यास-के क्रालता होनी सम्भव है; यह वात देखी ही जाती है कि किन्हीं प्रवोंकी तो चित्रकलादि के समान कियाओं में भी बिना अभ्यासके जन्मसे ही कुशलता होती है और किन्हीं किन्हीं की अत्यनन क्रियाओं में भी कुशलता नहीं होती। जैसे विषयोपभोगमें भी किन्हींकी स्वभावतः ही कुशलता या अक्श-लता देखी जाती है। सो यह सब

प्रज्ञोद्भवानुद्भवनिमित्तम्, तेन प्रवेत्रज्ञया विना कर्मणि वा फलोपभोगे वा न कस्यचित प्रवृत्तिरुपपद्यते ।

तस्मादेतत् त्रयं शाकटिकस-म्भारस्थानीयं परलोकपथ्यदनं विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाख्यम् । यस्माद् विद्याकर्मणी पूर्वप्रज्ञा च देहान्तर-प्रतिपन्युपभोगसाधनम्, तस्माद् विद्याकर्मादि शभमेव समाचरेत यथेष्टदेहसंयोगोपभोगौ स्याता-मिति प्रकरणार्थः ॥ २ ॥

एवं विद्यादिसम्भारसम्भूतो देहान्तरं प्रतिपद्यमानः, मुक्त्या पूर्व देहं पत्तीव वृत्तान्तरं देहा-रतरं प्रतिपद्यते । अथवा आति-वाहिकेन शरीरान्तरेण कर्मफन्त-जन्मदेशं नीयते।

किञ्चात्रस्थस्यैव सर्वगतानां करणानां वृत्तिलाभी भवति।

पूर्वप्रज्ञाके उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध होनेके कारण ही होती है। इसलिये पूर्वप्रज्ञाके बिना किसीकी भी कर्म या उसके फलोपभोगमें प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है।

अतः गाडीवानके राहखर्चकी सामग्रीके समान ये विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा नामक तीन पदार्थ ही परलोकके मार्गकी भोजन-सामग्री हैं। चुँकि विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा-ये देहान्तरकी प्राप्ति ग्रीर उपभोगक साधन हैं, इसलिये गुभ विद्या और कर्मादिका ही आचरण करे, जिससे कि अभीष्ट देहकी प्राप्ति और उपभोग हों-यही इस प्रकरणका तात्यर्य है ॥ २ ॥

इस प्रकार विद्यादिके भारसे लदा हआ, देहान्तरको प्राप्त करने-वाला जीव पूर्वदेहको छोड़कर वृक्षसे दूसरे वृक्षको जानेवाले पक्षी-के समान, अन्य देहको प्राप्त. करता है अथवा एक दूसरे आति-वाहिक देहसे कर्मफलके उद्भव-स्थान (देवलोकादि) को ले जाया जाता है।

शङ्का-नया उसे यहाँ स्थित रहते हए ही सर्वगत इन्द्रियोंकी वृत्ति प्राप्त त्राहोस्विच्छरीरस्थस्य संकुचि-तानि करणानि मृतस्य भिन्नघट-प्रदीपप्रकाशवत् सर्वतो व्याप्य पुनर्देहान्तरारम्मे संकोचमुप-गच्छन्ति ? किश्च मनोमात्रं वैशे-षिकसमय इव देहान्तरारम्भदेशं प्रति गच्छति ? किं वा कल्पना-न्तरमेव वेदान्तसमय इति ।

उच्यते-- "त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः'' ( बृ० उ० १। १। १३) इति श्रुतेः — स-वित्मकानि तावत् करणानि, सर्वात्मकप्राणसंश्रयाचः; माध्यात्मिकाधिभौतिकपरिच्छेदः त्राणिकर्मज्ञानभावनानिमित्तः। श्रतस्तद्वशात् स्वभावतः सर्व-गतानामनन्तानामपि प्राणानां कर्मज्ञानवासना तुरूपेणैव देहा-न्तरारमभवञ्चात् प्राणानां वृत्तिः संक्रचित विकसति तथा चोक्तम्—''सम्रः प्लुपिणा समी मशकेन समी नागेन एमिस्त्रिभिलोंकैः सभोऽ-चेन सर्वेण'' (बृ० उ० १ ।

हो जाती है ? अथवा शरीरस्य जीवकी संकुचित इन्द्रियाँ मरनेपर, फूटे हुए घड़ेके प्रकाशके समान सर्वत्र व्याप्त होकर, देहान्तरका आरम्भ होनेपर पुनः संकोचको प्राप्त हो जाती हैं ? अथवा वैशेषिक सिद्धान्तवालोंके मतानुसार केवल मन ही देहान्तरके देशमें जाता है ? किवा वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार कल्पनान्तर ही देहान्तरकी प्राप्ति है?

समाधान-वतलाते हैं-"वे ये सभी समान और सभी अनन्त हैं" इस श्रुतिके अनुसार तथा सर्वात्मक प्राणके आश्रित होनेसे इन्द्रियाँ तो सर्वात्मक ही हैं; उनका आध्या-त्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद प्राणियोंके कर्म, ज्ञान और भावना-के कारण है। अतः उनके अधीन होनेके कारण, स्वभावतः सर्वगत और अनन्त होनेपर भी भोका प्राणोंके कर्म, ज्ञान और वासनाके अनुसार ही देहान्तरके आरम्भवश प्राणोंकी वृत्तिका संकोच या विकास होता है। ऐसा ही कहा भी है "यह प्राण चींटीके प्रमाण-का है, मच्छरके समान है, हाथी-के बराबर है, इन तीनों लोकों-के समान है और इस सबके

३।२२) इति। तथा चेदं वचनमनुकूलम्—''स यो हैता-ननन्तानुपास्ते'' (बृ०उ० १। ५ । १६) इत्यादि ''तं यथा यथो-पासते" इति च।

वासना पूर्वप्रज्ञाख्या विद्याकमेतन्त्रा जल्कावत् संततेव स्वप्नकाल इव कर्मकृतं देहाद् देहान्तरमारमते हृदयस्थंव। पुनर्देहान्तरारम्भे देहान्तरं पूर्वा-अयं विमुञ्जति—इत्येतिसमन्धें दृष्टान्त उपादीयते--

समान है"। इसी प्रकार "जो भी इन अनन्तोंकी उपासना करता है" तथा "उसकी जो जिस प्रकार उपासना करते हैं" इत्यादि वचन भी अनुकूल हो सकते हैं।

> इनमें कर्म और ज्ञानके अधीन जो पूर्वप्रज्ञा नामकी वासना है, वह जोंकके समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही हृदयस्थित रहकर स्वप्नावस्थाके शरीरकी जैसे रचना करती है, उसी प्रकार इस देहसे भिन्न दूसरे कर्मजनित देहको रच लेती है। फिर देहान्तरका आरम्भ हो जानेपर अपने पूर्वाश्रित देहको त्याग देती है-इस विषयमें यह दृशान्त वतलाया जाता है-

देहान्तरगमनमें जोंकका दृष्टान्त

तद् यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्य-माक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्यवमेवायमात्मेद् इारीरं निहत्याविद्यां गर्मायत्वान्यमाक्रमाक्रम्यात्मानसुपसः हरति ॥ ३ ॥

वह दृष्टान्त-जिस प्रकार जोंक एक तृणके अन्तमें पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ लेती है, इसी प्रकार <mark>यह</mark> आत्मा इस शरीरको मारकर–अविद्या (अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर दूसरे आघारका आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है ॥ ३ ॥

तत्तत्र देहान्तरसंचार इदं निद्रश्तेनम् —यथा येन प्रकारेण उदाहरण है —यथा जिस प्रकार तृण-**तृणजलायुका तृणजलूका तृण-** जलूका (घासपर चलनेवाली जोंक)

उस देहान्तरसंचारमें

स्यान्तमवसानं गत्वा प्राप्य श्रन्यं ऋाक्रम्यत न्यणान्तरमाक्रमम्, :इत्याक्रमस्तमाक्रममाक्रम्याश्<u>रि</u>त्य<sub>,</sub> त्रात्मानम् त्रात्मनः पूर्वावयवम् उपसंहरत्यन्त्यावयवस्थाने; एव-मेव श्ययमातमा यः प्रकृत: संसारीदं शरीरं पूर्वोपात्तं निहत्य स्वप्नं प्रतिपित्सुरिव पातियत्वा श्रचेतनं श्चितिद्यां गमयित्वा कृत्वा स्वात्मोपसंहारेण, अन्य-माक्रमं तृणान्तरमिव तृणजल्का शरीरान्तरं गृहीत्वा प्रसारितया वासनया श्रात्मानमुपसंहरति, तत्रात्मभावमारभते; यथा स्वप्ने देहान्तरमारभते स्वप्नदेहान्त-रस्थ इव शरीरारम्भदेश आरम्य-माणे देहे जङ्गमे स्थावरे वा। तत्र च कर्मवशात् करणानि -लब्धवृत्तीनि संहन्यन्ते; वाद्यं च जुशमृत्तिकास्थानीयं शरीरमा-• रम्यते । तत्र च करणव्यृहमपेक्ष्य

तृणके अन्त-अन्तिम भागपर पहँच-कर दूसरे तृणरूप आक्रमका—जो आक्रान्त किया जाय उसे आक्रम कहते हैं, उस आक्रम यानी आधार-का आश्रय ले अपनेको अर्थात अपने पूर्वावयवको पिछले अवयवके स्थानमें सकोड़ लेती है; इसी प्रकार यह संसारी आत्मा, जिसका यहाँ प्रकरण है, इस अपने पूर्वप्राप्त शरीरको मारकर-स्वप्नप्राप्तिकी इच्छावालेके समान गिराकर, इसे अविद्याको प्राप्त कराकर अर्थात् अपने आत्माके उपसंहारद्वारा अचेतन कर, तृणजलूकाके तृणसे दूसरे तृणपर जानेके समान दूसरे आक्रम यानी शरीरान्तरको अपनी फेली हुई वासनासे ग्रहणकर अपना उपसंहार कर लेता है, अर्थात् उसीमें आत्मभाव करने लगता है; जिस प्रकार यह स्वप्नमें देहान्तरका आरम्भ करता है उसी प्रकार स्वप्नदेहान्तरस्य जीवके समान यह शरीरारम्भदेशमें अर्थात् आरम्भ किये हुए जङ्गम या स्थावर देहमें आत्मभाव कर लेता है!

वहीं कर्मवश इन्द्रियाँ भी वृत्ति-युक्त होकर संगठित हो जाती हैं और कुश मृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका भी आरम्भ हो जाता है। फिर उसीमें इन्द्रियव्यूहकी अपेक्षासे वागाद्यतुग्रहायाग्न्यादिदेवताः संश्रयन्ते । एप देहान्तरारम्म-विधिः ॥ ३ ॥ वागादि इन्द्रियोंका उपकार करनेके लिये अग्नि आदि देवता आश्रय ले लेते हैं। यही देहान्तरके आरम्भकी विधि है।। ३।।

ग्रात्माके देहान्तरनिर्माग्गमें सुवर्णकारका दृष्टान्त

तत्र देहान्तरारम्भे नित्योपा-त्तमेशोपादानमुपमृद्योपमृद्य देहा-न्तरमारभते, श्राहोस्त्रिदपूर्वभेव पुनः पुनरादत्त इति १ श्रत्रोच्यते दृष्टान्तः— उस देहान्तरके आरम्भमें जीव नित्य ग्रहण किये हुए उपादानको ही विगाड़ विगाड़कर उसीसे देहा-न्तरका आरम्भ करता है अथवा पुनः पुनः नवीन उपादान ग्रहण करता है। इसमें दृष्टान्त वतलाया जाता है—

तद् यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यत्रवतरं कल्याणतरं रूपं तनुत एवमेवायमात्मेद् श्रारीरं निहत्याविद्यां गमियत्वान्यन्नवतरं कल्याणतर रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्वं वा देवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम् ॥ ४ ॥

उसमें दृष्टान्त—जिस प्रकार सोनार सुवर्ण मा भाग लेकर दूसरे नवीन और कल्याणतर (अधिक सुन्दर) रूपकी रचना करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्ट कर—अचेतनावस्थाको प्राप्तकर दूसरे पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापित, ब्रह्मा अथवा अन्यभूतोंके नवीन और कल्याणतर रूपकी रचना करता है। । ४।।

तत्तत्रैतिस्मिन्नर्थे—यथा पेश-स्कारी पेशः सुवर्णं तत् करोतीति पेशस्कारी सुवर्णकारः, पेशसः

उस इस विषयमें यह दृष्टान्त है-जिस प्रकार पेशस्कारी-पेशस् सुवर्णको कहते हैं, उसे जो बनावे वह पेशस्कारी-सोनार, पेशस्अर्थात् सुवर्णस्य मात्रामपादायापिन्छ्य गृहीत्वा अन्यत् पूर्वस्माद् रच-नाविशेषान्नवतरमभिनवतरं कल्याणात् कल्याणतरं रूपं तनुते निर्मिनोति । एवमेवायमारमे-त्यादि पूर्ववत् ।

नित्योपात्तान्येव पृथिव्यादी-न्याकाशान्तानि पश्च भृतानि यानि 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इति चतुर्थे व्याख्यातानि पेशः-स्थानीयानि, तान्येवोषमृद्योप-मृद्य, अन्यदन्यच देहान्तरं नव-तरं क. ल्याणतरं रूपं संस्थान-विशेषं देहान्तरमित्यर्थः, कुरुते। वित्रयं वा पितृभयो हितं पितृ-लोकोपभोगयोग्यमित्यर्थः, गान्धवं गन्धर्वाणामुपमागयो-ग्यम्, तथा देवानां दैवम्, प्रजापतेः प्राजापत्यम्, ब्रह्मण इदं त्राह्म वा; यथाकर्म यथा-श्रुतमन्येषां वा भूतानां सम्बन्धि श्रीरान्तरं कुरुत इत्यभिसम्ब-ध्यते ॥ ४ ॥

सुवर्णकी मात्राका अपादान-अपच्छे दन अर्थात् ग्रहण करः पूर्वरचना-विशेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर और कल्याणसे भी कल्याणतर रूप बनाता है, उसी प्रकार यह ग्रात्मा-इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् है।

PRINCIPOR SIGNATURE

आत्माके नित्यगृहोत जो पृथ्वी-से लेकर आकाशपर्यन्त सूवर्णस्था-नीय पाँच भूत हैं, जिनकी 'हे वाव ब्रह्मणो रूपे' इस वाक्यसे चतुर्थ प्रपार्ठकमें व्याख्या की गयी है. उन्हींको विगाड़-विगाड़कर दूसरे-द्वरे देहान्तरको अर्थात् पूर्वापेक्षा नवीन और कल्याणतर रूप-संस्थान विशेष यानी देहान्तरको रच लेता है। पित्रय—जो पितरोंके लिये उपयोगी हो अर्थात् पितृलोक-के उपभोगके योग्य हो, गान्धर्व-जो गन्धर्वीके उपभोगयोग्य हो, इसी प्रकार देवताओं के लिये उप-योगी - दैव, प्रजापतिके लिये उप-योगी-प्राजापत्य और जो ब्रह्माका है, उस ब्राह्म शरीरको तथा इसी प्रकार कर्म और ज्ञानके अनुसार वह अन्य भूतोंसे सम्बद्ध शरीरा-न्तरकी रवना कर लेता है-इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ४॥

१. उपनिपद्के द्वितोय अध्यायमें ।

सर्वेमय आत्माकी कर्मानुसार विभिन्न गतियोंका निरूपग

येऽस्य बन्धनसंज्ञका उपाधि-। भूताः, यैः संयुक्तस्तन्मयोऽ-यमिति विभाव्यते, ते पदार्थाः पुञ्जीकृत्येहैकत्र प्रतिनिर्दिश्यन्ते-- निर्देश किया जाता है-

इस आत्माके जो बन्धनसंज्ञक उपाधिभूत पदार्थ हैं और जिनसे संयुक्त होकर यह तद्रप है-ऐसा समभा जाता है, उन पदार्थीका यहाँ एक जगह एकत्रित करके

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चन्तुर्भयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमय आपोमयो वायु-मय आकाशसयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाम-मयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमय-स्तद् यदेतदिदस्मयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन । अथो खल्वाहु:-कासमय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तद्भिसम्पद्यते ॥ ५॥

वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है। जो कुछ इदंमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह वही है। वह जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता है। शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता है। पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे पापी होता है। कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वह जैसी कामनावाला होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है ॥५॥

स वा अयम्, य एवं संसग्त्यातमा, ब्रह्मैव पर एव, योऽञ्चनायाद्यतीतः । विज्ञानमयो विज्ञानं
द्युद्धिस्तेनोपलक्ष्यमाणस्तन्मयः ।
'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु'' (४।३।७)
इति द्युक्तम् । विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः, यस्मात्तद्धमेत्वमस्य विभाद्यते ''ध्यायतीव लेलायतीव''
(४।३।७) इति ।

तथा मनोमयो मनः संनिकर्षानमनोमयः। तथा प्राणमयः प्राणः
पश्चयृत्तिस्तन्मयः, येन चेतनश्चस्ततीय सक्ष्यते। तथा चश्चर्मयो
स्वदर्शनकाले। एवं श्रोत्रमयः
शब्दश्रवणकाले। एवं तस्य
तस्येन्द्रियस्य व्यापारोद्भवे तत्तनमयो भवति।

एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चक्षुरा-दिकरणमयः सञ्ज्ञरीरारम्भक- जो आत्मा इस प्रकार संसरित होता ( इहलोक-परलोकमें गमना-गमन करता)है, वह यह परब्रह्म हो है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मोंसे परे है। वह विज्ञानमय-विज्ञान बुद्धि को कहते हैं, उससे उपलक्षित होने-वाला अर्थात् तन्मय है। उसके विषयमें "यह आत्मा कौन है ? जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय अर्थात् कहा जा चुका है। विज्ञानमय अर्थात् विज्ञानप्राय; क्योंकि 'ध्यायतीव ले-लायतीव'' इत्यादि वाक्यसे इसका विज्ञानधर्मत्व प्रतीत होता है।

इसी प्रकार वह मनोमय है— मनकी संनिधिके कारण वह मनोमय है तथा प्राणमय है—प्राण पाँच वृत्तियोंवाला है, तन्मय वह है, जिससे कि वह चेतन चलता हुआ-सा देखा जाता हे तथा रूपदर्शन-के समय वह चक्षुमंय है। एवं शब्द सुननेके समय वह श्रोत्रमय है। इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके व्यापारका प्रादुर्भाव होनेपर वह तत्त्र्य हो जाता है।

इस प्रकार बुद्धि और प्राणके द्वारा वह चक्षु आदि इन्द्रियमय होकर शरीरा- पृथिव्यादिभूतमयो भवति। तत्र पार्थिवशरीरारम्भे पथिवीमयो भवति । तथा वरुणादिलोकेषु **ऋाप्यशरीरारम्भे ऋापोमयो** भवति । तथा वायव्यश्ररीरारमभे वायुमयो भवति । तथा आकाश-शरीरारम्भे श्राकाशमयो भवति ।

एवमेतानि तैजसानि देव-शरीराणि तेष्वारभ्यमाणेषु तन्म-यस्तेजोमयो भवति । श्रतो व्य-तिरिक्तानि पश्चादिशरीराणि नरकप्रेतादिशरीराणि चातेजो-मयानि । तान्यपेक्ष्याह--अतेजो-मय इति।

एवं कार्यकरणसङ्घातमयः प्राप्तव्यं वस्त्वन्तरं सन्नात्मा यदयन्निदं मया प्राप्तमदो मया प्राप्तव्यमित्येवं विपरीतप्रत्ययस्त-दिभिलाषः काममयो भवति। तस्यन कामे दोषं पश्यतस्तद्विष-याभिलापप्रशमे चित्तं प्रसन-मकलुपं शान्तं भवति, तन्नयो-**ऽकाममयः**।

रम्भक पृथिवी आदि भूतमय हो जाता है। उस समय वह पायिव शरीरका आरम्भ होनेपर पृथिवी-मय हो जाता है तथा वरुणादि लोकोंमें जलीय शरीरका आरम्भ होनेपर जलमय होता है एवं वायव्य शरीरका आरम्भ होनेपर वायुमय होता है और आकाशशरीरका आरम्भ होनेपर आकाशमय हो जाता है।

इसी प्रकार ये देवशरीर तैजस हैं, इनका आरम्भ होनेपर वह तदूप अर्थात् तेजोमय हो जाता है। इनसे भिन्न पशु आदिके शरीर और नारकीय जीवोंके तथा प्रेता-दिके शरीर अतेजोमय हैं। उनकी अपेक्षासे श्रुति कहती है- 'अतेजो-मय'।

इस प्रकार यह आत्मा देहे-न्द्रियसंघातमय होकर, अन्य प्राप्तव्य वस्तुको देखता हुआ, 'यह मैंने प्राप्त कर ली है और वह मुफे प्राप्त करनी है' इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होकर उसकी अभिलाषा-वाला अर्थात् काममय होता है और उस कामनामें दोष देखनेपर जब तत्सम्बन्धी अभिलाषा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त प्रसन्त-निषक-ल्मष अर्थात् शान्त हो जाता है, इसल्ये तन्मय अर्थात् अकाममय होता है।

एवं तस्मिन् विहते कामे केनचित् स कामः क्रोधत्वेन परिणमते, तेन तनमयी भवन् क्रोधमयः। स क्रोधः केनचिदु-पायेन निवर्तितो यदा भवति तदा प्रसन्त्रमनाकुलं चित्तं सद-क्रोध उच्यते, तेन तन्मयः । एवं कामक्रोधाभ्याम् अकामाक्रोधा-भ्यां च तन्मयो भृत्वा धर्म-मयोऽधर्ममयश्च भवति । न हि कामक्रोधादिभिनिना धर्मादि-प्रवृत्तिरुपपद्यते । "यद्यद्धि करुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम्" इति स्मरणात् ।

धर्ममयोऽधर्ममयश्च भृत्वा सर्वमयो भवति । समस्तं धर्मा-धर्मयोः कार्य यावत्किञ्चिद व्याकृतम्, तत् सर्वं धर्मा-धर्मयोः फलं तत् प्रतिपद्यमान-स्तन्मयो भवति । किं बहुना, तदेतत् सिद्धमस्य यदयमिदम्मयो गृह्यमाणविषयादिमयः, तस्मादय-

इसी प्रकार किसीके द्वारा उस कामनाका विघात होनेपर वह काम क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है, इसलिये तद्रुप होकर वह क्रोध-मय हो जाता है। वह क्रोध जब किसी उपायसे निवृत्त हो जाता है, तब चित्त प्रसन्न और अनाकूल होनेपर अक्रोध कहा जाता है, उसके कारण वह अक्रोधमय हो जाता है। इस प्रकार काम कोच और अकाम-अक्रोधके कारण तन्मय होकर वह धर्ममय और अधर्ममय भी हो जाता है, क्योंकि काम-क्रोधादिके बिना धर्मादिकी प्रवृत्ति होनी भी सम्भव नहीं है। "जीव जो-जो भी कर्म करता है, वह-वह कामकी ही चेष्टा है" इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है।

धर्ममय और अधर्ममय होकर वह सर्वमय हो जाता है। जितना कुछ व्याकृत है वह सब धर्म और अधर्मका हो कार्य है, वह सब धर्म और अधर्मका ही फल है, उसे प्राप्त करनेवाला भी तन्मय हो जाता है। अधिक क्या ? इसके विषयमें यह बात सिद्ध ही है कि यह इदंमय— गृह्यमाण विषयादिमय हे, इसलिये

CONTRACTOR LANGUAGE PROPERSON मदोमयः। अद इति परोक्षं कार्येण गृह्यमाणेन निर्दिश्यते। श्रनन्ता ह्यन्तः करणे भावना-विशेषाः, नैव ते विशेषतो निर्दे-ष्टुं शकयन्ते । तिसम्तिस्मन् त्रणे कार्यतोऽवगम्यन्ते, इदमस्य हृदि वर्ततेऽदोऽस्येति । गृह्यमाणकार्येणेदम्ययतया निर्दि-इयते, परोत्तोऽन्तःस्थो व्यव-हारोऽयमिदानीमदोसय इति। संक्षेपतस्तु यथा कर्तुं यथा

वा चरितुं शीलमस्य सोऽयं यथाकारी यथाचारी, स तथा भवति । करणं नाम नियता क्रिया विधिव्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामानियतमिति विशेषः। साधुकारी साधुर्भवतीति यथा-कारीत्यस्य विशेषणम्, पापकारी पापो भवतीति च यथाचारी-त्यस्य ।

ताच्छीन्यप्रत्ययोपादानाद्

अदोमय भी है। 'अदः' इस पदसे गृह्यमाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्तु-का निर्देश होता है। अन्तः करणमें अनन्त भावनाविशेष हैं, उसका विशेषरूपसे निर्देश नहीं किया जा सकता। समय-समयपर कार्यसे ही यह पता चलता है कि इसके हृदयमें यह भावना है और उसके हृदयमें यह। उस गृह्यमाण कार्यसं उनका इदंमयरूपसे निर्देश किया जाता है और जो अन्त:-करणमें स्थित परोक्ष व्यवहार है, वह इस समय अदोमय है।

संक्षेपतः तो. जिसका जैसा करने या आचरणमें लानेका स्वभाव है, वह यथाकारी और यथाचारी होता है, जो यथाकारी (जैसा करनेवाला ) है वह वैसा ही हो जाता है। विधि और प्रतिषेधसे ज्ञात होनेवाली जो नियत किया है, उसका नाम 'करना' है और अनियत आचरणका नाम 'आचरण-में लाना' है, यह इन दोनोंका भेद है। साधु करनेवाला साधु होता है-यह 'यथाकारी' इस पदका विशेषण है और पाप करनेवाला पापी होता है-यह 'यथाचारी' इस पदका विशेषण है।

'यथाकारी और यथाचारी' इन पदोंमें

SO CASCASCASCASCASCAS श्चत्यन्ततात्पयतेव तन्मयत्त्रम्, न तु तत्कर्ममात्रेणेत्याशङ्कचाह-पुण्यः पुण्येन कमेणा भवति पापः पापेनेति । पुण्यपापकमे-मात्रेणेव तन्मयता स्यान ताच्छीरयमपेसते । ताच्छीरये तन्मयत्वातिशय तु इत्ययं विशेषः ।

तत्र कामक्रोधादिपूर्वकपुण्या-पुण्यकारिता सर्वमयत्वे हेतुः, संसारस्य कारणम् , देहादेहान्तर-संचारस्य च । एतत्प्रयुक्तो ह्यन्यदन्यद् देहान्तरमुपाद्ते। तस्मात् पुण्यापुण्ये संसारस्य कारणम् । एतद्विषयौ हि विधि-प्रतिषेधौ । अत्र शास्त्रस्य साफ-च्यमिति ।

'णिनि' इस तोच्छील्य प्रत्ययको ग्रहण किया गया है, इसलिये कर्ममें अत्यन्त परायण होनेका स्वभाव ही तन्मयता है, केवल उस कर्मः मात्रसे तन्मयता नहीं होती-ऐसी आशङ्का करके श्रुति कहती है— पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान् हो जाता है और पापकर्मसे पापी हो जाता है अर्थात् पुण्य पापरूप कर्मसे ही पुरुषको तन्मयता प्राप्त हो जाती है, उसे वैसे स्वभाव होनेकी अपेक्षा नहीं रहती। ताच्छोल्य (वैसा स्वभाव ) होनेपर तो तन्मयताकी अधिकता होती है—इतना ही अन्तर है।

ऐसी स्थितिमें कामक्रोधादिपूर्वक पुण्य या अपुण्यका आचरण करना ही जीवके सर्वमदत्वका हैतु, उसके संसारका कारण तथा एक देहसे दूसरे देहमें जानेका हेतु सिद्ध होता है। इससे प्रेरित होकर ही जीव दूसरे-दूसरे देहको ग्रहण करता है। अतः पुण्य और पाप संसारके कारण हैं। इन्हींके विषयमें विधि और प्रतिषेध होते हैं और यहीं शास्त्रकी सफलता है।

१. वह इसका स्वभाव है-इस अर्थमें होनेवाले प्रत्ययको ताच्छील्य-प्रत्यय कहते हैं। यहाँ 'सुप्यजाती णिनिस्ताच्छील्ये' (३।२।७८) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार 'णिनि' प्रत्यय हुआ है।

अथो अष्यन्ये बन्धमोक्ष-कुशलाः खरवाहुः—सत्यं कामा-दिपूर्वके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहण-कारणम्, तथापि कामप्रयुक्तो हि पुरुषः युण्यापुण्ये कर्मणी उपचि-नोति । कामप्रहाणे तु कर्म विद्यमानमपि पुण्यापुण्योपचय-करं न भवति । उपिचते अपि पुण्यापुण्ये कर्मणी कामश्रून्ये फलारम्भके न भवतः। तस्मात् काम एव संसारस्य मृतम्। तथा चोक्तमाथवणे—'कामान् यः कामयते मन्यमानः स काम-भिर्जायते तत्र तत्र'' (मु०उ०३। २।२) इति । तस्मात् काम-मय एवायं पुरुषो यदन्यमयत्वं तदकारणं विद्यमानमपीत्यतो-ऽवधारयति काममय एवेति । कानमय: च यस्मात् स सन् यादशेन कामेन यथा-कामो भवति, तत्क्रतुर्भवति ।

स काम ईषदभिलापमात्रेणा-

भवति, सोऽविहन्यमानः स्फुटी-

भिव्यक्ती

यस्मिन्

विषये

यहां दूसरे बन्धमोक्षकुशल पुरुष कहते हैं-यह ठीक है कि कामादिपूर्वंक पूण्य और पाप ही शरोर-ग्रहणके कारण हैं तो भी कामनासे प्रेरित हुआ पुरुष ही पुण्य-पापरूप कर्मीका संग्रह करता है। कामनाका नाश होनेपर तो विद्यमान कर्म भी पृण्य-पाप नी वृद्धि करनेवाला नहीं होता तथा कामनारहित होनेपर संग्रह किये हुए पुण्य-पाप कर्म भी फलके आर-म्भक नहीं होते। अतः कामना ही संसारका मूल है। ऐसा ही आथ-र्वणश्रुतिमें भी कहा है-"जो पुत्र-पशु आदि कामनाओं को ही सर्व-श्रेष्ठ मानता हुआ उनकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओंके कारण उन उन स्थानोंमें जन्म लेता है।" अतः यह पृष्ण काममय हो है; इसका जो अन्यमयत्व है, वह विद्यमान रहते हुए भी [इसके सर्वमयत्वका] कारण नहीं है, इसी-से श्रांत निश्चय करती है कि यह काममय ही है।

क्योंकि वह काममय होकर जैसी कामनासे युक्त अर्थात् 'यथाकाम' होता है 'तत्कतु' होता है। थोड़ी-सी अभिलाषामात्रसे अभिवयक्त हुई वह कामना जिस विषयन होती है, वह उससे आहत न होकर स्फुट भवन् ऋतुत्वमाषद्यते। ऋतुनीमा-ध्यवसायो निश्चयो यदनन्तरा क्रिया प्रवतते।

यत्क्रतुर्भवाति यादकामकार्येण क्रतुना यथारूपः क्रतुरस्य सोsयं यत्क्रतुर्भवति, तत् कर्म इरुते, यद्विषयः ऋतुस्तत्फलनि-र्घत्तये यद् योग्यं कर्म, तत् कुरुते निर्वर्तयति, यत् कर्म कुरुते तद्भिसम्पद्यते, तदीयं फलमभिसम्पद्यते । तस्मात् सर्व-मयत्वेऽस्य संसारित्वे च काम एव हेतुरिति ॥ ५ ॥

होनेपर ऋतुरूप हो जाती है। 'कतु' अध्यवसाय अर्थात् निश्चयको कहते हैं, जिसके पीछे क्रियाकी प्रवृत्ति होती है।

यह 'यत्कत्' होता है अर्थात् कामनाके कार्यरूप जिस प्रकारके कतुसे यह युक्त होता है, इस प्रकार यह जैसे ऋतुवाला होता है, वही कर्म करता है। इसका जिस विषय-को लेकर कतु होता है, उसका फल सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कर्म होता है, उसीको करता है और जैसा कर्म करता है, वही अभिस-म्पन्न होता अर्थात् उसीका फल प्राप्त करता है। अत: इसके सर्वम-यत्व और सांसारित्वमें कामना ही कारण है।। ५।।

कामनाके अनुसार शुभाशुभ गति तथा निष्काम ब्रह्मज्ञके मोक्षका निरूपण

तदेष रलोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्म-णैति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्म-णस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम् । तस्माङ्कोकात् पुन-रैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानोऽथाकाम-यमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ॥ ६॥

उस विषयमें यह मन्त्र है-इसका लिङ्ग अर्थात् मन जिसमें अत्यन्त बासक होता है, उसी फलको यह सामिलाष होकर कर्मके सहित प्राप्त

PARTAGORIAN PARTAG

करता है। इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुन: इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करने-वाला पुरुष है [उसके विषयमें कहते हैं] जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है॥ ६॥

तत्तिसम्बर्धे एप श्लोको |
प्रान्तोऽपि भवति । तदेवैति
तदेव गच्छिति, सक्त आसक्तस्तत्रोद्भृताभिलाषः सन्नित्यर्थः,
कथमेति ? सह कर्मणा यत्
कर्म फलासक्तः सन्नकरोत्तेन
कर्मणा सहैव तदेति तत् फलमेति । किं तत् ? लिङ्गं मनः—
पनःप्रधानत्वान्तिङ्गस्य मनो
लिङ्गमित्युच्यते ।

श्रथ वा लिङ्गचतेऽनगम्यते-ऽनगच्छति येन तल्लिङ्गं तन्मनो यत्र यस्मिन्निपक्तं निश्चयेन सक्तमुद्भृताभि-लाषमस्य संसारिणः, तद-भिलाषो हि तत् कर्म कृत-वान्, तस्माक्तन्मनोऽभिषङ्गवशा-

तत्—उस विषयमें यह श्लोक अर्थात् मनत्र भी है। तदेवैति-उसी-को जाता है, सक्त-आसक्त होकर अर्थात् उसमें अपनी अभिलाषा प्रकट कर, किस प्रकार जाता है? कमंके सहित अर्थात् जिस कमंको उसने फलासक्त होकर किया था, उस कमंके सहित ही वह उसके फलके प्रति जाता है। वह ( जान-वाला) कौन है? लिझ—मन, लिझ-देह मन:प्रधान है, इसलिये मनको 'लिझ' ऐसा कहा जाता है।

अथवा जिसके द्वारा लिङ्कन — अवगम होता है अर्थात् जिससे साक्षी जानता है, उसे लिङ्क कहते हैं, इस संसारीका वह मन जिसमें निषक्त-निश्चयपूर्वक सक्त अर्थात् उद्भूताभिलाष होता है यानी अपनी अभिलाषा प्रकट करता है; उस अभिलाषासे युक्त होकर ही उसने वह कमें किया था, इससे अर्थात् उस चित्तको आसक्तिके कारण ही

देवास्य तेन कमिणा तत्फलप्राप्तिः। तेनैतत् सिद्धं भवति,
कामो मूलं संसारस्येति। अत्
उच्छिन्नकामस्य विद्यमानान्यपि
कर्माणि ब्रह्मविदो वन्ध्याप्रसवानि भवन्तिः, "पर्याप्तकामस्य
कृतात्मनश्च इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः" (मु० उ० ३।
२ । २ ) इति श्रुतेः।

किञ्च प्राप्यान्तं कर्मणः-प्राप्य भुकत्वा अन्तमवसानं यावत् कर्मणः फलपरिसमाप्तिं कृत्वे-स्यर्थः; कस्य कर्मणोऽन्तं प्राप्ये-त्युच्यते—तस्य यत्किश्च कर्म-हास्मिँल्लोके करोति निर्वर्तयत्य-यम्, तस्य कर्मणः फलं भुक्त्वा श्रन्तं प्राप्य तस्माल्लोकात् पुन-रत्यागच्छत्यस्मै लोकाय कर्मणे। अयं हि लोकः कर्मप्रधानः, तेनाह-'कर्मणे' इति, पुनः कर्म-करणाय । पुनः कर्म कृत्वा फलासङ्गवशात् पुनरमुं लोकं याती-त्येवम्। इति नु एवं नु कामय-

इसे उस कमंसे उस फलकी प्राप्ति हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि काम ही संसारका मूल है। अतः जिसकी कामना निवृत्त हो गयो है, उस ब्रह्मवेत्ताके विद्यमान कर्म भी वन्ध्याकी संतित हो जाते हैं; जैसा कि "आप्तकाम और शुद्ध-चित्त पुरुषकी सारी कामनाएँ यहीं लीन हो जाती हैं" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

ACTURE OF SERVICES SERVICES

तथा कर्मके अन्तको प्राप्तकर अर्थात् जहांतक कर्मका अन्त यानी अवसान हो वहाँतक उसे पाकर— भोगकर यानी कर्मफलकी परिस-माप्ति करके: किस कर्मका अन्त पाकर ? सो वतलाया जाता है--इस लोकमें यह जो कुछ कर्म करता है उसका अर्थात् उस कर्मः का फल भोगकर-उसका अन्त पाकर उस लोकसे, कर्म करनेके लिये, पुन: इस लोकमें आ जाता हैं। यह लोक ही कर्मप्रधान है. इसीसे श्रुति कहती है- 'कर्मणे' अर्थात् पुनः कर्म करनेके लिये। इसी प्रकार पुन: कर्म करके फला-सक्तिके कारण पुनः परलोकमें जाता है। इस प्रकार जो कामना

मानः संसरति । यस्मात् काम-यमान एवैवं संसरत्यथ तस्मा-

दकामयमानो न क्वचित् संसर्वि। फलासक्तस्य हि गतिरुक्ता।

अकामस्य हि क्रियानुपपत्तरेका-मयमानो मुच्यत एव । पुनरकामयमानी भवति? यो-ऽकामो भवत्यसावकामयमानः । कथमकामतेत्युच्यते-यो निष्का-मो यस्मान्निर्गताः कामाः सो-Sयं निष्कामः । कथं कामा निग-च्छन्ति १ य त्राप्तकामो भव-त्याप्ताः कामा येन स आप्तकामः। कथमाप्यन्ते कामाः ? श्रात्म-कामत्वेन । यस्यात्मेव नान्यः कामयितव्यो वस्त्वन्तरभूतः पदार्थो भवति । त्र्यात्मैवानन्तरो-

ऽवाद्यः कुत्स्नः प्रज्ञानघन एक-

pereneral representations of the perent करनेवाला है वह संसार-बन्धनको प्राप्त होता है। चूँकि कामना करने-वाला ही इस प्रकार संसरित होता है, इसलिये जो कामना करनेवाला नहीं है, वह कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता।

फलासक्तकी गति तो बतला दी गयी; किंतु जो निष्काम है, उसकी क्रिया सम्भव न होनेके कारण कामना न करनेवाला पुरुष तो मुक्तः ही हो जाता है, किंतु जीव कामना न करनेवाला कैसे होता है ? जो अकाम होता है, वहीं कामना न करनेवाला है। अकामता कैसे होती है ? सो वतलाया जाता है—जो निष्काम है अर्थात् जिससे कामनाएँ निकल गयी हैं, वह पुरुष निष्काम कहलाता है। कामनाएँ किस प्रकार निकल जाती हैं ? जो आप्तकाम होता है अर्थात् जिसने सव कामनाओंको प्राप्त कर लिया है, वह आप्तकाम है [ उसको कामनाएँ नहीं रहतीं ]।

कामनाओंकी प्राप्ति कैसे होती है ? आत्मकाम होनेसे। जिसकी कामनाका विषय आत्मा ही होता है, कोई अन्य वस्तुरूप पदार्थ नहीं होता। आत्मा हो अन्तर-बाह्यरहित, पूर्ण प्रज्ञानघन और एकरस है;

TO DE SELECTEDES SE SE

रसः, नोध्वं न तिर्यक् नाध <mark>श्चात्मनोऽन्यत् काम</mark>यितच्यं वस्त्व-न्तरम् । यस्य सर्वमात्मैवाभृत् तत्केन कं पश्येच्छृणुयानमन्त्रीत विजानीयाद्वा, एवं विजानन् कं कामयेत । जायमानी हान्यत्वेत पदार्थः कामियतव्यो भवति, न चासावन्यां बद्याविद ज्ञाप्तकाम-स्यास्ति । य एवात्मकामतया आप्रकामः स निष्कामीऽकामी-ऽकामयमानश्चेति मुच्यते। न हि यस्य आत्मेव सर्व भवति, तस्यानात्मा कामयित्वयोऽस्ति। त्रानात्मा चान्यः कामयितव्यः सर्व चात्मैवाभूदिति विप्रति-षिद्धम् । सर्वात्मदर्शिनः वितव्याभावात् कर्मानुपपत्तिः। ये तु प्रत्यवायपरिहारार्थं कर्म कल्पयन्ति ब्रह्मविदोऽपि, तेषां नात्मैव सर्व भवतिः प्रत्यवायस्य जिहासितच्यस्य आत्मनोऽन्यस्य

आत्मासे भिन्न कामनाके योग्य कोई अन्य वस्तु न ऊपर है, न इघर-उधर है और न नीचे है। जिसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वह किसके द्वारा किसे देखे, सूने, मनन करे अथवा जाने ? इस प्रकार जानने-वाला किसकी कामना करे। जो पदार्थं अन्यरूपसे जाना जाता है, वही कामनाके योग्य होता है और यह अन्य पदार्थं आप्तकाम ब्रह्मवेताकी दृष्टिमें है नहीं। अतः जो भी बात्म-काम होनेके कारण आप्तकाम होता है, वही निष्काम, अकाम और कामना न करनेवाला भी है; इस-लिये मुक्त हो जाता है। जिसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिये कामनाके योग्य कोई अनात्मा नहीं रहता। कोई दूसरा कामनाके योग्य अनात्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा भी हो गया-ऐसा कथन तो विपरीत ही है। अत: सर्वात्मदर्शीके लिये कामनाके योग्य वस्तुका अभाव हो जानेके कारण कर्म सम्भव नहीं है।

जो लोग प्रत्यवायकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मवेत्ताके भी कर्मकी कल्पना करते हैं, उनके लिये सब आत्मा ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यवाय तो आत्मासे भिन्न कोई अन्य त्यागने \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ श्रभिप्रेतत्वात्। येन चाशनाया-द्यतीतो नित्यं प्रत्यवायासम्बद्धो विदित आत्मा, तं वयं ब्रह्मविदं ब्रुमः । नित्यमेव अज्ञनायाद्यती-तमात्मानं पश्यति । यस्माच्च जिहासितव्यमन्यग्रुपादेयं वा यो न पश्यति, तस्य कर्म न शक्यत एव सम्बन्धुम्, यस्त्वब्रह्मवित्तस्य भवत्येव प्रत्यवायपरिहारार्थं कर्मे-ति न विरोधः । अतः कामा-भावादकामयमानी न जायते, मुच्यत एव।

तस्यैदमकामयमानस्य कर्मा-भावे गमनकारणाभावात् प्राणा वागादयः, नोत्क्रामन्ति नोध्वं क्रामन्ति देहात्। स च विद्रा-श्रात्मकामतयेहैव नाप्तकाम सर्वात्मनो हि त्रहाभूतः । ब्रह्मणी दृष्टान्तत्वेन प्रदर्शित-मेतद्र्पम्-"तद्दा अस्यैतदाप्त-काममारमकामनकामं रूपम्'' (बृ० उ० ४।३।२१) इति।

योग्य पदार्थ ही माना गया है। ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कहते हैं, जिसने आत्माको क्षुघादिसे अतीत और प्रत्यवायसे असम्बद्ध जाना है। वह सर्वदा क्षुधादिसे अतीत आत्माको ही देखता है; क्योंकि जो आत्मासे भिन्न किसी हेय या उपादेय वस्तुको नहीं देखता उससे कर्मका सम्बन्ध होना सम्भव ही नहीं है; जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, उसीको प्रत्यवायकी निवृत्तिके लिये कर्मकी आवश्यकता है, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः कामनाका अभाव होनेके कारण कामना न करनेवाला पुरुष जन्म नहीं लेता, वह मुक्त ही हो जाता है।

इस प्रकार कामना न करनेवाले उस पुरुषके कर्मीका अभाव हो जानेक कारण गमनका कोई कारण न रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्क्रमण नहीं करते—देहसे ऊपर-की ओर नहीं जाते। और आत्म-कामताके कारण आप्तकाम हुआ वह विद्वान् यहीं व्रह्मभूत हो जाता है। "वह यह निश्चय ही इसका आप्तकाम, आत्मकाम और अकामरूप है" इस प्रकार यह दृष्टान्तरूपसे उस ब्रह्मका गया है। 'अथा-रूप दिखाया

· DEPERSONS TO SERVICE तस्य हि दार्षान्तिकभूतोऽयमथं उपसंहियतेऽथाकामयमान इत्या-दिना ।

स कथमेवस्भूतो मुच्यत इत्युच्यते-यो हि सुषुप्तावस्थ-मित्र निर्विशेषमद्वैतमलुप्तचिद्रूप-ज्योतिःस्वभावमात्मानं पश्यति, तस्यैवाकामयमानस्य कर्भाभावे गमनकारणासावात् प्राणा वागा-द्यो नोत्क्रामन्ति। विद्वान् स इहैव ब्रह्म, यद्यपि देहवानिव लक्ष्यते, स ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति । यस्मान हि तस्यात्रहात्वपरिच्छेदहेतवः

कामाः सन्ति, तस्मादिहैव ब्रह्मैय-सन् ब्रह्माप्येति न शरीरपाती-त्तरकालम् ।

न हि विदुषो मृतस्य भावान्त-मोक्षस्य भावान्तर- रापत्तिर्जीवतो-त्वप्रतिवेधः ऽन्यो भावो देहान्तर-

प्रतिसन्धानाभावमात्रेणैव ब्रह्माप्येतीत्युच्यते । भावान्तरा-पत्तौ हि मोत्तस्य सर्वोपनिषद्विय-चितोऽर्थ आत्मैकत्वाख्यः स

कामयमानः' इत्यादि वाक्यसे यह उसीके दाष्टीन्तिकभूत अर्थका उप-संहार किया गया है।

वह इस प्रकारका साधक किस प्रकार मुक्त होता है? सो कहा जाता है-जो स्युप्ति अवस्थामें स्थितकी भांति निविशेष, अहैत. अलुप्तचिद्रप ज्योतिःस्वरूप आत्मा-को देखता है, उस कामना न करनेवाले पुरुषके कर्मीका अभाव हो जानेके कारण गमनका कोई कारण न रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्क्रमण नहीं करते; किंतु वह विद्वान् यहीं ब्रह्मरूप हो जाता है, यद्यपि वह देहवान्-सा दिखायी देता है, किंतु वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त हौता है; क्योंकि उसके अब्रह्मत्वके परिच्छेदकी हेतु-भूता कामनाएँ नहीं रहतीं, इसलिये वह यहीं ब्रह्म हो रहकर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, शरीरपातके पश्चात् नहीं।

मरे हुए विद्वान्को भावान्तरको प्राप्ति नहीं होती अर्थात् उसका जीवितावस्थासे भिन्न भाव नहीं देहान्त रका संयोग न होनेसे ही 'वह ब्रह्म को प्राप्त होता हे' ऐसा कहा जाता है। मोक्ष कोई भावान्तरप्राप्ति मानी जाय तो सम्पूर्ण उपनिषद्का जो आरमैनयरूप विवक्षित

वाधितो भवेत्, कर्महेतुकश्र मोत्तः प्राप्नोति, न ज्ञाननिमित्त इति । स चानिष्टः, श्रानित्वत्वं च मोत्तस्य प्राप्नोति, न हि क्रियानिर्वृत्तोऽथौं नित्यो दृष्टः । नित्यश्र मोत्तोऽभ्युपगम्यते, ''एष नित्यो महिमा'' (बृ० उ०४। ४। २३) इति मन्त्रवर्णात् ।

न च स्वामाविकात् स्वभावादस्यित्रित्यं कल्पयितुं शक्यम् ।
स्वामाविकश्चेदग्नयुष्णवदात्मनः
स्वभावः, स न शक्यते पुरुष्ण्यापारानुभावीति वक्तुम् । न
ह्यग्नेरीष्ण्यं प्रकाशो वाग्निच्यापारानन्तरानुभावी । श्राग्निच्यापारानुभावी स्वाभाविकश्चेति
विप्रतिषिद्धम् ।
ज्वलनच्यापारानुभावित्वम्

उष्णप्रकाशयोरिति चेन्न, अन्यो-पल्लिध्यव्यवधानापगमाभिव्य-क्त्यपेक्षत्वात्। ज्वलनादिपूर्वक-

सिद्धान्त है, वह बाधित हो जायगा तथा मोक्ष कर्मनिमित्तक हो जायगा, ज्ञानिमित्तक नहीं रहेगा और यह इप्ट नहीं है, क्योंकि इससे मोक्षको अनित्यता भी प्राप्त होती है, कर्मसे निष्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य नहीं देखा गया और मोक्ष तो नित्य हो साना गया है, जैसा कि यह "ब्राह्मणको नित्य महिमा है" इस मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

इसके सिवा स्वाभाविक (अकृतिम) स्वरूपते भिन्न कोई अन्य
पदार्थ नित्य है—ऐसी कल्पना
नहीं की जा सकती। यदि अग्निके
उण्णत्वके समान मोक्ष आत्माका
स्वाभाविक स्वरूप है तो उसके
विषयमें यह नहीं कहा जा सकता
कि वह पुरुषके व्यापारद्वारा पीछेसे होनेवाला है। अग्निका उण्णत्व
या प्रकाश भी अग्निके व्यापारके
पीछे होनेवाला नहीं है। वह
अग्निके व्यापारके पीछे होनेवाला
है और स्वाभाविक भी है—ऐसा
कहना तो विरुद्ध है।

यदि कहो कि अग्निके उष्णत्व और प्रकाशका ज्वलन व्यापारके पीछे होना तो सिद्ध होता ही है—ता यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह तो दूसरेकी उपलब्धिके व्यवधानकी निवृत्तिकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षासे है। अज्वलनादि व्यापारपूर्वक जो

अागे इसी वाक्यकी व्याख्या की जाती है।

उष्णप्रकाश्युणाभ्या-मभिन्यज्यते तन्नाग्न्यपेत्तया, किं तहान्यदृष्टरग्नेरीव्ययप्रकाशी धर्मी व्यवहिती, कस्यचिद् दृष्ट्या त्वसम्बध्यमानी, ज्वलना-पेत्तया व्यवधानापगमे दृष्टेर्राभ-व्यज्येते । तद्पेत्तया भ्रान्तिरुप-जायते--- ज्वलनपूर्वकावेतौ उष्णप्रकाशौ धर्मौ जाताविति । यद्युष्णप्रकाशयोरिष स्वाभावि-कत्वं न स्यात् । यः स्वामाविको-ऽग्नेर्धर्मः, तमुदाहरिष्यामः। न च स्वामाविको धर्म एव नास्ति पदार्थानामिति ज्ञक्यं वक्तुम्, न च निगडभङ्क इवाभावभूतो मोत्तो वन्धन-निवृत्तिरुपपद्यते, परमात्मै-कत्वाम्युपगमात् ''एकमेवा-द्वितीयम्'' (छा० उ०६।२।१)

अग्नि अपने उष्ण और प्रकाश-गुणोंके सहित अभिन्यक्त होता है, वह अग्निकी अपेक्षासे नहीं है, तो फिर क्या बात है ?-अनिक उष्णत्व और प्रकाशरूप धर्म दूसरे-की दृष्टिसे व्यवहित (ओभल) हैं अर्थात् किसीकी दृष्टिसे असम्बद्ध हैं. अत: ज्वलनकी अपेक्षासे दृष्टिके उस व्यवधानकी निवृत्ति होनेपर वे अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसीसे यह भ्रान्ति हो जाती है कि ये उष्णत्व और प्रकाश-धर्म ज्वलन-पूर्वक उत्पन्न हए हैं।

यदि उष्णत्व और प्रकाश भी अग्निके स्वाभाविक वर्म नहीं हैं तो जो भी अग्तिका स्वाभाविक धर्म हो हम उसीको इसमें उदाहरण देंगे। पदार्थोंका स्वाभाविक धर्म है हो नहीं-ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। बेडियोंके टूटनेके समान मोक्ष भी बन्धन-निवृत्तिरूप अभावमय धर्म है— ऐसा कहना भी उचित नहीं है. क्योंकि ''एक ही अद्वितीय ब्रह्म है" इस श्रुतिके अनुसार परमात्माकी एकता स्वीकार की इति श्रुतेः । न चान्यो वद्घोऽस्ति, गयो है। परमात्मासे भिन्न कोई दूसरा

यस्य निगडनिवृत्तिवद् बन्धन-निवृत्तिमोंन्नः स्यात् । परमात्म-व्यतिरेकेणान्यस्याभावं विस्त-रेणावादिष्म । तस्मादविद्यानि-वृत्तिमात्रे मोक्षव्यवहार इति चावो-चाम । यथा रज्ज्वादौ सर्पाद-ज्ञाननिवृत्तौ सर्पादिनिवृत्तिः ।

येऽप्याचन्तते मोक्षे विज्ञानान्त-रमानस्दान्तरं चाभिन्यज्यत इति तैर्वक्तव्योऽभिव्यक्तिशब्दार्थः । यदि तावल्लोकिक्येव उपलब्धि-विषयव्याप्तिरभिव्यक्तिशब्दार्थः. ततो वक्तव्यं कि विद्यमानम्भि-व्यज्यतेऽविद्यमानमिति विद्यमानं चेद् यस्य मुक्तस्य तद्भिन्यज्यते तस्यात्मभूतमेव तदिति, उपलब्धिन्यवधानानुप-पत्तेनिंत्याभिव्यक्तत्वान्मुक्तस्या-इति विशेषवचन-भिन्यज्यत मनर्थकम् ।

बद्ध है नहीं, जिसकी बेड़ियोंके दूटनेके समान बन्धनिवृत्तिरूप मुक्ति हो। परमात्मासे भिन्न किसी अन्य वस्तुका अभाव हम पहले विस्तारसे बतला चुके हैं। अतः अविद्याकी निवृत्तिमात्रसे ही मोक्ष-च्यवहार होता है—ऐसा हमारा कथन है, जिस प्रकार कि रज्जु आदिमें सर्पादिकी अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर सर्पादिकी भी निवृत्ति हो जाती है।

जो लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्षमें किसी विज्ञानान्तर आनन्दान्तरको अभिव्यक्ति होती है, उन्हें 'अभिव्यक्ति' शब्दका अर्थ बतलाना चाहिये। यदि लौकिकी उपलब्धि अर्थात् विषयव्याप्ति हो 'अभिव्यक्ति' शब्दका अर्थ है तो यह बतलाना चाहिये कि विद्यमान सुखकी अभिन्यक्ति होती है या अविद्यमानकी ? यदि कहें विद्यमान मुखकी अभिव्यक्ति होती है तो जिस मुक्तके प्रति उस विद्यमान सृखकी अभिव्यक्ति होती है, उसका तो वह आत्मस्वरूप ही है, अ : नित्या-भिव्यक्त होनेसे उसकी उपनिबंधमें कोई व्यवधान न हो सकनेके कारण वह मुक्तको अभिव्यक्त होता है-ऐसा विशेष वचन कहना व्यर्थ ही है।

ALPERENT PERTUREPERTURE

त्रथ कदाचिदेवाभिव्यज्यते, उपलब्धिव्यवधानादनात्मभूतं तदिति, अन्यतोऽभिव्यक्तिप्रस-ङ्गः। तथा चाभिव्यक्तिसाधना-पेत्रता । उपलब्धिसमानाश्रयत्वे तु व्यवधानकल्पनानुपपत्तेः सर्व-दाभिव्यक्तिरनभिव्यक्तिर्वा। न त्वन्तरालकल्पनायां प्रमाण-मस्ति। न च समानाश्रयाणामे-कस्यात्मभूतानां धर्माणामितरेत-रविषयविषयित्वं सम्भवति । विज्ञानसुखयोश्च प्रागभिव्य-आत्मनो बन्धमोक्ष- कतेः संसारित्वम्, श्रिभव्यक्त्युत्तर-कालं च मुक्तत्वं यस्य-सोऽन्यः परस्मान्नित्याभिन्यक्तज्ञानस्त्र-रूपादत्यनतवैलचण्यात्, शैत्य-मिबौष्णयातः

और यदि वह कभी-कभी ही अभिव्यक्त होता है तो उसकी उपलब्धिमें व्यवधान रहनेके कारण वह अनात्मभूत है, तब तो उसकी दसरे (साधन) से अभिव्यक्ति होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होता है और इस प्रकार अभिव्यक्तिके साधनकी भी अपेक्षा हो जाती है। यदि उपलब्धिसमानाश्रयत्व माना जाय तो व्यवधानकी कल्पना न हो सकनेके कारण या तो उसकी सर्वदा अभिव्यक्ति ही होगी या अनभिव्यक्ति ही । इन दोनोके बीचकी कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं हैं। एक ही आश्रयवाले अर्थात् एकहीके आत्मभूत धर्मांका परस्पर विषय-विषयीभाव होना सम्भव नहीं।

पूर्वं - विज्ञान और आनन्दकी अभिव्यक्तिसे पूर्वं जिसका संसारित्व और अभिव्यक्तिके पश्चात् मुक्तत्व बतलाया जाता है, वह अत्यन्त विलक्षण होनेके कारण नित्याभि-व्यक्तज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न है, जैसे उष्णतासे शीतलता।

अर्थात् उपलिव्य और उपलिव्यके विषय विज्ञान एवं आनन्द---इन दोनोंका एक आत्मा ही आश्रय है---ऐसा माना जाय ।

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ परमात्मभेदकरपनायां च वै-दिकः कृतान्तः परित्यक्तः स्यात् ।

मोत्तस्य इदानीमिव निर्विशे-षत्वे तदर्थाधिकयत्नानुपपत्तिः शास्त्रवैयध्यं च प्राप्नोतीति चेत् !

न, अविद्याअमापोहार्थत्वातः न हि वस्तुतो मुक्तामुक्तत्वविशे-योऽस्ति, आत्मनो नित्यैकरूप-त्वातः किंतु तद्विषया अविद्या अपोद्यते शास्त्रोपदेशजनित्वि-जानेनः प्राक्तद्वपदेशप्राप्तेस्तद-र्थश्च प्रयत्न उपपद्यत एव । श्रविद्यावतोऽविद्यानिवस्यनि-वृत्तिकृतो विशेष आत्मनः स्यादिति चेत् ! न, श्रविद्याकरपनाविषयत्वा-

रज्जपरश्चक्तिका-भ्युपगमात.

सिद्धान्ती-इस प्रकार परमात्मा-से भेदकी कल्पना करनेमें तो वैदिक सिद्धान्तका परित्याग हो जाता है।

पूर्व • - यदि इस समयके समान मोक्षकी कोई विशेषता न मानी जायगी तो उसके लिये अधिक प्रयत्न करना सम्भव नहीं होगा तथा शास्त्रकी व्यर्थता भी प्राप्त होगी-यदि ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है: क्योंकि अविद्यारूप भ्रमकी निवृत्ति-के लिये होनेके कारण उनकी सार्थ-कता है। परमार्थतः मुक्तत्व और अमुक्तत्वमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वदा एकरूप ही है। किंत्र शास्त्रजनित विज्ञानसे तदिषयक अज्ञानका नाश होता है और उस शास्त्रोपदेशके प्राप्त होनेसे पहले उसके लिये प्रयत्न करना भी उचित ही है।

प्रवं - अविद्यावान् आत्माका अविद्याकी निवृत्ति एवं अनिवृत्ति-के कारण रहनेवाला भेद तो रहेगा ही !

सिदान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा-को अविद्याजनित कल्पनाका विषय माना गया है; इसलिये रज्जु, ऊसर, गगनानां सर्पोदकरजतमलिनत्वा-

दिवददोष इत्यवीचाम ।

तिमिरातिमिरदृष्टिवद्विद्या-कर्त्रवाकर्त्रवकृत आत्मनी वि-शेषः स्यादिति चेत् ! न, "ध्यायतीव लेलायतीव" इति स्वतोऽविद्याकर्तत्वस्य प्रति-सिंद्धत्वातः अनेकव्यापारसंनि-पातजनितत्वाच्च अविद्याभ्रमस्यः विषयत्वोपपत्तेश्रः यस्य च अ-विद्याभ्रमो घटादिवद विविक्तो गृद्यते, स न ऋविद्याभ्रमवान् । 'श्रहं न जाने मुग्धोऽस्मि' इति प्रत्ययद्रश्नाद्विद्याश्रमवत्त्वमेवे -ति चेत् !

शक्ति और आकाशमें भासनेवाले सपं, जल, रजत और मालिन्यसे जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता, उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या-जनित कल्पनासे कोई दोष नहीं आ सकता-ऐसा हम कह चुके हैं।

> पूर्वं - तिमिर-रोगयुक्त और तिमिर-रोगमुक्त दृष्टिसे जैसे चन्द्रमा-का भेद प्रतीत होता है, वैसे ही अविद्याके कर्ता और अकर्ता होनेसे आत्मामें भी भेद हो जायगा !

सिद्धान्ती--नहीं, क्योंकि "ध्यान-सा करता है. चळ्ळल-सा होता है" इस श्रुतिद्वारा स्वयं आत्माके अवि-द्याकर्ता होनेका निषेध किया गया है। इसके सिवा अविद्यारूप भ्रम तो अनेक व्यापारोंके मेलसे उत्पन्न होता है तथा वह आत्माका विषय भी है। अतः जिसके द्वारा अविद्या-रूप भ्रम घटादिके सभान प्रत्यक्ष-तया ग्रहण किया जाता है, वह अविद्यारूप भ्रमवाला नहीं हो सकता !

पूर्वं -- 'मैं नहीं जानता, मूढ हूँ' ऐसा अनुभव देखा जानेके कारण तो आत्मा अविद्यारूप भ्रम-वाला ही सिद्ध होता है !

というしてくてくしてくろうしゃしゃくかん ひとうしゅん न, तस्यापि विवेकग्रहणातः न हि यो यस्य विवेकेन ग्रहीताः स तस्मिन् भ्रान्त इत्युच्यते; तस्य च विवेकग्रहणम्, तस्मि-न्नेव च अमः-इति विप्रतिषि-द्रमः न जाने मुग्धोऽस्मीति हर्यते इति ब्रवीषि—तहर्शिनश्र अज्ञानं ग्रुग्धरूपता दश्यत इति च-तद्दर्शनस्य विषयो भवति, कर्मतामापद्यत इति । तत् कथं कर्मभूतं सत् कर्तस्वरूपदृशि-विशेषणम् अज्ञानमुग्धते स्या-ताम ? श्रथ दिशविशेषणत्वं तयोः, कथं कर्म स्याताम्-दृशिना व्याप्येते ? कर्म हि कर्तियया व्याप्यमानं भवतिः श्चनयञ्च व्याप्यम्, श्चनयद् व्याप-कम्; न तेनैव तद् च्याप्यतेः वद कथमेवं सति, अज्ञान-मुग्धते दशिविशेषणे स्याताम् ? न चाज्ञानविवेकदशी श्रज्ञान-

सिदान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि उस अनुभवका भी पृथक् करके ग्रहण होता है और जो जिसका पृथक करके ग्रहण करने-वाला है; वह उसमें भ्रान्त है-ऐसा कहा नहीं जा सकता। उसी-का तो पृथक करके ग्रहण होता है और उसीमें भ्रान्ति है--ऐसा कहना तो विरुद्ध है। 'मैं नहीं जानता, मुग्ध हैं' यह अनुभव दिखायी देता है--ऐसा तुम कहते हो और ऐसा भी कहते हो कि उसे देखनेवालेकी अज्ञान एवं मुग्ध-रूपता देखी जाती है--इस प्रकार तो वे अज्ञानादि दर्शनके विषय अर्थात् कर्मरूपताको प्राप्त हो जाते हैं। तब कर्मभूत होकर वे अज्ञान और मुग्वता कर्नुस्वरूप साक्षीके विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं? और यदि वे साक्षीके विशेषण हैं तो वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं अर्थात् साक्षीसे व्याप्त कैसे होंगे ? कर्म तो कर्ताकी क्रियासे व्याप्त होनेवाला होता है तथा व्याप्य दूसरा होता है और व्यापक दूसरा; वह उसीसे व्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थितिमें बतलाओ, अज्ञान और मुग्वता साक्षीके विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं? तथा अज्ञानको अपनेसे पृथक देखनेवाला-अज्ञान-

मात्मनः कर्मभूतमुपलभमान उपलब्ध्धमत्वेन गृह्णाति-श्रीरे कार्यस्पादिवत्, तथा। सुखदुःखेच्छाप्रयत्नादीन् सर्वो

लोको गृह्णातीति चेत्! तथापि ग्रहीतुर्लोकस्य विवि-क्ततैवाभ्युपगता स्यात्। 'न जानेऽहं त्वदुक्तं मुग्ध एव,' इति चेद् भवत्वज्ञो मुग्धः, यस्तु एवंदर्शी, तं जम् अमुग्धं प्रति-जानीमहे वयम्। तथा व्या-सेनोक्तम्—'इच्डादि कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री प्रकाशयति' इति, "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं पर-मेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्य-न्तम्—" (गीतः १३। २७) इत्यादि शतश उक्तम् । तस्मा-न्नात्मनः स्वतो बद्धमुक्तज्ञाना-ज्ञानकृतो विशेषोऽस्ति, सर्वेदा समैकरसस्वाभाव्याभ्युपगमात् ।

को अपना कर्मभूत अनुभव करने-वाला उसे शरीरान्तर्गत कृशता और रूपादिके समान साक्षीके धर्मरूपसे नहीं ग्रहण करता।

पूर्व - सुख-दुःख, इच्छा और प्रयत्नादि [आत्माके धर्मी] को तो सभी लोग ग्रहण करते हैं!

सिद्धान्ती-इस प्रकार भी ग्रहण करनेवाले पुरुषकी पृथक्ता ही स्वीकार की जाती है । और <mark>तुमने</mark> जो कहा कि 'मैं नहीं जानता, मुग्ध ही हूँ', सो तुम भले ही अज्ञ या मुग्ध रहो, किंतु जो इस प्रकार देखनेवाला है वह तो ज्ञाता और अमुग्य ही है—ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। व्यासजीने भी ऐसा ही कहा है कि 'क्षेत्री (आत्मा) इच्छादि सम्पूर्ण क्षेत्रोंको प्रकाशित करता है।' "समस्त भूतोंमें समानरूपसे स्थित और उनके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होनेवाले परमेश्वरको" इत्यादि सैकड़ों प्रकारसे उसका वर्णन किया गया है। अतः स्वयं आत्माकी बद्धमुक्त एवं ज्ञान-अज्ञान-के कारण कोई विशेषता नहीं होती; क्योंकि उसे सर्वदा समान और एकरसस्वरूप माना गया है।

ये तु-अतोऽन्यथा आत्मवस्तु परिकल्प्य वन्धमोत्तादिशास्त्रं च अर्थवादमापादयन्ति, ते उत्स-हन्ते खेऽपि शाक्कनं पदं द्रष्टुम्, खं वा मुष्टिना श्राक्तव्हुम्, चर्म-वद् वेष्टितुम्; वयं तु तत् कर्तुम-शक्ताः; सर्वदा समैकरसम् अद्धै-तम् श्रविक्रियम् श्रजम् श्रजरम् अमरम् अमृतम् अभयम् आत्म-तत्त्वं ब्रह्मैव स्मः-इत्येष सर्व-वेदान्तनिश्चितोऽर्थं इत्येवं प्रति-पद्यामहे । तस्माद ब्रह्माप्येतीति उपचारमात्रमेतत्-विपरीतग्रहव-हेहसंततेविं च्छेदमात्रं विज्ञान-फलमपेक्ष्य ॥ ६ ॥

ひこうひうひうひうひうひっとっとっとっとっ किंतु जो लोग आत्मतत्त्वको अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध-मोक्षादि-शास्त्रको केवल अर्थवाद बतलाते हैं, वे तो आकाशमें भी पक्षीके चरणचिह्न देखना चाहते हैं अथवा आकाशको मुद्वोसे खींचना और उसे चमड़ेके समान लपेटनेकी इच्छा करते हैं; हम तो ऐसा करनेमें समर्थ हैं नहीं; हम सर्वदा सम, एकरस, अद्वैत, अविकारी, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभयरूप आत्मतत्त्व ब्रह्म ही है--यही सम्पूर्ण वेदान्तोंका निश्चित अर्थ है--ऐसा समभते हैं। अत: विप-रीतग्रहणसे होनेवाली देहसंतति-का विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल है, उसकी अपेक्षासे 'ब्रह्मको प्राप्त होता है' यह कथन उपचारमात्र है ॥ ६ ॥

स्वप्तबुद्धान्तगमनदृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकः संसारो वर्णितः। संसारहेतुश्च विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञा व-णिता। यैश्वोपाधिभूतैः कार्य-करणलक्षणभूतैः परिवेष्टितः; संसारित्वमनुभवति, तानि ची-क्तानि। तेषां साद्यास्प्रयोजकौ

स्वप्न और जागरित अवस्थाओं-में जानेका जो दृष्टान्त दिया गया या उसके दार्टीन्तिक संसारका वर्णन कर दिया गया। संसारके हेतुभृत विद्या, कर्म और पूर्व का-का भी निरूपण किया गया; और जिन उपाधिभृत देह एवं इन्द्रिय-लक्षणभूतोंसे परिवेष्टित हआ जीव संसारित्वका अनुभव उनका भी उल्लेख दिया उनके

धर्माधर्माविति पूर्वपत्तं कृत्वा काम एवेत्यवधारितम्। यथा च ब्राह्मणेन श्रयमथौँऽवधारितः, एवं मन्त्रेणापीति बन्धं बन्ध-कारणं चोक्त्वोपसहृतं प्रकर-णम् 'इति नु कामयमानः' इति।

'अथाकामयमानः' इत्यार्भ्य सुषुप्तदृष्टान्तस्य दार्षान्तिकभृतः सर्वात्मभावी मोच उक्तः। मोच-कारणं च आत्मकामतया यद श्राप्तकामत्वमुक्तम्, तच साम-ध्यान्नात्मज्ञानमन्तरेण आत्म-कामतयाप्तकामस्वमिति-साम-ध्याद् ब्रह्मविद्यैव मोत्तकारण-मित्युक्तम् । अतो यद्यपि कामो मृतामित्युक्तम्, तथापि मोक्ष-कारणविपर्ययेण बन्धकारणम-विद्या-इत्येतद्प्युक्तमेव भवति । श्रत्रापि मोक्षो मोत्तसाधनं च ब्राह्मणेनोक्तम्; तस्यैव दृढीकर-

साक्षात् प्रेरक धर्म और अधर्म हैं--ऐसा पूर्वपक्ष करके यह निश्चय किया गया कि काम ही उनका प्रेरक है। जिस प्रकार ब्राह्मणभाग-के द्वारा इस अर्थका निश्चय किया था, वैसे ही मैंन्त्रके द्वारा भी बन्ध और बन्धके कारणका वर्णन कर 'इति नुकामयमानः' इत्यादि पदोंसे इस प्रकरणका उपसंहार कर दिया गया।

फिर 'अथाकामयमान:' इस प्रकार आरम्भ कर सूषुप्तावस्थारूप दृष्टान्तके दाष्टीन्तिकभृत सर्वातम-भावरूप मोक्षका वर्णन किया गया। यहाँ मोक्षका कारण जो अत्मकामत्वके द्वारा आप्तकामत्व बतलाया गया है, वह आत्म-कामत्वद्वारा आप्तकामत्व प्रकरण-की सामर्थ्यंसे आत्मज्ञानके विना हो नहीं सकता, अतः सामर्थ्यसे ब्रह्मविद्या ही मोक्षका कारण बतलायी गयी है। इसलिये यद्यपि संसारका मूल काम है--यह बतलाया गया है, तथापि यह बात भी कही हुई हो ही जाती है कि मोक्षके कारण ज्ञानसे विपरीत अज्ञान ही बन्धनका है। यहाँ भी मोक्ष कारण और मोक्षका साधन--ये ब्राह्मण-भागद्वारा बतलाये गये

णाय मन्त्र उदाहियते श्लोक- | उसीको हढ करनेके लिये

उसीको दृढ करनेके लिये श्लोक-शब्दवाच्य मन्त्रका उल्लेख किया

शब्दवाचय:---

जाता है---

विद्वान्का अनुत्क्रमण

तदेष रलोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समरनुत इति । तद्यथाहिनिर्र्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता रायीतेवमेवेद् रारीर् शेतेऽथायम-रारीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ ७ ॥

उसी अर्थमें यह मन्त्र है—जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्णं कामनाओंका नाश हो जाता है तो फिर यह मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं (इस शरीरमें ही) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टान्त—जिस प्रकार सर्पंकी कांचुली बांबीके ऊपर मृत और सर्पद्वारा परित्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है—तेज ही है। तब थिदेहराज जनकने कहा, 'वह मैं जनक श्रीमान्को सहस्र गौएँ देता हूँ'॥ ७॥

तत् तिस्मन्नेवार्थे एप इलोको मन्त्रो भवति । यदा यस्मिन् काले सर्वे समस्ताः कामाः तृष्णाप्रभेदाः प्रमुच्यन्ते, आत्मकामस्य ब्रह्म-विदः समूलतो विशीर्यन्ते, ये प्रसिद्धा लोके इहामुत्रार्थाः पुत्र-वित्तलोकैषणालत्त्वणा अस्य प्र-सिद्धस्य पुरुषस्य हृदि बुद्धौ श्रिता

'तत्'—उसी अर्थमें यह दलोक यानी मनत्र है—जव—जिस समय सर्व अर्थात् समस्त काम—तृष्णाओं के भेद सर्वथा छूट जाते हैं, आत्म-कामी ब्रह्मवेत्ताकी वे समस्त काम-नाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं; जो लोकमें प्रसिद्ध पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणारूप ऐहिक और पारलौकिक कामनाएँ इस पुरुषके हृदय—बुद्धिमें आश्रित हैं [ वे जब आश्रिताः—ग्रथ तदा मत्यों मरणधर्मा सन्, कामवियोगात् समूलतः, अमृतो भवति ।

समुलतः, अमृतो भवात ।
अर्थादनात्मविषयाः कामा
अविद्यालत्तणा मृत्यव इत्येतदुक्तं
भवतिः, अतो मृत्युवियोगे विद्वान्
जीवन्नेव अमृतो भवति । अत्र
अस्मिन्नेव शरीरे वर्तमानो ब्रह्म
समञ्जुते, ब्रह्मभावं मोत्तं प्रतिपद्यत इत्यर्थः । अतो मोत्तो न
देशान्तरगमनाद्यपेत्तते । तस्माद्
विदुषो नोत्कामन्ति प्राणाः,
यथावस्थिता एव स्वकारणे
पुरुषे समवनीयन्तेः, नाममात्रं हि
अवशिष्यते—इत्युक्तम् ।

कथं पुनः समवनीतेषु प्राणेषु देहे च स्वकारणे प्रलीने विद्वान् मुक्तोऽत्रैव सर्वात्मा सन् वर्त-मानः पुनः पूर्ववद् देहित्वं सं-सारित्वलक्षणं न प्रतिपद्यते १ इत्य-त्रोच्यते — तत्त्रायं दृष्टान्तः — यथा लोके 'त्रहः सर्पः, तस्य

समूल नष्ट हो जाती हैं ] तब यह मर्त्य — मरणधर्मा होनेपर भी कामनाओं का समूल नाश हो जानेके कारण अमृत हो जाता है।

यहाँ अर्थतः यह बात कह दो गयो कि अनात्मविषयक कामनाएँ हो अविद्यारूप मृत्यु हैं, अत: मृत्यु-का वियोग हो जानेपर विद्वान् जीवित रहते हुए ही अमृत हो जाता है । वह यहाँ—इस शरीरमें ही रहता हुआ ब्रह्मको अर्थात् ब्रह्मभावरूप मोक्षको प्राप्त करलेता है। अतः मोक्षको देशान्तरमें जाने आदिकी अपेक्षा नहीं है; इसलिये विद्वान्के प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता। वे जैसेके तैसे ही अपने कारण पुरुषमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं, केवल नाममात्र हो बन रहता है--ऐसा ऊपर गया है।

किंतु प्राणोंके लीन हो जानेपर
तथा देहके अपने कारणमें मिल
जानेपर विद्वान् किस प्रकार मुक्त
होकर अर्थात् यहीं सर्वात्मा होकर
विद्यमान रहते हुए पूर्ववत् पुनः
संसारित्वरूप देहिभावको प्राप्त नहीं
होता ? इस विषयमें अब कहा जाता
है—उसमें यह दृष्टान्त है—जिस
प्रकार लोकमें अहि—सर्प, उसकी

निरुर्वथनी—-निर्मोकः, सा श्राह- निरुद्ध निरुर्वथनी, वन्मीके सर्पाश्रये यानी वन्मीकादावित्यर्थः, मृता प्रत्यस्ता प्रत्यस्ता प्रतिप्ता श्रनात्मभावेन सर्पेण प्रक्षिप्त परित्यक्ता, श्रयीत वर्तेत एव- है; इस् मेव यथायं दृष्टान्तः, इदं शरीरं है, या सर्पस्थानीयेन मुक्तेन श्रानात्म-भावेन परित्यक्तं मृतिमिव शेते।

अथेतरः सर्पस्थानीयो मुक्तः सर्वात्मभूतः सर्ववत्त्रत्रेव वर्त-मानोडप्यशरीर एव, न पूर्ववत् पुनः सशरीरो भवति । कामकर्म-प्रयुक्तशरीरात्मभावेन हि पूर्व सशरीरो मर्त्यश्चः तद्वियोगादथ इदानीमशरीरः, अत एव च त्रमृतः,प्राणः प्राणितीति प्राणः-'प्राणस्य प्राणम्' (४।४।१८) इति हिवश्यमाणे क्लोके, 'प्राण-बन्धनं हि सोम्य मनः" ( छा० उ०६। ८। २) इति च श्रत्यन्तरे: प्रकरणत्राक्यसामध्योच्च पर एव श्रातमा अत्र प्राणशब्दवाच्यः: ब्रह्मैव परमात्मैव । किं पुनस्तत् ? तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन

निर्ल्वयनी—कांचुली अर्थात् सर्पकी कांचुली वल्मीक—सर्पके आश्रय यानी बांबी आदिपर मृत और प्रत्यस्त—सर्पद्वारा अनात्मभावसे प्रक्षित्र—परित्यक्त होकर पड़ी रहती है; इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, यह शरीर सर्पस्थानीय मुक्त पुरुषके द्वारा अनात्मभावसे परि-त्यक्त होकर मरे हुएके समान पड़ा रहता है।

और उससे भिन्न जो सर्पं-स्थानीय सर्वात्मभूत मुक्त पुरुष है, वह सर्पके समान वहीं रहता हुन। भी अशरीर ही रहता है, पूर्ववत् पुनः शरीरयुक्त नहीं होता। वह पहले कामकर्मप्रयुक्त शरीरात्म-भावसे ही सशरीर और मरणधनि था; उसके न रहनेसे अब वह अशरीर है और इसीलिये अमृत है; वह प्राण-प्राणिकया करता है, इसलिये प्राण है। 'वह प्राण-का प्राण है' ऐसा आगे कहे जाने-वाले मन्त्रमें और ''हे सोम्य ! मन प्राणरूप बन्धनवाला है'' ऐसा एक अन्य श्रुतिमें कहा भी है। प्रकरण-के वाक्यका सामर्थ्यंसे भी यहाँ परमात्मा हो 'प्राण' वाच्य है । ब्रह्म हो अर्थात् परमात्मा ही है। और वह क्या है ? तेन ही है-विज्ञानरूप ज्योति ही है, जिस

म्रात्मज्योतिषा जगदवभास्य-मानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानज्योतिष्मत् सदविश्रंशद् वर्तते ।

यः कामप्रदनो विमोत्तार्थो णाजवल्ययेन वरो दत्तो जनकाय, सहेतुको बन्धमोक्षार्थलचणो दृष्टान्तद।ष्टीन्तिकभूतः स एष निर्णीतः सविस्तरो जनकयाज-वन्वयाख्यायिकारूपधारिण्या श्र-त्याः संसारविमोत्तोपाय उक्तः प्राणिभ्यः । इदानीं श्रुतिः स्वय-मेवाह-विद्यानिष्क्रयार्थं जनके-नैवमुक्तमितिः; कथम् ? सोऽह-मेवं विमोत्तितस्त्वया भगवते त्तभ्यं विद्यानिष्क्रयार्थं सहस्रं ददामि-इति ह एवं किल उवाच उक्तवान् जनको वैदेहः।

श्रत्र कस्माद् विमोत्तपदार्थे निर्णाते, विदेहराज्यमात्मानमेव च न निवेदयति, एकदेशोक्ताविव सहस्रमेव ददाति ? तत्र कोऽभि-प्राय इति ?

आत्मज्योतिसे अवभासित होता हुआ जगत् प्रज्ञानेत्र और विज्ञान-ज्योतिर्मय होकर विशेषरूपसे च्युत न होता हुआ विद्यमान रहता है।

याज्ञवल्क्यने विमोक्षके लिये जनकको जो कामप्रश्नरूप वर दिया था, उस दृष्टान्तदाष्टीन्तिकभूत वन्धमोक्षार्थलक्षण सहेतुक प्रश्नका जनक-याज्ञवल्क्य-आख्यायिकारूप-धारिणी श्रुतिने विस्तारपूर्वक निर्णय कर दिया तथा प्राणियोंको संसार-से मुक्त होनेका उपाय भी बतला दिया। अब श्रुति स्वयं ही कहती है कि इस विद्याका वदला चुकाने-के लिये जनकने इस प्रकार कहा। किस प्रकार? आपके द्वारा इस प्रकार विमुक्त किया हुआ मैं इस विद्यादानसे उऋण होनेके लिये आप श्रीमान्को एक सहस्र [गौएँ] देता हुँ- ऐसा विदेहराज जनकने कहा।

यहाँ मोक्षतत्त्वका निर्णय हो जानेपर भी जनक विदेहराज्य और अपनेको ही समर्पण क्यों नहीं कर देता? उसका जैसे एकदेश ही कहा गया हो—इस प्रकार केवल सहस्र [गोएँ] ही क्यों देता है? इसमें उसका क्या अभिप्राय है?

श्रत्र केचिद् वर्णयान्त--- श्रध्या-त्मविद्यारसिको जनकः श्रुतम-प्यर्थं पुनर्मन्त्रैः शुश्रृषतिः; अतो न सर्वमेव निवेदयतिः; श्रुत्वाभि-प्रेतं याज्ञवल्क्यात् पुनरन्ते निवे-द्यिष्यामीति हि मन्यते, यदि चात्रैव सर्व निवेदयामि, निवृ-त्ताभिलाषोऽयं श्रवणादिति मत्वा, इलोकान् न वक्ष्यति— इति च भयात् सहस्रदानं शुश्र-षालिङ्गज्ञापनायेति ।

सर्वमप्येतदसत्, पुरुषस्येव
प्रमाणभूतायाः श्रुतेव्याजानुपपत्तेः । अथशेषोपपत्तेश्र—विमोक्षपदार्थे उक्तेऽपि आत्मज्ञानसाधने आत्मज्ञानशेषभूतः
सर्वेषणापरित्यागः संन्यासाख्यो वक्तव्योऽर्थशोषो विद्यतेः
तस्माच्छ्लोकमात्रश्रुश्रूषाकच्यना अनुज्वीः अगति-

यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते हैं—जनक अध्यात्मविद्याका रसिक है, वह सुनी हुई बातको भी पुन:-पुन: मन्त्रोंके द्वारा सुनना चाहता है। इसलिये वह सारेको ही समर्पण नहीं करता। वह ऐसा समभता है कि याज्ञवल्क्यसे अपना सारा अभिमत विषय सुनकर अन्तमें सर्वस्व समर्पण करूँगा तथा उसे यह भय भी है कि यदि मैं यहीं सब कुछ दे डालूँगा तो याज्ञवल्क्यजी यह समभंकर कि अव इसकी श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त हो गयी है, मन्त्रोंद्वारा इसका वर्णन नहीं करेंगे। अतः यह सहस्रदान उसकी शुश्रवाके लिङ्गको सूचित करनेके लिये है।

किंतु ये सब बातें ठीक नहीं

हैं; क्योंकि साधारण मनुष्योंकी

किसी बहानेकी आवश्यकता नहीं

हो सकती। इसके सिवा, अभी कुछ वक्तव्य अर्थ शेष है, इससे भी

सहस्रमात्र दान संगत है। मोक्ष-

तत्त्वका निरूपण हो जानेपर भी अःत्मज्ञानका साधन और आत्म-

ज्ञानका शेषभूत सर्वेषणात्यागरूप-संन्याससंज्ञक वक्तव्य विषय अभी

अवशिष्ट है ही। अतः मन्त्रश्रवणमात्र-

की इच्छाकी कल्पना करना क्लिष्ट

भांति प्रमाणभूत श्रुतिके

PERSONAL PROPERSONAL

का हि गतिः पुनरुक्तार्थकरपनाः
सा चायुक्ता सत्यां गतौ । न च

तत् स्तुतिमात्रमित्यवोचाम । ननु—एवं सति 'त्रात ऊर्ध्वं

विमोत्तायैव' इति वक्तव्यम्— नैप दोषः; आत्मज्ञानवद्

श्चप्रयोजकः संन्यासः पक्षे प्रति-पत्तिकर्मवत्—इति हि मन्यते;

"संन्यासेन वतुं त्यजेत्" इति

स्मृतेः। साधनत्वपक्षेऽपि न

'श्रत ऊर्ध्वं विमोत्तायेव' इति प्रश्नमहीते, मोत्तसाधनभूतात्म-ज्ञानपरिपाकार्थत्वात् ॥ ७॥

है। एक बार कहे हुए विषयके पुनः कहनेकी कल्पना करना तो अगतिकगित है। गित रहते हुए तो वैसी कल्पना करनी उचित नहीं है। और यह [संन्यासादि ] स्तुतिमात्र हैं नहीं—यह हम पहले कह चुके हैं।

प्र॰—िकंतु यदि ऐसा होता तो 'इसके आगे विमोक्षके लिये हो कहिये' ऐसा कहना चाहिये था?

उ॰-यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि जनक ऐसा समभता है कि आत्मज्ञानके समान संन्यास मोक्ष-का प्रयोजक (साक्षात् साधन) नहीं है, 'प्रतिपत्तिकर्मके समान उसका पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सकता है, जैसा कि "संन्यासके द्वारा शरीर त्याग करे" इस स्मृतिसे सिद्ध होता है। यदि उसे (विविदिषासंन्यासको) साधन-पक्षमें माना जाय तो भी उसके विषयमें 'इससे आगे मोक्षके लिये ही कहिये' ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता; क्योंकि संन्यास तो मोक्षके ही सावनभूत आत्मज्ञानके परिपाकके लिये है।। ७।।

म्रात्मकामी ब्रह्मवेत्ताको मोक्ष प्राप्त होता है—इसमें प्रमाराभूत मन्त्र तदेते इलोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः पुराणो

१. ज्ञानके साघनभूत कर्मीको यहाँ प्रतिपत्तिकर्म कहा गया है।

मार् स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मिदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः ॥ = ॥

उस विषयमें ये मन्त्र हैं—यह ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और प्रांतन है। वह मुक्ते स्पर्श किये हुए है और मैंने ही उसका फल साधक ज्ञान प्राप्त किया है। धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर-त्यागके बाद उसी मार्गसे स्वर्गलोक अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते हैं॥ द॥

आत्मकामस्य ब्रह्मविदा मोत्त इत्येतस्मिन्नर्थे मन्त्रब्राह्मणोक्ते, विस्तरप्रतिपादका एते इलीका भवन्ति । श्रणुः स्हानः पन्था दुर्विज्ञेयत्वातः विततः विस्तीर्णः, विस्पष्टतरणहेतुत्वाद्वा 'वितरः' इति पाठान्तरात्, मोचसाधनो ज्ञानमार्गः । पुराणश्चिरंतनो नि-त्यश्रुतिप्रकाशितत्वात्, न तार्कि-क्बुद्धिप्रभवकुदृष्टिमार्गवदर्वाका-लिकः। मां स्पृष्टो मया लब्ध इत्यर्थः; यो हि येन लभ्यते, स तं स्पृश्वतीव संबध्यते। तेनायं **ब्रह्मविद्यालक्षणो** मया लब्धत्वात् 'मां स्पृष्टः' इत्यु-च्यते ।

आत्मकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष होता है--मन्त्र और ब्राह्मणद्वारा कहे हुए इस अर्थमें उसके विस्तार-का प्रतिपादन करनेवाले ये मन्त्र हैं—यह ज्ञानमार्ग दुविज्ञेय होनेके कारण अगु—सूक्ष्म है तथा वितत यानी विस्तीर्ण है, अथवा जहाँ माध्यन्दिनी शाखाके अनुसार 'विततः' के स्थानमें ] 'वितरः' ऐसा पाठान्तर है, वहाँ विस्पष्टतर-णका हेतु होनेके कारण ज्ञानमार्ग मोक्षका साधन है [—ऐसा अर्थ समभना चाहिये]। यह पुराण अर्थात् नित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित होनेके कारण पुरातन है, ताकिकों-की बुद्धिसे उत्पन्न हुए कुदृष्टिरूप मार्गोंके समान अर्वाचीन नहीं है। यह मेरे द्वारा स्पृष्ट है अर्थात् मुभे प्राप्त है। जो जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह उसे स्पर्शसा करता है—उससे संबद्ध होता है। इसीसे यह ब्रह्मविद्यारूप मोक्षमागं मुक्ते प्राप्त होनेकं कारण 'मुक्ते स्पर्श किये हुए हैं' ऐसा कहा जाता है।

न केवलं मया लब्धः किं त्वनुवित्तो मयैव; श्रनुवेदनं नाम विद्यायाः परिपाकापेत्तया फलावसानतानिष्ठाप्राप्तिः, भुजे-रिव तृष्त्यवसानताः, पूर्व ज्ञानप्राप्तिसंबन्धमात्रमेवेति विशेषः ।

किम् असावेव मन्त्रदृगेको ब्रह्मविद्याफलं प्राप्तः, नान्यः प्राप्तवान्, येन 'श्रनुवित्तो मयैव' इत्यवधारयति ?

नैव दोषः, अस्याः फलम् भात्मसान्तिकमनुत्तममिति ब्रह्म-विद्यायाः स्तुतिपरत्वात्ः एवं कृतार्थात्माभिमानकरम् **त्रात्मप्रत्ययसान्तिकमात्मज्ञानम्**, किमतः परमन्यत् स्यात्—इति ब्रह्मविद्यां स्तौति । न तु पुनर-न्यो ब्रह्मवित् तत्फलं न प्राप्नो-तीति, "तद् यो यो देवानाम्" (बृ० उ० १। ४। १०) इति सर्वार्थश्रुतेः ।

POPO PO PO PO PO POPO PO POPO PO POPO POP मैंने इसे केवल प्राप्त ही नहीं किया है अपि तु मैंने ही इसका अनुवेदन भी किया है। विद्याके परिपाककी अपेक्षासे जो उसकी फलपर्यन्त स्थितिकी प्राप्ति है, उसे अनुवेदन कहते हैं, जैसे भोजनका पर्यवसान तृप्तिमें होनेवाला है। 'मां स्पृष्टः' इस पूर्ववाक्यमें तो केवल ज्ञानप्राप्तिका सम्बन्धमात्र ही बतलाया गया है—इतना उससे इसका अन्तर है।

शङ्का--वया अकेले इस मन्त्र-द्रष्टाने हो ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त किया है, किसी दूसरेने प्राप्त नहीं किया, जिससे कि वह 'मेरेद्वारा ही अनुवित्त है' ऐसा निश्चय करता है।

समाधान--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि यह वाक्य 'इस विद्याका अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है' इस प्रकार ब्रह्मविद्याकी स्तुति करने-वाला है। इस प्रकार आत्मज्ञान 'मैं कृतार्थ हूँ' ऐसा आत्माभिमान करनेवाला और स्वानुभवसिद्ध है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता हे ?—इस प्रकार श्रुति ब्रह्मविद्या-की स्तुति करती है। कोई अन्य ब्रह्मवेत्ता इस फलको प्राप्त नहीं करता--ऐसी बात नहीं है; क्योंकि "देवताओंमेंसे जिस-जिसने उसे जाना" ऐसी सबके कृतार्थत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है। तदेवाह—तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण धीराः प्रज्ञावन्तः—
श्रन्येऽपि ब्रह्मविद् इत्यर्थः,
श्राप्यन्ति श्राप्यग्च्छन्ति, ब्रह्मविद्याफलं मोत्तं स्वगं लोकम्;
स्वर्गलोकशब्दास्त्रविष्टपवाच्यपि
सन्निह प्रकरणान्मोत्ताभिघायकः।
इतः श्रम्माच्छरीरपातादृष्वं
जीवन्त एव विद्युक्ताः
सन्तः।। ८।।

यही बात श्रुति बतलाती है—
उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे घीर—
बुद्धिमान् अर्थात् दूसरे भी ब्रह्मवेत्ता
ब्रह्मविद्याके फल मोक्ष—स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं। 'स्वर्गलोक' शब्द
देवलोकका वाचक होनेपर भी
यहाँ प्रकरणवश मोक्षका वाचक
है। इत:—इस शरीरका पतन
होनेके पश्चात् जीवित रहते हुए
ही विमुक्त होकर [शरीर शतानन्तर
मोक्ष प्राप्त करते हैं]।। द।।

मोक्षमार्गके विषयमें मत-भेद

तस्मिन्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गल् हिरतं लोचितं च । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित् ुण्यकुत्तैजसश्च ॥ ६ ॥

उस मार्गके विषयमें मतभेद है। कोई उसमें गुक्क और कोई नीलवर्ण बतलाते हैं तथा कोई पिङ्गलवर्ण, कोई हरित और कोई लोहित कहते हैं। किंतु यह मार्ग साक्षात् ब्रह्मद्वारा अनुभूत है। उस मार्गसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेजःस्वरूप ब्रह्मवत्ता ही जाता है॥ ६॥

तस्मिन् मोत्तसाधनमार्गे विप्रतिपत्तिर्भुमुत्तूणाम्; कथम् ? तस्मिन्—शुक्लं शुद्धं विमलमाहुः केचिनमुमुत्तवः; नीलम् अन्ये, पिङ्गलम् अन्ये, हरितं लोहितं

उस मोक्षसाधनरूप ज्ञानमागं-में मुमुक्षुओंका मतभेद है; किस प्रकार ? कोई मुमुक्षु तो उसमें गुक्रु गुद्ध अर्थात् निर्मल (उज्ज्वल वर्णं) बतलाते हैं, दूसरे नील वर्णं कहते हैं तथा अपनी-अपनी दृष्टिकं अनुसार अन्य मुमुक्षुगण उसमें पिङ्गल, हरित और लोहित च यथादर्शनम्। नाड्यस्तु एताः सुषुम्नाद्याः श्लेष्मादिग्ससंपूर्णाः 'शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गलस्य' (४।३।२०) इत्याद्युक्त-स्वात्।

भादित्यं वा मोत्तमार्गम् एवं-विधं मन्यन्ते—''एप शुक्ल एव नीलः'' ( छा० उ० प्र । ६ । १ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । दर्शन-मार्गस्य च शुक्लादिवर्णासंम-वात्, सर्वधापि तु प्रकृताद् ब्रह्म-विद्यामार्गादन्य एते शुक्ताद्यः । नतु शुक्लः शुद्धोऽद्वैतमार्गः ।

न, नीलपीतादिशब्दैर्वर्णवाचकेः सहानुद्रवणातः यान्
श्वक्तादीन् योगिनो मोन्नपथान्
श्राहः, न ते मोन्नमार्गःः
संसारविषया एव हि ते—
''चक्षुष्टो वा मूध्नों वान्येभ्यो
वा शरीरदेशेभ्यः'' (बृ० उ०
४।४।२) इति शरीरदेशाश्वास्तरणसंबन्धाद् ब्रह्मादिलोकप्रापका हि ते। तस्माद्यमेवः मोन्नमार्गः—य श्वात्मकामत्वेन श्राप्तकामतया सर्वकामन्नये गमनानुप-

वर्ण बतलाते हैं। किंतु ये श्लेष्मादि रससे परिपूर्ण सुषुम्नादि नाडियाँ ही हैं, क्योंकि उन्हींके विषयमें 'गुक्कस्य नीलस्य िङ्गलस्य' इत्यादि कहा गया है।

अथवा वे आदित्यरूप मोक्ष-मार्गको ऐसा मानते हैं, जैसा कि "यह शुक्ल है, यह नील है" इत्यादि अन्य श्रुतिमें कहा गया है। ज्ञान-मार्गके तो शुक्लादि वर्ण होने अस-म्भव हैं; सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्मा-विद्यारूप मार्गसे तो ये शुक्लादि भिन्न ही हैं।

पूर्व॰—िकतु शुक्क अर्थात् शुद्ध तो अद्वैतमार्ग हो सकता है !

सिद्धान्ती—नहीं, क्यों कि इसका वर्णवाचक नील-पीतादि शब्दों के साथ उच्चारण किया गया है। योगीलोग जिन गुक्कादि मोक्ष-मार्गों के विषयमें कहते हैं, वे मोक्षमार्ग नहीं हैं; उनका विषय तो संसार ही है—''चक्षुसे, सूर्या-से अथवा शरीरके किन्हीं अन्य भागों से जीवके निकलनेका सम्बन्ध होने के कारण वे तो ब्रह्मलोकादि-की प्राप्त करानेवाले ही हैं। अतः जो आत्मकामत्वके द्वारा आप्तकाम हो जानेसे सम्पूर्ण कामनाओं का पत्तौ प्रदीपनिर्वाणवच्चक्षुरादीनां कार्यकरणानामत्रैव समवनयः-इति एप ज्ञानमार्गः पन्थाः, ब्रह्मणा परमात्मस्वरूपेणैव ब्राह्म-णेन त्यक्तसर्वेषणेन, अनुवित्तः। तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण ब्रह्मविदन्यः अपि एति।

कीह्यो ब्रह्मवित् तेन एति ? इत्युच्यते—पूर्वं पुण्यकृद् भृत्वा पुनस्त्यक्तपुत्राद्येषणः, परमात्म-तेजस्यात्मानं संयोज्य तस्मिन्न-भिनिर्दृत्तरतैजसश्च-श्चारमभूत इहैव इत्यर्थः; ईदशो ब्रह्मवित् तेन मार्गेण एति ।

न पुनः पुण्यादिसमुच्चयका-रिणो ग्रहणम्, विरोधादित्यवो-चामः ''त्रापुण्यपुण्योपरमे यं युनर्भवनिर्भयाः शान्ताः त्रमै यान्ति संन्यासिनो मोत्तात्मने नमः ॥'' ( महा० शा॰ ४७ । ५४ ) इति च स्मृतेः; ''त्यज धर्ममधर्म च''

क्षय हो जानेपर कहीं जाना सम्भव न होनेसे दीयकके बुभ जानेके समान चक्षु आदि देह और इन्द्रियों-का यहीं लीन हो जाना है--यही मोक्षमार्ग है। 'एष पन्था:' यह ज्ञानमार्ग व्रह्मके द्वारा अर्थात् जिसने समस्त एषणाएँ त्याग दो हैं, उस परमात्मस्वरूप ब्रह्मज्ञके द्वारा ही अनुवित्त है। उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे अन्य ब्रह्मवेता भी ब्रह्मको प्राप्त हो सकता है।

उस मार्गसे किस प्रकारका ब्रह्मवेत्ता जाता है ? सो बतलाया जाता है--पहले पुण्य करनेवाला होकर फिर पुत्रादि एषणाओंसे मुक्त हो जो परमात्मतेजमें अपनेको जोड़कर उसीमें उपशान्त हो गया है अर्थात् इस शरीरमें ही उस परमात्मतेजसे सम्पन्न आत्मभूत हो गया है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता मार्गसे जाता है।

यहाँ 'पुण्यकृत्' शब्दसे पुण्यादि. समुच्चय करनेवालोंको ग्रहण नहीं किया गया; क्योंकि ज्ञान और कर्मका परस्पर विरोध है--ऐसा हम कह चुके हैं। इस विषयमें "पाप और पुण्यकी निवृत्ति होनेपर जिसे पुनर्जन्मसे निर्भय एवं शान्त संन्यासी प्राप्त करते हैं, उस मोक्षा-त्माको नमस्कार है" ऐसी स्मृति भी है तथा ''घर्म और अधर्मका त्याग करो' NATAR SA TANAN KANAN KANAN KANAN MAKAN

इत्यादिपुण्यापुण्यत्यागोपदेशातः;

"निराशिषमनारम्भं निर्ममस्कारमस्तुतिम्। अन्नीणं न्नीणकर्माणं
तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥"

"नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति विन्नं
यथैकता समता सत्यता च।
शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं
ततस्ततश्रोपरमः क्रियाभ्यः॥"

इत्यादिस्मृतिभ्यश्र ।

उपदेश्यति च इहापि तु-"एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्" (४।४।२३) इति कर्म-प्रयोजनाभावे हेत्रमुक्त्वा. "तस्मादेवंविच्छान्तो दान्तः" ( ४ । ४ । २३ ) इत्यादिना सर्वोक्रयोपरमम्। तस्माद् यथा-व्याख्यातमेव पुण्यकुत्त्वम् । श्रथवा यो ब्रह्मवित् तेन एति, स पुण्यकृत् तैजसश्र— इति ब्रह्मवित्स्तुतिरेषाः, पुण्य-कृति तैजसे योगिनि च प्रसिद्ध महाभाग्यं लाके,

इत्यादि प्रकारसे पुण्य पापके त्याग-का भी उपदेश दिया गया है। "जो सब प्रकारकी आशाओंसे रहित, आरम्भ-शून्य, नमस्कार और स्तुति आदि न करनेवाला, निषिद्धाचरण-से रहित और क्षीणकर्मा है, उसे देवगण बाह्मण (ब्रह्मवेत्ता) मानते हैं" तथा "ब्रह्मवेत्ताका ऐसा कोई धन नहीं है जैसे कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, सरलता और विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंसे निवृत्त होना है" इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है।

यहाँ भी "यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न घटती ही है' इस प्रकार कर्मके प्रयोजनके अभावमें हेतु बतलाकर "अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त [उपरत होकर]" इत्यादि वाक्यसे सम्पूर्ण कियाओंसे उपरतिका उपदेश दिया जायगा। अतः यहाँ जिस प्रकार उपर व्याख्या की गयी है, वही 'पुण्यकृत्' का स्वरूप है।

अथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे जाता है वह पुण्यकर्मा और तैजस है—इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ताकी स्तुति है। पुण्यकृत् और तैजस योगीमें महाभाग्य रहता है—यह लोकमें प्रसिद्ध है; अत: लोकमें

ताभ्यामतो ब्रह्मवित् स्तूयते प्र- प्रख्यात महाभाग्यशाली होनेके कारण इन दोनों विशेषणोंसे ब्रह्म- ख्यातमहाभाग्यत्वाढ्लोके ॥९॥ वेत्ताकी स्तुति की जाती है ॥६॥

विद्या ग्रीर ग्रविद्यारत पुरुषोंकी गति

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया ५ रताः ॥१०॥

जो अविद्या (कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानसंज्ञक अन्ध-कारमें प्रवेग करते हैं और जो विद्या (कर्मकाण्डरूप त्रयीविद्या ) में रत हैं, वे उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥ १०॥

स्रम् स्रदर्शनात्मकं तमः संसारिनयामकं प्रविशन्ति प्रतिपद्यन्ते; के १ ये स्रिवद्यां विद्यातोऽन्यां साध्यसाधनत्तत्तणाम्
उपासते, कमं स्रजुवर्तन्त इत्यर्थः।
ततस्तस्मादिष भ्य इव बहुतरभिव तमः प्रविशन्ति; के १ ये
उ विद्यायाम्, श्रविद्यावस्तुप्रतिपादिकायां कर्मार्थायां त्रय्यामेव
विद्यायाम्, रता स्रिभरताः।
विधिप्रतिषेधपर एव वेदः,
नान्योऽस्ति इति, उपनिषद्र्थानपेत्तिण इत्यर्थः॥ १०॥

अन्ध अथित् संसारके नियामक अदर्शनात्मक (अज्ञानरूप) अन्ध-कारमें प्रवेश करते हैं; कौन ? जो अविद्या-विद्यासे भिन्न साध्य-साधन रूप कर्मकी उपासना अर्थात् अनुगमन करते हैं; और उससे भी भूय: इव-मानो अधिकतर अन्ध-कारमें वे प्रवेश करते हैं; कौन ? जो विद्यामें अर्थात् अविद्यारूप वस्तुका प्रतिपादन करनेवाली कर्मार्था त्रयीविद्यामें रत यानी अभिनिविष्ट हैं अर्थात् जो ऐसा समभकर कि वेद तो विधि-प्रति-षेत्रपरक ही है, उससे भिन्न नहीं हे, उपनिषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले हैं ॥१०॥

अज्ञानियोंको प्राप्त होनेवाले अनन्द लोकोंका वर्णन यदि ते अदशनलचणं तमः प्रविश्वन्ति, को दोषः ? इत्यु-च्यते---

यदि वे अदर्शनात्मक अन्ध-कारमें प्रवेश करते हैं तो दोष क्या है ? यह बतलाया जाता है--

LE DE SOLDED DE DE DE

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। ता ५ स्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वा ५ सो ८ बुधो जनाः १ १

वे अनन्द ( असूख ) नामके लोक अन्यतमसे न्याप्त हैं; वे अविद्वान और अज्ञानीलोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं।। ११।।

अनानन्दा असुखा श्रनन्दा नाम ते लोकाः, तेन अन्धेना-दशेनलक्षणेन तमसा आवृता व्याप्ताः—ते तस्याज्ञानतमसो गोचराः । तान् ते प्रेत्य मृत्वा श्रभिगच्छन्ति श्रभियान्तिः के? ये त्रविद्वांसः: किं सामान्येन श्रविद्वत्तामात्रेण ? नेत्युच्यते---**श्रबुधः, बुधेः** अवगमनार्थस्य धातोः किप्प्रययान्तस्य ह्रपम्, श्रात्मावगमवर्जिता इत्यर्थः जनाः प्राकृता एव जननधर्माणो वा इत्येतत् ॥ ११ ॥

अनन्द-अनानन्द अर्थात् असुख नामके वे लोक उस अन्ध-अदर्शन-रूप अन्धकारसे आवृत-व्याप्त हैं; अर्थात् वे उस अज्ञानान्धकारके विषय हैं। उन्हें वे मरकर प्राप्त होते हैं; कौन ? जो अविद्वान् हैं; क्या सामान्य अविद्वत्तामात्रसे ही उन्हें प्राप्त होते हैं। नहीं; यह वतलाया जाता है-जो अबुध हैं, यह अवगत्यर्थंक बुध् धात्का क्विप-प्रत्ययान्तरूप है, अर्थात् जो आत्म-ज्ञानसे रहित हैं वे जना:—उपर्युक्त प्राकृत लोक ही अथवा जननधर्मी मिनुष्यादि ही उन लोकोंको प्राप्त होते हैं ] ॥ ११ ॥

ग्रात्मज्ञको निश्चिन्त स्थिति आत्मानं चेद् विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥१२॥ ब्राह्मण ४ ]

energy are never energy and the contract of th यदि पुरुष आत्माको 'मैं यह हूँ' इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे संतप्त हो ?॥ १२॥

आत्मानं स्वं परं सर्वेप्राणि-मनीषितज्ञं हत्स्थमज्ञनायादिधर्भाः तीतम्, चेद् यदि, विजानीयात् सहस्रेषु कश्चितः चेदिति आत्म-विद्याया दुर्लभत्वं दर्शयति: कथम् ? अयं पर आतमा सर्वे-प्राणिप्रत्ययसात्ती, यो नेति नेतीत्याद्युक्तः, यम्ब्रान्नान्योऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, समः सर्वभतस्थो नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-रुवभावः — अस्मि भवामि — इति; पूरुष: पुरुष:, स किमिच्छन्-तत्स्वरूपव्यतिरिक्तम् अन्यद्वस्तु फलभृतं किभिच्छन् कस्य वा अन्यस्य आत्मनी व्यतिरिक्तस्य कामाय प्रयोजनाय; न हि तस्य श्रात्मन एष्टव्यं चाप्यात्मनोऽन्यः शस्त, यस्य

यदि सहस्रोंमें कोई एक आत्मा-को--अपने परस्वरूपको-सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिवृत्तिको जाननेवाले हृदयस्य और क्षुघादि घर्मोसे अतीत आत्माको विशेषरूपसे जान जाय, 'चेत्' इस निपातसे श्रुति आतम-विद्याकी दुर्लभता प्रकट करती है, किस प्रकार जान जाय ? यह पर आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रत्ययों (ज्ञानों) का साक्षी, जो 'नेति नेति' इत्यादि वाक्योंद्वारा कहा गया है, जिससे भिन्त कोई दूसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता नहीं है तथा सम, सम्पूर्ण भूतों में स्थित और नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप है, वह मैं हूँ--इस प्रकार जो पुरुष [ जान जाय] वह क्या इच्छा करता हुआ--- उस अपने स्वरूपके अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत वस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा वस्तूकी भिन्न किस आत्मासे अर्थात् प्रयोजनके लिये आत्माकं लिये ---वयोंकि उस कोई इच्छा करनेयोग्य फल है ही नहीं और न आत्मासे भिन्न कोई अन्य पदार्थ ही है, जिसकी कामाय इच्छति, सर्वस्य आत्मभूतत्वातः आतः किमिच्छन्
कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्,
अंशेत्, शरीरोपाधिकृतदःखमनु
दःखी स्यात्, शरीरतापमनुतप्येत ।

श्रनात्मदर्शिनो हि तद् व्यति-

रिक्त वस्तवन्त रेप्सोः । 'ममेदं स्यात्, पुत्रस्य इदम्, भार्याया इदम्' इत्येवमीहमानः पुनः पुनः पुनः जननमरणप्रवन्धरूढः शरीर-रोगमनु रुज्यते,सर्वात्मदर्शिनस्तु तदसम्भव इन्येतदाह ॥ १२ ॥

कामनासे वह इच्छा करे, क्योंकि वह तो सवका आत्मस्वरूप हो जाता है। अतः वह क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनाके लिये शरीरके पोछे संतप्त—भ्रष्ट हो? अर्थात् शरीररूप उपाधिके दुःखके पोछे दुःखी हो—शरीरके तापसे अनुतप्त हो।

जो शरीरादि अनात्मों में आत्मबुद्धि करनेवाला है, आत्मासे
भिन्न वस्तुकी इच्छा करनेवाले
उस अनात्मज्ञको ही वह (अनुताप)
[हो सकता है]। 'मुफे यह मिल
जाय, पुत्रको यह मिल जाय,
पत्नीको यह हो जाय' इस प्रकार
इच्छा करता हुआ वह पुन: पुन:
जन्म-मरणपरम्परामें पड़ा रहकर
शरीरके रोगके पीछे रोगी होता
है। किंतु सर्वात्मदर्शीको ऐसा होना
असम्भव है—यही बात श्रुति यहाँ
बतलाती है।। १२॥

ग्रात्माका मह<del>र</del>व

**हिं च**— इसके सिवा—

यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन् संदेह्ये गहने प्रविष्टः । स विश्वकृत् स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ १३ ॥

इम अनेकों अनर्थोंसे पूर्ण और विवेक विज्ञानके विरोधी विषम

かくかくとくとう かくろう ひくかいかくかくかくかくかん शरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मणको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, वही विश्वकृत् (कृतकृत्य ) है। वही सबका कर्ता है, उसीका लोक है और स्वयं वही लोक भी है ॥ १३ ॥

यस्य ब्राह्मणस्य, अनुवित्तः-श्रनुलब्धः, प्रतिबुद्धःसाचात्कृतः, कथम् ? अहमस्मि परं ब्रह्मेत्येवं प्रत्यगात्मत्वेनावगतः: त्रात्मा **त्रा**स्मिन् संदेह्ये संदेहे-अने-कानथसंकटोपचये, गहने विषमे-अने कशतसहस्रविवेकविज्ञान-प्रतिपक्षे विषमे प्रविष्टः; स यस्य ब्राह्मणस्यानुवित्तः प्रतिबोधे-नेत्यर्थः स विश्वकृद् विश्वस्य कर्ताः

कथं विश्वकृत्वम्, तस्य किं विश्वकृदिति नाम इत्याशङ्-क्याह-स हि यस्मात् सर्वस्य कर्ता, न नाममात्रम्; न केवलं विश्वकृत् परप्रयुक्तः सन्, कि तर्हि ? तस्य लोकः सर्वः; किमन्यो लोकः, अन्योऽसौ १ इत्युच्यते स उ लोक एव; लोकशब्देन है-वही लोक भी है। यहाँ

जिस ब्राह्मणको आत्मा अनु-वित्त अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध-साक्षा-त्कृत है, किस प्रकार--'मैं परब्रह्म हुँ' इस प्रकार प्रत्यगात्मस्वरूपसे ज्ञात है; इस संदेह्य - संदेह अर्थात् अनेकों अनर्थ-समूहोंके पुञ्ज और गहन-विषम यानी विवेक-विज्ञान-के अनेकों शतसहस्र प्रतिपक्षोंके कारण विषमस्थानमें प्रविष्ट हुआ जो आत्मा है, वह जिस ब्राह्मणको प्रतिबोध—साक्षात्कारके द्वारा उप-लब्ध है-ऐसा इसका तात्पर्य है, वह विश्वकृत्--विश्वका ( रचनेवाला ) है ।

उसका विश्वकर्तस्व किस प्रकार है, क्या 'विश्वकृत्' यह उसका नाम है ? ऐसी आशङ्का करके श्रुति कहती है--क्योंकि वही सबका कर्ता है, यह केवल उसका नाम ही नहीं है। वह किसी अन्यके द्वारा प्रेरित होनेसे विश्वकृत् नहीं है; तो फिर क्या बात है ? उसीका सारा लोक है। तो क्या लोक दूसरा है और वह दूसरा है ?--इसपर कहा जाता स्रातमा उच्यतेः तस्य सर्वे त्रात्मा, स च सर्वस्यात्मेत्यर्थः ।

य एप ब्राह्मणेन प्रत्यगातमा प्रतिबुद्धतया श्रजुनित श्रातमा अनर्थसंकटे गहने प्रविष्टः स न संसारी, किंतु पर एवः यस्माद् विश्वस्य कर्ता सर्वस्य श्रातमा, तस्य च सर्वे श्रातमा। 'एक एवाद्वितीयः पर एवास्मि' इत्यनुसंधातन्य इति रलोका-र्थः॥ १३॥ 'लोक' शब्दसे आत्मा कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सब आत्मा उसके हैं और वह सबका आत्मा है।

आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन-शरीरमें प्रविष्ट है-इस प्रकार जिस इस प्रत्यगात्माको ब्राह्मणने साक्षा-त्कारके द्वारा उपलब्ध कर लिया है, वह संसारी जीव नहीं है, अपि तु पर ही है; क्योंकि वह विश्वका कर्ता है, सबका आत्मा है और उसीके सब आत्मा हैं। इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि मैं एकमात्र अद्वितीय परात्मा ही हूँ'—ऐसा अनुसन्धान करना चाहिये॥ १३॥

श्रात्मज्ञानके बिना होनेवाली दुर्गति

किं च-

तथा-

इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेद्वेदिर्महती विनष्टिः। ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ।१४।

हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं [तो कृतार्थ हो गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं; किंतु दूसरे लोग तो दु:खको ही प्राप्त होते हैं॥ १४॥

इहैव-अनेकानर्थमंकुले मन्तो भवन्तः, श्रज्ञानदीर्घनिद्रामोहिताः सन्तः, कथंचिदिव ब्रह्मतत्त्वम् श्रात्मत्वेन अथ विद्यो विजानीमः,

यहीं—इस अनेकों अनर्थपूर्ण शरीरमें रहते हुए ही अर्थात् अज्ञानरूप दीर्घ निद्रासे मोहित रहते हुए ही किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्मतत्त्वको-प्रकरण-प्राप्त इस ब्रह्मको आत्मभावस तदेतद् ब्रह्म प्रकृतम्; ब्रह्मे वयं
कृतार्था इत्यभिप्रायः। यदेतद्
ब्रह्म विजानीमः, तद् न चेद्
विदितवन्तो वयम् वेदनं वेदः,
वेदोऽस्यास्तीति वेदी, वेद्येव
वेदिः, न वेदिः अवेदिः, ततः
अहम् अवेदिः स्याम्। यदि
अवेदिः स्याम्, को दोषः स्यात् १
महती अनन्तपरिमाणा जन्ममरणादिलचणा विनष्टिः—विनश्रनम्। अहो वयमस्मान्महतो
विनाशाद् निर्मुक्ताः, यदद्वयं
ब्रह्म विदितवन्त इत्यर्थः।

यथा च वयं ब्रह्म विदित्या अस्माद् विनक्षनाद् विप्रमुक्ताः, एवं ये तिह्नदुः, अमृतास्ते भविन्तः, ये पुनः नैयं ब्रह्म विदुः, ते इतरे ब्रह्म विदुः, वे व्यव्याद् व्यव्याद् अवहाविद् स्पर्थः दुःखमेव जन्ममरणादिलक्षणमेव अपियन्ति प्रतिपद्यन्ते न कदाचिद् प्यविदुषां ततो विनिवृत्तिरित्यर्थः; दुःखमेव हि ते आत्मत्वेनोपगच्छनित्त ॥ १४ ॥

(303030303030303030 जान लें तब तो अहो ! हम कृतार्थ हो गये-ऐसा इसका अभिप्राय है। हम जिस इस ब्रह्मको जानते हैं; यदि उसे हमने न जाना होता, 'वेद' का अर्थ वेदन है, जिसे वेद (ज्ञान) है, उसे वेदी कहते हैं, वेदीको ही 'वेदि' कहा गया है, जो वेदि न हो वह 'अवेदि' है, - तो इससे मैं अवेदि हो जाता। यदि मैं 'अवेदि' हो जाता तो क्या दोष होता ? महती—जन्म-मरणादिरूप अनन्त परिमाणवाली विनष्टि--क्षति होती। तात्पर्य यह है कि हमने जो अद्वय ब्रह्मतत्त्वको जान लिया है, इसमे अहो ! हम महान् विनाशसे मुक्त हो गये हैं।

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर हम इस विनाशसे सम्यक् प्रकारसे मुक्त हो गये हैं, इसी प्रकार जो उसे जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। किंतु जो उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे इतर—ब्रह्मवेत्ताओंसे भिन्न अन्य लोग अर्थात् अब्रह्मवेत्ता जन्म-मरणादिरूप दु:खको ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञा-नियोंकी उससे कभी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे दु:खको ही (दु:ख-मय शरीरको ही) आत्मभावसे प्रहण करते हैं॥ १४॥

· coc Coxo ser

ग्रभेददर्शी ग्रात्मज्ञकी निर्भयता

## यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥१५॥

जब भृत और भविष्यके स्वामी इस प्रकाशमान अथवा 'फलदाता आत्माको मनुष्य साक्षात् जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १५ ॥

यदा पुनरेतमात्मानम्, कथं-चित् परमकारुणिकं कंचिदा-चाय प्राप्य ततो लब्धप्रसादः सन् , अनु पथात् पश्यति साना-रकरोति स्वमात्मानम्, देवं चोतनवन्तं दातारं वा सर्व-प्राणिकमेफलानां यथाकमीत्-रूपम्, श्रञ्जसा मान्नात्, ईशानं स्वामिनं भृतभव्यस्य कालत्रय-स्येत्येतत्—न ततस्तरमादीशा-नाद् देवादातमानं विशेषेण जुगुप्सते गोपायितुमिच्छति।

सर्वो हि लोक ईश्वराद् गुप्ति-मिच्छति मेददशीं ; अयं त्वेक-त्वद्शीं न विभेति कृतश्वनः श्रतो न तदा विजुग्दमते, यदा ईशानं देवमञ्जसा श्रात्मत्वेन पश्यति। न तदा निन्दति वा कंचित,

किंतु जिस समय मन्ष्य किसी प्रकार किसी परम कहणामय आचार्यके पास पहुँचकर उससे त्रसाद पाकर फिर इस आत्माको देख लेता है अर्थात् इस देव-द्योतनवान् अथवा कर्मीके अनुसार प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्मफलोंको देने-वाले तथा भृत-भविष्यत् आदि तीनों कालोंके स्वामी अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेता है, उसे अञ्जसा—साक्षात् जान लेता है; तो उस ईशानदेवसे अपनेको विशेषरूपसे सुरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता।

भेददर्शी सभी लोग ईश्वरसे अपनी रक्षा चाहते हैं; किंतु यह अभेददर्शी किसीसे नहीं डरता; इसलिये जब यह ईशानदेवको साक्षात् आत्मरूपसे देखता है तो अपनेको सुरक्षित रखने-की इच्छा नहीं करता अथवा 'न विजुगुप्सते'-- उस समय किसी-की निन्दा नहीं करता, क्योंकि

सर्वम् आत्मानं हि पश्यति, स एवं सबको अपना आत्माही देखता है। जो इस प्रकार देखनेवाला है, वह. पश्यन् कमसौ निन्दात् ? ॥१५॥ किसकी निन्दा करे ?॥ १५॥

देवोंद्वारा उपास्य ग्रायुसंज्ञक ब्रह्म

किं च-

तथा—

यस्माद्वीवसंवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥१६॥

जिसके नीचे संवत्सरचक अहोरात्रादि अवयवोंके सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योति:स्वरूप अमृतकी देवगण 'आयु' इस प्रकार उपासना करते हैं ॥ १६ ॥

यस्मादीशानाद् अर्वाक्, यस्मादन्यविषय एवेत्यर्थः, संवत्सरः कालात्मा सर्वस्य जिनमतः परिच्छेता, यम् अपिरच्छिन्दन् अर्वागेव वर्तते, अहोभः स्वावयवैः—अहोरात्रैरित्यर्थः; तद् ज्योतिषां ज्योतिः—आदित्यादिज्योतिषामण्यवभासकत्वात्, आयुरित्युपासते देवाः, अमृतं ज्योतिः—
अतोऽन्यद् म्रियते, न हि

सर्वस्य हि एतज्ज्योतिः त्रायुः; त्रायुर्गुणेन यस्माद् देवास्तद्-ज्योतिरुपासते, तस्मादायुष्म-

जिस ईशानसे अर्वाक् अर्थात् जिससे दूसरे ही विषयवाला संव-त्सर कालात्मा—जो सम्पूर्ण उत्पन्न होनेवालोंका परिच्छेद करनेवाला है, उस (ईशान) का परिच्छेद न करता हुआ 'अहोभिः' अर्थात् अपने अवयव अहोरात्रके द्वारा उससे नीचे ही रहता है, आदि-त्यादि ज्योतियोंके भी प्रकाशक होनेके कारण उस ज्योतियोंके ज्योतिकी देवगण 'आयु' इस प्रकार उपासना करते हैं। वह अमृत ज्योति है, उससे अन्य ज्योति मरती है, परन्तु यह ज्योति नहीं मरती।

यह ज्योति सभीकी आयु है। क्योंकि देवगण इस ज्योतिकी आयुद्धप गुणके कारण उपासना करते हैं, इसलिये वे आयुष्मान् होते न्तस्ते । तस्मादायुष्कामेन आयु-

PORTURE SERVICE SERVIC हैं। अतः तात्पर्यं यह है कि जिसे आयुकी इच्छा हो वह ब्रह्मकी आयुरूप गुणके द्वारा उपासना

र्गुणेनोपास्यं ब्रह्मत्यर्थः ॥१६॥ करे ॥ १६॥

सर्वाधारभूत ब्रह्मको जाननेवाला मैं श्रमृत ही हूँ यस्मिनपञ्च पञ्चजना आकाराश्च प्रतिष्टितः। तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् ॥ १७॥

जिसमें पाँच पञ्चजन और [अव्याकृतसंज्ञक ] आकाश भी प्रतिष्टित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ। उस ब्रह्मको जाननेवाला

मैं अमृत ही हूँ ॥ १७ ॥

यस्मिन् यत्र ब्रह्मणि, पश्च पश्चजनाः--गन्धर्वादयः पश्चैत संख्याता गन्धर्वाः पितरो देवा श्रमुरा रत्तांसि-निषादपश्चना वा वर्णाः: श्राकाशश्च श्रव्याकृता-ख्यः — यस्मिन् सूत्रम् त्रोतं च प्रोतं च-यस्मन् प्रतिष्ठितः; "एतांसमन् नु खल्वसरे गाग्यां-काशः" (३।८।११) इत्यु-क्तम्; तमेव आत्मानम् अमृतं ब्रह्म मन्ये ब्रह्म, न चाहमा-त्मानं ततोऽन्यत्वेन जाने । किं तर्हि ? श्रमृतोऽहं ब्रह्म विद्वान् सन्; अज्ञानमात्रेण तु मत्योऽ-हमासम्; तदपगमाद् विद्वानहम-सृत एव ॥ १७ ॥

जिसमें—जिस ब्रह्ममें पाँच पञ्चजन-गन्धर्वादि, नयोंकि गंधर्व पितर, देव, असुर और राक्<del>षस-इस</del> प्रकार वे पांच ही गिने गये हैं, अथवा निषाद जिनमें पाँचवाँ है, वे बाह्मणादि वर्ण तथा अव्याकृत-संज्ञक आकाश, जिसके विषयमें 'जिसमें सूत्र ओतप्रोत है' ऐसा कहा गया है, ये सब जिसमें प्रतिष्ठित हैं, "हे गागि! इस अक्षरमें ही आकाश ओतशोत है" ऐसा पहले कहा भी गया है, उस आत्माको हो मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उससे भिन्तरूपसे मैं आत्माको नहीं जानता। तो फिर क्या हुआ ?— उस ब्रह्मको जाननेवाला होनेसे मैं अमृत हूँ, मैं अज्ञानमात्रसे ही मरण-धर्मा था, उसकी निवृत्ति हो जानेसे मैं ब्रह्मवेत्ता अमृत ही हूँ ॥ १७॥

ब्रह्मको प्राणका प्राणादि जाननेवाले ही उसे जानते हैं

किं च तेन हि चैतन्यात्म- तथा उस आत्मभूत चैतन्यात्मउयोतिषावभास्यमानः प्राण ज्योतिसे प्रकाशित होता हुआ ही

ब्रात्मभूतेन प्राणिति तेन प्राण- प्राण प्राणिकिया करता है, इसस्यापि प्राणः सः— लिये वह प्राणका भी प्राण है —

प्राणस्य प्राणमुत चत्तुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युर्बह्म पुराणम-ग्र्यम् ॥ १८ ॥

जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन जानते हैं वे उस पुरातन और अग्रच ब्रह्मको जानते हैं ॥ १८ ॥

तं प्राणस्य प्राणमः, तथा
चक्षुषोऽपि चक्षुः; उत श्रोत्रस्याणि
श्रोत्रमः, त्रक्षश्रक्तस्यधिष्ठितानां हि
चक्षुरादीनां दर्शनादिमामर्थ्यमः,
स्वतः काष्ठलोष्टसमानि हि तानि
चैतन्यात्मज्योतिः श्रून्यानि,
मनसोऽपि मनः—इति ये
विदुः—चक्षुरादिव्यापारानुमितास्तित्वं प्रत्यगात्मानम्, न
विषयभूतं ये विदुः, ते निचिक्युः—निश्चयेन जातवन्तो
ब्रह्म, पुराणं चिरन्तनम्, श्र्य्यम्
श्रग्रे भवम् । "तद्यदात्मविदो
विदुः" (मु० उ० २ । २ । ९)
इति ह्याथर्वणे ।। १८ ।।

उसे जो प्राणका प्राण तथा चक्षुका भी चक्षु एवं श्रोत्रका भी श्रोत्र जानते हैं;-क्योंकि ब्रह्मकी शक्तिसे अधिष्ठित चक्षु आदिमें हो दर्शनादिका सामर्थ्य हे, चेतन्यात्म-ज्योतिसे जूनय होनेपर तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टीके देलेके समान है--तथा वह मनका भी मन है-इस प्रकार जो जानते हैं अर्थात् चक्षु आदिके व्यापारसे जिसके अस्तित्वका अनुमान होता है, उस प्रत्यगात्माको जो 'वह इन्द्रियोंका विषयभूत नहीं है' इस प्रकार जानते हैं उन्होंने पुराण--पुरातन और अग्रच-आगे रहनेवाले ब्रह्म-को निश्चय ही जाना है। "वह जिसे आत्मवेत्ता जानते हैं" ऐसा आथर्वण-श्रुतिमें भी कहा है ॥१८॥ नानात्वदर्शीकी दुर्गतिका वर्णन

तद्ब्रह्मदर्शने साधनमुच्यते— उस ब्रह्मदर्शनमें साधन बत-लाया जाता है—

मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१६॥

ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वंक मनसे ही देखना चाहिये। इसमें नाना कुछ भी नहीं है। जो इसमें नानाके समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है।। १६॥

मनसैव परमार्थज्ञानसंस्कृतेन

त्राचार्योपदेशपूर्वकं चानुद्रष्ट
व्यम् । तत्र च दर्शनविषये

ब्रह्मणि नेह नाना त्र्रास्त किंचन

किंचिद्षि । त्रमति नानात्वे,

नानात्वमध्यारोपयत्यविद्यया,

स मृत्योर्मरणात्, मृत्युं मरणम्

त्राप्नोति । कोऽसौ १ य इह

नानेव पश्यति । त्राविद्याध्यारो
पणव्यतिरेकेण नास्ति परमार्थ
तो द्वैतमित्यर्थः ।। १९ ।।

परमार्थज्ञानसे संस्कारयुक्त हुए
मनसे ही आचार्यापदेशपूर्वक उसे
देखना चाहिये। उस दर्शनके
विषयभूत ब्रह्ममें नाना कुछ भी
नहीं है। नानात्वके न रहते हुए
ही [जो] अविद्यासे उसमें नानात्वका आरोप करता है, वह मृत्यु
यानी मरणसे मृत्यु—मरणको श्राप्त
होता है। वह कौन है? जो इसमें
नानाके समान देखता है। तात्पर्य
यह है कि अविद्याजनित आरोपके सिवा परमार्थतः हैत नहीं
है॥ १६॥

ब्रह्मदर्शनकी विधि

यम्मादेवं तस्मात्-

क्योंकि ऐसा है, इसलिये-

एकधैवानुद्रष्टव्यमेतद्प्रमेयं

धुवम्।

विरजः पर आकाशादज आत्मा महान् घुवः॥ २०॥

उस ब्रह्मको [आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना

चाहिये। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, [अन्याकृतरूप ] आकाशसे भी सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान् और अविनाशी है।। २०॥

एकधैंव एकेनैव प्रकारेण विज्ञानघनैकरसप्रकारेण श्राका-श्वानिरन्तरेण अनुद्रष्टव्यम्, यस्मादेतद् ब्रह्म अप्रमयम् अप्रमे-यम्, सर्वेकत्वात्; अन्येन हि अन्यत् प्रमीयते; इदं त्वेकमेव, श्रतोऽप्रमेयम्; ध्रुवं कूटस्थमविचालीत्यर्थः । ननु विरुद्धमिद्युच्यते-अप्र-मेयं ज्ञायत इति चः 'ज्ञायते' इति प्रमाणैभीयत इत्यर्थः, 'अप्र-मेयम्' इति च तत्प्रतिषेधः। नैषदोषः, अन्यवस्तुवद् अना-गमप्रमाणप्रमेयत्वप्रतिषेधार्थे-त्वात्; यथा अन्यानि वस्तुनि प्रमाणैर्विषयी-आग्रामनिरपेचै:

एकधा-एक प्रकारसे ही अर्थात् आकाशके समान निरन्तर एकमात्र विज्ञानघन रसस्वरूपसे ही अनुदर्शन करना चाहिये (आचार्योपदेशके अनन्तर देखना चाहिये); क्योंकि यह बह्म अप्रमय-अप्रमेय है, कारण ब्रह्ममें सबकी एकता है। अन्यके द्वाराही अन्यकी प्रमिति (प्रमाबुद्धि) होती है, किंतु ब्रह्म तो एक ही है, इसलिये यह अप्रमेय है तथा ध्रुव-कृटस्थ यानी विचलित न होनेवाला है।

शक्का—िकंतु 'ब्रह्म अप्रमेय है और वह जाना जाता है' यह कथन तो विरुद्ध है। जाना जाता है— इससे तो यही तात्पर्य है कि प्रमाणों-द्वारा उसका मान होता है और अप्रमेय—ऐसा कहनेसे उसका प्रतिषेध होता है।

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं है; क्योंकि 'अप्रमेयम्' यह विशेषण, अन्य वस्तुओंके समान उसके आग-मातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका प्रतिषेध करनेके लिये है। जिस प्रकार अन्य वस्तुएँ आगमकी अपेक्षा न रखकर अन्य प्रमाणोंका विषय क्रियन्ते, न तथा एतदात्म-तन्वं प्रमाणान्तरेण विषयीकतु शक्यते; सर्वस्यात्मत्वे केन कं पश्येद् विजानीयात्—इति प्र-मातृप्रमाणादिच्यापारप्रतिषेधे**नै**व आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु अभिधानाभिधेयलचणवाक्यध-र्माङ्गीकरणेनः तस्माञ्चागमेनापि स्वर्गमेर्वादिवत् तत् प्रति-पाद्यते; प्रतिपादयित्रात्मभृतं हि ततः प्रतिपाद्यितः प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्मविषयत्वात्, भेदे हि सति तद् भवति ।

ज्ञानं च तस्मिन् परात्मभाव-निवृत्तिरेवः न तस्मिन् साना-दात्मभावः कर्तव्यः, विद्यमान-त्वादात्मभावस्यः नित्यो हि च्यात्मभावः सर्वस्य, श्रतद्विषय इव प्रत्यवभासते; तस्मादतद्विषया-भासनिवृत्तिव्यतिरेकेण न तस्मि-न्नात्मभावो विधीयते; अन्यात्म-भावनिवृत्तौ,त्रात्मभावः स्वात्मनि

PUNEAS PEASPERENT PERENT PERENT होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्त्व किसी अन्य प्रमाणद्वारा विषय नहीं किया जा सकता। सभीके आत्मा होनेपर किसके द्वारा किसे देखे अर्थात् जाने—इस प्रकार शास्त्र भी प्रमाता-प्रमाणादि व्यवहारका प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है, प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप वाक्यके धर्मको स्वीकार करके नहीं। अतः शास्त्र भी उसका स्वर्ग एवं मेरु आदिके समान प्रतिपादन नहीं करता; क्योंकि वह तो प्रति-पादन करनेवालेका आत्मा ही है। प्रतिपादन करनेवालेका प्रतिपादन तो प्रतिपाद्यको विषय करनेवाला होता है और यह भेद होनेपर ही सम्भव है।

यहाँपर अर्थात् देहादि अनातम-वस्तुओंमें आरोपित आत्मभावकी निवृत्ति ही ब्रह्मविषयक ज्ञान है। उस (ब्रह्म) में साक्षात् आत्मभाव करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि आत्मभाव तो विद्यमान ही है। सबका ही ब्रह्मके साथ आत्मभाव नित्य सिद्ध है, केवल अज्ञानवश वह अब्रह्मविषयक-सा प्रतीत होता है; अतः अब्रह्म-विषयक आत्मावभासकी निवृत्तिके सिवा उसमें आत्मभावका विधान नहीं किया जाता। अन्यात्मभावकी निवृत्ति हो जानेपर अपने आत्मामें

CONTRACTOR स्वामाविको यः, स केवलो भवतीति--- त्रात्मा ज्ञायत इत्यु-च्यतेः स्वतश्राप्रमेयः प्रमाणान्त-विषयीकियते रेण न इति उभयमप्यविरुद्धमेव ।

विरजो विगतरजः, रजो नाम धर्माधर्मादिमचम्, तद्रहित इत्येतत्। परः-परी व्यति-रिक्तः स्रक्ष्मो व्यापी वा आका-शादपि अव्याकृताख्यात् । अजः -- न जायतेः जन्मप्रति-षेधाद् उत्तरेऽपि भावविकाराः प्रतिषिद्धाः,सर्वेषां जन्मादित्वात् । आत्मा, महान् परिमाणतो मह-सर्वस्मात्, ध्रुवोऽवि-त्तरः नाशी ।। २० ।।

जो स्वाभाविक आत्मभाव है, वह शुद्ध हो जाता है; इसलिये आत्मा जान लिया गया-ऐसा जाता है; किंतु स्वयं वह अप्रमेय है--किसी भी अन्य प्रमाणका विषय नहीं होता; अत: उसका अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध नहीं हैं।

विरज-रजोहीन है, रज धर्म-अधर्मादिरूप मलको कहते हैं, उससे रहित है। 'आकाशात्यर:'-अव्या-कृतसंज्ञक जो आकाश है, उससे भो पर-व्यतिरिक्त-सूक्ष्म अथवा व्यापक है। अज-जन्म नहीं लेता; जन्मका प्रतिषेध करनेसे 'अस्ति वर्धते' आदि आगेके भावविकारों का भी प्रतिषेध हो जाता है; क्योंकि सवका आरम्भ जनम्हप भाव-विकारसे ही होता है। वह आत्मा है, महान् है-परिमाणमें सबसे बड़ा है तथा ध्रुव-अविनाशी है ॥ २० ॥

ब्रह्मनिष्ठामें ग्रधिक शास्त्राभ्यास वाधक है

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। नानुध्यायाद् बहुञ्छब्दान् वाचो विग्लापन १ हि तदिति

बुद्धिमान ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा करनी चाहिये। बहुत शब्दोंका अनुध्यान (निरन्तर चिन्तन) न करे; वह तो वाणीका श्रम ही है।। २१॥

तमीदृशमात्मानमेव, धीरो धीमान् विज्ञाय उपदेशतः शास्त्र-तश्र, प्रज्ञां शास्त्राचार्योपदिष्ट-विषयां जिज्ञासापरिसमाप्तिकरीम्, कुर्वीत ब्राह्मणः-एवं प्रज्ञाकरण-साधनानि संन्यासश्चमदमोपरम-तितिज्ञासमाधानानि कुर्यादि-त्यर्थः ।

न अनुध्यायात्—नानुचिन्तः येत्, बहून् प्रभूतान् शब्दान्; तत्र बहुत्वप्रतिषेधात् केत्रलात्मै-कत्वप्रतिपादकाः स्वरुषाः शब्दा श्रन्त्रायन्ते, ''श्रोमित्येवं ध्यायथ श्रात्मानम्" ( मु॰ उ॰ २ । २।६) ''श्रन्या वाचो विम्र-ऋथ'' (मु० उ० २ । २ । ५) इति च आधर्वणे । वाची विग्लापनं विशेषेण ग्लानिकरं श्रमकरम्, हि यस्मात्, तद् बहु-शब्दाभिष्यानमिति ॥ २१ ॥

धीर अर्थात् बुद्धिमान् ब्राह्मण उस ऐसे आत्माको ही आचार्यके उपदेश और शास्त्रसे जानकर, शास्त्र और आचार्यने जिसके विषय-का उपदेश किया है तथा जो जिज्ञासाकी सर्वथा समाप्ति कर देनेवाली है, ऐसी प्रज्ञा (बुद्धि) करे। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार-की प्रज्ञा उत्पन्न करनेके साधन संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधिका पालन करे।

बहुत-से शब्दोंका अनुध्यान-अनुचिन्तन न करे। यहाँ बहुत्वका प्रतिषेध करनेसे केवल आत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाले थोड़े-से शब्दोंके अनुशोलनके लिये अनुमति सूचित होती है। आथर्वणश्रुतिमें भी कहा है-- "आत्माका ॐ इस प्रकार ध्यान करे'', ''अन्य वाणी-का त्याग करो'' इत्यादि । वयोंकि वह अधिक शब्दोंका अनुध्यान वाणीका विग्लापन—विशेषरूपसे ग्लानि करनेवाला अर्थात् श्रम उत्पन्न करनेवाला है।। २१।।

ग्रात्माके स्वरूप, उसकी उपलब्धिके साधनभूत संन्यास ग्रौर ग्रात्मज्ञकी स्थितिका प्रतिपादन

सहेतुकौ बन्धमोत्तावभिहितौ

मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंके द्वारा बन्ध और मोक्षका कारणसहित मन्त्रब्राह्मणाभ्याम् ;३तोकेश्व पुन- निरूपण किया गया; फिर मन्त्रोंके मोन्तस्वरूपं विस्तरेण प्रतिपादितम् । एवमेतस्मिन् श्रात्मविषये
सर्वो वेदो यथोपयुक्तो भवति,
तत्तथा वक्तव्यमिति तद्थेयं
कण्डिका श्रारम्यते । तच्च
यथा श्रस्मिन् प्रपाठकेऽभिहितं
सप्रयोजनमन् श्र श्रुत्रैवोपयोगः
कृत्स्नस्य वेदस्य काम्यराशिवर्जिः
तस्य—इत्यवमर्थ उक्तार्थानुवादः
'स वा एषः' इत्यादिः ।

द्वारा विस्तारसे मोक्षके स्वरूपका
प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार
इस आत्मविषयमें जिस तरह सारा
वेद उपयोगी होता है, उसे उसी
प्रकार बतलाना है, अतः इसी
प्रयोजनसे यह कण्डिका आरम्भ की
जाती है। इस प्रपाठकमें सप्रयोजन
(फलयुक्त) आत्मज्ञानका जिस
प्रकार निरूपण किया गया है, उसी
प्रकार उसका अनुवाद करके,
काम्यवेदराशिको छोड़कर शेष
सम्पूर्ण वेदका इसोमें उपयोग है—
यह दिखानेके लिये, 'स वा एषः'
इत्यादि मन्त्रमें उसका अनुवाद
किया गया है—

स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तह द्य आकाशस्तिस्मञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष्याम् यज्ञेन दानेन तपसानाशकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रवज्ञानित । एतम्र सम व तत्पूर्वे विद्वा समः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह सम पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव

पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः। स एष नेति नेत्यात्मायह्यो न हि गृह्यते ऽशीयों न हि शीर्यते ऽसङ्गो न हि सज्य-तेऽिसतो न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरित नैनं कृताकृते तपतः ।। २२ ।।

वह यह महान् अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विज्ञानमय है, जो यह हृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वशमें रखनेवाला, सबका शासन करनेवाला और सबका अधिपति है। वह ग्रुभ कर्मसे बढ़ता नहीं और अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता। यह सर्वेश्वर है; यह भूतोंका अधिपति और भूतोंका पालन करनेवाला है। इन लोकोंकी मर्यादा भक्क न हो—इस प्रयोजनसे वह इनको धारण करनेवाला सेतु है। [ उपनिषदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्म-लोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते ( संन्यासी हो जाते ) हैं। इस संन्यासमें कारण यह है-पूर्ववर्ती विद्वान् संतान [तथा सकाम कर्म आदि ] की इच्छा नहीं करते थे। [वे सोचते थे--] हमें प्रजासे क्या लेना है ? जिन हमको कि यह आत्मलोक अभीष्ट है। अतः वे पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणासे व्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे। जो भी पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा है, वही लोकेषणा है। ये दोनों एषणाएँ ही हैं। वह यह 'नेति नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है, वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता, असङ्ग है, वह कहीं आसक नहीं होता, बँघा नहीं है, इसलिये व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञको ये दोनों (पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक.

हर्षं) प्राप्त नहीं होते। अतः इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [—ऐसा पश्चात्ताप] और इस निमित्तसे मैंने पुण्य किया है [ऐसा हर्ष]—इन दोनों-को ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्यकर्म [फलप्रदान और प्रत्यवायके द्वारा] ताप नहीं देता॥ २२॥

स इति उक्तपरामर्शार्थः
कोऽसाबुक्तः परामृद्यते १ तं
प्रतिनिर्दिशति—य एव विज्ञानमय इति । अतीतानन्तरवाक्योक्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य
एषः । कतम एषः १ इत्युच्यते—
विज्ञानमयः प्राणेष्यिति ।

उक्तवाक्योल्लिङ्गनं संशयनिवृत्त्वर्थम्, उक्तं हि पूर्वं जनकप्रक्रारम्भे 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' (४।
३।७) इत्यादि। एतदुक्तं भवति—योऽदम् 'विज्ञानमयः
प्राणेषु' इत्यादिना वाक्येन
प्रतिपादितः स्वयंज्योतिरात्मा,
स एष कामकर्माविद्यानामनात्मधर्मत्वप्रतिपादनद्वारेण

'सः' यह शब्द पूर्वोक्त परा-मर्शके लिये है। वह पूर्वोक्त कौत है जिसका श्रुति परामर्श करती है ? 'य एष विज्ञानमयः' ऐसा कह-कर श्रुति उसका प्रतिनिदेश करती है। पूर्वोक्त मन्त्रके पहलेवाले 'वाक्य-में कहे हुए आत्माको ही न समफ लिया जाय, इसलिये 'य एषः' (जो यह) ऐसा कहा है। यह कौन सा? सो 'विज्ञानमयः प्राग्रेषु' इस वावयसे कहा जाता है।

यहाँ पूर्वोक्त वाक्यका उल्लेख संशयनिवृत्तिके लिये है। पहले जनकके प्रश्नके आरम्भमें 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राग्णेषु' इत्यादि कहा है। यहाँ कहना यह है कि 'विज्ञानमयः प्राग्णेषु' इत्यादि वाक्यसे जिस स्वयंज्योति आत्माका प्रतिपादन किया गया है, उस इस आत्माको 'काम, कर्म और अविद्या—ये अनात्माके धर्म हैं'

१. बीसर्वे मन्त्रके 'विरजः पर आकाशात्' इत्यादि वाक्यमें ।

STATES OF STATES मोत्तितः, परमात्मभावमापादितः-पर एवायं नान्य इति; एष स सानान्महानज श्रात्मेत्युक्तः। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति

यथाच्याख्याताथे एव । य एषोऽन्तह्रंदये — हृद्यपुण्ड-रीकमध्ये य एप आकाशो बुद्धि-विज्ञानसंश्रयः, तस्मिन्नाकाशे बुद्धिविज्ञानसाहते शते तिष्ठतिः अथवा संप्रसादकाले अन्तह दये य एव आकाशः पर एव आत्मा निरुपाधिको विज्ञानमयस्य स्व-स्वभावः, तस्मिन् स्वस्वभावे परमात्मन्याकाशाख्ये शते; चतुर्थे एतद् व्याख्यातम्—'क्केष तदा-भूत्' इत्यस्य प्रतिवचनत्वेन।

स च सर्वस्य ब्रह्मेन्द्रादेः, वशी सर्वो हि अस्य वशे वर्तते; उक्तं च-"एतस्य वा श्रदार्म्य प्रशासने'' (३ | ५ | ९ ) इति । न केवलं वशी, सर्वस्य ईशान:-ईशिता च ब्रह्मेन्द्रप्र-भृतीनाम् । ईश्चितृत्वं च कदाचि- ऐसा कहकर उन धर्मोंसे मुक्त कर दिया गया है और 'यह पर ही है अन्य नहीं है' ऐसा कहकर उसे परमात्मभावको प्राप्त करा दिया गया है; वही यह साक्षात् 'महान् अजन्मा आत्मा है' ऐसा कहा गया है। 'योऽयं विज्ञानमयः प्राग्लेषु, इसका अर्थ पूर्व व्याख्याके समान ही है।

'य एषोऽन्तर्ह्यये'—हृदयकमल-के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानका आश्रयभूत आकाश है, उस बुद्धि-विज्ञानसहित आकाशमें यह शयन करता अर्थात् रहता है अथवा सुषुप्तिके समय जो यह हृदयके भीतर आकाश अर्थात् विज्ञानमय-का स्वस्वरूप निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस अपने स्वरूपभूत परमा-त्माकाशमें यह शयन करता है। <sup>१</sup>चतुर्थं प्रपाठकमें 'उस समय यह कहाँ था ?' इस प्रश्नके उत्तररूप-से इसकी व्याख्या की जा चुकी है।

वही ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सबका वशी है; सभी इसके वशमें रहते हैं। [हे गार्गि !] "इस अक्षरके ही प्रशासनमें'' ऐसा कहा भी है। केवल वशी ही नहीं, ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सबका ईशान—ईशन अर्थात शासन करनेवाला भी है। ईशितृत्व ज्जातिकृतम्—यथा राजकुमारस्य बलवत्तरानिष भृत्यान् प्रति,
तद्धन्माभृदित्याह—सर्वस्याधिपति:-अधिष्ठाय पालियता,
स्वतन्त्र इत्यर्थः, न राजपुत्रवदमात्यादिभृत्यतन्त्रः ।

त्रयमप्येतद् त्रशित्त्रादि हेतुहेतुमद्रूपम्—यस्मात् सर्वस्याधिपतिः, ततोऽसौ सर्वस्येशानः,
यो हि यमधिष्ठाय पालयति,
स तं प्रतीष्ट एवेति प्रसिद्धम्,
यस्मान्च सर्वस्येशानः, तस्मात्
सर्वस्य वशीति ।

कि चान्यत्, स एवंभूतो ह्य-न्तज्योतिः पुरुषो विज्ञानमयो न साधुना शास्त्रविहितेन कर्मणा भ्यान् भवति, न वर्धते पूर्वा-वस्थातः केनचिद्धर्मेण, नो एव शास्त्रप्रतिषिद्धेन श्रसाधुना कर्मणा कनीयान् श्रम्पतरो भवति, पूर्वा-वस्थातो न हीयत इत्यर्थः। (शासकत्व) कभी कभी जातिकृत भी होता है, जैसा कि राजकुमारका अपनेसे अधिक बलशाली सेवकोंके प्रति भी शासन है, परमात्माका शासकत्व वैसा न समक्ता जाय इसलिये श्रुति कहती है—सबका अधिपति—सबका अधिष्ठाता होकर पालन करनेवाला अर्थात् स्वतन्त्र है, राजकुमारके समान मन्त्री आदि सेवकोंके अधीन नहीं है।

ये विश्वत्वादि तीनों ही हेतुहेतु-मद्रुप हैं। वयोंकि यह सबका अधिपति हे, इसलिये यह सबका ईशान है। जो जिसका अधिष्ठाता होकर पालन करता है, वह उसके प्रति ईशन करता हो है—यह प्रसिद्ध है। और चूँकि यह सबका ईशान है, इसलिये सबका वशी है।

इसके सिवा दूसरो बात यह है कि वह इस प्रकारका हृदयस्थित ज्योति:स्वरूप विज्ञानमय पुष्प साधु अर्थात् शास्त्रविहित कमंसे भूयान् नहीं होता । अपनी पूर्वाव-स्थाकी अपेक्षा किसी धमंके कारण बढ़ नहीं जाता और न किसो असाधु अर्थात् शास्त्रप्रतिषिद्ध कमंसे कतीयान्—यानी बहुत छोटा ही होता है अर्थात् पूर्वावस्थासे होन नहीं होता ।

१. अर्थात् एकमें दूसरा हेतु है।

किंच सर्वो हि अधिष्ठान-पालनादि कुर्वन् परानुग्रहपीडा-कृतेन धर्माधर्माख्येन युज्यते, श्रम्येव तु कथं तदभाव इत्यु-च्यते-यस्मादेष सर्वेश्वरः सन् कर्मणोऽपीशितुं भवत्येव शील-मस्य, तस्माद् न कर्मणा संब-ध्यते। कि च एष भृताधिपति-र्ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां भूताना-

मधिपतिरित्युक्तार्थं पदम् ।

एष भृतानां तेषामेव पाल-यिता रिचता। एष सेतुः, किंबि-शिष्ट इत्याह-विधरणः-वर्णा-अमादिच्यवस्थाया विधारयिता, तदाह-एषां भूरादीनां ब्रह्म-लोकान्तानां लोकानाम् असं-मेदाय असंभिन्नमर्यादायै । परमेश्वरेण सेत्वदावधार्यमाणा लोकाः संभिन्नमर्यादाः स्युः, लोकानामसंमेदाय

इसके सिवा [ यह देखा जाता है कि ] अधिष्ठान और पालनादि करनेवाले सभी लोग दूसरोंपर कृपा या कठोरताके कारण धर्म या अधर्म संज्ञक उनके फलसे युक्त होते हैं, इस आत्माको ही वे फल क्यों नहीं प्राप्त होते ? सो बतलायां जाता है--क्योंकि यह सबका ईइवर है, अतः इसका स्वभाव कर्मका शासन करनेका भी है. इसलिये कर्मसे इसका सम्बन्ध नहीं होता । तथा यह भ्ताधिपति अर्थात ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतोंका अधिपति है-इस प्रकार इस पदका अर्थं पहले कहा जाचुका है।

उन्हीं भूतोंका यह पालियता-रक्षा करनेवाला है यह सेतु है; किन विशेषणींवाला सेतु है। सो श्रुति बतलाती है--विधरण अर्थात वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण करनेवाला; यही बात श्रुति कहती है-इन भूलींकसे लेकर ष्रह्मलोक-पर्यन्त लोकोंके असम्भेदके लिये अर्थात् मर्यादाका भेदन न होतेके लिये। यदि परमेश्वर सेतुके समान लोकोंका विघारण न करें तो उनकी मर्यादा टूट जाय। अतः लोकोंके

सेतुभूतोऽयं परमेश्वरः, यः स्वयं ज्योतिरात्मैव एवंवित् सर्वस्य वशी—इत्यादि ब्रह्मविद्यायाः फलमेतिबिर्दिष्टम् ।

'किंज्योतिरयं पुरुषः' इत्येव-मादिपष्ठप्रपाठकविहितायामेतस्यां त्रक्षविद्यायाम् एवंफलायां का-म्येकदेशवर्जितं कृत्स्नं कर्मकाण्डं <mark>ताद्थ्येन</mark> विनियुज्यते, तत् कथ-मित्युच्यते-तमेतम् एवंभूत-मौपनिषदं पुरुषम्, वेदानुत्रच-नेन मन्त्रब्राह्मणाध्ययनेन नि-त्यस्वाध्यायस्रज्ञणेन, विविविदि-षन्ति वेदितुमिच्छन्ति । के ? त्राह्मणाः, त्राह्मणग्रहणमुपलक्ष-णार्थम्, अविशिष्टो हि अधि-कारः त्रयाणां वर्णानाम्। श्रथवा कर्मकाण्डेन मन्त्रब्राह्मणेन वेदानु-वचनेन विविदिषन्ति, कथं विवि-दिषन्ति ? इत्युच्यते—यज्ञेने-त्यादि ।

ये पुनर्मन्त्रब्राह्मणलत्तणेन वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानं विवि- असम्भेदके लिये यह परमेश्वर, जो कि स्वयंज्योति आत्मा ही है, सेतु-स्वरूप है। इस प्रकार जाननेवाला वशी है—इत्यादि वाक्यसे यह ब्रह्म-विद्याका फल ही दिखाया गया है।

CAS-ASASASASAS

'किंज्योतिरयं पुरुषः' इस प्रकार आरम्भ होनेवाले छुठे 'प्रपाठकमें विहित इस प्रकारके फलवाली ब्रह्मविद्यामें काम्यकर्मरूप एकदेशको छोडकर शेष सारा कर्मकाण्ड ज्ञानो-त्पत्तिके लिये उपयुक्त होता है; सो किस प्रकार। यह वतलाया जाता है-उस इस ऐसे औपनिषद प्रवको वेदानुवचन अर्थात् नित्यस्वाध्याय-रूप मन्त्र और ब्राह्मणभागके अध्ययन-द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं। कौन ? ब्राह्मण; यहाँ ब्राह्मण शब्द-का ग्रहण क्षत्रिय और वैश्यको भी उपलक्षित करानेके लिये हे; क्योंकि इसमें तीनों ही वर्णीका समान अधिकार है। अथवा कर्मकाण्डभूत मन्त्रवाह्मणरूप वेदानुवचनके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा करते हैं; किस प्रकार जाननेकी इच्छा करते हैं; सो 'यज्ञेन' इत्यादि वाक्यद्वारा कहा जाता है।

किंतु जो ऐसी व्याख्या करते हैं कि मन्त्र-ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके द्वारा प्रकाशित होनेवाले ब्रह्मको

१. उपनिषद्के इस चतुर्थ अध्यायमें ।

दिषन्ति-इति व्याचत्तते, तेषाम् श्रारण्यकमात्रमेव वेदानुवचनं स्यात्, न हि कर्मकाण्डेन पर त्र्यात्मा प्रकाश्यते, ''तं त्त्रौप-निषदम्" (३।९। २६) इति विशेषश्रुतेः। वेदानुवचने-नेति च अविशेषितत्वात् समस्त-ग्राहि इदं वचनम्, न च तदेक-देशोत्सर्गो युक्तः ।

ननु त्वत्पक्षेऽप्युपनिषद्वर्ज-

मित्येकदेशत्वं स्यात्— न, श्राद्यव्याख्याने श्रवि-रोधादस्मत्पक्षे नेष दोषो भवति । यदा वेदानुवचनशब्देन नित्यः स्वाध्यायो विधीयते, तदा उप-निषद्पि गृहीतैवेति,वेदानुवचन-शब्दार्थें कदेशो नपरित्यक्तो भवति। यज्ञादिसहपाठाच्च-यज्ञादीनि कर्माण्येव अनुक्रमिष्यन् वेदा-नुवचनशब्दं प्रयुक्कः; तस्मात् कर्मैव वेदानुवचनशब्देनोच्यत .इति गम्यते; कर्म हि नित्य-स्वाध्यायः ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके मतानुसार आरण्यकमात्र ही वेदानु-वचन है; क्योंकि कर्मकाण्डद्वारा परमात्मा प्रकाशित नहीं होता; जैसा कि "उस औपनिषद पुरुषको पूछता हूँ" ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञात होता है। किंतु 'वेदानुवचनेन' यह पद विशेषणयुक्त न होनेके कारण समस्त वेदको ही ग्रहण करनेवाला है, उसके एक भागको छोड़ <mark>देना</mark> उचित नहीं है।

शङ्का—किंतु [दूसरी व्याख्याके अनुसार ] तुम्हारे पक्षमें भी 'उप-निषद्को छोड़कर' इस प्रकार <mark>एक-</mark> देशत्व हो ही जाता है!

समाधान-नहीं, पहली व्या-रूयामें ऐसा कोई विरोध न होनेक कारण हमारे पक्षमें यह दोष नहीं होता। जब कि वेदानुवचन शब्दसे नित्य स्वाध्यायका विधान किया गया है तो उसमें उपनिषद् भी आ ही गया; इस प्रकार वेदानुवचन शब्दके अर्थका एक देश नहीं छूटता । इसका यज्ञादिके साथ पाठ होनेसे भी यही सिद्ध होता है। श्रुति यज्ञादि कर्मीका अनुक्रम करते हुए ही वेदानुवचन शब्दका प्रयोग करती है। इससे यह ज्ञात है कि वेदान्वचन शब्दसे कर्म ही कहा गया है क्योंकि नित्यस्वाध्याय तो कर्मही है।

INSTALLABLE TO THE SEASON OF T कथं पुनर्नित्यस्वाध्यायादिभिः कर्मभिरात्मानं विविदिषनित ? नैव हि तान्यात्मानं प्रकाश-यन्ति, यथोपनिषदः। नैष दोषः, कर्मणां विश्वद्धि-

हेतुत्वातः कर्माभः संस्कृता हि विशुद्धातमानः शक्तुवन्ति आ-रमानमुपनिषस्त्रकाशितमप्रति-बन्धेन वेदितुम्; तथा ह्याथ-वणे—''विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः" ( मु॰ उ॰ ३।१।८) इतिः स्मृतिश्र —''ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां चयात्पापस्य कर्मणः' इत्यादि । कथं पुनर्नित्यानि कर्माणि

संस्कारार्थानीत्यवगम्यते ?

''स ह वा आत्मयाजी यो संस्क्रियत मेऽनेनाङ्गं मेऽनेनाङ्गग्रुपधीयते" सर्वेषु च इत्यादिश्रतेः स्मृतिशास्त्रेषु कर्माणि संस्का-रार्थान्येव त्राचत्तते ''त्रष्टाचत्वा-इत्यादिषु रिश्वत्संस्काराः"

शङ्का-किंतु नित्यस्वाध्यायादि कर्मींसे आत्माको जाननेकी इच्छा किस प्रकार करते हैं ? क्योंकि उपनिषदोंके समान वे तो आत्माको प्रकाशित ही नहीं करते।

समाधान--यह दोष नहीं आ सकता: क्योंकि कर्म चित्तशृद्धिके कारण हैं। कर्मींसे संस्कारयुक्त हुए विशुद्धचित्त पुरुष ही उपनिष-त्प्रकाशित आत्माको बिना किसी रुकावटके जान सकते हैं। ऐसा ही "तब विशुद्धचित्त हुआ पु**रुष** ध्यान करके उस निष्कल आत्माको देखता है" इस आथर्वण श्रुतिसे भी सिद्ध होता है तथा "पापकर्मीका क्षय हो जानेसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता है" ऐसी स्मृति भी है।

शङ्का-किंत्र नित्यकर्म चित्त-श्रुद्धि करनेके लिये हैं-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-- "वही आत्मयाजी है जो ऐसा जानता है कि इस कर्म-से मेरा यह अङ्ग संस्कारयुक्त होता है, इस कर्मसे मेरा यह अङ्ग योग्य होता है" इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है। "अड़तालीस सँस्कार हैं' इत्यादि समस्त स्मृतिशास्त्रोंमें भी कर्मोंको चित्त-शद्धिके लिये ही बतलाया गया

गीतासु च--''यज्ञो दानं तप- ' श्रेव पावनानि मनीषिणाम् ॥" (१८। ५) ''सर्वेऽप्येते यज्ञ विदो यज्ञचितकच्मषाः ॥'' (४।३०) इति । यज्ञेनेति-इब्ययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्च संस्काराथीः; संस्कृ-तस्य च विश्वद्वसन्बस्य ज्ञानी-त्पत्तिरप्रतिवन्धेन भविष्यतिः श्रतो यज्ञन विविदिषन्ति । दानेन-दानमपि पापक्षय-हेतुत्वाद् धर्मवृद्धिहेतुत्वाच्च । इत्यविशोषेण तपसा. तप कुच्छुचान्द्रायणादिप्राप्तौ विशेष-णम्-श्रनाशकेनेतिः कामान-शनमनाशकम्, न तु भोजन-निवृत्तिः; भोजननिवृत्तौ म्रियत एव, न आत्मवेदनम् । वेदानुवचनयज्ञदानतप:शब्देन सर्वमेव नित्यं कमें उपलक्ष्यते: एवं काम्यवर्जितं नित्यं कर्मजातं

है। गीता में भी-"यज्ञ, दान और तप-ये बुद्धिमान् पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं" "यज्ञोंद्वारा जिनके पाप नष्ट हो गये हैं—ऐसे ये सभी लोग यज्ञवेता हैं" ऐसा कहा है। 'यज्ञेन' इस पदसे द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ लेने चाहिये, ये दोनों ही संस्कारके लिये हैं; संस्कारयुक्त विशुद्धचित्त पुरुषको ही विना किमी प्रतिबन्धके ज्ञानोत्पत्ति होगी। इसीसे यज्ञद्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं।

CAN SO EN CALACTER!

दानके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा करते हैं, क्योंकि पापक्षयका कारण और धर्मवृद्धिका हेतु होनेके कारण दान भी ब्रह्मज्ञानका साधन है तथा तपके द्वारा, तपसे सामान्यतः कृच्छ्रचान्द्रायणादिकी प्राप्ति होती है, इसलिये 'अनाशकेन' यह उसका विशेषण दिया जाता है; मनमाना भोजन न करना ही अनाशक तप है, भोजनका सर्वथा त्याग कर देना नहीं। भोजनको सर्वथा त्याग देनेपर तो पुरुष मर ही जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं होता।

वेदानुवचन, यज्ञ, दान और तप--इन शब्दोंसे सारा ही नित्यकर्म उपलक्षित होता है। इस प्रकार काम्यकर्मरहित सम्पूर्ण नित्यकर्म सवेम् आत्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोत्तसाधनत्वं प्रतिपद्यते; एवं कमकाण्डेनास्यैकवाक्यताव-गतिः।

एवं यथोक्तोन न्यायेनेतमेव श्रात्मानं विदित्वा यथाप्रका-शितम्, मुनिर्भवति, मननानमु-निः-योगी भवतीत्यर्थः; एत-विदित्वा मुनिभवति, नान्यम्।

ननु अन्यवेदनेऽपि मुनित्वं स्यातः; कथमवधार्यते—एतमे-चेति ?

बाहम् अन्यवेदनेऽपि मुनि-र्भवेत्; किन्त्वन्यवेदने न मुनि-रेव स्यात्, किं तर्हि ? कर्म्यप भवेत् सः; एतं त्यौपनिषदं पुरुषं विदित्वा मुनिरेव स्यातः न तु कर्मी; अतोऽसाधारणं मुनित्वं विवत्तितमस्येत्यवधार-यति-एतमेवेति । एतस्मिन् हि विदिते, केन कं पश्येदित्येवं क्रियासम्भवान्मन्नमेव स्यात्।

आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके द्वारा मोक्ष-के साधन होते हैं। इस प्रकार कर्म-काण्डसे इस (ज्ञानकाण्ड) की एकवाक्यता जात होती है।

११०३

इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे ऊपर मन्त्र एवं ब्राह्मणद्वारा बत-लाये हुए इस आस्माको ही जानकर मुनि होता है। तात्पर्य यह है कि मनन करनेके कारण मुनि यानी योगी हो जाता है। इसीको जान-कर मुनि होता है, किसी औरको नहीं।

शङ्का-किंतु मुनि तो अन्य वस्तुको जाननेपर भी हो सकता है, फिर इसीको जानकर—इस प्रकार निश्चय क्यों किया जाता है ?

समाधान--ठीक है, दूसरेको जाननेपर भी मुनि हो सकता है, किंतू दूसरेको जाननेपर केवल मुनि ही नहीं होता, तो फिर क्या होता है ? वह कर्मी भी होता है। किंतु इस औपनिषद पुरुषको जाननेपर तो मुनि ही होता है, कमी नहीं होता। अतः इसका असाधारण मुनित्व बतलाना अभीष्ट है, इसीसे 'एतमेव' (इसीको) इस प्रकार श्रुति निश्चय करती है; क्योंकि इसे जान लेनेपर 'किसके द्वारा किसे देखे ?' इस श्रुतिके अनुसार क्रिया असम्भव हो जानेसे फिर मनन ही होगा।

एतमेव आत्मानं स्वं लोकमिच्छन्तः प्रार्थयन्तः प्रवाजिनः प्रवजनशीलाः प्रव-जन्ति प्रकर्षेण त्रजन्ति, सर्वाणि कर्माण संन्यस्यन्तीत्यर्थः ।

'एतमेव लोकमिच्छन्तः, इत्यवधारणान्न बाह्यलोकत्रये-प्सनां पारित्राज्येऽधिकार इति गम्यते: न हि गङ्गाद्वारं प्रति-पित्सुः काशीदेशनिवासी पूर्वा-भिम्रखः प्रैति । तस्मादु बाह्य-लोकत्रयार्थिनां पुत्रकर्मापरब्रह्म-विद्याःसाधनम्,''पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन कर्मणा'' इत्यादि-श्रुतेः । अतस्तदर्थिभिः पुत्रादि-साधनं प्रत्याख्याय, न पारित्राज्यं प्रतिपत्तुं युक्तम्, अतत्साधन-

तथा इस आत्मा अर्थात् स्व-लोकको इच्छा--प्रार्थना करनेवाले 'प्रव्राजी'—प्रव्रजनशील प्रव्रजन -- प्रकर्षसे व्रजन (गमन) करते हैं, अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोंका संन्यास (पूर्णतया त्याग) कर देते हैं।

とうとうとう かきょうしょうしょうしゃん

'इसी लोककी इच्छा करते-वाले' ऐसा निश्चय करनेसे जाना जाता है कि बाह्य तीनों लोकोंकी करनेवालोंका संन्यासमें इच्छा अधिकार नहीं है। गङ्गाद्वार (हरि-द्वार ) पहुँचनेकी इच्छावाला कोई काशोनिवासी पूर्वाभिमुख होकर नहीं जाता । अतः जिन्हें बाह्य तीनों लोकोंकी इच्छा है, उनके लिये पुत्र, कर्म और अपरब्रह्मविद्या साधन हैं, जैसा कि "यह लोक पुत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी और साधनसे नहीं "इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । अत: उनकी इच्छा रखनेवालोंको पुत्रादि साधन-का परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है; क्योंकि संन्यास स्वात पारित्राज्यस्य । तस्मात् 'एत- उनका साधन नहीं है । अतः 'इसी

१. वृहदारण्यकमें इससे मिलती-जुलती श्रुति इस प्रकार है—'अयं मनुष्य लोक: पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा' (१।५।१६)।

व लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति' ति युक्तमबधारणम् ।

त्रात्मलोकप्राप्तिर्हि अविद्या-निवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानसेव. तस्मादात्मानं चेल्लोकमिच्छति यः, तस्य सर्वक्रियोपस्य एव त्रात्मलोकसाधनं मुख्यमन्त-रङ्गम्, यथा पुत्रादिरेव पुत्रादिकर्मण लोकत्रयस्य । आत्मलोकं प्रति असाधनत्वात । श्रसंभवेन च विरुद्धत्वमवीचाम। तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्त्येव, सर्वक्रियाभ्यो निवर्तेरन्नेवेत्यर्थः । यथा च बाह्यलोकत्रयार्थिनः प्रति निय-तानि पुत्रादीनि साधनानि विहितानि, एवमात्मलोकार्थिनः पारित्राज्यं सर्वेषणानिवृत्तिः ब्रह्मविदो विधीयत एव।

लोककी इच्छा करनेवाले संन्यास करते हैं' ऐसा निश्चय करना ठीक ही है।

अविद्याकी निवृत्ति होनेपर स्वातमामें स्थित होना ही आत्म-लोककी प्राप्ति है, अतः जिसे आत्म-लोककी ही इच्छा है, उसके लिये सम्पूर्ण कियाओंसे उपरत होना ही आत्मलोकका मुख्य एवं अन्तरङ्ग साधन है, जिस प्रकार कि बाह्य तीनों लोकोंका साधन पुत्रादि ही हैं। पुत्रादि कमें आत्मलोकके साधन नहीं हैं तथा पुत्रादि कर्म और संन्यास दोनोंका एक साथ होना असम्भव है- इसलिये हम इन्हें परस्परविरुद्ध बतलाते हैं। अत: आत्मलोककी इच्छा करने-वाले परिवाजक हो ही जाय, अर्थात् उन्हें सम्पूर्ण कियाओंसे निवृत्त हो ही जाना चाहिये। जिस प्रकार बाह्य तीनों लोकोंकी इच्छावालोंके लिये पुत्रादि नियत साधनोंका विधान किया गया है. इसी प्रकार आत्मलोकके इच्छक ब्रह्मवेत्ताके लिये सम्पूर्ण एषणाओं-को निवृत्तिरूप पारिव्राज्य (संन्यास) का विधान है ही।

पुनस्ते आत्मलोका-

र्थिनः प्रव्रजन्त्येवेत्युच्यतेः, तत्र श्रर्थवादवाक्यरूपेण हेतुं दशे-यति—एतद्ध सम वै तत्। तदेतत् पारिवाज्ये कारणमुच्यते-ह सम वै किल पूर्वे अतिकान्त-कालीना विद्वांसः--श्रात्मज्ञाः, प्रजां कर्म अपरब्रह्मविद्यां चः प्रजोपलितं हि त्रयमेतद् बाह्यलोकत्रयसाधनं निर्दिश्यते 'प्रजाम्' इति । प्रजां किम् ? न कामयन्ते, पुत्रादिलोकत्रय-साधनं न अनुतिष्ठन्तीत्यर्थः । ननु अपरब्रह्मदर्शनमनुतिष्ठ-न्त्येव, तद्धलाद्धि व्युत्थानम् । ''त्रह्म तं श्रपवादातुः परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद्" (२।४।६) 'सर्वं तं परादात्-" (२।४।६) इति अपर-ब्रह्मदश्नेनम्प्यप्वदत्येव, अपर-

किंतू वे आत्मलोकके इच्छक पुरुष संन्यास करते ही हैं ऐसा क्यों कहा जाता है ? इसमें श्रुति 'अर्थवादवाक्यरूपसे हेत् दिखलाती है--''एतद्ध स्म वै तत्'-उस पारिवाज्यमें यह कारण बतलाया जाता है-प्रसिद्ध है कि अर्थात् भूतकालीन विद्वान् आत्मज्ञ प्रजा, कर्म और अपरब्रह्मविद्याकी | कामना नहीं करते ]—'प्रजाम्' इस पदसे यहाँ इहलोक, पितृलोक और देवलोक - इन तीनों लोकोंक तीनों साधनोंका, जिनको 'प्रजा' शब्दसे उपलक्षित किया है, निदेश किया जाता है। प्रजाका क्या करते हैं ? उसकी कामना नहीं करते। अर्थात् बाह्य लोकत्रयके पुत्रादि साधनोंका अनुष्ठान नहीं करते।

शक्का—िकतु अपरब्रह्मोपासना-का अनुष्ठान तो करते ही हैं, क्योंकि उसीके बलसे व्युत्थान होता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि उस-का तो अपवाद किया गया है। "जो आत्मासे ब्रह्मको पृथक् जानता है, ब्रह्म उसको परास्त कर देता है" "[जो सर्वको आत्मासे पृथक् जानता है] सर्व उसको परास्त कर देता है" इस प्रकार श्रुति अपरब्रह्मदर्शनका भो अपवाद ही करती है; क्योंकि ब्रह्मणोऽपि सर्वमध्यान्तर्भावातः ।
"यत्र नान्यत्पश्यति" ( छा०
उ० ७ । २८ ) इति चः पूर्वापरवाद्यान्तरदर्शनप्रतिषेधाच
"श्रपूर्वमनपरमनन्तरमबाद्यम्"
( ख० उ० २ । १ । १९ )
इतिः "तत्केन कं पश्येतः"
विजानीयात्" ( ख० उ० २ ।
४ । १४ ) इति चः तस्मान
श्रात्मदर्शनव्यतिरेकेण श्रन्यद्
व्युत्थानकारणमपेत्तते ।

कः पुनस्तेषामभिष्रायः ?

इत्युच्यते—िकं प्रयोजनं फलं
साध्यं करिष्यामः प्रजया साधनेनः प्रजा हि बाह्यलोकसाधनं
निर्जाताः स च बाह्यलोको
नास्त्यस्माकमात्मव्यतिरिक्तःः
सर्वे हि अस्माकमात्मभूतमेव,
सर्वस्य च वयमात्मभूताः ।
आत्मा च नः आत्मत्वादेव न
केनचित् साधनेनोत्पाद्य आप्यो
विकार्यः संस्कार्यो वा ।

अपरब्रह्मका भी सर्वके भीतर ही अन्तर्भाव है। "जहाँ अन्यको नहीं देखता" ऐसा भी कहा ही है। तथा "ब्रह्म अपूर्व, अनपर, अनन्तर और अबाह्म है" इस प्रकार ब्रह्ममें पूर्व, अपर, बाह्म एवं अन्तर दृष्टि-योंका भी प्रतिषेध किया ही है और "उस समय किसके द्वारा किसे जाने?" ऐसा भी कहा ही है। अत: आत्मदर्शनके सिवा ब्यु-त्थानके किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं है।

CHARLES WAY

तो फिर [ व्युत्थान करनेमें ] उनका क्या अभिप्राय होता है ? सो बतलाया जाता है। हम प्रजा-रूप साधनसे किस प्रयोजन—फल अर्थात् साध्यका सम्पादन करेंगे ? प्रजा तो बाह्यलोकका साधन समभी गयी है और वह बाह्यलोक हमारे लिये आत्मासे भिन्न नहीं है; हमारे लिये तो सब आत्मस्व-रूप ही हैं तथा हमारा आत्मा भी आत्मा होनेके कारण ही किसी साधनसे उत्पाद्य, आप्य, विकायं अथवा संस्कायं नहीं है।

CONTRACTOR PORTAGE PARTICIPANT यदप्यात्मयाजिनः संस्कारार्थ कर्मेति, तद्पि कार्यकरणात्म-दर्शनविषयमेव, इदं मे अनेन श्रङ्गं संस्क्रियते--इत्यङ्गाङ्ग-त्वादिश्रवणात्; न हि विज्ञान-घनैकरसनैरन्तर्यदिश्वनोऽङ्गाङ्ग-संस्कारोपधानदर्शनं संभवति । तस्मान किञ्चित प्रजादिसाधनैः करिष्यामः; अविदुषां हि तत् प्रजादिसाधनैः कर्तव्यं फलम्; न हि मृगत्रिणकायामुद्कपानाय तद्दकदशीं प्रवृत्त इति <del>ऊषरमात्रमुद्काभावं पश्यतोऽपि</del> प्रवृत्तियुक्ताः एवमस्माकमपि परमार्थात्मलोकदर्शिनां प्रजादि-साधनसाध्ये मृगत् ज्णिकादिसमे-ऽविद्वद्दर्शनविषये न प्रवृत्तिर्युक्ते-स्यभिप्रायः ।

और ऐसा जो कहा है कि कर्म आत्मयाजीके संस्कारके लिये है. वह भी देह और इन्द्रियोंमें आतम-बुद्धि करनेको लक्ष्य करके ही है: क्योंकि इसके द्वारा मेरे इस अङ्गका संस्कार होता है-इस प्रकार श्रुतिसे उसमें अङ्गाङ्गित्व-भाव जात होता है। जो निरन्तर एक विज्ञा-नघनरसस्वरूपको ही देखता है. उसके लिये अङ्गाङ्गिसंस्कारोंका अवलम्ब देखना सम्भव नहीं है, इसलिये प्रजादि साधनोंसे हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध करेंगे। जो अविद्वान् हैं, उन्हें ही उन प्रजादि साधनोंसे फल प्राप्त करना है। मृगतृष्णामें जल. देखनेवाला जल-पानके लिये उसकी ओर जाता है, इसलिये उसे ऊसरमात्र और उसमें जलका अभाव देखनेवालेकी भी प्रवृत्ति होनी हो चाहिये-ऐसी बात नहीं है। इसलिये जो अज्ञा-नियोंकी दृष्टिका विषय और मृग-तृष्णादिके समान है, उस प्रजादि-साधनसे साध्य फलमें हम परमार्थ आत्मलोकदर्शियोंकी भी प्रवृत्ति होनी उचित नहीं है-एसा इसका अभिप्राय है।

तदेतदुच्यते-येपामस्माकं परमार्थदशिंनां नः, श्रयमात्मा अशनायादिवि निर्मुक्तः साध्व-साधुभ्यामविकायोऽयं लोक: फलमभिप्रेतम्; न चास्यात्मनः साध्यसाधनादिसर्वसंसारधर्मवि -निम्कतस्य साधनं किश्चिदेषि-तच्यम्; साध्यस्य हि साधना-न्वेषणा क्रियते; असाध्यस्य साध-नान्वेषणायां हि, जलबुद्धचा स्थल इव तरणं कृतं स्यात, खे वा शाकुनपदीन्वेषणम् । तस्मा-देतमात्मानं विदित्वा प्रव्रजेयुरेव ब्राह्मणाः, न कर्म भारभेरनि-त्यर्थः; यस्मात् पूर्वे ब्राह्मणा एवं विद्वांसः प्रजामकामयमानाः।

त एवं साध्यसाधनसंव्यवहारं निन्दन्तः 'अविद्वद्विषयोऽयम्' इति कृत्वा, किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते—'ते इ स्म किल पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकै-षणायाश्र च्युत्थायाथ भिन्नाचय चरन्ति' इत्यादि च्याख्यातम् ।

वही बात यहाँ चतलायी जाती है—जिन हम परमार्थंदर्शियोंको यह क्ष्यादिधर्मसे रहित तथा गुभा-शूभ कर्मसे अविकार्य आत्मलोक-रूप फल अभिप्रेत है; साध्यसाध-नादि सम्पूर्णं संसारधर्मोंसे रहित इस आत्माको किसी भी साधनकी अपेक्षा नहीं है; जो साध्य होता है, उसीके साधनकी खोज की जाती है, असाध्यके साधनकी खोज करनेमें तो मानो जलबुद्धिसे स्थलमें तैरना है अथवा आकाशमें पक्षीके पदोंकी खोज करना है। अत: इस आत्माको जानकर ब्राह्मणलोग सब कुछ त्याग कर चले जायँ ( संन्यासी हो जायँ ), किसी कर्म-का आरम्भ न करें-ऐसा इसका तात्पर्यं है; क्योंकि इस प्रकार जाननेवाले पूर्ववर्ती ब्राह्मण भी प्रजाकी इच्छा करनेवाले नहीं थे।

वे इस प्रकार साध्यसाधनरूप व्यवहारको निन्दा करते हुए 'यह सब अज्ञानियोंका विषय है' ऐसा सोचकर, क्या करते थे ? सो वत-लाया जाता है-'वे निश्चय ही पूत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा-से पृथक् होकर भिक्षाचर्या करते थे, इस प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है।

PO AND AREACON SANDARAN AND AREACON AREACON AREACON AND AREACON AREACO तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रव्रज्ञन्ति प्रव्रजेयुः-इत्येष विधि-रथवादेन संगच्छते; न हि सार्थ-वादस्य अस्य लोकस्तुत्या-भिमुख्यमुपपद्यते; प्रत्रजन्तीत्य-स्यार्थवादरूपो हि 'एतद्ध सम' इत्यादिरुत्तरी ग्रन्थः । अथवाद-नार्थवादान्तरमपेक्षेत; अपेत्तते तु 'एतद्ध सम' इत्याद्यर्थ-वादं 'प्रव्रजन्ति' इत्येतत् । यस्मात् पूर्वे विद्वांसः प्रजादि-कर्मभ्यो निवृत्ताः प्रव्रजितवन्त श्रापि तस्मादधुनातना एव. प्रव्रजन्ति प्रव्रजेयुः—इत्येवं संबध्यमानं न लोकम्तुन्यभिमुखं भवितुमहीतिः विज्ञानसमानकर्तृकः त्वोपदेशादित्यादिना अवोचाम। वेदानुवचनादिसहपाठाच्च, यथात्मवेदनसाधनत्वेन विह-तानां वेदानुवचनादीनां यथार्थ-त्वमेव, नार्थवादत्वम्,तथा तैरेव

इसलिये आत्मलोककी इच्छा करनेवाले प्रवजन करें-संन्यासी हो ज.यें--इस प्रकार यह विधि अर्थवादसे संगत होती है। इस अर्थवादसहित विधि वा यका आत्मलोककी स्तृतिके लिये होना सम्भव नहीं है; 'प्रव्रजन्ति' इस विधि-वचनका अर्थवादरूप 'एतद्व स्म' इत्यादि आंगेका ग्रन्थ है। यदि 'प्रव्रजन्ति' यह वचन भी अर्थः वाद ही होता तो इसे दूसरे अर्थ-वादकी अपेक्षा नहीं हो सकती थी। किंतू 'प्रवजनित' इस ग्रन्थको 'एतद्ध स्म' इत्यादि अर्थवादकी अपेक्षा हे ही ।

क्योंकि प्रजादि कमोंसे निवृत्त हए पूर्ववर्ती विद्वान् प्रव्रजित हुए ही थे, इसलिये आधुनिक ब्रह्मवेत्ता भी प्रवानित अर्थात् प्रवान (संन्यास) करें, इस प्रकार सम्बन्ध रखनेवाला वाक्य आत्मलोककी स्तुतिके लिये होना सम्भव नहीं है, क्योंकि विज्ञान और व्युत्थान-का एक ही कर्ता है-ऐसा श्रुतिका उपदेश है-इत्यादि कथनसे हम यह बात पहले कह चुके हैं।

वेदानुवचनादिके साथ इसका वाठ होनेसे भी यह स्त्रयर्थक नहीं हो सकता: जिस प्रकार आत्मज्ञानकं साधनरूपसे विहित वेदानुवचनादि यथार्थ हैं-अर्थवाद नहीं हैं. उसी सह पाठतस्य पारित्राज्यस्य
आत्मलोकप्राप्तिसावनत्वेनार्थ—
वादत्वमयुक्तम् ।
फलविभागोपदेशाचः; 'एतमेवात्मानं लोकं विदित्वा' इति
अत्यस्माद् बाह्याद् लोकादात्मानं फलान्तरत्वेन प्रविभजित,
यथा ''पुत्रेणैवायं लोको जय्यो
नान्येन कर्मणा, कर्मणा पित्लोकः'' (१।५।१६)
इति ।
न च प्रत्रजन्तीत्येतत् प्राप्तव-

प्रकार उनके साथ ही पढ़े गये पारिव्राज्य (संन्यास) का भी आत्मलोककी प्राप्तिका साधन होने-के कारण अर्थवाद होना उचित नहीं है।

फलविभागका उपदेश दिये जानेके कारण भी यह स्तृह्यर्थंक नहीं है। 'इस आत्मलोकको ही जानकर' इस वाक्यसे श्रुति अन्य लोकोंसे आत्माका फनान्तररूपसे विभाग करती है, जिस प्रकार कि "यह लोक पुत्रसे ही प्राप्तव्य है, किसी अन्य कमेंसे नहीं तथा कमेंस पिरुलोक प्राप्तव्य है" इस वाक्य-द्वारा पुत्रादि साधनोंका फल-विभाग किया गया है।

इसके सिवा प्रमाणान्तरसे प्राप्त [ वायु आदि ] के समान भी 'प्रव्न गन्ति' यह वाक्य स्तुतिपरक (अर्थवाद') नहीं हो सकता। तथा अन्य प्रचान कर्मोंके समान इसे

न्त्रोकस्तुतिपरस्, प्रधानवच्चार्थ-

१. अर्थवाद तीन तरहके होते हैं—गुगवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद । जहाँ अन्य प्रमाणोंसे विरोध हो वह गुणवाद कहलाता है। जैसे 'आदित्यो यूपः' इत्यादि वाक्य यहाँ यूप (पशु बाँधनेके लिये स्थापित काष्ठ) को सूर्य कहा है, जो प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध है। इसी प्रकार जो अन्य प्रमाणोंद्वारा ज्ञात अर्थका बोध करानेवाला है, उसे अनुवाद कहते हैं। जैसे 'अग्निहिंमस्य भेपजम्' (अग्निशीतको दवा है) इत्यादि। अग्निसे शीतका कष्ट दूर होना प्रत्यक्ष है। इसके सिवा जो अन्य प्रमाणोंसे न तो ज्ञात हो और न विरुद्ध ही हो, उस अर्थका बोधक वाक्य भूतार्थवाद कहलाता है। जैसे 'इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्' (इन्द्रने वृत्रामुरको मारनेके लिये वज्य उठाया) इत्यादि।

वादापेत्तम्, सक्रच्छुतं स्यातः

तस्माद् भ्रान्तिरेवैषा—लोक-

स्तुतिपरिवति ।

न च अनुष्ठेयेन पारित्राज्येन स्तुतिरुपपद्यते । यदि पारित्राज्य-मनुष्ठेयमपि सदन्यस्तुत्यर्थं स्यात्, दर्शपूर्णमासादीनाम-प्यनुष्टेयानां स्तुत्यर्थतास्यात् । न चान्यत्र कर्तव्यतेतस्माद् विष-यांक्रज्ञाता, यत इह स्तुत्यर्थी भवेत् । यदि प्रनः क्रचिद् विधिः अर्थवादकी अपेक्षा भी है। 'यदि इसका श्रुतिमें एक ही बार श्रवण होता तो यह अविवक्षित एवं स्तुति-परक माना जाता, पर इसका तो अनेकों बार श्रवण हुआ है। अतः यह आत्मलोककी स्तुतिके लिये है—ऐसा विचार भ्रान्ति हो है।

अनुष्ठान करने योग्य पारि-व्राज्यसे किसीकी स्तुति नहीं हो सकती। यदि अनुष्ठानके योग्य होकर भी पारिव्राज्य दूसरेकी स्तुतिके लिये हो सकता है, तो दर्श-पूर्णमासादि अनुष्ठेय कर्म भी स्तुतिके लिये ही सिद्ध होंगे। इस आत्मज्ञानरूप विषयको छोड़कर और कहीं इसकी कर्तव्यता नहीं ज्ञात हुई, जिससे कि यहाँ यह स्तुत्यर्थक हो। यदि कहीं पारिव्राज्य

'प्रव्रज्ञान्त' में किसी भी प्रकारके अर्थवादको सम्भावना नहीं है। इसीका यहाँ बार-वार समर्थन किया गया है। 'प्रमाणान्तरसे प्राप्तके समान' एसा कहकर यहाँ अनुवादक्य अर्थवादका खण्डन किया गया है। जैसे 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' (वायु कीन्न चलनेवाला देवता है) यह एक वाक्य है। वायुका कीन्नगमा होना प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। अतः यह अनुवादमात्र होनेके कारण अर्थवाद है। परंतु उसके समान 'प्रव्रज्ञन्ति' (संन्यास लेते हैं) यह वचन किसीकी स्तृति करने वाला नहीं है; क्योंकि यह अन्य प्रमाणोंने ज्ञात नहीं है।

१. इसके सिवा जो प्रधान कर्म होते हैं, उन्हींकी फलादिके द्वारा स्तुति का जाती है, वे स्वयं किसीको स्तुति नहीं होते; जैसे दर्श-पूर्णमामादि प्रधान कर्मोंको उनके फल स्वर्णप्राप्ति आदिसे स्तुति की जाती है, उसी प्रकार पारिब्राज्यकी भी आत्मलोकप्राप्तिद्वारा स्तुति की गयी है और यह स्वयं किसीको स्तुति नहीं करता। इससे भी इसका अर्थवाद होना सम्भव नहीं है।

परिकल्प्येत पारित्राज्यस्य, स इहैंव मुख्यो नान्यत्र संभवति । यदप्यनधिकृतविषये पारित्राज्यं परिकल्प्यते, तत्र वृत्ताद्यारोहणा-द्यपि पारित्राज्यवत् कल्प्येत, कर्तव्यत्वेनानिर्ज्ञातत्वाविश्लेषात् । तस्मात् स्तुतित्वगन्धोऽप्यत्र न शक्यः कल्पयितुम् ।

यद्ययमात्मा लोक इष्यते, किमर्थं तत्प्राप्तिसाधनत्वेन कर्मा-ण्येव नारभेरन्, किं पारित्रा-ज्येनेति ?

श्रत्रोच्यते—श्रस्य श्रात्म-लोकस्य कर्मभिरसंबन्धात्। यमा-त्मानमिच्छन्तः प्रत्रजेयुः, स श्रात्मा साधनत्वेन फलत्वेन च उत्पाद्यत्वादिप्रकाराणामन्यतम-स्वेनापि कर्मभिने संबध्यतेः (संन्यास) को विधिकी कल्पना की जाय, तो यहीं मुख्य विधि होगी। उसका अन्यत्र होना सम्भव नहीं है। यदि [ कर्मके ] अनिधकारोके विषयमें पारित्राज्यकी कल्पना की जाय, तो उसके लिये तो पारित्राज्यके समान वृक्ष आदिपर चढ़ने आदिकी भी कल्पना की जा सकती है; क्योंकि कर्तव्यक्ष्पसे ज्ञात न होनेमें दोनों समान हैं। अतः इस वाक्यके स्तुतिक्ष्प होनेकी लेशमात्र भी कल्पना नहीं की जा सकती।

शक्का-यदि आत्मरूप लोककी इच्छा की जाती है, तो उसकी प्राप्तिके साधनरूपसे कर्मीका हो आरम्भक्यों नहीं करते, पारित्राज्य-से क्या प्रयोजन है ?

समाधान-इमपर हमारा यह कथन है कि इस आत्म नोकका कमोंसे कोई सम्बन्ध न होनेके कारण इसके निये कमोंका आरम्भ नहीं किया जाता है। लोग जिस आत्माकी इच्छा करते हुए संन्यास करें, उस आत्माका साधन रूपसे, फलरूपसे अथवा उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य—इन चार प्रकारोंमेंसे किसी भी एक रूपसे कमोंके साथ सम्बन्ध

१, अर्थात् अनिधिकारीके लिये न तो संन्यास ही कर्तव्य बताया गया है और न बृक्ष आदिपर चढ़ना आदि हो।

तस्मात् 'स एष नेति नेत्यात्माऽ-गृंह्यो न हि गृह्यते'—इत्यादि-

## लचणः।

यस्मादेवंलत्तण आत्मा कर्म-फलसाधनासम्बन्धीसवसंसारधर्म-वित्तत्तणः, अश्रनायाद्यतीतः, श्रस्थूलादिधर्मवान् , श्रजोऽजरो-ऽमरोऽमृतोऽमयः सैन्धवघनवद्-विज्ञानैकरसस्वभावः स्वयंद्रवीतिः रेक एवाद्वयः, अपूर्वोऽनपरी-**ऽनन्तरोऽवाह्यः**—इस्येतदागमतः स्तर्कतश्च स्थापितम्, विशेष-तइचेह जनकयाज्ञवन्वयसंवादे-**ऽस्मिन:** तस्मादेवंल्लणे आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नैव कर्मारम्भ उपपद्यते । तस्मादात्मा निर्विशेष:।

न हि चक्षुष्मान् पथि प्रवृत्तो-Sहिन कूपे कण्टके वा पत्ति; कुत्स्तस्य च कर्मफलस्य विद्या-फलेडन्तर्भावातः, न चायत्नप्राप्ये

नहीं होता। अतः 'वह नेति-नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है, उसका ग्रहण नहीं किया जाता'-इत्यादि वचनों-से बताये हुए लक्षणधाला है।

क्योंकि ऐसे लक्षणवाला आत्मा कर्मके फल या साधनसे असम्बद्ध सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे विलक्षण क्ष्वादि धर्मोंसे अतीत, अस्थूलत्व आदि धर्मोंसे युक्त, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय, लवणखण्डकेः समान एकमात्र विज्ञानरसस्वरूप, स्वयंज्योति, एकमात्र, अद्वितीय, अपूर्व, अनपर, (जिससे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नहीं हो ) अनन्तर और अबाह्य है-ऐसा तर्कद्वारा निश्चय और किया गया है आर विशेषत: यहाँ इस जनक-याज्ञवल्क्यसंवादमें इसका निरूपण किया गया है; अतः ऐसे लक्षणोंवाले आत्माको आत्मस्वरूपसे जान लेनेपर कर्मका आरम्भ होना सम्भव नहीं है। इस-निये आत्मा निविशेष है।

कोई भी नेत्रवाला दिनके समय मार्गमें चलता हुआ कूएँ या काँटोंमें नहीं गिरता; और कर्मके भी सारे फलका ज्ञानके फलमें ही अन्तर्भाव हो जाता है; तथा जो वस्तु विना प्रयत्नके ही प्राप्त हो सकती है, उसके वस्तुनि विद्वान् यत्नमातिष्ठति ।

'ऋक्के चैन्मधु विन्देत किमर्थं

पर्वतं त्रजेत् । इष्टस्पार्थस्य

संप्राप्तौ को विद्वान् यत्नमा
चरेत्।।' ''सर्वं कर्माखिलं पार्थ

ज्ञाने परिसमाप्यते'' (४। ३३)

इति गीतासु । इहापि चैतस्यैव

परमानन्दस्य ब्रह्मवित्राप्यस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती
त्युक्तम् । अतो ब्रह्मविदां न

कर्मारम्मः ।

यस्मात् सर्वेषणावितिवृत्तः स
एष नेति नेत्यात्मानमात्मत्वेनोषगम्य तद्भृषेणैव वत्ते, तस्माद्
एतमेवंविदं नेति नेत्यात्मभूतम्,
उ ह एव एते वक्ष्यमाणे न
तरतो न प्राप्तुतः—इति युक्तः
मेवेति वाक्यशेषः । के ते १
इत्युच्यते—'अतोऽस्मान्निमित्तात्
श्रीरधारणादिहेतोः पाषम्

लिये समभदार व्यक्ति प्रयत्न भी नहीं करता। जैसा कि कहा है-"यदि अपने पास ही शहद मिल जाय तो फिर पर्वतपर किसलिये जाय? अपने अभीष्ट पदार्थके मिल जानेपर कौन समभदार उसके लिये प्रयास कर सकता है?" तथा गीतामें कहा है-"हे पार्थ ! सारा-का सारा कर्म ज्ञानमें पूर्णतया समाप्त हो जाता है।" यहाँ भी यही कहा है कि ब्रह्मवेताके प्राप्त करने योग्य इसी परमानन्दके अंश-के ही सहारे दूसरे समस्त भूत जीवित रहते हैं। अतः ब्रह्मवेताओं-के लिये कर्मके आरम्भको आवश्य-कता नहीं है।

सम्पूर्ण इच्छाओंसे क्योंकि निवृत्त होकर 'वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है' इस प्रकारके आत्माको आत्मरूपसे जानकर तद्र-पसे ही विद्यमान रहता है, अतः इस प्रकार जाननेवाल इस 'नेति-नेति' आत्मस्वरूप हुए पुरुषको ये आगे बतलाये जानेवाले दोनों प्राप्त नहीं होते, सो उचित ही है-इस प्रकार 'इति' शब्दके आगे 'युक्तमेव' यह वाक्यशेष है। वे [प्राप्त न होनेवाले ] दो क्या हैं. सो बतलाया जाता है-[पहली बात यह है कि ] 'अत: अर्थात् इस निमित्तसे यानी शरीरधारणादिके

WARREST STEEL STEE ऋपुण्यं कर्मे अकरवं कृतवा-निस्म, कष्टं खलु मम वृत्तम्, अनेन पापेन कर्मणा अहं नरकं प्रतिपत्स्ये'—इति योऽयं पश्चात् पापं कर्म कृतवतः-परितापः स एनं नेति नेत्यातमभूतं न त्तरति ।

तथा-- 'अतः कल्याणं फल-विषयकामान्त्रिमित्तादु यज्ञदाना-दिलचणं पुण्यं शोभनं कर्म कृतवानस्मि, अतोऽहमस्य फलं सुखमुपभोक्ष्ये देहान्तरे' इत्ये-षोऽपि हर्षस्तं न तरति । उमे उ ह एव एप ब्रह्मविदेते कर्मणी तरति पुण्यपापलच्चणे । एवं बहाविदः संन्यासिन उमे अपि कर्मणी चीयेते-पूर्वजन्मनि कते ये ते, इह जन्मनि कते ये ते च; अपूर्वे च नारभ्येते ।

किं च नैनं कृताकृते-कृतं नित्यानुष्ठानम्, अकृतं तस्यैव अक्रिया, ते अपि कृताकृते एनं

कारण मैंने पाप-अपुण्य कर्म किया, यह मेरे लिये बड़े ही क्लेशका कारण हुआ, इस पापकर्मके कारण मैं नरकको प्राप्त होऊँगा'—इस प्रकार जिसने पापकर्म किया है. उस पुरुषका जो यह पश्चात्ताप है, वह इस 'नेति-नेति' इस श्रुतिसे वर्णित आत्मस्वरूपको प्राप्त हए पुरुषको नहीं प्राप्त होता।

इसी प्रकार दूसरी बात यह है-- ] 'अतः-इस फलविषयक कामनारूप निमित्तसे मैंने कल्याण-यज्ञ-दानादिरूप पुण्य अर्थात् शुभ कर्म किया है, इसलिये मैं दूसरे शरीरमें इसका फलरूप सुख भोगूँ-गा'—इस प्रकारका हर्ष भी उसे नहीं प्राप्त होता। यह ब्रह्मवेता इन पाप-पूण्यरूप दोनों ही प्रकारके कर्मीसे पार हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके जो पूर्वजन्ममें किये होते हैं, वे और जो इस जन्ममें किये होते हैं वे-दोनों ही प्रकारके कर्म क्षीण हो जाते हैं तथा नये कर्मीका भी आरम्भ नहीं होता।

इसी प्रकार इसे कृत और अकृत-कत नित्यानुष्ठानको कहते हैं और अकृत उसे न करनेको-वे कृत न तपतः; श्रनात्मञ्चं हि कृतं फलदानेन, श्रकृतं प्रत्यवायोत्पा-दनेन तपतः । श्रयं तु ब्रह्मविद् श्रात्मविद्यादिनना सर्वाणि कर्माणि भस्मीकरोति, "यथै-यांसि समिद्धोऽदिनः" (गीता ४ । ३७) इत्यादिस्मृतेः; श्ररीरा-रम्भकयोस्तु उपभोगेनैव चयः । श्रतो ब्रह्मविद्कर्मसम्बन्धी ।२२।

और अकृत भी इस ताप नहीं पहुँचाते। जो अनातमज्ञ है, उसे ही कृत तो फलप्रदानके द्वारा और अकृत प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप पहुँचाते हैं। यह ब्रह्मवेत्ता तो आत्मज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कर्मों-को भस्म कर देता है, जैसा कि "जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि इँधनको भस्म कर देता है। जो [प्रार्व्यक्षिसे सिद्ध होता है। स्वर्वासे होते हैं, उनका तो उपभोगसे ही क्षय होता है, इसलिये ब्रह्मवेत्ताका कर्मसे सम्बन्ध नहीं है। २२॥

ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति ग्रौर याज्ञवल्क्यके प्रति जनकका ग्रात्मसमर्पण

तदेतहचाभ्युक्तम्। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्। तस्यैव स्यात् पद्-वित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मा-देवंविच्छान्तो दान्त उपरतिस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा-त्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरित सर्वं पाप्मानं तरित नैनं पाप्मा तपित सर्वं पाप्मानं तपित विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडेनं प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान् ददािम मां चािप सह दास्यायेति॥ २३॥ यही वात ऋवाद्वारा कही गयी है—यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न घटती ही है। उस महिमाके ही स्वरूपको जाननेवाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है, सभीको आत्मा देखता है। उसे [पुण्य-पापरूप] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको संतप्त करता है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। हे सम्राट्! यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये हो—ऐसा याज्ञवल्वयने कहा। [तब जनकने कहा—] 'वह मैं श्रीमान्को विदेह देश देता हूँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा) करनेके लिये अपने-आपको

भी समर्पण करता हैं' ॥ २३ ॥ तदेतद् वस्तु ब्राह्मणेनोक्त-मृचा मन्त्रेण अभ्युक्तं प्रका-श्चितम् । एष नेति नेत्यादि-नक्षणो नित्यो महिमा, अन्ये तु महिमानः कर्मकृता इत्यनित्याः; अयं तु तद्विलक्षणो महिमा स्वा-माविकस्वा(ऋत्यो ब्रह्मविदो बाह्मणस्य त्यक्तसर्वेषणस्य । क्रुतोऽस्य नित्यत्वमिति हेतु-माह—ऋर्मणा न वर्धते शुभलच-णेन कृतेन वृद्धिलत्तणां विकियां न प्राप्नोति; त्रशुभेन कर्मणा नो

ब्राह्मणके द्वारा कही गयी यह बात ऋचा अर्थात् मन्त्रद्वारा भी कही—प्रकाशित की गयी है। यह 'नेति-नेति' इत्यादि श्रुतिके द्वारा लक्षित आत्मा नित्य महिमा है; दूसरी जो महिमाएँ हैं वे तो कर्म-द्वारा सम्पन्न हुई हैं इसलिये अनित्य हैं; किंतु ब्राह्मण अर्थात् सम्पूर्ण ए०णाओंका त्याग करने-वाले ब्रह्मवेत्ताकी यह उनसे विल-क्षण महिमा स्वाभाविक होनेके कारण नित्य है।

इसकी नित्यता क्यों है—इसमें श्रुति हेतु बंतलाती हे—यह कमंसे नहीं बढ़ती अर्थात् किये हुए शुभरूप कमंसे यह वृद्धिरूप विकारको प्राप्त नहीं होती। तथा अशुभ कमंसे

कनीयान् नाष्यपत्तयलत्तणां वि-क्रियां प्राप्नोति । उपचयापचय-हेतुभृता एव हि सर्वा विक्रिया इति एताभ्यां प्रतिविध्यन्ते। **अतो**ऽविक्रियात्वान्नित्य महिमा। तस्मात् तस्यैव महिम्नः, स्याद् भवेत्, पद्वित--पद्स्य वेत्ता, पद्यते गम्यते ज्ञायत इति महिस्तः स्वरूपमेव पदम्, तस्य पदस्य वेदिता।

किं तत्पद्वेदनेन स्यादित्यु-च्यते-तं विदित्वा महिमानम्, न लिप्यते न सम्बध्यते कर्मणा पापकेन धर्माधर्मलक्षणेन,उभय-मपि पापकमेव विद्वाः।

यस्मादेवमकर्मसम्बन्धी एव ब्राह्मणस्य महिमा नेति नेत्यादि-लचणः,तस्माद् एवंवित् शान्तः-बाह्येन्द्रियव्यापारत उपशान्तः, तथा दान्तः-श्रन्तःकरणतृष्णातो निवृत्तः, उपरतः सर्वेषणाविनि-

कनीयान्-क्षयरूप विकारको प्राप्त नहीं होती। समस्त विकार वृद्धि या क्षयके ही हेत्भूत हैं, अतः इन दो विकारोंके त्रतिषेधद्वारा उन सभीका प्रतिषेध कर दिया जाता है। इसलिये अविक्रिय होनेके कारण यह नित्य महिमा है। अतः उस महिमाका ही पदिवत्--स्वरूपको जाननेवाला होना चाहिये। पिद्यते इति पदम्' इस न्युत्पत्तिके अनुसार ] जिसकी प्रतिपत्ति-अवगम अर्थात् ज्ञान होता है, वह पद है; अत: यहाँ स्वरूप ही पद है, उस पदका वेला (जाननेवाला) 'पदवित्' लाता है।

उस पदको जाननेसे क्या होगा. बतलाया जाता है-उस महिमाको जानकर पुरुष पाप-धर्माधर्मरूप कर्मसे लिप्त-सम्बद्ध नहीं होता। ज्ञानीके लिये तो [पाप-पूण्य] दोनों पापके तूल्य ही हैं।

क्योंकि इस प्रकार यह 'नेति नेति' इत्यादि लक्षणवाली ब्राह्मणकी महिमा कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है, इसलिये इस प्रकार जानने-वाला शान्त-बाह्य-इन्द्रिय-व्यापारसे दान्त-अन्तःकरणकी उपशान्त, वृष्णासे निवृत्त, उपरत-सम्पूर्ण

र्मुक्तः संन्यासी, तितिक्षुद्धन्द्धसिहिष्णुः, समाहितः—इन्द्रियान्तःकरणचलनह्मपाद् न्याष्ट्रस्या
ऐकाग्रयह्मपेण समाहितो भूत्वाः
तदेतदुक्तं पुरस्तात्—''वाल्यं च
पाण्डित्यं च निर्विद्य'' इतिः
श्रात्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघाते
श्रात्मानं प्रत्यक्चेत्यितारं
पद्म्यति ।

तत्र किं तावन्मात्रं परिच्छिन नम् १ नेत्युच्यते—सर्वं समस्त-मात्मानमेव पश्यति, नान्यद् श्रात्मव्यतिरिक्तंवालाग्रमात्रमप्य-स्तीत्येवं पश्यति; मननान्म्रुनि-भेवति जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्यं स्थानत्रयं हित्वा ।

एवं पश्यन्तं ब्राह्मणं नैनं
पाप्मा पुण्यपापलचणस्तरति,न
प्राप्नोतिः अयं तु ब्रह्मवित् सर्वं
पाप्मानं तरति—आत्मभावेनैव
व्याप्नोति, श्रतिक्रामति । नैनं
पाप्मा कृताकृतलक्षणस्तपति

एषणाओं से सर्वथा निवृत्त संन्यासी, तितिक्षु—द्वन्द्व (सुख-दुःख, सर्वी-गर्मी आदि) सहन करनेवाला और समाहित—इन्द्रिय और अन्तः-करणके चलनरूपसे व्यावृत्त होकर ऐकाग्रचरूपसे समाहित हो—यही बात पहले "वाल्य और पाण्डित्य-को पूर्णतया जानकर" इस वाक्य-द्वारा कहो गया है — आत्मामें अर्थात् देहेन्द्रियसंघातरूप अपनेमें अन्तर्वतीं चेतन आत्माको देखता है।

तां क्या उस शरीरमें वह उतने हो परिमाणवाले परिच्छिन्न आत्मा-को देखता है ? इसपर कहा जाता है 'नहीं,' वह सबको आत्मा ही देखता है। आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु बालके अग्र-भागके बराबर भी नहीं है—इस प्रकार वह देखता है। वह जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति संज्ञक तीनों अवस्थाओंको छोड़कर मनन करने-के कारण मुनि हो जाता है।

इस प्रकार देखनेवाले इस ब्राह्मणको पुण्य-पापरूपी दोष नहीं तरता—नहीं प्राप्त होता। किंतु यह ब्रह्मवेत्ता तो सम्पूर्ण पापको तर जाता है—उसे आत्मभावस हो व्याप्त—आक्रान्त कर लेता है। इसे कृताकृतरूप पाप इष्टफलप्रत्यवायोत्पादनाभ्याम्; सर्वे पाष्मानमयं तपति ब्रह्म-वित् सर्वोत्मदर्शनविद्धना भस्मी-करोति ।

एष एवंविद् विषापो विगतधर्माधर्मः, विरजो विगत-रजः, रजः कामः, विगतकामः. अविचिकित्सः—विन्नसंशयः, श्रहमस्मि सर्वात्मा परं ब्रह्मेति निश्चितमतिः, ब्राह्मणो भवति । श्चयं त्वेवंभूत एतस्यामव-स्थायां मुख्यो ज्ञाक्षणः, प्रागे-तस्माद ब्रह्मस्वरूपावस्थानादु गौणमस्य ब्राह्मण्यम् । एष ब्रह्म-लोक:--ब्रह्मेंय लोको ब्रह्म-लोको मुख्यो निरुपचरितः सर्वात्मभावलक्तणः, हे सम्राट्! एनं ब्रह्मलोकं परिप्रापितोऽसि श्रमयं नेति नेत्यादिलत्तणम्— इति होवाच याज्ञवन्वयः।

एवं ब्रह्मभूतो जनको याज्ञ-वन्क्येन ब्रह्मभावमापादितः प्र-त्याह-सोऽहं त्वया ब्रह्मभाव- इष्टफलप्रदान और प्रत्यवायोत्पादन-के द्वारा ताप नहीं पहुँचाता और यह ब्रह्मवित् सम्पूर्ण पापको तप्त करतायानी सर्वात्मदर्शन रूप अग्नि-से भस्म कर देता है।

वह यह इस प्रकार जाननेवाला विपाप—धर्माधर्महीन, विरज— विगतरज, 'रज' कामको कहते हैं, अतः निष्काम, अविविकित्स— संशयहीन और 'मैं सर्वात्मा परब्रह्म हूँ' इस प्रकार जिसका निश्चय है वह ब्राह्मण हो जाता है।

इस अवस्थामें ऐसी स्थितिको प्राप्त हुआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य ब्राह्मण है। इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थिति होनेसे पूर्व तो इसका ब्राह्मणत्व गौण ही है [मुख्य नहीं]। यह ब्रह्मलोक है—ब्रह्म ही लोक है अर्थात् मुख्य (प्रधान) एवं उप-चाररहित सर्वात्मभावरूप ब्रह्मलोक यही है। हे सम्राट्! इस 'नेति नेति' इत्यादिरूपसे लक्षित अभय ब्रह्मलोकको तुम्हें पहुचा दिय:— ऐसा याजवल्क्यने कहा।

इस प्रकार याज्ञवल्क्यद्वारा ब्रह्म-भावको प्राप्त कराये हुए ब्रह्मभूत जनकने उत्तर दिया, आपके द्वारा मापादितः सन् भगवते त्रभ्यं विदेहान देशान् मम राज्यं समस्तं ददामि, मां च सह विदेहैर्दास्याय दासकर्मणे-ददामीति चशब्दात सम्बच्यते। परिसमापिता ब्रह्मविद्या सह संन्यासेन साङ्गा सेतिकर्तव्यताकाः परिसमाप्तः परमपुरुषार्थः, एता-वत् पुरुषेणकर्तव्यम्, एषा निष्ठा, एषा परा गतिः, एतन्निःश्रेय-सम्, एतत्, प्राप्य कृतकृत्यो त्राक्षणो भवति, एतत् सर्ववेदानु-

ब्रह्मभावको प्राप्त कराया हुआ मैं ब्राप श्रीमान्को विदेहदेश अर्थात् अपना सारा राज्य देता हूँ तथा विदेहदेशके साथ अपने आपको भी दास्य—दासकर्मके लिये देता हूँ—इस प्रकार 'च' शब्दसे 'ददामि' (देता हूँ) इस क्रियाका सम्बन्ध लगाया जाता है।

संन्यास, अङ्ग और इतिकर्त्त-व्यताके सहित ब्रह्मविद्याकी सर्वथा समाप्ति हो गयी। परम पुरुषार्थका पर्यवसान हो गया। पुरुषको इतना ही कर्त्तव्य हे, यही निष्ठा हे, यही परा गति है और यही निःश्रेयस है। इसे पाकर ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है और यही सम्पूर्ण वेदका अनुशासन है॥ २३॥

ग्रात्मा ग्रन्नाद ग्रौर वसुदान है—इस प्रकारकी उपासनाका फल

योऽयं जनकयाज्ञवस्वयाख्या-यिकायां च्याख्यात श्रात्मा—

शासनभिति ॥ २३ ॥

इस जनक-याज्ञवल्क्य-आख्या-यिकामें जिस आत्माकी व्याख्या की गयी है—

स वा एष महानज आत्मान्नादो वसुदानो विन्द्ते वसु य एवं वेद् ॥ २४ ॥

वह यह महान् अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला और कर्मफल देनेवाला है। जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्राप्त होता है।। २४।।

स वै एष महान् श्रज आत्मा श्रनादः सर्वभृतस्थः सर्वानाना-वसुदानः--वसु सर्वप्राणिकर्मफलम्, तस्य दाता, प्राणिनां यथाकर्म फलेन योज-यितेत्यर्थः; तमेतमजमनादं वसुदानमात्मानमन्नादवसुदान-गुणाभ्यां युक्तं यो वेद, स सर्वे-भृतेष्वात्मधृतः--श्रन्नमत्ति, विन्दते च वसु सर्वं कर्मफलजातं त्तमते सर्वात्मत्वादेव, य एवं यथोक्तं वेद । श्रथवा दृष्टफलार्थिमिरप्येवं-

गुण उपास्यः; तेन अन्नादो वसोश्र लब्धा, दृष्टनैय फलेन श्रन्नात्तृत्वेन गोऽश्वादिना चास्य योगो भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

वह यह महान् अजन्मा आत्मा अन्नाद—सम्पूर्ण भूतोंमें रहकर समस्त अन्नोंका भोका, वसुदान - वसु-धन अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियोंका कर्मफल उसे देनेवाला है; अर्थात् प्राणियोंको उनके कर्मा-नुसार फलसे सं<mark>युक्त करनेवाला है।</mark> उस इस अजन्मा, अन्नाद और वस्दान आत्माको जो अन्ताद और वसुदान गुणोंसे युक्त जानता वह समस्त भ्तोंमें आत्मभ्त हुआ अन्न भक्षण करता है; तथा जो ऐसा अर्थात् उपर्युक्त विषयको जानता है, वह सर्वात्मा होनेके कारण ही वसु यानी सम्पूर्ण कर्मी-का फल प्राप्त करता है।

अथवा जिन्हें अन्न और घन-रूप ] दष्टफलकी इच्छा है, उनको भी ऐसे गुणोंवाले ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये। इससे वह अन्नाद और धन प्राप्त करनेवाला होता है, अर्थात् प्रत्यक्ष प्राप्त होनेवाले ही अन्तादत्व और गौ, घोड़े आदि फलसे उसका योग होता है ॥२४॥

ब्रह्मके स्वरूप ग्रौर ब्रह्मज्ञकी स्थितिका वर्णन

इदानीं समस्तस्यैवारण्यकस्य बोऽर्थ उक्तः, स सम्रुच्चित्य ब्रास्यां कण्डिकायां निर्दिश्यते, एतावान् समस्तारण्यकार्थं इति-- इतना ही तात्पर्यं हे-

अब इस सारे ही आरण्यकमें जो बात कही गयी है, वह संगृहीत करके इस कण्डिकामें बतलायी जाती है कि सारे आरण्यकका

स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभय् हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद् ॥ २५ ॥

वही यह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही ब्रह्म है, जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है।। २४॥

स वा एष महानज आत्मा अजरो न जीर्यत इति, न विप-रिणमत इत्यर्थः, अमरः-यस्माच्च अजरः, तस्माद् श्रमरः, न म्रियत इत्यमरः; यो हि जायते जीर्यते च, स विनश्यति म्रियते वाः श्रयं तु श्रजत्वाद् श्रजरत्वाच श्रविनाशी यतः, श्रत एव श्रमृतः। यस्माद् जनित्रभृतिभिक्षिभिभीवविकारै-इतरैरपि र्वजितः तस्माद भावविकारै सिभिस्तत्कृतैश्र कामकर्ममोहादिभिर्मृत्युरूपैर्वजित इस्येतत् ।

श्रभयोऽत एवः यस्माञ्चैवं
पूर्वोक्तविशेषणः, तस्माद् भयवर्जितः, भयं च हि नाम
श्रविद्याकार्यम्, तत्कार्यप्रतिवेषेन भावविकारप्रतिवेषेन
चाविद्यायाः प्रतिवेषः सिद्धो
वेदितन्यः। श्रमय श्रात्मा

वही यह महान् अजन्मा आत्मा जीर्ण नहीं होता, इसलिये अजर है अर्थात् इसका विपरिणाम नहीं होता। 'अमरः'—क्योंकि अजर है, इसलिये अमर है, जो नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। जो उत्पन्न होता अथवा जीर्ण होता है, वही विनष्ट होता अथवा मरता है। चुँकि यह अज और अजर होनेके कारण अविनाशी है, इसीलिये अमृत है। क्योंकि यह जन्मादि तीन भावविकारोंसे रहित है, इस-लिये अन्य तीन भावविकारोंसे तथा उनसे होनेवाले मृत्युरूप काम, कमं और मोहादिसे भी रहित है-ऐसा इसका तात्पर्य है।

इसीसे यह अभय भी है। इस प्रकार चूँकि यह पूर्वोक्त विशेषणों-वाला है, इसलिये भयशून्य है; भय तो अविद्याका ही कार्य है, अविद्याके कार्य और भावविकारोंके प्रतिषेधसे अविद्याका प्रतिषेध भी सिद्ध हुआ समक्षता चाहिये। इस एवंगुणविशिष्टः किमसौ १ ब्रह्म परिग्रदं निरित्तशयं महदित्यर्थः। अभयं वै ब्रह्म, प्रसिद्धमेतद् लोके—अभयं ब्रह्मति। तस्मा-युक्तमेवंगुणविशिष्ट आत्मा ब्रह्मति।

य एवं यथोक्त मात्मानमभयं ब्रह्म वेद, सोऽभयं हि वै ब्रह्म भवति। एप सर्वस्या उपनिषदः संचिप्तोऽर्थ उक्तः। एतस्यैवार्थ-स्य सम्यक् प्रवीधाय उत्पत्ति-स्थितिप्रचयादिकन्पना क्रिया-कारकफ्लाध्यारोपणा चात्मनि कृता, तद्पोहेन च नेति नेतीत्य-ध्यारोपितविशेषापनयद्वारेण पुनस्तत्त्वमावेदितम्।

यथैकप्रभृत्यापरार्घसंख्यास्व-

रूपपरिज्ञानाय रेखाध्यारीपणं

कृत्वा एकेयं रेखा, दशेयम्,

श्रतेयम्, सहस्रेयम्—इति ग्राह-

प्रकारके गुणोंसे युक्त यह अभय आत्मा क्या है ? ब्रह्म—सब ओरसे वढ़ा हुआ अर्थात् निरितशय महान्। ब्रह्म अभय ही है; लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है, इसलिये ऐसे गुणोंवाला आत्मा ब्रह्म है—यह कहना उचित ही है।

जो इस प्रकार उपर्युक्त आत्मारूप अभय ब्रह्मको जानता है, वह
निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है।
यह समस्त उपनिषद्का संक्षिप्त अर्थ
कहा गया। इसी अर्थका अच्छी
तरह ज्ञान करानेके लिये आत्मामें
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयादिकी
कल्पना तथा किया, कारक और
फलका अध्यारोप किये गये हैं।
तथा उसके अपोहनके द्वारा अर्थात्
'नेति-नेति' इत्यादि रूपसे अध्यारोपित विशेषकी निवृत्तिद्वारा पुनः
तत्त्वका ज्ञान कराया गया है।

जिस प्रकार एकसे लेकर पराधं-तककी संख्याके स्वरूपका परिज्ञान करानेके लिये रेखाओं का अध्यारोपण करके [ अर्थात् अनेकों रेखाएँ खींच-कर ] यह (पहली) रेखा एक है, यह (दूसरी) रेखा दश है, यह (तीसरी) सौ है, यह (चौथी) सहस्र है--इस प्रकार ग्रहण कराते हैं यति, ऋवगमयति संख्यास्वरूपं केवलम्, न तु संख्याया रेखा-त्मत्वमेव, यथा च---श्रकारा-विजिग्राहियदः दीन्यत्तराणि पत्रमधीरेखादिसंयोगोपायमा-स्थाय वर्णानां सतत्त्वमावेदयति, पत्रमध्याद्यात्मतामचराणां न ग्राहयति-तथा चेहोत्परवाद्यने-कोपायमास्थायैकं ब्रह्मतत्त्वमावे-दितम्, पुनस्तत्कन्पितोषायज-नितविशेषपरिशोधनार्थं नेतीति तत्त्वीपसंहारः कृतः। तदुपसंहतं पुनः परिशुद्धं केवल-मेव सफलं जातमन्तेऽस्यां कण्डि-कायामिति ॥ २४ ॥

तथा उन रेखाओं द्वारा केवल संख्या-के स्वरूपका ज्ञान कराते हैं, किंत् वास्तवमें संख्या रेखारूप ही नहीं है। तथा जिस प्रकार अकारादि अक्षरोंको ग्रहण करानेकी इच्छा-वाला पुरुष कागज, स्याही और संयोगरूप उपायका रेखाओंके आश्रय लेकर वर्णींका स्वरूप समका देता है, कागज-स्याही आदि ही अक्षरोंके स्वरूप हैं-एेसा नहीं समभाता, उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति आदि अनेकों उपायोंका अवलम्बन कर एक ब्रह्मतत्त्वका ही बोध कराया गया है। फिर उस कल्पित उपायसे पैदा हुए विशेषका निरास करनेके लिये 'नेति नेति' ऐसा कहकर तत्त्वका उपसंहार किया है। फिर अन्तमें वह उपसंह्रंत, परिज्ञुद्ध, केवल ज्ञान ही अपने फलके सहित इस कण्डिकामें बतलाया गया है ॥ २५ ॥

A SO TO TO THE STATE OF STATES

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये चतुर्थं शारीरकब्राह्मणम् ॥ ४॥

## पञ्चम ब्राह्मण

## याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद

भागमप्रधानेन मधुकाण्डेन ब्रह्मतत्त्वं निर्धारितम्। तस्यैवोपपत्तिप्रधानेन याज्ञवलकी येन काण्डेन पत्तप्रतिपत्तपरिग्रहं कृत्वा विगृह्यवादेन विचारितम्। शिष्याचार्यसम्बन्धेन प्रश्नप्रतिवचनन्यायेन सविस्तरं श्रथेद्(नीं विचार्योपसंहतम् । निगमनस्थानीयं मैत्रेयीत्राह्मण-अयं च न्यायो मारभ्यते । वाक्यकोविदैः परिगृहीतः-'हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्व-चनं निगमनम्' इति ।

श्रथवाऽऽगमप्रधानेन मधु-काण्डेन यदमृतत्वसाधनं ससं-न्यासमात्मज्ञानमभिद्दितम्, तदेव तर्केणाप्यमृतत्वसाधनं ससं-न्यासमात्मज्ञानमधिगम्यते । तर्कप्रधानं हि याज्ञवल्कीयं काण्डम्; तस्माच्छास्रतक्रीय्यां निश्चितमेतत्—यदेतदात्मञ्जानं ससंन्यासममृतत्वसाधनमिति ।

[ द्वितीय अध्यायमें ] आगम-प्रधान मधुकाण्डद्वारा ब्रह्मतत्वका निश्चय किया गया। फिर तिसरे अध्यायमें ] युक्तिप्रधान याज्ञवल्कीय काण्डद्वारा उसीके पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर जल्पन्यायद्वारा विचार किया गया और तदनन्तर इस छठे प्रपाठक [ अर्थात् चतुर्थ अध्यायमें] गुरु-शिष्यसम्बन्धसे प्रश्नोत्तरकी शैलीद्वारा उसका विस्तारपूर्वक विचार करके उपसंहार किया गया। उसके पश्चात् अब निगमन-स्थानीय मैत्रेयीब्राह्मण बारम्भ किया जाता है। वाक्यमर्मज्ञोंने इस न्यायको स्वीकार भी किया है उल्लेख यथा—'हेत्का प्रतिज्ञाका पुनः कथन निगमन हैं 'इति।

अथवा आगमप्रधान मधुकाण्डने जिस संन्यासयुक्त आत्मज्ञानको अमृतत्वका साधन बतलाया है, वही ससंन्यास आत्मज्ञान तकंसे भी अमृतत्वका साधन जाना जाता है। याज्ञवल्कीय काण्ड तकंप्रधान ही है; अतः यह जो अमृतत्वका साधन संन्यासयुक्त आत्मज्ञान है, वह शास्त्र और तकं दोनोंहीसे निश्चित है। तस्माच्छास्त्रश्रद्धावद्भिरमृतत्वप्रति-पित्सुभिरेतत् प्रतिपत्तव्यमिति श्रागमोपपत्तिभ्यां हि निश्चितोऽर्थः श्रद्धेयो भवति, श्रव्यभिचारा-दिति । श्रद्धराणां तु चतुर्थे यथा व्याख्यातोऽर्थः,तथा प्रतिपत्त-व्योऽत्रापि । यान्यत्तराण्य-व्याख्यातानि तानि व्याख्या-स्यामः । इसिलिये अमृतत्व-प्राप्तिके इच्छुक एवं शास्त्रमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुषों-को इसे प्राप्त करना चाहिये, क्यों-कि शास्त्र और युक्ति दोनोंहीके द्वारा निश्चय किया हुआ अर्थ अव्यभिचारी होनेके कारण श्रद्धेय होता है। इन अक्षरोंके अर्थकी तो चतुर्थ प्रपाठक यानी द्वितीय अध्याय] में जिस प्रकार व्याख्या की गयी है, वैसी ही यहाँ भी समभनी चाहिये। वहाँ जिन अक्षरोंकी व्याख्या नहीं की गयी, उनकी व्याख्या हम यहाँ करंगे।

याज्ञवल्क्य भ्रौर उनकी दो स्त्रियाँ

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्यं बभूवतुभे त्रेयी च कात्यायनी च तयोई मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्री-प्रज्ञेव तर्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद् वृत्त-मुपाकरिष्यन् ॥ १ ॥

यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवत्वयकी मैत्रेयी और कात्यायनी ये दो भार्याएँ थीं। उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी तो स्त्रियोंकी-सी बुद्धि-वाली ही थी। तब याज्ञवत्वयने दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करने-

की इच्छासे [ कहा-- ] ॥ १ ॥

अथेति हेत्पदेशानन्तर्यप्रदर्श-नार्थः; हेतुप्रधानानि हि वाक्यान्यतीतानि । तदनन्तर-मागमप्रधानेन प्रतिज्ञातोऽथीं निगम्यते मैत्रेयीत्राह्मणेन । ह-शब्दो मृत्तावद्योतकः ।

'अथ' यह शब्द यह दिखानेके लिये हैं कि यह सिद्धान्तप्रतिपादक प्रकरण हेतुका उपदेश करनेके बाद आरम्भ किया गया है; क्योंकि इससे पहले हेतुप्रधान वाक्य कहे जा चुके हैं। उनके पश्चात् अब आगमप्रधान मैत्रेयीबाह्मणद्वारा पहले प्रतिज्ञा किये हुए अर्थका निगमन किया जाता है। 'ह' शब्द पूर्ववृत्तको सूचित करनेवाला है।

याज्ञवन्यस्य ऋषेः किल हे
भार्ये पत्न्यो बभूततः—श्रास्ताम्—
मैत्रेयी च नामत एका, श्रपरा
कात्यायनी नामतः । तयोभार्ययोर्मेत्रेयी ह किल ब्रह्मवादिनी
ब्रह्मवदनशीला बभूव श्रासीत्
स्त्रीप्रज्ञा—स्त्रियां या उचिता सा
स्त्रीप्रज्ञा—सेव यस्याः प्रज्ञा गृहप्रयोजनान्वेषणालच्नणा, सास्त्रीप्रकात्यायनी । श्रथैवं सति ह
किल याज्ञवन्क्योऽन्यत् पूर्वस्माद् गार्हस्थ्यलच्नणाद् द्यचात्
पारित्राज्यलच्नणं द्वचमुपाकरिव्यन्नुपाचिकीष्ठः सन् ॥ १ ॥

प्रसिद्ध है, याज्ञवल्क्य ऋषिकी दो भार्याएँ--पत्नियाँ थीं: एक मेत्रेयी नामवाली थी और दूसरी कात्यायनी नामवाली । उन दोनों पत्नियोंमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी--ब्रह्मसम्बन्धी भाषण करनेवाली थी। किंतु कात्यायनी उस समय 'छीप्रज्ञा'--जो प्रज्ञा स्त्रियोंके योग्य हो, उसे स्त्रीप्रज्ञा कहते हैं, जिसकी वह स्रोप्रज्ञा अर्थात् गृहसम्बन्धी प्रयोजनको ही खोजमें रहनेवाली बुद्धि थो. ऐसी स्त्रीप्रज्ञा ही थी। ऐसी स्थितिमें याज्ञवल्क्यने अन्य अर्थात् गार्हस्थ्यरूप पूर्वचर्यासे भिन्न संन्यासरूप चर्याका आरम्भ करनेके इच्छ्रक होकर [ कहा-- ] ।। १ ।।

याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन् वा अरेऽहमस्मात् स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्या-यन्यान्तं करवाणीति ॥ २ ॥

'अरी मैत्रेयि !' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा—'मैं इस स्थान (गाहँस्थ्य-आश्रम) से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जानेवाला हूँ, अर्थात् संन्यास लेनेका विचार है। इसलिये [ मैं तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बँटवारा कर दूँ'॥ २॥

हे मैत्रेयीति ज्येष्ठां भार्यामा-

'हे मैत्रेयि!' इस प्रकार याज-वल्क्यने बड़ी स्त्रोको लक्ष्य करके सम्बोधन किया और उसे बुलाकर

मन्त्रयामास, श्रामन्त्रय चोत्राच सम्बोधन किया और उसे बुलाकर

ह-प्रव्रजिष्यन् पारिव्राज्यं करि-ष्यन् वै ऋरे मैत्रेयि । अस्मात् स्थानाद् गार्हस्थ्यादहमस्मि अनया कात्यायन्या अन्तं कर-वाणि--इत्यादि व्याख्यातम् ।२।

कहा, 'अरी मैत्रेयि ! मैं इस गाईस्थ्य-प्रव्रजन--पारिवाज्य आश्रमसे (संन्यास) स्वीकार करनेवाला हूँ। सो हे मैत्रेयि! तू मुभे अपनी भवामि । मैत्रेयि अनुजानीहि अनुमित दे, और यदि तेरी इच्छा माम्, हन्त इच्छिसि यदि, ते हो तो इस कात्यायनीके साथ तेरा वँटवारा कर दूँ'--इत्यादि वा<mark>क्य-</mark> की व्याख्या पहले की जा चुकी है॥२॥

सा होवाच मैत्रेयी यन्तु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् स्यां न्वहं तेनामृताऽहो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवित ए स्याद्मृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥

उस मैत्रेयोने कहा, 'भगवन् ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथि<mark>वी</mark> मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं ?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'नहीं, भोग सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वेसा ही तेरा जीवन हो जायगा, धनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं' ॥ ३ ॥

मैत्रेयीका अमृतत्व-साधनविषयक प्रश्न

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रहीति ॥४॥

उस मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या कलाँगी ? श्रीमान् जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुभे बतलावें' ॥ ४ ॥

सा एवमुक्ता उवाच मैत्रेयी— सर्वेयं पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्, नु किं स्याम्, किमहं वित्तसा-ध्येन कर्मणा श्रमृता, श्राहो न स्यामिति । नेति होवाच याज्ञ-वल्क्य इत्यादि समानमन्यत्।।

इस प्रकार कहे जानेपर उस मैत्रेयोने कहा, 'यदि यह सारी पृथिवी धनसे पूर्ण हो जाय तो क्या उस धनसाध्य कर्मसे मैं अमर हो जाऊँगी अथवा नहीं ?' याज्ञवल्क्य-ने कहा, 'नहीं' इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् है।। ३-४॥

याज्ञवल्क्यजीका सान्त्वनापूर्वक समाधान

स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वै खलु नो भवती सती प्रियमवृधद्धन्त तर्हि भवत्येतद् व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥

उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, 'निश्चय ही तू पहले भी हमारी प्रिया रही है और इस समय भी तूने हमारे प्रिय (प्रसन्नता) को बढ़ाया है। अतः है देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) की व्याख्या कहुँगा। तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तन करना'।। प्र।।

स ह उवाच—प्रियेव पूर्वे खलु नः—अस्मभ्यं भवती, भवन्ती सती, प्रियमेव अवृधद् विधे तवती निर्धारितवती असिः अतस्तुष्टोऽहम्, हन्त इच्छिस चेदमृतत्वसाधनं ज्ञातुम्, हे भवति, ते तुभ्यं तदमृतत्वसाधनं च्याख्यास्यामि ॥ १ ॥

उन्होंने कहा, तू निश्चय ही पहले भी हमारी प्रिया रही है, अब भी तूने हमारे प्रियकी ही वृद्धि की है, प्रसन्तताको ही बढ़ाया है—संतोषजनक निश्चय किया है, इसलिये मैं तुभपर प्रसन्न हूँ। अब यदि तू अमृतत्वका साधन जानना चाहती है तो हे भवति—हे देवि! मैं तेरे प्रति उस अमृतत्वके साधनकी व्याख्या कहाँगा। प्र।।

प्रियतम आत्माके लिये ही सब वस्तुएँ प्रिय होती हैं

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यातमनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय परावः प्रिया भवन्ति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भव-त्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इद्सर्व विदितम्।। ६॥

AT THE PARTY OF TH

उन्होंने कहा—'अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन दिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है: पशुशोंके प्रयोजनके लिये पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पशु प्रिय होते हैं, वाह्मणके प्रयोजनके लिये वाह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता. अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवोंके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देव प्रिय होते हैं; वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं; भूतोंके प्रयोजनके लिये भृत प्रिय नहीं होते. अपने ही प्रयोजनके लिये भून प्रिय होते हैं; सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अतः अरी मैत्रेयि ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और निदिध्यासन (ध्यान) करनेयोग्य है। हे मैत्रेयि! निश्चय ही आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जानेपर इन सवका ज्ञान हो जाता है' ॥ ६ ॥

श्रात्मिन खलु श्ररे मैत्रेयि हन्टे; कथं दृष्ट श्रात्मिन १ इत्युच्यते—पूर्वमाचार्याममाभ्यां श्रुते, पुनः तर्केणोपपत्त्या मते विचारिते, श्रुत्रणं त्त्रामम-मात्रेण, मते उपपत्त्या, पश्चाद्

'हे मैत्रेयि! निश्चय ही आत्माका दर्शन हो जानेपर; किस प्रकार आत्माका दर्शन हो जानेपर, सो कहा जाता है—पहले आचार्य और शास्त्रद्वारा श्रवण और फिर तर्क एवं युक्तिसे मनन और विचार करनेपर; शास्त्रमात्रसे तो श्रवण, युक्तिसे मनन और पीछे विशेषरूपसे जान लेनेपर PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION OF THE विज्ञाते-एवमेतन्नान्यथेति निर्घारिते; किं भवति ? इत्यु-च्यते-इदं विदितं भवति; इदं यदात्मनोऽन्यत्, सर्वमिति <del>ब्रात्मव्यतिरेकेणामावात् ।।६।।</del>

अर्थात् यह ऐसा ही है, अन्य प्रकारका नहीं है-ऐसा निश्चय कर लेनेपर क्या होता है ? सो बत-लाया जाता है-यह ज्ञात हो जाता है अर्थात् यह सब जो कि आत्मासे भिन्न है, जान लिया जाता है; क्योंकि आत्मासे भिन्त कुछ है ही नहीं ॥६॥

भेददृष्टिसे हानि दिखाकर 'सब कुछ ग्रात्मा ही है' इस तत्त्वका उपदेश-

ब्रह्म तं परादाद् योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद् योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद् लोकास्तं परा-दुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान् वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रा-त्मनो देवान् वेद वेदास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो वेदान् वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्व तं परादाद् योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रिमि लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद् सर्वं यदयमात्मा ॥ ७ ॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न समभता है। क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजाति-को आत्मासे भिन्न जानता है। लोक उसे परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे भिन्न जानता है। देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओं-को आत्मासे भिन्न समभता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे भिन्न जानता हे। भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको आत्मासे भिन्न समभते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न जानता है। यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है॥७॥

तमयथार्थद्शिनं परादात् पराक्चर्यात्, कैवल्यासम्बन्धिनं पत्रयतीत्यपराधादिति भावः ।७। | हैं ॥ ७ ॥

तात्पर्ये यह है कि उस अनात्म-दर्शीको 'यह मुफे आत्मासे भिन्त-रूपमें देखता है' इस अपराधसे कुर्यात्—श्रयमनात्मस्वरूपेण मां परादात्-पराकृत-परास्त अर्थात् कैवल्यसे सम्बन्धरहित कर देते

सबको 'ग्रात्मा' रूपसे ग्रहएा करनेमें दृष्टान्त—

स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दा-ञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्या-यातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ 🗷 ॥

वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया जाता है, उस दुन्दुभि (नक्कारे) के वाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है।। ८॥

स यथा राङ्कस्य ध्मायमानस्यं न बाह्याञ्छब्दा-ञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय शङ्कस्य तु ग्रहणेन शङ्कध्मस्य वा शब्दो ग्रहीतः ॥ ६ ॥

वह [ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे मुँहसे फूँके जाते हुए शङ्किक बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किंतु शङ्ख या शङ्खक बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है।। ६।।

स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दा-ञ्छक्तुयाद् यहणाय वीणायै तु ,यहणेन वीणावाद्स्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥

वह [तीसरा] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे बजायी जाती हुई वीणाके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणाके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है।।१०॥

स यथाऽऽद्रैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनि-श्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः रहोकाः सूत्राण्यनुव्याख्याः नानि व्याख्यानानीष्ट 🛴 हुतमाशितं पायितसयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निश्वसितानि ॥११॥ स यथा सर्वासामपार् समुद्र एकायनमेव ५ सर्वेषा ५ स्पर्शानां त्वगेकायनमेव ५ सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव र सर्वेषां र सानां जिह्नैकायनमेव ५ सर्वेषा ५ रूपाणां चत्तुरेकायनमेव ५ सर्वेषा इ राब्दान द्थ्रोत्रमेकायनमेव इसर्वेषा इसंक-ल्पानां मन एकायनमेव ्सर्वासां विद्याना ्हृद्यमेका-यनमेव सर्वेषां कर्मणा सहस्तावेकायनमेव सर्वेषामा-नन्दानामुपस्थ एकायनमेव ्सर्वेषां विसर्गाणां पायु-रेकायनमेव ५ सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव ५ सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥

वह [ चौथा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला . है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे पृथक् धूएँ निकलते हैं, उसी प्रकार हे मैत्रेयि! ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक (ब्राह्मण-मन्त्र), सूत्र (वैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य), सूत्रोंकी व्याख्या, मन्त्रोंकी व्याख्या, इष्ट (यज्ञ), हुत (हवन किया हुआ), आशित (खिलाया हुआ), पायित (पिलाया हुआ) यह लोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत हैं, सब इसीके निःश्वास हैं ॥ ११ ॥ वह [पांचवां] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन [प्रलयस्थान] है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोंका त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त होंका बक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त अवन्दोंका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका ह्रा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसर्गोंका पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोंका दोनों चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक् एक अयन है ॥ १२॥

चतुर्थे शब्दनिश्वासेनैत लो-काद्यर्थनिश्वासः सामध्यादुक्तो भवतीति पृथङ् नोक्तः। इह तु सर्वशास्त्रार्थोपसंहार इति कृत्वा-र्थप्राप्तोऽप्यर्थः स्पष्टीकर्तव्य इति पृथगुच्यते ।। ११-१२ ।। चतुर्थ प्रपाठक [ अर्थात् द्वितीय 'अध्याय] में शब्द-निःश्वासके द्वारा हो सामर्थ्यसे लोकादि अर्थनिःश्वास भो कह दिये गये—ऐसा विवार कर उन्हें अलग नहीं कहा। किंतु यहाँ तो सारे शास्त्रका उपसंहार करना है, इसलिये अर्थतः प्राप्त विषयको भी स्पष्ट कर देना चाहिये, इसीलिये उन्हें अलग कहा गया है।। ११-१२॥

१. द्वितीय अन्यायके चतुर्थ ब्राह्मणका दसवाँ मन्त्र भी इसी प्रकार है, परंतु वहाँ 'न्यास्यानानि' तक कहा है। ये सब शन्दमय निःश्वास हैं। यहाँ 'इष्टं हुतं स्विशि च भूतानि' इतना पाठ अधिक है। ये सब अर्थरूप निःश्वास हैं। अत: वहाँ शन्दिनः श्वासोंसे ही अर्थनिः श्वासोंका भी उपलक्षण समझना चाहिये।

स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानधन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्वयः ॥१३॥

उसमें [ छठा ] दृष्टान्त इस प्रकार है—जिस प्रकार नमकका डला अन्तर और वाह्यसे रहित सम्पूर्ण रसघन ही है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर बाह्य-भेदसे शून्य सम्पूर्ण प्रज्ञानघन ही है। यह इन भूतोंसे [ विशेषरूपसे ] उत्थित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर जानेपर इसकी संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयि ! इस प्रकार मैं कहता हूँ—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा।। १३॥

सर्वकार्यप्रक्रयेऽविद्यानिमित्ते
सैन्धवधनवद्नन्तरोऽबाद्यः कृत्स्तः
प्रज्ञानधन एक श्रात्मावतिष्ठते
पूर्वे तु भूतमात्रासंसर्गविशेषास्त्रब्धविशेषविज्ञानः सन्, तस्मिन्
प्रविक्षापिते विद्यया विशेषविज्ञाने
तन्निमित्ते च भूतसंसर्गे न प्रत्य
संज्ञा श्रम्ति—इत्येवं याज्ञवन्नयेनोक्ता ॥ १३ ॥

अविद्याजितत सम्पूर्ण कार्यका सर्वथा लय हो जानेपर लवणखण्ड-के समान अन्तर और बाह्यसे रहित परिपूर्ण, प्रज्ञानघन एक आत्मा ही स्थित रहता है। पहले तो वह भूतमात्राके संसगंविशेषसे विशेष विज्ञानको प्राप्त रहता है, फिर विद्याके द्वारा उस विशेष विज्ञान और उससे होनेवाले भूत-मात्रके संसगंके सर्वथा लीन कर दिये जानेपर मरणके पश्चात् उसकी संज्ञा नहीं रहती—ऐसा याजवल्क्य-ने मेत्रेयीके प्रति कहा।। १३।।

निर्विशेष ग्रात्माके विषयमें मैत्रेयीकी राङ्का ग्रौर याज्ञवल्क्यका समाधान

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवान् मोहान्तमा-पीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानु-च्छितिधर्मा ॥ १४ ॥

वह मैत्रेयो बोली, 'यहीं श्रीमान्ने मुक्ते मोहको प्राप्त करा दिया है।
मैं इसे विशेषरूपसे नहीं समक्ती।' उन्होंने कहा, 'अरी मैत्रेयि! मैं
मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ। अरी! यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी
और अनुच्छेदरूप धर्मवाला है'।। १४।।

सा होवाचात्रैव मा भगवान् तिस्मन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानघन एव न प्रेत्य संज्ञा श्रास्ति, हित मोहान्तं मोहमध्यमापीपिपत्— श्रापीपदद् श्रवगमितवानिस संमोहितवानसीत्यर्थः। श्रतो न वा श्रहमिममात्मानमुक्तत्वन्तंणं विजानामि विवेकत हित ।

स होवाच नाहं मोहं ब्रवीम्य-विनाशी वा अरेऽयमात्मा। यतो विनष्टुं शीलमस्येति विनाशी न विनाश्यविनाशी, विनाशशब्देन विक्रिया, अविनाशीत्यविक्रिय आत्मेत्यर्थः। अरे मैत्रेय्ययमात्मा प्रकृतोऽनुन्छित्तिधर्मा—उन्छि-त्तिरुन्छेदः, उन्छेदोऽन्तो विनाशः, उन्छित्तिधर्मोऽस्येत्यु-

वह बोली—यहीं इस प्रज्ञान-घनके विषयमें ही, 'मरनेपर इसकीं संज्ञा नहीं रहती' ऐसा कहकर श्रोमान्ने मुफे मोहमें—मोहके बीचमें 'आगीपिपत्' प्राप्त करा दिया है, अर्थात् मुफे संमोहित कर दिया है। अतः इस उपर्युक्त लक्षणवाले आत्माको में विवेकपूर्वंक नहीं समफती।

उन्होंने कहा—में मोहकी वात नहीं कहता, क्योंकि हे मैत्रेयि! यह आत्मा अविनाशी है। जिसका विनष्ट होनेका स्वभाव हो उसे विनाश कहते हैं, जो विनाशी न हो वह अविनाशी कहलाता है, विनाशो शब्दसे विकार सूचित होता है, अतः आत्मा अविनाशी अर्थात् अविकारी है। अरी मैत्रेयि! यह आत्मा, जिसका प्रकरण है, अनुच्छित्तियमी है— उच्छित्त उच्छेदको कहते हैं, उच्छेद —अन्त अर्थात् विनाश, उच्छित्त जिसका धर्म हो उसे िखतिधर्मा, नोिच्छतिधर्मा अनु-चिछतिधर्मा। नापि विक्रिया-लत्त्रणो नाप्युच्छेदलत्त्रणो विना-शोऽस्य विद्यत इत्यर्थः ॥ १४॥ उच्छित्तिधर्मा कहते हैं, जो उच्छित्तिधर्मा नहीं है वही अनुच्छित्तिधर्मा कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका न तो विकाररूप विनाश होता है और न उच्छेदरूप ही।। १४॥

उपदेशका उपसंहार ग्रौर याज्ञवल्क्यका संन्यास

चतुष्वंपि प्रपाठकेष्वेक आत्मा तुल्यो निर्धारितः, परं ब्रहा। उपायविशेषस्तु तस्याधिगमे-**ऽन्यश्चान्यश्च, उपेयस्तु स एवा-**त्मा यश्रतुर्थे 'अथात आदेशो नेति नेति' इति निर्दिष्टः। स एव पश्चमे प्राणपणोपन्यासेन शाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवादे निर्धा-रितः, पुनः पञ्चमसमाप्ती, पुन-र्जनकय।ज्ञवन्वयसंवादे, पुनिर-होपनिषत्समाप्तो । चतुर्णामपि प्रपाठकानामेतदात्मनिष्ठता, नान्योऽन्तराले कश्चिद्पि विव-क्षितोऽर्थः--इत्येतत्प्रदर्शना-यान्त उपसंहारः — स एष नेति नेत्यादिः ।

चारों ही प्रपाठकोंमें एक ही समान आत्माका निश्चय किया गया है; वह परब्रह्म है । किंत् उसके बोधके लिये उपायविशेष भिन्त-भिन्त है, उपेय तो वह आत्मा ही है, जिसका चतुर्थ प्रपाठक [अर्थात् द्वितीय अध्याय | में 'अथात आदेशो नेति नेति' इस प्रकार निर्देश किया है। उसीका पञ्चम प्रपाठक (तृतीय अध्याय) में प्राणरूप पणके उक्लेखद्वारा <del>शाकल्य-</del> याज्ञवल्क्यसंवादमें निश्चय किया गया है; फिर पञ्चम प्रपाठककी समाप्तिमें, तत्पश्चात् जनक-याज्ञवल्क्य-संवादमें और फिर यहाँ उपनिषद्की समाप्तिमें भी उसीका निर्णय किया गया है। इन चारों ही प्रपाठकोंका तात्पर्य इस आत्मामें ही है; इनके बीचमें कोई और अर्थ विवक्षित नहीं है-यह दिखानेके लिये अन्त-में 'सं एष नेति नेति' इत्यादि उपसंहार किया गया है।

यस्मात् प्रकारश्तेनापि नि
क्रिप्यमाणे तन्त्रे नेति नेत्यात्मैव
निष्ठा नान्योपत्तभ्यते तर्केण
वागमेन वा, तस्मादेतदेवामृतत्वसाधनं यदेतन्नेति नेत्यात्मपिज्ञानं सर्वसंन्यासक्चेत्येतमथम्रपसंजिहीपन्नाह—

चूँकि तत्त्वका सैकड़ों प्रकारसे निरूपण होनेपर भी उसका पर्य- वसान 'नेति नेति' इस प्रकारसे निरूपण किये गये आत्मामें ही है, युक्ति अथवा शास्त्रसे कहीं अन्यत्र उसका तात्पर्य नहीं देखा जाता, अतः यह जो 'नेति नेति' इस प्रकार आत्माका परिज्ञान होना तथा सम्पूणं कर्मी- का संन्यास करना है, वही अमृतत्व- का साथन है—इस प्रकार इस अर्थ- का उपसंहार करनेकी इच्छासे याज्ञवल्वयजी कहते हैं—

यत्र हि द्वेतिमिव भवित तदितर इतरं पश्यित तदितर इतरं जिघति तदितर इतर एसयते तदितर इतरमभिवद्ति तद्तिर इतर थृणोति तद्तिर इतरं मनुते तदितर इतर ५ स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत् तत् केन कं पश्येत् तत्के न कं जिन्नेत् तत् केन क र्रसयत् तत् केन कमभिवदेत् तत् केन क शृणुयात् तत् केन कं मन्वीत तत् केन क र स्पृशेत् तत् केन कं विजानीयाद् येनेद र सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् स एष नेति नेत्यातमा-गृह्यो न हि गृह्यतेऽशीयों न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासनासि मैत्रेय्येतावद्रे खल्व-मृतत्विमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५॥

जहाँ [ अविद्यावस्थामें ] द्वैत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका रसास्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन करता है, अन्य अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यका विशेष रूपसे जानता है। किंतु अहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुँघे, किसके द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे सूने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है, उसे किस साधनसे जाने ? वह यह 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है—उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशोर्य है-उसका विनाश नहीं होता. असङ्ग है-आसक्त नहीं होता, अवद्ध है - वह व्यथित और क्षीण नहीं होता। हे मैत्रेयि! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? इस प्रकार तुभे उपदेश कर दिया गया। अरी मैत्रेयि ! निश्चय जान, इतना हो अमृतत्व है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यजी परिवाजक ( संन्यासी ) हो गये ॥ १५ ॥

एतावदेतावनमात्रं यदेतन्नेति नेत्यद्वैतात्मदर्शनमिदं चान्य-सहकारिकारणनिरपेत्तमेवारे मैत्रे-य्यमृतत्वसाधनम् । यत् पृष्टव-त्यसि'यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रू इमृतत्वसाधनम्' इति,तदेता-वदेवेति विज्ञेयं त्वयेति हैवं किलामृतस्वसाधनमात्मञ्जानं प्रि-याय भार्यायै उक्तवा याज्ञवल्क्यः किं कृतवान् ? यत् पूर्वं प्रतिज्ञातं

हे मैत्रेयि ! 'एतावत्'-बस, इतना हो जो कि यह 'नेति नेति' इस प्रकार अद्देत आत्माका साक्षा-त्कार करना है, वही किसी दूसरे सहकारी कारणकी अपेक्षासे रहित अमृतत्वका साधन है। तूने जो पूछा था कि श्रोमान् जो अमृतत्व-का साधन जानते हों, वही मुके बतलावें,' सो वह साधन इतना ही है-ऐसा तुभे जानना चाहिये। इस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको यह अमृतत्वका साधनरूप आत्मज्ञान बतलाकर याज्ञवल्क्यने क्या किया ? जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा

प्रविज्यवस्मीति तच्चकार विज-हार प्रविज्ञानित्यर्थः । परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या संन्यास-पर्यवमाना । एतावानुपदेशः, एतद् वेदानुश्चासनम्, एषा परम-निष्ठा, एष पुरुषार्थकर्तव्यतान्त इति ।

इदानीं विचायते शास्त्रार्थ-शास्त्रार्थपरामर्शो विवेकप्रतिपत्तये । मिथोविरुद्धवच- यत आकुलानि हि नोपन्यासश्च व्यानि दृश्यन्ते-''यावजीवमिनहोत्रं जुहुयात्'' ''यावजीवं दश्यूणमासाम्यां यजेत'' ''कुर्बन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छत*् समाः''* (**ईश**ा० २) "एतद् वै जरामय सत्रं यद्गिनहोत्रम्'' (महानारा० २५।१) इत्यादीन्यैकाश्रम्य-ज्ञापकानि, अन्यानि चाश्रमा-न्तरंप्रतिपादकानि वाक्यानि-''विदित्वा च्युत्थाय प्रव्रजनित'' गृही ''ब्रह्मचयं समाप्य भवेद् गृहाद् वनी भृत्वा प्रत्र-जेत्" ( जाबालोप० ४ ) "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रज्ञ-जेद् गृहाद् वा वनाद् वा''

प्रविज्ञां कि मैं परिव्राजक (संन्यासी) होनेवाला हूँ वही किया अर्थात् परिव्राजक हो गये।

इस प्रकार जिसका संन्यासमें पर्यवसान हुआ है, वह ब्रह्मविद्या समाप्त हुई। इतना ही उपदेश है, यही वेदकी आज्ञा है, यही परम-निष्ठा है और यही पुरुषार्थ अर्थात् कर्तव्यताका अन्त है।

अब शास्त्रके तात्पर्यका विवेक-ज्ञान होनेके लिये विचार किया जाता है, क्योंकि परस्परविरोधो वानय देखे जाते हैं--''जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र करे", "जीवनपर्यन्त दर्शपूर्ण-मासद्वारा यजन करे", "इस लोकमें कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक जीवित रहनेको इच्छा करे", "यह जो अग्निहोत्र है, जरा-मरणपर्यन्त होनेवाला सत्र है" इत्यादि वानय गाईस्थ्यरूप एक हो आश्रमके ज्ञापक हैं और इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य आश्रमके प्रतिपादक हैं —"ज्ञान होनेपर ऊँचे गृहस्थाश्रमसे परिव्राजक हो जाते हैं", "ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और गृहस्थसे वानप्रस्थ होकर परिव्राजक हो जाय", ''अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्यसे, गृह-या वनसे ही परिवाजक (जाबालोप० ४) इति 'द्रावेव पन्थानावनुनिष्क्रान्ततरों भवतः क्रियापथक्ष्मैव पुरस्तात् संन्या-सश्च तथोः संन्यास एवातिरेच-यति'' इति ''न कर्मणा न प्रजणा धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्व-मानशुः'' (महानारा० १० । ५) इत्यादीनि ।

तथा स्मृतयश्र--- "ब्रह्मचर्य-वान् प्रव्रजति", श्रविशीणब्रह्म-चर्यो यिनच्छेत् तमावसेत्" तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवते" तथा—''वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्रपौत्रानिच्छेत् पावनार्थं पितृ-णाम्। अग्नीनाधाय विधिवच्चे-ष्टयज्ञो वनं प्रविश्याथ मुनि-र्बुभूषेत् ॥" "प्राजापत्यां निह्र-प्येष्टि सर्ववेदसद्त्रिणाम् । आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रवजेद् गृहात् ॥" इत्याद्याः ।

हो जाय," ये "दो ही मार्ग अभ्युदय और निःश्रेयसके प्रधान साधन हैं, पहले कर्ममार्ग और फिर संन्यास, उनमें संन्यासहोको श्रुति अधिक ठहराती है", "कर्मसे, प्रजा-से अथवा धनसे नहीं, किन्हीं-किन्हींने एकमात्र त्यागसे ही अमृतत्व प्राप्त किया है" इत्यादि।

a ce carrespondent

इसी प्रकार ''ब्रह्मचर्यवान् पुरुष परिव्राजक होता है'', "जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित नहीं हुआ है, वह जिस आश्रममें चाह उसीमें निवास करे" "कोई-कोई उसके लिये आश्रमका विकल्प बतलाते हैं" तथा "ब्रह्मचर्यके द्वारा वेदाध्ययन कर फिर पितृगण-का उद्धार करनेके लिये पुत्र-पौत्रों की इच्छा करे और विधिवत् अग्न्याधान कर यज्ञानुष्ठान करनेके अनन्तर वनमें प्रवेश कर अर्थात् वानप्रस्थ होकर] मुनि (संन्यासी) होनेकी इच्छा करे।।" "जिसमें सर्वस्व दक्षिणामें दे दिया जाता है, ऐसी प्राजापत्य इष्टि (यज्ञ) करके अग्नियोंको आत्मामें स्थापित कर ब्राह्मणको घरसे निकल कर संन्यासी हो ) जाना चाहिये" **इत्यादि** स्मृतियाँ

१. अर्थात् वह क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें जाय अथवा विना क्रमके ब्रह्म-चर्यसे ही संन्यासी हो जाय । ये तीनों स्मृतिवाक्य आश्रमका विकल्प वतलानेवाले हैं। आगेके वाक्य क्रम मूचित करते हैं; इस प्रकार इनमें परस्परविरोध है।

व्युत्थानविकल्पक्रम-यथेष्टाश्रमप्रतिपत्तिप्रतिपादकानि हि श्रुतिसमृतिवाक्यानि शतश उपल्ययनत इतरेतरविरुद्धानि । त्राचारश्च तद्विदाम्, विप्रति-पत्तिश्र शास्त्रार्थप्रतिपतृणां बहु-विदामपि। अतो न शक्यते शास्त्रार्थो मन्दबुद्धिमिविवेकेन प्रतिपत्तम् । परिनिष्ठितशास्त्रन्या-यबुद्धिभिरेव होपां वाक्यानां विषयविभागः शक्यतेऽवधारिय-तुम् । तस्मादेषां विषयविभाग-यथाबुद्धिसामध्य-ञ्चापनाय विचारियध्यामः ।

'यावजीव' श्रुत्यादिवाक्याना-<sub>पूर्वपक्षोत्यापनम्</sub> मन्यार्थासंभवात् क्रियावसान एव

वेदार्थः । "तं यज्ञपात्रैर्दहन्ति" इत्यन्त्यकर्मश्रवणाज्ञरामर्यश्रव-णाच तिङ्गाच "भरमान्त् श्ररी-रम्" (बृ० उ० ४ | १४ | १) इति

इस प्रकार व्युत्थानके विकल्प, कम और यथेष्ट आश्रमोंमें प्रवेश करनेका प्रतिपादन करनेवाले एक-दूसरेसे विरुद्ध सैकड़ों श्रुति वचन और स्मृति-वाक्य देखे जाते हैं। श्रति-स्मृतियोंके ज्ञाताओंके आचार भी विभिन्न हैं तथा [जैमिनिप्रभृति] शास्त्रमर्मज्ञोंमें बहुज्ञ होनेपर भी मतभेद देखा जाता है। अतः मन्द-बुद्धि पुरुषोंके लिये विवेकपूर्वक शास्त्रका मर्म समभना असम्भव है। जिनकी बुद्धि शास्त्र और युक्तिमें सब प्रकार निष्णात है, वे ही इन वाक्योंके विषयविभागका निर्णय कर सकते हैं। अतः इनके विषय-विभागको सूचित करनेके लिये हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य-के अनुसार विचार करेंगे।

पूर्व०-- 'यावज्जीवन अग्निहोत्र करे' इत्यादि वाक्योंका कोई दूसरा अर्थ न हो सकनेक कारण वेदका तात्पर्य कर्ममें ही समाप्त होनेवाला है। यह बात "उस (अग्निहोत्री) को यज्ञपात्रोंके सहित भस्म करते हैं'' इस प्रकार अग्निहोत्रीके अन्त्येष्टि-कर्ममें यज्ञपात्रकी आवश्यकताका श्रवण होनेसे, जरा-मरणपर्यन्त अग्निहोत्रका विधान होनेसे तथा "शरीर भस्मान्त है'' ऐसा गाई-स्थ्यसूचक लिक्न होनेसे भी जात

न हि पारिव्राज्यपक्षे भस्मान्तता श्रीरस्य स्यात्। स्मृतिश्र-''निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रै-यस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्र <u>ऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो</u> नान्यस्य कस्यचित्।।" इति । समन्त्रकं हि यत् कर्म वेदेनेह विधीयते तस्य <mark>क्रमज्ञानान्ततां दर्</mark>शयति स्मृतिः। श्रिधिकाराभावप्रदर्शनाच्चात्यन्त-मेव श्रुत्यधिकारामावोऽकर्मिणो गम्यते । अग्न्युद्वासनापशदाच्च ''वीरहा वा एष देवानां योऽग्नि-मुद्रासयते" इति ।

नतु व्युत्थानादिविधानाद् <sup>तत्राक्षेपः</sup> वैकल्पिकं क्रिया-वसानत्वं वेदार्थस्य ।

न, श्रन्यार्थत्वाद् च्युत्थानाच्युत्यानादिश्रुतीनाम- दिश्रुतीनाम् ।
न्यार्थत्वप्रतिपादनम् ''यावजीवमांग्नहोत्रं जुहोति'' ''यावजीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां
यजेत'', हत्येवमादीनां

होती है। संन्यास-पक्षमें तो शरीर-को भस्मान्तता हो ही नहीं सकती । इसके सिवा "जिसके गर्भाधानसे लेकर इमशानपर्यन्त सभी संस्कारोंका विधान मन्त्रों-द्वारा बताया गया है, उसीका इस शास्त्रमें अधिकार समभना चाहिये, किसी दूसरेका नहीं" ऐसी स्मृति भी है। यहाँ वेदने जिस कर्मका मन्त्रपूर्वंक विधान किया है, वह कर्म इमज्ञानपर्यन्त होता है, ऐसा स्मृति प्रदर्शित कर रही है। अधिकारका अभाव प्रदर्शित करने-से तो कर्मं न करनेवालेका श्रुतिमें सर्वथा हो अधिकार नहीं है-ऐसा जाना जाता है। इसके सिवा "जो अग्निका उच्छेद करता है, वह देवताओंका वीरहा है'' इस प्रकार अग्न्युच्छेदको निन्दा करनेसे भी यही सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती—[िकतुहमारे विचार-में तो ] व्युत्थानादिका विधान होनेके कारण वेदार्थका क्रियामें समाप्त होना वैकल्पिक है।

पूर्वं - नहीं, क्यों कि ब्युत्था-नादि श्रुतियों का तात्पर्य दूसरा हो हे । [ उसीको विश्वद करते हैं - ] क्यों कि "जीवनपर्यं नत अग्निहोत्र करे" "जीवन-पर्यं न्त दर्श-पूर्णमासद्वारा यजन करे" इत्यादि श्रुतियां जीवनमात्र-

श्रतीनां जीवनमात्रनिमित्तत्वाद् यदा न शक्यतेऽन्यार्थता कल्य-यितुं तदा व्युत्थानादिवाक्यानां कर्मानधिकृतविषयत्वसंभवात् । "कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजी-विषेच्छतँ समाः'' (ईशः० २) इति च मन्त्रवर्णात् ''जरया वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा" इति च जरामृत्युभ्यामन्यत्र कर्म-वियोगच्छिद्रासंभवात् कर्मिणां श्मशानान्तत्वं न वैकल्पिकम्। काणकुब्जादयोऽपि कर्मण्यनधि-कृता श्रनुग्राह्या एव श्रत्येति **च्यु**त्थानाद्याश्रमान्तरविधानं नानुपपन्नम् । पारित्राज्यक्रमविधानस्यानव-

काशस्यिभिति चेत् । नः विश्वजित्सर्वमेधयोर्थाव- निमित्तवाली होनेके कारण, जब कोई अन्य तात्पर्य होनेकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो ब्युत्या-नादि वाक्योंका कर्मके अनिध-कारियोंके विषयमें होना सम्भव है।

"कर्म करते हुए ही सौ वर्षं जीनेकी इच्छा करे" इस मन्त्रवर्णंसे भी यही सिद्ध होता है; तथा "इससे वृद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है अथवा मृत्युसे" इस प्रकार जरा और मृत्युके सिवा अन्यत्र कर्मका त्याग अथवा अवकाश सम्भव न होनेसे कर्मियोंका रमशानान्त होना वैकल्पिक नहीं है। कर्मके अनिधकारी काने और कुबड़े लोगोंपर भी श्रुतिको अनुग्रह करना ही है, इसलिये उनके लिये व्युत्थानादि अन्य आश्रमोंका विधान करना अयुक्त नहीं है।

सिद्धान्ती-तो फिर [ब्रह्मचर्यसे लेकर ] पारिवाज्य (संन्यास) तक-के आश्रमोंका क्रमविधान निरैव-काश होगा !

पूर्वं - ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विश्वजित् और सर्वमेध यज्ञोंमें जीवन-

१ अर्थात् उस विधिके पालनका अवसर न मिलनेसे श्रुतिमें उसका विधान व्यर्थ होगा ।

established by the state of the THE STATE OF THE S पारिवाज्यक्रमविधा-जीवविध्यपवाद-नस्यानवकाशत्व- त्वात् । यावज्जी-वारिनहोत्रादिविधे-वारणम् विंश्वजित्सवंमेधयोरेवापवादः, क्रमप्रतिपत्तिसम्भवः 'ब्रह्मचयं समाप्य गृही भवेद गृहाद् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्' इति । विरोधानुपपत्तेः - न ह्येवंविष-पारित्राज्यक्रमविधानवा-चयस्य कश्चिद् विरोधः क्रमप्रति-पत्तेः । श्रन्यविषयपरिकल्पनार्या तु यावज्जीवविधानश्रुतिः स्ववि-षयात् संकोचिता स्यात । क्रमप्रतिपत्तेस्तु विश्वजित्सर्वमे-धविषयत्वान्न कश्चिद् बाधः। न, त्रात्मज्ञानस्यामृतस्वहेतुत्वा-परमतिनराकरणपूर्व- म्युपगमात् । यत् कं स्वमतस्थापनम् तावत् 'त्रातमेत्येवो- माना गया है । 'आत्मेत्येवोपासीत'

भर अग्निहोत्र करनेकी विधिका यह क्रमविधायक वचन अपवाद (बाधक) है [अत: व्यर्थ नहीं है ]। यावजीवन अग्निहोत्रादिकी जो विधि है, उसका विश्वजित और सर्वमेघ यज्ञमें ही अपवाद है इस-लिये वहाँ 'ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बने और गृहस्थसे वनवासी होकरपरिव्राजक हो' ऐसी आश्रमों-की क्रमशः प्रतिपत्ति सम्भव है। इस प्रकार उन वाक्योंमें कोई विरोध नहीं आ सकता-पारि-व्राज्यके क्रमका विधान करनेवाले वाक्यका ऐसा विषय मात लेनेपर कमप्रतिपत्तिका कोई विरोध नहीं रहता। उसका कोई अन्य विषय कल्पना करनेपर तो यावज्ञीवन कर्मका विधान करनेवाली श्रतिका अपने विषयसे संकोच कर देना होगा। क्रमप्रतिपत्तिका विषय तो विश्वजित् और सर्वमेध यज्ञ हैं, इस-लिये उसका कोई बाध नहीं होता। सिदान्ती--ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि आत्मज्ञानको अमृतत्वका हेतु

१ क्योंकि विश्वजित् और सर्वमेय-इन दो यज्ञोंमें सर्वस्व दान कर दिया जाता है, इसलिये फिर अग्निहोत्रादि कर्मकी सामग्री न रहनेसे उनका होना असम्भव हो जाता है। अत: उन यज्ञोंमेंसे किसीका अनुष्ठान करनेवालेके लिये ही अन्याश्रममें जानेकी विधि है-ऐसा इसका तात्पर्य है।

पासीत' इत्यारभ्य 'स एव नेति
नेति' एतदन्तेन ग्रन्थेन यदुपसंहतमात्मज्ञानं तदमृतत्वसाधनम्—इत्यभ्युपगतं भवता।
तत्र 'एतावदेवामृतत्व-

साधनम्, अन्यानरपेत्तम्' इत्ये-तन्न मृष्यते ।

तत्र भवन्तं पृच्छामि किमर्थ
मात्मज्ञानं मर्पयित भवानिति १

शृणु तत्र कारणम्—यथा

स्वर्गकामस्य स्वर्गप्राप्त्युपाय
मजानतोऽग्निहोत्रादि स्वर्ग
प्राप्तिसाधनं ज्ञापयित, तथेहाप्य
मृतत्वप्रतिपित्सोरमृतत्वप्राप्त्यु
पायमजानतः ''यदेव भगवान्

वेद तदेव मे बूहि'' इत्येवमा
काङ्चितममृतत्वसाधनम् ''एता-

एवं तर्हि यथा जापितमिन-

वदरे" इत्येवमादौ वेदेन ज्ञाप्यत

इति ।

होत्रादि स्वर्गसाधनमभ्युपगम्यते

यहाँसे लकर 'स एप नेति नेति'
यहाँतकके ग्रन्थसे जिस आत्मज्ञानका उपसंहार किया गया है, वह
अमृतत्वका साधन है--ऐसा आपने
स्वीकार किया है।

पूर्व॰-किंतु वहाँ अन्य किसी (कर्म आदि) की अपेक्षासे रहित केवल ज्ञान ही अमृतत्वका साधन है-यह कथन हम नहीं सह सकते!

सिद्धान्ती-तो मैं श्रीमान्से पूछता हूँ कि आप आत्मज्ञानको किसलिये सहन करते हैं ?

पूर्व ०-इसमें जो कारण है वह सुनिये-जिस प्रकार स्वर्गप्राप्तिका उपाय न जाननेवाले स्वर्गकामी पुरुषको श्रुति अग्निहोत्रादि स्वगंप्राप्तिके साधन बतलातीः है, उसी प्रकार यहाँ भी अमृतत्व-साधन न जाननेवालें अमृतत्वप्राप्तिके अभिलाषीको वेदके द्वारा "एतावदरे खल्वमृतत्वम्" इत्यादि मन्त्रोंमें "यदेव भगवान वेद तदेव मे बृहि" इत्यादि प्रकारसे इच्छा किये हुए अमृतस्वके साधन-का बोध कराया जाता है।

सिद्धान्ती-इस प्रकार तो, जैसे
श्रुतिके द्वारा ज्ञात कराये हुए अग्निहोत्रादि स्वर्गके साधन माने जाते हैं,

तथेहाप्यात्मज्ञानम्; यथा ज्ञाप्यते तथाभूतमेवामृतस्वसाधनमात्म-ज्ञानमभ्युपगन्तुं युक्तम्; तुन्य-प्रामाण्यादुभयत्र । यद्येवं कि स्यात् ?

सर्वकर्महेतूपमर्दकत्वादारम-जानस्य विद्योद्भवे कर्मनिवृत्तिः स्यात् । दाराज्ञिसम्बद्धानां ताव-दिग्निहोत्रादिकर्मणां भेदबुद्धि-विषयसम्प्रदानकारकसाध्यत्वम् । अन्यबुद्धिपरिच्छेद्यां ह्यग्न्यादि-देवतां सम्प्रदानकारकभृतामन्त-रेण न हि तत् कर्म निवेत्यते । यया हि सम्प्रदानकारकबुद्धचा सम्प्रदानकारकं कर्मसाधनत्वेनो-पदिश्यते, सेह विद्यया निव-त्यंते— ''श्रन्योऽसावन्योऽहम-स्मीति न स 'वेद'' ( बृ० उ० १। ४। १०) ''देवास्तं परादर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्

SOUTH THE PROPERTY OF THE PROP उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञान भी समभना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान कराया गया है, उसी प्रकार आत्मज्ञानको अमृतत्वका साधन मानना उचित है; क्योंकि श्रतिका प्रामाण्य दोनों जगह समान है।

> पूर्व०-यदि ऐसा माना जाय तो इससे क्या सिद्ध होगा ?

सिद्धान्ती-आत्मज्ञान कर्मके सम्पूर्ण हेतुओंका निवर्तक है, इस-लिये ज्ञानोदय होनेपर निवृत्ति हो जायगी। पत्नी और अग्निसे सम्बद्ध जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं, वे भेदबुद्धिके 'सम्प्रदानकारकद्वारा साध्य अन्य बुद्धिसे परिच्छेद्य सम्प्रदानकारकभूता अग्नि आदि देवताके बिना वह कर्म निष्पन्न नहीं हो सकता और जिस सम्प्रदान-कारक बुद्धिसे सम्प्रदानकारक कर्मके साधनरूपसे उपदेश किया जाता है, वह इस ज्ञानावस्थामें ज्ञानसे निवृत्त हो जाती है; जैसा कि "वह अन्य है मैं अन्य हैं— ऐसा जो जानता है, वह नहीं "जो देवताओंको जानता", अपनेसे भिन्न समभता है, देवता उसे परास्त कर देवे हैं,

१. जिसके उद्देश्यसे कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं। अग्निसाध्य कर्मोंमें अग्निके उद्देश्यसे आहुति दी जाती है, इसलिये अग्निमें सम्प्रदान-कारकत्व है; अत: वह कर्म सम्प्रदानकारकसाध्य कहा जाता है।

बेद'' (४।६।७) ''मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव (818188) ''एकधैवानुद्रष्टव्यम्'' (४।४। २०) ''सर्वमात्मानं पद्यति'' (४। ४। २३)इत्यादिश्रुतिभ्यः। न च देशकालानिमित्ताद्यपेक्ष-त्वम् व्यवस्थितात्मवस्तुविषय-त्वादात्मज्ञानस्य । क्रियायास्त पुरुषतन्त्रत्वात् स्याद् देशकाल-निमित्ताद्यपेत्तत्वम् । ज्ञानं त वस्तुतन्त्रत्वान्न देशकालनिमि-यथादिनरूष्ण त्ताद्यपेत्रते । श्राकाशोऽमूर्त इति तथात्मविज्ञान-मपि ।

नन्वेवं सित प्रमाणभूतस्य कर्मविधेनिरोधः स्यात्। न च तुल्यप्रमाणयोरितरेतरनिरोधो युक्तः।

न, स्वाभाविकभेदबुद्धिमात्र-निरोधकत्वात्, न हि विध्यन्तर-निरोधकमात्मज्ञानं स्वाभाविक-भेदबुद्धिमात्रं निरुणद्धि ।

"जो यहाँ नाना देखता है, वह
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है","निरन्तर एकरूप ही देखना चाहिये",
"सबको आत्मरूप देखता है"
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

आत्मज्ञानका विषय कूटस्थ-नित्य आत्म-वस्तु है, इसलिये उसे देश, काल एवं निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं है। कमंं तो पुरुषके अधीन है, इसलिये उसे देश, काल एवं निमि-तादिकी अपेक्षा है। किंतु ज्ञान वस्तुतन्त्र होनेके कारण देश, काल, निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार अग्नि उष्ण है और आकाश असूर्त है—इन ज्ञानोंको देशादिकी अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार आत्मज्ञानको भी नहीं है।

पूर्वं - किंतु ऐसा माननेपर तो प्रमाणभूत कर्मविधिका बाध हो जायगा और समान प्रमाणोंमेंसे एक-दूसरेका बाध होना उचित नहीं है।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंिक आत्मज्ञान तो स्वाभाविक भेदबुद्धिमात्रका वाधक है, वह अन्य विधिका बाधक नहीं है, वह तो केवल स्वाभाविक भेदबुद्धिका ही बाध करता है।

तथापि हेत्वपहारात् कर्मा-नुपपत्तेविधिनिरोध एव स्यादिति चेत् ।

न, कामप्रतिपेधात् काम्य-प्रवृत्तिनिरोधवददोषात् । म्वर्गकामो यजेतेति स्वर्गसाधने यागे प्रवृत्तस्य कामप्रतिषेधविधेः कामे विहते काम्ययागानुष्ठान-प्रवृत्तिर्निरुध्यते न चैतावता काम्यविधिनिरुद्धो भवति । कामप्रतिषेधविधिना काम्य-विधेरनर्थकत्वज्ञानात् प्रवृत्त्यनुप-पत्तेनिरुद्ध एव स्यादिति चेत्। कर्मविधिनिरो-भवत्वेवं धोऽपि ।

an acadacasas; acadacas acadacas acada पूर्व - इस प्रकार भी तो हेत्की निवृत्तिसे कर्मींका होना असम्भव होनेके कारण विधिका ही निरोध हुआ।

सिदान्ती-नहीं, कामनाके प्रति-षेधसे सकाम प्रवृत्तिके बाधके समान इसमें कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार 'स्वर्गकी कामनावाला यजन करे'-इस वचनसे जो पुरुष स्वर्गके साधनभूत यज्ञमें प्रवृत्त है, उसकी कामनाका कामप्रतिषेध-विधिके अनुसार बाध हो जानेपर उसकी सकाम यज्ञके अनुष्ठानकी प्रवृत्ति रुक जाती है; किंतु इतनेहीसे सकाम कर्मोंकी विधिका बाध नहीं हो जाता ।<sup>१</sup>

पूर्व ० - कामप्रतिषेधविधिसे सकाम कर्मविधिकी व्यर्थताका बोध हो जानेसे काम्यकर्मोंमें प्रवृत्ति न हो सकनेके कारण उसका निरोध हो ही जायगा-ऐसा कहें तो ?

सिद्धान्ती-इस प्रकार भले ही कर्मविधिका भी निरोध हो जाय।

पूर्व - जिस प्रकार कामनाका प्रतिषेध होनेपर काम्यविधिका प्रति-षेध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे कमैविधिका बाध हो जानेपर उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता। कर्म

प्रामाण्यानुपषितरिति

कामप्रतिपेघे

यथा

काम्य-

१. क्योंकि जिनकी कामना निवृत्त नहीं हुई है, उनके लिये तो वह विधि सार्थक रहती ही है।

अननुष्ठेयत्वेऽनुष्ठातुर-भावादनुष्ठानविष्यानर्थक्यादप्रा-

त्राह्मण १ ।

क्रम विधीनामिति माण्यमेव चेत् ।

न प्रागात्मज्ञानात् प्रवृत्त्युप-पत्ते:। स्वाभाविकस्य क्रियाकारक-फलमेदविज्ञानस्य प्रागात्म-ज्ञानात् कर्महेतुत्वमुपपद्यत एव, यथा कामविषये दोषविज्ञानोत्प-त्तेः प्राक् काम्यकर्मप्रवृत्तिहेतुत्वं स्यादेव स्वर्गादीच्छायाः भाविक्यास्तद्वत् ।

तथा सत्यनर्थार्थों वेद इति चेत्। न, अर्थानर्थयोरभिप्रायतन्त्र-

त्वात् । मोत्तमेकं वर्जियत्वान्य-

स्याविद्याविषयत्वात्।पुरुषाभिप्राय-

तन्त्रौ ह्यर्थानथों, मरणादिकाम्ये-

अनुष्ठान करनेके योग्य नहीं है, ऐसा सिद्ध होनेपर अनुष्ठानकर्ताका अभाव हो जानेसे जब अनुष्ठान-विधिको सार्थंकता ही नहीं रही ता कर्मविधियोंकी अप्रावाणिकता ही होगी-ऐसा यदि कहें तो ?

सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं; क्यों कि आत्मज्ञानसे पूर्व कर्ममें प्रवृत्ति हो सकती है। स्वाभाविक क्रिया, कारक और फलरूप भेद-ज्ञानका आत्मज्ञानसे पूर्व कर्ममें हेतु होना सम्भव है ही; जिस प्रकार कि कामनाके विषयमें देशव-बुद्धि होनेसे पूर्व स्वर्ग आदिकी स्वाभाविक इच्छा ही काम्यकर्मीमें सकाम मनुष्यको प्रवृत्ति करांनेमें कारण हो ही सकती है, वैसे ही यहां समभना चाहिये।

पूर्वं -ऐसा माननेपर तो बेद अनर्थका हेतु है-यह सिद्ध होगा।

सिद्धान्ती-नहीं; वयोंकि अर्थ और अनर्थं तो उद्देश्यके अधोन हैं। एकमात्र मोक्षकों छोड़कर और सब अविद्याके ही विषय हैं। इस-लिये अर्थ और अनर्थ तो पुरुषके अभिप्रायके ही अधीन हैं, कारण [महाभारतादिमें महाप्रस्थान-रूप | मरण आदिकी इच्छासे भी इष्टियों (यज्ञों) का विधान ष्टिक्शेनात् । तस्माद् यावदातम-तावदेव ज्ञानविधेराभिमुख्यं वर्मविधयः। तस्मान्नात्मज्ञान-सहमावित्वं कर्मणामित्यतः सिद्ध-मात्मज्ञानमेवामृतत्वसाधनम् 'ए-तावदरे खल्वमृतत्वम्' इति, कर्म-निरपेत्तत्वाज्ज्ञानस्य विदुषस्तावत् पारित्र।ज्यं सिद्धं सम्प्रदानादिकर्मकारकजात्यादि-शून्याविक्रियब्रह्मात्म दृढप्रतिपत्ति-मात्रेण वचनमन्तरेणाप्युक्त-न्यायतः।

तथा च व्याख्यातमेतत् 'येषां नोऽयमात्मायं लोकः' इति हेतु-वचनेन पूर्वे विद्वांसः प्रजामका-मयमाना व्युत्तिष्ठन्तीति पारित्रा-ज्यं विदुषामात्मलोकावबोधादेव। तथा च विविदिषोरिप सिद्धं पारित्राज्यम् , ''एतमेवात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रवजनित'' इति

देखा जाता है। अतः जबतक पुरुष आत्मज्ञानसम्बन्धी विधिके अभि-मुख न हो जाय तभीतक कर्मविधियां हैं। इसलिये कर्मोंका आत्मज्ञानके साथ रहना सम्भव नहीं है, अतः 'हे मैत्रेयी! निश्चय यही अमृतत्व है' इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान ही अमृतत्व-का साधन है, क्योंकि ज्ञानको कर्मकी अपेक्षा नहीं है। इसलिये कोई प्रमाणभूत वचन न होनेपर सम्प्रदानादि भी उक्त न्यायसे कर्मोंके कारक एवं जाति आदिसे जून्य अविकारी ब्रह्ममें ही सुदृढ बोधमात्रसे ही आत्मभावके विद्वान्के लिये तो संन्यास सिद्ध ही हो जाता है।

इसी प्रकार 'जिन हमको यह आत्मलाक अभीष्ट है' इस हेतुवाक्य-के द्वारा यह भी व्याख्या कर ही दो गयी है कि पूर्ववर्ती विद्वान् प्रजा आदिको इच्छा न करके गृहत्याग कर देते थे; अतः आत्मलोकके ज्ञानमात्रसे विद्वानोंके लिये पारि-ब्राज्य (संन्यास) सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही "इस आत्मलोककी ही रखनेवाले परिव्राजक (संन्यासी) होते हैं" इस वचनसे जिज्ञासुके लिये भी पारिव्राज्य सिद्ध वचनात् । कर्मणां चानिद्वद्विषय-त्वमनोचाम । अविद्यानिषये चोत्पत्त्यादिनिकारसंस्कारार्थानि कर्माणीत्यत आत्मसंस्कारद्वा-रेणात्मज्ञानसाधनत्वमपि कर्मणा-मनोचाम यज्ञादिभिनिनिदिष-नतीति ।

ऋथैवं सति अविद्वद्विषयाणा-माश्रमकर्मणां बलाबलविचारणा-यामात्मज्ञानोत्पादनं प्रति यम-प्रधानानाममानित्वादीनां मान-सानां च ध्यानज्ञानवैराग्यादीनां सन्निपत्योपकारकत्वम्, हिंसा-रागद्वेपादिबाह्न्याद् बहुक्लिष्ट-कर्मविमिश्रिता इतरे, इत्यतः यारित्राज्यं मुमुत्तूणां प्रशंसन्ति-"त्याग एव हि सर्वेषा-मुक्तानामपि कर्मणाम्। वैराग्यं पुनरेतस्य मोत्तस्य परमोऽवधिः ॥" "किं ते धनेन किम्र बन्धुभिस्ते किं ते दारैब्रीझण यो मरिष्यसि । अस्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं

होता है। कर्म अज्ञानियोंके लिये
हैं-यह भी हम कह चुके हैं।
अविद्याके क्षेत्रमें भी उत्पत्ति आदि
विकार और संस्काररूप प्रयोजनके
लिये कर्म हैं, इसलिये हमने
'यज्ञादिके द्वारा आत्माको जाननेकी इच्छा करते हैं' ऐसा कहकर
चित्तके संस्कारद्वारा कर्मीका
आत्मज्ञानमें साधन होना भी
वतलाया है।

ऐसी स्थितिमें अज्ञानियोंस सम्बद्ध आश्रमकर्मीके बलाबलका विचार करनेपर यह सिद्ध होता है कि अमानित्वादि यमप्रधान और ध्यान-ज्ञान-वैराग्यादि मानस कर्म आत्मज्ञानकी उत्पत्तिमें सन्निपत्योप-कारक (साक्षात् उपयोगी) हैं। अन्य कर्म हिंसा एवं राग-द्वेप आदिकी बहुलताके कारण बहुत से क्लिष्ट कमोंसे भिले हुए हैं; इसलिये मुमुक्षुके लिये पारित्राज्य (संन्यास) की ही प्रशंसा करते हैं; यथा-"सम्पर्ण उक्त कर्मीका भी त्याग ही करना चाहिये। इस मोक्षकी परम अविध वैराग्य ही है।" ''हे ब्राह्मण! जो तू एक दिन मरेगा हो, तो तेरे लिये धनसे, बन्दुओंसे अथवा स्त्रियोंसे क्या प्रयोजन है ? तू अपनी बुद्धिरूपी गुहामें **अन्**षंधान प्रविष्ट आत्माका

पितामहास्ते क्रगताः पिता च ॥''

एवं सांख्ययोगशास्त्रेषु च संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन उच्यते । कामप्रवृत्त्यभावाच्च । कामप्रवृत्ते ज्ञानप्रतिक्लता सर्वशास्त्रेषु प्रसिद्धा, तस्माद् विरक्तस्य मुमुत्तीर्विनापि ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेदित्याद्युप-पन्नम् ।

ननु सावकाश्वत्यादनधिकृत-

विषयमेतदित्युक्तम्, यावजीव-

श्रुत्युपरोधात् । नेष दोष:, नितरां सावकाश-

'यावजीव'श्रुतीनाम् न्वाद

श्रविद्वत्कामिकतंच्यतां ह्यवोचाम

सर्वकर्मणाम् । न तु निरपेक्तमेव

LACIVALACTORISTA DE TE DE CENTRACE कर देख, तेरे पिता-पितामह आदि कहाँ चले गये ?"

इसी प्रकार सांख्य और योग-शास्त्रोंमें भी संन्यास समीपवर्ती कहा जाता है। कामनाकी प्रवृत्तिका अभाव होने-के कारण भी वह ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है। सकामप्रवृत्ति ज्ञानके प्रतिकूल है, यह तो सभी शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है; अत: विरक्त मुमुक्षुके लिये ज्ञान न होनेपर भी 'ब्रह्मचर्य-से ही संन्यास ले ले' इत्यादि विधि उचित ही है।

पूर्व - किंतु हम यह पहले कह चुके हैं कि [सामग्रीके अभावमें] 'जीवनभर अग्निहोत्र करे' इस विधिका निरोध हो जानेसे 'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' इस श्रुतिको अवकाश मिल जाता है, इसलिये यही मानना उचित है कि संन्यास कर्मके अनिधकारीके लिये ही है।

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं आ सकता; क्योंकि जीवनभर अग्निहोत्र विधान करनेवाली श्रुतियोंको सदा ही अवकाश है [उनका कभी निरोध नहीं होता]; क्योंकि सम्पूर्ण कमीकी कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुषोंके लिये है, यह हम बता 'किसी हैं। बिना

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF जीवननिमित्तमेव कर्तव्यं कर्म, प्रायेण हि पुरुषाः कामबहुलाः, कामश्रानेकविषयोऽनेककर्मसाध-नसाध्यश्च, श्रनेकफत्तसाधनानि च वैदिकानि कर्माणि दाराग्ति-सम्बन्धपुरुषकर्तव्यानि पुनः पुन-श्रानुष्ठीयमानानि बहुफतानि कृष्यादिवद् वर्षशतसमाप्तीनि च गार्हस्थ्ये वारण्ये वा. अतस्तद-पेत्रया 'यावज्जीव' श्रुतयः, "कुवंन्नेवेह कर्माणि" इति च मन्त्रवर्णः । तस्मिश्र पक्षे विश्व-जित्सर्वसेघयोः कर्मपरित्यागः। यस्मिश्र पक्षे यावजीवानुष्ठानं तदा वमशानान्तत्वं भस्मान्तता च शरीरस्य ।

इतरवर्णापेचपा वा यावजीव-श्रुतिः । न हि त्तत्रियवैश्ययोः पारित्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति । तथा ''मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः'''ऐका-श्रम्यं त्वाचार्याः'' इत्येवमादीनां

ही केवल जीवनके निमित्त ही कमें कर्तव्य नहीं है, प्रायः लोग अधिक कामनाएँ रखनेवाले होते हैं, कामना-के विषय भी बहुत-से हैं और वै अनेकों कर्म एवं साधनोंसे साध्य हैं; वैदिक कर्म भी अनेक फलोंके साधन हैं और वे स्त्री और अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषके ही कतंव्य हैं, बारंबार अनुष्ठात किये जानेपर वे कृषि आदिके समान बहुत-से फल देनेवाले हैं तथा गाहंस्थ्य अथवा वानप्रस्थ आश्रममें सौ वर्षीमें समाप्त होनेवाले हैं; अत: उनकी अपेक्षासे आजीवन अग्नि-होत्रका विघान करनेवाली श्रुतियाँ ओर ''कुर्वन्नेवेह कर्माणि'' यह मन्त्रवर्ण है। उसी पक्षमें विश्वजित् और सर्वमेधमें कर्मका परित्याग भा है और जिस पक्षमें कर्मका जीवनभर अनुष्ठान विहित है, वहीं शरीरका अन्त इमशान और भस्म-के रूपमें होता है।

कर्मका अजीवन अथवा विवान करनेवाली श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णीकी अपेक्षासे भी हो सकती है; क्यों कि क्षत्रिय और वैश्यके लिये संन्यासकी प्राप्ति नहीं है तया मन्त्रोद्वारा विधि ''जिसकी बतलायी गयी है" "आचार्यांने इनको एकाश्रमी बतलाया है" चित्रियवैद्यापेचत्वम् । तस्मात् |
पुरुषसामध्येज्ञानवैशायकामाद्यपेच्चया व्युत्थानिवकस्पक्रमपारिवाज्यप्रतिपचित्रकारा न विरुध्यन्ते । श्रनधिकृतानां च पृथग्विधानात् पारिवाज्यस्य "स्नातको वास्नातको वोत्सन्नाधिरनिव्रको वा" इत्यादिना । तस्मात्
सिद्धान्याश्रमान्तराण्यधिकृतानामेव ॥ १५ ॥

इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वैश्यकी अपेक्षासे हैं। अतः पुरुषके सामर्थ्यं, ज्ञान, वैराग्य और कामनादिकी अपेक्षासे व्युत्थानके विकल्य तथा क्रमसे संन्यासग्रहणके प्रकारोंका विरोध नहीं है।स्नातक' हो अथवा अस्नातक हो, उत्सन्नाग्नि हो अथवा अनग्नि हो" इत्यादि वाक्यद्वारा अनधिकारियोंके लिये तो पारिवाज्यका अलग ही विधान किया है अतः यह सिद्ध हुआ कि आश्रमान्तर अधिकारियोंके लिये ही हैं॥ १५॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाच्याये पञ्चमं मैत्रेयोबाह्मणम् ॥ ५ ॥

## षष्ठ ब्राह्मण

याज्ञवल्कीय काण्डकी वंश-परम्परा

अथ वर्शः पौतिमाष्यो गौपवनाद् गौपवनः पौतिमाष्यात् पौतिमाष्यो गौपवनाद् गौपवनः कौशिकात् कौशिकः कौण्डिन्यात् कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च

१. जिसने विद्यासमाप्तिके अनन्तर गुरुगृह त्याग किया हो।

२. जिसने विद्यासमाप्तिसे पूर्व ही गुरुगृह छोड़ दिया हो ।

३. जिसने स्त्रीके रहते हुए ही अग्निको त्याग दिया हो।

थ. जिसने स्त्रीके न रहनेपर अग्निको छोड़ा हो।

गोतमाच गौतमः॥१॥आग्निवेश्यादाग्निवेश्योगाग्याद् गाग्यों गार्गाद् गाग्यों गौतमाद् गौतमः सेततात् सैतवः पाराशर्यायणात् पाराशर्यायणो गार्ग्यायणाद् गाग्यीयण उद्दालकायनोदुद्दालकायनो जाबालायना-माध्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः **ज्जाबालायनो** सौकरायणात् सौकरायणः काषायणात् काषायणः सायकायनात् सायकायनः कौशिकायनेः कौशि-कायनिः ॥ २ ॥ घृतकोशिकाद् घृतकोशिकः पारा-शर्यायणात् पाराशयीयणः पाराशर्यात् पाराशयों जातू-कण्यां जातू कण्यं आसुरायणाच यास्काचासुरायणस्त्रै-वणेस्त्रैवणिरौपजन्धनेरौपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्वा-जाद् भारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्टेर्माण्टिगौतमाद् गौतमो गौतमाद् गौतमो वात्स्याद् वात्स्यः शाण्डि-ल्याच्छाण्डिल्यः कैशोर्यात् काप्यात् कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात् कुमारहारितो गालवाद् गालवो विद्भींकोण्डिन्याद् विद्भींकोण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद् वत्सनपाद्बाभ्रवः पथः सौभरात् पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभृते-स्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात् त्वाष्ट्राद् विश्वरूप-स्त्वाष्ट्रोऽहिवभ्यामहिवनौ दधीच आथर्वणाद् दध्यङ्-ङाथर्वणोऽथर्वणो दैवादथर्वा दैवो मृत्योः प्राध्व ्-सनान्मृत्युः प्राध्वर्सनः प्रध्वर्सनात् प्रध्रं सन एकर्षरेकर्षिर्विप्रचित्तेविप्रचित्तिव्यष्टेव्यिष्टः सनारोः

## सनारः सनातनात् सनातनः सनगात् सनगः परमेष्टिनः परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नसः ॥ ३ ॥

अब [ याज्ञवल्कीय काण्डका] वंश वतलाया जाता है—पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे तथा गौतमने ॥ १॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गार्ग्यसे, गार्ग्यने गार्ग्यसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने पाराज्ञर्यायणसे, पाराज्ञर्यायणने गाग्यायणसे, गाग्यायणने उद्दालकायनसे, उद्दालकायनने जाबालायनसे, जाबालायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दि नायनने सौकरायणसे, सोकरायणने काषायणसे, काषायणने सायकायनसे, कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने ॥ २॥ घृतकौशिकसे, घृतकौशिकने पाराश्यायणसे, पाराशयीयणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातूकर्ण्यंसे, जातूकर्ण्यने आसुरायणसे, और यास्कसे, आसुरायणने त्रैवणिसे, त्रैवणिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, गोतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने <mark>कैशोर्यं काप्यसे, कै</mark>शोर्यं काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, गालवने विदर्भीकौण्डिन्यसे, विदर्भीकौण्डिन्थने वत्सनपाद् वाभ्रवसे, वत्सनपाद् बाभ्रवने पन्या सौभरसे, पन्या सौभरने अयास्य आङ्किरससे, अयास्य आङ्किरसने आभूति त्वाष्ट्रसे, आभूति त्वाष्ट्रने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे, विश्वरूप त्वाष्ट्रने अश्विनीकुमारोंसे, अश्विनीकुमारोंने दध्यङ्ङाथर्वणसे, दघ्यङ्ङाथवंणने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने मृत्यु प्राध्वंसनसे, मृत्यु प्राध्वंसनने प्रध्वंसनसे, प्रध्वंसनने एकिषसे, एकिषने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [यह विद्या प्राप्त की ]। ब्रह्म स्वयम्भ है; ब्रह्मको नमस्कार है।। ३॥

अथानन्तरं याज्ञवन्कीयस्य काण्डस्य वंश आरम्यते यथा मधुकाण्डस्य वंशः । व्याख्यानं तु पूर्ववत् । ब्रह्म स्वयंभ्र ब्रह्मणे नम श्रोमिति ।। १–३ ।।

अथ-आगे याज्ञवल्कीय काण्डका वंश आरम्भ किया जाता है। जैसा कि मधुकाण्डका वंश था। इसकी व्याख्या तो पूर्ववत् समभनी चाहिये। ब्रह्म स्वयम्भू है, ब्रह्मको नमस्कार है, ॐ इति॥ १-३॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये ५७ठं वंशवाह्मणम्:॥ ६॥

accone so

इति श्रीमद्गोविन्दभगवरप्ज्यपादशिष्यस्य परमहंसपिशवाजकाचार्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ वृहदारण्यकोपनिषद्-भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥



## पञ्चम ऋध्याय

## प्रथम ब्राह्मण

पूर्णब्रह्म ग्रीर उससे उत्पन्न होनेवाला पूर्ण कार्य

पूर्णमद इत्यादि खिलकाण्ड-मार्भ्यते । श्रद्धायचतुष्ट्येन यदेव 'साचादपरोचाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरी निरुपाधिको-ऽश्वनायाद्यतीतो नेति नेती'ति व्यपदेश्यो निर्धारितः यद्विज्ञानं केवलममृतत्वसाधनम्, श्रधुना तस्यैवात्मनः सोपाधिकस्य शब्दार्थादिब्यवहारविषयापन्नस्य पुरस्तादनुक्तान्युपासनानि कर्म-भिरविरुद्धानि प्रकृष्टाभ्युदय-साधनानि क्रममुक्तिमाञ्जि च तानि वक्तव्यानि इति परः सन्दर्भः, सर्वोप।सनशेषत्वेनोङ्कारो दमं दानं दयामित्येतानि च विधित्सितानि ।

अब 'पूर्णमदः' इत्यादि 'खिल-काण्ड आरम्भ किया जाता है। चार अध्यायोंके द्वारा जिस साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म तथा जिस सर्वान्तर, निरुपाधिक, क्षुधादिसे रहित और 'नेति-नेति' इस प्रकार संकेत किये जाने योग्य आत्माका निश्चय किया गया है तथा जिसका भलीभाँति ज्ञान हो जाना ही एकमात्र अमृत-त्वका साधन है, शब्दार्थादि व्यवहारकी विषयताको प्राप्त हुए उसी सोपाधिक आत्माकी उन उपासनाओंका, जिनका कि पहले उल्लेख नहीं हुआ और जो कर्मसे अविरुद्ध, परम उत्तम अभ्युदयकी साधनभूत एवं क्रममुक्तिको प्राप्ति करानेवाली हैं, अब वर्णन करना है. इसीलिये आगेका प्रन्य है: सम्पूर्ण उपासनाओंके अङ्गरूपसे ओंकार, दम, दान और दया-इनका विधान करना अभीष्ट है।

१. पूर्वकिथित विषयसे अविशष्ट विषयको 'खिल' कहते है। अतः खिल-काण्डका अर्थ 'परिशिष्ट प्रकरण' समझना चाहिये।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्दयते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १ ॥

वह (परब्रह्म) पूर्ण है और वह (सोपाधिक ब्रह्म भी) पूर्ण है। यह (कार्यात्मक) पूर्ण (कारणात्मक) पूर्णसे ही उत्पन्न होता है। इस पूर्णका पूर्ण (अविद्याकृत अन्यत्वाभास) निकाल लेनेपर पूर्ण ही बच

रहता है ॥ १ ॥

पूर्णमदः पूर्णं न कुतश्चिद् विष्टाच्या व्यावृत्तं व्यापीत्येतत् । निष्ठाच्या कर्तारे द्रष्टव्या । अद इति परोजामिधायि सर्वनाम, तत् परं व्यव्यापि निरन्तरं निरुपाधिकं च तदेवेदं सोपाधिकं नामरूपस्थं व्यवहारापन्नं पूर्णं स्वेन रूपेण परमात्मना व्याप्येव नोपाधिपरिविद्यन्नेन विशेषात्मना ।

तिहदं विशेषायन्नं कार्यात्मकं ब्रह्म पूर्णात् कारणात्मन उदच्यत उद्गच्यति वद्गच्यत उद्गच्यति वद्गच्यत उद्गच्यति वद्गच्यति कार्यात्मनोद्गिच्यते तथापि यत् स्वरूपं पूर्णत्वं परमात्ममावं तन्न जहाति पूर्ण-मेवोद्गिच्यते।

'पूर्णमदः'-पूर्णम्-जो कहींसे' भी व्यावृत्त नहीं है, यानी व्यापक है। पूर्ण शब्दमें जो निष्ठासंज्ञक 'क्त'. प्रत्यप हुआ है, उसे कर्ता अर्थमें समभना चाहिये। 'अदः' यह पद परोक्ष अर्थको बतलानेवाला सर्व-नाम है, इसका अर्थ है वह-परब्रह्म। वह सम्पूर्ण है, यानी आकाशके समात व्यापक, अन्तर-रहित और उपाधिशून्य है। वही यह नाम-रूपमें स्थित व्यवहार-दशाको प्राप्त सोपाधिकरूप भी पूर्ण है अर्थात् अपने परमात्मस्वरूपसे व्यापक ही है- उपाधिपरिच्छिन (सीमित) विशेषरूपसे व्यापकः नहीं है।

वह यह विशेषभावको प्राप्त हुआ कार्यात्मक ब्रह्म पूर्णसे कारणा-त्मक ब्रह्मसे 'उदच्यते'—उद्रिक्तः होता अर्थात् उद्गत (प्रकट) होता है। यद्यपि यह कार्यक्ष्पसे प्रकट होता है तो भी इसका स्वरूप-भूत जो पूर्णत्व अर्थात् परमा त्मभाव है, उसे नहीं छोड़ता अर्थात् पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्णस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणः पूर्णं पूर्णत्वमादाय गृहीत्वा आत्म-स्वरूपैकरसत्वमापद्य, विद्यया अविद्याकृतं भृतमात्रोपाधिसंसर्गः जमन्यत्वात्रभासं तिरस्कृत्य पूर्णमे-वानन्तरमबाह्यं प्रज्ञानघनैकरस-स्वभावं केवलं ब्रह्माविशव्यते ।

इद्मग्र यदक्तम 'ब्रह्म वा 'बहा वे' इत्यादि-स्रासीत् तदात्मान--मन्त्रेण समानार्थत्व-मेवावेत् तस्मातत् प्रदर्शनम् सर्वमभवत्' (१। ४। १०) इत्येषोऽस्य मन्त्र-स्यार्थः । तत्र ब्रह्मेत्यस्यार्थः पूर्णमद इति । इदं पूर्णमिति ब्रह्म वा इदमग्र श्रासीदित्यस्यार्थः। तथा च श्रुत्यन्तरम् ''यदेवेह यद्मुत्र तद्निवह" तदम्रत्र (क० उ० २।१।१०) इति। श्चतोऽदःशब्दवाच्यं पूर्णे ब्रह्म तदेवेदं पणं कार्यस्थं नामरूपो-पाधिसंयुक्तमिद्ययोद्रिक्तम् तस्मादेव परमार्थस्वरूपा-द्न्यद्वि प्रत्यवभासमानम्। तद् यदात्मानमेव परं पूर्ण ब्रह्म विदित्वा 'ब्रहमदः पूर्ण

इस पूर्ण यानी कार्यरूप ब्रह्मका सम्पूर्ण पूर्णत्व 'आदाय'-लेकर अर्थात् उसे आत्मस्वरूपके साथ एकरस करके विद्याके द्वारा अवि-द्याकृत भूतमात्रोपाधिके संसर्गसे होनेवाली भेद-प्रतीतिको मिटा देने-पर पूर्ण ही अर्थात् अन्तरबाह्यशून्य प्रज्ञानघनैकरसस्वरूप गुद्ध ब्रह्म हो शेष रहता है।

पहले जो यह कहा गया था 'ब्रह्म<sup>°</sup> वा इदमग्र आसीत् तदात्मान-मेवावेत् तस्मात् तत् सर्वमभवत्' यही इस मन्त्रका भी अर्थ है। इसमें 'त्रह्म' इस पदका अर्थ है 'पूर्णमदः' और 'इदं पूर्णम्' यह 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्' इस वाक्यका अर्थं है। ऐसी ही एक दूसरी श्रुति भी हे ''यदेवेह<sup>र</sup> तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह।'' अतः 'अदः' शब्दवाच्य जो पूर्णब्रह्म है वही 'इदं पूर्णम्' अर्थात् कार्यवर्गमें स्थित नाम-रूपा त्मक उपाधिसे युक्त अविद्याजनित (कार्यब्रह्म ) है । वह उसी परमार्थ-स्वरूप परब्रह्मसे अन्यके समान प्रतीत होता है। ऐसी स्थितिमें जब अपनेको ही पूर्ण परब्रह्म जानकर 'मैं ही वह पूर्ण ब्रह्म हूँ'

१. आरम्भमें यह एक ब्रह्म हो था, उसने अपनेको जाना, इसलिये वह सर्व हो गया।

२. जो यहाँ है, वही परलोकमें है और जो परलोकमें है, वही यहाँ ( इस देहेन्द्रियरूप उपाधिमें ) है।

ब्रह्मास्मि' इत्येवं पूर्णमादाय तिर-स्कृत्यापूर्णस्वरूपतामिवद्याकृतां नामरूपोपाधिसम्पर्कजामेतया ब्र-ह्मविद्यया पूर्णमेव केवलमव-शिष्यते। तथा चोक्तम्— 'तस्मात्तत्सर्वमभवत्' (१।४। १०) इति।

यः सर्वोपनिषद्धो ब्रह्म स
एषोऽनेन मन्त्रेणान्द्यत उत्तरसम्बन्धार्थम् । ब्रह्मविद्यासाधनत्वेन हि वश्यमाणानि साधनान्योः
ङ्कारदमदानद्याख्यानि विधित्सितानि खिलप्रकरणसम्बन्धात्
सर्वोपासनाङ्गभूतानि च ।

श्रत्रेके वर्णयन्ति पूर्णात् हैताहैतवादिमत-कारणात् पूर्णं कार्य-प्रदर्शनम् मुद्रिच्यते । उद्विक्तं कार्यं वर्तमानकालेऽपि प्रणमेव परमार्थवस्तुभूतं हैतक्रपेण । पुनः प्रलायकाले पूर्णंस्य कार्यस्य पूर्ण-तामादायात्मनि धित्वा पूर्ण-मेवावशिष्यते कारणक्रपम् । एव-मुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु त्रिष्वपि

इस प्रकार पूर्णत्वको लेकर इस ब्रह्मविद्याके द्वाराअविद्याकृत नाम-रूप।पाधिके संसर्गसे उत्पन्न हुई: अपूर्णरूपताका तिरस्कार कर दिया जाता है तो केवल पूर्ण हो रह: जाता है। यही बात 'तस्मात्तत्सर्व-मभवत्' इस वाक्यके द्वारा कहीं गयी है।

जो सारे उपनिषद्का अर्थभूत [ब्रह्म] है, उसीका आगेके ग्रन्थसे सम्बन्ध प्रदिश्तत करनेके लिये इस मन्त्रके द्वारा अनुवाद किया जाता है तथा जो खिलप्रकरणके सम्बन्धसे सारी उपासनाओंके अङ्गभूत हैं, उन ओङ्कार,दम, दान और दयासंज्ञक साधनोंका भो यहाँ ब्रह्मविद्याके साधन रूपसे विद्यान करना अभीष्ट है।

यहाँ एक पक्षवाले (हैताहैत-वादो) विद्वान् ऐसा वर्णन करते हैं कि पूर्ण कारणसे पूर्ण कार्य उत्पन्न होता है। वह उत्पन्न हुआ कार्य वर्तमान समयमें भी पूर्ण ही है, अर्थात् हैतरूपसे परमार्थ वस्तुभूत ही है। फिर प्रलयकालमें पूर्ण कार्यकी पूर्णताको लेकर उसका आत्मामें ही आधान करनेपर कारणरूप पूर्ण ही रह जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय-तीनों ही कालोंमें।

कालेषु कार्यकारणयोः पर्णतैव । सा चैकैव पूर्णता कार्यकारणयो-भेदेन व्यपदिस्यते। एवं च द्वैताद्वैतात्मकमेकं ब्रह्म ।

यथा किल समुद्रो जलतरङ्ग-फेनबुद्बुदाद्यात्मक एव । यथा च जलं सत्यं तदुद्भवाश्र तरङ्ग-फेनबुद्बुदादयः समुद्रात्मभूता एवाविभीवतिरोमावधर्मिणः पर-मार्थसत्या एव । एवं सर्वेमिदं द्वैतं परमार्थसत्यमेव जल-तरङ्गादिस्थानीयम्, समुद्रजल-स्थानीयं तु परं ब्रह्म ।

एवं च किल द्वैतस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम्, यदा पुनद्वेतं द्वेतिमिनाविद्याकृतं मृग-तृष्णिकावदनृतम्, अद्वैतमेव पर-मार्थतः, तदा किल कमेकाण्डं भवति । विषयाभावादप्रमाणं 📉 तथा च विरोध एव स्यात्— चेदैकदेशभूतोपनिषत् प्रमाणम्, 'परमाथद्वितवस्तुप्रतिपादकत्वातः अप्रमाणं कर्मकाण्डम्, असद्द्वेत-विषयत्वात् । तद्विरोधपरिजिही-

THE STREET STATES STATE कार्य-कारणकी पूर्णता ही है। यह एक पूर्णता ही कार्य-कारणके भेदसे कही जाती है। इस प्रकार द्वैताहैत-रूप एक ही ब्रह्म है।

> जिस प्रकार समुद्र जल-तरङ्ग-फेन-बुद्बुदादिरूप ही है उसमें जैसे जल सत्य है, उसी प्रकार उससे होनेवाले आविर्भाव-तिरोभाव-धर्मी तिरङ्ग, फेन एवं बुद्बुदादि भी समुद्ररूप और पर-मार्थं सत्य ही हैं। इस प्रकार यह जलतरङ्गादिस्थानीय सारा हैत परमार्थं सत्य ही है और परब्रह्म तो समुद्रके जलस्थानीय ही है।

इस प्रकार द्वेतके सत्य होनेपर ही कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता हो सकती है। जब द्वेत केवल द्वेत-सा तथा अविद्याकृत और मृगतृष्णाके समान मिथ्या है, परमार्थतः अद्वेत ही सत्य है-ऐसा कहते हैं तब तो अपने विषयका अभाव हो जानेके कारण कर्मकाण्ड अप्रामाणिक ही हो जाता है और ऐसा माननेपर परमार्थ अद्वैत वस्तुका प्रतिपादन करनेवाली होनेके कारण वेदकी एकदेशभूत उपनिषदें तो प्रामाणिक द्वेतिवषयक असत् हैं; किंतु कर्मकाण्ड अप्रामाणिक होनेसे विरोध अनिवार्य है---यह होगा, अतः उस विरोधका

र्षया श्रुत्यैतदुक्तं कार्यकारणयोः समुद्रवत् 'पूर्णमदः' इत्यादिनेति ।

तद्सत्, विशिष्टविषयापवाद-ावकल्पयोरसम्भवात्। न हीयं सुविविच्ता करपना, कस्मात् ? यया क्रिशाविषय उत्सर्गप्राप्तस्यै-कदेशेऽपवादः क्रियते, <sup>44</sup>त्रहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थे-**∓यः''** (ञा० उ० ⊏ । १५ । १ ) इति हिंसा सर्वभूतिवषयोत्सर्गेण निवारिता, तीर्थ विशिष्टितिपये ज्योतिष्टोमादावनुज्ञायतेः न च

परिहार करनेकी इच्छासे ही 'पूर्ण-मदः' इत्यादि मन्त्रद्वारा श्रुतिने समुद्रके समान यह कार्य-कारणकी सत्यता बतलायी है।

सिद्धान्ती-ऐसा वहना ठीक नहीं, क्योंकि [ निर्विशेष ब्रह्ममें ] विशिष्टके विषयभत अपवाद और विकल्प सम्भव नहीं हैं। [आपकी] यह कल्पना सुविवक्षित (युक्तियुक्त) नहीं है! क्यों ?-जिस प्रकार क्रियाके विषयमें उत्सर्गसे (सामा-न्यतः) प्राप्त किसी क्रियाका किसी एक देशमें [विशेष वदनद्वारा] अपवाद कर दिया जाता है; जैसे "तीर्थी (पुण्यकर्मी) को छोड़कर अन्यत्र सभी प्राणियोंकी हिंसा न करता हुआ" इस वाक्यमें जिस सब प्राणियोंकी हिंसाका सामान्यतः निवारण किया है, उसकी तीर्थ यानी विशिष्ट विषय-ज्योतिष्टो-मादि यज्ञोंमें अनुज्ञा दी जाती है।

 वास्तवमें इस श्रुतिके द्वारा कहीं भी हिसाका विधान नहीं प्राप्त होता है। इसके द्वारा तो सर्वत्र अहिंसाका ही आदेश किया गया है। छान्दोग्य-उपनिषद्में श्रीशंकराचार्यने 'अन्यत्र तीथेंस्यः' की ज्याख्या इस प्रकार की है--'भिक्षानिमित्त-मटनादिनापि परपीडा स्यादित्यत आह--अन्यत्र तीर्थेम्यः। तीर्थं नाम शास्त्रा-नुज्ञाविषयस्ततोऽन्यत्रेत्यर्थः ।' इसका भाव इस प्रकार है—-भिक्षाके लिये घूमने आदिसे भी तो दूसरोंको पीड़ा पहुँच सकतो है, इसके निवारणके लिये कहा--अन्यत्र तीर्थेम्यः। जो शास्त्राज्ञाका विषय है अर्थात् जिसके लिये शास्त्रकी आज्ञा है, उस कर्मको करते हुए यदि किसीको अनायास कप्ट पहुँच जाय तो उसके लिये कोई दोष नहीं होता; यदि ऐसी बात नहीं होती तो भिक्षाटनका दृष्टान्त नहीं दिया

तथा वस्तुविषय इहाद्वेतं ब्रह्मो-त्सर्गेण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशे-ऽपवदितुं शक्यते, ब्रह्मणी-**ऽद्वैतत्वादेवैकदेशानुपपत्तेः** । विकल्पानुपपत्तेश्व । 'ऋतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' इति ग्रहणाग्रहणयोः पुरुषाधीनत्वाद् विकल्पो भवतिः न त्विह तथा वस्तुविषये 'द्वैतं वा स्याद्वेतं वा' इति विकल्पः सम्भवति, अपुरुषतन्त्रत्वादात्म-वस्तुनः; विरोधाच द्वैताद्वैतत्व-योरेकस्य । तस्मात्र सुविवित्तिय कल्पना ।

श्रुतिन्यायविरोधाच-सैन्धव-

घनवत् प्रज्ञानैकरसघनं निरन्तरं

वैसा उस प्रकार वस्तुके विषयमें यहाँ सामान्यतः अद्वेत ब्रह्मका प्रतिपादन कर फिर उसके किसी एक देशमें ब्रह्मका अपवाद (बाध) नहीं किया जा सकता; क्योंकि अद्वेत होनेके कारण ब्रह्मका कोई एक देश नहीं हो सकता।

इसी प्रकार विकल्प न हो सकनेके कारण भी ऐसा होना असम्भव है। जिस प्रकार 'अति-रात्रयागमें षोडशीका ग्रहण करे' 'अतिरात्रयागमें षोडशीका ग्रहण नहीं करे' इस प्रकार ग्रहण और अग्रहण पुरुषके अधीन होनेके कारण उनमें विकल्प' हो सकता है, उसः प्रकार यहाँ वस्तुके विषयमें 'वह हैत हो अथवा अद्देत हो' ऐसा विकल्प' नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मतत्त्व पुरुषके अधोन नहीं है। इसके सिवा एक ही वस्तुका देता-द्वैतरूप होना विरुद्ध भी है। इसलिये यह कल्पना सुविवक्षित नहीं है।

श्रुति और युक्तिसे विरुद्ध होनेके कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं है। 'सैन्धवधनके समान प्रज्ञानैक-

जाता। भिक्षाटनमें किसीकी हिंसा नहीं की जाती; अनजानमें पैरसे दबकर किसां जीवको वष्ट पहुँचनेकी सम्भावनामात्र रहती है।

१. विकल्प इस प्रकार है; 'कविद् अतिरात्रे षोडशिन गृह्णाति कविद् न गृह्णावि' अर्थात् 'कहीं अतिरात्रमें षोडशीका ग्रहण करे और कहीं न करे।'

पूर्वोपरवाह्याभ्यन्तरभेदविवर्जितं सवाधाभ्यन्तरमजं नेति नेत्य-स्थूलमनण्वहस्वमजरमभयम-मृतम्—इत्येवमाद्याः निश्चितार्थाः संज्ञयविषयीसाज-ङ्कारहिताः सर्वाः समुद्रे प्रचिप्ताः स्युरिकञ्चित्करत्वात् । तथा न्यायविरोधोऽपि साव-यवस्यानेकारमकस्य क्रियावतो नित्यत्वानुपपत्तेः । नित्यत्वं चारमनः स्मृत्यादिद्रश्नीदनु-मीयते । तद्विरोधश्च प्राप्नोत्य-नित्यत्वे, भवत्कल्पनानर्थंक्यं च; स्फुटमेंब चास्मिन् पक्षे कर्मकाण्डानर्थक्यम्; श्रकृता-भ्यागमकृतविप्रणाशप्रसङ्गात् । ननु ब्रह्मणी द्वेताद्वैतात्मकत्वे समुद्रादिदृष्टान्ता विद्यन्ते, कथ-मुच्यते भवतैकस्य द्वैताद्वैतत्वं विरुद्धिमिति ।

रसघनस्वरूप निरवकाश तथा
पूर्वापर और बाह्याभ्यन्तर भेदसे
रिहत हैं 'सबाह्याभ्यन्तर अज हैं'
'नेति नेति' 'अस्थूल, अनस्सु, अहस्व,
अजर, अभय और अमृत हैं'
इत्यादि श्रुतियां, जो निश्चितार्थं
और संशय-विपर्यय एवं शङ्कासे
रिहत हैं, सारी ही समुद्रमें डाल
देनी होंगी; क्योंकि रहकर भी वे
कुछ कर नहीं सकतीं।

इसी प्रकार युक्तिसे भी विरोध आता है; क्योंकि सावयव, अनेका-त्मक और क्रियावान् पदार्थका नित्य होना सम्भव नहीं है। और आदि देखनेसे आत्माके नित्यत्वका अनुमान होता है। उसका अनित्यत्व माननेपर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्वसे विरोध प्राप्त हाता है। अोर यदि आत्माका अनित्यत्व स्वीकार भी किया जाय तो भी आपकी कल्पना व्यर्थ हो ठहरती है। इस पक्षमें कर्मकाण्डकी व्यर्थता स्पष्ट ही है, क्योंकि [आत्माको अनित्य माननेपर ] बिना कियेकी प्राप्ति और किये हुएका नाश होते. का प्रसङ्ग उपस्थित होगा।

पूर्वं - किंतु ब्रह्मके द्वेताद्वेतरूप होनेमें समुद्रादि दृष्टान्त विद्यमान हैं, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि एकका द्वेताद्वेतरूप होना विरुद्ध है ?

न, श्रन्यविषयत्वात् । नित्य-निरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धस्य-मबोचाम द्वैताद्वैतत्वस्य, न काय-विषये सावयवे । तस्माच्छुति-स्मृतिन्यायिवरोधादनुषपन्नेयं कल्पनाया **ग्रस्याः** कल्पनाः वरम्पानिषःपरित्याग एव । शास्त्रार्थयं श्रध्येयत्वाच न कल्पना । न हि जननमरणाद्यन-र्थशतसहस्रमेदसमाकुलं समुद्र-वनादिवत सावयवमनेकरसं ब्रह्म ध्येयस्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुत्योपदिश्यते ।

प्रज्ञानघनतां चोपदिश्चति,

''एकधैवानुद्रष्टव्यम्'' (बृ०उ०

४।४।२०) इति च अनेकधादर्शनापवादाच—''मृत्योः स
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव

पश्यति'' (४।४।१९) इति।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि [हम जो विरोध दिखलाते हैं ] उसका विषय दूसरा है। हमने नित्य और निरवयव वस्तुके विषय-में हैताह्रैतका विरोध बतलाया है, सावयव कार्यके विषयमें नहीं। अतः श्रुति-स्मृति और युक्तिसे विरोध होनेके कारण यह कल्पना अनुचित है। इस कल्पनाको अपेक्षा तो उपनिषद्का परित्याग कर देना ही अच्छा है।

सावयव ब्रह्मका ध्येयरूपसे उपदेश न होनेके कारण भी यह कल्पना शास्त्रका तात्पर्य नहीं हो सकती। जो जन्म-मरणादि सैकड़ों-सहस्रों अनर्थरूप भेदसे सम्पन्न और समुद्र एवं वनादिके समान सावयव तथा अनेक रस है, ऐसे ब्रह्मका श्रुतिद्वारा ध्येय या ज्ञेयरूपसे उपदेश नहीं किया जाता।

इसके सिवा श्रुति उसकी
प्रज्ञानघनताका भी उपदेश देती है
तथा ऐसा भी कहती है कि "उसे
निरन्तर एक प्रकार ही देखना
चाहिये।" "जो यहाँ नानावत्
देखता है वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त
होता है', इस प्रकार अनेकरूप
देखनेकी निन्दा की जानेसे भी
यही सिद्ध होता है। और

यच्च श्रुत्या निन्दितं तनन कर्त-व्यम्, यच्च न क्रियते न स शास्त्रार्थः ब्रह्मणोऽनेकरसन्द्रम-नेकधात्वं च द्वेतरूपं निन्दित-त्वान द्रष्टव्यम्; अतो न शास्त्रार्थः । यत्त्वेकरसत्वं ब्रह्मणः; तद् द्रष्टव्यत्वात् प्रशस्तम्, प्रशस्त-त्वाच्च शास्त्रार्थों भवितुमर्हति । यत्तः वेदेकदेशस्याप्रामाण्यं कर्मविषये द्वैताभावादद्वैते च प्रामाण्यभिति तन्नः यथाप्राप्तोप-देशार्थत्वात् । न हि द्वैतमद्वैतं वा वस्त जातमात्रमेव पुरुपं ज्ञापियत्वा पश्चात् कर्म वा ब्रह्म-विद्यां वीपदिश्वति शास्त्रम् । न चोपदेशाह द्वैतम्; जात-

मात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्। न च

द्वेतस्यानृतस्बद्धाद्धः प्रथममेव

जिसकी श्रुतिने निन्दा की हो वह कर्तव्य नहीं हो सकता तथा जो किया नहीं जाता वह शास्त्रका तात्पर्य नहीं हो सकता। ब्रह्मके द्वैतरूप अनेकरसत्व और नानात्व-की निन्दा की गयी, इसलिये उसे ब्रह्ममें नहीं देखना चाहिये, अतएव वह शास्त्रका तात्पर्य नहीं है। ब्रह्मकी जो एकरसता है, वही द्रष्टव्य होनेके कारण प्रशस्त है और प्रशस्त होनेके कारण वह शास्त्रका तात्पर्य भी हो सकती है।

और ऐसा जो कहा कि द्वैतका अभाव होनेके कारण वेदके कमंविषयक एक भागकी तो अप्रामाणिकता हो जायगी और अद्वैतविषयमें प्रामाणिकता होगी, सो
ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि
शास्त्र तो यथाप्राप्त वस्तुका उपदेश
करनेके लिये है। जन्म लेते ही
किसी पुरुषको द्वैत या अद्वेत-तत्त्वका वोध कराकर फिर उसे कमं
या ब्रह्मविद्याका उपदेश शास्त्र नहीं
कर देता।

इसके सिवा द्वेत तो उपदेशके योग्य है भी नहीं, क्योंकि वह तो प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्धिका विषय है। आरम्भसे ही. किसीकी दैतमें मिथ्यात्वबुद्धि नहीं होती, A STATE OF THE STA

कस्यचित् स्यात्, येन द्वैतस्य सत्यत्वग्रुपद्दिय पश्चादात्मनः प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्त्रम् । नापि पाषण्डिभिरपि प्रस्थापिताः शास्त्रस्य प्रामाण्यं न गृह्णीयुः । तस्माद् यथात्राप्तमेव द्वैत-मविद्याकृतं स्वाभाविकग्रुपादाय स्वाभाविक्यैवाविद्यया युक्ताय रागद्वेषादिदोपवते यथाभिमत-पुरुषार्थसाधनं कर्मोपदिशत्यग्रे पश्चात् प्रसिद्धक्रियाकारकफल-स्वरूपदोषदर्शनवते तद्विपरीतौदा-सीन्यस्वरूपावस्थानफलार्थिने त-दुपायभूतामारमैकत्वदर्शनारिमकां ब्रह्मविद्यामुपदिशति । अर्थेवं सति तदौदासीन्यस्वरूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रत्यर्थित्वं निवत्ते । तद्भावा-च्छास्त्रस्थापि शास्त्रत्वं तं प्रति निवर्तत एव ।

तथा प्रतिपुरुषं परिसमाप्तं

शास्त्रमिति न शास्त्रविरोधगन्धो-

जिससे कि হাান্ত उसे देतका सत्यत्व समभकर फिर प्रामाणिकताका प्रतिपादन करे। तथा [ बौद्धादि ] पाखण्डियोंद्वारा श्रेयोमार्गमें प्रवृत्त किये हुए शिष्य-गण भी शास्त्रका प्रामाण्य स्वीकार न करें-ऐसी बात भी नहीं है।

अत: अविद्याकृत यथाप्राप्त स्वा-भाविक द्वैतको ही ग्रहणकर जो स्वाभाविक अविद्यासे युक्त और रागद्वेषवान् है, उस पुरुषको शास्त्र पहले उसके अभिमत कर्मरूप पुरु-षार्थंके साधनका उपदेश करता है। पीछे जो प्रसिद्ध किया, कारक और फलस्वरूप कर्ममें दोष देखने-वाला तथा उससे विपरीत उदा-सीनरूपसे स्थितरूप फलका इच्छुक होता है, उसे ही वह उसकी उपाय-भता आत्मैकत्वदर्शनरूपा ब्रह्म-विद्याका उपदेश करता है। फिर ऐसा होनेपर उस औदासीन्यस्व-रूपमें स्थितिरूप फलकी प्राप्ति हो जानेपर शास्त्रके प्रामाण्यके प्रति आकांक्षाकी निवृत्ति हो जाती है। उसका अभाव हो जानेपर उसके लिये शास्त्रका शास्त्रत्व भी निवृत्त हो ही जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक पुरुषके प्रति शास्त्रका प्रयोजन पूरा हो जाता है. इसलिये शास्त्रके विरोधकी तो गन्ध ON THE PROPERTY OF THE PROPERT ऽष्यस्ति, श्रद्धेतज्ञानावसानत्वा-च्छास्त्रशिष्यशासनादिद्वैतभेदस्य। श्रन्यतमाबस्थाने हि विरोधः इतरेतरा-स्यादवस्थितस्य, पेत्तत्वात्तु शास्त्रशिष्यशासनानां नान्यतमोऽप्यवतिष्ठते । सर्व-समाप्ती तु कस्य विरोध आश-ङ्कचेताद्वैते केवले शिवे सिद्धे ? नाप्यविरोधता अत एव । त्रूम:-अथाप्यभ्युपगम्य द्वैताद्वैतात्मकत्वेऽपि शास्त्रविरो-तुल्यत्वात् । यदापि धस्य समुद्रादिवद् हैताहैतात्मकमेकं ब्रह्माभ्युपगच्छामो वस्त्वन्तरम्, तदापि भवदुक्ता-मुच्यामहे । च्छास्त्रविरोधान्न कथम् ? एकं हि परं ब्रह्म द्वैताद्वैतात्मकं तच्चोकमोहा-द्यतीतत्वादुपदेशं न काङ्चति। चोपदेष्टा अन्यो ब्रह्मणो द्वैता-

भी नहीं है; क्योंकि शास्त्र, शिष्य और शासनादि द्वैतभेदकी तो अद्वैतज्ञान होनेपर समाप्ति हो जाती है। यदि इनमेंसे कोई भी रह जाता तो उस रहे हुएका विरोध रहता। किंतु ये शास्त्र, शिष्य और शासन तो एक दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले हैं, इसलिये इनमें!-से कोई भी स्थित नहीं रहता इस प्रकार सवकी समाप्ति हो जाने-पर तो एकमात्र, शिवस्वरूप, नित्यसिद्ध अद्वैतमें किसके विरोध-की आशङ्घा की जाय? और इसीसे उसका किसीसे अविरोध भी नहीं है।

अब हम ब्रह्मको द्वैताद्वैतरूप मानकर भी बतलाते हैं कि उसके दैतादैतरूप होनेपर भी शास्त्रका विरोध ऐसा ही है। जब हम समुद्रादिके समान द्वैताद्वैतरूप एक ही ब्रह्म स्वीकार करते हैं, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं मानते उस समय भी हम आपके बतलाये हुए शास्त्रविरोधसे मुक्त नहीं होते ! किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं-] द्वेताद्वेतरूप एक ही ब्रह्म है, वह शोकमोहादिसे अतीत होनेके कारण उपदेशकी आकांक्षा नहीं रख सकता । इसके सिवा उपदेश करनेवाला भी

द्वैतह्रपस्य ब्रह्मण एकस्यैवा-

भ्युपगमात् ।

श्रथ द्वेतविषयस्यानेकस्वाद-न्योन्योपदेशो न ब्रह्मविषय उप-देश इति चेत् ? तदा द्वेताद्वेता-त्मकमेकमेव ब्रह्म नान्यदस्तीति विरुध्यते । यस्मिन् द्वैतविषये-**ऽन्योन्योपदेशः** सोऽन्योऽद्वैतं चान्यदेवेति समुद्रदृष्टान्तो विरुद्धः । न च समुद्रोदकैकत्ववद् विज्ञानैकत्वे ब्रह्मणोऽन्यत्रोपदेश-ग्रहणादिकल्पना सम्भवति ! न हि हस्तादिद्वैताद्वैतात्मके देवदत्ते वाक्कर्णयोर्देवदत्तीकदेशभृतयोर्वागु-पदेष्ट्री कर्णः केवल उपदेशस्य ग्रहीता, देवदत्तस्त नोपदेष्टा नाप्युपदेशस्य ग्रहीतेति कल्पयितं ्शक्यतेः समुद्रैकोदकात्मत्त्रवदे-कविज्ञानवस्वादु देवदसस्य । त-

ब्रह्मसे भिन्न नहीं हो सकता; क्यों-कि द्वैताद्वैतरूप एक ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है।

MANIFORD OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

और यदि ऐसा कहो कि द्वैत विषय अनेकरूप है, इसलिये उसमें परस्पर उपदेश हो सकता है; ब्रह्म-रूप विषयमें उपदेश नहीं होता, तब तो द्वैताद्वैतरूप एक ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई नहीं है-इस कथनसे विरोध होगा। जिस द्वैत-विषयमें परस्पर उपदेश होता है. वह तो अन्य होगा और अद्वैत अन्य होगा-इस प्रकार समुद्रका दृष्टान्त विरुद्ध ही रहा। यदि समुद्रके जलकी एकताके समान विज्ञानकी भी एकता है, तो ब्रह्मसे भिन्न उपदेशग्रहणादिकी कल्पना संभव नहीं हो सकती । हस्त-पादादि द्वैताद्वैतरूप देवदत्तमें देवदत्तके एकदेशभत वाणी और कर्णमेंसे केवल वाणी उपदेश करने-वाली है और अकेला कर्ण उपदेश-को ग्रहण करनेवाला है, देवदत्त न तो उपदेश देनेवाला है और न उसे ग्रहण करनेवाला-ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती; क्योंकि जिस प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्वरूप है, उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही

स्माच्छ्रुतिन्यायविरोधश्राभिन्नेता- विज्ञानवान् हे । अतः ऐसी कल्पना र्थासिद्धिश्चैवंकल्पनायां स्यात्। तस्माद् यथाच्याख्यात एवास्माभिः 'पूर्णमदः' इत्यस्य मन्त्रस्यार्थः । व्याख्या की है, वही है।

करनेमें श्रति और युक्तिसे विरोध तथा अभिमत अर्थकी असिद्धि भी होगी। इसलिये 'पूर्णमदः' इत्यादि इस मन्त्रका अर्थ, जैसी हमने

ॐ खं ब्रह्म स्रोर उसकी उपासनाका वर्णन

ॐ खं ब्रह्म ! अ खं पुराणं वायुरं खिमिति ह स्माह कीरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद वेदितव्यम् ॥ १ ॥

आकाश ब्रह्म ॐकार है। आकाश [यहाँ जड नहीं ] सनातन [परमात्मा ] है। 'जिसमें वायु रहता, वह आकाश ही ख है'-ऐसा कौरव्यायणीपुत्रने कहा है। यह ओङ्कार वेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते हैं; क्योंकि जो ज्ञातव्य है, उसका इससे ज्ञान होता है ।। १॥

ॐ खं ब्रह्मेति मन्त्रोऽयं चान्यत्राविनियुक्त इह त्राह्मणेन ध्यानकर्मणि विनियुज्यते। अत्र विशेष्याभिधानं ब्रह्मेति खिमति विशेषणम्। विशेषण-विशेष्ययोश्र सामानाधिकरण्येन निर्देशो नीलोत्पलवत् खं ब्रह्मेति ।

'ॐ खं ब्रह्म' यह मन्त्र है। इसका कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं हुआ, यहां ब्राह्मण इसका ध्यान-कर्ममें विनियोग करता है। इसमें भी 'ब्रह्म' यह विशेष्य-नाम है और 'खम्' यह विशेषण है। इस प्रकार 'नील कमल' के समान 'खं ब्रह्म' इस विशेष्य और विशेषणका यहाँ 'समानाधि-करणरूपसे निर्देश किया

<sup>🞄 &#</sup>x27;२ॐ खं ब्रह्म' यह मन्त्र है। इससे आगे इसका व्याख्यानभूत ब्राह्मण है।

जिन पदोंकी विभक्ति, वचन और लिङ्ग एक-से हों, वे 'समानाधिकरण' होते हैं। यहाँ 'ख' और 'ब्रह्म'-दोनों हो शब्दोंमें प्रथमा विभक्ति, एकवचन और नप् सक लिङ्ग है।

ब्रह्मस्तुमात्रास्पदो-ऽविशोषितः, श्रतो विशेष्यते खं ब्रह्मति ।

यत्तत् खं ब्रह्म तदोंशब्दवाच्य-मोंशब्दस्वरूपमेव वा, उभयथापि सामानाधिकरण्यमिकरुष्म् । इह च ब्रह्मोपासनसाधनत्वार्थमोंशब्दः प्रयुक्तः । तथा च श्रुत्यन्तरात्— "एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्" (क० उ० १ । २ । १७) "श्रोमित्यात्मानं युञ्जीत" (महानारा० २४ । १) "श्रो-मित्येतेनैवात्तरेण परं पुरुषमि-ध्यायीत" (प्र० उ० १ । १ ) "श्रोमित्येवं ध्यायथ श्रात्मा-नम्" (मु० उ० २ । २ । ६ ) इत्यादेः ।

श्रन्यार्थासम्भवाच्चोपदेशस्य— यथान्यत्र ''श्रोमिति शंसत्यो-मित्युद्गायति'' (छा० उ० १। १।९) इत्येवमादौ स्वाघ्याया-रम्भापवर्गभोश्रोङ्कारप्रयोगो विनि-योगादवगम्यते, न च तथार्था-न्तरमिहावगम्यते। तस्माद् ध्या-नसाधनत्वेनैवेहोङ्कारशब्दस्योप-देशः।

है। कोई विशेषण न होनेपर 'ब्रह्म' शब्द बृहत् वस्तुमात्रका वाचक है, इसलिये इसे 'खं ब्रह्म' इस प्रकार विशेषित किया जाता है।

वह जो खं बहा है वह ॐ शब्द-वाच्य है अथवा ॐ शब्दस्वरूप ही है, दोनों ही प्रकारसे इनके समाना-धिकरणत्वमें कोई विरोध नहीं आता। यहां ब्रह्मोपासनाके साध-नाथं होनेके कारण ॐ शब्दका प्रयोग किया गया है। ऐसा ही "यह श्रेष्ठ आलम्बन है, यह उत्कृष्ट आलम्बन है", "ॐ इस प्रकार उच्चा-रण कर चित्तको संयत करे", "ॐ इस अक्षरके द्वारा ही परब्रह्मका ध्यान करे", "ॐ इस प्रकार आत्मा-का ध्यान करो" इत्यादि अन्य श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

इसके सिवा इस उपदेशका कोई दूसरा अर्थ सम्भव न होनेसे भी उसे उपासनार्थ ही मानना चाहिये। जिस प्रकार "ॐ ऐसा कहकर शास्त्रपाठ करता है, ॐ ऐसा कहकर उद्गान करता है" स्थलोंमें इत्यादि विनियोगसे स्वाध्यायके आरम्भ और अन्तमें ओङ्कारका प्रयोग विदित होता है, उस प्रकार यहाँ इसका कोई अर्थान्तर ज्ञात नहीं होता। अतः यहां ध्यानके साधनरूपसे ही ओङ्कार शब्दका उपदेश किया गया है।

TO PARTICULAR STATES SALES SAL

यद्यपि ब्रह्मात्मादिश्चदा ब्रह्म-णो वाचकास्तथापि श्रुतिप्रामा-ण्याद ब्रह्मणी नेदिष्टमभिधान-मोङ्कारः। श्रत एव ब्रह्मप्रति-पत्ताविदं परं साधनम् । तच्च द्विप्रकारेण प्रनीकत्वेनाभिधान-त्वेन च। प्रतीकत्वेन यथा-विष्णवादिप्रतिमाभेदेनैवमोङ्कारो अह्यति प्रतिपत्तव्यः । तथा ह्योङ्का-रालम्बनस्य ब्रह्म प्रसीदति---''एतदालम्बनं श्रेष्ठ-मेतदालम्बनं परम्। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥" (क०उ०१।२।१७) इतिश्रुतेः। तन्न खिमति मौतिके खे प्रती-

तिर्मा भूदित्याह—खं पुराणं

चिरन्तनं खं परमात्माकाश-

मित्यर्थः । यत्तत् परमात्माकार्यः | पुराणं खं तचक्षुराद्यविषयत्यान्नि-

यद्यपि 'ब्रह्म' और 'आत्मा' आदि शब्द ब्रह्मके वाचक हैं, तथापि श्रुतिप्रामाण्यसे ब्रह्मका अत्यन्त समीपवर्ती (प्रियतम) नाम ओङ्कार है। इसीसे यह ब्रह्मकी प्राप्तिमें परमसाधन है। वह साधन भी दो प्रकारसे है-प्रतीकरूपसे नामरूपसे। प्रतीकरूपसे, जैसे-विष्णु आदिकी प्रतिमाओंका विष्णु आदिके साथ अभेदरूपसे चिन्तन किया जाता है, उसी प्रकार 'ओंकार ही ब्रह्म है' ऐसा चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार ओङ्कार जिसका आलम्बन है, उससे ब्रह्म प्रसन्त होता है, जैसा कि "यह श्रेष्ठ आलम्बन है, यह परम आलम्बन है' इस आलम्बनको जानकर उपा-सक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है," इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

यहाँ 'खम्' इससे भौतिक आकाश न समभ लिया जाय—इसलिये श्रुति कहती हैं'—'खं पुराणम्'—सनातन आकाश अर्थात् परमात्माकाश। वह जो परमात्माकाशरूप पुरातन आकाश है, वह चक्षु आदिका विषय न

१. इसका विशद विचार ब्रह्मसूत्रके आकाशाद्यधिकरणमें किया गया है। वहाँ अनेक युक्तियोंके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि उपनिषदोंमें आकाश, काल, इन्द्र आदि पद परमात्माके लिये ही आये हैं।

रालम्बनमञ्जस्यं ग्रहीतुमिति श्रद्धा-भक्तिम्यां भावविशेषेण चोङ्कार त्रावेशयति । यथा विष्णवङ्गाङ्कि-तायां शिलादिप्रतिमायां विष्णुं लोक एवम्। वायुरं खं वायुरस्मिन् विद्यत इति वायुरं खं खमात्रं खिमत्यु-च्यते न पुराणं खिमत्येवमाह स्म । कोऽसी ? कौरव्यायणी-पुत्रः । वायुरे हि खे मुख्यः ख-तस्मान्मुख्ये शब्दव्यवहारः, सम्प्रत्यया युक्त इति मन्यते । तत्र यदि पुराणं खं ब्रह्म निरु-पाधिस्वरूपं यदि वा वायुरं खं सोपाधिकं ब्रह्म सर्वेथाप्योङ्कारः, प्रतीकत्वेनैव प्रतिमावत् साधनत्वं

होनेके कारण निरालम्बन है और ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस-लिये श्रुति श्रद्धाभक्तिपूर्वंक भाव-विशेषके द्वारा उसका ओङ्कारमें आवेश करती है। जिस प्रकार लोक विष्णुके अङ्गोंसे अङ्कित शिलादिकी प्रतिमामें विष्णुका आवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ समभना चाहिये।

'वायुरं लम्'-जिसमें वायु रहता है, ऐसा यह वायुर ख अर्थात् आकाशमात्र ही 'खम्' इस पदसे कहा जाता है, सनातन आकाश नहीं—ऐसा कहा है। वह कहने-वाला कौन है?—कौरन्यायणीपुत्र। ख शब्दका मुख्य व्यवहार वायुर आकाशमें ही है, अतः [गौण'-मुख्य न्यायसे ] इसका मुख्य अर्थमें ही प्रत्यय मानना उचित है-ऐसा वह मानता है।

सो यहाँ 'खम्' इस पदका अभिप्राय सनातन आकाशरूप निरुपाधिक ब्रह्मसे हो या वायुर आकाशरूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकरूपसे

१. 'गीणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः'—गीण और मुख्य—इनमेंसे मुख्यमें हो कार्यकी सम्यक् प्रतीति होती है—इस न्यायके अनुसार मुख्य अर्थमें प्रतीति ठीक ही है।

DE CONTRACTOR DE PROPERTO DE PROPERTO POR PORTO DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTOR DE PROPERTO DE PROP प्रतिपद्यते---''एतद् वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः" (प्र० उ० ४ । २ ) इति श्रुत्य-न्तरात । केवलं खशब्दार्थे विप्रतिपत्तिः ।

वेदोऽयमोङ्कारो वेद विजा-नात्यनेन यद् वेदितव्यस्। तस्माद् वेद ॐकारो वाचको-ऽभिधानम् । तेनाभिधानेन यद् वेदितव्यं ब्रह्म प्रकाश्यमानयमि-धीयमानं वेद साधको विजा-नात्युपलभते । तस्माद् वेदोऽय-मिति बाह्यणा विदुः । तस्याद् ब्राह्मणानामभिधानत्वेन साध-नत्वमभिप्रेतमोङ्कारस्य ।

अथवा 'वेदोऽयम्' इत्याद्यर्थ-कथमोङ्कारो ब्रह्मणः वादः। प्रतीकत्वेन विहितः ? ॐ खं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यात तस्य स्तुतिरिदानीं वेदत्वेन । सर्वो ह्ययं वेद स्रोङ्कार एव । एतत्प्रभाव सर्व ऋग्यजुः-एतदास्भकः सामादिभेदभिन्न एव अोङ्कारः

ही ओङ्कारकी साधनता सिद्ध होती है, जैसा कि ''हे सत्यकाम! यह जो ओङ्कार है यही पर और अपर ब्रह्म है" इस दूसरी श्रुतिसे सिद्ध होता है। यहाँ जो मतभेद है, वह तो 'ख' शब्दके अर्थमें ही है।

यह ओङ्कार वेद है। जो वेदि-तव्य है. उसका जिससे ज्ञान हो उसे 'वेद' कहते हैं। अत: ओङ्कार वेदवाचक यानी नाम है। उस नामसे जो वेदितव्य-प्रकाशितः होनेवाला अर्थात् कहा जानेवाला ब्रह्म है; उसे साधक जानता यानी उपलब्ध करता है। अतः यह वेद हे-ऐसा बाह्मण जानते हैं। इस-लिये ब्राह्मणोंको यह मान्य है कि ओङ्कार अभिधान (नाम) रूपसे ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन है।

अथवा 'वेदोऽयम्' इत्यादि वाक्य अर्थवाद है। किस प्रकार-ओङ्कारका ब्रह्मके प्रतीकरूपसे विधान किया गया है ? वयों कि 'ॐ खं ब्रह्म' इस प्रकार उनका सामानाधिकरण्य है। अब वेदरूपसे उसकी स्तृति की जाती है। यह सारा वेद ओङ्कार ही है। इससे प्रकट होनेवाला और इसीका स्वरूप-भूत यह सब ऋक्,यजु और साम-रूप भेदोंमें विभिन्न हुआ श्रुतिसमु-दाय भी ओङ्कार ही है; जैसा कि

"तद् यथा शङ्कना सर्वाणि पर्णानि" ( छा० उ०२ । २३ । ४ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् ।

इतश्रायं वेद ॐकारो यद् वेदितव्यं तत् सर्वं वेदितव्यमी-ङ्कारेणैव वेदैनेनातोऽयमोङ्कारो वेदः। इतरस्यापि वेदस्य वेदत्व-मत एव तस्माद् विशिष्टोऽय-मोङ्कारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य इति ।

त्रथवा वेदः सः, कोऽसौ १ यं त्राह्मणा विदुरोङ्कारम् । त्राह्म-णानां ह्यसौ प्रणवोद्गीथादि-विकल्पैविंज्ञेयः । तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने साधनत्वेन सर्वो वेदः प्रयुक्तो भवतीति ।। १ ।।

"जिस प्रकार शङ्कुसे सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं" इत्यादि अन्य श्रुति-से सिद्ध होता है।

यह वेद इसलिये भी ओङ्कार है, क्योंकि जो वेदितव्य है, वह सब इस ओङ्काररूप वेदसे ही जाना जा सकता है। अतः यह ओङ्कार वेद है इसीलिये इससे भिन्न वेदका भी वेदत्व है। उससे विशिष्ट जो यह ओङ्कार है, इसे साधनरूपसे जानना चाहिये।

अथवा वह वेद है। वह कौन ? जिसे ब्राह्मण ओङ्काररूपसे जानते हैं, क्योंकि यह ओङ्कार ब्राह्मणोंका प्रणव-उद्गीथादि विकल्प-रूपसे विज्ञेय (उपास्य) है। और उसका साधनरूपसे प्रयोग करनेपर सारे ही वेदका प्रयोग हो जाता है॥ १॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये प्रथमम् 'ॐ खं ब्रह्म' ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

# वितीय ब्राह्मण

प्रजापितका देव, मनुष्य ग्रौर ग्रसुर तीनोंको एक ही ग्रक्षर 'द' से पृथक्-पृथक् दम, दान ग्रौर दयाका उपदेश

**त्रघुना द**मादिसाधनत्रय-

विधानार्थोऽयमारम्मः---

अब दमादि तीन साघनोंका विधान करनेके लिये यह आरम्भ किया जाता है— त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पिति ब्रह्मचर्यमू-षुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब-वीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्याज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥

देव, मनुष्य और असुर-इन प्रजापितके तीन पुत्रोंने पिता प्रजागितके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया। ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर देवोंने कहा, 'आप हमें उपदेश कीजिये।' उनसे प्रजापितने 'द' यह अक्षर कहा और पूछा 'समक्ष गये क्या ?' इसपर उन्होंने कहा, 'समक्ष गये, आपने हमसे दमन करो ऐसा कहा है।' तब प्रजापितने कहा, 'ठीक है, तुम समक्ष गये'।। १।।

त्रयास्त्रसंख्याकाः प्राजापत्याः प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्यास्ते कि प्रजापतौ पितरि त्रक्षचर्यं शिष्यत्ववृत्तेर्वेक्षचर्यस्य प्राधान्या- विद्यव्याः सन्तो त्रक्षचर्यम् पुरुपित- वन्त इत्यर्थः । के ते १ विशे- पतो देवा मनुष्या श्रम्रसाश्च । ते चोषित्वा त्रक्षचर्यं किमकुर्वन् १ इत्युच्यते तेषां देवा ऊचुः पितरं प्रजापतिम्, किमिति १ त्रवीतु कथयतु नः श्रम्मस्यं यदनुशासनं मवानिति ।

'त्रयाः'—तीनसंख्यावाले 'प्राजा-पत्याः'-प्रजापतिके पुत्र थे। उन्होंने क्या किया-पिता प्रजापतिके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक वास किया-शिष्य-भावसे बर्तनेवाले पुरुषके जितने धर्म हैं, उनमें ब्रह्मचर्यकी प्रधानता है, इसलिये शिष्य होकर उन्होंने ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास किया-ऐसा इसका तात्पर्य है। वे कौन थे? विशेषतः देव, मनुष्य और असुर। उन्होंने बह्मचर्यपूर्वक निवास करके क्या किया ? सो बतलाया जाता है—उनमेंसे देवताओंने पिता प्रजा-पतिसे कहा। क्या कहा? आपका हमारे लिये जो अनुशासन हो वह आप कहिये।

तेश्य एवमधिश्यो हैतद्त्तरं वर्णमात्रमुवाच द इति—उक्त्वा च तान् पत्रच्छ पिता किं व्यज्ञा-सिष्टा ३ इति मयोपदेशार्थमभि-हितस्यात्तरस्यार्थं विज्ञातवन्त आहोस्विन १ इति ।

देवा ऊचुः—व्यज्ञासिष्मेति विज्ञातवन्तो वयम् । यद्येवमुव्य-तां किं मयोक्तम् १ इति, देवा ऊचुः—दाम्यत—अदान्ता यूयं स्वभावतः, अतो दान्ता भवत— इति नोऽस्मानात्थ कथयसि । इतर आह—श्रोमिति, सम्यम् व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥

इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले उन देवताओंसे प्रजापितने 'द' यह अक्षर—केवल वर्णमात्र कहा। और उनसे कहकर पिता प्रजापितने पूछा, 'समभ गये क्या? अर्थात् मैंने उपदेशके लिये जो अक्षर उच्चा-रण किया, उसका अर्थ तुम समभ गये या नहीं ?'

देवताओंने कहा, 'समक गये, हम आपका अभिप्राय जान गये।'
[प्रजापित बोले—] 'यदि ऐसी बात है, तो बताओ, मैंने क्या कहा है ?' देवताओंने कहा, 'आप हमसे कहते हैं, दमन—इन्द्रियनिग्रह करो, तुमलोग स्वभावसे अदान्त (अजितेन्द्रिय) हो, इसलिये दमनशील बनो।' इतर (प्रजापित) ने कहा, 'हाँ, ठीक समके हो'।। १।।

अथ हैनं मनुष्या उत्तुर्ज्ञ वीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ २ ॥

फिर प्रजापितसे मनुष्योंने कहा, 'आप हमें उपदेश कीजिये।' उनसे भी प्रजापितने 'द' यह अक्षर ही कहा और पूछा, 'समभ गये क्या ?" मनुष्योंने कहा, 'समभ गये, आपने हमसे 'दान करो' ऐसा कहा है।' तब प्रजापितने 'हां समभ गये' ऐसा कहा।। २।। समानमन्यत् । स्वभावतो लुब्धा यूयमतो यथाशक्ति संवि-भजत दत्त—इति नोऽस्मानात्थ किमन्यद् ब्रूयाचो हितमिति मनुष्याः ॥ २॥ इस मन्त्रका अन्य सब अर्थ पूर्ववत् है। 'तुम स्वभावतः लोभी हो इसलिये यथाशक्ति संविभाग करो-दान दो-ऐसा आपने हमसे कहा है। इसके सिवा आप हमारे हितकी और क्या बात कहेंगे ?'-ऐसा मनुष्योंने कहा॥ २॥

अथ हैनमसुरा ऊचुर्ज वीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा-सिष्मेति होचुर्द्यध्विमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवेषा दैवी वागनुवद्ति स्तन-यित्नुर्द द द इति दाम्यत दत्त द्यध्विमिति तदेतत् त्रय देशक्षेद्दमं दानं द्यामिति ।। ३ ।।

फिर प्रजापितसे असुरोंने कहा, 'आप हमें उपदेश कीजिये।' उनसे भी प्रजापितने 'द' यह अक्षर ही कहा और पूछा, 'समभ गये क्या?' असुरोंने कहा, 'समभ गये, आपने हमसे 'दया करो' ऐसा कहा है।' तब प्रजापितने 'हाँ, समभ गये' ऐसा कहा। उस इस प्रजापितके अनुशासनका मेचगर्जनारूपी दैवी वाक् आज भी द द द इस प्रकार अनुवाद करती है, अर्थात् दमन करो, दान दो, दया करो। अतः दम, दान और दया—इन तीनोंको सीखे॥ ३॥

तथा असुरा दयध्वमिति,

ऋरा यूपं हिंसादिपराः, अतो

दयध्वं प्राणिषु दयां कुरुत—

इति । तदेतत् प्रजापतेरनुशासन-

इसी प्रकार असुरोंने अपना अभिप्राय 'दया करो' ऐसा बतलाया, 'क्योंकि तुम कूर और हिंसापरायण हो, इसलिये 'दयध्वम्'—प्राणियों-पर दया करो।' प्रजापतिके इस अनुशासनकी आज भी अनु- मद्याप्यनुवर्तत एव । यः पूर्व | व प्रजापतिर्देवादीननुश्रश्रास सी-ऽद्याप्यनुशास्त्येव दैव्या स्तनिय-त्नुलक्षणया वाचा । कथम् १ एषा श्रूयते दैवी वाक् । कासी १ स्तनियत्नुदे द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमित्येषां वाक्यानाम्रप-लक्षणाय त्रिदेकार उच्चापतेऽनु-कृतिने तु स्तनियत्नुशब्दिस्रिरेव संख्यानियमस्य लोकेऽप्रसिद्ध-त्वात् ।

यस्मादद्यापि प्रजापितर्दाम्यत दत्त दयध्वमित्यनुशास्त्येव तस्मात् कारणादेतत्त्रयम् । किं तत्त्रयम् ? इत्युच्यते — दमं दानं दयामिति शिक्षेदुपादद्यात् प्रजापतेरनु-शासनमस्माभिः कर्तव्यमित्येवं मतिं कुर्यात् । तथा च स्मृतिः— "त्रिविधं नरकस्येदं

द्वारं नाजनमातमनः। कामः क्रोधस्तथा लोम-स्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्।।'' (गीता १६। २१) इति। अस्य हि विधेः शेषः पूर्वः।

energy rendered as an वृत्ति होती ही है। जिस प्रजापितने पूर्वकालमें देवादिका अनुशासन किया था, वह आज भी मेघगर्जन-रूपी दैवी वाणीसे उनका अनुशा-सन करता हो है । सो किस प्रकार ? क्योंकि यह दैत्री वाक् सुनी जाती है। वह देवी वाक् क्या है? 'द द द' ऐसी मेघगर्जना। 'दमन करो, दान दो, दया करो' इन व्यक्योंको उपलक्षित करनेके लिये [दान, दया, दमनके आदि अक्षरों-के ] अनुकरणके रूपमें यह तीन बार दकारका उच्चारण हुआ है। क्योंकि मेघगर्जनका शब्द तीन बार हो होता हो-ऐसा संख्याका नियम लोकमें प्रसिद्ध नहीं है।

क्योंकि आज भी प्रजापित
'दमन करो, दान दो, दया करो,
इस प्रकार अनुशासन करता ही है,
इस कारणसे इन तीनको—तीन
कौन ? सो बतलाते हैं—दम, दान
और दया इन तीनको सीखे—ग्रहण
करे अर्थात् हमें प्रजापितके अनुशासनका पालन करना चाहिये—
ऐसी बुद्धि करे ! ऐसी ही यह स्मृति
भी है—"काम, क्रोध और लोभ—
ये नरकके तीन दरवाजे हैं, ये
आत्माका नाश करनेवाले हैं;
इसलिये इन तीनोंको त्याग दे।'
इस विधिका ही पूर्वग्रन्थ शेष है।

तथापि देवादीनुहिश्य किमर्थं दकारत्रयमुक्चारितवान् प्रजा-पतिः पृथगनुशासनार्थिभ्यः। ते वा कथं विवेकेन प्रतिपन्नाः प्रजापतेर्मनोगतं समानेनैव दका-रवर्णमात्रेगोति पराभिप्रायज्ञा विकल्पयन्ति।

अत्रैक आहुरदान्तत्वादानत्वा-दयालुत्वैरपराधित्वमात्मनो मन्यः मानाः शङ्किता एव प्रजापता-वृष्टः किं नो वश्य तीति ? तेषां च दकारश्रवग्गमात्रादेवात्माशङ्काव-<mark>शेन तदर्थप्रतिपत्तिरभूत्। लोके</mark>ऽपि हि प्रसिद्धम्—पुत्राःशिष्याश्रानु-शास्याः सन्तो दोषान्निवर्तियत-व्या इति । अतो युक्तं प्रजापते-र्दकारमात्रोच्चारणम्, दमादित्रये च दकारान्वयादात्मनो दोषानु-रूप्येगा देवादीनां विनेकेन प्रति-

तो भी अलग-अलग उपदेशग्रहणके इच्छुक देवादिके उद्देश्यसे
प्रजापितने तीन दकारोंका उच्चारण
क्यों किया और उन्होंने भी एक
अक्षर दकारमात्रसे ही प्रजापितके मनोगत भावको पृथक् पृथक्
कैसे समभ लिया—इस प्रकार
दूसरोंके अभिप्रायको समभनेवाले
वादीलोग विकल्प करते हैं।

यहां एक वादीका कथन है-अदान्तता (अजितेन्द्रियता), अदा-नता (कंजुसी या लोभ) और अद-यालुता (निर्दयता) के कारण अपनेको अपराधी मानकर शङ्कित रहते हुए ही उन्होंने यह सोचकर कि. 'देखें ये हमें क्या उपदेश देते हैं प्रजापतिके यहां ब्रह्मचर्यपूर्वक वास किया था। अत: अरनी आश-ङ्काके कारण उन्हें दकारके श्रवण-मात्रसे ही उस अर्थकी प्रतीति हो गयी। लोकमें भी यह प्रसिद्ध ही है कि पुत्र और शिष्य, जिनका कि अनुशासन करना हो, उन्हें पहले दोषसे ही निवृत्त करना चाहिये। अतः प्रजापतिका दकारमात्र उच्चा-रण करना उचित ही है। तथा दमादि तीनोंमें दकारका अन्वय होनेसे अपने दोषके अनुसार देवादि-का उन्हें अलग-अलग समभ लेना

ALALPY PURE PURE PURE पचुं चेति। फलं त्वेतदात्मदोष-ज्ञाने सति दोषानिवर्तीयतुः शक्यतेऽन्पेनाप्युपदेशेन यथा देवादयो दकारमात्रेणेति । नन्वेतत् त्रयाणां देवादीना-मनुशासनं देवादिभिर्प्येकैक-मेवोपादेयमद्यत्वेऽपि न तु त्रयं मनुष्यैः शिन्तितव्यमिति । श्रत्रोच्यते-पूर्वेदेवादिभिर्वि-शिष्टैरनुष्ठितमेतत् त्रयं तस्मा-नम् नुष्येरेव शिक्षितव्यमिति । तत्र दयालुत्वस्याननुष्ठेयत्वं स्यात्, कथम् ? असुरैरप्रशस्तैरनु ष्ठितत्वादिति चेत्। न, तुल्यत्वात् त्रयाणाम्, श्रतो-**ऽ**न्योऽत्राभिप्रायः प्रजापतेः पुत्रा देवादयस्रयः, पुत्रेभ्यश्च हितमेव प्रजापतिश्र वित्रोवदेष्टव्यम्, हितज्ञी नान्यथोपदिशति, तस्मात

भी उचित ही है। इसका फल तो यही है कि अपने दोषका ज्ञान होने-पर थोड़े-से उपदेशसे भी दोषसे निवृत्त किया जा सकता है, जैसे कि दकारमात्रसे देवादिको निवृत्त कर दिया गया था।

शङ्का-किंतु यह देवता आदि तीनोंको उपदेश किया गया और उन देवादिकोंके लिये इनमेंसे एक-एक ही उपादेय हुआ; अतः आज-कल भी मनुष्योंको उन तीनोंहीके सीखनेकी आवश्यकता नहीं है।

समाधान--यहाँ कहना यह है कि पूर्ववर्ती देवता आदि विशिष्ट व्यक्तियोंने इन तीनों साधनोंका अनुष्टान किया था, अतः मनुष्योंको भी इन्हें सीखना ही चाहिये।

शक्का-ऐसी स्थितिमें भी दया-लुता अनुष्ठानके योग्य नहीं हो सकती; यदि कहो क्यों ? तो इस-लिये कि इसका नीच असुरोंद्वारा अनुष्ठान किया गया था।

समाधान—नहीं, नयों कि ये तीनों समान ही हैं; अतः यहाँ इससे दूसरा अभिप्राय है—देवादि तीनों प्रजापतिके पुत्र हैं और पुत्रोंको पिताके द्वारा हितकी बातका ही उपदेश किया जाना चाहिये। प्रजापित भी उनके हित-की बात जाननेवाले हैं, इसलिये उन्हें अहितका उपदेश नहीं करते। पुत्रानुशासनं प्रजापतेः प्रम-मेतद्भितम्, श्रतो मनुष्येरेवैतत् त्रयं शिन्तिवन्यमिति ।

DEREDERERERE RECE

अथवा न देवा असुरा वा अन्ये केचन विद्यन्ते यनुष्येभ्यः, मनुष्याणामेवादान्ता येऽन्येहत्तमे गुणैः संपन्नारते देवाः, लोध-प्रधाना मनुष्याः, तथा हिंसापराः क्रा असुराः, त एव सनुष्या **अदान्तत्वादिदोपत्रयमपेक्ष्य** देवादिशब्दभाजी भवन्ति. इतरांश्र गुणान् सत्त्वरजस्तमांस्य-पेक्ष्य । श्रतो मनुष्यैरेव शिनि-तव्यमेतत् त्रयमिति, तद्षेत्तयैव प्रजापतिनोपदिष्टत्वात् । तथा हि मनुष्या अदान्ता लुब्धाः क्रूराश्र दश्यन्ते, तथा च स्मृति:-''कामः क्रोधस्तथा लोभस्त-स्मादेवत् त्रयं त्यजेत्।"(गीवा १६। २१) इति।। ३।।

अत: प्रजापितका यह पुत्रोंको दिया हुआ उपदेश उनका परम हित है। इसिलये मनुष्योंको भी इन तीनों-हीकी शिक्षा लेनी चाहिये।

CECESES CESES

अथवा यों समभो कि यहाँ मनुष्योंसे भिन्न कोई देव या असुर नहीं हैं; मनुष्योंमें ही जो दमन-शोल नहीं हैं, किंतु अन्य उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं उन्हें ही देव कहा है, लोभप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे गये हैं तथा हिंसापरायण और करू व्यक्ति असुर हैं। वे मनुष्य ही अदान्तता आदि तीन दोषोंकी अपेक्षासे तथा सत्त्व, रज और तम-इन अन्य गुणोंके अनुसार देवता आदि नाम धारण करते हैं। अतः ये तीनों साधन मनुष्योंको ही सीखने चाहिये; क्योंकि उनके उद्देश्यसे ही प्रजापतिने इनका उपदेश किया है। तथा मनुष्य अ-जितेन्द्रिय, लोभो और क्रू र प्रकृति-के देखे भी जाते ही हैं, ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है-"काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकके द्वार हैं ] अतः इन तीनोंका स्थाग करना चाहिये" ॥ ३ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाघ्याये द्वितीयं प्राजापत्यब्राह्मणम् ॥ २ ॥

# य ब्राह्मण

हृदय-ब्रह्मकी उपासना

दमादिसाधनत्रयं सर्वोपासन-शेषं विहितम् । दान्तोऽलुब्धो दयालुः सन् सर्वोपासनेष्वधि-क्रियते । तत्र निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो दर्शनमतिक्रान्तम्, अथा-धुना सोपाधिकस्य तस्यैवाभ्युदय-फलानि वक्तव्यानि, इत्येवमर्थी-ऽयमार्म्भ:-

समस्त उपासनाओं के अङ्गभूत दमादि तीन साधनोंका विधान किया गया। दमनशील, निर्लोभ और दयालु होनेपर ही पुरुषका सारी उपासनाओंमें अधिकार होता है। तहाँ निरुपाधिक ब्रह्म-ज्ञानका निरूपण तो समाप्त हो चुका, अब सोपाधिक ब्रह्मकी अभ्युदयरूप फलवाली उपासनाएँ बतलानी हैं, इसीके लिये आरम्भ किया जाता हे-

एष प्रजापतिर्यद् हृद्यमेतद् ब्रह्मेतत् सर्वं तदे-तत् रुयक्षर् हृद्यमिति हृ इत्येकमक्षरमभिहरन्त्य-समै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं दद्त्य-स्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं वेद ॥ १ ॥

जो हृदय है, वह प्रजापित है। यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह हृदय तीन अक्षरवाला नाम है। 'हूं' यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, उसके प्रति स्वजन और अन्यजन बलि समर्पण करते हैं। 'द' यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं। 'यम्' यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, वह स्वर्गलोकको जाता है।।१॥

एष प्रजापतिर्यंद् हृदयं प्रजाप-तिरनुशास्तीत्यनन्तरमेवाभिहित-म् । कः पुनरसावनुशास्ता प्रजा-

जो हृदय है वह प्रजापति है। प्रजापति अनुशासन करता है—यह अभी कहा जा चुका है। किंतु यह अनुशासनकर्ता प्रजापति कौन पति: १ इत्युच्यते-एष प्रजापति: । बतलाया जाता है--यह प्रजापति

A TEST TO THE TOTAL DE LECTURAL PORTURAL PORTURA PO कोऽसौ ? यद् हृदयं हृदयमिति हृदयस्था बुद्धिरुच्यते । यस्मिञ्छा-कल्यब्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणा-मुपसंहार उक्ती दिग्निभागद्वारेण, तदेतत् सर्वभूतप्रतिष्ठं सर्वभूतात्म-भूतं हृद्यं प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा । एतद् ब्रह्म — बृहत्त्वात् सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म; एतत् सर्वेम्; उक्तं पश्चमाध्याये हृदयस्य सर्व-त्वम् । तत् सर्वे यहमात् तहमा-दुपास्यं हृदयं ब्रह्म ।

तत्र हृदयनामात्तरविषयमेव तदेतद ताबदुपासनमुच्यते । हृदयमिति नाम च्यत्तरम्, त्रीण्यत्तराण्यस्येति ज्यत्तरम् । कानि पुनस्तानि त्रीण्यत्तराण्यु-च्यन्ते ? ह इत्येक वत्तरम्, अभि-हरन्ति हतेराहृतिकमेणी इत्येतद् रूपमिति यो वेद यस्माद् हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्चेन्द्रियाण्यन्ये च विषयाः शब्दादयः स्वं स्वं

वह कौन है ? जो हृदय है। 'हृदयम्' इस पदके द्वारा हृदयस्था बुद्धि कही जाती है। जिसमें कि शाकल्यब्राह्मणके अन्तमें दिग्विभाग-के द्वारा नाम, रूप और कर्मीका उपसंहार बतलाया गया है। वह यह सम्पूर्ण भूतोंमें प्रतिष्ठित तथा सबका आत्मस्वरूप हृदय प्रजापति —प्रजाओंका रचयिता है । यह ब्रह्म हे--वृहत् तथा सबका आत्मा होनेके कारण यह ब्रह्म है। यह सर्व है। पञ्चम अध्यायमें हृदयके सर्वत्वका वर्णन किया जा चुका है। क्योंकि वह सर्व है, इसलिये वह हृदयरूप ब्रह्म उपास्य है।

अब 'हृदय' इस नामके अक्षरों-से सम्बन्ध रखनेवाली उपासना ही बतलायी जाती है। वह यह 'हृदयम्' ऐसा नाम त्र्यक्षर है, इसके तीन ही अक्षर हैं, इसलिये यह त्र्यक्षर है। वे तीन अक्षर कौन-से हैं, सो बतलाये जाते हैं। 'हृ' यह एक अक्षर है। 'अभिहरन्ति'— आहरण जिसका कर्म है, उस 'ह्र' धातुका 'ह्र' यह रूप है; जो ऐसा जानता है; [ उसको मिलने-बताते हैं] चूँ कि वाला फल हृदयरूप ब्रह्मके प्रति ही 'स्वाः'— शब्दादि इन्द्रियाँ और

कार्यमभिहरित हृदयं च मोक्त्र-र्थमभिहरित । श्रतो हृदयनाम्ना हृ इत्येतदत्तरिमिति यो वेदासमें विदुषेऽभिहरित स्वाश्च ज्ञात-योऽन्ये चासंबद्धाः; चिलिमिति वाक्यशेषः । विज्ञानानुरूप्येणैतद् फलम् ।

तथा द इत्येतद्येकात्तरमेत-दिप दानार्थस्य ददातेर्द इत्येतद् रूपंहृदयनामात्तरत्वेन निवद्धम्। श्रत्रापि---हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च करणान्यन्ये च विषयाः स्वं स्वं वीर्यं ददति हृदयं च भोक्त्रे ददाति स्वं वीर्यमतो दकार इत्येवं यो वेदास्मै ददित स्वा-श्चान्ये च ।

तथा यमित्येतद्येकमत्तरम्,

इणो गत्यर्थस्य यमित्येतद् रूप
मस्मिन्नाम्नि निवद्धिति यो वेद

स स्वर्गं लोकमेति । एवं नामा
त्तरादपीदृशं विशिष्टं फलं प्रा-

विषय अपने-अपने कार्यका अभिहरण करते हैं और हृदय उन्हें
भोक्ताके प्रति ले जाता है। अतः
'हृदय' नामका 'हृ' यह एक अक्षर
है—ऐसा जो जानता है उस
विद्वान्के प्रति 'स्वाः'—उसके
सजातीय और 'अन्ये'—दूसरे
असम्बद्ध पुरुष बलि अभिहरण
करते हैं। 'बलिम्' यह वाक्यशेष
है। विज्ञान (उपासना) के अनुरूष
ही यह फल है।

AS AS AS AS AS AS AS AS

तथा 'द' यह भी एक अक्षर
है। यह भी दानार्थक 'दा' धातुका
'द' यह रूप 'हृदय' नामके अक्षररूपसे निबद्ध है। यहाँ भी हृदयरूप
ब्रह्मको 'स्वाः'-इन्द्रियाँ और 'अन्ये'अर्थात् अन्यान्य विषय अपनाअपना वीर्य देते हैं। हृदय भी
भोक्ताको अपना वीर्य देता है।
अतः जो दकार इस प्रकारसे उसे
जानता है, उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं।

तथा 'यम्' यह भी एक
अक्षर है। गत्यर्थंक 'इण्' घातुका
'यम्' यह रूप इस नाममें
निबद्ध है—ऐसा जो जानता
है, वह स्वर्गलोकको जाता
है। इस प्रकार नामके अक्षरमानसे जब पुरुष ऐसा विशिष्ट फल

प्नोति किमु वक्तव्यं हृदयस्वरूपो- प्राप्त कर लेता है तो हृदयस्वरूप

पासनादिति हृदयस्तुतये नामा-

व्रह्मकी उपासनासे जो फल मिलेगा उसके विषयमें तो कहना ही क्या है ? इस प्रकार हृदयकी स्तुतिके लिये उस नामके अक्षरोंका उप-न्यास किया गया है।। १।।

चरोपन्यासः ॥ १ ॥

इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये वृतीयं हृदयवाह्मणम् ॥ ३ ॥

# चतुर्थ ब्राह्मण

सत्य-ब्रह्मकी उपासना

तस्यैव हृद्यारूपस्य ब्रह्मणः | उस हृदयसंज्ञक ब्रह्मकी ही 'सत्य' ऐसी उपासनाका विधान करनेकी

सत्यमित्युपासनं विधित्सन्नाह— इच्छासे श्रुति कहती है-

ंतद् वै तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद् यक्षं प्रथमजं वेद् सत्यं ब्रह्मेति जयतीमाँ ह्योका-ञ्जित इन्न्वसावसद्य एवमेतन्महद् यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्य ५ होव ब्रह्म ॥ १ ॥

वही-वह हृदय-ब्रह्म ही वह था जो कि सत्य ही है। जो भी इस महत्, यक्ष (पूज्य ) प्रथम उत्तान्त हुएको 'यह सत्य ब्रह्म है' ऐसा जानता है, वह इन लोकोंको जीत लेता है। [उसका शत्रु] उसके अधीन हो जाता है—असत् (अभावभूत) हो जाता है। जो इस प्रकार इस महत्, यक्ष (पूजनीय) प्रथम उत्पन्न हुएको 'सत्य ब्रह्म'-इस प्रकार जानता है [ उसे उपर्युक्त फल मिलता है ], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है ॥ १ ॥

तत् तदिति हृदयं ब्रह्म परा-मृष्टम्, वै इति स्मरणार्थम्, तद् यद् हृदयं ब्रह्म स्मर्यत इत्येकस्त-च्छन्दः, तदेतदुच्यते प्रकारान्त-रेणेति द्वितीयस्तच्छब्दः, किं पुनस्तत् प्रकारान्तरम् ? एतदेव तदित्येतच्छब्देन संबद्ध्यते तृती-यस्तच्छब्दः। एतदिति वश्य-माणं बुद्धौ सन्निधीकृत्याह— श्रास बभूव । किं पुनरेतदेवास यदुक्तं हृदयं ब्रह्मेति तदिति तृतीयस्तच्छब्दो विनियुक्तः । किं तदिति विशेषतो निर्दि-श्वति — 'सत्यमेव सच त्यच मूर्त चामृतं च सत्यं ब्रह्म पश्चभूता-त्मकमित्येतत्।' स यः कश्चित् सत्यातमानमेतं महन्महत्त्वाद् यत्तं

तत्-'तत्' ऐसा कहकर हृदय-ब्रह्मका परामर्श किया गया है। 'वै' यह अव्यय स्मरणके लिये है। तत्--वह अर्थात् जो हृदय-ब्रह्म स्मरणका विषय हो रहा है, वह-इस भावको व्यक्त करनेके लिये प्रथम तत् शब्दका प्रयोग हुआ है। उसीका यह प्रकारान्तरसे वर्णन किया जाता है, इसलिये [ अर्थात् जिसका स्मरण होता है उसीका यह वर्णन है-इस सम्बन्धको व्यक्त करनेके लिये ] दूसरा 'तत्' शब्द दिया है। किंतु वह प्रकारान्तर क्या है ? इसी बातका [तीसरे] 'तत्' शब्दसे सम्बन्ध दिखाया गया है, इसीसे तीसरा 'तत्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर 'एतत्' इस शब्दसे श्रुति कही जानेवाली बात-को बुद्धिमें रखकर कहती है--'आस'--था। किंतु वह कौन था ? यही, जिसका कि हृदय-ब्रह्म ऐसा कहकर वर्णन किया है--यह बतानेके लिये तीसरे 'तत्' शब्दका प्रयोग किया गया है।

वह क्या है? इसपर श्रुति उसका विशेष रूपसे निर्देश करती है--'सत्यमेव'। सत् और त्यत्--मूर्त और अमूर्त सत्य ब्रह्म ही है, अर्थात् पञ्चभ्तात्मक है,जो कोई इस सत्यात्मा, महान् होनेके कारण महत्, यक्ष-

पूज्यं प्रथमजं प्रथमजातं सर्वस्मात् संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्म, श्रवः प्रथमजम्, वेद विजानाति सत्यं ब्रह्मोति । तस्येदं फल-ग्रुच्यते—

यथा सत्येन ब्रह्मणेमे लोका श्रात्मसात्कृता जिताः, एवं सत्यात्मानं ब्रह्म महदु यत्तं प्रथ-मजं वेद स जयतीमाँ एलोकान्। किं च जितो वशीकृतः, इन्निव-स्थम् , यथा ब्रह्मणा । ऋसौ शत्रु-रिति वाक्यशेषः असच्वासद्-भवेदसौ रात्रुर्जितो भवेदित्यथेः। कस्यैतत् फलमिति पुनर्निग-मयति - य एवमेतन्महदु यत्तं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति, अतो विद्यानुह्रपं फलं युक्तम्, सत्यं होव यस्माद् ब्रह्म ।। १ ।।

पूज्य, प्रथमज अर्थात् समस्त संसा-रियोंसे पहले उत्पन्न हुए—यह ब्रह्म ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, इसलिये यह प्रथमज है—'यह सत्य ब्रह्म है, इस प्रकार जानता है, उसके लिये यह फल बतलाया जाता है—

जिस प्रकार सत्य-ब्रह्मके द्वारा
ये लोक आत्मसात् किये हुए अथांत्
जीते हुए हैं, इसी प्रकार जो सत्यात्मा प्रथमोत्पन्न, महत्, पूज्य ब्रह्मको जानता है, वह इन लोकोंको
जीत लेता है। तथा उसके द्वारा
उसका यह शत्रु जित होता—वशोभूत कर लिया जाता है, जिस
प्रकार ब्रह्मके द्वारा सब वशीभूत
किये हुए हैं। मूलमें 'असी'के आगे
'शत्रु:' यह वाक्यशेष है। तथा
असत् अर्थात् यह शत्रु अभावरूप
यानी पराजित हो जाता है।

यह किसका फल है—यह बतलानेके लिये श्रुति पुनः निगमन करती है—जो इस प्रकार इस महत् पूज्य प्रथम अको 'सत्य-ब्रह्म' ऐसा जानता है। अतः उपासनाके अनुरूप फल मिलना उचित ही है, क्योंकि ब्रह्म भी सत्य ही है।।१॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये चतुर्थं सत्यन्नाह्मणम् ॥ ४ ॥

# पञ्चम ब्राह्मण

प्रथमज सत्य-ब्रह्म श्रोर 'सत्य' नामके ग्रक्षरोंकी उपासना

सत्यस्य ब्रह्मणः स्तुत्यर्थिमिद-माह, महद् यशं प्रथमजिमित्यु-क्तम्, तत् कथं प्रथमजत्वम् १ इत्युच्यते—

सत्य-ब्रह्मकी स्तुतिके लिये यह ब्राह्मण उसे 'महत्, यक्ष, प्रथमन' इस प्रकार कहता है, सो पहले बतला दिया। उसका प्रथमजत्व किस प्रकार है? सो बतलाया जाता है—

आप एवेद्मय आसुरता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म प्रजापितं प्रजापितदेंवा रस्ते देवाः सत्यमे-वोपासते तदेतत् रुयक्षर रसत्यमिति स इत्येकमक्षरं तोत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिण्हीत र सत्यभूयमेव भवति नैवं विद्वार्समनृत रहिनस्ति॥१॥

यह [ व्यक्त जगत् ] पहले आप (जल ) ही था। उस आपने सत्यकी रचना की। अतः सत्य ब्रह्म है। ब्रह्मने प्रजापित (विराट्) को और प्रजापितने देवताओं को उत्पन्न किया। वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं। वह यह 'सत्य' तीन अक्षरवाला नाम है। 'स' यह एक अक्षर है, 'ती' यह एक अक्षर है और 'यम्' यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम और अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है। वह यह अनृत दोनों बोरसे सत्यसे परिगृहीत है। इसलिये यह सत्यवहुल ही है। इस प्रकार जाननेवालेको अनृत नहीं मारता॥ १॥

आरम्भमें यह आप (जल) ही था। 'आप' शब्दसे कर्मसम्बन्धी दित कर्मसम्बन्धी अग्निहोत्र आदिकी आहुतियाँ कही गयी

हुतयः, श्राग्नहोत्राद्याहुतेर्द्रवा-त्मकत्वादण्त्वम्, ताश्रापोऽग्नि-होत्रादिकर्मापवर्गोत्तरकालं केन-चिद्दब्टेन स्रक्ष्मेणात्मना कर्म-समवायित्वमपरित्यजन्त्य इतर-भूतसहिता एव न केवलाः। कर्मसमवायित्वातु प्राधान्यमपा-मिति।

सर्वाण्येव भूतानि प्रागुत्पत्ते-रच्याकृतावस्थानि कर्तृसहितानि निर्दिश्यन्त श्राप इति । ता श्रापो बीजभृता जगतोऽव्याकृतात्मना-वस्थितास्ता एवेदं सर्वे नामरूप-विकृतं जगदग्र श्रासुनीन्यत् किञ्चिद विकारजातमासीत्। ताः पुनरापः सत्यमसुजनतः तस्मात् सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्, तदेतद् हिरण्यगर्भस्य स्त्रात्मनो जन्म, यद्व्याकृतस्य जगतो व्याकरणम्। तत् सत्यं ब्रह्म, कुतः ? महत्त्वात् । कथं महत्त्वम् ? इत्याह—यस्मात् सर्वस्य स्रष्ट् । कथम् १ यत् सत्यं ब्रह्म तत्

हैं । अग्निहोत्रादिकी आहृति द्रवरूप होनेके कारण आप (जल) है। अग्निहोत्र-कर्मकी समाप्तिके पश्चात् वह आप किसो अदृष्ट सूक्ष्मरूपसे अपने कर्म-सम्बन्धको न छोड़ते हुए अन्य भूतोंके साथ ही रहता है, अकेला नहीं रहता। कर्मसम्ब-न्धित्व रहनेके कारण प्रधानता आप (जल) की ही है [इसलिये यहाँ उसे 'आपं' शब्दसे ही कहा है।] यहाँ 'आप' ऐसा कहकर उत्पत्ति-से पहले अव्याकृत (अव्यक्त) रूपमें स्थित कत्तीसहित सभी भूतोंका निर्देश किया जाता है। जगत्का बीजभूत वह आप अव्या-कृतरूपसे स्थित था। यह नाम-रूप विकारको प्राप्त हुआ जगत् आरम्भमें वही था, उससे भिन्न और विकारसमुदाय कोई नहीं था।

फिर उस आपने सत्यकी
रचना की । इसीसे सत्य ब्रह्म
प्रथमन है । वही यह सूत्रात्मा
हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति है; जो कि
अन्याकृत जगत्का न्यक्त होना है ।
वह सत्य ब्रह्म है, क्यों ब्रह्म है ?
महत्ताके कारण । उसकी महत्ताः
किस प्रकार है ? सो श्रुति वतलाती
है—क्योंकि वह सबका स्रष्टा
है । किस प्रकार ? जो सत्य

प्रजापति प्रजानां पति विराजं सूर्यादिकरणमसुजतेत्यनुषङ्गः । प्रजापतिर्देवान् स विराट्प्रजा-पतिर्देवानसृजत । सर्वमेवं क्रमेण सत्याद ब्रह्मणी जातं तस्मान्महत् सत्यं ब्रह्म । कथं पुनर्यत्तम् ? इत्युच्यते--त एवं सृष्टा देवाः पितरमपि विराजमतीत्य तदेव सत्यं ब्रह्मो-पासते। अत एतत् प्रथमजं महद् यत्तम् । तस्मात् सर्वात्मनो-पास्यं तत्, तस्यापि सत्यस्य त्रहाणो नाम सत्यमिति । तदेतत् च्यक्षरम् । कानि तान्य-भराणि ? इत्याह—स इत्येक-मत्तरम्, तीत्येकमत्तरम्-तीती-कारानुबन्धो निर्देशार्थः - यमि-त्येकमत्तरम्; तत्र तेषां प्रथमो-त्रमे श्रव्तरे सकारयकारौ सत्यम्; मध्यतो मृत्यह्रपाभावात् ।

ब्रह्म था, उसने प्रजापितको-सूर्यादि जिसकी इन्द्रियाँ हैं, उस प्रजाओं के स्वामी विराट्को उत्पन्न किया— ऐसा इसका सम्बन्ध है। 'प्रजापित-देवान्'—उस विराट् प्रजापितने देवताओं को उत्पन्न किया। चूँ कि इस क्रमसे सब कुछ सत्य ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुआ है, इसलिये सत्य ब्रह्म महत् है।

LANGE OF DE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

किंतु वह यक्ष (पूज्य) क्यों है, सो बतलाया जाता है—वे इस प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता विराट्का भी अतिक्रमण करके उस सत्य-ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं, इसलिये यह प्रथमोत्पन्न सत्य-ब्रह्म महत् यक्ष है। अतः वह सब प्रकार उपासनीय है, उस सत्य-ब्रह्मका भी 'सत्य' यह नाम है।

वह यह नाम तीन अक्षरोंवाला है। वे अक्षर कौन-से हैं, सो श्रुति बतलाती है—'स' यह एक अक्षर है—'ती' यह एक अक्षर है—'ती' इसमें ईकारानुबन्ध निर्देश (स्पष्ट उच्चारण) के लिये है—'यम' यह एक अक्षर है। इनमें सकार और यकार—ये पहले और अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्योंकि उनके मृत्युरूपका अभाव है। मध्यतः

मध्येऽनृतम्, श्रनृतं हि मृत्युः; मृत्य्वनृतयोस्तकारसामान्यात् ।

तदेतदनृतं तकाराचरं मृत्यु-रूपग्रुभयतः सत्येन सकारयकार-लचणेन परिगृहीतं व्याप्तमन्तर्भा. वितं सत्यस्पाभ्यामगोऽकिश्चि-त्करं तत्, सत्यभूयमेव सत्यवाहु-रुपमेव भवति । एवं सत्यवाहुरुयं सर्वस्य मृत्योरनृतस्याकिश्चित्करत्वं च यो विद्वान् , तमेवं विद्वांसम-नृतं कदाचित् प्रमादोक्तं न हिनस्ति ॥ १ ॥

अर्थात् बीचमें अनृत है, अनृत मृत्यु है; क्योंकि मृत्यु और अनृत इनकी तकारमें समानता है।

CONTRACTOR OF SALES

वह यह मृत्युरूप अनृत तकार अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकार-रूप सत्यसे परिगृहीत—व्याप्त है, अर्थात् इन सत्यरूप अक्षरोंसे अन्त-र्भावित है, अतः वह अकि ख्रितकर है; इसलिये 'सत्य' यह नाम सत्य-भूय-सत्यत्राय ही है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण अक्षरके सत्यबाहुल्य और मृत्युरूप अनृतके अकि ज्ञित्क-रत्वको जो जानता है, उस इस प्रकार जाननेवालेको कभी प्रमाद-से बोला हुआ अनृत (असत्य) नहीं मारता ॥ १ ॥

एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित सत्य पंज्ञक ग्रादित्यमण्डलस्थ ग्रौर चाक्षुष पुरुष

अस्याधुना सत्यस्य त्रक्षणः संस्थानविशोष उपासनमुच्यते-- विशेषमें उपासना बतलायी जाती है-

अब उस सत्य-ब्रह्मकी संस्थान-

तदृ यत्तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एष एत-स्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तावे-तावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्टितौ रिहमभिरेषोऽस्मिन् प्रति-ष्टितः प्राणेरयममुष्मिन् स यदोत्कमिष्यन् शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रश्मयः यन्ति ॥

वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रिंक्मयोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष पुरुष ) उत्क्रमण करने लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता है। फिर ये रिंमयाँ इसके पास नहीं आतीं।। २॥

तद् यत्, कि तत् ? सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्, किम् ? त्रसौ सः। कोडसौ ? श्रादित्यः, कः पुनर-सावादित्यः ? य एषः, क एषः ? य एतस्मिन्नादित्यमण्डले पुरुषो-उभिमानी सोऽशी सत्यं ब्रह्मः यश्रायमध्यातमं योऽयं दिचणे-ऽचन्नचीण पुरुषः; चश्रब्दात् स च सत्यं ब्रह्मोत संबन्धः।

तावेतावादित्याक्षिस्थौ पुरुपा-वेकस्य सत्यस्य त्रह्मणः संस्थान-विशेषीय स्मात् तस्माद्नयोन्यस्मि-नितरेतरस्मिनादित्यश्रानुपे चा-भुषश्चादित्ये प्रतिष्ठितोः अध्या-त्माधिदैवतयोरन्योन्योपकार्यो-पकारकत्वात् ।

कथं प्रतिष्ठितौ ? इत्युच्यते रिंमभिःप्रकाशेनानुग्रहं कुर्वन्नेष त्रादित्योऽस्मिश्राक्षुपेऽच्यात्मे प्र-तिष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्राण्-

वह जो, वह कौन ? प्रथम उत्पन्न हुआ सत्य-ब्रह्म, क्या है ? यह वह है। कौन है ? आदित्य; किंतु यह आदित्य कौन है ? जो यह है, यह कीन ? जो इस आदित्यमण्डलमें इसका अभिमानी पुरुष हे, वह यह सत्य-ब्रह्म है; जो कि यह अध्यात्म है, अर्थात् जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वह भी वहा है-ऐसा 'च' शब्दसे सम्बन्ध लगाना चाहिये।

क्योंकि वे ये आदित्यस्थ और नेत्रस्थ पुरुष एक सत्य ब्रह्मके ही संस्थान ( आकार ) विशेष हैं, इसलिये एक-दसरेमें अर्थात् आदित्य-पुरुष चाक्षुषमें और चाक्षुष पुरुष आदित्यमें प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि अध्यात्म और अधिदैव पुरुष एक-दूसरेके उपकार्य और उपकारक होते हैं।

वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो बतलाया जाता है-रिमयों अर्थात् प्रकाशके द्वारा अनुग्रह करता हुआ यह आदित्य-पुरुष इस अध्यात्म चाझुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है तथा यह चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा इस

रादित्यमनुगृह्णनग्राध्मनादित्ये-ऽधिदैवे प्रतिष्ठितः ।

सोऽस्मिञ्छरीरे विज्ञानमयो भोक्ता यदा यस्मिन् काल उत्क्र-मिष्यन् भवति तदासौ चाश्चप ग्रादित्यपुरुषो रक्षीनुपसंहत्य केवलेनौदासीन्येन रूपेण व्यव-तिष्ठते । तदायं विज्ञानमयः परयति शुद्धमेव केवलं विरक्ष्मये-तन्मण्डलं चन्द्रमण्डलमिव । तदेतदरिष्टदर्शनं प्रासङ्गिकं प्रद-रुपते । कथं नाम पुरुषः करणीये यत्नवान् स्यादिति ।

नैनं चाचुषं पुरुषग्ररशिकृत्य तं प्रत्यनुग्रहायेते रश्मयः स्वामि-कर्तव्यवशात् पूर्वमागच्छन्तोऽपि पुनस्तत्कर्मच्यमनुरुष्यनाना इव नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्त्येनम्। अतोऽवगम्यते परस्परोपकार्योप-कारकमावात् सत्यस्यैवैकस्यात्म-नोऽशावेताविति ॥ २ ॥ आदित्य-पुरुषका उपकार करता हुआ इस अधिदैव आदित्य-पुरुषमें प्रतिष्ठित है।

इस शरीरमें जो यह विज्ञानसय (जीव) भोक्ता है, यह जिस
कालमें उत्क्रमण करने लगता है,
उस समय यह चाक्षुष आदित्यपुरुष रिश्मयोंका उपसंहार कर
अपने शुद्ध औदासीन्यरूपसे स्थित
हो जाता है। तब यह विज्ञानमय
इस आदित्यमण्डलको चन्द्रमण्डलके
समान शुद्ध—केवल अर्थात् रिश्मरिहत देखता है। यहां यह प्रासंगिक
अरिष्टदर्शन प्रदिश्ति किया जाता
है, जिससे कि किसी प्रकार पुरुष
अपने कर्त्तंव्यमें सयरन रहे।

इस चाक्षुष पुरुषको स्वीकार कर उसके प्रति अनुग्रह करनेके लिये ये रिश्मयां, जो स्वामीके कर्त्तव्यवश पहले आती थीं, अब उसके कर्मक्षयके पश्चात् अवरुद्ध हुई-सी इसके पास प्रत्यागमन नहीं करतीं—नहीं आतीं। अतः यह ज्ञात होता है कि परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव रहनेके कारण ये दोनों एक सत्यात्माके ही अंश हैं॥ २॥ अरु:संज्ञक ग्रादित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याहृतिरूप ग्रवयव

तत्र योऽसौ, कः ? | ऐसी स्थितिमें जो यह है, कौन ?

य एष एतिस्मिन् मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकः शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू हो बाहू हो एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठे हो एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ३ ॥

इस मण्डलमें जो यह पुरुष है, उसका 'भू:' यह शिर है; शिर एक है और यह अक्षर भी एक है। 'भुवः' यह भुजा है; भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं;। 'स्वः' यह प्रतिष्ठा (चरण) है; प्रतिष्ठा (चरण) दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। 'अहर्' यह उसका उपनिषद (गूढ़ नाम) है; जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है।।३।।

य एष एतस्मिन् मण्डले
पुरुषः सत्यनामा तस्य व्याहतयोऽवयवाः । कथम् १ भूरिति
येयं व्याहतिः, सा तस्य शिरः,
प्राथम्यात् । तत्र सामान्यं स्वयमेवाह श्रुतिः—एकमेकसंख्यायुक्तं शिरस्तथैतदत्तरमेकं भूरिति ।
स्व इति बाहू द्वित्वसामान्याद्
द्वौ बाहू द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते

जो कि इस मण्डलमें सत्य नामवाला पुरुष है, उसके अवयव व्याहृतियां हैं। किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं—] 'सू:' ऐसी जो यह व्याहृति है, वह प्रथम होनेके कारण उसका शिर है। उनकी समानता श्रुति स्वयं ही बताती है—शिर एक अर्थात् एक संख्या-वाला है, इसी प्रकार 'सू:' यह भी एक अक्षर है। दो होनेमें समानता होनेके कारण 'सुव:' यह भुजा है, दो भुजाएँ हैं और दो ही ये अक्षर हैं। तथा 'स्व:' यह प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठाएँ हैं अक्षरे । प्रतिष्ठे पादौ प्रतितिष्ठ-

त्याभ्यामिति ।

तस्यास्य व्याहृत्यवयवस्य
सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्गहस्यमिभधानम्; येनािमधानेनािमधीयमानं तद् ब्रह्मािभमुखीभवति लोकवत्। कासौ १
इत्याह—धाहिरिति। ब्रहरिति
चैतद् ह्रणं हन्तेर्जहातेश्व। इति
यो वेद स हन्ति जहाति च
पाप्मानं य एवं वेद्।। ३।।

अंदि ही ये अक्षर हैं। इत (चरणों) से पुरुष प्रतिष्ठित होता है—इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रतिष्ठा चरणको कहते हैं।

उस इस ब्याहृतिरूप अवयवों-वाले सत्य-ब्रह्मका उपनिषद्--रहस्य अर्थात् गूढ नाम, जिस नामसे पुकारे जानेपर वह ब्रह्म अन्य लोगोंके समान अभिमुख होता है। वह उपनिषद् त्रया है, सो श्रुति बतलाती है—अहर्। 'अहर्' यह 'हन्" और 'हा" इन धातुओंका रूप है। जो ऐसा जानता है [ अर्थात् अहर्संज्ञक ब्रह्मकी उपा-सना करता है | वह पापको मारता और त्याग देता है।। ३।।

ग्रहंसंज्ञक चाक्षुष पुरुषके व्याहृतिरूप ग्रवयव एवम्— इसी प्रकार—

योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक श्रीर एकसेतद्क्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषद्हमिति हन्ति पाष्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ४ ॥

जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, उसका 'भू:' यह शिर है; शिर एक है और यह अक्षर भी एक है। 'भुव:' यह भुजा है, भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। स्वः यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा (चरण) दो हैं और ये

१. 'हन् हिसागत्योः' ( 'हन्' घातु हिसा और गमन अर्थमें है )।

२. 'ओहाक् त्यागे' ( 'हा' घातु त्याग-अर्थमें है )।

अक्षर भी दो हैं। 'अहम्' यह उसका उपनिषद् ( गूढ नाम ) है; जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है।। ४।।

योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तस्य भूरिति शिर इत्यादि सर्वं समा-नम्, तस्योपनिषदहमितिः प्रत्य-गात्मभूतत्वात् । पूर्ववद् इन्ते-र्जहातेश्वेति ।। ४ ।। जो यह दक्षिणनेत्रमें पुरुष है, उसका 'भू!' यह शिर है—इत्यादि सब अर्थ पूर्ववत् है। उसका 'अहम्' यह उपनिषद् है; क्योंकि वह प्रत्य-गात्मस्वरूप है। पूर्ववत् यानी 'अहर्' के समान 'अहम्' भी 'हन्' और 'हा' इन दोनों धातुओंका रूप है।। ४॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चमं सत्यब्रह्मसंस्थानब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

#### PEN NEW

हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना

उपाधीनामनेकत्वादनेकविशे-षणस्वाच्च तस्यैव प्रकृतस्य ब्रह्मणो मनउपाधिविशिष्टस्यो-पासनं विधित्सन्नाह— उपाधियाँ अनेक हैं और उनके बहुत से विशेषण हैं, इसलिये उस मनउपाधिविशिष्ट प्रकृत ब्रह्मकी ही उपासनाका विधान करनेकी इच्छा से श्रुति कहती है—

मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यस्तिस्मझन्तह्विये यथा त्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्या-धिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ॥ १ ॥ प्रकाश ही जिसका सत्य (स्वरूप) है, ऐसा यह युरुष मनोमय है। वह उस अन्तह दयमें जैसा बीहि (धान) या यव (जो) होता है, उतने ही परिमाणवाला है। वह यह सवका स्वामी और सवका अधिपित है, तथा यह जो कुछ है, सभीका प्रकर्षतया शासन करता है।। १।।

मनोमयो मनःप्रायो मनस्युप-लभ्यमानत्वात् । मनसा चोप-लभत इति मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यो मा एव सत्यं सद्भावः स्वरूषं यस्य सोऽयं भाःसत्यो भास्वर इत्येतत् । मनसः सर्वा-र्थावभासकत्वान्मनोमयत्वाचास्य भास्वरत्वम् ।

तिसम्भागत हृदये हृदयस्यानतस्तिस्मिनिनत्येतत्, यथा त्रीहिर्वा
यवो वा परिमाणत एवंपरिमाणस्तिस्मन्नन्तहृदये वोगिभिर्द्यत
इत्पर्थः । स एप सर्वस्येशानः
सर्वस्य स्त्रमेदजातस्येशानः
स्वामी । स्वामित्वेऽपि सिति
कित्वदमात्यादितन्त्रोऽयं त न
तथा कि तर्द्यिपतिरिधष्ठाय
पालियता ।

मनमें उपलब्ध होनेवाला होनेसे
यह मनामय-मनः प्राय है। इसे
मनसे उपलब्ध करते हैं, इसलिये
यह पुरुष मनोमय है; तथा भाःसत्य
है—भा ही सत्य—सद्भाव अर्थात्
स्वरूप है जिसका, ऐसा यह पुरुष
भाःसत्य अर्थात् भास्वर है। मनके
सभी विषयोंका अवभासक तथा
मनोमय होनेके कारण ही इसकी
भास्वरता है।

उस अन्तर्ह दयमें अर्थात् हृदय-का जो अन्तर्भाग है उसमें, जैसा कि परिमाणतः त्रीहि या यव होता है, उतने ही परिमाणवाला यह उस अन्तर्ह दयमें योगियों हारा देखा जाता है—ऐसा इसका तात्पर्य है। वह यह सबका ईशान अर्थात् अपने [औपाधिक] भेदसमुदायका स्वामी है। स्वामी होनेपर भी कोई मन्त्री आदिके अधीन रहता है, किंतु यह ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? यह अधिपति अर्थात् अधिष्ठाता होकर पालन करनेवाला है।

सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किश्च यत् किश्चित् सर्वं जगत् तत् सर्वे प्रशास्ति। एवं मनोमय स्योपासनात् तथारूपापत्तिरेव फलम्। "तं यथा यथोपासते भवति'' इति तदेव त्राह्मणम् ॥ १ ॥

[फल--] इन सबका प्रशासन करता है-यह जो कुछ है अर्थात जितना कुछ भी यह जगत है, उन सबका प्रकर्षतया शासन करता है। इस प्रकार मनोमय ब्रह्मकी उपा-सनासे तद्रपताकी प्राप्तिरूप ही फल मिलता है। "उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है वही हो जाता है" - ऐसा ब्राह्मणवाक्य

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये षष्ठं मनोब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

#### सप्तम ब्राह्मण

विद्युद्ब्रह्मकी उपासना

तथैंवोपासनान्तरं सत्यस्य

इसी प्रकार सत्य-ब्रह्मकी विशिष्ट फलवाली एक दूसरी उपासनाका त्रक्षणो विशिष्टफलमार्¥यते— आरम्भ किया जाता है--

विद्युद् ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद् विद्युद् विद्यत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्युद् ब्रह्मेति विद्युद्धचे व ब्रह्म ॥ १ ॥

विद्युत् ब्रह्म है-ऐसा कहते हैं। विदान (खण्डन या विनाश) करनेके कारण विद्युत् है। जो 'विद्युत् ब्रह्म है' ऐसा जानता है, वह इस आत्माके प्रतिकूलभूत पापोंका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत् ही ब्रह्म है ॥ १ ॥

विद्युद् ब्रह्मेत्यादुः । विद्युतो ब्रह्मणो निर्वचनमुख्यते—विदा-

'विद्युद् ब्रह्मोत्याहुः'-श्रुतिविद्युत्-ब्रह्मको निरुक्ति (व्युत्पत्ति) बतलाती है--अन्धकारके विदान-खण्डनके नादवखण्डनात् तमसो मेघान्ध- | कारण, क्योंकि यह मेघके अन्धकार- कारं विदायं ह्यत्रभासतेऽता विद्युत् । एवंगुणं विद्युत् ब्रह्मित यो वेदासौ विद्यत्यवर्ण्डयित विनाशयित पाष्मन एनमात्मानं प्रति प्रतिकृत्वभूताः पाष्मानो ये तान् सर्वान् पाष्मनोऽवर्ण्डय-तीत्यर्थः । य एवं वेद विद्युद् ब्रह्मिति तस्यानुह्भपं फलम् । विद्युद्धि सस्माद् ब्रह्म । १ ॥

को विदीणं करके प्रकाशित होती है, इसलिये विद्युत् है। ऐसे गुण-वाले विद्युद् ब्रह्मको जो जानता है, वह पापको 'विद्यति—खण्डित अर्थात् नष्ट कर देता है। तात्पर्य यह है कि इस बात्माके प्रतिकूलभूत जितने पाप होते हैं, उन सबका यह खण्डन कर देता है। जो 'विद्युत् ब्रह्म है' ऐसा जानता है, यह उसका अनुरूप फल है। क्योंकि विद्युत् ही ब्रह्म है। १॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये सप्तमं विद्युद्बाह्मणम् ॥ ७ ॥

#### अष्टम ब्राह्मण

धेनुरूपसे वाक्की उपासना

पुनरुपामनान्तरं तस्यैव ब्रह्मणी वाग् वै ब्रह्मति—

पुन: उस सत्यब्रह्मकी ही 'वाग्वै ब्रह्म' ऐसी अन्य उपासना आरम्भ की जाती है—

वाचं घेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वा-हाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥

वाक्रूप घेनुकी उपासना करे। उसके चार स्तन हैं—स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार। उसके दो स्तन स्वाहाकार और वषट्-

कारके उपजीवी देवगण हैं, हन्तकारके उपजीवी मनुष्य हैं और स्वधाकारके विवृगण। उस धेनुका प्राण वृषभ है और मन बछड़ा है।। १।।

वागिति शब्दस्त्रयी तां वाचं चेनं घेतुरिव घेतुर्यथा घेतुश्रतुभिः त्तरित स्तनैः स्तन्यं पयः वत्सायैवं वाग्धेनुर्वक्ष्यमाणीः स्तनैः पय इवान्नं चरित देवादिभ्यः। के पुनस्ते स्तनाः ? के वा ते येभ्यः चरति ? तस्या एतस्या वाची धेन्वा द्वी स्तनो देवा उपजीवन्ति वत्स-स्थानीयाः । की तौ ? स्वाहाकारं च वषट्कारं च; आभ्यां हि इविदीयते देवेभवः । हन्तकारं मनुष्याः — हन्तेति मनुष्येभ्यो-**ऽन्नं** प्रयच्छन्ति । स्वधाकारं पितर:--स्वधाकारेण हि पितृभ्यः स्वधां प्रयच्छन्ति । तस्या घेन्वा वाचः प्राण ऋषभः, प्राणेन हि वाक् प्रस्यते । मनो वत्सः, मनसा हि प्रस्नाव्यते

वाक् यह शब्द अर्थात् त्रयी (तीन वेद—ऋक्, यजुः और साम) है; उस वाक्रूप धेनुकी जो उपा-सना करे, जो धेनुके सामान धेनु है। जिस प्रकार धेनु अपने चार स्तनोंसे बछड़ेके लिये स्तन्य अर्थात् दूध बहाती है, उसी प्रकार वाग्धेनु आगे बतलाये जानेवाले स्तनोंसे देवादिके लिये दूधके समान अन्न प्रकट करती है। वे स्तन कौन-से हैं? और जिनके लिये वह दूध देती है, वे भी कौन-कौन हैं?

उस इस वाक्रिपी धेनुके दो स्तनोंके वत्सस्थानीय देवगण उपजीवी हैं। वे दो स्तन कौन-से हैं ? स्वाहाकार और वषट्कार; क्योंकि इन्होंके द्वारा देवताओंको हिव दी जाती है। हन्तकारके उपजीवी मनुष्य हैं, 'हन्त' ऐसा कहकर मनुष्योंको अन्न देते हैं। स्वधाकार-के उपजीवी पितृगण हैं—स्वधाकारके द्वारा ही पितृगणको स्वधा (श्राद्धीय वस्तु) देते हैं।

उस घेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ है, क्योंकि प्राणके द्वारा ही वाक् प्रसव करती है। मन उसका वत्स है, क्योंकि मनसे ही वह प्रस्नवित मनसा ह्यालो चिते विषये वाक प्रवर्तते; तस्मान्मनो वत्सस्थानी-यम् । एवं वाग्धेन्यासकस्तद्भा-च्यमेव प्रतिपद्यते ॥ १ ॥

SPERS NERVINERVERVERVERVERVERVERVERVERVERVER होती है [यानी पन्हाती है]। मन-से आलोचना किये हुए विषयमें ही वाणीकी प्रवृत्ति होती है, इसलिये मन वत्सस्थानीय है। इस प्रकार वाक्रूपी घेनुका उपासक तद्रपता-को (तदुपाधिक ब्रह्मभावको ) हो प्राप्त होता है ॥ १ ॥

> इति वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पञ्चमाध्याये अष्टमं वाग्धेनुब्राह्मणम् ॥ ८ ॥

# नवम ब्राह्मण

पुरुषान्तर्गत वैश्वानरामिन, उसका घोप और मरणकालका सूचक ग्ररिष्ट

अयसग्निवेंश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पचयते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो अवति यमतत् कर्णा-विषयाय श्रृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोष॰ शृणोति ॥ १ ॥

जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्ति वैश्वानर है, जिससे कि यह अन्न, जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है। उसीका यह घोष होता है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता है। जिस समय पुरुष उत्क्रमण करनेवाला होता है, उस समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १ ॥

अयमग्निवेंश्वानरः-पूर्ववदुपास-नान्तरम् 'श्रयमग्निवैश्वानरः।' को-ऽयमग्निः ? इत्याह —थोऽयमन्तः कौन सा है ? इसपर श्रुति कहती

'अयमग्नि: वैश्वानर:'-पूर्ववत् 'यह अग्नि वैश्वानर है' यह ब्रह्मकी एक अन्य उपासना है। वह अग्नि

कि शरीरारूभकः येनाग्निना वैश्वा-नेत्युच्यते नराख्येनेदमन्नं पच्यते । तदन्नम् ? यदिदमद्यते भुज्यते-**ऽत्रं प्र**जामिर्जाठरोऽग्निरित्यर्थः । तम्य सान्नादुपलन्नणार्थिमिद-माह-तस्याग्नेरन्नं पचतो जाठरस्येष घोषो भवति; कौsसौ ? यं घोषम्, एतदिति क्रियाविशेषणम्, कर्णाविश्या-याङ्ग्लीभ्यामिषधानं कुत्वा शृणोतिः, तं प्रजापतिमुपासीत वैश्वानरमग्निम् । अत्रापि ताद्भाव्यं फलम् । तत्र प्रासङ्गिक-मिदमरिष्टलचणग्रुच्यते-सोऽत्र . शरीरे भोक्ता यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति ।। १ ।।

है-जो कि यह पुरुषके भीतर है,क्या शरीरका आरम्भक अग्नि? नहीं: कौन सा है सो बतलाया जाता है-जिस वैश्वान रसंज्ञक अग्निसे यह अन्न पकाया जाता है। वह अन्न कौन-सा है ? जो यह अन्न प्रजाओं द्वारा 'अद्यते' भक्षण किया जाता है; [ उस अन्नको पचानेवाला ] अर्थात् जाठराग्नि।

उसका साक्षात् उपलक्षण कराने के लिये श्रुति इस प्रकार कहती है-अन्त पचानेवाले उस जाठराग्निका यह घोष होता है; वह कीन सा है ? जिस बोषको पुरुष दोनों कान मूँदकर अङ्गलियोंसे ढक करके सुनता है; यहाँ 'एतत्' यह क्रियाविशेषण है; उस प्रजापतिरूप वैश्वान राग्निकी उपासना करे। यहाँ भी तद्रपताकी प्राप्ति ही फल है। उसमें श्रुति यह प्रसङ्गप्राप्त अरिष्ट बतलाती है-यहाँ शरीरमें वह भोका पुरुष जिस समय उत्क्रमण करनेवाला होता है, उस समय इस घोषको नहीं स्नता ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये नवमं वैश्वानराग्निब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

# दशम ब्राह्मण

प्रकरणान्तर्गंत उपासनाग्रोंसे प्राप्त होनेवाली गति
सर्वेषामस्मिन् प्रकरण उपासइस प्रकरणमें बतलायी गयी
समस्त उपासनाओंका यह गतिरूप
नानां गतिरियं फलं चोच्यते— फल बतलाया जाता है--

यदा वे पुरुषोऽस्माञ्चोकात् प्रैति स वायुमाग-च्छित तस्मे स तत्र विजिहीते तथा रथचकस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स आदित्यमागच्छित तस्मे स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्र-मते स चन्द्रमसमागच्छित तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमाग-च्छत्यशोकमहिमं तस्मिन् वसति शाश्वतीः समाः ॥१॥

जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह वायुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्रयुक्त हो जाता— मार्ग दे देता है, जैसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह उद्ध्वे होकर चढ़ता है। वह सूर्य लोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूर्य उसके लिये वैसा हो छिद्र रूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बर नामके बाजेका छिद्र होता है। उसमें होकर वह उत्परको ओर चढ़ता है। वह चन्द्र-लोकमें पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त हो मार्ग सेता है, जैसा कि दुन्दुभिका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह उत्परकी ओर चढ़ता है। वह अशोक (मानसिक दु:खसे रहित) और अहिम ओर चढ़ता है। वह अशोक (मानसिक दु:खसे रहित) और अहिम (शारीरिक दु:खशून्य) लोकमें पहुँच जाता है और उसमें सदा—अनन्त वर्षीतक अर्थात् ब्रह्माके अनेक कल्पोतक निवास करता है।। १॥

THE PURE OF STREET, ST

यदा वै पुरुषो विद्वानस्माल्लोकात् प्रैति शरीं परित्यजित स
तदा वायुमागच्छत्यन्तरिक्षे विर्यग्रुतो वायुः स्तिनितोऽभेद्यस्तिष्ठति, स वायुस्तत्र स्वात्मिन
तस्मै संप्राप्ताय निजिहीते
स्वात्मावयवान् विगमयतिच्छिद्रीः
करोत्यात्माविदयर्थः । किंपरिमाणं छिद्रम् १ इत्युच्यते—
यथा रथचक्रस्य खं छिद्रं
प्रसिद्धपरिमाणम् ।

तेनिच्छद्रेण स विद्वान् धर्व आक्रमत ऊर्ध्वः सन् गच्छति स आदित्यमागच्छति । आदित्यो नक्षतोकं जिगिमपोर्मार्गिनिरोधं कृत्वा स्थितः सोऽप्येवंविद उपासकाय द्वारं प्रयच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते, यथा रूम्बरस्य खं वादित्रविशेषस्य-च्छिद्रपरिमाणं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति । जिस समय पुरुष अथित उपा-सक इस लोकसे मरकर जाता है, शरीर-त्याग करता है, उस समय वह वायुको प्राप्त होता है, आकाशमें तिर्यग्भत (तिरछा होकर स्थित) वायु घनीभूत अर्थात् अभेद्यरूपसे विद्यमान है; वह वायु वहां अपनेमें प्राप्त हुए उस उपासकके लिये 'विजिहीते' अपने अवयवोंका विच्छेद कर देता है अर्थात् अपनेको छिद्रयुक्त कर देता है। कितना बड़ा छिद्र करता है, सो बतलाया जाता है—जैसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है, वैसे प्रसिद्ध परिमाण-वाला छिद्र कर देता है।

उम छिद्रद्वारा वह विद्वान् ऊर्ध्व होकर चढ़ता है, अर्थात् ऊर्ध्वोन्मुख होकर जाता है, वह आदित्यलोकमें पहुँच जाता है। आदित्य ब्रह्मलोक-को जानेवालेका मार्ग रोककर स्थित है। वह भी इस प्रकार जाननेवाले उस उपासकको मार्ग दे देता है। उसके लिये वहाँ वह अपने [मण्डल] को छिद्रयुक्त कर देता है; जैसा कि लम्बर नामक एक वाद्यविशेषके छिद्रका परिमाण होता है। उसके द्वारा वह ऊर्यकी ओर चढ़ता है, वह चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है।

सोऽपि तस्मै तत्र विजिहीते, यथा दुन्दुभेः खं प्रसिद्धम्, तेन स ऊर्ध्व श्राक्रमते। स लोकं प्रजापतिलोकमागच्छतिः किं-विशिष्टम् ? अशोकं मानसेन विवर्जितमित्येतत्ः दुःखेन अहि हिमवर्जितं शारीरदुःख-वर्जितिभत्वर्थः; तं प्राप्य तस्मिन् वसति ग्राश्वतीर्नित्याः समाः संवत्सरानित्यर्थः । त्रह्मणो बहून कल्पान् वसतीत्येतत्।।१।। वहाँ निवास करता है।।१।।

THE THE PERSON PERSON PERSON HIS - PR वहाँ वह भी उसके लिये अपने-को छिद्रयुक्त कर देता है, जैसा कि दुन्दुभिका छिद्र प्रसिद्ध है, उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह लोक अर्थात् प्रजापतिलोकमें आ जाता है; कैसे लोकमें ? 'अशो-कम्' अर्थात् मानसिकं दुःखसे रहित और 'अहिमम्' —हिमवर्जित अर्थात् शारीरिक दुःखसे रहित लोकमें। वहाँ पहुँचकर वह उसमें 'शाश्वती: समाः'--नित्य अर्थात् अनन्त वर्षीतक बसता है। तात्पर्यं यह कि ब्रह्माके अनेकों कल्पोंतक

> इति वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पञ्चमाध्याये दशमं गतिबाह्मणम् ॥ १०॥

## रकादश ब्राह्मण

व्याधि, इमशानगमन श्रौर श्रग्निदाहमें परम तपोहिष्टका विधान

एतद् वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमः हैव लोकं जयित य एवं वेदैतद् वै परमं तपो यं प्रेतमरण्य इरन्ति परम है व लोकं जयित य एवं वेदैतद् वै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम 🛴 हैव लोकं जयित य एवं वेद् ॥ १ ॥

व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है—यह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मृत पुरुषको जो वनको ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ( म्रियमाण व्यक्ति ) ऐया जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मरे हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अग्निमें रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है।। १।।

एतद् वै परमं तपः । किं
तत् ? यद् व्याहितो व्याधितो
जनरादिपरिगृहीतः सन् यत्
तप्यते तदेतत् परमं तप इत्येवं
चिन्तयेतः दुःखसामान्यात् ।
तस्यैवं चिन्तयतो विदुपः कर्मचयहेतुस्तदेव तपो भवत्यनिन्दतोऽविषीदतः; स एव च तेन
विज्ञानतपसा दग्धिकत्विषः
परमं हैव लोकं जयति य एवं
चेद ।

तथा ग्रुमूर्पुरादावेव कल्पयति;
किम् १ एतद् वै परमं तपो यं प्रेतं
मां प्रामादरण्यं हरन्ति ऋत्विजोऽन्त्यकर्मणे तद् प्रामादरण्यगमनसामान्यात परमं मम तत् तपो

यह निश्चय परम तप है। वह
क्या है ? व्याहित-व्याधित अर्थात्
ज्वरादिसे प्रस्त हुआ पुरुष जो ताप
होता है, यह परम तप है--ऐसा
चिन्तन करे; क्योंकि ताप और तप
इनमें समान ही क्लेश है। इस
प्रकार चिन्तन करनेवाले उस
विद्वान्का, जो कि स्वतः प्राप्त हुए
रोगादिकी निन्दा नहीं करता तथा
उससे विषादको प्राप्त नहीं होता,
वही तप कर्मक्षयका हेतु हो जाता
है। जो इस प्रकार जानता है, वह
उस विज्ञानरूप तपके द्वारा पापोंको दम्ध करके परम लोकपर विजय
प्राप्त कर लेता है।

इसी प्रकार मरणासन्त पुरुष आरम्भमें ही कल्पना करता है; क्या कल्पना करता है? मर जानेपर मुफे ऋत्विग्गण अन्त्येष्टिकर्मके लिये जो ग्रामसे वनमें ले जायेंगे, यह निश्चय ही परम तप होगा—ग्रामसे वन-ग्रमनमें समानता होनेके कारण वह मेरा परम तप हो जायगा। यह भविष्यति । ग्रामाद्रण्यगमनं परमं तप इति हि प्रसिद्धम्। परमं हैव लोकं जयित य एवं वेद ।

तथैतद् वै परमं तपो यं प्रेत-मग्नावस्याद्धतिः त्राग्निप्रवेश-सामान्यात्, परमं हैव लोकं जयित य एवं वेद ॥ १ ॥

तो प्रसिद्ध ही है, कि ग्रामसे वनमें जाना परम तप है। जो ऐसा जानता है, वह निश्चय हो परम लोकको जीत लेता है।

> तथा जिस मृतकको सब ओरसे अग्निमें रखते हैं-यह भी उसके लिये परमतप होता है, क्योंकि अग्निप्रवेशसे इसकी समानता है। जो ऐसा जानता है, वह निश्चय ही परम लोकको जीत लेता है ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पञ्चमाध्याये एकादशं तपोत्राह्मणम् ॥ ११ ॥

### द्वादश ब्राह्मण

ग्रन्न-प्राग्रारूप ब्रह्मकी उपासना ग्रौर तद्विषयक ग्राख्यान

**ग्रन्नं ब्रह्मोति-तथैतदुपास-**

'अन्नं ब्रह्म'—इस प्रकार इस अन्य उपासनाका विधान करनेकी इच्छासे वेद कहता है-

जान्तरं विधित्सन्नाइ-

अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूर्यात वा अन्नमृते प्राणात् प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यित वै प्राण ऋते उन्नादेते ह त्वेव देवते एकधा-भूयं भूत्वा परमतां गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः पितरं कि स्विदेवैवंविदुषे साधु कुर्यां कमेवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह स्माह पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरे-कधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन् भूतानि विद्यानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद् ॥ १ ॥

कोई कहते हैं कि अन्न इहा है; किंतु ऐसी बात नहीं है; क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं—प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्नके बिना प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एक रूपताको प्राप्त होकर परम भावको प्राप्त होते हैं—ऐसा निश्चय कर प्रान्द ऋषिने अपने पितासे कहा था—'इस प्रकार जाननेवालेका मैं क्या शुभ करूँ अथवा क्या अशुभ करूँ? [क्योंकि कृतकृत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ ही।]' पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा—'प्रान्द ! ऐसा मत कहो। इन दोनोंकी एक रूपताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता है ?' अतः उससे उस (प्रान्दके पिता) ने 'वि' ऐसा कहा। 'वि' यही अन्न है। वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं। 'रम्' यह प्राण है, क्योंकि रं अर्थात् प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। जो ऐसा जानता है, उसमें ये सब भत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं।। १।।

श्रानं ब्रह्मान्नमद्यते यत् तत् ब्रह्मत्येक श्राचार्या श्राहुस्तन्न तथा ग्रहीतन्यमन्नं ब्रह्मति । श्रान्ये चाहुः—प्राणो ब्रह्मति, तच तथा न ग्रहीतन्यम् ।

अन्न ब्रह्म है। अन्न जो कि खाया जाता है, वह ब्रह्म है—ऐसा किन्हीं आचार्योंका कथन है; किंतु 'अन्न ब्रह्म है' इसे इसी रूपमें नहीं स्वीकार करना चाहिये। दूसरे कहते हैं—प्राण ब्रह्म है; इसे भी इस रूपमें नहीं स्वीकार करना चाहिये।

किमथँ पुनरन्नं ब्रह्मेति न ग्राह्मम्; यस्मात् पूयति क्लिचते पूर्तिभावनापद्यत ऋते प्राणात्, तत् कथं ज्ञक्ष भवितुमहीत ? ब्रह्म हि नाम तद् यदविनाशि। भस्तु तिहं प्राणी बहा, नैवम्; यस्माच्छुष्यति वै प्राणः शोषमु-पैति ऋतेऽन्नात्, अत्ता हि प्राणः; अतोऽन्नेनाद्येन विना न शक्रोत्यात्मानं धारियतुम्; तस्माच्छुष्पति वै प्राण ऋते-उन्नात् । अत एकैकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मात् तस्मादेते ह त्वेवालप्राणदेवते एकघाभ्यमेक-धाभावं भूत्वा गत्वा परमतां परम-त्वं गच्छतो ब्रह्मत्वं प्राप्नुतः। तदेतदेवमध्यवस्य ह स्माह सम प्रातृदो नाम पितरमात्मनः किस्वित् स्विदिति वितर्के, यथा मया ब्रह्म परिक्ट्रपतमेवंविदुपे

किंतु 'अन्त ब्रह्म हे' ऐसा क्यों नहीं समफ्ता चाहिये ? प्योंकि प्राणके बिना यह सड़ता है, इसमें पानी छूटने लगता है अर्थात् यह प्रतिभाव—दुर्गन्धको प्राप्त हो जाता है। फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है ? ब्रह्म तो वही हो संकता है, जो अविनाशी हो।

अच्छा तो प्राण ही ब्रह्म रहे, ऐसा नहीं; क्योंकि अन्नके विना प्राण सूल जाता है—गुष्कताको प्राप्त हो जाता है। प्राण तो अन्न भक्षण करनेवाला है; अतः अपने भक्ष्य अन्नके विना वह अपनेको धारण करनेमें समर्थं नहीं है, इसीसे अन्नके विना प्राण सूख जाता है। अतः इनमेंसे एक-एकका ब्रह्मत्व सम्भव नहीं है, इसलिये ये अन्न और प्राण—दो देवता एक रूप होकर—एक भावको प्राप्त हो कर परमता—परमभावको प्राप्त होते अर्थात् ब्रह्मत्वको प्राप्त हो जाते हैं।

इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृद नामके ऋषिने अपने पितासे कहा— 'किंस्वित्' (कौन सा)—इसमें 'स्वित्' यह वितर्कभाव सूचित करनेके लिये है, मैंने जिस प्रकार ब्रह्मकी कल्पना की है, उस प्रकार जाननेवालेका मैं किस्वित् साधु कुर्यां साधु शोभनं पूजां कां त्वस्मै पूजां कुर्या-मित्यभिप्रायः, किमेवास्मै विदुषे ऽसाधु कुर्यां कृतकृत्योऽसावित्य-भिप्रायः। अन्तप्राणी सहभूतौ ब्रह्मेति विद्वानासावसाधुकरणेन खण्डितो भवति, नापि साधु-करणेन महीकृतः।

तमेवंवादिनं स पिता ह स्माह पाणिना हस्तेन निवारयन् मा प्रातृद मैवं वोचः । ऋस्त्वेनयो-रन्नप्राणयोरेकधाभूयं परमतां कस्तु गच्छति न कश्चि-द्पि विद्वाननेन ब्रह्मद्र्यनेन परमतां गच्छति । तस्मान्मैवं वक्तुमहीस कृतकुत्योऽसाविति । यद्येवं त्रवीतु भवान् कथं पर-मतां गच्छतीति ? तस्मा उ है-तद् वक्ष्यमाणं वच उवाच। किं तत् ? बीति । किं तद् बीत्युच्यते---श्रन्नं वै वि । अन्ने हि यस्मादिमानि सर्वाणि भूतानि विष्टान्याश्रितान्यतोऽन्नं बीत्युच्यते ।

TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY वया साधु करूँ ? साधु-शोभन अर्थात् पूजा; तात्पर्यं यह है कि उसको मैं क्या तो पूजा करूँ और क्या ऐसा जाननेवालेका मैं असाधु कहँ ? अभिप्राय यह है कि वह तो कृतकृत्य है। अन्न और प्राण - ये मिलकर ब्रह्म हैं - ऐसा जो जानने-वाला है वह पुरुष अग्रुभ करनेसे तो खण्डत नहीं होता और गुभ करनेसे महान् नहीं होता।

> इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्र-को हाथसे रोकते हुए पिताने कहा, 'प्रातृद ! नहीं, ऐसा मत कहो । इन अन्न और प्राणको एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परम-भावको प्राप्त करता है ? इस ब्रह्मदर्शनके द्वारा कोई भी विद्वान् परम-भावको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये कि यह कृत्यकृत्य हे ।'

यदि ऐसी बात है तो आप बतलाइये कि किस प्रकार परम-भाव प्राप्त करता है ? तब उसके प्रति उसके पिताने यह आगे कहा जानेवाला वचन कहा। वह वचन वया था ? वह था 'वि'। वह 'वि' क्या है सो बतलाते हैं -अन्न ही 'वि' है, क्योंकि अन्नमें ही ये समस्त भूत विष्ट--आश्रित हैं, इसलिये अन्न 'वि' इस प्रकार कहा जाता है।

किं च रिमति-रिमति चोक्त-वान् पिता। किं पुनस्तद् रम् ? प्राणी वै रम्; कुत इत्याह प्राणे हि यस्माद् बलाश्रये सति सर्वाणि भूतानि रमन्तेऽतो रं प्राणः। सर्वभूताश्रयगुणमन्नं सर्वभूतर-तिगुणश्च प्राणः। न हि कश्चिद-नायतनो निराश्रयो रमते; नापि दुर्बलो सत्यप्यायतनेऽप्राणो रमते; यदा त्वायतनवान् प्राणी बत्तवांश्र तदा कृतार्थमात्मानं मन्यमानो रमते लोकः; "युवा स्यात् साधुयुवाध्यायकः'' (तै० उ०२।८।१) इत्यादिश्रुतेः। इदानीमेवंविदः फलमाह-सर्वाणि ह वा श्रस्मिन् भृतानि सर्वाणि विश्वन्त्यत्रगुणज्ञानात् भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानाद् य एवं वेद ॥ १॥

ब्राह्मण १२ ।

~\$~\$&\$&\$&\$\$;\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ इसके सिवा 'रम्' यह कहा-पिताने 'रम्' ऐसा भी कहा, सो वह 'रम्' क्या है ? प्राण ही 'रम्' है। क्यों, सो बतलाते हैं—क्योंिक बलके आश्रयभूत प्राणके रहनेपर ही सब भूत रमण करते हैं, इस-लिये प्राण 'रम्' है । इस प्रकार अन्त समस्त भूतोंके आश्रयरूप गुणवाला है और प्राण समस्त भूतोंके रतिरूप गुणवाला । विना आयतन अर्थात् बिना आश्रयके भी कोई रमण नहीं कर सकता और आश्रयके होनेपर भी प्राणहीन अर्थात् बलहोन भी रमण नहीं कर सकता । जिस समय प्राणी आश्रयसे युक्त और बलवान् होता है तभी अपनेको कृतार्थ मानता हुआ वह रमण करता है; जैसा कि "युवक हो, अच्छा युवक हो और विद्या-वान् हो" इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है।

अब श्रुति इस प्रकार जानने-वाले उपासकका फल बतलाती है— जो ऐसा जानता है, उसमें अन्नगुण-का ज्ञान होनेके कारण समस्त **भू**त प्रवेश करते हैं तथा प्राणगुणका ज्ञान होनेके कारण समस्त भृत रमण करते हैं ॥ १॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये द्वादशमन्नप्राणबाह्मणम् ॥ १२ ॥

### त्रयोदश ब्राह्मण

#### उक्थदृष्टिसे प्राग्गोपासना

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद् सर्वमुत्थापय-त्युद्धास्मादुक्थविद् वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्य स सलोकतां जयित य एवं वेद् ॥ १ ॥

'उक्य' इस ६कार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही उक्य है, क्योंकि प्राण ही इन सबको उत्थापित करता है। इस उपासकसे उक्थ-वेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको प्राप्त करता है।। १।।

उन्थं तथोपासनान्तरम् । उन्थं गस्त्रम्; तद्धि प्रधानं महात्रते कतौ । किं पुनस्तदुन्थम् ? प्राणो वा उन्थम्; प्राणश्च प्रधान इन्द्रियाणामुन्थं च शस्त्राणामत उन्थमित्युपासीत । कथं प्राण उन्थम् ? इत्याह— प्राणो हि यस्मादिदं सर्वमृत्थाप-यति; उत्थापनादुन्थं प्राणः; न ह्यप्राणः कश्चिद्वतिष्ठति । तदुपासनफलमाह—उद्धास्मा-देवंविद उन्थवित प्राणविद् वीरः इसी प्रकार उक्थ' एक अन्य उपासना है। उक्थ शस्त्र है, वही महाव्रत कतुमें प्रधान होता है। अच्छा तो वह उक्थ क्या है? प्राण ही उक्थ है; प्राण इन्द्रियोंमें प्रधान है और उक्थ शस्त्रोंमें प्रधान है; इसलिये प्राण उक्थ है—ऐसी उपा-सना करे।

प्राण उक्थ किस प्रकार है ? सो श्रुति बतलाती है—क्योंकि प्राण ही इस सबको उठाता है; उठानेके कारण प्राण उक्थ है; क्योंकि कोई भी प्राणहीन उठ नहीं सकता।

अब श्रुति उसकी उपासनाका फल बतलाती है —इस प्रकार उपासना करनेवालेसे उक्थवित्-प्राणवित् वीर CECEPARANTARY PARANTA श्रदष्टं तूक्थस्य सायुच्यं सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ १ ॥

पुत्र उत्तिष्ठति ह-दृष्टमेतत् फलाम् । यानी पुत्र उत्पन्न होता है-यह इसका प्रत्यक्ष फल है। परोक्ष फल यह है कि जो ऐसा जानता है, वह उक्यके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

यजुद्धिटसे प्राणोपासना

यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्टचाय यजुषः सायुज्य ् सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २ ॥

'यजुः' इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही यजु है, क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता है। सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह यजुके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

यजुरिति चोपासीत प्राणम्; प्राणो वै यजुः; कथं यजुः प्राणः? प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते। न ह्यसति प्राणे केनचित् कस्यचिद् योगसामध्यम्; अतो युनक्तीति प्राणी यजुः। एवंविदः फलमाह—युज्यन्त उद्यन्छन्त इत्यर्थः । हास्मा एवं-विदे सर्वाणि भूतानि श्रेष्ट्यं श्रेष्ट-

'यजुः' इस प्रकार भी प्राणकी उपासना करे; प्राण ही यजु है; प्राण यजु किस प्रकार है ? क्योंकि प्राणमें ही समस्त प्राणियोंका योग होता है। प्राणके न रहनेपर किसीके साथ किसीका योग होने-का सामर्थ्य नहीं है; अतः योग करता है, इसलिये प्राण यजु है।

इस प्रकार उपासना करनेवालेका श्रुति फल बतलाती है-इस प्रकार उपासना करनेवालेको सम्पूर्ण भूत

भावस्तरमै श्रेष्ठ्याय श्रेष्ठभावायायं नः श्रेष्ठो भवेदिति। यजुषःप्राणस्य सव सायुज्यमित्यादि समा-नम् ॥ २ ॥

श्रेष्ठय-श्रेष्ठभावका नाम श्रेष्ठच है, उस श्रेष्ठ्य यानी श्रेष्ठ-भावके लिये -यह हममें श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे युक्त होते अर्थात् उद्यम करते हैं। तथा वह यजुरूप प्राणका सायुज्य प्राप्त करता है-इत्यादि सब अर्थ पूर्ववत् है ॥ २ ॥

#### सामदृष्टिसे प्राणोपासना

साम प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यश्चि सम्यश्चि हास्मे सर्वाणि भूतानि कल्पन्ते साम्नः श्रीष्ठचाय सायुज्य ५ सलोकतां जयति य एवं वेद् ॥ ३ ॥

'साम' इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही साम है, क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुसंगत होते हैं। समस्त भूत उसके लिये सुसंगत होते हैं तथा उसकी श्रेष्टताके लिये समर्थ होते हैं। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

सामेति चोपासीत प्राणम्। प्राणो वै साम । कथं प्राणः साम ? प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भृतानि सम्यश्चि संगच्छन्ते; संगमनात् साम्यापत्तिहेतुत्वात् साम प्राणः। सम्यञ्चि संगच्छन्ते हास्मै सर्वाणि भतानि । न केवलं संगच्छन्त एव, श्रेष्ठ भावाय चारमै कल्पनते समर्थ्यन्ते साम्नः सायुज्यमि-त्यादि पूर्ववत् ॥ ३ ॥

'साम' इस प्रकार भी प्राणकी उपासना करे। प्राण ही साम है। प्राण साम किस प्रकार है ? क्यों-कि प्राणमें ही सब भूत संगत होते हैं; सङ्गमन अर्थात् साम्यप्राप्तिके कारण प्राण साम है। सम्पूर्ण भूत उसके साथ संगत हो जाते हैं; केवल संगत ही नहीं होते, इसके श्रेष्ठभावके लिये भी समर्थ होते हैं। सामके सायुज्यको प्राप्त होता है-इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है ॥ ३॥

क्षत्रं प्राणो वै क्षत्त्रं प्राणो हि वै क्षत्त्रं त्रायते हैनं प्राण: क्षणितोः प्र क्षत्त्रमत्रमाप्नोति क्षत्त्रस्य सायुज्य सलोकतां जयति य एवं वेद् ॥ ४ ॥

प्राण क्षत्र है—इस प्रकार प्राणको उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है—यह प्रसिद्ध है। प्राण इस देहकी शखादिजनित क्षतसे रक्षा करता है। अत्रम्—अन्य किसोसे त्राण न पानेवाले क्षत्र (प्राण) को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य और सलोकताको जीत लेता है।। ४।।

तं प्राणं चत्त्रमित्युपासीत ।
प्राणो वै चत्त्रं प्रसिद्धमेतत् प्राणो
हि वै क्षत्त्रम् । कथं प्रसिद्धता १
इत्याह—त्रायते पालयत्येनं पिण्डं
देहं प्राणः क्षणितोः शस्त्रादिहिसितात् पुनमीसेनाप्रयति
यस्मात् तस्मात् चतत्राणात्
प्रसिद्धं चत्त्रत्वं प्राणस्य ।

विद्यत्फलमाह—प्र चत्त्रमत्रं न त्रायतेऽन्येन केनचिदित्यत्रं चत्त्रं प्राणस्तमत्रं चत्त्रं प्राणं प्राप्नोतीत्यर्थः। शाखान्तरे वा पाठात् चत्त्रमात्रं प्राप्नोति प्राणो

उस प्राणकी 'क्षत्र' इस प्रकार
उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है—
यह प्रसिद्ध है कि प्राण ही क्षत्र है।
यह प्रसिद्ध किस कारण है, सो श्रुति
बतलाती है—इस पिण्ड यानी शरीरकी
प्राण क्षतसे—शस्त्रादिकी पीडासे रक्षा
करता है अर्थात् उसे पुनः मांससे
भर देता है, अतः क्षतसे रक्षा
करनेके कारण प्राणका क्षत्रत्व
प्रसिद्ध है।

अबश्रुति उपासकको मिलनेवाला फल वतलाती है-प्र क्षत्त्रम् अत्रम्-जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं किया जाता, वह प्राण अत्र-क्षत्र है, उस अत्र क्षत्ररूप प्राणको प्राप्त होता है। शाखान्तर (माध्यन्दिनी शाखा) में पाठान्तर होनेकं कारण क्षत्रमात्रको प्राप्त होता है अर्थात् प्राण

१. त्राणहीन । २. वहाँ 'प्र क्षत्त्रमत्रमाप्नोति' के स्थानमें 'प्र क्षत्त्रमात्र-माप्नोति' ऐसा पाठान्तर है ।

भवतीत्यर्थः । त्तत्त्रस्य सायुज्यं सत्तोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥

हो जाता है—ऐसा अर्थ होगा। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है।। ४।।

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये त्रयोदरामुक्थन्नाह्मणम् ॥ १३ ॥

# चतुर्दश ब्राह्मण

गायच्युपासना

ब्रह्मणे हृदयाद्यनेकोपाधि-विशिष्टस्योपासनमुक्तम् । अथे-दानीं गायत्र्युपाधिविशिष्टस्यो-पासनं वक्तव्यम्, इत्यारभ्यते । सर्वेच्छन्दसां हि गायत्रीछन्दः प्रधानभूतम्, तत्त्रयोक्तृगयत्रा-णाद् गायत्रीति वस्यति । न चान्येषां छन्दसां प्रयोक्तप्राण-त्राणसामध्यम्; प्राणात्मभूता च सा सर्वेच्छन्दसां चात्मा प्राणः। प्राणक्च चतत्राणात् चतत्रमि-त्युक्तम्; प्राणश्च गायत्री; तस्मात् तदुपासनमेव विधितस्यते।

हृदय आदि अनेक उपाधियोंसे विशिष्ट ब्रह्मको उपासना बतलायी गयो। अब आगे गायत्रीरूप उपाधिसे विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलानी है; इसलिये प्रकरणका आरम्भ किया जाता है। सम्पूर्ण छन्दोंमें गायत्री छन्द ही प्रधानभ्त है। उसका प्रयोग करनेवालेके गयका त्राण करनेके कारण यह गायत्री है-ऐसा श्रुति बतलावेगो। अन्य छन्दोंमें अपने प्रयोक्ताके प्राणोंकी रक्षा करनेका सामर्थ्यं नहीं है । किंतु वह प्राणकी स्वरूपम्ता है और प्राण सम्पूर्ण छन्दोंका आत्मा है। तथा क्षतसे त्राण करनेके कारण प्राणक्षत्र है--ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। प्राण ही गायत्री है,इसलिये उसीकी उपासना-का विधान करना अभीष्ट है।

द्विजोत्तमजन्महेतुत्वाच-''गायच्या ब्राह्मणमसृजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैश्यम्" इति द्विजोत्तमस्य द्वितीयं जन्म गायत्रीः निमित्तम्। तस्मात् प्रधाना गायत्री । 'ब्राह्मणा व्युत्थाय' 'त्राह्मणा श्रमिवदन्ति''स त्राह्मणो विरजोऽविचिकित्सो विषापो ब्राह्मणो भवति' इत्युत्तमपुरुषार्थ-सम्बन्धं ब्राह्मण्य दर्शयति । तच त्राह्मणत्वं गायत्रीजन्ममूलमतो सतत्त्वम् । वक्तव्यं गायव्याः गायच्या हि यः सृष्टो द्विजोत्तमो निरङ्कुश एवोत्तवपुरुवार्थसाधने-ऽधिकियते, श्रतस्तन्मृतः प्रम-पुरुषार्थेसम्बन्धः। तस्मात्तदुवासन-विधानायाह —

THE PROPERTY AND AND इसके सिवा बाह्मणोंके जन्मका हेतु होनेसे भी [इसका विधान किया जाता है । "गायत्रीसे ब्राह्मणकी रचना की, त्रिष्टुप्से क्षत्रियकी और जगतोसे वैश्यकी" इस श्रुतिके अनुसार द्विजोत्तमका द्वितीय जन्म गायत्रीके कारणहै। इसलिये गायत्री प्रधान है। 'ब्राह्मण व्युत्थान करके [भिक्षाचर्या करते हैं]', 'ब्राह्मण अभिवादन करते हैं', 'वह ब्राह्मण निष्पाप, निर्दोष और नि:शङ्क ब्राह्मण होता है' इत्यादि श्रुतियाँ ब्राह्मणका उत्तम पुरुषार्थसे सम्बन्ध प्रदर्शित करती हैं। और वह ब्राह्म-णत्व गायत्रीजन्ममूलक है; इसलिये गायत्रीका तत्त्व बतलाना आवश्यक है। जो गायत्रोद्वारा रचा हुआ निरङ्कुश द्विनश्रेष्ठ है,उसीका उत्तम पुरुवार्थसाधनमें अधिकार है। अतः परमगुरुषार्थका सम्बन्ध गायत्रो-मूलक है। इसलिये उसकी उपासता-का विधान करनेके लिये श्रुति कहती है-

गायत्रीके प्रथम लोकरूप पादकी उपासना

भूमिरन्तिरक्षं चौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर्इ वा एकं गायत्र्ये पद्मेतदु हैवास्या एतत् स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयित योऽस्या एतदेवं पदं वेद् ॥१॥ भूमि, अन्तरिक्ष और द्यों—ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक (प्रथम) पाद है। यह (भूमि आदि) ही इस गायत्रीका प्रथम पाद है। इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, वह इस त्रिलोकीमें जितना कुछ है, उस सबको जीत लेता है।। १।।

भूमिरन्तरित्तं द्यौरित्येतान्य-ष्टावत्तराणि, श्रष्टात्तरमष्टावत्तराणि यस्य तदिदमष्टात्तरमः, ह वै प्रसिद्धावद्योतको, एकं प्रथमं गायज्ये गायज्याः पदम्, यका-रेणैवाष्टत्वपूरणम्, एतदु हैवैतदे-वास्या गायज्याः पदं पादः प्रथमो भूम्यादित्तत्त्वणस्त्रैत्तोक्यात्माः, श्रष्टात्तरत्वसामान्यात् ।

एवमेतत् त्रेलोक्यात्मकं गायत्रयाः प्रथमं पदं यो वेद तस्यैतत्
फलम्— स विद्वान् धावत्
किश्चिदेषु त्रिषु लोकेषु जेतन्यं
तावत् सर्वे ह जयित योऽस्या
एतदेवं पदं वेद ॥ १॥

भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ:—इस प्रकार ये आठ अक्षर हैं। गायत्री का एक अर्थात् प्रथम पाद अष्टाक्षर— जिसमें आठ अक्षर हों, ऐसा यह अष्टाक्षर हैं। ह और वै—ये प्रसिद्धि-के सूचक निपात हैं। 'द्यौ:' इसके यकारसे ही आठ संख्याकी पूर्ति होती हैं; यही इस गायत्रीका भूमि आदि लक्षणोंवाला त्रिलोकरूप प्रथम पाद है, क्योंकि आठ अक्षर होनेमें इनकी समानता है।

इस प्रकार गायत्रीके इस त्रैलोक्यात्मक प्रथम पादको जो जानता है, उसे यह फल प्राप्त होता है। वह उपासक, जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, इस त्रिलोकीमें जो कुछ जय करने योग्य है, उस सभीको जीत लेता है ॥१॥

गायत्रीके द्वितीय त्रयीरूप पादकी उपासना तथा— इसी प्रकार—

ऋचो यज्र्ष्ष सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर्ह् वा एकं गायन्ये पद्मेतदु हैवास्या एतत् स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयित योऽस्या एतदेवं पदं वेद् ॥ २ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 'ऋच:, यजू'षि, सामानि' ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक (दितीय) पाद है। यह (ऋक् आदि) ही इस गायत्रीका द्वितीय पाद है। जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या है [ अर्थात् त्रयीविद्याका जितना फल है ] उस सभीको जीत लेता है ॥ २॥

ऋचो यज्ंषि सामानीति त्रयीविद्यानामत्तराणि, एतान्यव्य-ष्टाचेव; तथैवाष्टात्तरं ह वा एकं गाय त्र्ये पदं द्वितीयम् एतदु हैवास्या एतद् ऋग्यजुःसाम-जनणमष्टात्तरत्वसामान्या-देव। स यावतीयं त्रयीविद्या त्रय्या विद्यया यावत् फलजात-माप्यते ताबद्ध जयति योऽस्या एतद् गायच्यास्त्रेविद्यतत्त्रणं पदं वेद ॥ २॥

'ऋचः, यजूंषि, सामानि' ये त्रयीविद्याके अक्षर हैं। ये भी आठ हो हैं; इसी प्रकार गायत्रीका एक अर्थात् द्वितीय पद भी आठ अक्षरों-वाला है। अष्ठाक्षरत्वमें समानता होनेके कारण ही यह ऋग्यजु:साम-रूप गायत्रीका द्वितीय पाद है। जो इस गायत्रीके इस त्रैविद्य (तीनों वेद ) रूप पदको जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या है अर्थात् त्रयोविद्यासे जितना फल संब जीत किया जाता है, वह लेता है ॥ २ ॥

गायत्रीके तृतीय प्राणादिपाद ग्रौर तुरीय दर्शत परो-रजापादकी उपासना

तथा---

तथा--

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर ५ ह वा एकं गायठ्ये पद्मेतदु हैवास्या एतत् स यावदिदं प्राणि तावद्ध जयित योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्य एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यद् वै चतुर्थं तत् तुरीयं द्र्शतं पद्मिति द्दश इव ह्येष परोरजा इति

## सर्वमु ह्येवेष रज उपर्शुपरि तपत्येव १ हैव श्रिया यशसा तपति यो ऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ ३ ॥

प्राण, अपान, व्यान—ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक (तृतीय) पाद है। यह प्राणादि ही इस गायत्रीका 'तृतीय' पाद है। जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है, वह जितना यह प्राणिसमुदाय है, सबको जीत लेता है। और यह जो तपता (प्रकाशित होता) है वही इसका तुरीय, दर्शत एवं परोर जा पद है। जो चतुर्थ होता है, वही 'तुरीय' कहलाता है। 'दर्शतं पदम्' इसका अर्थ है—मानो [ यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता है, 'परोर जा:' इसका अर्थ है—-यह सभी रज [ यानी लोकों ] के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। जो गायत्रीके इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा और कीतिसे प्रकाशित होता है। है।

प्राणोऽपानी व्यान एतान्यवि प्राणाद्यभिधानात्तराण्यष्टौ । तच गायव्यास्तृतीयं पदं यावदिदं प्राणिजातं ताबद्ध जयति यो-ऽस्या एतदेवं गायव्यास्तृतीयं पदं वेद ।

भयानन्तरं गायन्यास्त्रिय-दायाः शब्दात्मिकायास्तुरीयं पदमुक्यतेऽभिधेयभ्रुतमस्याः प्रकृताया गायन्या एतदेव वस्य-माणं तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति तुरीयमित्यादि-वाक्यपदार्थं स्वयमेव न्याचष्टे श्रुतिः— प्राण, अपान, व्यान—ये प्राणादिके नाम भी आठ ही अक्षर हैं। यह गायत्रीका नृतीय पाद है। जो इस प्रकार गायत्रीके इस नृतीय पदको जानता है, वह यह जितना प्राणिसमूह है, उस सभीको जीत लेता है।

अब आगे शब्दात्मिका त्रिपदा
गायत्रीका अभिधेयभूत चतुर्थं पद
बतलाया जाता है। यह जो तपता
है, वही इस प्रकृत गायत्रीका आगे
बतलाया जानेवाला तुरोय दर्शत
परोरजा पद है। 'तुरीयम्' इत्यादि
वाक्यके पदोंके अर्थंकी श्रुति स्त्रयं
ही व्याख्या करती है।

यद् वै चतुर्थं प्रसिद्धं लोके
तिदिदं तुरीयश्रब्देनाभिधीयते।
दर्शतं पदिमित्यस्य कोर्थंऽः ?
इत्युच्यते—दृदश इव दृश्यत
इव द्येष मण्डलान्तर्गतः पुरुषोऽतो दर्शतं पद्मुच्यते। परोरजा
इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः ? इत्युच्यते—सर्वं समस्तम् द्येवेष मण्डलस्थः पुरुषो रजो रजोजातं
समस्तं लोकमित्यर्थः, उपर्युपयाधिपत्यमावेन सर्वं लोकं
रजोजातं तपति। उपर्युपरीति
वीप्ता सर्वलोकाधिपत्यक्यापनार्था।

नतु सर्वशब्देनैव सिद्धत्वाद्

वीप्सानिथंका।

नैष दोषः; येपामुपरिष्टात् सिवता दृश्यते तिद्विषय एव सर्व-शब्दः स्यादित्याशङ्कानिवृत्त्यर्था वीप्सा। "ये चामुष्मात् पराश्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" (छा० उ० १।६।८) इति श्रुत्यन्तरात्। तस्मात् सर्वा-वरोधार्था वीप्सा।

लोकमें जो चतुर्थं प्रसिद्ध है, वही यह 'तुरीय' शब्दसे कहा गया है। 'दर्शतं पदम्' इसका क्या अर्थ हे, सो बतलाया जाता है-यह मण्डलान्तर्गत पुरुष 'ददश इव' अर्थात् दीखता-सा है, इसलिये यह 'दशंत पद' कहा जाता है। 'परोरजाः' इस पदका क्या अर्थ है ? सो बतलाते हैं —यह मण्डलस्य पुरुष समस्त रजः-रजःसमूह अर्थात् सारे ही लोकको ऊपर-ऊपर आघिपत्य-भावसे सम्पूर्ण लोकरूप रजःसमूह-को प्रकाशित करता है। 'उपरि-उपरि' यह द्विरुक्ति उसका समस्त लोकपर आधिपत्य प्रकट करनेके लिये हैं।

श्राक्षेप-किंतु आधिपत्य ती 'सर्व' शब्दसे ही सिद्ध हो जाता है—ऐसी स्थितिमें द्विरुक्ति तो व्यर्थ ही है।

उत्तर-यह दोष नहीं है, क्यों-कि जिनके ऊपर सूर्य दिखायों देता है, सर्वशब्द तो उन्होंके विषयमें होगा--इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये द्विष्ठिक की गयी है। यह बात "जो कि इससे ऊपरके लोक हैं, यह आदित्यमण्डलस्य पृष्ठष उनका और देवताओंके अभीष्ट फलोंका भी स्वामी है" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होती है। अतः सभी लोकोंका अवरोध करनेके लिये यह द्विष्ठिक है। यथासौ सविता सर्वाधिपत्य-लज्ञणया श्रिया यशसा च ख्या-त्या तपत्येवं हैव श्रिया यशसा च तपति योऽस्या एतदेवं तुरीयं दर्शतं पदं वेद ॥ ३॥

जो गायत्रीके इस चतुर्थं दर्शत पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार श्री और कीर्तिसे प्रकाशित होता है जैसे कि यह आदित्य सर्वाधिपत्यरूपा श्री और कीर्तिसे तप रहा है।। ३।।

गायत्रीकी परम प्रतिष्ठा प्रारा हैं, 'गायत्री' शब्दका निर्वचन स्रौर वटुको किये गये गायच्युपदेशका फल

सेषा गायन्येतस्मि स्तुरीये दर्शते पदे परोरजिस प्रतिष्ठिता तद् वै तत् सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुवे सत्यं चत्तुर्हि वे सत्यं तस्माद् यदिदानीं द्वो विवद-मानावेयातामहमद्रीमहमश्रीपमिति य एवं ब्रूयादह-मद्र्शिमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम तद् वै तत् सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं तत् प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बल ्सत्यादोगीय इत्येवंवेषा गायत्य-ध्यातमं प्रतिष्ठिता सा हैषा गया र स्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणा इस्तत्रे तद् यद् गया इस्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम स यामेवामू सावित्रीमन्वाहै वैष सा स यस्मा अन्वाह तस्य त्राणा ्स्त्रायते ॥ ४ ॥

वह यह गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है। वह पद सत्यमें प्रतिष्ठित है। चक्षु ही सत्य है, चक्षु ही सत्य है--यह प्रसिद्ध है। इसीसे यदि दो पुरुष 'मैंने देखा है' 'मैंने सुना है' इस प्रकार विवाद करते हुए आवें, तो उनमेंसे जो यह कहता होगा कि 'मैंने देखा है' उसीका हमें

विश्वास होगा। वह तुरीय पादका आश्रयभूत सत्य बलमें प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है। इसीसे कहते हैं कि सत्यकी अपेक्षा बल ओजस्वी है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणमें प्रतिष्ठित है। उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण किया था। प्राण ही गय हैं, उन प्राणोंका इसने त्राण किया। इसने गयोंका त्राण किया था, इसीसे इसका 'गायत्री' नाम हुआ। आचार्यने अठ वर्षके वटुके प्रति उपनयनके समय जिस सावित्रीका उपदेश किया था, वह यही है। वह जिस-जिस वटुको इसका उपदेश करता है, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करती है॥ ४॥

सैषा त्रिपदोक्ता या त्रैलोक्य-त्रैविद्यप्राणलचणा गायच्येतस्मि-अतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता, मूर्तीमूर्तरसत्वादादि-त्यस्य; रसापाये हि वस्तु नीर-भवति: यथा समप्रतिष्ठितं काष्ट्रादि दग्धसारं तद्वत् । तथा मृतीमृतीत्मकं जगत् त्रिपदा गायत्रयादित्ये प्रतिष्ठिता तद्र-सत्वात् सह त्रिभिः पादः ।

> तद् वै तुरीयं पदं सत्ये प्रति-ष्ठितम् । किं पुनस्तत् सत्यम् १ इत्युच्यते-—चक्षुचें सत्यम् । कथं

पूर्वोक्त तीन पदोंवाली वह यह त्रैलोक्य, त्रैविद्य और प्राणरूपा गायत्री इस चतुर्थं तुरीय दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है। यह मूर्तामूर्तेरूप गायत्री चतुर्थं पदरूप आदित्यमें प्रतिष्ठित है ] क्योंकि आदित्य मूर्ताम्तरसस्वरूप है। रस न रहनेपर तो वस्तु नीरस और अप्रतिष्ठित हो जाती है; जिस प्रकार जिसका सार दग्ध हो गया है, वह काष्ठादि नीरस हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समफना चाहिये। इस प्रकार मूर्तामूर्तात्मक जगद्रका त्रिपदा गायत्री तीनों पादोंके सहित आदित्यमें प्रतिष्ठित है; क्योंकि आदित्य उस ( जगत् ) का सार है।

वह तुरीय पद सत्यमें प्रतिष्ठित है। वह सत्य क्या है? सो वतलाया जाता है—चक्षु ही सत्य है। किस चक्षुः सत्यमित्याह-प्रसिद्धमेत-चक्षुहिं वै सत्यम् । कथं प्रसि-द्भता ? इत्याह—तस्मात् यद् यदीदानीमेव द्रौ विवदमानौ विरुद्धं वदमानावेयातामागच्छे-यातामहमद्शें दृष्टवानस्मीत्यन्य त्राहाहमश्रीषं त्वया दृष्टं न तथा तद्वस्त्वित तयोर्य एवं ब्र्याद-हमद्रान्तिमिति एव तस्मा श्रद्द्ध्याम न पुनर्यो ब्र्याद्हम-श्रीपमिति । श्रोतुर्मृषा श्रवणमपि संभवति न तु चक्षुषो मृषा दर्शनमः; तस्मानाश्रोपमित्युक्त-वते श्रद्दच्याम । तस्मात् सत्य-प्रतिपत्तिहेतुत्वात् सत्यं चक्षुस्त-स्मिन् सत्ये चक्षुषि सह त्रिभि-रितरैः पादैंस्तुरीयं पदं प्रति-ष्ट्रितिमत्यर्थः । उक्तं च "स त्रादित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति" (३।९।२०)। तद् वै तुरीयपदाश्रयं सत्यं बले

त्रांतिष्ठितम् । किं पुनस्तद्धलम् ?

POPONONIA NO प्रकार चक्षु सत्य है ? सो श्रुति बतलाती है। यह बात प्रसिद्ध है कि चक्षु ही सत्य है। ऐसी प्रसिद्धि क्यों है ? सो श्रुति बतलाती है-इसलिये, यदि इसी समय दो विवाद करनेवाले-परस्परविरुद्ध बांलनेवाले आवें; उनमेंसे एक कहता हो, कि 'मैंने ऐसा देखा है' और दूसरा कहे कि 'मैंने सुना है, तूने जैसी देखी है, वह वस्तु वैसी नहीं है' तो उनमेंसे जो यह कहेगा कि 'मैंने उसे देखा है' हम उसीका विश्वास करेंगे, जो ऐसा कहता है कि 'मैंने सुना है' उसका नहीं। सुननेवालेका श्रवण तो मिथ्या भी हो सकता है, किंतु नेत्रोंको मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता। इसलिये जो कहता है कि 'मैंने सुना है' उसमें हमारा विश्वास नहीं होता। अतः सत्यज्ञानका हेतु होनेके कारण चक्षु सत्य है। उस सत्यरूप चक्षुमें अन्य तीन पादोंके सहित तुरीय पद प्रतिष्ठित है-ऐसा इसका तात्पर्य है। कहा भी है—"वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? चक्ष्में"।

वह तुरीय पदका आश्रयभूत सत्य बलमें प्रतिष्ठित है। वह बल क्या इत्याह-प्राणो वै बलं तस्मिन् प्राणे बले प्रतिष्ठितं सत्यम् । तथा चोक्तम् "सूत्रे तदोतं च त्रोतं च" इति । यस्माद् बले सत्यं प्रतिष्ठितं तस्मादाहुः— सत्यादोगीय श्रोजीय लोकेऽपि श्रोजस्तरमित्यर्थः । यस्मिन् हि यदाश्रितं भवति तस्मादाश्रितादाश्रयस्य वलवत्त-रत्वं प्रसिद्धम्; न हि दुर्वलं ब्लवतः क्विदाश्रयभृतं दृष्टम्। एवग्रुक्तन्यायेन उ एषा गाय-च्यध्यात्ममध्यातमे प्राणे प्रति-

ह्यध्यात्ममध्यात्म प्राण प्रात-ष्ठिता । सैषा गायत्री प्राणः, श्रतो गायत्र्यां जगत् प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् प्राणे सर्वे देवा एकं भवन्ति, सर्वे वेदाः कर्माणि फलं च सैवं गायत्री प्राणरूपा सती जगत श्रात्मा।

सा हैपा गयांस्तत्रे त्रातवती; के पुनर्गयाः ? प्राणा वागादयो वै गयाः; शब्दकरणात्; तांस्तत्रे सेषा गायत्री; तत्तत्र यद्यस्माद्

है ? सो श्रुति बतलाती है-प्राण ही बल है। उस प्राणरूप बलमे सत्य प्रतिष्ठित है। ऐसा ही कहा भी है कि ''उस सूत्रमें [सूत्रसंज्ञक प्राणमें] यह [ सत्यसंज्ञक भूतसमुद।य ] ओतप्रोत है।" क्योंकि बलमें सत्य प्रतिष्ठित हे, इसलिये कहा है कि बल ओगीय--सत्यकी अपेक्षा ओजीय अर्थात् अधिक ओजस्वी है। लोकमें भी जो वस्तु जिसमें आश्रित होती है, उसकी अपेक्षा उस आश्रयका अधिक बलवान् होना प्रसिद्ध है। कहीं भी दुर्बल बलवान्-का आश्रयभूत नहीं देखा गया।

दस प्रकार उक्त न्यायसे यह गायत्री अध्यात्म—शरीरस्थ प्राणमें प्रतिष्ठित है। वह यह गायत्री प्राण है, इसलिये गायत्रीमें जगत् प्रतिष्ठित है। जिस प्राणमें सम्पूर्ण देव एक हो जाते हैं तथा समस्त वेद, कर्म और फल भी जिसमें एक हो जाते हैं,वह गायत्री इस प्रकार प्राणरूपा होनेके कारण जगत्की आत्मा है।

उस इस गायत्रोने गयोंका त्राण किया था। वे गय कीन हैं? वागादि प्राण ही गय हैं, क्योंकि वे शब्द करते हैं। इस गायत्रीने उनका त्राण किया था। इस प्रकार चूँ कि इसने गर्यास्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम।

गयत्राणाद् गायत्रीति प्रथिता। स आचार्य उपनीय माणव-कमष्टवर्षे यामेवामूं गायत्रीं सावित्रीं सिवित्देवताकामन्वाह पच्छोऽर्धर्चशः समस्तां चः एषैव सा साचात्राणी जगत श्रात्मा समर्पितेहेदानीं माणवकाय व्याख्याता नान्या। स आचार्यो यसमै माणवकायान्वाहानुविकत तस्य माणवकस्य गयान् प्राणां-स्रायते नरकादिपतनात् ॥ ४ ॥

गयोंका त्राण किया था; इसलिये इसका नाम गायत्री है। गयोंका त्राण करनेके कारण यह 'गायत्री' इस प्रकार प्रसिद्ध हुई।

> उस आचार्यने आठ वर्षके वटुका उपनयन कर उसे जिस सविता देवतासम्बन्धिनी सावित्री-का पहले पदशः फिर आधो-आधी ऋचा करके और फिर सम्पूर्णह्रप-से उपदेश किया था वह साक्षात् प्राण जगत्की आत्मा यह गायत्री हो उस वटुको समर्पण की गयी थी, जिसकी कि इस समय व्याख्या की गयी है, कोई और नहीं। वह आचार्य जिस वट्टको उसका उपदेश करता है, उस बटके गय यानी प्राणोंकी वह गायत्री नरकादिमें गिरनेसे रक्षा करती है॥४॥

यनुष्टुप् सावित्रीके उपदेशका निषेध ग्रौर गायत्री-सावित्रीका महत्त्व

ता ँ हैत।मेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतद् वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्याद् गायत्रीमेव सावित्री-मनुब्रू याद् यदि ह वा अप्येवं विद् बह्विव प्रतिग्रह्णाति न हैव तद् गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५ ॥

कोई शाखावाले उस इस अनुष्टुप् छन्दवाली सावित्रीका उपदेश कर ते हैं।

गायत्री छन्दवाली सावित्रीका उपदेश न करके अनुष्टु प्छन्दकी सावित्रीका उपदेश न करके अनुष्टु प्छन्दकी सावित्रीका उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि वाक् अनुष्टु प् है, इसिलये हम वाक्का ही उपदेश करते हैं। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये। गायत्री छन्दवाली सावित्रीका ही उपदेश करे। ऐसा जाननेवाला जो अधिक प्रतिग्रह भी करे, तो भी वह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता।। प्र।।

तामेतां सावित्रीं हैके शाखिनीऽनुष्टुभमनुष्टुप्प्रभवामनुष्टुप्ब्बन्दस्कामन्वाहुरुपनीताय । तदिभप्रायमाह—वागनुष्टुप् । वाक् च
शरीरे सरस्वती, तामेव हि वाचं
सरस्वतीं माणवकायानुत्रूम
इत्येतव् वदन्तः ।

न तथा कुर्यात्र तथा विद्याद् यत्त त्राहुर्मु पैव तत्। किं तहिं १ गायत्रीमेव सावित्रीमनुत्र्यात्। कस्मात् १ यस्मात् प्राणो गायत्री-रयुक्तम्। प्राण उक्त वाक् च सरस्वती चान्ये च प्राणाः सवं माणवकाय समर्थितं भवति। कोई शाखावाले उपनीत वटु-को अनुष्टुप्—अनुष्टुप्मव अर्थात् अनुष्टुप् छन्दवाली उस इस सावित्री-का उपदेश करते हैं। श्रुति उनका अभिश्राय बतलाती है—वाक् अनु ष्टुप् है। वाक् ही शरीरमें सरस्वशि है, उस वाग्र्ष्पा सरस्वतीका ही हम माणवक (वटु) को उपदेश करते हैं—ऐसा कहते हुए वे उसका उपदेश करते हैं।

किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये, ऐसा नहीं समभना चाहिये; वे जो कहते हैं, वह मिथ्या ही है। तो फिर क्या करना चाहिये? गायत्रीछन्द-वाली सावित्रीका ही उपदेश करे। क्यों? क्योंकि प्राण गायत्री है-ऐसा कहा जा चुका है। प्राणका उपदेश हो जानेपर वाक् सरस्वती और अन्य सब प्राण भी वदुको समर्पित हो जाते हैं।

१. अनुष्टुप् छन्द चार पादोंका होता है और गायत्रो छन्द तीन पादोंका। दोनोंके पाद आठ-आठ अक्षरके ही होते हैं। अनुष्टुप् छन्दमें जो मन्त्र उपलब्ध होता है, उसका भी देवता सिवता ही है, इसिलये कुछ लोग उसे ही सावित्री कहते हैं। अनुष्टुप् छन्दवाला मन्त्र इस प्रकार है—
तत्सिवतुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमिह ।। इति

किञ्चेदं प्रासिक्षकमुक्तवा गायत्रीविदं स्तौति—यदि ह वा श्रप्येवंविद् बह्विय—न वि तस्य सर्वात्मनो बहु नामास्ति किंचित् सर्वात्मकत्वाद् विदुषः—प्रति-गृह्णाति, न हैव तत् प्रतिग्रहजातं गायत्रया एकंचनैकमपि पदं प्रति प्रयासम् ॥ ५ ॥ गायत्रीछन्दवाली सावित्रीके विषयमें यह प्रासिक्षक बात कहकर अब श्रुति गायत्र्युपासककी स्तुति करती है—यदि इस प्रकार जानने-वाला अधिक प्रतिग्रह भी करे—'अधिक' इसलिये कहा कि सर्वात्मक होनेके कारण उस विद्वान्के लिये वास्तवमें बहुत कुछ भी नहीं है; तो भी वह प्रतिग्रह-समुदाय गायत्री-के एक पादके लिये भी पर्याप्त नहीं है। १॥

गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दर्शन

स य इमा इत्रीं हो कान् पूर्णीन् प्रतिग्रह्णीयात् सोऽस्या एतत् प्रथमं पद्माप्नुयाद्थ यावतीयं त्रयी-बिद्या यस्तावत् प्रतिग्रह्णीयात् सोऽस्या एतद् द्वितीयं पद्माप्नुयाद्थ यावदिदं प्राणि यस्तावत् प्रतिग्रह्णी-यात् सोऽस्या एतत्तृतीयं पद्माप्नुयाद्थास्या एतदेव तुरीयं द्शेतं पदं परोरजा य एष तपति नेव केनच-नाप्यं कुत उ एतावत् प्रतिग्रह्णीयात् ॥ ६ ॥

जो इन तीन पूर्ण लोकोंका प्रतिग्रह करता है, उसका वह (प्रतिग्रह) इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है और जितनी यह त्रयी-विद्या है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह (प्रतिग्रह) इसके इस द्वितीय पादको व्याप्त करता है और जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता है, वह (प्रतिग्रह) इसके इस उतीय पदको व्याप्त करता है और यही इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है; क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहांसे कर सकता है ? ॥ ६ ॥

स य इमांस्त्रीन् स यो गायत्री-विदिमान् भूरादींस्त्रीन् गोऽश्वादि-धनपूर्णां छोकान् प्रतिगृह्णीयात् स प्रतिप्रहोऽस्या गायत्रचा एतत् प्रथमं पदं यद् व्याख्यातमाप्तु-यात् । प्रथमपद्विज्ञानफलं तेन अक्तं स्यान त्वधिकदोषोत्पादकः स प्रतिग्रहः।

**अथ पुनर्यावतीयं** त्रयी-विद्या, यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या एतद् द्वितीयं पदमा-प्तुयात् । द्वितीयपदविज्ञानफलं तेन भुक्तं स्यात्। तथा यावदिदं आणि यस्तानत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या एतत् तृतीयं पदमाप्तु-यात्। तेन वृतीयपद्विज्ञान-फलं भुक्तं स्यात्।

कल्पयित्वेदमुच्यते । पादत्रय-सममपि यदि कश्चित् प्रतिगृह्णी-यात् तत् पादत्रयविज्ञानफलस्यैव च्यकारणं न त्वन्यस्य दोषस्य कर्तृत्वे चनम् । न चैवं दाता

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 'स य इमांस्रीन्' जो गायत्र्यु-पासक इन गो-अश्वादि धनसे पूर्ण भूलींकादि तीन लोकोंका प्रतिग्रह (दान) स्वीकार करता है, वह प्रतिग्रह इस गायत्रीके इस प्रथम पादको, जिसकी कि व्याख्या की गयी है, व्याप्त करता है। अर्थात् उसके द्वारा केवल प्रथम पादके विज्ञानका फल भोगा जाता है, वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष उत्पन्न करनेवाला नहीं है।

> और फिर जितनी भी यह त्रयोविद्या है, उतना जो प्रतिग्रह करता है, उसका वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय पादको ही व्याप्त करता है। उसके द्वारा द्वितीय पादके विज्ञानका फल ही भोगा जाता है। तथा जितने ये प्राणी हैं, जो उतना प्रतिग्रह करता है, वह प्रतिग्रह इसके तृतीय पादको ही व्याप्त करता है। उसके द्वारा वृतीय पादके विज्ञानका फल ही भोगा जाता है।

यह बात कल्पना करके कही गयी हे अर्थात् यदि कोई गायत्रीके पादत्रयके समान भी प्रतिग्रह वह प्रतिग्रह करे तो उसका पादत्रयविज्ञानके फलमात्रका क्षय कारण हो करनेका है, वह कोई और दोष करनेमें समयं नहीं है। ऐसे दाता और प्रतिग्रहीता वा गायत्रीविज्ञान-स्तुतये कल्प्यते, दाता प्रति-ग्रहीता च यद्यप्येवं सम्मान्यते प्रतिग्रहोऽपराधत्तमः, कस्मात् ? यतोऽभ्यधिकमपि पुरुषार्थविज्ञानमवशिष्टमेव चतुर्थः पादविषयं गायत्रचास्तद्दश्यति-श्रथास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एव तपति । यचैतःनैव केनचन केनचिद्पि प्रतिग्रहेणाप्यं नैव शाष्यमित्यथः, यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि । एतान्यपि नैवाप्यानि केनचित् कल्पियःवैवमुक्तं परमार्थतः कृत उ एतावत् प्रतिगृह्णीयात् त्रैलो-क्यादिसमम् । तस्माद् गायत्रचेवं-प्रकारोपास्येत्यर्थः ॥ ६ ॥

प्रतिग्रहीताकी वं वल गायत्र्युपा-सनाकी स्तुतिके लिये ही कल्पना की गयी हो—ऐसी बात नहीं है; यद्यपि ऐसा दाता और प्रतिग्रह करनेवाला सम्भव हो सकता है, किंतु यह प्रतिग्रह कोई अपराध (दोष) करनेमें समर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि गायत्रीके चतुर्थ पादका विषयभूत इससे भी अधिक पुरुषार्थिक्ञान अभी अविश्वष्ट है ही। उसे श्रुति दिखलाती है—

और यह जो तपता है यही इसका तुरीय अर्थात् चौथा दर्शत परोरजा पद है। और यह जो है, किसी भी प्रतिग्रहके द्वारा आप्य अर्थात् प्राप्तव्य नहीं हैं, जिस अकार कि पूर्वोक्त तीन पद हैं। वास्तवमें तो ये भी किसीसे आप्य नहीं हैं, कल्पना करके ही ऐसा कहा हैं। वास्तवमें त्रें लोक्यादिके समान इतना कोई कहाँसे प्रतिग्रह करेगा? अतः तात्पर्य यही है कि इस प्रकारकी गायत्रीकी ही उपासना करनी चाहिये॥ ६॥

गायत्रीका उपस्थान और उसका फल

तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपद्सि न हि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय द्र्शताय पद्य परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मै

### कामो मा समृद्धीति वा न हैवास्मै स कामः समृध्यते यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥

उस गायत्रीका उपस्थान—हे गायति ! तू [त्रेंलोक्यरूप प्रथम पादसे] एकपदी है, [तोनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] द्विपदी है, [प्राण, अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रिपदी है और [तुरीय पादसे ] चतुष्पदी है, [इन सबसे परे निरुगिधिक स्वरूपसे तू ] अपद है; क्योंकि तू जानी नहीं जाती। अतः व्यवहारके अविषयभूत एवं समस्त लोकोंसे ऊपर विराजमान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार हे। यह पापरूपी शत्रु इस [विघ्नाचरणरूप] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे। इस प्रकार यह (विद्वान्) जिससे द्वेप करता हो 'उसकी कामना पूर्ण न हो' ऐसा कह-कर उपस्थान करे। जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती। अथवा 'मैं इम वस्तुको प्राप्त करूं' ऐसी कामनासे उपस्थान करे। ७ ।।

तस्या उपस्थानं तस्या गायत्र्या
उपस्थानमुपेत्य स्थानं नमस्करणमनेन मन्त्रेण । कोऽसौ मन्त्रः ?
इत्याह—हे गायत्र्यसि भवसि
त्रैलोक्यपादेनैकपदी। त्रयीविद्यारूपेण द्वितीयेन द्विपदी। प्राणादिना तृतीयेन त्रिपद्यसि। चतुर्थेन
तुरीयेण चतुष्पद्यसि। एवं चतुर्भिः
पादैरुपासकैः पद्यसे ज्ञायसे।
स्रतः परं परेण निरुपाधिकेन
स्वेनात्मनापदिसि। स्रविद्यमानं
पदं यस्यास्तव येन पद्यसे सा

उस गायत्रीका इस मन्त्रसे उपस्थान—समीप जाकर स्थित होना अर्थात् नमस्कार होता है। वह मन्त्र कौन-सा है ? सो श्रुति वतलाती है—हे गायित्र ! तू पूर्वोक्त रूपसे तीन लोकरूपी प्रथम पादद्वारा एकपदी है; त्रयीविद्यारूप दितीय पादसे द्विपदी है, प्राणादि तृनीय पादसे त्रिपदी है और चतुर्थ—तुरीय पादसे चतुष्पदी है। इस प्रकार चार पादोंसे तू उपासकोंद्वारा जानी जाती है।

इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरु-पाधिक स्वरूपसे तू अपद् है। जिस तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञान त्वमपदसि, यस्मान हि पद्यसे नेति नेत्यात्मत्वात् ? अतोऽव्य-वहारविषयाय नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे । श्रसौ शत्रुः पाप्मा त्वत्राप्ति-विध्नकरोऽदस्तदात्मनःू यत् त्वत्प्राप्तिविष्टनकर्तृत्वं मा प्रापन्मैव प्राप्नोतु । इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ।

यं द्विष्याद् यं प्रति द्वेषं कुर्यात् स्वयं विद्वांस्तं प्रत्यनेनोपस्था-नम् । असौ श्रृत्युकनामेति नाम गृहीयाद्समै यज्ञदत्तायाभि-प्रेतः कामो मा समृद्धि समृद्धि मा प्राप्नोत्विति वोपतिष्ठते । न हैवास्में देवदत्ताय स कामः समृष्यते । कस्मै ? यसमा एवग्रुपविष्ठते । अहमदो देव-दत्ताभित्रेतं प्रापमिति वोप-तिष्ठते। असावदो मा

हो, नहीं है, वह तू अपद् है; क्यों-कि नेति-नेति स्वरूप होनेके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता; अतः व्यवहारके अविषयभूत तेरे तुरीय दशैत (दर्शनीय )परोरजा (समस्त लोकोंसे ऊपर विराजमान ) पदको नमस्कार है।

> वह शत्रु पाप तेरी प्राप्तिमें विघ्न करनेवाला है। वह तेरी प्राप्तिमें विद्न करनेरूप कार्यमें समर्थं न हो। यहाँ 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्तिके लिये है।

यह उपासक जिसके प्रति द्वेष करता हो, उसके लिये यह उपस्थान है। यह अमुक नाम-वाला शत्रु-इस प्रकार यहाँ नाम ले, अर्थात् इस यज्ञदत्तको इसका अभिप्रेत अर्थ समृद्ध न हो अर्थात् सम्पन्नताको प्राप्त न हो-ऐसा कहकर उपस्थान करता है। ऐसा करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट कामना पूर्ण नहीं ही होती है। किस देवदत्तके लिये ऐसी बात है ? जिसके उद्देश्यसे इस प्रकार उपस्थान करता है, उसके लिये अथवा इस देवदत्तके अभीष्ट अर्थको मैं प्राप्त कर लू -इस उद्देश्यसे उपस्थान करता है। 'असौ' 'अदः' 'मा प्रापत्' इन

दित्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां तीन मन्त्रपदोंका उपासकके इच्छा-यथाकामं विकल्पः ॥ ७ ॥ नुसार विकल्प हो सकता है ।। ७॥

गायत्रीके मुखविधानके लिये ग्रर्थवाद

गायत्रया मुखिवधानायार्थवाद गायत्रीका मुखिवधान करनेके उच्यते— लिये अर्थवाद कहा जाता है—

एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्वि-मुवाच यन्तु हो तद् गायत्रीविदब्रूथा कथ्ँहस्ती-भूतो वहसीति मुख्ँ ह्यस्याः सम्राण्न विदां-चकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्विवाग्नावभ्याद्धित सर्वमेव तत् संदहत्येवः हैवैवंविद् यद्यपि बह्विव पापं कुरुते सर्वमेव तत् संप्साय शुद्धः पूतोऽजरोऽमृतः संभवति ॥ ८ ॥

उस विदेह जनकने बुडिल आश्वतराश्विसे यही बात कही थी कि 'तूने जो अपनेको गायत्रीविद (गायत्री-तत्त्वका जाता) कहा था, तो 'तूने जो अपनेको गायत्रीविद (गायत्री-तत्त्वका जाता) कहा था, तो 'फिर [प्रतिग्रहके दोषसे] हाथी होकर भार क्यों ढोता है ?' इसपर उसने 'हे सम्राट! मैं इसका मुख ही नहीं जानता था' ऐसा कहा। [तब जनक-'ने कहा—] 'इसका अग्नि ही मुख है। यदि अग्निमें लोग बहुत-सा ईंधन रख दें तो वह उस सभीको जला डालता है। इसी प्रकार ऐसा जाननेवाला बहुत-सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सबको भक्षण करके गुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता है।। द।।

एतद्ध किल वै स्मर्थते । तत्तत्र विषयमें ऐसा ही स्मरण भी किया जाता हैविदेह जनकने बुडिल नामसे प्रसिद्ध
वुडिलो नामतोऽश्वतराश्वस्थापत्य- व्यक्तिसे, जो अश्वतराश्वके पुत्र होनेके

१. अर्थात् वह जिसके लिये जिस वस्तुकी प्राप्ति या अप्राप्तिकी कामना रखता हो ; उन्हींका इनके स्थानमें उच्चारण किया जा सकता है।

माश्वतराश्विस्तं किलोक्तवान् ।
यन्नु इति वितर्के, हो अहो इत्येतत् तद् यत् त्वं गायत्रीविदन्नूथाः, गायत्रीविदस्मीति यदन्नूथाः किमिदं तस्य वचसोऽननुस्तम् ? अथ कथं यदि गायत्रीवित् प्रतिग्रहदोषेण हस्तीभूतो
वहसीति ।

स प्रत्याद राजा स्मारितो मुखं गायत्या हि यसमादस्या हे सम्रापन विदांचकार न विज्ञात-वानस्मीति हो वाच। एकाङ्गवि-कलत्वाद् गायत्रीविज्ञानं ममा-फलं जातम्।

शृणु तहिं तस्या गायत्रचा श्राम्यते मुख्य । यदि ह वा श्राप्य विह्ववेन्धनमग्नावभ्याद-धित लोकिकाः सर्वमेव तत् संदहत्येवेन्धनमग्निः, एवं हैवै-वंविद् गायत्रचा अग्निर्ध्विनित्येवं वेत्तीत्येवं वित् स्यात् स्वर्णे गायत्रचात्माग्निमुखः सन् । यद्यपि बह्विव पापं क्रते प्रतिग्रहादिदोषं तत्व

कारण आश्वतराश्वि कहलाते थे, उनसे कहा था। 'यत्+नु' ये अव्यय वितर्कके अर्थमें हैं। 'हो! अर्थात् अहो! तूने जो अपनेकी गायत्रीका जानकार बतलाया था अर्थात् तू जो कहता था कि मैं गायत्रीका जाता हूँ, सो तेरे उस वचनके विपरीत ऐसा क्यों है? यदि तू गायत्रीका जाता है तो प्रतिग्रहदोषके कारण तू हाथी बनकर भार क्यों होता है?'

राजाके द्वारा स्मरण कराये जानेपर उनसे उत्तर दिया, 'हे सम्राट्! क्योंकि मैं इस गायत्रीका मुख नहीं जानता था, ऐसा उसने कहा, 'एक अङ्गसे रहित होनेके कारण मेरा गायत्रीविज्ञान निष्फल हो गया है।'

[तब जनकने कहा-] 'अच्छा तो सुन उस गायत्रीका अग्नि ही मुख है! यदि लौकिक पुरुष अग्नि-में बहुत-सा इँधन भी डालें, तो वह अग्नि उस सभीको भस्म कर देता है। इसी प्रकार जो ऐसा जानने-वाला है, अर्थात् गायत्रीका मुख अग्नि है—ऐसा जो जानता है तथा स्वयं अग्नि मुख होकर गायत्रीका स्वरूप हो गया है, वह यद्यपि बहुत-सा पाप यानी प्रतिग्रहादि दोष भी करता रहा हो, उस こうさいし しとくとうていていていいいいいいんしていていてい सवे पापजातं संप्साय भन्नियत्वा शुद्धोऽग्निवत् प्तश्च तस्मात् प्रति गायत्रचात्माजरो-ग्रहदोषाद **ऽमृत**क्च सम्भवति ॥ ८ ॥

सम्पूर्ण पापसमूहको 'संप्साय'-भक्षण करके वह गायत्र्यात्मा शुद्ध होकर और उस प्रतिग्रहदोषसे अग्निके समान पवित्र होकर अजर-अमर हो जाता है ॥ द ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये चतुर्दशं गायत्रीबाह्मणम् ॥ १४॥

### पञ्चदश ब्राह्मण

ज्ञानकर्मसमुच्चयकारीकी अन्तकालमें आदित्य और अग्निसे प्रार्थना

ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी सोडन्तकाल आदित्यं प्रार्थयति, श्रस्ति च प्रसङ्गः, गायत्रपास्तुरीयः पादी हि सः। तदुपस्थानं प्रकृतम्, त्रातः स एव प्राध्यते—

जो ज्ञान और कर्मका समुचय करनेवाला है, वह अन्त समयमें आदित्यकी प्रार्थना करता है। यहाँ आदित्यका प्रसङ्ग तो है ही, क्योंकि वह गायत्रीका चतुर्थ पाद है। उसके उपस्थानका प्रकरण है, इसलिये उसीकी प्रार्थना को जाती है-

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषत्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूषत्रेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् । समृह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तः शरीरम्। ॐ कतो स्मर कृतर्समर कतो स्मर कृतर्समर । अग्ने

नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम १

सत्यसंज्ञक ब्रह्मका मुख ज्योतिमंय पात्रसे आच्छादित है। हे संसार-का पोषण करनेवाले सूर्यंदेव! तू उसे, मुक्त सत्यवमंके प्रति उसके दर्शनके लिये उघाड़ दे। हे पूषन्! हे एकर्षे! हे यम! हे सूर्यं! हे प्राजापत्य! अपनी किरणोंको हटा ले और तेजको समेट ले। तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्यमण्डलस्य पुरुष है, वही मैं अमृतस्वरूप हूँ । [ मुक्त अमृत एवं सत्यस्वरूप आत्माका शरीरपात हो जानेपर इस शरीरके भीतरका ] प्राणवायु इस बाह्यवायुको प्राप्त हो तथा यह शरीर भस्मशेष होकर पृथ्वीको प्राप्त हो। हे प्रणवरूप एवं मनोमय ऋतुरूप अग्निदेव! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर। मैंने जो किया है, उसका स्मरण कर। हे क्रतुरूप अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य हे, उसका स्मरण कर; किये हुएका स्मरण कर । हे अग्ने ! हमें तु कर्मफलकी प्राप्तिके लिये ग्रुभ मार्गं [ यानी देवयानमार्गं ] से ले चल । हे देव ! तू सम्पूर्ण प्राणियोंके समस्त प्रज्ञानोंको जाननेवाला है। हमारे कृटिल पापोंको हमसे दूर कर। हम तुभे अनेकों बार नमस्कार करते हैं॥ १॥

हिरणमयेन ज्योतिमयेन पात्रेण यथा पात्रेणेष्टं वस्त्वविधीयते, एव मिदं सत्याख्यं ब्रह्म ज्योतिर्मयेन मण्डलेनापिहितमिवासमाहित-चेतसामदृश्यत्वात् । तदुच्यते — सत्यस्यापिहितं मुखं मुख्यं स्वरूपं जाती है। सत्यका मुख यानी मुख्य-

हिरण्मय अर्थात् ज्योतिर्मय पात्रसे जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट वस्तु ढक दी जाती है, इसी प्रकार यह सत्यसंज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिर्मय मण्डलसे ढका हुआ है; जिनका चित्त समाहित (स्थिर एवं विश्रुद्ध) नहीं है, उन पुरुषोंके लिये यह अदृश्य है। वही बात कही

तदपिधानं पात्रमपिधानमिव दर्शनप्रतिबन्धकारणं तत् त्वं हे पूषन ! जगतः पोषणात पूषा सवितापोव्णवपावृतं कुरु, दर्शन-प्रतिबन्धकारणम् अपनयेत्यर्थः, सत्यधर्माय सत्यं धर्मोऽस्य मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै त्वदात्म-भृतायेत्यर्थः, दृष्टये दर्शनाय । पूषित्रत्यादीनि नामान्यामन्त्र-णार्थानि सवितुः, एकर्ष एकश्रा-सावृषिश्रकषिंद्शनादृषिः, स हि सर्वस्य जगत श्रात्मा चक्षुश्र सन् सर्व पश्यत्येको वा गच्छती-त्येकर्षिः-''सूर्य एकाकी चरति'' इति मन्त्रवर्णीत्। यम सर्वे हि जगतः संयमनं त्वत्कृतम्; सूर्य सुष्ठ्वीरयते रसान् रइमीन् प्राणान् घियो वा जगत इति ।

स्वरूप ढका हुआ है, उसके आवरक पात्रको जो ढकूनके समान उसके दर्शनके प्रतिबन्धका कारण है, उसे हे पूषन् !-जगत्का पोषण करनेके कारण सूर्य 'पूषा' है-अपावृत कर; अर्थात् जो दर्शन-में एकावट डालनेका कारण हो रहा है, उसे दृष्टये - दर्शनके लिये दूर कर दे। किस व्यक्तिके लिये? ] जिस मेरा सत्य धर्म है, वह मैं सत्यधर्म हूँ, उसके लिये अर्थात् तुम्हारे स्वरूपभूत मेरे लिये [ उस आवरणको हटा दो, जिससे मैं सत्यका साक्षात्कार करूँ 🛚 ।

'पूषन्' इत्यादि नाम सूर्यको सम्बोधन करनेके लिये हैं। 'हैं एकर्षे'—जो एक ऋषि हो, वह एकषि है। दर्शन करनेके कारण वह ऋषि है; क्योंकि वही सम्पूर्ण जगत्का आत्मा और नेत्र होकर सबको देखता है। अथवा वह अकेला ही चलता है, इसलिये एकषि है, जैसा कि "सूर्य अकेला चलता है" इस मन्त्रवर्णसे जात होता है। 'हे यम !'—क्योंकि सम्पूर्ण जगत्का संयमन तेरा किया हुआ हो है। 'हे सूर्य !—जगत्के रस, रिम, प्राण ओर बुद्धिको सुष्ठु—सम्यक् प्रकारसे प्रेरित

प्रजापतेरीश्वरस्या-प्राजापत्य पत्यं हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजा-पत्य व्युह विगमय रक्षीन्। समृह संजिपात्मनस्तेजो येनाहं शक्तुयां द्रष्टुम् । तेजसा ह्यप-इतद्दिन शक्तुयां तत्स्वरूप-मञ्जसा द्रष्टुम्, विद्योतन इव रूपाणाम्; अत उपसंहर तेजः। यत्ते तव रूपं सर्वकल्याणा-नामतिश्येन कल्याणं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, पश्यामी वयं वचनव्यत्ययेन । योऽसौ भूर्भुवः-स्वव्यहित्यवयवः पुरुषः , पुरुषा-कृतित्वात् पुरुषः, सोऽहमस्मि भवामि । श्रहरहमिति चोपनिषद उक्तत्वादादित्यचाक्षुपयोस्तदेवेदं

करता है, इसलिये सूर्य है। 'हे
प्राजापत्य'—प्रजापित अर्थात् ईश्वर
अथवा हिरण्यगर्भके पुत्र होनेके
कारण हे प्राजापत्य! रिश्मयोंको
'व्यूह'—ितवृत्त कर। और अपने
वेजको 'समूह'—समेट ले, जिससे
मैं सत्य-ब्रह्मको देख सक्ते, जसी
प्रकार विजलीकी चमकमें मनुष्य
रूपोंको नहीं देख सकते, उसी
प्रकार तेरे तेजसे दृष्टि नष्ट हो
जानेके कारण मैं तेरे स्वरूपको
साक्षात् नहीं देख सकता; अतः
अपने तेजका उपसंहार कर।

तेरा जो सम्पूर्ण कल्याणों में अतिशय कल्याणमय कल्याणतम रूप है, तेरे उस रूपको मैं देखता हूँ। 'पश्यामो वयम्' इस प्रकार 'वचनव्यत्ययके द्वारा बहुवचन करके 'हम देखते हैं' ऐसा अर्थ समभना चाहिये। यह जो 'भूभु वः स्वः' इन व्याहृतिरूप अवयवों वाला पुरुष है, जो पुरुषाकार होनेके कारण पुरुष है, वह मैं हो हूँ। अदित्य और चाक्षुष पुरुषकी 'अहर्' और 'अहम्' ये उप-निषदें (गुह्यनाम) कही गयी हैं, अतः यहां उन्हींका परामर्श

AT THE PARTY OF TH परामृक्यते, सोऽहमस्म्यमृतमिति किया जाता है; अर्थात् 'सोऽहमस्मि सम्बन्धः ।

ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते श्ररीरस्थो यः प्राणो वायः सोऽनिलं बाह्यं वायुमेव प्रातगच्छत्। तथान्या देवताः स्वां स्वां प्रकृति गच्छन्त् । अथेदमपि भस्मान्तं सत पृथिवीं यातु श्ररीरम् ।

श्रथेदानीमात्मनः संकल्पभूतां **च्यवस्थितामस्निदेवतां** मनसि प्राथंयते— ॐ क्रतो—श्रोमिति क्रतो इति च सम्बोधनार्थावेव. अकारप्रतीकत्वादोम्, मनोमय-त्वाच क्रतुः, हे ॐ हे क्रतो स्मर स्मर्तव्यम्, अन्तकाले हि त्वत्स्म-गतिः प्राप्यते, रणवशादिष्टा श्रतः प्राध्यते-यन्मया कृतं तत् स्मर । पुनरुक्तिरादरार्था ।

अमृतम्'--वह मैं अमृत हैं, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है।

शरीरपात होनेपर मुभ अमृतरूप सत्यका जो शरीरस्थ वाय-प्राण है वह अनिल अर्थात् बाह्य वायुको ही प्राप्त हो जाय! तथा दूसरे देव अपने-अपने मूलको प्राप्त हो जायँ। तथा यह शरीर भी भस्मशेष होकर पृथिवीको प्राप्त हो जाय।

अब इस समय मनमें स्थित अपने संकल्पभूत अग्निदेवताकी प्रार्थना की जाती है--ॐ क्रतो--'ॐ' शब्द और 'क्रतो' शब्द सम्बोधनके लिये हैं; अग्नि ओङ्कार रूप प्रतीकवाला होनेके कारण 'ॐ' तथा मनोमय होनेके कारण 'कत' है, हे ॐ! हे कतो! जो स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण कर, अन्तकालमें तेरे स्मरणके अधीन ही इष्ट गति प्राप्त की जाती है; अतः प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ किया है, उसे स्मरण कर। यहाँ 'ॐ ऋतो स्मर' इत्यादि वानय-की पुनरुक्ति आदरके लिये है।

किश्च हे अन्ते नय प्रापय सुपथा शोभनेन मार्गेण राये घनाय कर्मफलप्राप्तय इत्यर्थः। न दक्षिणेन कृष्णेन पुनराष्ट्रिन-युक्तेन, किं तर्हि ? शुक्लेनैव सुप्या ऋस्मान् । विश्वानि सर्वाणि हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि सर्वप्राणिनां विद्वान्। किश्च युयोष्यपनय वियोजयास्मदस्मतो जुहुराणं कुटिलमेनः पापं पापजातं सर्वम् । तेन पापेन विमुक्ता वयमे-ष्याम-उत्तरेण यथा त्वत्प्रसादात्।

किंतु वयं तुभ्यं परिचर्यां कतुं न शक्नुमो भूयिष्ठां बहुतमां ते तुभ्यं नमउक्ति नमस्कारवचनं विधेम, नमस्कारीकत्या परिचरे-मेत्यर्थः, अन्यत् कतुमशक्ताः सन्त इति ॥ १ ॥

तथा हे अग्ने ! हमें 'राये' अर्थात् कर्मफलकी प्राप्तिके लिये सु-पथसे--शुभमार्गसे ले चल । पुनरा-वृत्तियुक्त दक्षिण अर्थात् धूममार्गसे मत ले चल, तो किससे ? सूपथ अर्थात् उज्ज्वल [देवयान] मार्गसे ही हमें ले चल। हे देव! तू सम्पर्ण प्रज्ञानोंको जाननेवाला है। हमारे सम्पूर्ण जुहुराण--कुटिल एनस्--पापोंको हमसे 'युयोधि'--दूर कर। उन पापोंसे विमुक्त होकर हम तेरी कृपासे उत्तरायणमार्गसे जायँगे।

> किंतु हम तेरी परिचर्या--सेवा करनेमें समर्थ नहीं हैं, अतः तेरे लिये अनेकों बार नमउक्ति-नमस्कार वचनोंका विधान करें। अर्थात् और कुछ करनेमें असमर्थं होनेके कारण नमस्कारोक्तिद्वारा तेरी परिचर्या करें ॥ १ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चदशं सूर्याग्निप्रार्थनात्राह्मणम् ॥१४॥

इति श्रीमद्गोविन्द्भगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीमच्छ्रक्ररभगवतः कृतौ बृहदारययकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### घच्ड ग्रध्याय

#### प्रथम ब्राह्मण

ॐ प्राणी गायत्रीत्युक्तम् । कस्मात् प्रनः कारणात् प्राणभावो गायत्र्या न पुनर्वागादिभाव इति? यस्माउज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च प्राणः; न वागादयो च्येष्ठचश्रष्ठचभाजः। कथं ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं च प्राणस्येति तन्निर्दिधारयिषयेदमारभ्यते । श्रयवोक्थयजुःसामक्षत्त्रादि-आवे: प्राणस्यैवोपासनमभिहितं सत्स्वप्यन्येषु चक्षुरादिषु । तत्र हेतुमात्रमिहानन्तर्येण सम्बघ्यते । न पुनः पूर्वशेषता । विवित्ततं तु खिलत्वादस्य काण्डस्य पूर्वत्र यद्नुक्तं विशिष्टफलं प्राणविषय-मुपासनं तद् वक्तव्यमिति ।

ॐ प्राण गायत्री है—ऐसा
पहले कहा जा चुका है। कितु
गायत्रीका प्राणभाव ही किस
कारणसे है, वागादिभाव क्यों नहीं
है? क्योंकि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ
हे, वागादि ज्येष्ठता और श्रेष्ठताके
पात्र नहीं हैं। प्राणका ज्येष्ठत्व
और श्रेष्ठत्व क्यों है—इसका
निश्चय करनेकी इच्छासे यह [आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है।

अथवा उनथ, यजुः, साम, क्षत्त्रादि भावोंसे चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंके रहते हुए भी प्राणकी ही उपासना बतलायी गयी है। यहाँ उसका हेतुमात्र है, जो उसके अनन्तर होनेके कारण उससे सम्बन्ध रखता है। यह पूर्व ग्रन्थका शेष नहीं है। इसका विवक्षित विषय विशिष्टफलवती प्राणोपासना ही है। यह काण्ड उसका खिलस्वरूप होनेके कारण जो पूर्वग्रन्थमें नहीं कहा गया, उसीको यहाँ बतलाना है।

**२८२२२२ २८२८२८२५ २८२८२८२८२** जयेष्ठ-श्रेष्ठ-दृष्टिसे प्रागोपासना

ॐ यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषित य एवं वेद ॥ १ ॥

जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्टको जानता है, वह अपने ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो इस प्रकार उपासना करता हे, वह अपने ज्ञातिजनोंमें तथा और भी जिन लोगोंमें चाहता है, उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है॥ १॥

यः कश्चिद्ध वा इत्यव-धारणाथों। यो ज्येष्ठश्रेष्ठगुणं वक्ष्यमाणं यो वेदासी भवत्येव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । एवं फलेन प्रलोभितः सन् प्रश्नायाभिमुखी-भूतस्तस्मै चाह-'प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ।

कथं पुनरवगम्यते प्राणो ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्चेति ? यस्मान्तिपेक-काल एव शुक्रशोणितसम्बन्धः प्राणादिकलापस्याविशिष्टः; तथापि नाप्राणं शुक्रं विरोहतीति प्रथमो द्वत्तिलाभः प्राणस्य चक्षुरा-दिस्यः स्रतो ज्येष्ठो वयसा प्राणः। जो कोई; यहां 'ह' और 'वै' निश्चपार्थक हैं, जो आगे बतलाये जानेवाले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणवाले प्राणको जानता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो ही जाता है। इस प्रकार फलसे प्रलोभित होनेपर जब सायक प्रक्रके लिये अभिमुख होता है तो उससे श्रुति कहती है—'प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है।'

किंतु यह जाना कैसे जाता है
कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। क्योंकि गर्भाधानके समय ही यद्यपि
प्राणादिसमूहका शुक्र और
शोणितसे समान सम्बन्ध है, तो
भी बिना प्राणके शुक्रमें शरीरका
अङ्कुर नहीं होता; अतः चक्षु
आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा प्राणको
पहले वृत्तिलाभ होता है; इसलिये आयुके द्वारा प्राण ज्येष्ठ है।

निषेककालादारम्य गर्भं पुष्यति । प्राणः; प्राणे हि लब्धवृत्ती पश्चा-चक्षुरादीनां वृत्तिलाभः; स्रतो युक्तं प्राणस्य ज्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु ।

भवति तु कश्चित् कुले ज्येष्ठः;
गुणहीनत्व। त्त न श्रेष्ठः । मध्यमः
किनिष्ठो वा गुणाढ्यत्वाद् भवेच्छ्रेष्ठो न ज्येष्ठः । न तु तथेहेत्याह— 'प्राण एव तु ज्येष्ठश्च
श्रेष्ठश्च ।' कथं पुनः श्रेष्ठश्चमवगम्यते प्राणस्य ? तदिह संवादेन
दर्शयिष्यामः ।

सर्वथापि तु प्राणं च्येष्ठश्रेष्टगुणं यो वेदोपास्ते, स स्वानां
ज्ञातीनां च्येष्ठश्र श्रेष्ठश्र मवति
च्येष्ठश्रेष्ठगुणोपासनसामध्यात्।
स्वच्यतिरेकेणापि च येषां
मध्ये च्येष्ठश्र श्रेष्टश्च मविष्यामीति बुभूषति भवितुमिच्छति
तेषामपि च्येष्ठश्रेष्ठपाणदर्शी
च्येष्ठश्र श्रेष्ठश्र भवति।

गर्भाधानके समयसे ही प्राण गर्भका पोषण करता है। प्राणके वृत्तियुक्त हो जानेके पोछे ही चक्षु आदिको वृत्तिलाभ होता है; अतः चक्षु आदिमें प्राणका ज्येष्ठत्व उचित ही है।

कुलमें कोई व्यक्ति ( आयुमें ) ज्येष्ठ तो होता है, किंतु गुणहीन होनेके कारण वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसी प्रकार गुणसम्पन्त होनेके कारण मध्यम अथवा किन्छ श्रेष्ठ तो होता है, किंतु ज्येष्ठ नहीं माना जाता; किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। (यही बात श्रुति बतलाती है)—'प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी'। प्राणकी श्रेष्ठता केंसे जानी जाती है? यह बात यहाँ हम संवादसे प्रदिशत करेंगे।

जो किसी भी 'प्रकार ज्येष्ठ-श्रेष्ठगुणवाले प्राणको जानता अर्थात् उसकी उपासना करता है, वह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ गुणवान्की उपासना-के सामर्थ्यंसे अपनोंमें अर्थात् ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। अपनोंसे भिन्न दूसरे जिन-किन्हींमें भी वह 'मैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाऊं' इस प्रकार ज्येष्ठ-श्रेष्ठ होनेकी इच्छा करता है, उनमें भी यह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ प्राणो-पासक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है।

१. अर्थात् प्राणका ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व आरोपित हो अथवा वास्तविक।

नतु वयोनिमित्तं ज्येष्ठत्वम्ः ।
तिद्व्ञातः कथं भवति ?
इत्युच्यते । नैष दोषः, प्राणवद्
वृत्तिलाभस्यैव ज्येष्ठत्वस्य विवित्तितत्वात् ।। १ ।।

किंतु ज्येष्ठस्व तो आयुके कारण होता है, वह इच्छासे कैसे हो सकता है। ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं—यह दोष नहीं है; क्यों-कि प्राणके समान [यहाँ भी] वृत्तिलाभ ही ज्येष्ठस्वरूपसे विवक्षित हैं।। १॥

### वसिष्ठादृष्टिसे वाक्की उपासना

यो ह वै विसष्ठां वेद् विसष्ठः स्वानां भविति वाग् वै विसष्ठा विसष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषित य एवं वेद् ॥ २ ॥

जो विसष्ठाको जानता है, वह स्वजनोंमें विसष्ठ होता है। वाक् ही विसष्ठा है। जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनोंमें तथा और भी जिनमें चाहता है, उनमें विसष्ठ होता है।। २॥

यो ह वै विसष्ठां वेद विसष्ठः |
स्वानां भवति । तहर्शनानुरूपेण
फलम् । येषां च ज्ञातिव्यतिरेकेण विसष्ठो भवितुमिच्छति
तेषां च विसष्ठो भवति । उच्यतां
तिहं कासौ विसष्ठेति १ वाग् वै
विसष्ठा । वासयत्यतिश्येन वस्ते

जो विसष्ठाको जानता है, वह स्वजनोंमें विसष्ठ होता है। उसकी उपासनाके अनुसार ही फल होता है। तथा अपनी जाति-से भिन्न जिन लोगोंमें वह विसष्ठ होना चाहता है, उनमें भी विसष्ठ हो जाता है। अच्छा तो बतला-इये, विसष्ठा कौन है? [इसपर कहते हैं--] वाक् ही विसष्ठा है। अतिशयरूपसे बसाती है, अथवा

१. जिस प्रकार अन्नमक्षणादिके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोंके वृत्ति-लाभका कारण होनेसे प्राण ज्येष्ठ है, उसी प्रकार अन्य जीवोंका जीवन प्राणोपासकके अचीन होनेसे वह उनमें ज्येष्ठ है। उसका ज्येष्ठत्व आयुके कारण नहीं है।

वेति वसिष्ठा। वाग्मिनो हि वसती है, इसर्ति विश्वा वसन्ति अयेन । अग्न्छादनार्थस्य वा वसेर्व- अथवा वा वातुसे 'वसिष्ठा' है। वाक्कुशल है । वाक्कुश

बसती है, इसिलये यह विसष्ठा है;
क्यों कि जो अच्छे वक्ता घनवान होते
हैं, वे ही अतिशयतापूर्वंक बसते हैं।
अथवा आच्छादनार्थंक 'वस्'
घातुसे 'विसष्ठा' शब्द निष्पन्न होता
है। वाक्कुशल लोग वाणीसे दूसरोंका पराभव कर देते हैं। अतः
विसष्ठगुणयुक्त पदार्थंके विज्ञानसे
उपासक विसष्ठगुणवान हो जाता
है—इस प्रकार ज्ञानके अनुसार फल

प्रतिष्ठादृष्टिसे चक्षुकी उपासना

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठित समे प्रति-तिष्ठित दुर्गे चत्तुवै प्रतिष्ठा चत्तुषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठित प्रतितिष्ठित समे प्रतितिष्ठित दुर्गे य एवं वेद ॥ ३ ॥

जो प्रतिष्ठाको जानता है, वह समान देश-कालमें प्रतिष्ठित होता है और दुर्गम देश-कालमें भी प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षुसे ही समान और दुर्गम देश-कालमें प्रतिष्ठित होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और दुर्गममें प्रतिष्ठित होता है।। ३।।

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति-तिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठां प्रतिष्ठागुणवतीं यो वेद तस्यैतत् फलम्—प्रतितिष्ठति समे देशे काले च तथा दुगें विषमे च दुर्गमने च देशे दुर्मिक्षादौ वा काले विषमे।

जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, जिससे प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं; उस प्रतिष्ठाको अर्थात् प्रतिष्ठागुणवती (चक्षु) को जो जानता है, उसे यह फल मिलता है कि वह समान देश और कालमें प्रतिष्ठित होता है तथा दुर्ग-विषम यानी दुर्गम्य देशमें और दुर्गिक्षादि विषम कालमें भी प्रतिष्ठित होता है।

यद्यवमुच्यतां कासी प्रतिष्ठा ? चक्षुर्वे प्रतिष्ठा। कथं चक्षुषः प्रतिष्ठात्वम् १ इत्याह-'चक्षुषा हि समे च दुर्गेच दृष्वा प्रतितिष्ठति श्रतोऽनुरूपं फलं प्रतितिष्ठति समे एवं प्रतिविष्ठति दुर्गे वेदेति ॥ ३ ॥

2020 POR POR POR POR POR यदि ऐसी बात है, तो बताइये यह प्रतिष्ठा क्या है ? (ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है-) चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षुका प्रतिष्ठात्व कैसे है ? यह श्रुति बतलाती है-'क्योंकि सम और विषम देश-कालमें चक्षुसे देखकर ही पुरुष प्रतिष्ठित होता है। अतः जो ऐसी उपासना करता है, उसे उसके अनुरूप यह फल मिलता है कि वह सममें प्रतिष्ठित होता है और दुर्गमें भी प्रतिष्ठित होता है ॥३॥

सम्पद्दृष्टिसे श्रोत्रकी उपासना

यो ह वै संपदं वेद स इहास्मे पद्यते यं कामं कामयते श्रोत्रं वे संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः स हास्मे पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद् ॥४॥

जो सम्पद्को जानता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र ही सम्पद् है। श्रोत्रमें ही ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकारसे प्राप्त हो जाता है।। ४॥

यो ह वै संपदं वेद संपद्गुण-युक्तं यो वेद तस्यैतत् फलमस्मै विदुषे संपद्यते ह । किम् १ यं कामं कामयते स कामः; किं पुनः संपद्गुणकप् १श्रोत्रं वै संपत्, कथं

जो भी सम्पद्को जानता है, अर्थात् सम्पद्गुणवान्को जानता है, उसे यह फल मिलता है-उस विद्वान्को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है ? जिस भोगकी वह इच्छा करता है वह भोग। अच्छा तो, सम्पद्ग्णयुक्त क्या है ? श्रोत्र ही पुनः श्रोत्रस्य संपद्गुणत्वम् ? इ-त्युच्यते । श्रोत्रे सति हि यस्मात् सर्वे वेदा श्रीमसंपन्नाः श्रोत्रेन्द्रिय-वतोऽध्येयत्वात् । वेदविहितकर्मा-यत्ताश्च कामास्तस्माच्छोत्रं संपत् श्रतो विज्ञानानुरूपं फलम्; सं हास्मै पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद् ॥ ४ ॥

सम्पद् है। किंतु श्रोत्रका सम्पद्गुणत्व किस प्रकार है? सो बतलाया
जाता है। श्रोत्रके रहते ही
सम्पूर्ण वेद सब प्रकार निष्पन्न होते
हैं, क्योंकि वे श्रोत्रेन्द्रियवान्द्वारा हो
अध्ययन किये जा सकते हैं और
भोग तो वेदविहित कर्मोंके ही ग्रधीन
हैं, इसलिये श्रोत्र सम्पद् है। अतः
विज्ञान (उपासना) के अनुरूप ही
फल मिलता है। जो ऐसी उपासना
करता है, वह जिस भोगकी इच्छा
करता है, वही उसे मिल जाता है। ४।

ग्रायतनदृष्टिसे मनकी उपासना

यो ह वा आयतनं वेदायतन (स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयतनमायतन (स्वानां भवत्याय-तनं जनानां य एवं वेद् ॥ ५ ॥

जो आयतनको जानता है, वह स्वजनोंका आयतन होता है तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। मन ही आयतन है जो इस प्रकार उपासना करता है; वह स्वजनोंका आयतन होता है तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है।। ५।।

यो ह वा आयतनं वेद-आय-तनमाश्रयस्तद् यो वेदायतनंस्वानां भवत्यायतनं जनानाग्रन्येवामिष। कि पुनस्तदायतनम् इत्युच्यते-मनोवा आयतनमाश्रय इन्द्रियाणां जो भी आयतनको जानता हैआयतन आश्रयको कहते हैं, उसे जो
कोई जानता है, वह स्वजनोंका
आयतन होता है तथा अन्य जनोंका
भी आयतन होता है। अच्छा तो वह
आयतन क्या है? इसपर कहा जाता
है-मन ही आयतन अर्थात् इन्द्रिम

विषयाणां च । मनत्राश्रिता हि विषया आत्मनी भोग्यत्वं प्रति-पद्यन्ते;मनःसंकल्पवशानि चेन्द्रि-याणि प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते चः अतो आयतनमिन्द्रियाणाम् । मन अतो दर्शनातुरूपेण फलमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ ५ ॥

representative of severes and severes और विषयोंका आश्रय है। मनके आश्रित रहकर ही विषय आत्माके भोग्यत्वको प्राप्त होते हैं।मनके संकल्प-केअघोन ही इन्द्रियाँ [ अपने अपने विषयोंमें]प्रवृत्त और [उनसे] निवृत्त होती हैं; अतः मन इन्द्रियोंका आय-तन है। इसलिये जो ऐसी उपासना करता है, उसे इस दृष्टिके अनुरूप ही यह फल मिलता है कि वह स्वजनों-का आयतन होता है तथा अन्य जनों-का भी आयतन होता है।। ५॥

प्रजातिहिष्टिसे रेतस्की उपासना

यो ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य वेद ॥ ६ ॥

जो भी प्रजापतिको जानता है वह प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात-(वृद्धिको प्राप्त ) होता है। रेतस् ही प्रजापित है। जो ऐसा जानता है, वह प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात होता है ॥ ६ ॥

यो ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजयापशुभिक्च संप्नो भवति। रेतो वै प्रजातिः । रेतसा प्रजन-नेन्द्रियमुपलक्ष्यते । तद्विज्ञानातु-रूपं फलं प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ।। ६ ।।

जो प्रजातिको जानता है, वह प्रजात होता अर्थात् प्रजा और पशुओंद्वारा सम्पन्न होता है। वीयं हो प्रजाति है। 'रेतस्' शब्दसे प्रजननेन्द्रिय उपलक्षित होती है। जो ऐसी उपासना करता है, उसे उसकी दृष्टिके अनुरूप यह फल मिलता है कि वह प्रजा और पशुओंसे प्रजात (सम्पन्न) होता है ॥ ६॥

श्रपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए वागादि प्रागोंका ब्रह्माके पास जाना श्रोर ब्रह्माद्वारा उसका निर्णय करनेके लिये एक कसौटी बताना

ते हेमे प्राणा अह ५ श्रेयसे विवद्माना ब्रह्म जग्मुस्तद्धोचुः को नो विसष्ट इति तद्धोवाच यस्मिन् व उत्क्रान्त इद ५ शरीरं पापीयो मन्यते स वो विसष्ठ इति ॥ ७ ॥

वे ये प्राण 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्माके पास गये। उससे बोले 'हममें कौन विश्वष्ठ है?' उसने कहा, 'तुममेंसे जिसके उत्क्रमण करनेपर ( शरीरसे अलग हो जानेपर ) यह शरीर अपने-को अधिक पापी मानता है, वही तुममें विसष्ठ है।। ७।।

ते हेमे प्राणा वागादयोऽहं
श्रेयसेऽहं श्रेयानित्येतस्मै प्रयोजनाय विवदमाना विरुद्धं वदमाना ब्रह्म जग्मुर्ब्रह्म गतवन्तो
ब्रह्मश्रुब्दवाच्यं प्रजापति गत्वा
च तद् ब्रह्म होचुरुक्तवन्तः — को
नोऽस्माकं मध्ये वसिष्ठः; कोऽस्माकं मध्ये वसति च वासयति च ?

तद् ब्रह्म तैः पृष्टं सद्घोवाचो-क्तवद् यस्मिन् वो युष्माकं मध्य उत्क्रान्ते निर्गते शरीरादिदं शरीरं पूर्वस्मादतिशयेन पापीयः पापतर मन्यते लोकः—शरीरं हि नामा- वे ये वागादि प्राण 'अहं श्रेय-से'—'मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रयोजनके लिये आपसमें विवाद करते हुए— एक दूसरेके विरुद्ध बोलते हुए ब्रह्माके पास गये। अर्थात् ब्रह्म-शब्दवाच्य प्रजापतिके पास गये; उन्होंने जाकर उस ब्रह्मासे कहा— 'हममें कौन वसिष्ठ है; हममेंसे कौन बसता और बसाता है ?'

उनसे पूछे जानेपर वह ब्रह्मा बोला, 'तुममेंसे जिसके उत्क्रमण करनेपर—शरीरसे निकल जानेपर इस शरीरको लोग पहलेकी अपेक्षा अत्यन्त पापीय—अधिक पापमय (अपवित्र) मानते हैं—यों तो अनेकों अपवित्र वस्तुओंका संघात **नेकाश्च**चिसंघातत्वाज्ञीवतोऽपि पापमेव, ततोऽपिकष्टतरं यस्मि-न्जुत्क्रान्ते भवतिः वैराग्यार्थिमद-ग्रुच्यते-पापीय इति; स वो युष्माकं मध्ये वसिष्ठो भविष्य-ति । जानन्त्रपि वसिष्ठं प्रजा-पतिनींवाचायं वसिष्ठ इतीतरे-षामग्रियपरिहाराय ॥ ७ ॥

होनेके कारण जीवित पुरुषका भी शरीर पापमय ही है, किंतू जिसके उत्क्रमण करनेपर यह उससे भी अधिक कष्टतर (दुर्दशाग्रस्त) हो जाय वही तुममेंसे वसिष्ठ होगा।' 'पापीय:' यह बात वैराग्यके लिये कही गयी है। प्रजापतिने वसिष्ठको जानते हुए भी दूसरोंको अप्रिय न लगे इसके लिये 'यह वसिष्ठ है' ऐसा [ स्पष्ट | नहीं कहा ॥ ७ ॥

> ग्रपनी उत्कृष्टताकी परीक्षाके लिये वाक्का उत्क्रमण ग्रौर पुनः प्रवेश

एवमुक्ता ब्रह्मणा प्राणा श्रात्मनो वीर्यपरीचणाय क्रमेणो-च्चक्रमुः: तत्र---

ब्रह्म।द्वारा इस प्रकार कहे जाने-पर उन प्राणोंने अपने पराक्रमकी परीक्षा करनेके लिये क्रमशः उत्क-मण करना आरम्भ किया; उनमेंसे-

वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोध्यागत्योवाच कथमराकत मदते जोवितुमिति ते होचुर्यथाकला अवद्न्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्रक्षुषा श्रुण्व-न्तः श्रोत्रेण विद्वा एसो मनसा प्रजायमाना रेतसैव-मजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक् ॥ 🖛 ॥

पहले ] वाक्ने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्षतक बाहर रहकर लौटकर कहा—'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके थे ?' यह सुनकर उन्होंने कहा, 'जैसे मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए भी प्राणसे प्राणिकया करते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा

( सन्तान ) की उत्पत्ति करते हुए [ जीवित रहते हैं ], वैसे ही हम जीवित रहे ।' यह सुनकर वाक्ने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ५॥

वागेव प्रथमं हास्माच्छरीरा-दुच्चकामोत्क्रान्तवती । सा चोत्क्रम्य संवत्सरं प्रोष्य प्रोषिता भृत्वा पुनरागत्योवाच—कथम-शकत शक्तवन्तो यूथं महते मां विना जीवितुमिति ?

त एवमुक्ता ऊचुर्यथा लोकेऽक्तला मूका अवदन्तो वाचा
प्राणन्तः प्राणनव्यापारं कुर्वन्तः
प्राणेन पश्यन्तो दर्शनव्यापारं
चक्षुषा कुर्वन्तस्तथा शृण्वन्तः
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसः कार्याकार्यादिविषयं प्रजायमाना रेतसा
पुत्रानुत्पादयन्त एवमजीविष्म
वयमित्येवं प्राणेर्द्वोत्तराः वागात्मनोऽस्मिन्नवसिष्ठत्वं चुद्ध्वा
प्रविवेश ह वाक ।। ।।

पहले वाक्ने ही इस शरीरसे उत्क्रमण किया। उसने उत्क्रमण कर एक वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर कहा, 'तुमलोग मेरे विना किस प्रकार जीवित रह सके थे?'

उससे इस प्रकार कहे जानेपर वे बोले, 'जिस प्रकार लोकमें अकल अर्थात् सक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए प्राणसे प्राणन अर्थात् प्राणव्यापार करते हुए, नेत्रसे देखते—दर्शनव्यापार करते हुए, इसी प्रकार श्रोत्रसे सुनते हुए, मनसे कार्याकार्यादि विषयको जानते हुए और वीर्यसे प्रजनन अर्थात् पुत्रादिकी उत्पत्ति करते हुए [जीवित रहते हैं], उसी प्रकार हम भी जीवित रहे; प्राणोंसे ऐसा उत्तर पाकर वाक्ने अपनेको विसष्ठ न समफकर इस शरीरमें प्रवेश किया॥ ६॥

चक्षुका उत्क्रमण ग्रौर परीक्षामें ग्रसफल होकर पुनः प्रवेश

चक्षुहोंचकाम तत् संवत्सरं प्रोध्यागत्योवाच कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथान्धा अप-इयन्तश्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्रण्वन्तः

श्रोत्रेण विद्वाँ सो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजी-विष्मेति प्रविवेश ह चत्तुः ॥ ६ ॥

चक्ष्ते उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, 'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ?' वे बोले—'जिस प्रकार अन्धे लोग नेत्रसे न देखते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, श्<mark>रोत्रसे सुनते, मनसे जानते और रेतस्</mark>से प्रजा **उ**त्पन्न करते हुए [जी<mark>वित</mark> रहते हैं], उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर चक्षुने प्रवेश किया ॥ 🗲 ॥

श्रोत्रका उत्क्रमरा ग्रौर परीक्षामें ग्रसफल होकर पुनः प्रवेश

श्रोत्र इोच्चकाम तत् संवत्सरं प्रोष्यागत्यो-वाच कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बिधरा अश्रुण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परयन्तश्रक्षुषा विद्वा एसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥

श्रोत्रने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, 'तुम मेरे जिना कैसे जीवित रह सके थे ?' वे बोले—'जिस प्रकार बहरे आदमी कानोंसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते हैं ], उसो प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर श्रोत्नने प्रवेश किया ॥ १०॥

मनका उत्क्रमरा ग्रौर परीक्षामें असफल होकर पुन: प्रवेश

मनो होच्चकाम तत् संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमराकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा अवि-द्वा रसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्त-

## रचक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसैवमजी-विष्मेति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥

मनने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, 'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे?' वे बोले, 'जिस प्रकार मुग्ध पुरुष मनसे न समभते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और रेतस्से प्रजा उत्पन्न करते हुए [जीवित रहते हैं], उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर मनने शरीरमें प्रवेश किया।। ११।।

रेतस्का उत्क्रमण ग्रौर परीक्षामें ग्रसफल होकर पुन: प्रवेश

रेतो होच्चकाम तत् संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमराकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परयन्तरचक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वार्सो मनसैवम-जीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥

रेतस्ने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर कहा, 'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे?' वे बोले, 'जिस प्रकार नपु'सक लोग रेतस्मे प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते और मनसे जानते हुए जिवित रहते हैं], उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर वीर्यने शरीरमें प्रवेश किया॥ १२॥

तथा चक्षुहोंच्चक्रामेत्यादि ' पूर्ववत् । श्रोत्रं मनः प्रजाति- ' रिति ।। ९—१२ ।।

इसी प्रकार चक्षुर्हीचकाम' इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है। अवतक श्रोत्र, मन, प्रजाति [रेतस्] इत्यादि-ने उत्क्रमण किया ॥ ६—१२॥ प्राणके उत्कमण करते ही अन्य इन्द्रियोंका विचलित हो जाना ग्रौर उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन् यथा महासुहयः सैन्धवः पड्वीशशङ्कून् संवृहेदेव ् हैवेमान् प्राणान् संववर्ह ते होचुर्मा भगव उत्क्रमीर्न वै शक्ष्यामस्त्वहते जीवितुमिति तस्यो मे बिँठ कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥

फिर प्राण उत्क्रमण करने लगा, तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान् अरव पैर बांधनेके खुँटोंको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब प्राणोंको स्थानच्युत करने लगा। उन्होंने कहा, 'भगवन्! आप उत्क्रमण न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते।' प्राणने कहा, 'अच्छा तो मुभे बलि (भेंट) दिया करो।' [अन्य इन्द्रियोंने कहा — ] 'बहुत अच्छा'॥ १३॥

भथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्तु-त्रक्रमणं करिष्यंस्तदानीमेव स्वस्था-नात् प्रचलिता वागादयः। किमिव ? इत्याह—यथा लोके महांद्रचासौ सुहयदव महासुहयः शोमनो हयो लक्षणोपेतो महान् परिमाणतः सिन्धुदेशे भवः सैन्धवोऽभिजनतः पड्वीशशङ्-क्त्न पादबन्धनशङ्क्रन् पड्वी-शाइच ते शङ्कवश्च तान् संवृहे-

फिर प्राण 'उत्क्रमिष्यन्'--उत्क्रमण करने लगा। उसी समय वागादि प्राण अपने स्थानसे चलायमान हो गये। किसके समान? यह बतलाते हैं-जिस प्रकार लोकमें महासुहयः-जो महान् हो और सुहय-शोभन हय अर्थात् सुलक्षण-सम्पन्न अश्व (घोड़ा) हो तथा परिमाणत: महान् हो एवं सैन्धव'-सिन्धुदेशमें उत्पन्त हुआ अर्थात् उत्तम जातिका हो, वह जिस प्रकार परीक्षाके लिये सवारके चढते ही पड्त्रीश शङ्कुओंको-पैर बाँधनेके खूँटोंको-जो पड्वीश हों और शङ्कु हों, उनको संवृहेत्-

दुद्यच्छेद्युगपदुत्स्वनंदश्वारोह श्राक् दे परीचणाय; एवं हैवेमान्
वागादीन् प्राणान् संववहींद्यतवान् स्वस्थानाद् भ्रंश्वितवान् ।
ते वागादयो होचुहें भगवो
भगवन् मोत्क्रमीर्यस्मान्न वं
शक्ष्यामस्त्वद्दते त्वां विना
जीवितुमिति । यद्येवं मम श्रेष्ठता
विज्ञाता भवद्भिरहमत्र श्रेष्ठस्तस्य
उ मे मम बिलं करं कुरुत करं
प्रयच्छतेति ।

श्रयं च प्राणसंवादः किल्पतो विदुषः श्रेष्ठपरीक्षणप्रकारोपदेशः। श्रनेन हि प्रकारेण विद्वान् को जु खल्वत्र श्रेष्ठ इति परीच्चण करोति । स एष परीच्चणप्रकारः संवादभ्तः कथ्यते; न ह्यन्यथा संहत्यकारिणां सतामेषामञ्जसैव संवत्सरमात्रमेवैकैकस्य निर्ममना चुपपद्यते । तस्माद् विद्वानेवा-नेन प्रकारेण विचारयति वागा-दीनां प्रधानबुभ्रत्सुरुपासनाय । वित्तं प्राथिताः सन्तः प्राणास्त-थेति प्रतिज्ञातवन्तः ।। १३ ।। उखाड़ डालता है; इसी प्रकार उसने इन वागादि प्राणोंको संवह'--उखाड़ दिया-अपने स्थानसे विचलित कर दिया।

उन वागादिने कहा, 'हे भग-वन्! आप उत्क्रमण न करें; क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते।' [प्राण बोला-] 'यदि ऐसी बात हे तो तुमलोगोंको मेरी श्रेष्ठताका पता लग गया; यहाँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अतः उस मुक्को तुम-लोग बलि दिया करो अर्थात् कर (भेंट) दिया करो।

यह प्राणसंवाद कल्पित है, इससे विद्वान्के लिये श्रेष्ठ पुरुषकी परीक्षा करनेक प्रकारका उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार विद्वान 'यहां श्रेष्ठ कौन हे ?' इसकी परीक्षा करता है। वह यह परीक्षा-का प्रकार संवादरूपसे कहा गया है; नहीं तो इन मिलकर कार्य करनेवाले वागादिका एक-एक करके एक-एक वर्षतक साक्षात्रूप-से बाहर निकलना आदि सम्भव नहीं है। अतः वागादिमेंसे प्रधान-को जाननेकी इच्छावाला उपासक ही उपासनाके लिये इस प्रकार विचार करता है। प्राणद्वारा बलि मांगे जानेपर वागादि 'बहत अच्छा' ऐसा कहकर प्रतिज्ञा की ॥ १३ ॥

वागादिकृत प्राराकी स्तुति ग्रौर उसे ग्रन्न तथा वस्त्र-प्रदान

सा ह वागुवाच यद् वा अहं विसष्टास्मि त्वं तद्दसिष्ठोऽसीति यद् वा अहं प्रतिष्टास्मि त्वं तत्प्र-तिष्ठोऽसीति चक्षुर्यद् वा अह् संपद्स्मि त्वं तत्प्र्यत-द्सीति श्रोत्रं यद् वा अह्मायतनमिस्मि त्वं तद्प्रयत-नमसीति मनो यद् वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजा-तिरसीति रेतस्तस्यो मे किमन्नं किं वास इति यदिदं किश्चाश्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽल्लमा-पो वास इति न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिग्रहीतं य एवमेतद्नस्यान्नं वेद् तद्विद्वा सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव तद्नमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥

उस वागिन्द्रियने कहा, 'मैं जो विसष्ठा हूँ, सो तुम ही उस विसष्ठ गुणसे युक्त हो।' 'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस प्रतिष्ठासे युक्त हो' ऐसा नेत्रने कहा। 'मैं जो सम्पद् हूँ, सो तुम ही उस सम्पद्से युक्त हो' ऐसा श्रोत्रने कहा। 'मैं जो आयतन हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे युक्त हो' ऐसा मनने कहा। 'मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे युक्त हो' ऐसा रेतस्ने कहा। [प्राणने कहा—] 'किंतु ऐसे गुणोंसे युक्त होनेपर मेरा अन्न क्या है और वस्न क्या है ?' [वागादि बोले—] 'कुत्ते, कृमि और कीट-पतन्नोंसे लेकर यह जो कुछ भी है, वह सब तेरा अन्न है और जल ही वस्न है।' [उपासनाका फल —] 'जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्यभक्षण नहीं होता और अभक्ष्यका प्रतिग्रह (संग्रह) भी नहीं होता। ऐसा जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके आचमन करते हैं। इसीको वे उस प्राणको अनग्न करना मानते हैं। १४।।

सा ह वाक् प्रथमं बलिदानाय प्रवृत्ता ह किली भाचोक्तवती यद् वा श्रहं वसिष्ठास्मि यन्मम वसिष्ठत्वं तत्त्ववै तेन वसिष्ठ-गुणेन त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति । यद् वा ऋहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्र-तिष्ठोऽसि या मम प्रतिष्ठा सा त्वमसीति चक्षुः। समानमन्यत्ः संपदायतनप्रजातित्वगुणान् क्रमेण समर्पितवन्तः ।

यद्येवं 'साधु बर्लि दत्तवन्तो भवन्तो ज्ञत तस्य उ म एवं-गुणविशिष्टस्य किमन्नं किं वास इति ? आहुरितरे-यदिदं लोके किञ्च किञ्चिद्ननं नामापि-त्रा रवस्य आ कृमिस्य आ कीटपतङ्गेभ्याः यच श्वान्नं क्रम्यन्नं कीटपतङ्गान्नं च तेन सह सर्वमेव यत् किश्चित् प्राणि-मिरद्यमानमन्नं तत् सर्वे तवा-सवं प्राणस्यात्रमिति दृष्टिरत्र विधीयते ।

प्रथम बिल देनेके लिये प्रवृत्त हुई उस वागिन्द्रियने कहा, मैं जो वसिष्ठा हूँ-मेरा जो वसिष्ठत्व है, वह तुम्हारा ही है अर्थात् उस वसिष्ठत्वरूप गुणसे तुम्हीं वह विसष्ठ हो।' 'और मैं जो प्रतिष्ठा हूँ; वह प्रतिष्ठा तुम्हीं हो, अर्थात् मेरी जो प्रतिष्ठा है वह तुम हो' ऐसा चक्षुने कहा। शेष अर्थ इसीके समान है। उन्होंने अपने सम्पद्, आयतन और प्रजातित्व गुणोंको क्रमशः प्राणको समर्पित किया ।

[ प्राण बोला-] 'यदि ऐसी बात है तो तुमलोगोंने अच्छी भेंट दो। अब यह बताओ कि उस ऐसे गुणवाले मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है ?' अन्य प्राणों-ने कहा, 'लोकमें कुत्ते, कृमि और कीट पत्रज्ञादिसे लेकर जितना भी अन्न है, जो भी कुत्तेका अन्त, कृमिका अन्न और कीट-पतङ्गोंका अन्न है, उसके सहित प्राणियोंद्वारा भक्षण किया जानेवाला जितना अन्न है, वह सभी तुम्हारा अन्न है।'यहाँ 'यह सब प्राणका अन्त है' ऐसी दृष्टिका विधान किया जाता है।

केचितु सर्वभन्नणे दोषाभाव वदन्ति प्राणात्रविदः; तदसत्; शास्त्रान्तरेण प्रतिषिद्धत्वात् । तेनास्य विकल्प इति चेत् ? नः श्रविधायकत्वातः न इ वा अस्यानन्नं जग्धं भवतीति सर्वे प्राणस्यान्नमित्येतस्य विज्ञानस्य विहितस्य स्तुत्यथमेतत्; तेनैक-वाक्यतापत्तेः । न तु शास्त्रान्त-रविहितस्य बाधने सामर्थ्यमन्य-परत्वादस्यः प्राणमात्रस्य सर्व-मन्निमत्येतद्दर्शनिमह विधित्सितं न तु सर्वं भन्नयेदिति । यत्तु सर्वभन्नणे दोषामाव-ज्ञानं तन्मिध्यैव प्रमाणाभावात्। विदुषः प्राणत्वात् सर्वाश्रोपपत्तेः सामध्यीददोष एवेति चेत् ? नः

erennesserver of reserver कोई-कोई तो कहते हैं कि प्राणोपासकको सर्वभक्षणमें दोष नहीं है, किंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि अन्य शास्त्र इसका निषेध करते हैं। यदि उन शास्त्रोंसे इसका विकल्प माना जाय तो यह भी ठोक नहीं; क्योंकि यह वाक्य विधान करनेवाला नहीं है; 'इसके द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं किया जाता' यह आगेका वाक्य 'सब प्राणका ही अन्त है' इस प्रकार विधान किये गये विज्ञानकी स्तुति-के लिये है; क्योंकि उसके साथ इसकी एकवाक्यता सम्भव है। शास्त्रान्तरद्वारा विहित अर्थका बाध करनेमें इसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह वाक्य अन्यपरक है। यहाँ तो इसो दृष्टिका विघान करना अभीष्ट है कि सब अन्न अकेले प्राण-का ही है, यह बतलाना अपेक्षित नहीं है कि सब कुछ खा ले।

जो ऐसा कहते हैं, कि इससे सर्व-भक्षणमें दोषाभावका ज्ञान होता है; उनका वह कथन कोई प्रमाण न होनेके कारण मिथ्या ही है। यदि कोई कहे कि प्राणरूप होनेके कारण प्राणोपासकका सभी अन्त हो सकता है, सामर्थ्य होने-के कारण इसमें कोई दोष है ही नहीं, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अशेषान्नत्वातुष्यतेः । सत्यं यद्यपि विद्वान् प्राणो येन कार्य-करणसंघातेन विशिष्टस्य विद्वत्ता तेन कार्यकरणसंघातेन कृमिकीट-देवाद्यशेषान्नभत्तणं नोष्पद्यते । तेन तत्राशेषान्नभत्तणं दोषाभाव-ज्ञापनमनर्थकम्; अप्राप्तत्वाद-शेषान्नभक्षणदोषस्य ।

ननु प्राणः सन् भन्नपत्येव कृषिकीटाद्यन्नमपि । वाढम्ः कितु न तिष्ठपयः प्रतिषेघोऽस्तिः तस्माद् दैवरक्तं किश्चकम्, तत्र दोषाभावः । श्चतस्तद्रूपेण दोषा-भावज्ञापनमनर्थकम्ः श्वप्राप्तत्वा-दशेषान्नभन्नणदोषस्यः येन तु कार्यकरणसंघातसंबन्धेन प्रतिषेधः क्रियते तत्संबन्धेन त्विह नैव प्रतिप्रसवोऽस्तिः तस्मात्तत्प्रति-

सब कुछ उसका अन्त होना
सम्भव नहीं है। यद्यपि यह सत्य
है कि विद्वान् प्राण ही है, तो भी
जिस देहेन्द्रियसंघातसे विशिष्ट
पुरुषकी विद्वता स्वीकार की जाती
है, उस देहेन्द्रियसंघातद्वारा कृमि,
कीट एवं देवादि—इन सभीके
अन्नोंको भक्षण करना उसके लिये
सम्भव नहीं है। इसलिये उसके
लिये सर्वान्त भक्षणमें दोषाभाव
दिखलाना व्यर्थ है; क्योंकि उसके
प्रति सर्वान्त भक्षणरूप दोष तो प्राप्त
ही नहीं होता।

किंतू प्राणरू असे तो वह कृमि-कीटादिके अन्तको भी भक्षण करता हो है। ठीक है, किंतु उस प्राणके विषयमें तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया गया। इसलिये यदि पलाशके फूलको दैवने हो लाल बना दिया है तो उसमें कोई दोष नहीं है। अतः प्राणरूपसे उसके दोषाभावको बतलाना व्यथं है, क्योंकि उसमें तो सर्वान्तभक्षणरूप दोष प्राप्त ही नहीं होता; जिस कार्यकरणसंघातके सम्बन्धसे प्रतिषेध किया जाता है; उसका सम्बन्ध रहनेके कारण तो यहाँ (प्राणवेत्ता-के विषयमें ) उस प्रतिषेवका प्रतिप्रसव हो ही नहीं सकता।

१. निषेधको बाध करके विधिका अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहलाता है।

षेघातिक्रमे दोष एव स्यादन्य-

विषयत्वान्त ह वा इत्यादेः। न च त्राह्मणादिशरीरस्य सर्वान्नत्वद्र्यनिमह विधीयते, किंतु प्राणमात्रस्यैव । यथा च सा-मान्येन सर्वात्रस्य प्राणस्य किञ्चि-दन्नजातं कस्यचिज्ञीवनहेतुः, यथा विषं विपजम्य कुमेः, तदेवान्यस्य प्राणान्तमपि सद् दृष्टमेव दोष-मुत्पादयति भरणादिलत्त्रणम् । तथा सर्वान्नस्यापि प्राणस्य प्रति-षिद्धान्नभन्तरो ब्राह्मणत्वादिदेह-संबन्धादोष एव स्यात्ः तस्मानिम ध्याज्ञानमेवाभक्ष्यभन्तरणे दोषा-भावज्ञानम् ।

श्रापो वास इति; श्रापोभक्ष्य-माणा वासःस्थानीयास्तव; श्रत्र च प्राणस्यापो वास इत्येतद् दर्शनं विधीयते; न तु वासःकार्य श्रापो विनियोक्तुं शक्याः। तस्माद् यथाप्राप्तेऽब्भक्तणे दर्शनमात्र कर्तव्यम्।

इसलिये उस प्रतिषेधका अतिक्रम करनेसे तो दोष ही होगा, क्योंकि 'न ह वा' इत्यादि आगेके वाक्यका विषय दूसरा [यानी प्राण] ही है।

इसके सिवा यहाँ ब्राह्मणादि शरीरकी सर्वान्तत्व-दृष्टिका विधान भी नहीं किया जाता, किंतु केवल प्राणमात्रको सर्वान्नत्वदृष्टि बतलायी गयी है। जिस प्रकार सामान्यरूप-से सर्वान्तप्राणका कोई अन्तसमृह किसीके जीवनका हेत् होता है. जैसे कि विषसे उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये विष, किंतु वही दूसरेका प्राणान्न होनेपर भी उसके लिये मरणादिरूप प्रत्यक्ष दोष उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार सर्वान्त-भक्षी प्राणको भी बाह्मणादिदेहका सम्बन्ध होनेके कारण प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण करनेमें दोष ही अभक्षभक्षणमें होगा । अतः दोषाभावका ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान ही है।

'आपो वास:' इत्यादि, भक्षण किया जाता हुआ जल तुम्हारा वस्त्रस्थानीय है। यहाँ जल प्राणका वस्त्र है—इस दृष्टिका विधानमात्र किया गया है। वस्त्रके काममें जलका उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः यथाप्राप्त जलपानमें केवल ऐसी दृष्टिमात्र ही करनी चाहिये।

१२६७

DO LECTOR DE LECTOR DE LES DE न इ वा अस्य सर्वे प्राणस्या-न्निमत्येवं विदोऽनन्नमनदनीयं जग्धं भुक्तं न भवति हः यदा-प्यनेनानदनीयं भ्रक्तमदनीयमेव भुक्तं स्यान्न तु तत्कृतदोषेण लिप्यते, इत्येतद् विद्यास्तुतिरि-त्यवोचामः तथा नानन्नं प्रति-गृहीतं यद्यप्यप्रतिग्राह्यं हस्त्यादि प्रतिगृहीतं स्यात्, तद्प्यन्नमेव प्रतिग्राह्यं प्रतिगृहीतं स्यात् । तत्राप्यप्रतिग्राह्यप्रतिग्रहदोषेण न लिप्यत इति स्तुत्यर्थमेव । य एवमेतदनस्य प्राणस्याननं वेद, फलं तु प्राणात्ममाव एव । न त्वेतत्फलाभिप्रायेण, कि विहिं ? स्तुत्यभिप्रायेणेति । नन्वेतदेव फलं कस्मान्न भवति ? न, प्राणात्म-दर्शिनः प्राणात्मभाव एव फलम्।

इस प्रकार जाननेवाले अर्थात् सब प्राणका अन्न है—ऐसा जानने-वाले इस विद्वान्से अनन्न-अभक्ष्य नहीं भक्षण किया जाता। यदि यह कोई अभक्ष्य खाले तो भी इससे भक्ष्य ही खाया गया है, यह उससे होनेवाले दोषसे लिप्त नहीं होता--इस प्रकार यह इस विद्या-की स्तुति है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं। इस प्रकार इसके द्वारा अनन्नका प्रतिग्रह भी नहीं होता, यद्यपि यह दानमें नहीं लेनेयोग्य हाथी आदिको भी ग्रहण करे तो वह भी अन्त यानी लेनेयोग्य वस्तु-का ही प्रतिग्रह (ग्रहण) होगा। वहाँ भी 'यह अप्रतिग्राह्मके प्रति-ग्रहरूप दोषंसे लिप्त नहीं होता' इस प्रकार यह वाक्य स्तुतिके लिये हो है।

जो इस प्रकार इस अन अर्थात् प्राणके अन्नको जानता है, उसे प्राणात्मभावरूपं फल ही मिलता है। यह कथन इस फलके अभिप्रायसे नहीं है, तो किसलिये है। स्तुतिके अभिप्रायसे। [प्रश्न-] किंतु यही इसका फल क्यों नहीं होता। [ उत्तर--]नहीं, प्राणात्मदर्शीका फल तो प्राणात्मभाव ही है। उस

१. अर्थात् नहीं लेने योग्य वस्तुके लेने रूप दोपसे ।

तत्र च प्राणात्मभृतस्य सर्वात्म-नोऽनदनीयमप्याद्यमेवः, तथा-प्रतिग्राह्ममपि प्रतिग्राह्मसेवेति यथाप्राप्तमेवोषादाय विद्या स्तू-यते अतो नैव फलविधिसरूपता वाक्यस्य ।

यस्मद्वापो वासः प्राणस्य, तस्माद् विद्वांसी ब्राह्मणाः श्रोत्रिया श्रधीतवेदा श्रशिष्यन्तो भोक्ष्य-माणो ऋाचामन्त्योऽशित्वाचा-मन्ति भुक्त्वा चौत्तरकालमपो भच्चयन्ति । तत्र तेषामाचामतां कोऽभिप्रायः ? इत्याह—एत-मेवानं प्राणमनग्नं कुर्वन्तो मन्य-न्ते। अस्ति चैतद् यो यस्मै वासी ददाति स तमनग्नं करो-मीति हि मन्यते; प्राणस्य चापो वास इति ह्युक्तम्; यदपः पिबामि तत् ाणस्य वासो ददामीति विज्ञानं कर्तव्यमित्ये-वमर्थमेतत्।

ननु मोध्यमाणो सुक्तवांश्र

अवस्थामें प्राणात्मभावको हुए इस सर्वात्माका अभक्ष्य भी भक्ष्य ही है तथा अप्रतिग्राह्य भी प्रतिग्राह्य ही है-इस प्रकार यथा-प्राप्त स्थितिको ही लेकर इस उपा-सनाकी स्तुति की जाती है। अतः इस वाक्यकी फलविधिसरूपता नहीं है।

क्योंकि जल प्राणका वस्त्र है, इसलिये श्रोत्रिय--जिन्होंने वेदाध्य-यन किया है वे विद्वान् ब्राह्मण जब अशन अर्थात् भोजन करनेको होते हैं तो पहले जलका आवमन करते हैं तथा अशन करके भी आचमन करते हैं अर्थात् भोजन करके उसके पीछे भी जल पीते हैं। वहाँ उनके जलपान करनेका क्या अभिप्राय होता है। सो श्रुति बतलाती है--वे इस प्राणको ही हम अनग्न कर रहे हैं--ऐसा मानते हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्त्र देता है, वह 'उसे मैं अनग्न कर रहा हूँ' ऐसा मानता है। प्राणका वस्त्र जल है-यह तो कहा ही जा चुका है। अतः यह उपदेश इसलिये है कि 'मैं जो जल पीता हूँ वह प्राणको वस्त्र देता हूँ'-ऐसी दृष्टि करनी चाहिये।

शङ्का-किंतु भोजन करनेवाला तथा भोजन कर चुकनेवाला मनुष्य तो इसलिये आचमन करता है कि प्रयतो भविष्यामीत्याचामतिः तत्र- मैं आचमन करनेसे पवित्र हो जाऊँगाः च प्राणस्यानग्नताकरणार्थत्वे च

द्विकार्यताचमनस्य स्यात्; न च

कार्यद्वयमाचमनस्यैकस्य युक्तम्,

यदि प्रायत्यार्थं नानग्नतार्थम्,

प्रधानग्नतार्थं न प्रायत्यार्थम्।

यस्मादेवम्, तस्माद् द्वितीय
माचमनान्तरं प्राणस्यानग्नता
करणाय भवतु।

न, क्रियाद्वित्वोपपत्तेः। द्वे द्वेते क्रिये भोक्ष्यमाणस्य भ्रक्त-वतश्च यदाचमनं स्मृतिविहितं तत् प्रायत्यार्थं भवति क्रिया-मात्रमेव न तु तत्र प्रायत्यं दर्श-नाद्यपेत्तते। तत्र चाचमनाङ्ग-भूतास्वप्सु वासोविज्ञानं प्राण-स्येतिकर्तव्यतया चोद्यते, न तु तिस्मन् क्रियमाण त्र्याचम-नस्य प्रायत्यार्थता बाध्यते, क्रि-यान्तरत्वादाचमनस्य। तस्माद्

वहाँ यदि प्राण को अनग्न करना
( वस्त्र देना ) उद्देश्य रहे तो उस
आचमनके दो कार्य हो जायगे;
किंतु एक हो आचमनके दो कार्य
होने उचित नहीं हैं! यदि वह
शुद्धिक लिये होगा तो प्राणकी
अनग्नताके लिये नहीं हो सकता
और यदि प्राणकी अनग्नताके लिये
होगा तो शुद्धिके लिये नहीं हो
सकता। चूँकि ऐसा है, इसलिये
दूसरा आचमन प्राणकी अनग्नताके लिये हो सकता है।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दो क्रियाओंका होना युक्ति-संगत है। ये दोनों ही क्रियाएँ होती हैं, भोजन करनेवाले और भोजन कर चुकनेवालेका जो स्मृतिविहित आचमन होता है वह केवल क्रियामात्र और गुद्धिके लिये ही होता है, उसमें गुद्धिको किसी दृष्टि आदिको अपेक्षा नहीं है। वहां आचमनके अङ्गभूत जलमें प्राणके वस्त्रविज्ञानका तो इतिकर्त्तव्यता-रूपसे विधान किया जाता है, उसके करनेपर आचमनको शुद्ध चर्यताका वाध होता हो—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आचमन तो दूसरी

भोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च यदा-चमनं तत्रापो वासः प्राणस्येति दर्श्वनमात्रं विधीयते, स्रप्राप्तत्वा-दन्यतः ॥ १४॥ ही क्रिया है। अतः भोजन करने-वाले और भोजन कर चुकनेवाले-का जो आचमन है, उसमें 'जल प्राणका वस्त्र हे' ऐसी दृष्टिमात्रका विधान किया जाता है, क्योंकि किसी अन्य प्रमाणसे इसकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १४ ॥

इति बृहदारण्यको । निषद्भाष्ये पष्ठाध्याये प्रथमं प्राणसंवादबाह्मणम् ॥१॥

### वितीय ब्राह्मण

इवेतकेतुई वा आहणेय इत्यस्य
प्रकरण- सम्बन्धः—खिलाधिकासम्बन्धः रोऽयम्, तत्र यदनुक्तःं
तदुच्यते। सप्तमाध्यायान्तेज्ञानकर्मसमुच्चयकारिणाग्नेर्भार्गयाचनं
कृतम्—अग्ने नय सुपथेति।
तत्रानेकेषां पथां सद्भावो मन्त्रेण
सामध्यात् प्रदर्शितः; सुपथेति
विशेषणात्। पन्थानश्च कृतविपाकप्रतिपत्तिमार्गाः। वक्ष्यति
च—यत् कृरवेत्यादि।

'श्वेतकेतूई वा आरुणेयः' इत्यादि इस ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है। यह खिलप्रकरण है। इसमें पहले जो नहीं कहा गया, वह बनलाया जाता है। सप्तम ( उपनिषद्के पञ्चम ) अध्यायके अन्तमें ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी पुरुष-के द्वारा 'अग्ने नय सूपथा'–इत्यादि मन्त्रद्वारा अग्तिसे देवयान मार्गः की याचना की गयी है। वहाँ उस मन्त्रद्वारा सामर्थ्यसे अनेक मार्गी-की सत्ता प्रदर्शित होती है; क्योंकि उसमें 'सूपथा' ऐसा विशेषण दिया गया है। और 'पथ' किये हए कर्मोंके फलभोगके मार्गीका नाम है। यह बात श्रुति 'यंत् कृत्वा' इत्यादि मन्त्रसे कहेगो भी।

तत्र च कित कर्मविपाकप्रति-पत्तिमार्गा इति सर्वसंसारगत्युप-संहाराथोंऽयमारम्भः। एतावती हि संसारगितः, एतावान् कर्मणो विपाकः स्वाभाविकस्य शास्त्री-यस्य च सविज्ञानस्येति । यद्यपि द्वया ह पाजापत्या इत्यत्र स्वाभाविकः पाप्या स्चितः; न च तस्येदं कार्यमिति विपाकः

प्रदर्शितः । शास्त्रीयस्यैव तु विषाकः प्रदर्शितस्त्र्यन्नात्मप्रति-पत्त्यन्तेन, त्रसविद्यारम्मे तद्दै-राग्यस्य विवक्तितत्वात् । तत्रापि केवलेन कर्मणा पितृलोको विद्यया विद्यासंयुक्तेन च कर्मणा देवलो ह-। इत्युक्तम् । तत्र केन मार्गेण पित्-लोकं प्रतिपद्यते केन वा देवलोक-मिति नोक्तम्; तच्चेह खिल-प्रकरणेऽशेषतो वक्तव्यमित्यत श्चारभ्यते । श्चन्ते च सर्वोपसंहारः

शास्त्रस्येष्टः ।

तहाँ कर्मफलभोगके कितने
मागं हैं? यह बताकर सम्पूर्ण
संसारकी गतिका उपसंहार करनेके
लिये इस ग्रन्थका आरम्भ हुआ
है। बस, इतनी ही संसारकी गति
हे तथा इतना ही स्वाभाविक और
विज्ञानयुक्त शास्त्रीय कर्मका
परिणाम है।

यद्यपि 'द्वया ह प्राजापत्याः' इत्यादि प्रसंगमें स्वाभाविक पाप बतला दिया गया है; किंतु वहाँ 'उसका यह कार्य है' इस प्रकार फल नहीं दिखाया गया। त्र्यन्न रूप-प्राप्तितकके मन्त्रदारा त्वकी केवल शास्त्रीय कमंका ही फल दिखाया गया है; क्योंकि ब्रह्मविद्या-के आरम्भमें उससे वेराग्य बतलाना अभीष्ट है। वहाँ भी केवल कर्मसे पितृलोक और विद्या ( उपासना ) से तथा विद्यासहित कमंसे देवलोक मिलता है-ऐसा कहा गया है। वहाँ यह नहीं बताया गया कि किस मार्गंसे पितृ-लोकमें जाया जाता है और किस-से देवलोकको ? यह बात यहाँ इस खिल प्रकरणमें पूर्णतया बतानी है, इसीसे इसको आरम्भ किया जाता है। शास्त्रके अन्तमें तो सबका उपसंहार ही इष्ट है।

चैताबदमृतत्वमित्युक्तं न कर्मणोऽमृतत्वाशास्तीति चः तत्रहेतुर्नोक्तस्तदर्थश्रायमारम्भः। यस्मादियं कर्मणो गतिर्ने नित्ये-Sमृतत्वे व्यापारोऽस्ति तस्मा-देतावदेवामृतत्वसाधनम्—इति सामध्यद्वितत्वं संपद्यते । श्रापि चोक्तमिनहोत्रेनत्वेवत-योस्त्वग्रस्कान्ति न गतिं न प्रतिष्ठां न दृप्ति न पुनरावृत्तिं न लोकं प्रत्यस्थायिनं वेत्थेति। तत्र प्रतिवचने 'ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः' इत्यादिनात्राहुतेः कार्यमुक्तम्। तच्चैतत् कर्तुराहुति- गया है। यह

इसके सिवा 'अमृतत्व इतना ही है 'यह भी कहा गया है तथा यह भी बताया है कि 'कर्मसे अमृतस्वकी आशा नहीं है।' किंतू इसमें हेत् नहीं बताया गया, उसे बतानेके लिये भी यह आरम्भ किया गया है ! वयों कि यह कर्मकी गति. है और नित्य अमृतत्वमें कोई भी व्यापार है नहीं, इसलिये इतना ही अमृतत्वका साधन है-इस वचनके सामर्थ्यसे यह उसका हेत् हो जाता है !

इसके सिवा अग्निहोत्रके प्रकरणमें ऐसा कहा गया है-तू इन सायंकालिक, प्रात:कालिक अग्निहोत्रकी दोनों आहुतियोंकी न उत्कान्तिको जानता है, न गति-को, न प्रतिष्ठाको, न तृप्तिको, न पुनरावृत्तिको और न लोकके प्रति उत्थान करनेवाले यजमानको हो जानता है। वहा उत्तरमें 'वे ये आहुतियाँ हवन जानेपर उत्क्रमण करती हैं' इत्यादि वाक्यसे आहुतिका कार्य बताया भी कर्ताके

१. आगे वतलायी जानेवालो तो कर्मकी गति है, मोक्षका साधन तो केवल ज्ञान ही है। ऐसी स्थितिमें आगेका ग्रन्थ मोक्षका हेतु वतलानेमें किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, सो अगले वाक्यसे बतलाया जाता है।

२. ज्ञानातिरिक्त उपाय संसारका हो कारण है-इस नियमरूप सामर्थ्यस ज्ञान ही मोक्षका उपाय है' यह सिद्ध होता है।

लच्चणस्य कर्मणः फलम् । न | हि कर्तारमनाश्चित्याहुतिलच्चणस्य कर्मणः स्वातन्त्र्येणोत्क्रान्त्यादि- | कार्यारम्भ उपपद्यते । कर्त्रर्थत्वात् कर्मणाः कार्यारम्भस्य, साधना-श्चयत्वाच्च कर्मणः ।

तत्राग्निहोत्रस्तुत्यर्थस्वादिग्निहोत्रस्यैव कार्यमित्युक्तं पट्प्रकारमिषः इह तु तदेव कर्तुः
फलमित्युपदिव्यते पट्प्रकारमिषः
कर्मफलविज्ञानस्य विविक्तितस्वात् । तद्द्वारेण च पश्चाग्निदर्शनमिहोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनं
विधित्सितमः एवमशेषसंसारगत्युपसंहारः, कर्मकाण्डस्यैपा
निष्ठेत्येतद् द्वयं दिदर्शयिषुराद्वायिकां प्रणयति—

आहुतिरूप कर्मका फल है, क्योंकि कर्ताका आश्रय लिये बिना आहुति-रूप कर्मका स्वतन्त्रतासे उत्क्रान्ति आदि कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं है, कारण, कर्मका कार्यारम्भ तो कर्ताके लिये ही होता है तथा कर्म साधनाधीन भी होता ही है।

किंतु वहां वह [ जनक-याज्ञ-वल्क्यसंवाद । अग्निहोत्रको स्तुति-के लिये होनेकं कारण यह छहों प्रकारका अग्निहोत्रका ही कार्य बतलाया गया है। किंतु यहाँ कर्म-फलविज्ञान विवक्षित होनेके कारण यह बतलाया जाता है, कि वह छहों प्रकारका कर्ताका ही फल है। उसके द्वारा ही यहाँ उत्तरमागैंकी प्राप्तिकी साधनभूता पञ्चाग्नि-विद्याका विघान करना अभीष्ट है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार-गतिका उपसंहार है और यही कर्मकाण्डकी निष्ठा है-इन दो बातोंको दिखानेके लिये श्रुति आख्यायिका रचती है—

प्रवाहणकी सभामें क्वेतकेतुका ग्राना ग्रौर प्रवाहणका उससे प्रक्त करना

इवेतकेतुई वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषद् । माजगाम स आजगाम जैवलि प्रवाहणं परिचारयमार्ण

## तमुदीक्ष्याभ्युवाद क्रमारा ३ इति स भो ३ इति प्रति-शुश्रावानुशिष्टोऽन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥१॥

प्रसिद्ध है कि आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पाञ्चालोंकी सभामें आया। वह जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो [ सेवकोंसे ] परिचर्या करा रहा था! उसे देखकर प्रवाहणने कहा, 'ओ कुमार!' वह बोला 'भों!' [ प्रवाहणने पूछा—] 'क्या तेरे पिताने तुभे शिक्षा दी है ?' तब श्वेत-केतुने 'हाँ' ऐसा उत्तर दिया॥ १॥

व्वेतकेतुर्नामतोऽरुणस्यापत्य-मारुणिस्तस्यापत्यमारुणेयः, ह-शब्द ऐतिह्यार्थः; वै निश्चयार्थः; पित्रानुशिष्टः सन्तात्मनी यशः-प्रथनाय पञ्चालानां परिषदमाज-गाम । पश्चालाः प्रसिद्धास्तेषां परिषद्मागत्य जित्वा राज्ञाऽवि परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स त्राजगाम । जीवलस्यापत्यं जैवलि पश्चालराजं प्रवाहणना-मानं स्वभृत्यैः परिचारयमाण-मात्मनः परिचरणं कारयन्त-मित्येतत् ।

स राजा पूर्वमेव तस्य विद्या-भिमानगर्व श्रुत्वा विनेतन्योऽय-मिति मत्वा तम्रद्वीक्ष्योत्त्रेक्ष्या-

जो नामसे रवेतके तुथा, वह आरुणेय—अरुणका पूत्र आरुणि, उसका पुत्र आरुणेय, 'ह' शब्द इतिहासका द्योतक है और 'वै' निश्चयार्थक है: पितासे शिक्षा पाकर अपना यश फैलानेके लिये पाञ्चा-लोंकी सभामें आया। पाञ्चाल-देशीय विद्वान् प्रसिद्ध हैं. उनकी सभामें आकर उन्हें जीतकर फिर राजाकी सभाको भी जीत लूँगा-इस प्रकार वह गर्वसे वहाँ गया था। वह जीवलके पुत्र जैवलि प्रवाहण नामक पाञ्चालराजके पास पहुँचा, जो अपने सेवकोंसे परिचारण अर्थात् अपनी परिचर्या (सेवा) करा रहा था।

उस राजाने पहलेसे ही उसके विद्याभिमान और गर्वके विषयमें सुन कर यह विचारते हुए कि इसे विनीत करना चाहिये, उसे देखकर आते गतमात्रमेवाभ्युवादाभ्युक्तवान् कुमारा३ इति संबोध्य । भरस-नार्था प्लुतिः। एवम्रुकः स प्रतिशुश्राव भो३ इति । भो३ इत्यप्रतिरूपमपि चत्रियं प्रत्युक्त-वान् क्रुद्धः सन्; अनुशिष्टोऽनु-शासितोऽसि भवसि किं पित्रे-त्युवाच राजा, प्रत्याहेतर स्रोमि-ति बाढमनुशिष्टोऽस्मि पृच्छ यदि संशयस्ते ॥ १ ॥

COLOR OF CONTRACTOR CO ही 'ओ कुमार !' इस प्रकार सम्बो-धन करके पुकारा । 'कुमारा ३' प्लुत स्वर निर्भत्संना (भिड़कने) के लिये है। इस प्रकार पुकारे जानेपर उसने उत्तर दिया 'भो!' 'भो!' यह उत्तर यद्यपि क्षत्रियके लिये उचित नहीं है, तो भी क्रोधित होकर उसने ऐसा कहा। 'क्या पिताने तुभे अनुशिष्ट-शिक्षित किया है ?' ऐसा राजाने कहा। तब इवेतकेतु बोला 'हाँ! हाँ! पिताने मुभे शिक्षा दी है, यदि तुम्हें कुछ संदेह हो, तो पूछो' ॥ १ ॥

प्रवाहराके पाँच प्रश्न ग्रौर श्वेतकेतुका उन सभीके प्रति भ्रवनी अनभिज्ञता प्रकट करना

यद्येवम्--

यदि ऐसी बात है तो-

वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथेर्म लोक पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवोबाच वेत्थो यथासी लोक एर्व बहु-भि: पुनः पुनः प्रयद्भिनं संपूर्यता ३ इति नेति हैवो-वाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्या इतायामापः पुरुष-वाचो भूत्वा समुत्थाय वद्नती ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा यत् कृत्वा देवयार्न वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वापि हि न ऋषेर्वचः श्रुर्त द्वे सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमे-जत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकश्चन वेदेति होवाच ॥ २ ॥

जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गीसे जाती है—'सो क्या त जानता है ?' व्वेतकेत् बोला, 'नहीं' [राजा--] 'जिस प्रकार वह पुन: इस लोकमें आती है, सो क्या तुझे मालूम है ?' 'नहीं' ऐसा व्वेतकेतुने उत्तर दिया। [राजा--] 'इस प्रकार पुनः पुनः बहुतोंके मरकर जानेपर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नहीं है, सो क्या तु जानता है ?' 'नहीं' ऐसा उसने कहा। [राजा--] 'क्या तू जानता है कि कितने बारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्द-वाच्य हो उठकर बोलने लगता है ?' 'नहीं' ऐसा स्वेतकेतुने कहा । 'क्या तू देवयानमागंका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके लोग देवयानमार्गको प्राप्त होते हैं अथवा पितृयान-मार्गको ? हमने तो मन्त्रका यह वचन सुना है--'मैंने पितरोंका और देवोंका इस प्रकार दो मार्ग सुने हैं, ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं। इन दोनों मार्गीसे जानेवाला जगत् सम्यक् प्रकारसे जाता है तथा ये मार्ग ( चुलोक और पृथिवीरूप ) पिता और माताक मध्यमें हैं ?' इसपर व्वेतकेतुने 'मैं इनमेंसे एकको भी नहीं जानता' ऐसा उत्तर दिया ॥ २ ॥

वेतथ विजानासि कि यथा
येन प्रकारेणेमाः प्रजाः प्रसिद्धाः
प्रयत्यो म्रियमाणा विप्रतिपचन्ता ३ इति विप्रतिपद्यन्ते,
विचारणार्था प्लुतिः । समानेन
मार्गेण गच्छन्तीनां मार्गेद्वैविच्यं यत्र भवति तत्र काश्चित्
प्रजा अन्येन मार्गेण गच्छनित काश्चिदन्येनेति विप्रति-

'जिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजा प्रेत होनेपर-मरनेपर विप्रतिपन्न होती है —सो क्या तू जानता है ? यहां 'विप्रतिपद्यन्ता ३' इसमें प्लुत स्वर प्रकाके लिये हैं। समान मार्ग-से जाती हुई प्रजाके जहाँसे दो प्रकारके रास्ते हो जाते हैं, वहाँ कुछ प्रजा तो अन्य मार्गसे जाती है और कुछ दूसरेसे—इस प्रकार उन प्रजाओंकी विभिन्न गति होती है। तात्पर्य यह है कि जिस

# बृहदारण्यकोपनिषद् ः



प्रवाहणकी सभामें क्वेतकेतु



पत्तिः । यथा ताः प्रजा विप्रति-पद्यन्ते तत् कि वेत्थेत्यर्थः । नेति होवाचेतरः ।

तिह वेत्थ उ यथेमं लोकं पुन-

रापद्यन्ता३ इति प्रनरापद्यन्ते यथा पुनरागच्छन्तीमं लोकम् ? नेति हैवोवाच क्वेतकेतुः। वेत्थो यथासौ लोक एवं प्रसिद्धेन न्यायेन पुनः पुनरसकृत् प्रयद्भि-म्रियमाणैर्यथा येन प्रकारेण न संपूर्यता३ इति न संपूर्यतेऽसौ लोकस्तिस्क वेत्थ ? नेति हैवोवाचा वेत्थो यतिष्यां यत्संख्या-कायामाहुत्यामाहुतौ हुतायामापः पुरुषवाचः पुरुषस्य या वाक् सैव यासां वाक् ता पुरुषवाचो भृत्वा पुरुषशब्दवाच्या वा भूत्वा, यदा पुरुषाकारपरिणतास्तदा पुरुष-वाची भवन्ति, सम्रुत्थाय सम्य-गुत्थायोद्भूताः सत्यो वदन्ती३ इति ? नेति हैवोवाच ।

प्रकार उस प्रजाकी विभिन्न गति होती है, वह क्या तू जानता है ?' इसपर इतर (श्वेतकेतु) ने कहा-'नहीं।'

'तो फिर, जिस प्रकार प्रजा
पुन: इस लोकको प्राप्त होती है—
पुन: इस लोकमें आती है, यह
क्या तू जानता है ?' क्वेतकेतुने
कहा 'नहीं।' 'तो क्या तू जानता
है कि इस प्रकार—इस प्रसिद्ध
न्यायसे प्रजाके पुन:-पुन: निरन्तर
मरते रहनेपर भी वह लोक कैसे—
किस प्रकारसे नहीं भरता ? अर्थात्
जिस प्रकार वह लोक नहीं भरता,
सो क्या तुभे मालूम है ?' इसपर
भी क्वेतकेतुने 'नहीं' ऐसा कहा।

'क्या तू जानता है कि
'यतिथ्याम्'—जितनी संख्यावाली
आहुतिके हवन किये जानेपर आप
(जल) पुरुषवाक्-पुरुषकी जो वाक्
है, वही जिसकी वाक् है इस प्रकार
पुरुषवाक् होकर अथवा 'पुरुष'
शब्दवाच्य होकर—जिस समय
वह पुरुषाकारमें परिणत होता है,
उस समय पुरुषवाक् होता है—
'समुत्थाय'—सम्यक् प्रकारसे
उठकर बोलता है?' श्वेतकेतुने
'नहीं' ऐसा कहा।

यद्येवं वेतथ उ देवयानस्य पथो मार्गस्य प्रतिपदं प्रतिपद्यते येन साप्रतिपत्,तां प्रतिपदं पितृयाणस्य वा प्रतिपदं प्रतिपच्छब्द्वाच्य-मर्थमाह - यत् कर्म कृत्वा यथा-विशिष्टं कर्म कुरवेत्यर्थः; देवयानं वा पन्थानं मार्गं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वा यत् कर्म कृत्वा प्रतिषद्यन्ते तत् कमं प्रति-पदुच्यते तां प्रतिपदं किं वेत्थ देवलोकपितृलोकप्रतिपत्तिसाधनं किं वेत्थेत्यर्थः ।

अप्यत्रास्यार्थस्य प्रकाशकमृषे-मन्त्रस्य वचो वाक्यं नः श्रुतमस्ति। मन्त्रोऽप्यस्यार्थस्य प्रकाशको विद्यत इत्यर्थः । कोऽसौ मन्त्रः ? इत्युच्यते-द्रे सृती द्रौ मार्गा-वशृणवं श्रुतवानस्मि, तयोरेका पितृणां प्रापिका पितृ लोकसंबद्धा तया सुत्या पितृलोकं प्राप्नो-तीत्यर्थः । श्रहमशृणवमिति च्य-वहितेन संबन्धः । देवानामुतापि देवानां संबन्धिन्यन्या देवान् आपयति सा । के पुनरुभाम्यां

'यदि ऐसी बात है, तो क्या तू देवयानमार्गके प्रतिपद्—जिसके द्वारा पुरुष प्रतिपन्न होते (गमन करते) हैं, उसे प्रतिपद् कहते हैं, उस प्रतिपद्को तथा पितृयानके प्रतिपद्को जानता है ?' श्रुति 'प्रतिपद्' शब्दका अर्थं बतलाती है-जो कर्म करके अर्थात् यथा-विशिष्ट कर्म करके देवयान या पितृयानमार्गको प्राप्त होते हैं, वह कर्म 'प्रतिपद्' कहलाता है, 'उस प्रतिपद्कां क्या तू जानता है? अर्थात् क्या तुभे देवलोक और पितृलोककी प्राप्तिके साधनका ज्ञान है ?'

'हमने इस अर्थके प्रकाशक ऋषि अर्थात् मन्त्रका वाक्य भी सुना है। अर्थात् इस अर्थका प्रकाशक मन्त्र भी विद्यमान है। वह मन्त्र कौन-सा है सो बतलाया जाता है-मैंने दो मार्ग सुने हैं; उनमें एक पितृगणकी प्राप्ति कराने-वाला अर्थात् पितृलोकसे सम्बद्ध है, तात्पयं यह है कि उस मार्गसे पुरुष पितृलोकको प्राप्त करता है।' म्लमें 'अहम् अश्रृणवम्' इस प्रकार व्यवहित पदोंका सम्बन्ध है। 'और दूसरा मार्ग देवताओंका यानी . देवताओंसे सम्बद्ध है अर्थात् जो देवताओंको प्राप्त कराता है,वह है।'

सृतिभ्यां पितृन् देनांश्च ।
गच्छन्ति १ इत्युच्यते — उतापि
मत्यांनां मनुष्याणां संबन्धिन्यो
मनुष्या एव हि सृतिभ्यां
गच्छन्तीत्यर्थः । ताभ्यां सृतिभ्यामिदं विक्वं समस्तमेजद्
गच्छत् समेति संगच्छते ।

ते च हे सृती यदन्तरा ययारन्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च
मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यर्थः,
को तो मातापितरो द्यावापृथिव्यावण्डकपालोः 'इयं वे मातासो
पिता' इति हि व्याख्यातं
ब्राह्मणेन, अण्डकपालयामध्ये
संसारविषये एवेते सृती नात्यनितकामृतत्वगमनाय । इतर
आह—नाहमतोऽस्मात् प्रकनसमुद्रायादेकं च नैकमपि प्रकनं
न वेद नाहं वेदेति होवाच
क्वेतकेतः ॥ २ ॥

कितु इन दोनों मार्गीसे पितृगण और देवताओं के पास कौन जाते हैं? सो बतलाया जाता है-'ये दोनों मार्ग मत्यों के यानी मनुष्यों के सम्बन्धी हैं, अर्थात् इन मार्गीसे मनुष्य ही जाते हैं। उन मार्गीसे जानेवाला यह सम्पूर्ण जगत् सम्यक् प्रकारसे जाता है।'

CALL WAS STREET

'वे दोनों मार्ग 'यदन्तरा'-जिनके मध्यवर्ती हैं, उन माता पिताको [ क्या तू जानता है ? ] अर्थात् ये माता-पिताके मध्यमें हैं, वे माता-पिता कौन हैं ? द्युलोक और पृथिवी-रूप ब्रह्माण्डकपाल; 'यह (पृथिवी) ही माता है और वह ( द्युलोक ) पिता है'-इस प्रकार ब्राह्मणद्वारा व्याख्या की जा चुकी है, ब्रह्माण्ड-कपालोंके मध्यमें ये दोनों मार्ग संसारविषयक ही हैं, आत्यन्तिक अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये नहीं हैं।' इसपर दूसरेने कहा, 'मैं इस प्रश्त-समुदायमेंसे एक भी प्रश्नको नहीं जानता-मुभे किसीका पता नहीं है,' ऐसा इवेतकेतुने कहा ॥२॥

इवेतकेतुका अपने पिताके पास आकर उलाहना देना अथेनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चकेऽनादृत्य वसतिं कुमारः प्रदुद्राव स आजगाम पितर्र तर्होवाचेति वाव किल नो भवान् पुरानुहिाष्टानवोच इति कथर् सुमेध इति

# पश्च मा प्रश्नान् राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैकंचन वेदेति कतमे त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥

फिर राजाने श्वेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की। किंतु वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चल दिया। वह अपने पिताके पास आया और उनसे बोला, 'आपने यही कहा था न, कि मुक्ते सब विषयोंकी शिक्षा दे दी गयी है?' [पिता—] 'हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले! क्या हुआ ?' [पुत्र—] 'मुक्तसे एक क्षत्रियबन्धुने पाँच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं जानता।' [पिता—] 'वे कौन-से थे?' [पुत्र—] 'ये थे' ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नोंके प्रतीक बतलाये॥ ३॥

अथानन्तरमपनीय विद्यामि-मानगर्यमेनं प्रकृतं श्वेतकेतुं वसत्या वसतिप्रयोजनेनोपमन्त्र-याश्चक्रे-इह वसन्तु भवन्तः, पाद्यमध्ये चानीयतामित्युपमन्त्रणं कृतवान् रोजा । श्रनादत्य तां वसति कुमारः क्वेतकेतुः प्रदुद्राव प्रतिगतवान् पितरं प्रति । स चाजगाम पितरमागत्य चोवाच तम्, कथमिति ? वाव किलैवं किल नोऽस्मान् भवान् पुरा समावर्तनकालेऽनुशिष्टान् सर्वा-भिविंद्याभिरवोचोऽवोचदिति ।

इसके पदचात् उसके विद्याभिमान-को तोडकर इस प्रकरणमें प्राप्त इवेतकेत्से राजाने 'वसति'-ठहरने-के प्रयोजनसे प्रार्थना की; अर्थात् [ क्वेतकेतुसे कहा— ] 'आप यहाँ ठहरिये' [और सेवकोंसे कहा-] 'अरे! पाद्य और अर्घ्य लाओ' इस प्रकार राजाने विनयपूर्वक निवेदन किया। किंतू वह कूमार उस निवासका निरादर कर 'प्रदुद्राव' अपने पिताके पास चल दिया । वह पिताके पास आया और वहां आकर उससे बोला. किस प्रकार बोला—'आपने पहले समावर्तन संस्कारके समय यही कहा था न, कि तुभे सब विद्याओं में अनुशिक्षित कर दिया गया है ?'

सोपालम्मं पुत्रस्य वचः श्रुत्वाह पिता कथं केन प्रकारेण तव दुःखमुपजातं हे सुमेधः! शोभना मेघा यस्येति सुमेधाः। शृणु मम यथा वृत्तम्—पश्च पश्चसंख्याकान् प्रक्तान् मा मां राजन्यवन्धु राजन्या बन्धवी परिभववचनमेतद्रा-यस्येतिः जन्यवन्धुरिति, अप्राचीत् पृष्ट-वांस्ततस्तरमान्नैकंचनैकमपि न वेद न विज्ञातवानस्मि। कतमे ते राजा पृष्टाः प्रवताः' इति पित्रोक्तः पुत्रः 'इमे ते' इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रवना-नामुदाजहारोदाहतवान् ॥ ३ ॥

प्त्रका उपालम्भयुक्त वचन सुनकर पिताने कहा, 'हे सुमेघ! तुभे किस प्रकार दुःख उत्पनन हुआ है।' जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति होती है, उसे सुमेधा कहते हैं। [पुत्र]-'मेरे साथ जैवा हुआ है; सो सुनिये-मुभसे एक राजन्य-बन्धु (क्षत्रबन्धु ) ने पाँच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं जानता।' जिसके राजन्य (क्षत्रिय) बन्धु हों, उसे राजन्यबन्धु कहते हैं, यह राजन्यवन्धु तिरस्कारसूवक वचन है । 'राजाके द्वारा पूछे हुए वे प्रश्न कौन-से थे ?' इस प्रकार पिताके पूछनेपर पुत्रने 'वे ये थे' ऐसा कहकर उन प्रश्नोंके प्रतीक-मुख ( संकेत ) बतलाये ॥ ३ ॥

पिता ग्रारुिएका उनके विषयमें ग्रपनी ग्रनभिज्ञता वताकर उसे शान्त करना श्रौर उनका उत्तर जाननेके लिये प्रवाहरणके पास ग्राना

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किञ्च वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्याव इति भवानेन गच्छित्विति स आज-गाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमाहृत्योद्कमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा चकार तर्होवाच वरं भगवते गौतमाय दुझ इति॥४॥

उस पिताने कहा, 'हे तात! तू हमारे कथनानुसार ऐसा समभ कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुभसे कह दिया था। अब हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे।' [पुत्र—] 'आप हो जाइये।' तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी बैठक थी, वहाँ आया। उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँगवाया और उसे अर्घ्यदान किया। फिर बोला, 'मैं पूज्य गौतमको वर देता हुँर ॥ ४॥

स होवाच पिता पुत्रं कुद्धमुप-शमयंस्तथा तेन प्रकारेण नो-ऽस्मांस्त्वं हे तात वत्स जानीथा गृह्णीथा यथा यदहं किश्च विज्ञान-जातं वेद सर्वे तत् तुभ्यमवीच-मित्येव जानीथाः; कोऽन्यो मम वियतरोऽस्ति त्वत्तो यद्थ<sup>ै</sup> रिच्चये ? श्रहमप्येतन्न जानामि यद् राजा पृष्टम् । तस्मात् प्रेह्या-गच्छ तत्र प्रतीत्य गत्वा राज्ञि ब्रह्मच्यं वत्स्यावो विद्यार्थमिति । स माह-भवानेव गच्छत्विति. नाहं तस्य मुखं निरीचितुमुत्सहे। स आजगाम गौतमो गोत्रतो गौतम आरुणिर्यत्र प्रवाहणस्य जैवलेगसासनमास्थायिका: षष्टी-

कुद्ध पुत्रको शान्त करनेके लिये उस पिताने कहा, 'हे तात! हे वत्स ! तू हमसे इस प्रकार समफ कि जो कुछ विज्ञान मैं जानता था, वह सब मैंने तुमसे कह दिया था-ऐसा ही तू जान। भला तुभसे अधिक प्रिय मेरा और कौन है जिसके लिये उसे छिपाऊँगा। राजाने जो पूछा है, वह तो मैं भी नहीं जानता। अतः आ, वहाँ चलकर हम दोनों विद्योपार्जनके लिये राजाके यहाँ ब्रह्मचर्यपालन-पूर्वक निवास करेंगे। ' उस ( पुत्र ) ने कहा, 'आप ही जाइये, मैं तो उसका मुँह भी नहीं देख सकता।' वह गौतम-गोत्रतः गौतम आरुणि, जहाँ प्रवाहण जैवलिका आस-आसन आस्थायिका अर्थात् बैठक थी, वहाँ आया । 'प्रवाहणस्य जैवलेः' ये दो

१. अर्थात् आप जिस प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं, वह किहये; मैं उसको पूर्ति करूँगा।

द्वयं प्रथमास्थाने; तस्मै गौत-मायागतायासनमनुरूपमाहृत्यो-दकं भृत्येराहारयाश्चकार; श्रथ हास्मा श्रद्यं पुरोधसा कृतवान् मन्त्रवन्मधुपकं च; कृत्वा चैवं पूजां तं होवाच वरं मगवते गौतमाय तुभ्यं दब इति गोऽश्वा-दिल्लणम् ॥ ४॥

षष्ठी प्रथमाके स्थानमें हैं । अपने पास आये हुए उस गौतमके लिये राजाने उचित आसन देकर सेवकों-से जल मँगवाया और फिर पुरोहितद्वारा अध्यं और मन्त्रयुक्त मधुवर्क कराया। इस प्रकार पूजा-कर उसने गौतमसे कहा, 'मैं आप भगवान् गौतमको गौ-अश्वादिरूप वर देता हूँ'।। ४॥

श्रारुणिका प्रवाहणसे श्रपने पुत्रसे पूछी हुई बात कहनेकी प्रार्थना करना

## स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तुकुमार-स्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५ ॥

उसने कहा, 'आपने मुफें जो वर देनेके लिये प्रतिज्ञा की है, उसकें अनुसार आपने कुमारसे जो बात पूछी थी वह मुफसें कहिये'।। ५।।

स होवाच गौतमः प्रतिज्ञातो मेममैपवरस्त्वयास्यां प्रतिज्ञायाम्' दृढी कुर्वात्मानम्, यां तु वाचं कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते समीपे वाचमभाषथाः प्रक्रनहृषां तामेव मे बृहिस एव नो वर इति ॥५॥ उस गीतमने कहा, 'आपने इस प्रतिज्ञामें मुफे यह वर देनेकी प्रतिज्ञा की है—'कुमार अर्थात् मेरे पुत्रके समीप आपने प्रश्नरूप जो बात कही थी, वही आप मुफसे कहिये, वही मेरा वर है। यह वर देनेके लिये अब आप अपनेको मुस्थिर कीजिये'॥ ४॥

१. क्योंकि 'आस' यह क्रियापद है, अत: 'प्रवाहण: जैवलि:' यह उसका कर्ता होना चाहिये। षष्ठी होनेके कारण हो 'आस' का अर्थ 'आसन' किया गया है।

प्रवाहणका उसे दैव वर बताकर ग्रन्य मान्ष वर माँगनेके लिये कहना

स होवाच दैवेषु वै गौतम तद् वरेषु मानु-षाणां ब्रूहीति ।। ६ ।।

उसने कहा, 'गौतम! वह वर तो दैव वरोंमेंसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे कोई वर मांगो' ॥ ६॥

स होवाच राजा दैवेषु वरेषु तद् वै गौतम यस्त्वं प्रार्थयसे प्रार्थेय मानुषाणामन्यतमं वरम् ॥ ६ ॥

उस राजाने कहा, 'गौतम! तुम जो वर मांगते हो, वह तो देव वरोंमेंसे है। मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे कोई वर माँगों ।। ६॥

म्रारुणिका भ्राग्रह ग्रौर प्रवाह्णकी स्वीकृतिसे म्रारुणिद्वारा वाराीमात्रसे उसका शिष्यत्व स्वीकार करना

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो-अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान् बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स वै गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपेम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति स होपायनकीत्योंवास ॥ ७ ॥

उस गौतमने कहा, आप जानते हैं, वह तो मेरे पास है। मुझे सूवर्णकी प्राप्ति तथा गौ, अश्व, दासी, परिवार और परिधानकी भी प्राप्ति है। आप महान्, अनन्त और नि:सीम घनके दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों।' [राजा--] 'तो गौतम! तुम शास्त्रोक्त विधिसे उसे पानेकी इच्छा करो।' (गौतम--) 'अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यभावसे उपसन्न ( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति उपसन्न होते रहे हैं।' इस प्रकार उपसत्तिका वाणीसे कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने लगा [ सेवा बादिके द्वारा नहीं ] ॥ ७॥

स होवाच गौतमी भवतापि विज्ञायते ह ममास्ति सः। न तेन प्रार्थितेन कृत्यं मम यं त्वं दित्ससि मानुषं वरम्, यस्मान्म-माप्यस्ति हिर्ण्यस्य प्रभृतस्या-पात्तं प्राप्तं गोत्रश्वानाम्-श्रपा-त्तमस्तीति सर्वत्रातुषङ्गः; दासी-नां प्रवाराणां परिवाराणां परि-धानस्य चः न च यन्मम विद्य-मानम्, तत् त्वत्तः प्रार्थनी त्वया वा देयम्। प्रतिज्ञातश्च वरस्त्वया त्वमेव जानीषे यदत्र युक्तं प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति । मम पुनर्यमभिप्रायो भूननोऽस्मानभ्यस्मानेव केत्रलान् प्रति भवान् सर्वत्र वदान्यो भृत्वा अवदान्यो भा कदर्यों मा भूदित्यर्थः। वहोः प्रभृतस्यानन्तस्यानन्तफलस्येत्ये-अपर्यन्तस्यापरिसमाप्ति-तत्, पुत्रवीत्रादिगामिकस्ये-कस्य त्येतत्, ई्टशस्य केवलमदाता प्रत्येव मां

उस गौतमने कहा, 'आप भी जानते हैं, वह तो मेरे पास है ही। आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको मुभे देना चाहते हैं, उसके मांगने-से तो मेरा कोंई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि मुभे भी बहुत-सा सुवर्ण प्राप्त हे तथा गौ-अश्वादिकी भी प्राप्ति है—इस प्रकार 'अपात्तम् अस्ति' इस क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध लगाना चाहिये। अर्थात् दासी, परिवार और वस्त्र-इन सबकी मुझे भी प्राप्ति है। जो मेरे पास नहीं है, वही मुझे आपसे मांगना चाहिये और वही आपको देना भी चाहिये। आपने वर देनेकी प्रतिज्ञा तो की ही है, अब यहाँ क्या करना उचित है-यह आप ही जानें; आपको प्रतिज्ञाका पालन तो करना हो चाहिये।'

मेरा तो यह अभिप्राय है कि आप सर्वत्र दाता होकर भी हमारे प्रति ही, अर्थात् केवल हमारे लिये ही अदाता न हों—कृपण न हों। 'वहो:'—वहुत सी, 'अनन्तस्य'—अनन्त फलवाली, 'अपर्यन्तस्य'—समाप्त न होनेवाली अर्थात् पुत्र-पौत्रादिकोंमें भी जानेवाली—इस प्रकारकी सम्पत्तिके दाता होकर भी आप केवल मेरे

मा भृद् भवान्; न चान्यत्रादेय-मस्ति भवतः।

एवमुक्त आह—स त्वं वे हे गौतम तीर्थेन न्यायेन शास्त्र-विहितेन विद्यां मत्त इच्छासा इच्छान्वाप्तुमित्युक्तो गौतम श्राह-उपैम्युपगच्छामि शिष्यत्वे-नाहं भवन्तमिति। बाचा ह स्मैव किल पूर्वे ब्राह्मणाः चित्र-यान् विद्यार्थिनः सन्तो वैश्यान् वा चित्रया वा वैश्यानापद्युप-यन्ति शिष्यवृत्त्या ह्युपगच्छन्ति नोपायनशुश्रूषादिभिः। स गौतमो होपायनकीत्यॉपग-मनकीर्तनमात्रेणैंबोबासोषित-वान्नीपायनं चकार ।। ७ ॥

EDERESES NO लिये ही अदाता न हों। दूसरोंके लिये तो आपको कुछ भी अदेय नहीं है।

इस प्रकार कहे जानेपर राजाने कहा, 'अच्छा तो हे गौतम! तुम 'तीर्थेन'--शास्त्रविहित मुभसे विद्याग्रहण करनेकी इच्छा करो।' ऐसा कहे जानेपर गौतमने कहा, 'उपैमि'-मैं शिष्यभावसे आपके प्रति उपसन्न होता हूँ। विद्या प्राप्त करनेकी इच्छावाले पूर्ववर्ती ब्राह्मणलोग क्षत्रिय या वैश्योंके प्रति अथवा क्षत्रियलोग वैश्योंके प्रति आपत्तिकालमें केवल वाणीद्वारा ही शिष्यवृत्तिसे उपसन्न होते थे, किसो प्रकारकी भेंट देकर अथवा जुश्रुषादिके द्वारा उनका शिष्यत्व स्वोकार नहीं करते थे।' अतः उस गौतमने 'उपायनकीत्यी'--उपसत्तिके कथ-नमात्रसे ही वहाँ निवास किया, वस्तुतः सेवा आदिके द्वारा उप-गमन नहीं किया ॥ ७॥

प्रवाहराकी क्षमाप्रार्थना ग्रौर विद्यादानके लिये तत्पर होना

एवं गौतमेनापदन्तर उक्ते— | गौतमके इस प्रकार आपदन्तर कहनेपर—

स्वयं विद्यानिभन्न होनेके कारण किसी हीन वर्णके पुरुषके पास शिष्यभावसे जाना-यह आपदन्तर ( आपत्तिकाख ) कहलाता है।

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्वं न किस्म ्श्रम ब्राह्मण उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्त-महित प्रत्याख्यातुमिति ।। = ।।

उस राजाने कहा, 'गौतम! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोंनं हमारे पूर्वजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध न मानना। इससे पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही। उसे मैं तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ। भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको निषेध करनेमें (विद्या देनेसे इनकार करनेमें) कीन समर्थ हो सकता है ?'॥ 5॥

स होवाच राजा पीडितं मत्वा त्तामयंस्तथा नोऽस्मान् प्रति मापराधा श्रपराधं मा कार्षीरस्म-दीयोऽपराघो न ग्रहीतव्य इत्यर्थः तव च पितामहा अस्मित्पिताम-हेषु यथापराधं न जगृहुस्तथा वृत्तमस्मास्विष पितामहानां भवता रत्नणीयमित्यर्थः । यथेयं विद्या त्वया प्रार्थिता, इतस्त्व-त्संप्रदानात् पूर्वं प्राङ्न कस्मि-न्नपि ब्राह्मणे उवासोषितवती तथा त्वमपि जानीपे सर्वदा चत्रियपरम्परयेयं विद्यागताः

उसे पोडित समभकर उस राजाने क्षमा कराते हुए कहा, 'हमारे प्रति इसी प्रकार अपराध न करें, अर्थात् हमारे अपराधको आप इसी प्रकार ग्रहण न करें, जिस प्रकार कि आपके पितामहोंने हमारे पितामहों-का अपराध ग्रहण नहीं किया था; तात्पर्य यह है कि इस प्रकार आप-को भी हमारे प्रति अपने पितामहों के आचरणकी रक्षा करनी चाहिये। जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रार्थित यह विद्या इससे यानी तुम्हें सम्प्र-दान करनेसे पूर्वकिसी भी बाह्मणके यहाँ नहीं रही सो तुम भी जानते ही हो, यह विद्या सर्वदा क्षत्रिय-परम्परासे ही आयी है; यदि हो सा स्थितिर्मयापि रक्षणीया यदि
शक्यते; इत्युक्तं दैवेषु गौतम
तद् वरेषु मानुपाणां ब्रह्मीति न
पुनस्तवादेयो वर इति । इतः
परं न शक्यते रिचतुम्; तामिप
विद्यामहं तुम्यं वर्ष्यामि; को
द्यन्योऽपि हि यस्मादेवं ब्रुवन्तं
त्वामहिति प्रत्याख्यातुं न वर्ष्यामीति श्रहं पुनः कथं न वर्ष्ये
तुम्यमिति ॥ ८॥

सके तो उस स्थितिकी रक्षा मुभे भी करनी चाहिये थी; इसीसे मैंने यह कहा था कि 'हे गीतम! यह वर तो दैव वरोंमेंसे हैं, तुम मानुष वरोंमेंसे माँगो।' यह वर तुम्हारे लिये अदेय है—ऐसी बात नहीं है। अब आगे इसे छिपाना सम्भव नहीं है; मैं उस विद्याको भी तुम्हारे प्रति कहे देता हूँ क्योंकि इस प्रकार बोलनेवाले तुमको मेरे सिवा दूसरा भी ऐसा कौन है, जो 'मैं नहीं कहूँगा' ऐसा कहकर निषेध करनेमें समर्थ हो सके ? फिर भला मैं तुमसे वह विद्या क्यों न कहूँगा?'।।।।।

LA PERSONAL PROPERTY

चतुर्थं प्रश्नका उत्तर—पञ्चाग्निविद्या १—द्युलोकाग्नि

श्रसौ वै लोकोऽग्निगींतमे-त्यादि चतुर्थः प्रश्नः प्राथम्येन निर्णीयते क्रममङ्गस्त्वेतन्निर्ण-यायत्तत्वादितरप्रश्निनिर्णयस्य । 'असौ वै लोकोऽग्निगौंतम' इत्यादि मन्त्रसे चौथे प्रश्नका पहले निर्णय किया जाता है। क्रमभंग तो इस-लिये किया गया है कि इस प्रश्नके निर्णयके अधीन ही अन्य प्रश्नोंका निर्णय है।

असौ वै लोकोऽग्निगौतम तस्यादित्य एव समिद्र-रमयो धूमोऽहरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फु-लिङ्गास्तिस्मन्नेतास्मन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति ॥ ६ ॥ हे गौतम ! यह लोक ( चुलोक ) ही अग्नि है । आदित्य ही उसका समिघ् (ईंघन ) है, किरणें घूम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गार हैं, अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ (चिनगारियाँ) हैं। उस इस अग्निमें देवगण श्रद्धाको हवन करते हैं; उस आहुतिसे सोम राजा होता है ॥ ६ ॥

श्रसी द्यौर्लोकोऽग्निहें गौतमः द्युलोकेऽग्निदृष्टिरनग्नौ विधीयते, यथा योषित्पुरुषयोः; तस्य द्युत्तो-कारनेरादित्य एव समित् समिन्ध-नातः; श्रादित्येन हि समिष्यतेऽसौ लोकः । रइमयो धूमः समिध उत्थान-सामान्यात्,श्रादित्याद् हि रश्मयो निर्गताः; समिधश्र धूमो लोक उत्तिष्ठति । श्रहर्राचैः प्रकाशसामा-न्यात्; दिशोऽङ्गारा उपशमसामा-न्यात्;श्रवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गवद् विक्षेपात् । तस्मिन्नेतस्मिन्नेवंगुणावशिष्टे द्युत्तोक।ग्नौ देवा इन्द्रादयः श्रद्धां

हे गौतम! यह द्युलोक अग्नि है। स्त्री और पृष्ठिक समान अग्नि न होनेपर भी द्युलोकमें अग्नि-दृष्टिका विधान किया जाता है। उस द्युलोकरूप अग्निको सम्यक् प्रकारसे दीप्त करनेवाला होनेसे आदित्य उसका समिध् है, क्योंकि आदित्यसे ही उस लोकका सम्यक् प्रकारसे दीपन (प्रकाशन) होता है।

करणें घूम हैं; क्योंकि जिस प्रकार ईंधनसे धुआं उठता है, उसी प्रकार आदित्यरूपी ईंधनसे उठनेमें इन किरणोंकी धूमसे समानता है; कारण, आदित्यसे ही किरणें निकलती हैं और लोकमें समिध् (ईंधन) से धूम निकलता है। प्रकाशमें समानता होनेके कारण दिन ज्वाला है; उपशममें समानता होनेसे दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा विस्फुलिङ्गोंके समान बिखरी हुई होनेके कारण अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं।

ऐसे गुणोंसे युक्तू उस इस द्युलोकरूप अग्निमें इद्रोदि देवगण जुह्वत्याहुतिद्रव्यस्थानीयां प्रचि-पन्ति । तस्या श्राहुत्या श्राहुतेः सोमो राजा पितृणां त्राह्मणानां च संभवति ।

POR PROPERTY OF THE PARTY OF TH

तत्र के देवाः ? कथं जुह्वति ? आहत्यादि-किं वा श्रद्धाच्य स्वरूपविचारः हवि: ? इत्यत् उक्त-मस्माभिः सम्बन्धेनत्वेवैनयोस्त्व-मुस्क्रान्तिमित्यादि । पदार्थंषट्क-निर्णयार्थमिनहोत्र उक्तम्-ते वा एते अग्निहोत्राहुती हुते सत्यावुतकामतः: ते अन्तरिक्तमा-विशतः; ते अन्तरित्तमाहवनीयं क्व ति वायुं समिधं मरीचीरेव शुक्रामाहुतिम्; ते श्रन्तरित्तं वर्षयतः; ते तत उत्क्रामतः; ते दिवमाविश्वतः; ते दिवमा-इवनीयं कुर्वाते आदित्यं समिध-मित्येवमाद्युक्तम् ।

आहुतिद्रव्यस्थानीय श्रद्धाको हवन करते अर्थात् डालते हैं। उस आहुतिसे पितरों और ब्राह्मणोंका राजा सोम उत्पन्न होता है।

तहाँ देवता कौन हैं ? वे किस प्रकार हवन करते हैं ? और श्रद्धा-संज्ञक हिव भी क्या हैं ? इन सब बातोंका विचार करना है-इसीसे हमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-भाष्य-में कहा था कि 'तू इन सायं-कालिक, प्रातः कालिक अग्निहोत्रकी दोनों आहुतियोंकी न तो उत्क्रान्ति-को जानता है' इत्यादि । इसी प्रकार उत्क्रान्ति आदि छः पदार्थौ-कं निर्णयके लिये अग्निहोत्रप्रकरण-में कहा गया है-वे ये अग्निहोत्रकी दोनों आहुतियाँ हवन की जानेपर उत्क्रमण करती ( ऊपर उठती ) हैं; वे अन्तरिक्षमें प्रवेश करती हैं; वे अन्तरिक्षको ही आहवनोय अग्नि करती हैं, वायुको समिध् करती हैं और किरणोंको ही शुक्ल आहुति करती हैं; वे अन्तरिक्षको तृप्त करती हैं; वे उससे भी ऊपर जाती हैं; वे चुलोकमें प्रवेश करती हैं; वहाँ वे द्युलोकको आहवनीय बनाती हैं और आदित्यको 'समिघ्'; इत्यादि प्रकारसे वहाँ कहा गया है।

१. नयोंकि न तो इन्द्रादि देवताओंका कर्ममें अधिकार है, न द्युलोकादिमें हवन किया जा सकता है और न श्रद्धामें द्रव्यत्व है।

तत्राग्निहोत्राहुती 📉 ससाधने एवोत्क्रामतः । यथेह यैः साधनै विंशिष्टे ये जायेते त्राहवनीयाग्नि-समिद्धृपाङ्गारविस्फुलिङ्गाहुतिद्रः तथवोत्क्रामतोऽस्मा-छोकादमुं लोकम् । तत्राग्नि-रग्नित्वेन समित् समिक्वेन धूमो धूमत्वेनाङ्गारा श्रङ्गारत्वेन विस्फु-लिङ्गा विस्फुलिङ्गत्वेनाहुतिद्रव्य-मपि 'पयश्राद्याहुतिद्रव्यत्वेनैव सर्गादावव्याकृतावस्थायामपि परेण सक्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते। तदु विद्यमानमेव ससाधन-मिनहोत्रलच्चणं कर्मापूर्वेणात्मना व्यवस्थितं सत् तत् पुनव्यक्तिरण-काले तथैवान्तरिक्षादीनामाहव-नीयाद्यक्र्यादिभावं कुर्वेद् विपरिण मते। तथैंवेदानीमध्यग्निहोत्राख्यं

[यजमानकी मृत्युके समय] अग्निहोत्रकी आहुतियाँ साधनके सहित ही उत्क्रमण करती हैं। इस लोकमें जिस प्रकार वे जिन आहव-नीयाग्नि, समिध्, धूम, अङ्गार, विस्फुलिङ और आहुतिद्रव्यरूप साधनोंसे युक्त जानी जाती हैं, उसी प्रकार वे इस लं।कसे उस लोकके प्रति उत्क्रमण करती हैं। वहाँ सर्गके आरम्भमें अव्यक्ता-वस्थामें भी अपने परम सूक्ष्मरूपसे, अग्नि अग्निभावसे, समिध् समि द्भावसे, धुम धूमभावसे, अङ्गार अङ्गारभावसे, विस्फुलिङ्ग विस्फु-लिङ्गभावसे और आहुतिद्रव्य भी दुग्धादि आहतिद्रव्यभावसे रहते हैं।

वह साधनसहित अग्निहोत्ररूप
कर्म अपूर्वरूपसे व्यवस्थित होकर
विद्यमान रहता हुआ ही जगत्के
अभिव्यक्त होनेके समय पुनः उसी
प्रकार अन्तरिक्षादिका आहवनीयादिअग्निभाव करता हुआ विपरिणामको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार
इस समय भी अग्निहोत्रसंज्ञक कर्म

१. अर्थात् प्रलयमें इनका स्यूलका न रहनेपर भी ये सब पदार्थ अपनी शक्तियोंके रूपमें रहते हैं। अत: ये सब सामान्यभावकी प्राप्त नहीं होते और जब अग्निहोत्रकी आहुतियोंसे उत्पन्न हुए अपूर्वसे पुन: सृष्टि आरम्भ होती है तो वे पुन: व्यक्त जगत्के रूपमें परिणत हो जाते हैं।

TATES OF THE PARTY कर्म । एवमिनहोत्राहुत्यपूर्व विपरिणामात्मकं जगत सर्विमत्याहुत्योरेव स्तुत्यर्थ-त्वेनोत्क्रान्त्याद्या लोकं प्रत्यु-स्थायितान्ताः षट् पदार्थाः कमेप्रकरखेऽधस्तान्निणीताः। इह तु कर्तुः कर्मविपाकविव-न्नायां द्युलोकाग्न्याद्यारभ्य पञ्चाग्निदर्शनमुत्तरमार्गप्रतिपत्ति-साधनं विशिष्टकमफलोपभोगाय विधित्सितमिति द्युलोकाग्न्या-दिदर्शनं प्रस्तूयते। तत्र य त्र्याध्यात्मिकाः प्राणा इहारिन-होत्रस्य होतारस्त एवाधिदैवि-कत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो भवन्ति। त एव तत्र होतारो चुलोकारनौ । ते चेहारिनहोत्रस्य फलमोगायाग्निहोत्रं हुतवन्तः। त एव फलपरिणामकालेऽपि तरफलमोक्तृत्वात् तत्र तत्र होत्रत्वं त्रतिपद्यन्ते तथा तथा विपरिणम-माना देवशब्दवाच्याः सन्तः।

जगत्का आरम्भक है। इस प्रकार यह सारा जगत् अग्निहोत्रसे उत्पन्न हुए अपूर्वका विपरिणाम-रूप है, अतः आगे कमंप्रकरणमें आहुतियोंकी ही स्तुतिके लिये उत्क्रान्तिसे लेकर यजमानके पुनः परलोकगमनके लिये उत्थान करते-तक छ: पदार्थींका निर्णय किया गया है।

यहाँ (इस ब्राह्मणमें) तो कर्ताके कर्मफलके निरूपणकी इच्छा होनेपर द्युलोकाग्नि इत्यादिसे आरम्भ करके. विशिष्टफलके उपभोगके लिये उत्तर-मार्गकी प्राप्तिकी साधनभूता पञ्चाग्निविद्याका विधान करना अभीष्ट है, इसलिये चुलोकाग्नि आदि दृष्टि प्रस्तुत की जाती है। अतः यहाँ व्यवहारमें जो आध्या-रिमक प्राण अग्निहोत्रके होता है, वे हो आधिदैविकरूपमें परिणत होनेपर इन्द्रादि हो जाते हैं। वे ही वहाँ चुलोकाग्निमें हवन करनेवाले हैं। उन्हींने यहाँ (इस लोकमें) अग्निहोत्रका फल भोगनेके लिये अग्निहोत्र किया था। परिणामकालमें भी वे ही फलके भोका होनेके कारण उस-उस स्थानमें वैसे वैसे ही रूपसे परिणत होकर देवशब्दवाच्य हुए होतृत्वको प्राप्त होते हैं।

श्रत्र च यत् पयोद्रव्यमहिन-होत्रकर्माश्रय भृतिमहाहवनीये प्रचिष्तयग्निना भक्षितमदृष्टेन सक्ष्मेण रूपेण विपरिणतं सह कर्त्रा यजमाने तामुं लोकं धूमा-दिक्रमेणान्तरित्तमन्तरिताद् द्य-लोकमाविश्वति । ताः त्राप आहुतिकार्यभूता अग्नि-होत्रसमवायिन्यः कर्त्रसहिताः श्रद्धाशब्दवाच्याः सोमलोके कर्तुः शरीरान्तरारम्भाय द्युलोकं प्रवि-शन्त्यो हूयन्त इत्युच्यन्ते। तास्तत्र द्युलोकं प्रविश्य सोम-मण्डले कतुः शरीरमारभन्ते । तदेतदुच्यते देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहत्ये सोमो राजा सम्भवतीति । ''श्रद्धा वा त्रापः'' इति श्रुतेः ।

वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुताया-मापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्तीति प्रश्नः, तस्य च निर्णय-विषये 'श्रसौ वै लोकोऽग्निः' इति प्रस्तुतम् । तस्मादापः कर्मसम-

इस लोकमें जो अग्निहोत्रकर्म-का आश्रयभूत दुग्धरूप द्रव्य आह-वनीय अग्निमें डाला गया था, वह अग्निद्वारा भक्षित होकर अदृष्ट सूक्ष्मरूपमें परिणत हो कर्ता यज-मानके सहित धूमादि क्रमसे उस अन्तरिक्षलोकमें और फिर अन्तरिक्ष-से चुलोकमें प्रवेश करता है वह आहुतिका कार्यभूत, श्रद्धाशब्द-वाच्य, अग्तिहोत्रसम्बन्धो सुक्ष्म आप सोमलोकमें कर्ताके शरीरा-न्तरका आरम्भ करनेके लिये कर्ता-के सहित चुलोकमें प्रवेश करते हुए 'हवन किया जाता है' ऐसा कहा जाता है, वह वहाँ युलोकमें प्रवेश कर सोममण्डलमें कर्ताका शरीर आरम्भ करता है। इसीसे यह कहा जाता है कि 'देव-गण श्रद्धाको होमते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा उत्पन्न होता है।' "श्रद्धा ही आप है" इस श्रुति-से भी यही सिद्ध होता है।

'क्या तू जानता है कि कितनी संख्यावाली आहुतिके हवन किये जानेपर आप पुरुषशब्दवाच्य होकर उठकर बोलने लगता है ?' यह प्रश्न है। उसीका निर्णय करनेके प्रसङ्गमें 'यह द्युलोक हो अग्नि है' इस प्रकार आरम्भ किया गया है। अतः यह वायिन्यः कतुः श्ररीरार्राम्मकाः श्रद्धाशब्दवाच्या इति निश्चीयते । भूयस्त्वादापः पुरुषवाच इति च्यपदेशो न त्वितराणि भूतानि न सन्तीति ।

कर्मप्रयुक्तश्च शरीरारम्भः,कर्म चाप्समवायि । ततश्चापां प्राघा-न्यं शरीरकर्तृत्वे । तेन चापः पुरुषवाच इति व्यपदेशः कमे-कृतो हि जन्मारम्भः सर्वत्र। तत्र यद्यप्यग्निहोत्र।हुतिस्तुति-द्वारेणोत्क्रान्त्यादयः प्रस्तुताः षटपदार्था श्राध्नहोत्रे तथापि वैदिकानि सर्वाण्येव कर्माण्य-ग्निहोत्रप्रभृतीनि लक्ष्यनते । दाराग्निसम्बद्धं हि पाङ्क्तं कर्म प्रस्तुत्योक्तम्—''कर्मणा पितृ-लोकः'' (१। ५। १६) इति। वस्पति च-''त्र्रथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्ज-यन्ति (६।२।१६) इति ॥ ९ ॥

निश्चय होता है कि कर्ताके शरीर-का आरम्भ करनेवाला कर्मसम्ब-न्धी आप श्रद्धाशब्दवाच्य है। अन्य भूतोंकी अपेक्षा जलकी अधिकता होनेके कारण 'आपः पुरुषवाचः' ऐसा व्यपदेश किया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि अन्य भूत हैं ही नहीं।

elactoreacter!

शरीरका आरम्भ कर्मप्रयुक्त ही है और कर्म आपसे सम्बन्ध रखता है। अतः शरीररचनामें 'आप' की प्रधानता है। इससे भी 'आप: पुरुषवाचः' ऐसा उल्लेख किया गया है। सभी जगह जन्मका आरम्भ कर्मके कारण ही है। वहाँ अग्निहोत्रके प्रकरणमें यद्यपि अग्नि-होत्रको आहुतियोंकी स्तुतिके द्वारा उल्क्रान्ति आदि छः पदार्थं प्रस्तुत किये गये हैं, तो भी उससे अग्नि-होत्रादि सारे ही वैदिक कर्म लक्षित होते हैं। स्त्री और अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पाङ्क्तकर्मका आरम्भ करके "कर्मसे पितृलोक प्राप्त होता है" ऐसा कहा गया है तथा आगे भी "जो यज्ञ, दान और तपसे लोकोंको जय करते हैं" ऐसा श्रुति कहेगी ॥ ६ ॥

#### २---पर्जन्याग्नि

पर्जन्यो वा अग्निगौतम तस्य संवत्सर एव समिद्-भ्राणिधूमो विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा ह्वादुनयो विस्फुलिङ्गास्त-

१२५४

स्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमः राजानं जुह्वति तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥

हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है। संवत्सर ही उसका सिमध् है, अभ्र धूम हैं, विद्युत् ज्वाला है, अशनि (इन्द्रका वज्र) अङ्गार है, मेघगर्जन विस्फुलिङ्ग है। उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाको हवन करते हैं। उस आहतिसे वृष्टि होती है।। १०।।

पर्जन्यो वा श्रग्निगोतिम विद्याय श्राहुत्याचार श्राहुत्याचार श्राहुत्योरावृत्तिक्रमेण । पर्जन्यो नाम
वृष्ट्यपकरणाभिमानी देवतात्मा,
तस्य संवत्सर एव समित्—संवत्सरेण हि श्ररदादिभिग्रीष्मान्तैः
स्वावयवैविपरिवर्तमानेन पर्जन्योऽग्निदींप्यते ।

THE STATES OF THE STATES OF THE STATES

श्रश्नाणि धूमः, धूमप्रमनत्नाद् धूमनदुपलक्ष्यत्नाद्वा । विद्यु-दिनः, प्रकाशसामान्यात् । श्रश्न-तिरङ्गाराः, उपशान्तत्नकाठिन्य-सामान्याम्याम् । द्वादुनयो ह्वादुनयः स्तनयित्नुशन्दा विस्फुलिङ्गाः, विश्लेपानेकत्व-सामान्यात् । तिस्मन्नेतिस्मिन्यादुत्यधि-

करणनिर्देशः। देवा इति त एव

हे गौतम! मेघ ही अग्नि है अर्थात् आहुतियोंकी आवृत्तिके क्रमसे द्वितीय आहुतिका आधार है। वृष्टिकी सामग्रीके अभिमानी देवताको पर्जन्य (मेघ) कहा गया है। उसका संवत्सर समिध् है। शरद्से लेकर ग्रीष्मपर्यन्त अपने अंशोंद्वारा विभिन्नरूपसे परिवर्तित होते हुए संवत्सरके द्वारा ही मेघ-रूप अग्नि दीप्त होता है।

अभ्र (बादल) धूम हैं; क्योंकि वे धूमसे उत्पन्न होते हैं अथवा धूम-के समान दिखायी देते हैं। विद्युत् ज्वाला है; क्योंकि प्रकाशमें उनकी समानता है। उपशान्तत्व और कठिनतामें समानता होनेके कारण अश्चित अङ्गारे हैं। 'ह्यादुनयः' अर्थात् मेघकी गर्जनाएँ विक्षेप और अनेकत्वमें समानता होनेके कारण विस्फुलिङ्ग हैं।

'उस इस (अग्नि) में' ऐसा कह-कर आहुतिके अधिकरणका निर्देश किया गया है—देवगण अर्थात् वे होतारः सोमं राजानं जुह्नति । योऽसौ द्यलोकाग्नौ श्रद्धायां हुता-यामभिनिर्श्वतः सोमः स द्वितीये पर्जन्याग्नौ हूयते; तस्याश्र सोमा-हुतेर्शृष्टिः संभवति ॥ १० ॥ ही होतृगण सोम राजाको होमते हैं। जो यह द्युलोकाग्निमें श्रद्धाका हवन करनेपर निष्पन्न हुआ सोम था, उसीको इस द्वितीय पर्जन्य (मेघ) रूप अग्निमें होमा जाता है। उस सोमकी आहुतिसे वृष्टि होती है॥ १०॥

### ३-इहलोकाग्नि

अयं वै लोकोऽग्निगोंतम तस्य पृथिव्येव सिम-द्ग्निर्ध्मो रात्रिरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फु-लिङ्गास्तिसमन्नेतिसमन्नगो देवा वृष्टि जुह्वित तस्या आहुत्या अन्न ५ संभवित ॥ ११ ॥

हे गौतम! यह लोक ही अग्नि है। इसकी पृथिवी ही सिमध् है, अग्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग हैं। उस इस अग्निमें देवता वृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे अन्न होता है॥ ११॥

श्चयं वै लोकोऽग्निगौंतमः श्चयं लोक इति प्राणिजन्मोप-भोगाश्चयः क्रियाकारकफल-विशिष्टः स तृतीयोऽग्निःः तस्याग्नेः पृथिन्येव समितः पृथिन्या द्ययं लोकोऽनेकप्राण्युप-भोगसंपन्नया समिध्यते ।

हे गौतम! यह लोक ही अग्नि है। यह लोक अर्थात् प्राणियोंके जन्म और उपभोगका आश्रयभूत तथा क्रिया, कारक और फलसे युक्त ऐसा जो यह लोक है, वही वृतीय अग्नि है। उस अग्निका पृथिवी ही समिध् है। प्राणियोंके अनेकों उपभोगोंसे सम्पन्न इस पृथिवीसे ही यह लोक दीप्त होता है। अग्निर्ध्याः, पृथिन्याश्रयोत्थान-सामान्यातः, पार्थिनं हीन्धनद्रन्य-माश्रित्याग्निरुत्ति, यथा समि-दाश्रयेण धूमः । रात्रिर्श्वः, समित्सम्बन्धप्रभव-

सामान्यात्, अग्नेःसमित्सम्बन्धेन ह्याचिः संभवति । तथा पृथियी-समित्सम्बन्धेन शर्वरी, पृथिवी-छायां हि शार्वरं तम श्राचत्तते। चन्द्रमा अङ्गाराः, तत्प्रभवत्य-अचिपा ह्यङ्गाराः सामान्यात्। प्रभवन्ति तथा रात्रौ चन्द्रमा उपशान्तत्वसामान्याद् वा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः, विस्फु-तिङ्गवद् विश्लेषसामान्यात्।

अग्न घूम है; नयों कि पृथिवी-रूप आश्रयसे उठनेमें इनकी समानता है; नयों कि पार्थिव इँघन द्रव्यको आश्रय करके ही अग्नि उठती है, जिस प्रकार कि समिध्के आश्रयसे घूम उठता है।

रात्र ज्वाला है, सिमध्के सम्बन्धसे उत्पन्न होनेमें इनकी समानता है; क्योंकि अग्निसे सिमध्का सम्बन्ध होनेसे ही ज्वाला उत्पन्न होती है और इसी प्रकार पृथिवारूप सिमध्के सम्बन्धसे रात्रि होती है; पृथिवीकी छायाको ही रात्रिका अन्धकार कहते हैं।

चन्द्रमा अङ्गार है; नयों कि जवालासे जत्पन्न होनेमें इनकी समानता है। जवालास हो अङ्गारे होते हैं, इसी प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा होता है। अथवा उपशान्तत्वमें समानता होनेके कारण चन्द्रमा अङ्गार है। नक्षत्र विस्फुलिङ है, नयों कि विस्फुलिङोंके समान इधर-जधर बिखरे रहनेमें इनकी भी समानता है।

'तिस्मन्नेतिस्मन्' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है। इसमें वृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे अन्न होना है;

तस्मिन्नेतिस्मिनित्यादि पूर्ववत्।

वृष्टि जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं

संभवति; दृष्टिप्रभवत्वस्य प्रसिद्ध- विशेषि व्रोहि यवादि अन्नका वृष्टि-से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही त्वाद् व्रीहियवादेरन्नस्य ॥११॥ है॥ ११॥

#### ४-पुरुषाग्नि

पुरुषो वा अग्निगोतिम तस्य व्यात्तमेव समित् प्राणो धूमो वागर्चिश्चत्तुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गास्त-स्मिन्नेतिसमन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुत्यै रेतः संभवति ॥ १२ ॥

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसका खुला हुआ मुख ही सिमध् है, प्राण धूम हैं, वाक् ज्वाला है, नेत्र अङ्गार हैं, श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं। उस इस अग्निमें देवगण अन्नको होमते हैं । उस आहुतिसे वीर्य होता है ॥ १२ ॥

पुरुषो वा अग्निगौतम प्रसिद्धः शिरःपाण्यादिमान् पुरुषश्चतुर्थो-ऽग्निस्तस्यव्यात्तं विद्यतं मुखंसमितः विद्यतेन हि मुखेन दीण्यते पुरुषो वचनस्वाष्यायादौः यथा समिधा-ग्निः। प्राणो धूमस्तदुत्थानसामा-न्यातः मुखाद्धि प्राण उत्तिष्ठति । वाक्—शब्दोऽर्चिव्यं अकत्व-

सामान्यात्; ऋर्चिश्च व्यञ्जकम्,

तथा वाक्शब्दोऽभिधेयव्यञ्जकः।

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है। हाथ-पाँव आदि अवयवोंवाला प्रसिद्ध पुरुष ही चतुर्थ अग्नि है। उसका व्यात्त—खुला हुआ मुख ही सिमध् है; क्योंकि खुले हुए मुखसे ही बोलने और स्वाध्याया-दिमें पुरुष दीप्त होता (शोभा पाता) हे, जिस प्रकार कि सिमध्से अग्नि। ईंधनसे उठनेमें समानता होनेके कारण प्राण धूम हे, क्योंकि मुखसे ही प्राण उठता है।

व्यञ्जकत्वमें समानता होनेके कारण वाक् यानी शब्द ज्वाला है। ज्वाला वस्तुको प्रकाशित करनेवाली होती है, इसी प्रकार वाक् अर्थात् शब्द भी वाच्यको अभिव्यक्त करनेवाला होता है। चक्षरङ्गाराः, उपश्वमसामान्यात् प्रकाशाश्रयत्वादु वा । श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः, विश्लेपसामान्यात्। तस्मिनननं जुह्वति। ननु नैव देवा अन्निमह जुह्वती दृइयन्ते ? नैष दोषः, प्राणानां देवत्वोप-पत्तेः । अधिदैविनद्रादयो देवास्त एवाध्यात्मं त्राणास्ते चानस्य

तस्या आहुते रेतः संभवतिः अन्परिणामो हि रेतः ॥१२॥

परुषे प्रक्षेप्तारः ।

उपशममें समानता होनेके कारण अयवा प्रकाशके आश्रय होनेके कारण नेत्र अङ्गार हैं। विक्षेपमें समानता होनेके कारण श्रोत्र विस्फूलिङ हैं। इस पुरुषरूप अग्निमें अन्त होम करते हैं।

१२९९

शङ्का—िंकतु देवगण इसमें अन्न होम करते देखे तो नहीं जाते ?

समाधान-यह दोष नहीं है; क्योंकि प्राणोंको देव माना जा सकता है। जो अधिदैव इन्द्रादि देव हैं, वे ही अध्यात्म प्राण हैं, वे ही पुरुषमें अन्न डालनेवाले हैं।

उस आहुतिसे वीर्य होता है; क्योंकि वीर्य अन्तका ही परिणाम है ॥ १२ ॥

#### ५-योषाग्नि

योषा वा अग्निगौतम तस्या उपस्थ एव समि-न्नोमानि धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गास्तिसमन्नेतिसमन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुत्यै पुरुषः संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा म्रियते ॥ १३ ॥

हे गौतम! स्त्री ही अग्नि है। उपस्य ही उसकी समिध् है, लोम धूम है, योनि ज्वाला है, जो भीतरको [मैथुनव्यापार] करता है, वह अङ्गार है, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग हैं। उस इस अग्निमें देवगण वीर्य होमते हैं, उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है। वह जीवित रहता है। जबतक कमं शेष रहते हैं, वह जीवित रहता है और जब मरता है ॥१३॥

योषा वा अधिनगौतम । योषेति स्त्री पश्चमो होमाधिकरणोऽग्नि-स्तस्या उपस्थ एव समित्; तेन हि सा समिष्यते लोमानि धूमस्तदु-त्थानसामान्यात्। योतिरचिवणे-सामान्यात् । यदन्तः करोति ते-८ङ्गारो अन्तः करणं मेथुनव्यापारः तेऽङ्गारा वीयोपश्यहेतुत्वसामा-न्यात्-वीर्याद्यपश्यकारणं मैथु-नम्, तथाङ्गारमावोऽग्नेरुपशम-कारणम् । अभिनन्दाः सुखलवाः, क्षुद्रत्वसामान्याद् विश्कुलिङ्गाः। तस्मिन् रेतो जुह्वति, तस्या श्राहुतेः पुरुषः संसवति । एवं द्युपजन्यायं लोकपुरुषयोपा-ग्निषु क्रमेण हूयमानाः श्रद्धासोम-वृष्ट्यनरेतोभावेन स्थूलतारतम्य-क्रमभाषद्यभानाः श्रद्धाशब्द-वाच्या श्रापः पुरुषशरीरमार-

हे गौतम ! योषा ही अग्नि है। योषा अर्थात् स्त्री यह पांचवां होमाधिकरणरूप अग्नि है। उपस्थ ही उसका समिध् है। उसीसे वह दीप्त होती है। समिध्से उठनेमें समानता होनेके कारण लोम हो धुम हैं। वर्णमें समानता होनेक कारण योनि ज्वाला है। जो अन्तः (भीतर) करता है, वह अङ्गार है। भोतर करना मैथुनव्यापार अङ्गार है; क्योंकि वीर्यंके उपशमके हेतु होनेमें उनकी समानता है। मैथुन वीर्यादिके उपशमका कारण है, इसी प्रकार अङ्गारभाव अग्नि-के उपशमका कारण है। क्षुद्रत्वमें समानता होनेके कारण अभिनन्द-लेशमात्र सुख विस्फुलिङ्ग हैं। उस (योषाग्नि) में देवगण वीर्य होमते हैं। उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है।

इस प्रकार द्युलोक, मेघ, इह लोक, पुरुष और स्त्रोरूप अग्नियोंमें क्रमसे हवन किये गये श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और वोर्यरूपसे स्थूल तारतम्य क्रमको प्राप्त हुआ श्रद्धा-शब्दवाच्य आपपुरुषशरीरको आरम्भ भन्ते । यः प्रश्नश्रतुर्थो वेत्थ यति-ध्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुष-वाचो भूत्वा सम्रत्थाय वदन्ती ३ इति स एव निर्णीतः; पश्चम्यामा-हुतौ योषाग्नी हुतायां रेतोभ्ता त्रापः पुरुषवाची भवन्तीति । एवं क्रमेण जातो स पुरुष कियन्तं कालम जीवति । इत्युच्यते–यावज्जीवतियावदस्मि **ञ्**छरीरे स्थितिनिमित्तं कर्म विद्यते तावदित्यर्थः, अथ तत्त्तये यदा यस्मिन् काले भ्रियते ॥१३॥

ते । यः प्रश्नश्रतुर्थो वेत्थ यित- करता है । 'क्या तू जानता है कि कितनी संख्यावाली आहुतिके हवन किये जानेपर आप पुरुषशब्द-वो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ वाच्य होकर उठकर वोलने लगता है ?' ऐसा जो चतुर्थ प्रश्न था, उसका यह निर्णय हो गया कि योपाग्निमें पाँचवीं आहुतिके हवन किये जानेपर वीर्यभूत आप पुरुष-पार पुरुषवाचो भवन्तीति । शब्दवाच्य होता है ।

इस क्रमसे उत्पन्त हुआ वह पुरुष जीवित रहता है। कितने काल जीवित रहता है? सो वतलाया जाता है—'यावज्जीवित'— जवतक इस शरोरमें इसकी स्थिति-के निमित्तभूत कर्म रहते हैं. तब-तक जीवित रहता है—ऐसा इसका तात्पर्य है। फिर उनका क्षय होने-पर जब वह मरता है।। १३।।

प्रथम प्रथम प्रथम उत्तर—ग्रन्त्येष्ट संस्कारक्ष ग्रन्तिम ग्राहृति अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित् समिद् धूमो धूमोऽचिर्रचिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गास्तिस्मन्नेतिस्मन्नग्नो देवाः पुरुषं जुह्विति तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥१४॥

तब इसे अग्निके पास ले जाते हैं। उस (आहुतिभूत पुरुष) का अग्नि ही अग्नि होता है, सिमध् सिमध् होती है, धूम धूम होता है, ज्वाला जवाला होती है, अङ्गारे अङ्गारे होते हैं और विस्फुलिङ विस्फुलिङ होते हैं। उस इस अग्निमें देवगण पुरुषको होमते हैं। उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीप्तिमान् हो जाता है॥ १४॥

श्रथ तदैनं मृतमग्नयेऽग्नयर्थमेवा-न्त्याहुत्ये हरन्ति ऋत्विजस्तस्याहु-तिभृतस्य प्रसिद्धोऽग्निरेव होमाधि-करणं न परिकरण्योऽग्निः।प्रसिद्धैव समित् समिद् धूमो धूमोऽचिर्चि-रङ्गारा श्रङ्गारा विस्फुलिङ्गाविस्फु-लिङ्गाः—यथाप्रसिद्धमेव सर्व-मित्यर्थः ।

तिसमन् पुरुषमन्त्याहुति जिह्नति। तस्या आहुत्या आहुतेः पुरुषो भास्वरवर्णोऽतिश्चयदीप्ति-मानः निषेकादिभिरन्त्याहुत्यन्तैः कर्मभिः संस्कृतत्वात् संभवति निष्पद्यते॥ १४॥ तब इस मृत पुरुषको 'अग्नये'—
अग्निके ही लिये अन्तिम आहुतिके
प्रयोजनसे ऋित्वगण ले जाते हैं।
उस आहुतिभूत पुरुषका प्रसिद्ध
अग्नि हो होमाधिकरण होता है,
कोई कित्पत अग्नि नहीं। प्रसिद्ध
समिध् हो समिध् होती है, धूम धूम
होता है, ज्वाला ज्वाला होती है,
अङ्गारे अङ्गारे होते हैं और विस्फुलिङ्ग होते हैं। तात्पर्य
यह है कि ये सब जैसे प्रसिद्ध हैं वे
ही होते हैं।

उसमें पुरुषरूप अन्तिम आहु-तिको होम करते हैं। उस आहुति-से पुरुष भास्वरवर्ण—अत्यन्त दीप्तिमान् हो जाता है; गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टितकके सम्पूर्ण कर्मी-से संस्कारयुक्त होनेके कारण वह अतिशय दीप्तिमान् हो जाता है।। १४॥

पश्चम प्रश्नका उत्तर—देवयानमार्गका वर्णन

इदानीं प्रथमप्रश्निनराकरणार्थ- अब प्रथम प्रश्नका निराकरण माह— करनेके लिये राजा कहता है—

ते य एवमेतद् विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमु-पासते तेऽर्चिरभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्ष- मापूर्यमाणपक्षाद् यान् षण्मासानुद्ङ्ङादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्याद् वैद्युतं तान् वैद्युतान् पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयि ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥ १५ ॥

वे जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस [ पञ्चािगिवद्या ] को जानते हैं तथा जो [ संन्यासी या वानप्रस्थ ] वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात् हिरण्यगर्भ ) को उपासना करते हैं, वे ज्योतिक अभिमानी देव-ताओं को प्राप्त होते हैं, ज्योतिक अभिमानी देवताओं से दिनके अभिमानी देवताको, दिनके अभिमानी देवतासे शुक्लपक्षािभमानी देवताको और शुक्लपक्षािभमानी देवतासे जिन छः महीनों में सूर्य उत्तरको ओर रहकर चलता है उन उत्तरायणके छः महीनों के अभिमानी देवताओं को [ प्राप्त होते हैं, ] पण्मासािभमानी देवताओं से देवलोकको, देवलोकसे आदित्यको और आदित्यसे विद्युत्सम्बन्धी देवताओं को प्राप्त होते हैं। उन वेद्युत देवों के पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकों में ले जाता है। वे उन ब्रह्मलोकों में अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहते हैं! उनको पुनरावृत्ति नहीं होती।। १५॥

ते, के ? य एवं यथोक्तं |
पञ्चारितदर्शनमेतद् विदुः ।
एवंशब्दादरिनसमिद्ध्पाचिरङ्गारविस्फु लिङ्गश्रद्धादिविशिष्टाः
पञ्चारतयो निदिष्टाः, तानवमेतान् पञ्चारतीन् विदुरित्यर्थः।
नन्वरिनहोत्राहुतिदर्शनविषय-

वे, कीन ? जो इस प्रकार इन पञ्चागिन विद्याको जानते हैं। 'एवम्' शब्दसे अग्नि, सिमध्, धून, ज्वाला, अङ्गार, विस्फुलिङ्ग और श्रद्धादिविशिष्ट पाँचों अग्नियोंका निर्देश किया गया है। उन इन पाँच अग्नियोंको जो इस प्रकार जानते हैं-ऐसा इसका तात्पयं है।

नन्वित्रहोत्राहुतिद्येनिषय-भवैतद् द्यानम्। तत्र ह्युक्तमुत्का- विषयमें ही है। वहीं उत्कान्ति

१. 'एवं' शब्द प्रकृत पञ्चाग्नियोंका ही परामर्श करता है—इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यह शङ्का उठायी जाती है।

CENTRAL CONTRACTOR

A PARAGOS DE SA PARAGOS न्त्यादिपदार्थषटकनिर्णये मेवाहवनीयं कुर्वाते इत्यादि। लोकस्याग्नित्व-इहाप्यमुख्य मादित्यस्य च समिन्वमित्यादि बहुसाम्यम् । तस्मात्तच्छेषमेवै-तद्दर्भनिमिति । न, यतिथ्यामिति पश्नप्रति-वचनपरिग्रहात्। यतिध्या-मित्यस्य प्रकास्य प्रतिवचनस्य यावदेव परिग्रहम्तावदेवैवं शब्देन पराम्रद्दं युक्तमः अन्यथा प्रश्नानर्थक्या विज्ञीतत्वाच्च संख्याया अग्नय एव वक्तव्याः।

यथाप्राप्तस्यैवानुवद्नं युक्तं न

अथ निर्ज्ञातमप्यनुद्यते ।

त्वसौ लोकोऽग्निरिति ।

आदि छ: पदार्थोंका निर्णय करते हुए 'द्युलोकको ही आहवनीय करते हैं' इत्यादि कहा गया है। यहां भी उस द्युलोकका अग्तित्व आदित्यका समित्त्व इत्यादि उससे बहुत कुछ साम्य है; अत: यह विद्या उस अग्निहोत्राहुतिदर्शनका ही शेष है।

समाधान-नहीं, क्योंकि इस ('एवं'शब्द) से 'यतिथ्याम्' इत्यादि प्रश्न और उसका उत्तर ग्रहण किये गये हैं। 'यतिश्याम्' इत्यादि प्रश्न और उत्तरका जितना भी परिग्रह है, उतना ही 'एवम्' शब्दसे परामर्श करना उचित है, नहीं तो यह प्रश्न व्यर्थं हो जायगा; तथा अग्निहोत्र-सम्बन्धी पदार्थीकी संख्या अच्छी तरहसे ज्ञात ही है, इसलिये अग्नियोंका ही निर्देश करना उचित हैं।

शङ्का-अच्छी तरहसे ज्ञात विषय-का भी तो अनुवाद किया जाता है।

समाधान-अनुवाद तो जो पदार्थ जैसा प्राप्त है, उसका उसी प्रकार करना उचित होता है, ऐसा नहीं कि वह द्युलोक अग्नि है।

१. क्योंकि वास्तवमें तो चुलोक अग्नि है नहीं; इसलिये यह अग्निके स्वरूप-का अनुवाद नहीं हो सकता। यहाँ तो बुलोकमें अग्निदृष्टि ही विविक्षित है।

त्रयोपतत्तवणार्थः ।

तथाप्याद्येनान्त्येन चोपलचणं

युक्तम् ।

श्रत्यन्तराच-समाने हि प्रक-रणे छान्दोग्य तौ 'पश्चाग्नीन् वेद' इति पश्चसंख्याया एवीपा-दानादनिवनहोत्रशेषमेतत् पश्चा-विनद्र्यनम् । यत्त्रविनसमिदादि-सामान्यं तद्गिनहोत्रस्तुत्यर्थमि-त्यवीचाम । तस्मान्नोत्क्रान्त्या-दिपदार्थंषट्कपरिज्ञानादिचरादि-प्रतिपत्तिः । एवामिति प्रकृतोपादा-नेनार्चिरादिप्रतिपत्तिविधानात् । के पुनस्ते य एवं विदुर्गृहस्था एव । ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन धूमादिप्रतिपत्तिर्विधित्सिता। न,

. शङ्का-यह द्युलोकादिवाद अन्त-रिक्षादिके उपलक्षणके लिये हो सकता है।

समाधान—तब भी या तो आरम्भके अथवा अन्नके पर्यायसे उपलक्षण होना उचित है। '

श्रुत्यन्तरसे भी यही बात सिद्ध होती है। इसीके समान प्रकरणमें छान्दोग्य-श्रुतिमें 'पञ्चाग्नीन् वेद' इस प्रकार 'पाँच' संख्याका ही ग्रहण करनेके कारण यह पञ्चारिन-दर्शन अग्निहोत्रका शेष नहीं हो सकता। तथा इसका जो अग्नि और समिघादिरूप साम्य है, वह तो अग्निहोत्रकी स्तुतिके लिये है-ऐसा हम कह चुके हैं। अत: उत्का-न्ति आदि छ: पदार्थीके ज्ञानसे ही प्राप्ति मार्गकी. आदि नहीं हो सकती; क्योंकि यहां 'एवम्' इस शब्दसे प्रकृतके ग्रहणद्वारा प्राप्तिका आदि मार्गकी विधान किया गया है।

के पुनस्ते य एवं विदुर्गृहस्था किंतु जो इस प्रकार जानते हैं, वे कौन हैं? केवल गृहस्थ।
एव। ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन विद्याद्वादिसाधनेन विद्यादिसाधनेन विद्यादिसाधनेन प्रमादिप्रतिपत्तिविधित्सिता। न, है। [उत्तर—] नहीं, क्यों कि जो गृहस्थ इस प्रकार जानने- अनेवंविदामिष गृहस्थानां यज्ञादि- वाले नहीं हैं, उनके लिये भी

१. पाँच पर्यायों (पञ्चाग्नियों) का वर्णन करनेकी कोई आवण्यकता नहीं थी।

साधनोपपत्तेः; भिक्षुवानप्रस्थयोश्चारण्यसम्बन्धेन ग्रहणात्,
गृहस्थकर्मसंबद्धत्वाच पश्चाग्निदर्शनस्य । श्रतो नापि ब्रह्मचारिण एवं विदुरिति गृह्यन्ते, तेषां
तूत्तरे पथि प्रवेशः स्मृतिप्रामाण्यात्—

and was the second

"श्रष्टाशीतिसहस्राणामृशीणा-मृष्वरेतसाम् । उत्तरेणायम्णः पन्थास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे" इति ।

तस्माद् ये गृहस्था एवमिनजोऽहमग्न्यपत्यिमत्येवं क्रमेणाग्निस्यो जातोऽग्निरूप इत्येवं ये
विदुस्ते च ये चामी अरण्ये वानप्रस्थाः परिवाजकाश्चारण्यिनत्याः
श्रद्धां श्रद्धायुक्ताः सन्तः सत्यं
श्रद्धां श्रद्धां चोपासते ते सर्वेऽचिरमिसंभवन्ति ।

यावद् गृहस्थाः पञ्चारिनविद्यां

सत्यं वा ब्रह्म न विदुस्तावच्छुद्धाद्याः

यज्ञादि साधन हो सकते हैं, तथा संन्यासी और वानप्रस्थका अरण्यके सम्बन्धसे ग्रहण किया गया है, इसके सिवा पञ्चाग्निदर्शनका सम्बन्ध भी गृहस्थके ही कमंसे है। अत: 'एवं विदुः' इस वाक्यसे ब्रह्म-चारी भी ग्रहण नहीं किये जा सकते। उनका तो इस स्मृतिके प्रमाणसे उत्तरमार्गमें प्रवेश होता है—

MANASARKEREKEREKERE

''अट्ठासो सहस्र ऊर्ध्वरेता (नैष्टिक ब्रह्मचारी ) ऋषियोंका मार्ग सूर्यके उत्तरकी ओर है; वे आपेक्षिक अमृतत्वको ही प्राप्त करते हैं !''

इसलिये जो गृहस्य इस प्रकार
'मैं अग्निज—अग्निका पुत्र हूँ, इस
तरह क्रमशः अग्नियोंसे उत्पन्न
हुआ अग्निरूप ही हूँ'—ऐसा जानते
हैं, वे और जो ये वनमें—निरन्तर
वनमें रहनेवाले वानप्रस्थ और
संन्यासी 'श्रद्धाम्'—श्रद्धायुक्त होकर
सत्य—ब्रह्म अर्थात् हिरण्यगर्भकी
उपासना करते हैं, 'श्रद्धाम्' शब्दसे
श्रद्धाकी उपासना करते हैं—ऐसा
नहीं समफना चाहिये, वे सब
अचिरादिमार्गको प्राप्त होते हैं।

जबतक गृहस्थलोग पञ्चाग्निवद्या अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते, तबतक वे श्रद्धादि आहुतियोंके क्रमसे हुतिक्रमेण पश्चम्यामाहुतौ हुता-यां ततो योषाग्नेजीताः पुनर्लीकं प्रत्युत्थायिनोऽग्निहोत्रादिकमीतु-ष्ठातारो भवन्ति । तेन कर्मणा ध्मादिक्रमेण पुनः पितृलोकं पुनः पर्जन्यादिक्रमेणेममान-र्तन्ते । ततः पुनर्योषाग्नेजीताः पुनः कर्म कृत्वेत्येवमेव घटी-यन्त्रवद् गत्यागितिभ्यां पुनः पुनरावर्तन्ते ।

यदा त्वेवं विदुस्ततो घटीयन्त्रअमणाद् विनिम्नु क्ताः सन्तोऽचिरिभसंभवन्ति । अचिरिति
नाज्निज्वालामात्रम्, किं तिहं १
अचिरिभमानिन्यचिःशब्दवाच्या
देवतोत्तरमार्गलचणा व्यवस्थितैव तानिभसंभवन्ति । न हि
परित्राजकानामग्न्यचिषेव साचासम्बन्धोऽस्ति । तेन देवतैव
परिगृद्धतेऽचिःशब्दवाच्या ।
अतोऽहदेवताम्; मरणकाल-

नियमातुपपत्तेरहःशब्दोऽपि देव-

पांचवीं आहुतिके हवन किये जानेपर उससे स्त्रीरूप अग्निमें उत्पन्न
होकर फिर लोकमें उत्थान करनेवाले होकर अग्निहोत्रादि कर्मका
अनुष्ठान करनेवाले होते हैं। उस
कर्मके द्वारा वे धूमादि क्रमसे पुनः
पितृलोकमें जाते हैं और पर्जन्यादि
क्रमसे पुनः इस लोकमें लौट आते
हैं। उससे पुनः स्त्रीरूप अग्निमें
उत्पन्न होकर फिर कर्म करके
[पितृलोकमें जाते हैं]। इस प्रकार
घटीयन्त्र (रहट) के सदृश गमनागमनद्वारा व।रम्बार जाते-आते
रहते हैं।

किंतु जब वे ऐसा जानते हैं, तो इस घटीयन्त्रके समान चक्कर काटनेसे छूटकर अचिको प्राप्त होते हैं। यह अचि भी अग्निकी ज्वालामात्र नहीं है; तो क्या है? अचिके अभिभानी अचिशब्दवाच्य देवता है, जो उत्तरमार्गरूप और स्थिर ही हैं, उन्हें ये प्राप्त होते हैं। पित्रजाजकोंका तो अग्निकी अचि (ज्वाला) से साक्षात् सम्बन्ध भी नहीं है, इनलिये यहां अचिशब्द वाच्य देवता ही ग्रहण किये जाते हैं।

यहाँसे वे अहर्देवता (दिना-भिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं। मरणकालका कोई नियम नहीं हो सकता, इसलिये अहःशब्दसे भी

अध्याय ६

NAMED DE PROPERTY DE तैव । त्र्रायुषः चये हि मरणम्, न द्येवंविदाइन्येव मर्तव्यामत्य-हर्मरणकालो नियन्तं शक्यते । न च रात्रौ प्रेताः सन्तोऽहः प्रती-त्तनते; "स यावत् तिप्येन्मन-स्ताबदादित्यं गच्छति" ( छा० उ० । ६ । ४) इति श्रुत्यन्त-रात् ।

श्रह्व आपूर्यमाणपत्तमहर्देवत-यातिवाहिता अपूर्यमाणपत्त-देवतां प्रतिपद्यन्ते शुक्लपत्त-देवतामित्येतत् । आपूर्यमाण-पनाद् यान् पण्मासानुदङ्ङुत्तरां दिशमादित्यः सवितेति मासान प्रतिपद्यन्ते शुक्लपत्त-देवतयातिवाहिताः सन्तः । मासानिति बहुवचनात् संघ-चारिण्यः पद्धत्तरायणदेवताः ।

देवता ही अभिप्रेत हैं [साक्षात् दिन नहीं ]। आयुके क्षीण होनेपर ही मरण होता है, इस पञ्चारिन-उपासकको दिनमें ही मरना चाहिये-इस प्रकार उसके लिये दिनरूप मरणकालका नियम नहीं किया जा सकता। रात्रिमें मरे हुए उपासक [आगे जानेके लिये] दिनकी प्रतीक्षा करते हों-ऐसी बात भी नहीं है "जितनी देरमें मन आदित्य-के पास जाता है, उतनो ही देरमें यह आदित्यलोकमें पहुँच जाता है" इस अन्य श्रुतिसे यही सिद्ध होता है।

'अह्न अ।पूर्यमाणपक्षम्'-अहर्देवता-से ऊपर ले जाये जानेपर वे आपूर्य-माणपक्षदेवताको अर्थात् गुक्लपक्ष-देवताको प्राप्त होते हैं। आपूर्यमाण-पक्षदेवतासे जिन छः महीनोंमें सूयँ उत्तर दिशाकी ओर चलता है, उन मासोंको, शुक्लपक्षदेवताद्वारा अपने अधिकारसे बाहर ऊपर पहुँचाये जानेपर, प्राप्त होते हैं।' 'मासान' ऐसा बहवचन होनेके कारण छ: उत्तरायण-देवता संघचारी (मिल-कंर रहनेवाले ) हैं।

तेभ्यो मासेभ्यः षण्मासदेवता-भिरतिवाहिता देवलोकाभिमा-निनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते। देवलोकादादित्यमादित्याद् वैद्युत विद्युद्रियमानिनीं देवतां प्रति-पद्यन्ते । विद्युदेवतां प्राप्तान् त्रह्म-लोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा सृष्टो मानसः कश्चिदेत्यागत्य ब्रह्मलोकान् गमयति ।

ब्रह्मचोकानित्यधरोत्तरभृमि-मेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु-वचनप्रयोगातः उपासनवार-तस्योपपत्तेश्वः ते तेन पुरुषेण गमिताः सन्तस्तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः स्वयं परा-वतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सरान-नेकान् वसन्ति । ब्रह्मणोऽनेकान् कल्पान् वसन्तीत्यर्थः। तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरा-वृत्तिरस्मिन् संसारे न पुनराग-मनमिहेति शाखान्तरपाठात्।

उन मासोंसे अर्थात् छ: मास-देवताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर वे देवलोकाभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। देवलोकसे आदित्यको और आदित्यसे वैद्युत-विद्युदिभमानी देवताको प्राप्त होते हैं। विद्युद्देव-ताको प्राप्त हुए इन उपासकोंको ब्रह्माके द्वारा मनसे रचा हुआ कोई ब्रह्मलोकथासी मानस पुरुष आकर ब्रह्मलोकोंको ले जाता है।

'ब्रह्मलोकान्' ऐसा बहुवचन प्रयोग होनेसे ज्ञात होता है कि नीचे-ऊपरकी भूमिके भेदसे ब्रह्म-लोकोंमें भेद है। उपासनाके तार-तम्यसे भी ऐसा भेद होना सम्भव है। उस पुरुषके द्वारा पहुँचाये हुए उन लोकोंमें वे स्वयं 'पराः'-प्रकृष्ट होकर 'परावतः' प्रकृष्ट संवत्सर अर्थात् अनेक वर्षतक रहते हैं। तात्पर्यं यह है कि ब्रह्माके अनेकों कल्पपर्यन्त रहते हैं। उन ब्रह्मलोक-को गये हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात् इस संसारमें पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि 'इह न पुनरावृत्तिः' ऐसा दूसरी शाखा-का पाठ है।

इहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति चे-

च्छ्वोभृते पौर्णमासीमिति यद्वत् ।

न, इहेतिविशेषणानर्थक्यात्। यदि हि नावतन्त एवेहग्रहणमन-र्थकमेव स्यात् । श्वीभृते पौर्ण-मासीमित्यत्र पौर्णमास्याः श्वोभृत-त्वमनुक्तं न ज्ञायत इति युक्तं विशेषयितुम्। न हि तत्र श्वत्रा-कृतिः शब्दार्थो विद्यत इति श्वः-शब्दो निरर्थक एव प्रयुज्यते; यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्तेऽन्वि-ष्यमाणे विशेषणफलं चेन गम्यते

पूर्व -- किंतु 'इह' पदसे तो आकृतिमात्रका ग्रहण होता है अर्थात् केवल इसी संसारका नहीं. सामान्यतः सभी कल्पके संसारका ग्रहण होता है। जैसे 'प्राप्त:काल होनेपर पौर्णमास याग करें इस वाक्यमें सामान्यतः सभी प्रात:-कालका ग्रहण होता है।

सिदान्ती-नहीं; ऐसा माननेसे 'इह' यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा। यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति होती ही नहीं, तो 'इह' (इस कल्पके संसारमें ) यह विशेषण निरर्थंक ही होगा। 'प्रातःकाल होनेपर पौर्णमास याग करे' इस वाक्यमें तो 'प्रात:काल' यह विशेषण यदि शब्दतः कहा न जाय, तो अपने-आप उसका ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये वहाँ विशेषण लगाना उचित ही है। यदि वहां भी ववः (प्रभात) का शब्दार्थ सामान्यतः प्रभातकाल मात्र न हो तो 'श्व' शब्दका प्रयोग भी निरर्थंक ही समभा जायगा। जहाँ विशेषण शब्दका प्रयोग तो हो, पर खोजनेसे उसका कोई फल न प्रतीत हो,

१. क्योंकि पुनरावृत्ति संसारमें ही होती है, अतः 'इह' पदका प्रयोग किये बिना भी उसका बोघ हो जाता।

तत्र युक्तो निरर्थकत्वेनोत्सब्हं

विशेषणशब्दो न तु सत्यां विशे-

षणफलावगतौ । तस्मादस्मात्

कल्पाद्ध्वमावृत्तिर्भम्यते ॥१४॥ | हे ॥१५॥

वहां व्यर्थ होनेके कारण उस विशेषणका परित्याग कर देना ही उचित है, विशेषणके फलका बोध होनेपर उसको त्यागना उचित नहीं है। इसलिये [ 'इस संसारमें' ऐसा विशेषण लगानेके कारण] यह सूचित होता है कि इस कल्पक बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकता

धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय ग्रौर तृतीय प्रश्नका उत्तर

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षम-पक्षीयमाणपक्षाद् यान् षण्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति ता स्तत्र देवा यथा सोम स राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना एसतत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत् पर्यवैत्यथेममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त आकाशाद् वायुं वायोवृष्टिं वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते लोकान् प्रत्युत्थायिनस्त

१. यहाँ जो ब्रह्मलोक्से पुनरागमनको बात कही है, उससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे फिर संसारबन्धनमें पड़ जाते हैं। उनका पुनरागमन भगवत्त्रेरणासे विश्वकी प्रवृत्तिका नियन्त्रण और संचालन करनेके लिये अथवा भगवान्की अवतार' लीलाओंके परिकररूपसे होता है। वे जन्म लेकर भी मुक्त ही रहते हैं। नारद, विसिष्ठ और अर्जुन आदि महात्मा एवं भगवत्पार्षद इसी कोटिमें कहे जा मकते हैं। इनका जन्म कर्मबन्धनसे नहीं होता, बल्कि भगवत्कार्यके संचालनके लिये होता है।

# एवमेवानुपरिवर्तन्ते अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम् ॥ १६ ॥

और जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतते हैं, वे घूम (धूमाभिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं। धूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीयमाण पक्ष (कृष्णपक्षाभिमानी देवता) को, अपक्षीयमाण पक्षसे जिन छः
महीनोंमें सूर्य दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको,
छः मासके देवताओंसे पिनृलोकको और पिनृलोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते
हैं। चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ जैसे ऋित्वगण सोम
राजाको 'आप्यायस्व अपक्षीयस्व' ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते
हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण
हो जाते हैं, तो वे इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं। आकाशसे वायुको,वायुसे
वृष्टिको और वृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होते हैं। पृथिवीको प्राप्त होकर
वे अन्त हो जाते हैं। फिर वे पुरुषक्ष अग्निमें हवन किये जाते हैं।
उससे वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर स्त्रीरूप अग्निमें उत्पन्त
होते हैं। वे इसी प्रकार पुन:-पुन: परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन
दोनों मार्गीको नहीं जानते, वे कीट, पतंग और डांस-मच्छर आदि
होते हैं। १६।।

श्रथ पुनर्ये नैवंविदुरुन्क्रान्त्या-द्याग्निहोत्रसम्बन्धपदार्श्वषट्कस्यैव वेदितारःकेवलकर्भिणो यज्ञेनाग्नि-होत्रादिना दानेन बहिवदि भित्तमाणेषु द्रव्यसंविभागलच्चणेन तपसा बहिवेंद्येव दीचादिव्यतिरि च.न कृष्छुचान्द्रायणादिना लोका-जयन्ति, लोकानिति बहुवचना-चत्रापि फलतारतम्यमिश्रेतम्,

और जो इस प्रकार नहीं जानते, उत्क्रान्ति आदि अग्निहोत्रसम्बन्धी छ: पदार्थोको ही जाननेवाले केवल कर्मी हैं; तथा अग्निहोत्रादि यज्ञ, वेदीसे बाहर भिक्षा
मांगनेवालोंको द्रव्य बाँटनारूप
दान एवं वेदीके वाहर ही दीक्षादिसे अतिरिक्त कृच्छूचान्द्रायणादिरूप तपके द्वारा लोकोंको
जीतते हैं, 'लोकान्' ऐसा बहुवचन होनेके कारण वहां भी
फलका तारतम्य माना गया है,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF ते धूममभिसम्भवन्ति । उत्तर-मार्ग इवेहापि देवता एव धूमा-दिशब्दवाच्याः, धूमदेवतां प्रति-पद्यन्त इत्यर्थः। श्रातिवाहिकत्वं च देवतानां तद्वदेव । धूमाद् रात्रिं रात्रिदेवतां ततो-ऽपत्तीयमाणपक्षमपत्तीयमाणप-त्तदेवतां ततो यान् पण्मासान् दिचणां दिशमादित्य एति तान् मासदेवताविशेषान् प्रतिपद्यन्ते। मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोका-च्चन्द्रम् । ते चन्द्रं प्राप्याननं भवन्ति तांस्तत्रान्नभ्तान् यथा सोमं राजानमिह यज्ञे ऋत्विज श्चाप्यायस्वापत्तीयस्वेति भत्तय-न्त्येवमेनांश्रन्द्रं प्राप्तान् कर्मिणो भृत्यानिव स्वामिनो भत्तयन्त्यु-

> पभुञ्जते देवाः । श्राप्यायस्वापत्तीयस्वेति न मन्त्रः किं तर्हि १ त्र्याप्याय्याप्याय्य

वे धूमको प्राप्त होते हैं। उत्तरमागं-के समान यहां भी देवता ही धूमादिशब्दवाच्य हैं, तात्पयं यह है कि वे धूमदेवताको प्राप्त होते हैं। इन देवताओंकी आत्वाह-कता भी उन्हों (उत्तरमार्गीय देव-ताओं) के समान है।

धूमसे रात्रि अर्थात् रात्रिदेवता-को, वहाँसे कृष्णपक्ष यानी कृष्ण-पक्षाभिमानी देवताको और वहाँसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण-दिशामें होकर चलता है, उन मास-देवताविशेषोंको प्राप्त होते हैं। मास-देवताओंसे पितृलोकको और पितृ-लोकसे चन्द्रमाको जाते हैं। उस चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं। 'तांस्तत्र अन्नभूतान्'—जिस प्रकार यहाँ यज्ञमें ऋत्विज् लाग 'आप्यायस्व अपक्षीयस्व' ऐसा कह-कर सोम राजाको भक्षण करते हैं, इसी प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हुए इन अन्नभूत कर्नियोंको, स्वामी जिस प्रकार सेवकोंसे सेवा कराते हैं, उसी प्रकार देवतालोग भक्षण करते अर्घात् उनका उपभोग करते हैं।

'आप्यायस्व अपक्षीयस्व' यह कोई मन्त्र नहीं है; तो फिर क्या है ? तात्पर्य यह है कि सोमको चमसमें चमसस्थं भज्ञणेनापचयं च कृत्वा पुनः पुनर्भच्चयन्तीत्यर्थः। एवं देवा त्रापि सोमलोके लब्ध-शरीरान् कर्मिण उपकरणभ्तान् पुनः पुनर्विश्रामयन्तः कर्मानु-रूपं फलं प्रयच्छन्तः, तद्धि तेषामाप्यायनं सोमस्याप्यायन-मिवोपभुञ्जत उपकरणभृतान् देवाः।

तेषां कर्मिणां यदा यस्मिन् काले तद् यज्ञदानादिलक्षणं सोमलोकपापकं कर्म पर्यवैति परिगच्छति परिचीयत इत्यर्थः, अथ तदेममेव प्रसिद्धमाकाश-मभिनिष्पद्यन्ते । यास्ताः श्रद्धा-शब्दवाच्या द्युलोकाग्नी हुता त्रापः सोवाकारपरिणता याभिः सोमलोके कर्निणामुपभोगाय शरीरमारब्धमम्मयं ताः कर्मज्ञ-याद्धिमपिण्ड इवातपसम्पर्कात् प्रवित्तीयन्ते । प्रवित्तीनाः सूक्ष्मा

'आप्याय्य आप्याय्य' भर-भरकर उसका भक्षणके द्वारा अपक्षय करके पुनः-पुनः भक्षण करते हैं। इसी प्रकार जिन्हें चन्द्रलोकमें शरीर प्राप्त हुआ है, उन अपने उपकरणभूत किमयोंको देवता भी पुनः-पुनः विश्वाम देते हुए, क्योंकि सोमके आप्यायनके समान यही उनका आप्यायन है—इस प्रकार [ आप्यायन करके ] उन अपने उपकरणभूत कर्मठोंका देवगण उपभोग ( उपयोग ) करते हैं।

जब अर्थात् जिस समय उन कर्मियोंका उन्हें सोमलोककी प्राप्ति करानेवाला यज्ञ-दानादिरूप कर्म 'पर्यवैति'-सब ओरसे चला जाता अर्थात् परिक्षीण हो जाता है तो फिर वे इस प्रसिद्ध आकाशको ही अभिनिष्पन्न हो जाते हैं। जो कि वह द्युलोकाग्निमें हवन किया हुआ श्रद्धाशब्दवाच्य आप सोमके आकारमें परिणत हुआ रहता है, जिसके द्वारा सोमलोकमें कर्मियोंका जलमय शरीर आरम्भ किया जाता है, वह आप कर्मोंका क्षय होनेपर, घामके सम्पकंसे बफंके डलेके समान, पिघल जाता है। वह पिघलकर सूक्ष्म अर्थात्

त्राकाशभूता इव भवन्ति। तदिदग्रुच्यत इममेवाकाशम-भिनिष्पद्यन्त इति।

ते पुनरिष कर्मिणस्तच्छरीराः सन्तः पुरोवातादिना इतश्चामुतश्च नीयन्तेऽन्तिरित्तगोस्तदाह—
श्राकाञाद् वायुमिति । वायोवृष्टि प्रतिपद्यन्तेः तदुक्तम्—
पर्जन्याग्नौ सोमं राजानं
जुह्वतीति । ततो वृष्टिभृता इमां
पृथिवीं पतन्ति । ते पृथिवीं
प्राप्य व्रीहियवाद्यन्नं भवन्ति,
तदुक्तमिस्मल्लोकेऽग्नौ वृष्टि
जुह्वति तस्या श्राहुत्या श्रन्नं
सम्भवतीति ।

ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्तेऽन्नभूता रेतिस्सिचिः ततो रेतोभ्ता
योषाग्नौ हूयन्तेः ततो जायन्ते
लोकं प्रत्युत्थायिनस्ते लोकं
प्रत्युत्तिष्ठन्तोऽग्निहोत्रादिकमीनुतिष्ठन्ति । ततो धूमादिना पुनः
पुनः सोमलोकं पुनरिमं लोक-

आकाशभूत-सा हो जाता है। इसीसे यह कहा जाता है कि वे इस प्रसिद्ध आकाशको ही अभि-निष्पन्न होते हैं।

वे आकाशशरीर हुए कर्मी फिर भी पूर्ववायु आदिसे अन्तरिक्ष- में इघर-उघर ले जाये जाते हैं, इसीसे श्रुति कहती हैं—'आकाशसे वायुको प्राप्त होते हैं।' 'वायुसे वृष्टिको प्राप्त होते हैं।' 'वायुसे वृष्टिको प्राप्त होते हैं।' 'वायुसे वृष्टिको प्राप्त होते हैं।' कहा है—'देवगण पर्जन्याग्निमें सोम राजाको हवन करते हैं।' वहाँसे वे वृष्टिरूप होकर पृथिवीपर गिरते हैं। पृथिवीपर पहुँचकर वे ब्रीहि एवं यवादि अन्त हो जाते हैं, इसीसे कहा है—'देवतालोग इस लोकरूप अग्निमें वृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे अन्त होता है।'

अन्न होनेपर वे वीर्याधान करनेवाले पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं; फिर वीर्यरूप हुए स्त्रीरूप अग्निमें होम किये जाते हैं; तदनन्तर वे परलोकगमनके लिये उद्यत होकर जन्म लेते हैं; वे परलोकके प्रति उद्यत होकर अग्निहोत्रादि कर्मका अनुष्ठान करते हैं। फिर धूमादिके क्रमसे पुन:-पुन: सोमलोकको और पुन: इस लोकको मिति । त एवं किमंगोऽनुपरि- प्राप्त होते रहते हैं। वे कर्मीलोग इस प्रकार निरन्तर आते-जाते

वर्तन्ते घटीयन्त्रवच्चक्रीभृता

बंभ्रमतीत्यर्थः — उत्तरमार्गाय

सद्योमुक्तये वा यावद् ब्रह्म न

विदुः। "इति नु कामयमानः संसरित" इत्युक्तम्।

श्रथ पुनर्य उत्तरं दिन्तणं वैती पन्थानी न विदुरुत्तरस्य दिन्तणस्य वा पथः प्रतिपत्तये ज्ञानं कर्म वा नानुतिष्ठन्तीत्यर्थः। ते कि मवन्ति ? इत्युच्यते—ते कीटाः पतङ्गा यदिदं यच्चेदं दन्दश्र्कं दंशमशकमित्येतद् भवन्ति । एवं दीयं संसारगतिः कष्टा, श्रस्यां निमम्नस्य पुनरुद्धार एव दुर्लभः; तथा च श्रुत्यन्तरम् — ''तानीमानि श्रुद्राण्यसकृदावर्तीनि भ्तानि मवन्ति जायस्व श्रियस्व'' (ञ्ञा० उ० १।१०। ८) इति ।

तस्मात् सर्वोत्साहेन यथा-शक्ति स्वामाविककर्मज्ञानहानेन द्त्तिणोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनं

दाचणात्तरमागप्रातपात्तसाथन शास्त्रीयं कर्म ज्ञानं वातुतिष्ठे-

प्राप्त होते रहते हैं। वे कर्मीलोग इस प्रकार निरन्तर आते-जाते रहते हैं अर्थात् घटीयन्त्रके समान चक्राकार होकर घूमते रहते हैं, जबतक वे ब्रह्मको नहीं जानते तबतक उत्तरमार्गं अथवा सद्यो-

रहते हैं। [चतुर्थ अध्यायमें] 'कामना करनेवाला इस प्रकार संसरित होता रहता है' ऐसा कहा

भी है।

मुक्तिके लिये इसी प्रकार भ्रमते

और जो उत्तर या दक्षिण— इन दोनों ही मार्गीको नहीं जानते, अर्थात् उत्तर या दक्षिण मार्गकी प्राप्तिके लिये ज्ञान अथवा कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे क्या होते हैं, सो कहा जाता है। वे कीट, पतंग और जो ये दन्दश्क अर्थात् डाँस और मच्छर आदि हैं, होते हैं । इस प्रकार यह संसारगति बड़ी कष्टमयी है। इसमें डूबे हुएका प्नः उद्धार होना ही दुर्लभ है। ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है-"वे ये क्षुद्र और निरन्तर आने-जानेवाले जीव होते हैं, जन्म लो और मर जाओ -ऐसा उनका तीसरा स्थान होता है ] ।''

अतः स्वाभाविक कर्म और ज्ञान-को छोड़कर पूर्ण उत्साहके साथ यथाशक्ति दक्षिण और उत्तरमार्गीकी प्राप्तिके साधनभूत शास्त्रीय कर्म और दिति वाक्पार्थः। तथा चोक्तम्"श्रतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम्"
(ञ्चा० उ० प्र । १० । ६)
"तस्माज्जुगुप्सेत" (ञ्चा०
उ० प्र । १० । ८) इति
श्रुत्यन्तरान्मोत्ताय प्रयतेतेत्यर्थः।
श्रत्राप्युत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधन
एव महान् यत्नः कर्त्वय इति
गम्यते । एवमेवानुपरिवर्तन्त
इत्युक्तत्वात् ।

एवं प्रश्नाः सर्वे निर्णीताः;
'श्रसी वै लोकः' इत्यारम्य
पुरुषः सम्भवति' इति चतुर्थः
प्रश्नः 'यतिध्यामाहुत्याम्'
इत्यादिः प्राथम्येन । पश्चमस्त
द्वितीयत्वेन देवयानस्य वा पथः
प्रतिपदं पितृयाणस्य वेति दन्निणोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनकथनेन । तेनैव च प्रथमोऽपि ।
प्रश्नेरारम्य केचिदन्दिः प्रति-

शास्त्रीय ज्ञान (उपासना) का अनुष्ठान करे—ऐसा इस वाक्यका
तात्पर्य है। ऐसा ही कहा भी है—
"अत: इस ब्रीह-यवादिभावसे
छूटना बड़ा किठन है" "इसलिये
इससे बचता रहे" इन दूसरी श्रुतियोंसे तात्पर्य यही है कि मोक्षके
लिये प्रयत्न करे। उनमें भी उत्तरमार्गकी प्राप्तिके साधनमें ही महान्
यत्न करना चाहिये—ऐसा ज्ञात
होता है, क्योंकि । धूमादि मार्गके
विषयमें ] यह कहा गया है कि 'वे
इस प्रकार निरन्तर आते-जाते
रहते हैं।"

इस प्रकार सब प्रश्नोंका निणैय हो गया। 'असौ वै लोकोऽग्निगीतम' यहाँसे लेकर 'पुरुष: सम्भवति' इस 'यतिथ्यामाहुत्याम्' स्थलतक इत्यादि चतुर्थं प्रश्नका पहले उत्तर दिया गया है। 'देवयान-मार्गकी प्राप्तिका साधन तथा पितृयानका साधन क्या है ? इस पद्धम प्रश्तका दक्षिण और उत्तर मार्गकी प्राप्तिके साधन बतलाकर द्वितीय उत्तर-द्वारा निर्णय किया है। उसीसे प्रथम प्रश्नका भी उत्तर हो जाता है। [अन्त्येष्टि-संस्कारके समय] अग्निमें डाले जानेपर फिर वहाँ-से कोई अचिरादि मार्गको प्राप्त

१. पहला प्रश्न था 'क्या तू जानता है कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार विभिन्न मार्गीको प्राप्त होती है ?' उसका किस प्रकार निर्णय हुआ है—यह इस वाक्यसे बतलाया जाता है।

पद्यन्ते केचिद् धूमिमिति विप्रति-पत्तिः । पुनरावृत्तिश्च द्वितीयः प्रश्न श्चाकाशादिक्रमेणेमं लोक-मागच्छन्तीति । तेनैवासौ लोको न सम्पूर्यते कीटपतङ्गादिप्रति-पत्तेश्च केषांचिदिति तृतीयोऽपि प्रश्नो निर्णातः ।। १६ ।। होते हैं और कोई धूमादिमार्गको— इस प्रकार उन्हें विभिन्न मार्गोंकी प्राप्ति होती है। पुनरावृत्ति दूसरा प्रश्न है; उसका 'आकाशादि क्रमसे इस लोकमें आते हैं'—इस प्रकार निर्णय किया गया है। इसीसे परलोक भरता नहीं है तथा कुछ कीट-पतंगादि योनियोंको प्राप्त हो जाते हैं—इसलिये भी वह नहीं भरता—इस प्रकार तीसरे प्रश्नका भी निर्णय हो गया है॥ १६॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये द्वितीयं कर्मविपाकन्नाह्मणम् ॥ २ ॥

# तृतीय ब्राह्मण

## श्रीमन्थकर्म ग्रौर उसकी विधि

स यः कामयेत-ज्ञानकर्मणोगैतिरुक्ता। तत्र ज्ञानं स्वतन्त्रं कर्म
त दैवमानुषिक्तद्वयायक्तं तेन
कर्मार्थं विक्तमुपार्जनीयम्। तज्ञाप्रत्यवायकारिणोपायेनेति तदर्थं

'स यः कामयेत'—ज्ञान और कर्म-की गति बतला दी गयी। इनमें ज्ञान स्वतन्त्र है, किंतु कर्म दैव और मानुष—इन दो वित्तोंके अधीन है, अतः कर्मके लिये वित्तोपार्जन करना चाहिये। वह भी, जो प्रत्यवाय न करनेवाला हो, उस मार्गसे उपार्जन करना चाहिये। अतः उसके लिये मन्थारूयं कर्मारभ्यते महत्त्व-प्राप्तयेः महत्त्वे च सत्पर्थसिद्धं हि वित्तम्ः तदुच्यते— महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थसंज्ञक कर्म आरम्भ किया जाता है। महत्त्व होनेपर तो वित्त स्वतः सिद्ध ही है। इसीसे कहा जाता है—

## मन्थकर्मकी सामग्रा ग्रौर हवनविधि

स यः कामयेत महत् प्राप्नुयामित्युद्गयन आपूर्य-माणपक्षस्य पुण्याहे द्वाद्शाहमुपसद्वती भूत्वौदुम्बरे क से चमसे वा सर्वौषधं फलानीति संभृत्य परिस-मुद्य परिलिप्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्यावृताज्य स् स स्कृत्य पु सा नक्षत्रेण मन्थ संनीय जुहाति । यावन्तो देवास्त्विय जातवेद्स्तिर्यञ्चो घ्नन्ति पुरुषस्य कामान् । तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा तृक्षाः सर्वैः कामस्तर्पयन्तु स्वाहा । या तिरश्ची निपयतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य धारया यजे स राधनी-मह स्वाहा ॥ १ ॥

जो ऐसा चाहता हो कि मैं महत्त्व प्राप्त करूँ, वह उत्तरायणमें गुक्ल पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्वृती (पयोव्रती) होकर गूलरकी लकड़ीके कंस (कटोरे) या चमसमें सर्वीषध, फल तथा अन्य सामग्रियों-को एकत्रित कर, [जहाँ हवन करना हो उस स्थानका] 'परिसमूहन एवं परिलेपन कर अग्नि स्थापन करता है और फिर अग्निक चारों ओर कुशा विछाकर गृह्यसूत्रोक्त विधिसे घृतका संस्कारकर जिसका नाम पुँल्लिङ्ग हो, उस [हस्त आदि] नक्षत्रमें मन्यको [अपने और अग्निके]

१. कुशोंसे बुहारना।

२. गोबर और जलसे वेदीको लीपना।

बीचमें रखकर हवन करता है। ['यावन्तो' इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ-] हे जातवेद:! तेरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमित होकर पुरुषकी कामनाओंका प्रतिबन्ध करते हैं, उनके उद्देश्यसे यह आज्यभाग मैं तुभमें हवन करता हूँ। वे तृप्त होकर मुभे समस्त कामनाओंसे तृप्त करें—स्वाहा'। ['या तिरश्ची' इत्यादि द्वितीय मन्त्रका अर्थ—] 'मैं सबकी मृत्युको धारण करनेवाला हूँ' ऐसा समभकर जो कुटिलमित देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सर्वसाधनोंकी पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये मैं घृतकी धारासे यजन करता हूँ—स्वाहा ॥ १ ॥

स यः कामयेत स यो वित्तार्थी कर्मण्यधिकतो यः कामयेतः किम् ? महन्महत्त्वं प्राप्तुयां महान् स्यामितीत्यर्थः। तत्र मन्थकर्मणो विधितिस-तस्य कालोऽभिधीयते-उदगय-नम् त्रादित्यस्य, तत्र सर्वत्र प्राप्तावापूर्यमाणपत्तस्य शुक्त-पक्षस्य; तत्रापि सर्वत्र प्राप्तौ पुण्याहेऽनुकूल भात्मनः कर्मसिद्धिकर इत्वर्थः । द्वाद्शाहं यस्मिन् पुण्येऽनुकूले कर्म चिकीर्षति ततः प्राक् पुण्याहमेवा-

वह जो कामना करे अर्थात् वह जो वित्तार्थी और कर्मका अधिकारी कामना करे; क्या कामना करे? महत्-महत्त्व प्राप्त करूँ अर्थात् महान् हो जाऊँ-ऐसी कामना करे।

अब जिसका विधान करना अभीष्ट है उस मन्थकर्मका काल बतलाया जाता है-आदित्यके उदगयन-उत्तरायणमें होनेपर, उस उत्तरायणमें सर्वत्र प्राप्ति होती है, इसलिये कहते हैं 'आपूर्यमाणपक्षस्य' शुक्लपक्षकी, उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति होनेपर कहते हैं-पुण्याहे'-शुभ अर्थात् अपने कर्मकी सिद्धि करनेवाले दिनपर। 'द्वादशाहम्'- जिस पुण्य अर्थात् अनुकूल दिनपर कर्म करना चाहे उससे पूर्वं पुण्यदिवससे ही आरम्भ

१. जहाँ-जहाँ 'स्वाहा' आवे वहाँ आहुति देनी चाहिये।

रभ्य द्वादशाहमुपसद्वती—उपस-रसु वर्तम्,उपसदःप्रसिद्धा न्योति-ष्टोमे । तत्र च स्तनोपचयापचय-द्वारेण पयोभच्चणं तद्वतम्; अत्र च तत्कर्मानुपसंद्वारात् केवल-मितिकर्तव्यताश्चन्यं पयोभक्षण-मात्रमुपादीयते । नन्यसदो व्रतमिति यदा विग्रहस्तदा सर्वमितिकर्तव्यतारूपं

विग्रहस्तदा सर्वामातकतंत्र्यतारूपं ग्राह्यं भवति तत् कस्मान्न परिगृह्यत इति १

उच्यते-स्मार्तत्वात् कर्मणः;

स्माते हीदं मन्थकर्म ।
ननु श्रुतिविहितं सत् कथं
स्माते भवितुमईति १
स्मृत्यनुवादिनी हि श्रुति-

करके बारह दिनतक उपसद्व्रती—जो व्रत उपसदोंमें किया जाता है, ज्योतिष्टोम यागमें 'उपसद्' नामकी इष्टियां प्रसिद्ध हैं। उनमें स्तनोंके उपचय और अपचयके द्वारा दुग्ध-का आहार किया जाता है; वह उपसद्व्रत कहलाता है। किंतु यहां उस कमंका उपसंहार (संग्रह) नहीं किया गया है, इसलिये केवल-'इति-कतंव्यतासे रहित पयोभक्षणमात्र ही ग्रहण किया जाता है।

शक्का—िकंतु यदि 'उपसद्व्रती' इस समस्त पदका उपसद्-रूप ही व्रत' ऐसा विग्रह किया जाय तब तो सारा ही इतिकर्तं व्यतारूप कर्म ग्रहण किया जाना चाहिये, सो वह क्यों ग्रहण नहीं किया जाता ?

समाधान-बतलाते हैं-मन्यकर्म स्मार्तं होनेके कारण। यह मन्थकर्मं स्मार्तं है [अत: यहाँ वैदिक 'उपसद्-वृत' का ग्रहण नहीं हो सकता]।

शङ्का—िकतु श्रुतिविहित होकर भी यह स्मार्त कैसे हो सकता है ? समाधान—यह श्रुति स्मृतिका

अनुवाद करनेवाली ही है<sup>९</sup>। यदि इसे

१. अर्थात् स्तनोंके उपचय-अपचयसे रहित ।

२.यदि कहें, श्रुति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हुई है, अत: वह स्मृतिका अनुवाद कैसे कर सकती है ? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति त्रिकालविषयिणी है, अत: स्मृतिका अनुवाद भी उसके द्वारा सम्भव है।

रियम्; श्रीतत्वे हि प्रकृतिविकार-प्राकृतधर्मग्राहित्वं भावस्ततश्र विकारकर्मणो न त्विह श्रोतत्वम्: एव चावसध्याग्नावेतत् श्रत कर्म विधीयते; सर्वा चारृत् स्मार्तेवेति ।

उपसद्वरी भृत्वा पयोवती सन्नित्यर्थः । श्रोदुम्बर उदुम्बर-इत्तमये कंसे चमसे वा तस्यैव विशेषणं कंसाकारे चमसाकारे बौदुम्बर एव । आकारे तु विकल्पो नौदुम्बरत्वे । श्रत्र सर्वौषघं सर्वासामोषधीनां समृहं यथासम्मवं यथाशक्ति च सर्वा श्रोषधीः समाहत्य तत्र ग्राम्याणां त दश नियमेन ग्राह्या बीहि-यवाद्या वश्यमाणाः । अधिक-ग्रहणे त न दोषः । ग्राम्याणां

श्रीत माना जायगा तो ज्योतिष्टो-मकर्मके साथ इसका 'प्रकृति-विकारभाव सम्बन्ध होगा, ऐसी स्थितिमें विकारभत कर्ममें प्राकृत [ज्योतिष्टोम] कर्मके इतिकर्तव्यता-रूप धर्मीका ग्रहण करना आवश्यक होगा: किंतु [यहाँ परिसमूहन-परिलेपनादिका सम्बन्ध रहनेके कारण ] यह श्रीतकर्म नहीं है: अत: इस कर्मका विघान आव-सथ्याग्निमें ही है। तथा इसमें समस्त आवृत् (इतिकर्तव्यता) स्मार्तं ही है।

> उपसद्वृती होकर अर्थात् पयो-व्रती होकर 'औद्रम्बरे'--उद्रम्बर-वृक्षमय कंस या चमसमें; उस प्रकृत पात्रका ही यह विशेषण है-कंसाकार अथवा चमसाकार औदुम्बरपात्रमें ही । अर्थात् विकल्प केवल आकारमें ही है औदुम्बर (गूलरका) होनेमें नहीं। उसमें सर्वोषध--सम्पूर्ण औषधियोंके समूहको अर्थात् यथासम्भव और यथाशक्तिसभी ओषधियोंको लाकर उनमें ग्राम्य ओषधियोंमेंसे तो आगे बतायी जानेवाली त्रीहि-यवादि दश ओषधियाँ तो अवश्य लेनी चाहिये; अधिक लेनेमें तो कोई दोष है ही नहीं; तथा यथासम्भव

प्रकृतभूत कर्म समग्र अङ्गोंसे युक्त होता है और विकारभूत कर्म अङ्गहीन होता है। श्रीत माननेसे यह ज्योतिष्टोमरूर प्रकृतिका विकार होगा।

फलानि च यथासम्मवं यथा-शक्ति च। इतिशब्दः समस्तस-म्भारोपचयप्रदर्शनार्थः, ब्रान्य-दिप यत् सम्भरणीयं तत् सर्वे सम्भृत्येत्यर्थः । क्रमस्तत्र गृह्यो-को द्रष्टव्यः।

परिसमूहनपरिलेपने भूमि-संस्कारः । ऋग्निमुपसमाधायेति वचनादावसथ्येऽरनाविति गम्य-ते: एकवचनादुपसमाधानश्रव-णाच । विद्यमानस्यैवीयसमाधा-नम् । परिस्तीर्य दर्भानावृता, स्मार्तत्वात् कर्मणः स्थालीपा-कावृत् परिगृद्यते तयाज्यं संस्कृ-त्य, युंसा नत्तत्रेण पुंनाम्ना नत्तत्रेण पुण्याहसंयुक्तेन मन्थं सर्वोषधफलपिष्टं तत्रीदुम्बरे चमसे द्धिन मधुनि घृते चोपसिच्यै-कयोपमन्थन्योपसम्बध्य संनीय मध्ये संस्थाप्यौदुम्बरेण सुवेणा-

और यथाशक्ति ग्राम्य लाकर। मूलमें 'इति' शब्द समस्त सामग्रीका संग्रह प्रदर्शित करनेके लिये है; तात्पर्यं यह कि और भी जो संग्रह करने योग्य वस्तु हो, उसका संग्रह करके। इसका कम गृह्यसूत्रोंमें देखना चाहिये।

परिसमूहन और परिलेपन - ये भिमके संस्कार हैं। 'अग्निमुपसमा-घाय' अग्निका उपसमाधान--स्थापन कर—इम वचनसे जात होता है कि गृह्य अग्निमें होम करे; क्योंकि यहाँ अग्निम्' ऐसा एकवचन है और उपसमाधान श्रुत है। विद्य-मान अग्निका ही उपसमाधान होता है। दभींको बिछाकर, 'आवृ-ता'-विधिसे, यह कम स्मार्त है, इसलिये यहाँ स्थालीपाकरूप विधि गृहीत होती है। उससे घीका संस्कार कर, 'पु'सा नक्षत्रेण'--पुँल्लिङ्ग नामवाले नक्षत्रमें जो पुण्यतिथिसे युक्त हो मन्यको--सम्पूर्ण ओष-वियोंके पिष्ट-पिण्डको उस औदुम्बर चमसमें दही, मधु और घृतमें डाल-कर एक मथानीसे मथकर फिर अपने और अग्निके मध्यमें स्थापित करे। फिर गूलरके सुवासे 'यावन्तो

१. बुहारना और लीपना।

DEREREDERERERERERERERERERERERERE वापम्थान बाज्यस्य जुहोत्येतैर्म- देवाः' इत्यादि मन्त्रोंसे आवापस्था-न्त्रेर्याव तो देवा इत्याद्यैः ॥ १॥ नमें घृतसे हवन करे ॥ १॥

## हवनके मन्त्र

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सः स्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा विसष्ठाये स्वाहेत्य-ग्नौ हुत्वा मन्थे स ् स्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रति-ष्टाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स ् स्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ् स्रवसवन-यति श्रोत्राय स्वाहायतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे हुत्वा मन्थे सर् स्रवमवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सर् स्रवमवनयति॥ २॥

'ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सं<mark>स्रव</mark> को (स्रुवामें वचे हुए घृतको ) मन्थमें डाल देता है। 'प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'श्रोत्राय स्वाहा आयतनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'रेतसे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन

करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है ॥ २ ॥

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स स्रवमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स् स्रवमवनयति भुः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित भूर्भवः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित क्षत्त्राय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित भृताय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स् स्वमवनयित प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा

'अग्नये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'सोमाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'भू: स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'भुवः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'स्वः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'सूर्भु वःस्वः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'आह्मायो स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'आह्माय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'भूताय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'भवाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'भवाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायत्व स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायत्व स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायत्व स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। 'प्रजायत्व स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संस्रवको म

च्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहे-त्यारभ्य द्वे द्वे त्राहुती हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । स्नुवाव-लेपनमाज्यं मन्थे संस्रावयति । एतस्वादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादि-श्राणिलङ्गाज्ज्येष्ठश्रेष्ठादिप्राणिवद एवास्मिन् कर्मण्यधिकारः। रेतस इत्यारभ्यैकैकामाहुति हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयत्यपरयोपमन्थन्या-युनर्मथ्नाति ॥ २-३ ॥ 'जेष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा' यहाँसे लेकर दो-दो आहुतियां हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल देता है। अर्थात् स्नुवासे लगे हुए घृतको मन्थमें गिरा देता है। इस 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय' इत्यादि प्राणके लिङ्कसे ही यह निश्चय होता है कि इस कर्ममें ज्येष्ठ-श्रेष्ठादिरूप प्राणोपासकका ही अधिकार है। 'रेतसे स्वाहा' यहाँ-से लेकर एक-एक आहुति हवन करके मन्थमें संस्रव डालता है। फिर दूसरी उपमथानीसे उसका मन्थन करता है।। २-३।।

#### मन्थाभिमर्शका मन्त्र

अथैनमिसमृशित अमद्सि ज्वलद्सि पूर्णमिस प्रस्तब्धमस्येकसभमिस हिङ्कृतमिस हिङ्क्रियमाण-मस्युद्गीथमस्युद्गीयमानमिस श्रावितमिस प्रत्याश्रा-वितमस्याद्रे संदीसमिस विभूरिस प्रभूरस्यन्नमिस ज्योतिरिस निधनमिस संवगींऽसीति ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् उस मन्यको 'भ्रमदिस' इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पर्शं करता है। [मन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण हे, इसिलये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वास्मक है 'भ्रमदिस' इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू [प्राणरूपसे सम्पूर्णं देहोंमें ] भ्रमनेवाला है, [अग्निरूपसे सर्वत्र] प्रचलित होनेवाला है, [ब्रह्मरूपसे ]पूर्णं है, [आकाशरूपसे ] अत्यन्त

TO LEAD OF THE PROPERTY OF THE स्तब्ध ( निष्कम्प ) है, [ सबसे अविरोधी होनेके कारण ] तू यह जगदूप एक सभाके समान है, तू ही [ यज्ञके आरम्भमें प्रस्तोताके द्वारा ] हिङ्कृत है, तथा [उसी प्रस्तोताद्वारा यज्ञमें] तू ही हिङ्क्रियमाण है, [यज्ञारम्ममें उद्गाताद्वारा ] तू ही उच्च स्वरसे गाया जानेवाला उद्गीथ है और [ यज्ञके मध्यमें उसके द्वारा ] तू ही उद्गीयमान है। तू ही [अध्वयु द्वारा] श्रावित और [आग्नींध्रद्वारा] प्रत्याश्रावित है; आर्द्र [ अर्थात् मेघ ] में सम्यक् प्रकारसे दीप्त है, तू विभु ( विविध रूप होनेवाला ) है और प्रभु ( समर्थ ) है, तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [कारणरूपसे] सबका प्रलयस्थान है तथा [सबका संहार करनेवाला होनेसे] संवर्ग है ।। ४ ।।

अथैनमभिमृशति अमदसीत्य-नेन मन्त्रेण ॥४॥

इसके पश्चात् 'भ्रमदसि' इत्यादि मन्त्रसे इसे स्पर्श करता है ॥४॥

#### मन्थको उठानेका मन्त्र

# अथैनमुद्यच्छत्याम ्स्याम ्हि ते महि स हि राजे-शानोऽधिपतिः समा राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति ।५।

फिर 'आमंसि आमंहि' इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठाता है। [इस मन्त्रका अर्थ-] 'आमंसि' तू सब जानता हे, 'आमंहि ते महि'-मैं तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता हूँ। वह प्राण राजा, ईशान और अधिपति है। वह मुक्ते राजा, ईशान और अधिपति करे॥ ५॥

श्रथैनमुद्यच्छति सह पात्रेण हस्ते गृह्णात्यामंस्यामंहि ते मही- मिहि' इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके त्यनेन ।। १॥

इसके पश्चात् 'आमंस्यामहि ते सहित हाथपर ऊपर उठाता है ॥ ॥ ॥

#### मन्थभक्षरणको विधि

अथैनमाचामति तत्सिवितुर्व रेण्यम् । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। भूः स्वाहा। भगों देवस्य धीमहि। मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिव रजा। मधु द्यौरस्तु नः पिता। भुवः स्वाहा। धियो यो नः प्रचोद्यात्। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः। स्वः स्वाहेति। सर्वं च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतीरहमेवेद र्स्वं भूयासं भूर्भूवः स्वः स्वाहेत्य-न्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्नि प्राविश्वराः संविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीक-मस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो व र्श्वं जपति॥ ६॥

इसके पश्चात् 'तत्सिवतुर्वरेण्यम्' इत्यादि मन्त्रसे इस मन्यको भक्षण करता है। ['तत्सिवतुः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ —] 'तत्सिवतुर्वरेण्यम्'— सूर्यके उस वरेण्य-श्रेष्ठ पदका मैं ध्यान करता हूँ। 'वातामधु ऋतायते'— हवा मधुर मन्द गितसे बह रही है। 'सिन्धवः मधु क्ष'रुन्त'—नदियां मधु-रसका स्नाव कर रही हैं। 'नः ओषधीः माध्वीः सन्तु'—हमारे लिये बोषधियां मधुर हों। 'भूः स्वाहाः' [इतने अर्थवाले मन्त्रसे मन्थका पहला प्राप्त भक्षण करे।] 'देवस्य भगः धीमहि'—हम सिवतादेवके तेजका ध्यान करते हैं। 'खनक्तमुत उषसः मधु'—रात और दिन सुन्नकर हों। 'पार्थिवं रजः मधुमत्'—पृथिवीके धूलिकण उद्देग न करनेवाले हों। 'द्यौः पिता नः मधु अस्तु'—पिता द्युलोक हमारे लिये सुखकर हो। 'भुवः स्वाहा' [इतने अर्थवाले मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण करे]। 'यः नः धियः प्रचोदयात्'—जो सिवतादेव हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। 'नः वनस्पितः मधुमान्'—हमारे लिये वनस्पित (सोम) मधुर रसमय हो। 'सूर्यः मधुमान् अस्तु'—सूर्यं हमारे लिये मधुमान् हो। 'गावः नः माध्वीः 'सूर्यः मधुमान् अस्तु'—सूर्यं हमारे लिये मधुमान् हो। 'गावः नः माध्वीः

भवन्तु'—िकरणें अथवा विशाएँ हमारे लिये सुखकर हों। 'स्व: स्वाहा' [इतने अर्थवाले मन्त्रसे तृतीय ग्रास भक्षण करे ]। इसके पश्चात् सम्पूणं सावित्री (गायत्रीमन्त्र), 'मधु वाता ऋतायते' इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा और 'अहमेवेदं सवं भूयासम्' (यह सब मैं ही हो जाऊँ) 'भूभुं वः स्वाहा' इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्थको भक्षण कर दोनों हाथ धो अग्निके पश्चिम भागमें पूर्वकी ओर सिर करके बैठता है। प्रातःकालमें 'दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं......भूयासम्' इस मन्त्रद्वारा आदित्यका उपस्थान (नमस्कार) करता है। फिर जिस मार्गसे गया होता है, उसीसे लौटकर अग्निके पश्चिम भागमें वैठकर [आगे कहे जानेवाले] इंशको जपता है। ६।।

श्रयंनमाचामति मत्तयति ।
गायत्रयाः प्रथमपादेन मधुमत्येकया व्याहृत्या च प्रथमया प्रथमप्रासमाचामतिः, तथा गायत्रीद्वितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया
द्वितीयया च व्याहृत्या द्वितीयं
प्रासम्; तथा नृतीयेन गायत्रीपादेन नृतीयया मधुमत्या
नृतीयया च व्याहृत्या नृतीयं
प्रासम् । सर्वा सावित्रीं सर्वाश्च
मधुमतीरुक्त्वाहमेवेदं स्व भ्यासमिति चान्ते भूर्ध्वः स्वः
स्वाहेति समस्तं भन्नयति ।

यथा चतुभिग्रसिंस्तद् द्रव्यं । सर्वं परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव

इसके पश्चात् वह मन्थको भक्षण करता है। गायत्रीके प्रथम पाद, एक मधुमती ऋचा और एक व्याहृतिसे प्रथम ग्रास खाता है तथा गायत्रोके द्वितीय पाद, द्वितीय मधुमती ऋचा और द्वितीय व्याह-तिसे दूसरा ग्रास खाता है और गायत्रीके **तृ**तीय पाद, मधुमती ऋचा और तृतीय व्याहृति-तीसरा से अन्तमें ग्रास भक्षण करता है। फिर समस्त गायत्री, सम्पूर्ण मधुमती ऋचा और 'मैं ही यह सब हो जाऊँ' ऐसा कहते हुए 'भूभुं व: स्व: स्वाहा' ऐसा कहकर समस्त मन्थको भक्षण कर जाता है।

वह सारा द्रव्य जिस प्रकार चार ग्रासोंमें समाप्त हो जाय इसका पहले

१. तू दिशाओंना एक पुण्डरीक [ अर्थात् अखण्ड श्रेष्ठ ] है, मैं मनुष्योंमें एक पुण्डरीक होऊँ।

MAYA 26262 W 26262626 (2626262626) निरूपयेत् । यत्पात्रावित्रतं तत् पात्रं सर्वं निर्णिज्य तृष्णीं पिबेत् । पाणी प्रक्षाल्याप आचम्य जघ-

नेनारिन पदचादग्नेः प्राविश्रराः

संविश्वति । प्रातःसंध्यामुपास्या-

दित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्ड-रीकमित्यनेन मन्त्रेण। यथेतं यथा-

ग्तमेत्याग्त्य जघनेनारिनमासीनो

वंशं जपति ।। ६ ।।

ही विभाग कर ले। जो कुछ पात्रमें लगा रह जाय उस पात्रको घोकर उस सबको चुपचाप पी जाय। फिर दोनों हाथ धोकर जलसे आचमन कर 'जघनेन अग्निम्' अर्थात अग्निके पश्चिम भागमें पूर्वकी ओर शिर करके बैठता है। प्रातःकालिक संध्योपासन कर दिशामेकपूण्डरीकमसि' इस मनत्र-से आदित्यका उपस्थान करता है। फिर जिस मार्गसे गया या उसीसे लौटकर अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर [ इस ] वंशको जपता है ॥ ६ ॥

मन्थकर्मका वंश

त ् हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवलक्या-यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन एक स्थाणी निषिञ्चेजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥

उस इस मन्थका उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्यको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इस मन्थको सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उससे शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे' ॥ ७॥

'एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेङ्गचायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन ५ शुष्के स्थाणी निषिञ्चेजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥

उस इस मन्यका वाजसनेय याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य मधुक पैज्ञचको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँ ठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आयेगे' ॥ द ॥

एतमु हैव मधुकः पेङ्गचरचूलाय भागवित्तये-ऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन ्शुष्के स्थाणौ निषि-ञ्चेजायरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ६ ॥

उस इस मन्यका मधुक पैक्षचने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे'।। १।।

एतमु हैव चूलो भागवित्ति जीनकय आयस्थूणा-यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन ्शुष्के स्थाणी निषञ्चेजायरञ्झाखाः प्ररोहेयुः पलाझानीति ॥ १०॥

उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानिक आयस्थूणको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँ ठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे'।। १०॥

एतमु हैव जानिकरायस्थूणः सत्यकामाय जाबा-लायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन ्शुष्के स्थाणी निषिश्चेजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११॥

उस इस मन्यका जानिक आयस्यूणने अपने शिष्य सत्यकाम जाबालको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँ ठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आर्येंगे ॥ ११॥

एतमु हैव सत्यकामो जाबालो उन्तेवासिभ्य उक्त्वो वाचापि य एन १ शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने वा ब्र्यात् ॥ १२ ॥

उस इस मन्थका सत्यकाम जाबालने अपने शिष्योंको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे।' उस इस मन्थका जो पुत्र या शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे॥ १२॥

तं हैतमुद्दालक इत्यादि सत्य-कामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उ-क्त्वोवाचापि य एनं शुब्के स्थाणी निषिश्चेजायेरन्नेवास्मिञ्जाखाः प्ररोहेयुः पलाञ्चानीत्येवमन्तमेनं मन्धमुद्दालकात् प्रभृत्येकैकाचार्य-क्रमागतं सत्यकाम आचार्यो बहु-भ्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाच । किमन्यदुवाचेत्युच्यते-अपि य एनं शुब्के स्थाणौ गतव्राणेऽप्येनं मन्थं भत्तणाय संस्कृतं निषिश्चेत् प्रिचिषेजायेरन्तुत्पद्येरन्नेवास्मिन् स्थाणी शाखा अवयवा वृत्तस्य प्ररोहेयुश्च पलाञ्चानि पर्णानि यथा जीवितः स्थाणोः: किम्रुता-नेन कर्मणा कामः सिध्येदिति । भ्रवफलमिदं कमेंति कर्मस्तुत्यथे-मेतत्।

'तं हैतमुद्दालकः' यहांसे आरमभ करके 'सत्यकामो जाबालोऽन्तेवा-सिभ्य उन्तवोवाचापि प्ररोहेयु: पलाशानि' यहाँतक उद्दालकसे लेकर एक-एक आचार्यके क्रमसे प्राप्त हुए इस मन्थका सत्यकाम जाबालने बहुत-से शिष्योंको उप-देश करके कहा। और क्या कहा. सो बतलाया जाता है-'यदि कोई भक्षणके लिये संस्कार किये गये इस मन्थको किसी शुष्क-गतप्राण स्थागु ( ठूँठ ) पर भी डाल दे तो इस ठूँ ठमें शाखाएँ - वृक्षके अवयव उत्पन्न हो जायँगे और पत्ते भी निकल अ। येंगे, जैसे कि जीवित स्थारा (हरे ठूँठ) में होत हैं; फिर इस कमंसे यदि कामनाकी सिद्धि हो जाय तो कौन बड़ी बात है ? तात्पर्य यह है कि यह कमें निश्चित फल देनेवाला है-इस . प्रकार यह उक्ति कर्मकी स्तुतिके लिये है।

विद्याधिगमे पट्तीर्थानि तेपा- विद्याप्राप्तिके छः तीर्थं (अधिमह सप्राणदर्शनस्य मन्थिवज्ञानस्याधिगमे द्वे एव तीर्थे अनुज्ञायेते पुत्र और शिष्य दो ही तीर्थों के पुत्रश्चान्तेवासी च ।। ७-१२।। लिये है ।। ७-१२।।

## मन्थकर्मकी सामग्रीका विवरगा

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्नु व औदुम्बरश्च-मस औदुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति त्रीहियवास्तिलमाषा अणु-प्रियङ्गवो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान् पिष्टान् दधनि मधुनि घृत उपसिश्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥

यह मन्थकर्म चतुरीदुम्बर (चार ओदुम्बर काष्ठके पदार्थांवाला) है। इसमें औदुम्बरकाष्ठ (गूलरकी लकड़ों) का स्नुव, औदुम्बरकाष्ठका चमस, औदुम्बरकाष्ठका इध्म और ओदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं। इसमें वीहि (घान), यव (जौ), तिल, माप (उड़द), अग्यु (सांवा), प्रियङ्ग (कांगनी), गोधूम (गेहूँ), मसूर, खब्ब (बाल) और खलकुल (कुलथी)—दश ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं। उन्हें पीसकर दही, मधु और घृतमें मिलाकर घृतसे हवन करता है।। १३।।

चतुरौदुम्बरो भवतिति 'चतुरौदुम्बरो भवति' इस वाक्य-की व्याख्या श्रुतिने स्वयं की है। ज्याख्यातम्। दश ग्राम्याणि दश ग्राम्य धान्य होते हैं। हम पहले धान्यानि भवन्ति ग्राम्याणां कह चुके हैं कि ग्राम्य धान्योंमेंसे

१. शिष्य, वेदाध्यायी श्रोत्रिय, घारणाशक्तिसम्पन्न पुरुष, धन देनेवाला, प्रिय पुत्र और जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेवाला हो—ये छ: विद्यादान-के अधिकारी हैं।

तु धान्यानां दश नियमेन ग्राह्या इत्यवीचाम । के त इति निर्दिश्यन्ते - ब्रीहियवास्तिल-अणुप्रियङ्गवोऽणवश्रा-माषा णुशब्दवाच्याः। कचिद्देशे प्रिय-ङ्गवः प्रसिद्धाः कङ्गुशब्देन । खल्वा निष्पावा बल्लशब्दवाच्या लोके खलकुलाः कुलत्थाः व्यतिरेकेण यथाशक्ति सर्वीषधयो-प्राद्याः फलानि चेत्यवोचामाया-ज्ञिकानि वर्जियत्वा ॥ १३ ॥

दश तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये। वे कौन-से हैं, सो बतलाये जाते हैं-बीहि, यव, तिल, माष, अग्रु, व्रिय्ङ्ग, 'अणु' शब्दके वाच्य अग्रु (चावलोंका एक भेद) है तथा प्रियङ्ग किसी-किसी देशमें कङ्ग (काँगनी) शब्दसे प्रसिद्ध हैं। खल्व या निष्पाव लोकमें बल्ल (बाल) शब्दसे कहे जाते है। खलकुल कुलत्थों (कुलथी) को कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो यज्ञसम्बन्धी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ययःशक्ति सभी ओषधियाँ और फल लेने चाहिये--यह हम कह चुके हैं ॥ १३ ॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये वृतीयं श्रीमन्थबाह्मणम् ॥ ३॥

# चतुर्थ ब्राह्मण

सन्तानोत्पत्ति-विज्ञान ग्रथवा पुत्रमन्थ कर्मं

यथोत्पादितो । याद्यजन्मा

जिस प्रकार जन्म लेनेवाला, जिस विधिसे उत्पन्न किया हुआ अथवा जिन यर्वा गुणैर्विशिष्टः पुत्र श्रात्मनः । गुणोंसे विशिष्टताको प्राप्त हुआ पुत्र

१. पूर्वोक्त तीसरे ब्राह्मणमें धनार्थी प्राणीपासकके लिये 'श्रीमन्य' कर्मका विधिपूर्वक वर्णन किया गया है; अब इच्छानुसार सद्गुणयुक्त संतान उत्पन्न करनेकी युक्ति बतानेके लिये 'पुत्रमन्य' कर्मका वर्णन आरम्भ करते हैं।

भवतीति पित्रश्व लोक्यो तत्सम्पादनाय ब्राह्मणमारभ्यते। प्राणदर्शिनः श्रीयन्थं कर्म कृतवतः पुत्रमन्थेऽधिकारः । यदा पुत्र-मन्थं चिकीर्षति तदा श्रीमन्थं प्रतीचत कृत्वतुकालं परन्याः इत्येतद्रेतस श्रोषध्याद्रिसतमत्व-

अपने तथा पिताके लिये लोक-परलोकमें हितकारी होता है; वैसे पुत्रकी उत्पत्ति कैसे हो ? यह बतानेके लिये अथवा ऐसे पुत्रकी प्राप्तिके उगायका सम्पादन करनेके लिये यह चतुर्थं ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है। जिस प्राणोपासक पुरुषने श्रीमन्य कर्मका सम्पादन कर लिया है, उसीका पुत्रमन्य-कर्ममें अधिकार है। साधक जब पुत्रमन्थ करना चाहता है, तब वह श्रीमन्य कर्मका अनुष्ठान करके पत्नीके ऋतुकालको प्रतीक्षा करता है; यह बात रेतस् (गुक्र) को ओषि आदिका रसतम (सारतम) बताकर उसकी प्रशंसा करनेसे जानी जाती है-

स्तुत्यावगम्यते-एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो-ऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥

इन भूतोंका रस पृथिवी है, पृथिवीका रस जल है, जलका रस-अोषिधयाँ हैं, ओषिधयोंका रस पुष्प है, पुष्पोंका रस फल है, फलोंका रस (आधार) पुरुष है तथा पुरुषका रस (सार) शुक्र है ॥ १ ॥

एषां वे चराचराणां भृतानां वृथिवी रसः सारभृतः, सर्वभृतानां मिंद्रित ह्युक्तम् । पृथिव्या त्र्यापो मधु (सार ) है', यह बात मधु रसः; श्रप्सु हि पृथिन्योता च ब्राह्मणमें कह आये हैं। पृथिवो-

इन चर-अवर समस्त भूतों-का रस-मारभूत तत्त्व पृथिवी है; क्योंकि 'पृथिवी सब भूनोंका प्रोता च । श्रपामोषधयो रसः
कार्यत्वाद् रसत्वमोषध्यादीनाम् ।
श्रोषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां
फलानिः; फलानां पुरुषः;
पुरुषस्य रेतः । "सर्वेभ्योऽङ्गभ्यस्तेजः सम्भूतम्"
( ऐतरेय० २ । १ । १ ) इति
श्रुत्यन्तरात् ।। १ ।।

का रस जल है; क्योंकि पृथिवी जलमें ओतप्रोत है। जलका रस ओषधियाँ (अन्न) है। जलका कार्य होनेके कारण ओषधियोंको उसका रस बताया गया है। ओषधियोंका रस फूल, फूलोंका रस फल, फलों-का रस पुरुष और पुरुषका रस रतस ( शुक्र ) है। यह बात 'यह बीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंसे उत्पन्न हुआ तेज है' इस दूसरी श्रुतिसे भी प्रमाणित होती है।। १।।

AN ENERS OF SPECESSORY

यत एवं सर्वभूतानां सारतम-मेतद् रेतोऽतः का जु खन्वस्य योग्या प्रतिष्ठेति—

र्याद इस प्रकार यह रेतस् (वीर्य) सम्पूर्ण भूतोंका सारतम तत्त्व है, तो इसके आधानके योग्य प्रतिष्ठा (आधारभूमि) क्या है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं—

स ह प्रजापितरीक्षांचके हन्तास्मै प्रितिष्ठां कल्पयानीति सिख्रिय सस्चि ता स्ष्ट्रियाध उपास्त तस्मात् स्त्रियमध उपासीत स एतं प्राञ्चं प्रावाणमात्मन एव समुद्पारयत्तेनैनामभ्यसृजत ॥ २ ॥

सुप्रसिद्ध प्रजापितने विचार किया कि मैं इस वीर्यकी स्थापनाके लिये किसी योग्य प्रतिष्ठा (आधार-भूमि) का निर्माण करूँ, अतः उन्होंने स्त्रीकी सृष्टि की। उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभागकी उपासना की (मैथुनकर्मना विधान किया); अतः स्त्रीके अधोभागकी उपासना (सेवन) करे। प्रजापितने इस उत्कृष्ट गितशील प्रस्तरखण्ड-सदृश शिश्नेन्द्रियको (उत्पन्न करके उसे) स्त्रीकी (योनिकी) और प्रेरित किया, उससे इस स्त्री-का संसगं किया॥ २॥

स ह स्रष्टा प्रजापितरीचाश्चके। ईक्षां कृत्वा स स्त्रियं सस्त्रेते। तां च सृष्ट्वाध उपास्त मैथुनाख्यं कमीधउपासनं नाम कृतवान् । तस्मात् स्त्रियमध उपासीत । श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजाः । वाजपेयसामान्य-क्लुप्तिमाह—स एतं प्रकृष्टगतियुक्तमात्मनो ग्रावाणं सोमाभिषवोपत्तस्थानीयं काठिन्यसामान्यात् प्रजननेन्द्रिय-मुद्पारयदुत्पूरितवान् स्त्रीव्यञ्जनं प्रति तेनैनां स्त्रियमभ्यस्जद्भि-संसर्गं कृतवान् ॥ २ ॥

उस सुप्रसिद्ध सृष्टिकर्ता प्रजा-पितने विचार किया । विचार करके उन्होंने स्त्रीकी सृष्टि की । उसकी सृष्टि करके अधोभागकी उपासना की । मैथुन नामक कर्म-का ही नाम अधोभागकी उपासना है; उसीको सम्पन्न किया । इस-लिये स्त्रीके अधोभागकी उपासना (सेवन) करे; क्योंकि सारी प्रजा श्रेष्ठ पुरुषके आचार-व्यवहारका अनुकरण करनेवाली होती है ।

इस मेथुन-कर्ममें वाजपेय यज्ञ-की समानताकी कलाना करते हैं— उन प्रजापितने इस प्रकृष्ट गतियुक्त लोढ़ेको, सोमरस निकालनेके लिये उपयोगमें लाये जानेवाले प्रस्तर-खण्डके समान अपने शिश्त— जननेन्द्रियको, जो मेथुनकालमें कठोर हो जाता है, उत्पूरित किया—स्त्री-योनिकी ओर प्रेरित किया। उस जननेन्द्रियसे इस स्त्रों का संसर्ग किया। २॥

१. सृष्टि-कार्यमें इस क्रियाकी अत्यन्त आवश्यकता है। भोगबुद्धिसे न होकर यदि केवल उत्तम संतानोत्पादनके लिये यह क्रिया हो तो वह वर्मसम्मत है और आवश्यक है। इस क्रियामें प्राणिमात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति संयमित हो, भोगार्थ न होकर केवल संतानोत्पादनार्थ हो, पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिता और असंयमका निरोध हो, शुभ एवं श्रेष्ठ संतानोत्पादनके विज्ञानसे लोग परिचित हों; यह मनुष्यका पतन करनेवालो पाश्चिक क्रियामात्र न रहकर लाक-कल्याणकारी यह मनुष्यका पतन करनेवालो पाश्चिक क्रियामात्र न रहकर लाक-कल्याणकारी नर-रत्नोंके उत्पादन तथा निर्माणमें सफल साधन हो, इमीके लिये शास्त्रमें इस विषयका स्पष्ट विधान किया गया है। जगत्के प्राप्तःस्मरणीय महान् पुरुषाका

तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ मुब्कौ स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासाँ स्त्रीणाँ सुकृतं वृङ्कतेऽथ य इद्मविद्वानधोपहासं चरत्यास्य स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते ॥ ३ ॥

स्त्रीकी उपस्थेन्द्रिय वेदी हे, वहाँके रोएँ कुशा हैं, योनिका मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि है, योनिके पार्श्वभागमें जो दो कठोर मांसखण्ड हैं उनको मुक्क कहते हैं, वे दोनों मुब्क ही 'अधिषवण' नामसे प्रसिद्ध चर्ममय सोम-फलक हैं। वाजपेय यज्ञ करनेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता है, उतना ही उसे भी प्राप्त होता है। जो कि इस प्रकार जानकर मैथुनका आचरण करता है, वह इन स्त्रियोंके पुण्यको अवरुद्ध कर लेता है और जो इसे नहीं जानता है, वह यदि मैथुन करता है तो स्त्रियाँ ही उसके पुण्यको अवरुद्ध कर लेती हैं।। ३।।

तस्या वेदिरित्यादि सव सामान्यं प्रसिद्धम् । समिद्धो-ऽिंग्नर्भध्यतः स्त्रीव्यञ्जनस्य तौ मुष्कावधिषवणफलके इति व्यव-

'तस्या वेदि:' इत्यादि सभी समानताएँ प्रसिद्ध हैं। स्त्री-योनिका मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि है। वे दोनों मुष्क (योनिके पार्वभागके युगल मांसखण्ड) 'अधिषवण' नाम-से प्रसिद्ध सोमफलक हैं; इस प्रकार 'चर्माधिषवर्णे' पदका दूरस्थित

उत्पत्तिमें यही विज्ञान साघन-स्वरूप रहा है। अतएव इसको जानकर ही प्रत्येक पुरुष इसके द्वारा विश्व-कल्याणमें सहायक हो सकता है। अवश्य ही यह विज्ञान उन्हीं लोगोंके लिये है, जो प्रजोत्पादनके योग्व गृहस्थ-आश्रममें तथा तरुण-अवस्थामें हैं । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, यति एवं बालक-वृद्धोंके लिये अथवा संसारसे सर्वथा विरक्त पुरुषोंके लिये यह विषय त्याज्य है। इस विज्ञानके प्रतिपादनमें उन वाक्यों या शब्दोंका आना अनिवार्य है, जो अश्लील समभे जाते हैं; क्योंकि उसी विषयको समफाना है; अतएव इस प्रसंगके पाठक इसी दृष्टिसे इसको पहुँ और सोचें।

हितेन सम्बध्यते । वाजपेयया-जिनो यावाँ छोकः प्रसिद्धस्तावान् विदुषो मैथुनकर्मणो लोकः फल-मिति स्तूयते । तस्माद् बीमत्सा नो कायति ।

य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासां स्त्रीणां सुकृतं वृङ्क आवर्जयित । अथ पुनर्यो वाजपेयसम्पत्ति न जानात्य-विद्वान् रेतसो रसतमत्वं चाधोप-हासं चरति; आस्य स्त्रियः सुकृतमावृञ्जतेऽविदुषः ॥ ३ ॥ 'तौ मुष्कौ' इन पदोंके साथ सम्बन्ध है। वाजपेय यज्ञद्वारा यजन करनेवालेको जितना लोक प्राप्त होता है, उतना ही लोक विद्वान्के मैथुन कर्मका फल है, ऐसा कहकर यहाँ मेथुनकर्मकी स्तुति की जाती है; अत: इससे घृणा नहीं करनी चाहिये।

जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष मैथुनकर्म करता है, वह इन स्त्रियों के पुण्यको अवस्द्ध कर लेता है और जो वाजपेय यज्ञ-सम्पादन-की प्रणालीको नहीं जानता है, रेतस्को रसनम रूपमें नहीं अनुभव करता है, वह यदि मैथुनका सेवन करता है तो उस अज्ञानीके पुण्य-को स्त्रियाँ ही अवस्द्ध कर लेती हैं ॥ ३॥

एतद्ध सम वै तद् विद्वानुद्दालक आरुणिराहैतद्ध सम वै तद्विद्वान्नाको मोद्रल्य आहैतद्ध सम वे तद्विद्वान् कुमारहारित आह बहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृतोऽस्माह्मोकात् प्रयन्ति य इद्मिनद्वाः सो-ऽधोपहासं चरन्तीति बहु वा इद् सुप्तस्य वा जायतो वा रेतः स्कन्दित ॥ ४ ॥

निश्चय ही इस मेथुनकर्मको वाजपेयसम्पन्न जाननेवाले अरुणनन्दन उद्दालक कहते हैं, इसे उस रूपमें जाननेवाले मुद्गलपुत्र नाक कहते हैं तथा इसे उक्त रूपमें जाननेवाले कुमारहारित मुनि भी कहते हैं कि 'बहुत-से ऐसे मरणधर्मा नाममात्रके ब्राह्मण हैं, जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन और मेथुन-विज्ञानसे अपिरिचित होकर भी मेथुनकर्ममें आसिक्तपूर्वक प्रवृत्त होते हैं, वे परलोकसे भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि पत्नीका ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इस प्राणोपासकका वीर्य अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है (तो उसे निम्नाङ्कित प्रायश्चित्त करना चाहिये)।। ४॥

एतद्ध सम वै तद् विद्वानुदालक त्रारुणिराहाधोपहासाख्यं मैथुन-कर्म वाजपेयसम्पन्नं विद्वानि-त्वर्थः; तथा नाको मौद्रन्यः कुमारहारितश्र किं त श्राहु: ? इत्युच्यते-बहवो मर्या मरण-धर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा अयनं येषां ते बाह्मणायना ब्रह्मबन्धनो जातिमात्रोपजीविन इत्येतत् । निरिन्द्रिया विश्विष्टेन्द्रिया विसुकृतो विगतसुकृतकर्माणोऽ विद्वांसो मैथुनकर्भासक्ता इस्वर्थः। ते किमस्माल्लाकात् प्रयन्ति परलोकात् परिश्रष्टा इति । मैथुनकर्मणो ऽत्यन्तपापहेतुत्वं दशयति—य इदमविद्वांसोऽ-श्रोपहासं चरन्तीति ।

अरुणनन्दन उद्दालक निश्चय ही इसको पूर्वोक्त रूपसे जानकर अर्थात् 'अधोपहास' नामक मैथुन-कर्म वाजपेय यज्ञके महत्त्वसे सम्पन्न है, ऐसा जानकर तथा मुद्गलपुत्र नाक और कुमारहारित भी इसे उक्त रूपमें जानकर कहते हैं; वे क्या कहते हैं ? यह बता रहे हैं — बहुत-से ऐसे मर्य-मरणधर्मी मनुष्य ब्राह्मणायन—ब्राह्मण हैं अयन जिनके वे ब्रह्मबन्धु अर्थात् ब्राह्मण जातिका नाम लेकर जीने-वाले, निरिन्द्रिय-जिनकी इन्द्रियां सयुक्त न रहकर बिलग-बिलग बिखरी रहती हैं तथा विसुकृत्— पुण्यकर्मरहित अर्थात् मैथुन-विज्ञानसे अपरिचित होते हुए भी मैथुनकर्ममें आसक्त पुरुष हैं, वे क्या होते हैं ? वे परलोक भ्रष्ट हो जाते हैं। मैथुनकर्म अत्यन्त पापका हेत् है-यह दिखाते हैं--'जो अविद्वान् इसे न जानते हुए भी मेथुनका सेवन करते हैं इत्यादि ।

श्रीमन्थं कृत्वा पत्न्या ऋतु-कालं ब्रह्मचरेंण प्रतीत्तते यदीदं रेतः स्कन्दति बहु वाल्पं वा सुप्तस्य वा जाग्रतो वा राग-प्रावल्यात् ॥ ४ ॥

DEPT PROPERTY श्रीमन्थ करके जो ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करता है, उसका यह वीयं यदि रागकी प्रबलताके कारण थोड़ा या अधिक, सोते समय अथवा जागते समय गिर जाय, (तो वह निम्नाङ्कित प्रायश्चित्त करे ) ॥ ४॥

तद्भिमृशेद्नु वा मन्त्रयेत यनमें उद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीद् यदोषधीरप्यसरद् यद्प: । इदमहं तद्रेत आद्दे पुनर्मामैत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः। पुनरग्निर्घिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाङ्ग्रष्टा-भ्यामाद्यानतरेण स्तनौ वा भुवौ वा निमृज्यात् ॥५॥

उस वीर्यको हाथसे छूए तथा अभिमन्त्रित करे—स्पर्श करते समय इस प्रकार कहे—'आज जो मेरा वीर्य स्खलित होकर पृथिवीपर गिरा है, जो पहले कभी अन्नमें भी गिरा है तथा जो जलमें पड़ा है उस इस वीर्यको मैं ग्रहण करता हूँ।' ऐसा कहकर अनामिका और अङ्गुष्टसे उस वीर्यको ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भौंहोंके बीचमें लगावे । लगाते समय इस प्रकार कहे-'( जो स्खलित वीर्यरूपसे बाहर निकल गयी थी, वह मेरी ) इन्द्रिय पुन: मेरे पास लौट आवे । मुफ्ते पुन: तेज और पुन: सौभाग्यकी प्राप्ति हो। अग्नि ही जिनके स्थान हैं, वे देवगण पुनः मेरे शरीरमें उस वीर्यको यथास्थान स्थापित कर दें'॥ ५॥

तद्भिमृशेदनुमन्त्रयेत वानुज-

पेदित्यर्थः। यदाभिमृश्ति तदा-

उसका स्पर्श एवं अनुमन्त्रण (अभिमन्त्रण) अर्थात् बार-बार जप करे। जब स्पर्श करे तब 'यन्मे... .....से लेकर आददे' तक मन्त्र पढ नामिकाङ्गुष्ठाम्यां तद्रेत आद्त्त कर अनामिका और अङ्गुष्टसे उस

श्रादद इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुन-मामित्येतेन निमुख्यादन्तरेण मध्ये भ्रुवो भ्रुवोर्वा स्तनौ स्तनयोगी ॥ १ ॥

वीर्यको हाथमें ले। फिर 'पुनर्माम्''' से लेकर "निमुज्यात' तक मन्त्र पढकर उस वीर्यको दोनों भौहों अथवा स्तनोंके बीचमें लगावेर ॥ ४ ॥

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तद्भिमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविण ् सुकृतिमिति श्रीहं वा एषा स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्वि-नीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ ६ ॥

यदि कभी भूलसे जलमें वीर्य स्खलित हो जानेपर वहाँ अपनी परछाई देख ले, तब उस जलको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे-- 'देवगण मुभमें तेज, इन्द्रिय ( वीर्य ), यश, धन और सत्कर्मकी प्रतिष्ठा करें।' [तत्पश्चात् जिसके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करना हो उस पत्नीकी इस प्रकार स्तुति (प्रशंसा) करे- | 'यह मेरी पत्नी संसारकी समस्त स्त्रियोंमें लक्ष्मी-स्वरूपा है; क्योंकि इसके वस्त्रमें रजस्वलापनके चिह्न स्पष्ट दिखायी देते हैं। 'तदनन्तर [ जब वह ] रजस्वला एवं यशस्विनी पत्नी [ तीन रातके बाद स्नान कर ले तब उस ] के पास जाकर कहे- आज हम दोनोंको वह कार्य करना है, जिससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है ] ॥ ६ ॥

श्रथ यदि कदाचिदुदक श्रात्मा-। नमात्मच्छायां पश्येत्तत्राप्यभिम-न्त्रयेतानेन मन्त्रेण मिय तेज इति । अभिमन्त्रित करे ।

यदि कभी जलमें विशेष स्खलित हो जानेपर वहाँ ] अपने-को-अपनी छायाको देखे तब 'मयि तेजः' इत्यादि मन्त्रसे जलको

इस मन्त्रद्वारा दो कार्य किये जाते हैं—वीर्यका आदान और मार्जन। हायमें लेना आदान है और भौंहों अथवा स्तनोंके बीचमें उसे लगाना मार्जन है। इन कार्योंकी दृष्टिसे मन्त्रके भी दो भाग हो जाते हैं। 'यन्मे' से लेकर 'आददे' चुक आदान-मन्त्र है और 'पुनर्माम्' से लेकर 'निमृज्यात्' तक मार्जन-मन्त्र।

श्रीह वा एषा पत्नी स्त्रीणां करनी हो उस प्रकार करें—] में लक्ष्मीस्वरू मलोद्वासा उद्गत- में लक्ष्मीस्वरू मलोद्वासा कारण इसके स्पष्ट दीखते द्वासा (रज्ञ्रीमती पत्न या प्रतिक बाद गयी हो, जा करें—कहें—कहें—वह करना है श्रीमती सह स्पर्ण हो, जा करें—कहें—वह करना है श्रीमती हो, जा है, जा हो, जा हो, जा हो, जा हो, जा हो, जा है, जा है, जा है, जा है, जा है, जा है, जा

[जिसके गर्भंसे पुत्रकी उत्पत्ति करनी हो उस पत्नीको स्तुति इस प्रकार करे—] यह पत्नी सब स्त्रियों-में लक्ष्मीस्वरूपा है, क्योंकि यह मलोद्वासा है, रजस्वला होनेके कारण इसके वस्त्रमें रजके चिह्न स्पष्ट दीखते हैं। अतः उस मलो-द्वासा (रजस्वला), यशस्विनी श्रोमती पत्नीके पास, जब वह तीन रातके बाद स्नान करके शुद्ध हो गयी हो, जाकर उससे उपमन्त्रणा करे—कहे—'आज हम दोनोंको यह करना है, जिससे पुत्रकी उत्पत्ति

सा चेद्समें न द्यात् काममेनामवक्रीणीयात् सा चेद्समें नैव द्यात् काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्यातिकामेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आद्द इत्ययशा एव भवति ॥ ७॥

वह पत्नी यदि इस पितको मैशुन न करने दे तो पित उसे उसकी इच्छाके अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह इसे मैशुनका अवसर न दे तो वह पित इच्छानुसार दण्डका भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि यह भी सम्भव न हो तो कहे 'मैं तुभे शाप देकर दुर्भगा (वन्ध्या) बना दूँगा।' ऐसा कहकर वह उसके निकट जाय और 'मैं अपनी यशः स्वरूप इन्द्रियद्वारा तेरे यशको छीने लेता हूँ।' इस मन्त्रका उच्चारण करे। इस प्रकार शाप देनेपर वह अयशस्विनी (वन्ध्या अथवा दुभंगा) हो ही जाती है।। ७।।

सा चेदसमै न दद्यान्मैथुनं कर्तु काममेनामवक्रीणीयादाभरणा-दिना ज्ञापयेत्। तथापि सा नैव दद्यात् काम-मेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपह-त्यातिक।मेन्मैथुनाय । श्चप्स्यामि त्वां दुर्भगांकरिष्या-भीति प्रख्याप्य तामनेन मन्त्रेणो-पगच्छेत्-'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' इति । सा तस्मात्त-दिभग्नापाद् वन्ध्या दुर्भगेति ख्यातायशा एव भवति ॥ ७॥

वह (धर्म) पत्नी यदि इस पतिको मैथुन न करने दे तो वह आभूषण आदिके द्वारा उसपर अपना प्रेम प्रकट करे।

यदि वैसा करनेपर भी वह मैथुनका अवसर न दे तो पति अपनी इच्छाके अनुसार दण्डका भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक मैथनके लिये प्रयत्न करे।

[ यह भी सम्भव न हो तो ] 'मैं तुभे शाप दे दूँगा, दुर्भगा ( वन्ध्या अथवा भाग्यहीना ) बना दूँग।' ऐसा कहकर 'मैं अपने यशो-रूप इन्द्रियसे तेरे यशको छीन लेता हूँ' इस मन्त्रका पाठ करते हुए उसके पास जाय। उस अभिशापस वह ्'दुर्भगा' एवं 'वन्ध्या' कही जानेवाली अयशस्विनी ही हो जाती है॥ ७॥

# सा चेदसमे दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आद्धामीति यशस्विनावेव भवतः ॥ ८॥

वह पत्नी यदि उस पतिको मैथुनका अवसर दे तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहे—'मैं अपनी यशोरूप इन्द्रियद्वारा तुभमें यशकी ही स्थापना करता हूँ।' तब वे दोनों दम्पति यशस्वी ही होते हैं।। ८।।

सा चेदरमै दद्यादनुगुणैव भर्तुस्तदानेन स्याद 'इन्द्रियेण मन्त्रेणोपगच्छेत ते यशसा

वह पत्नी यदि इस पतिको मैथुनका अवसर दे-पतिके सर्वथा अनुकूल ही रहे, तब पति 'मैं यशोरूप इन्द्रियद्वारा तुभमें यशकी ही स्थापना करता हूँ यश आदधामि' इस मन्त्रका पाठ करते हुए उसके

१३४**५** 

इति तदा पशस्वनावेवोभाविष समीप जाय। तब वे दोनों दम्पति यशस्त्री (सन्तानवान्) ही होते भवतः ॥ = ॥

स यामिच्छेत् कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख्रं संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्गा-दङ्गात् संभवित हृद्याद्धिजायसे। स त्वमङ्गकषा-योऽसि दिग्धविद्धामिव माद्येमानमूं मयीति ॥६॥

वह पुरुष अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा करे कि यह मुक्ते हृदयसे चाहे, उसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रियको स्थापित करके और अपने मुखसे उसके मुखको मिलाकर उसके उपस्थभागका स्पर्श करते हुए इस मन्त्रका जप करे—'हे वीर्य! तुम मेरे प्रत्येक अङ्गसे प्रकट होते हो, विशेषतः हृदयसे नाड़ीद्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, तुम मेरे अङ्गोंक रस हो। अतः जिस प्रकार विष लगाये हुए बाणसे घायल हुई हिरणी मूच्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नीको मेरे प्रति उन्मत्त बना दो—इसे मेरे अधीन कर दो'॥ ६॥

स यां स्त्रभायीनिच्छेदियं मां कामयेतेति तस्यामथं प्रजननेन्द्रियं निष्ठाय निचित्य मुखेन मुखं संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपे-दिमं मन्त्रमङ्गादङ्गादिति ॥९॥

वह पुरुष अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा करे कि यह मेरे प्रति कामनायुक्त हो मुफे मन-से चाहने लगे, उसका योनिमें अपनी जननेन्द्रियको स्थापित करके उसके मुखसे अपना मुख मिलाकर उसके उपस्थका स्पर्श करते हुए इस मन्त्रका जप करे—'अङाद-ङादित्यादि'॥ १॥

अथ यामिच्छेन्न गर्भं द्धीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख्रसंधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्द इत्यरेता एव भवति ॥ १०॥ अपनी जिस पत्नीके विषयमें ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भधारण न करे तो जसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रियको स्थापित करके उसके मुखसे अपना मुख मिलाकर अभिप्राणन' कर्म करके अपानन क्रिया करे और कहें— 'इन्द्रियस्वरूप वीर्यके द्वारा मैं तेरे रेतस्को ग्रहण करता हूँ', ऐसा करने-पर वह रेतोहीन ही हो जाती है—गर्भिणी नहीं होती ॥ १० ॥

श्रथ यामिच्छेन्न गर्भे दधीत न धारयेद् गर्भिणी मा भूदिति

तस्यामथंमिति पूर्ववत् ।

अभित्राण्याभित्राणनं प्रथमं कृत्वा पश्चादपान्यात्—'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे' इत्यनन मन्त्रेणारेताएव भवति न गर्भिणी भवतीत्यर्थः ॥ १०॥ पुरुष अपनी जिस पत्नीके विषयमें ऐसी इच्छा करे कि यह गर्भ धारण न करे—गर्भवती न हो तो वह उसकी योनिमें इत्यादि अर्थ पूर्ववत् समक्ष लेना चाहिये।

अभिप्राण्य—प्रथम अभिप्राणन करके पश्चात् 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे' इस मन्त्रके द्वारा अपानन करे। इससे वह अरेता ही हो जाती है। तात्पर्य यह है कि गर्भवती नहीं होती।। १०॥

अथ यामिच्छेद द्धीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख् संधायापान्याभित्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्धामीति गर्भिण्येव भवति ॥ ११ ॥

पुरुषको अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा हो कि यह गर्भ धारण करे, वह उसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुखसे मुख मिलाकर पहले अपानन किया करके पश्चात् अभिप्राणन कर्म करे और कहे—'में इन्द्रियरूप वीर्यके द्वारा तेरे रेतस्का आधान करता हूँ।' ऐसा करनेसे वह गर्भवती ही होती है।। ११।।

१. पुरुष अपनी शिक्ष्नेिन्द्रयद्वारा स्त्रीकी योनिमें जो नायुको प्रविष्ट करता है, उसे 'अभिप्राणन' कर्म कहते हैं और वह जा अपना शिक्ष्नेिन्द्रयका बाहर निकालते हुए उस नायुको भी बाहर निकाल देता है, उस क्रियाको 'अपानन' कहते हैं।

२. भावनाद्वारा पहले स्त्रीके रेतसयुक्त वायुका आकर्षण करना यहाँ प्रथम 'अपानन-क्रिया' है। अभिप्राणन कर्म तो पूर्ववत् ही है।

अथ यामिच्छेद् दधीत गर्भ-मिति तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत्। पूर्वविपर्ययेणापान्याभिप्राण्यात्-'इन्द्रियेण ते रेतसा त्राद्धामि<sup>9</sup> इति गभिण्येव भवति ।। ११ ।।

जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा हो कि यह गर्भ घारण करे उसकी योनिमें '''इत्यादि पूर्ववत् समभना चाहिये। पूर्व मन्त्रके विपरीत पहले अपानन क्रिया करके 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि' इस मन्त्रके द्वारा अभिप्राणन कर्म करे। ऐसा करनेसे वह गर्भवती ही होती है।।

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेदृ द्विष्यादाम-पात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोम ् शरबर्हिस्तीर्त्वा तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाक्ता जुहुया-न्मम समिद्धेऽहोषीः प्राणापानौ त आद्देऽसाविति मन समिद्धे उहीषीः पुत्रपशू ्रस्त आद्दे उसाविति मम समिद्धेऽहोषीरिष्टासुकृते त आद्देऽसाविति समिद्धे ऽहीषीराशापराकाशौ त आद्दे उसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्माल्लोकात् प्रैति यमेवंविद ब्राह्मणः शपति तस्मादेवंविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोप-हासमिच्छेदुत ह्येवंवित् परो भवति ॥ १२ ॥

जिस गृहस्य विद्वान्की पत्नीका किसी जार पुरुषसे सम्बन्ध हो, वह पित उस जारसे द्वेषभाव रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वह मिट्टीके कच्चे बर्तनमें [ पञ्चभूसंस्कारपूर्वक ] अग्नि-स्थापन करके विपरीत क्रमसे अर्थात् दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्रभावसे सरकंडोंका बहिष विछाकर उनकी बाणाकार सींकोंको घीसे भिगोकर उनके अग्रभागको विपरीत दिशामें ही रखते हुए उस अग्निमें उनकी चार आहुतियाँ दे। उन आहुतियोंके मन्त्र इस प्रकार हैं—] 'मम समिद्धेऽहौषी: प्राणापानी त आददेक्थ' [ यह मन्त्र पढ़कर 'फट्' शब्दका उच्चारण करके पहली आहुित दे, [ आहुितके अन्तमें ] 'असौ मम शत्रुः' इस प्रकार बोलकर शत्रुका नाम लेना चाहिये। पूर्ववत् 'मम समिद्धेऽहौषी: पुत्रपश्रुँ त आददे' यह मन्त्र बोलकर दूसरी आहुित दे और अन्तमें 'असौ...' कहकर शत्रुका नाम ले। इसी प्रकार 'मम समिद्धेऽहौषीरिष्टासुकृते त आददे' यह मन्त्र बोलकर तीसरी आहुित दे और अन्तमें 'असौ' कहकर शत्रुका नाम ले तथा 'मम समिद्धेऽहौषी-राशापराकाशो त आददे' यह मन्त्र पढ़कर चौथी आहुित दे और पूर्ववत् 'असौ' कहकर शत्रुके नामका उच्चारण करे। इस प्रकार मन्थ कर्मको जाननेवाला प्राणदर्शी विद्वान् बाह्यण जिसको शाप देता है, वह इन्द्रिय-रिहत एवं पुण्यहीन होकर इस लोकसे चल बसता है। अतः परस्त्रीगमनके इस भयंकर परिणामको जाननेवाला पुष्प किसी श्रोत्रियकी पत्नीसे समागमकी तो बात ही क्या है, परिहासकी भी इच्छा न करे; क्योंकि उक्त अभिचार कर्मको जाननेवाला श्रोत्रिय उसका शत्रु बन जाता है॥ १२॥

श्रथ पुनर्यस्य जायायै जार

उपपतिः स्यात्तं चेद् द्विष्यादिभ-

चरिष्याम्येनमिति मन्येत तस्येदं

कर्म । श्रामपात्रेऽग्निमुपसमाधाय

सर्वे प्रतिलोमं कुर्यात्तिस्मन्नग्ना- क्रमसे करे; यथा ईशानसे अग्निकोण-

अव अभिचार कर्म बताते हैं।
जिस गृहस्य विद्वान्की पत्नीका
कोई जार उपपित हो, वह पित
उस जारसे यदि द्वेष रखता हो
तथा इसके प्रति अभिचारका प्रयोग
कहाँगा, ऐसा निश्चित संकल्प
रखता हो तो उसके लिये यह कर्म
है। वह मिट्टोके कच्चे बर्तनमें
[पञ्चभूसंस्कारपूर्वक] अग्निस्थापन करके सारी किया विपरीत
क्रमसे करे; यथा ईशानसे अग्निकोण-

क्ष 'अरे ! यौवन आदिसे प्रकाशित मेरी पत्नीरूप प्रज्वलित अग्निमें तूने वीर्यकी आहुति डाली है, अतः मैं तुझ अपराधीके प्राण और अपानको लिये लेता हूँ।' चारों मन्त्रके अर्थ एक-से हैं। पहलेमें शत्रुके प्राण और अपानको, दूसरेमें पृत्र और पशुओंको, तीसरेमें यज्ञ और पुण्यको तथा चौथेमें प्रार्थना एवं प्रतिज्ञा-पूर्तिकी प्रतीक्षाके अपहरणकी बात कही गयी है।

वेताः श्ररभृष्टीः शरेषीकाः प्रति-

लोमाः सर्विषाक्ता घृताभ्यका

जुहुयान्मम सिनद्धेऽहीपीरित्याद्या

श्राहुतीरन्ते सर्वासामसाविति नाम

ग्रहणं प्रत्येकम् ।

स एष एवं विद् यं त्राह्मणः

शपति स विसुकृतो विगतपुण्य-

कर्माप्रैति। तस्मादेवंविच्छ्रोत्रियस्य

दारेण नोपहासमिच्छेन्नमापि न

कुर्यात् किम्रुताधोपहासं हि यस्मा-

देवंबिदपि तावत् परो भवति शत्रु-

भीवतीत्यर्थः ॥ १२ ॥

की ओर दक्षिणाग्र या पिश्वमाग्र भावसे बिहिषोंका पिरस्तरण करें इत्यादि। उस अग्निमें इन बाणा-कार सरकंडोंकी सींकोंका प्रतिलोम (दक्षिणाग्र या पिश्वमाग्र) भावसे ही रखते हुए घीमें भिगोकर उनकी आहुति दे। 'मम समिद्धेऽहौषीः' इत्यादि चार आहुतियाँ दे और सबके अन्तमें प्रत्येकके साथ 'असी' बोलकर शत्रुके नामका उद्यारण करें।

वह यह इस प्रकार जाननेवाला ब्राह्मण जिसे शाप देता है,
वह विसुकृत-पुण्यकर्मश्च्य हो इस
लोकसे चल बसता है। अतः
परस्त्रीगमनके ऐसे भीषण परिणामको जाननेवाला पुरुष श्रोत्रिय
विद्वान्की पत्नीस उपहास-परिहासकी भी इच्छा न करें फिर
समागमकी तो बात ही क्या है।
क्योंकि ऐसे अभिचार कर्मको जाननेवाला विद्वान् भी उसका पराया
अर्थात् शत्रु बन जाता है। १२॥

अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत् रुयहं कर्से न पिबेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात् त्रिरा-त्रान्त आप्लुत्य त्रीहीनवघातयेत् ॥ १३ ॥

जिसकी पन्नीको ऋतुभाव (रजोधर्म) प्राप्त हो, उसकी वह पत्नी तीन दिनोंतक कांसके वर्तनोंमें न खाय और चौथे दिन स्नानके बाद ऐसा वस्न पहने जो फटा न हो, साफ-सुथरा हो। इसे कोई शूद्रजातीय स्त्री या पुरुष न छुए। वह रजस्वला नारी जब तीन दिन बीतनेपर स्नान कर ले तो उसे धान कूटनेके काममें लगावे॥ १३॥

श्रथ यस्य जायामार्तवं विन्दे ह-तुभावः प्राप्तुयादित्येवमादिग्रन्थः श्रीह वा एषा स्त्रीणामित्यतःपूर्व द्रष्ट्रच्यः सामध्यति । त्र्यहं कंसे न पिबेदहतवासाश्च स्यात् । नैनां स्नातामश्नातां च वृषतो वृषत्ती वा नोपहन्याकोपस्पृशेत्। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्र-स्नात्वा-व्रतसमाप्तावाप्लुत्य इतवासाः स्यादिति व्यवहितेन सम्बन्धः। तामाप्लुतां त्रीहीनव-घातयेद् बीद्यवधाताय तामेव विनियुञ्ज्यात् ॥ १३॥

'अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत्' इत्यादि ग्रन्थको 'श्रीर्ह वा एषा स्त्रीणां' इस मन्त्रभागके पहले समभना चाहिये; क्योंकि अर्थबल-से ऐसा ही ठोक जान पड़ता है। जिसकी पत्नीको आतंब—ऋतु-भाव (रजोधमं) प्राप्त हो, उसकी वह पत्नी तीन दिनोंतक काँसेके बर्तनमें न खाय और चौथे दिन स्नान करके ऐसा वस्त्र पहने जो फटा न हो, साफ-सुथरा हो। स्नानके बाद और पहले भी उस ऋतुमती स्त्रीको कोई शूद्रजातीय स्त्री या पुरुष न छुए।

तीन रात बीतनेपर—तिरात्रत्रतकी समाप्ति होनेपर वह आप्लवन-स्नान करनेके पश्चात् जो फटा
न हो, ऐसा स्वच्छ वस्त्र पहने, इस
प्रकार व्यवधानयुक्त अहतवासा
पदके साथ इस वाक्यका अन्वय
है। स्नान करनेके पश्चात् उस स्त्रीसे घान कुटावे। धान कुटनेके
कार्यमें उसीको लगावे।। १३।।

स य इच्छेत् पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनु-ब्रुवीत सर्वमायुरियादिति क्षीरौद्नं पाचियत्वा सर्पि-दमन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १४ ॥ जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्णका हो, एक वेदका अध्ययन करे और पूरे सौ वर्षोंकी आयुत्तक जीवित रहे, उस दशामें वे दोनों पित-पत्नी दूध और चावलको पकाकर खोर बना लें और उसमें घी मिलाकर खायँ। इससे वे उपर्यु क योग्यतावाले पुत्रको उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं।। १४॥

स य इच्छेत् पुत्रो मे शुक्लो वर्णतो जायेत वेदमेकमनुज्ञुतीत सर्वभागुरियाद् वर्षश्चतं चीरौदनं पाचियत्वा सर्विष्मन्तमक्तीया-तामीक्वरौ समधौ जनियतवै जनियतुम् ॥ १४ ॥ जो पुरुष चाहता हो कि मेरा
पृत्र शुक्ल वर्णका उत्पन्न हो, एक
वेदका अध्ययन करे तथा पूरी आयु
भर—सौ वर्षांतक जीवित रहे तो
वे दोनों पित-पत्नी दूध-चावलका
खीर पकाकर उसमें घो डालकर
खायँ। इससे वे वेसे पुत्रको जन्म
देनेमें समर्थ होते हैं ॥ १४॥

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे किपलः पिङ्गलो जायेत द्वौ वेदावनुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाच-यित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥१५॥

जो चाहे कि मेरा पुत्र किपल या पिङ्गल वर्णका हो, दो वेदोंका अध्ययन करे और पूरे सो वर्षोंतक जीवित रहे तो वह और उसकी पत्नी दहीके साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खायें। इससे वे वैसे पुत्रको जन्म देनेग्नें समर्थं होते हैं।। १५॥

दध्योदनं दध्ना चरुं पाच-यित्वा द्विवेदं चेदिच्छति पुत्रं तदैवमश्चननियमः ॥ १४ ॥ दध्योदन बनाकर—दहीके साथ चरु पकाकर (दोनों दम्पित मोजन करें) यदि द्विवेदी पुत्रको पानेकी इच्छा हो, तब ऐसे भोजनका नियम है ॥१५॥ अथ य इच्ह्रेत् पुत्रों में स्यामों लोहिताक्षों जायेत त्रीन् वेदाननुद्रुवीत सर्वमायुरियादित्युद्रौद्नं पाच-यित्वा सर्पिष्मन्तमस्नीयातामीस्वरौ जनयितवै ॥१६॥

जो चाहे कि मेरा पुत्र स्याम वर्ण, अरुण नयन हो, तीन वेदोंका स्वाध्याय करे तथा पूरे सौ वर्षोंतक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी केवल जलमें चावल पकाकर भात तैयार कर लें और उसमें घी मिलाकर खायाँ। इससे वे उक्त योग्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं ॥१६॥

केत्रलमेव स्वाभाविकमोदनम् । उदग्रहणमन्यप्रसङ्गनिवृत्त्य-र्थम् ॥ १६ ॥ केवल स्वाभाविक ही भात खायँ, 'उद' शब्दका प्रयोग दुग्ध आदि अन्य प्रसङ्गोंकी निवृत्तिके लिये है ॥ १६॥

अथ य इच्छेद दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायु-रियादिति तिलौदनं पाचियत्वा सर्पिष्मन्तमङ्नी-यातामी इवरो जनियतवै ॥ १७॥

जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे सी वर्षों की आयुतक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी तिल और चावलकी खिचरी पकाकर उसमें घी मिलाकर खायँ। इससे वे उक्त योग्यतावाली कन्याको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं ॥ १७॥

दुहितुः पाण्डित्यं गृहतन्त्र-विषयमेव वेदेऽनधिकारात् । तिलौदनं कृश्यस् ॥ १७॥ गृहशास्त्रमें निपुण होना ही पुत्रीका पाण्डित्य है; क्योंकि वेदमें उसका अधिकार नहीं है। तिलौ-दनका अर्थ है तिल-चावलकी खिचड़ी॥१७॥

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समिति-गमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान् वेदान नुत्रु -

STATE TO STATE OF AN ASSESSED STATES वीत सर्वमायुरियादिति मा सौद्नं पाचियत्वा सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्षेण वार्षभेण वा ॥ १८ ॥

जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात पण्डित, विद्वानोंकी सभामें निर्भय प्रवेश करनेवाला तथा श्रवणसुखद वाणी बोलनेवाला हो, सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय करे और पूरे सौ वर्षीतक जीवित रहे, वह पुरुष और उसकी पत्नी ओषियोंका गूदा और चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर खायें। इससे वे उक्त योग्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं। उक्षा अथवा ऋषभ नामक ओषधिके गूदेके साथ खानेका नियम है।। १८॥

विविधं गीतो विगीतः प्रख्यात

इत्यर्थः । समितिंगमः सभां गच्छतीति प्रगन्भ इत्यर्थः। पृथग्रहणात् । पाणि डत्यस्य शुश्रृषितां श्रोतुमिष्टां रमणीयां वाचं भाषिता संस्कृताया अर्थ-वत्या वाचो माषितेत्यर्थः । मांसमिश्रमोदनं मांसौदनम्।

तन्नांसनियमार्थनाह-

नाना प्रकारसे जिसकी महत्ता गायी जाय, वह विगीत कहलाता है। विगीत अर्थात् प्रख्यात। सिम-निगम--विद्वानोंकी सभामें जाने-वाला निर्भीक या प्रगल्भ। 'समितिंगमः' का अर्थ विद्वान् या पण्डित इसलिये नहीं किया गया कि मन्त्रमें पाण्डित्यका पृथक् ग्रहण देखा जाता है। गुश्रूषिता—सुनने-में प्रिय, रमणायवाणीका वक्ता अर्थात् संस्कारयुक्त सार्थकवाणी बोलनेवाला ।

ओषधि अथवा फलके गूदेको मांस कहते हैं; उससे मिश्रित भातको यहाँ 'मांसीदन' कहा गया है। उस ओषधिके गूदेका नियम करनेके लिये कहते हैं—उक्षाके गूदेके साथ। गर्भाधानमें समथ साँडको उक्षा कहते हैं। उसीके समान शक्तिशाली होनेसे ओषधि-श्रौक्षेण वा मांसेन । उत्ता सेचनस- विशेषका नाम भी उक्षा है,

क्ष 'उक्षा' शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं । कलकत्तेषे प्रकाशित 'वाचस्पत्य' नामक वृहत् संस्कृताभिधानमें उसे अष्टवर्गान्तर्गत ऋषभ' नामक

मर्थः पुंगवस्तदीयं मांसम्।

ऋषभस्ततोऽप्यधिकवयास्तदीय-

मार्षभं मांसम् ॥ १८ ॥

उसीका गूदा यहां अभीष्ट है। पूर्वोक्त सांडसे भी अधिक अवस्था वाले बैलको ऋषभ कहते हैं, उसके समान शक्तिशाली ओषधिशेषका नाम भी ऋषभ है। उसीके गूदे-को यहाँ 'आषभ' समभना चाहिये॥ १॥

कोषधिका पर्याय माना गया है—'ऋषभ ओषधी च'। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् सर मोनियर विलियम्सने अपने बृहत् संस्कृत-अंग्रेजीकोषमें इसे 'सोम' नामक पौधेका पर्याय माना है।

& 'ऋषभ' नामक ओषिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थ 'सुश्रुत-संहिता' के 'सूत्रस्थान' नामक प्रथम खण्डके ३८ वें अध्यायमें ( जे हे द्रव्यसंग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है) सैंतीस द्रव्यगणों के अन्तर्गत उल्लेख हुआ है। 'भावप्रकाश' नामक प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है—

जीवकर्षभको ज्ञेयो हिमाद्रिशिखरोद्भवो । रसोतकन्दवत् कन्दौ नि:सारौ सूक्ष्मपत्रकौ ॥ ••••••••• ऋषभो दृषश्रङ्गवत् ।

ऋषभो वृषभो वीरो विषाणी ब्राह्म इत्यपि । जीवकर्षभको बल्यो शीतौ शुक्रकफप्रदी । मधुरौ पित्तदाहब्नौ काशवातक्षयावही ॥

जीवक और ऋषभक, (ऋषभ) नामकी ओषियाँ हिमालयके शिखरपर उत्पन्न होती हैं। उनकी जड़ लहसुनके सहश होती है। दोनोंमें ही गूदा नहीं होता, केवल त्वचा होती है; दोनोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ बैलके सींगकी आकृतिका होता है। इसके दूसरे नाम हैं—हृषभ, वीर, विषाणी, ब्राह्म आदि। जीवक और ऋषभ दोनों ही बलकारक, शीत, वीर्य और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाहका शमन करनेवाले तथा खाँसी एवं वातरोगका नाश करनेवाले हैं।

ऋषभकी प्रसिद्ध अष्टवर्ग नामक ओषिधयोंमें गणना है। भावप्रकाशकार लिखते हैं—

जीवकर्षभकी मेदे काकोल्यी ऋदिवृद्धिके । अष्टवर्गोऽष्ट्रभिर्द्रव्यै: कथितश्चरकादिभि: ॥

DETERMINED WAS THE PERSONS

अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नयं स्वाहानुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राइनाति प्राइयेतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उद्पात्रं पूरियत्वा तेनैनां त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सं जायां पत्या सहेति ॥ १६ ॥

तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकाल ही [संघ्या आदिका अनुष्ठान करके] पत्नीके कूटे हुए चावलोंको लेकर स्थालीपाककी विधिसे घीका संस्कार करके चरु पकाकर उसका भी संस्कार करके स्थालीपाकके अन्नमें से थोड़ा-थोड़ा लेकर प्रधान आहुतियाँ दे, उनके मन्त्र इस प्रकार हैं—'अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय सिवत्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा'। इस प्रकार आहुति देकर 'स्वष्टकृत्' होम करके स्थालीमें बचे हुए चरको एक पात्रमें निकालकर उसमें घी मिलाकर पहले पित उस अन्नको खाता है। खाकर उसी उिच्छुष्ट अन्नको अपनी पत्नीके लिये देता है। तत्यश्चात् हाथ-पैर धोकर शुद्ध आचमन करके जलपात्रको भरकर उसी जलसे अपनी पत्नीका तीन बार अभिषेक करे। अभिषेकका मन्त्र इस प्रकार है—'उत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूच्या सं जाया पत्या सह'॥१६॥

त्रशाभिप्रातरेव कालेऽवघात-।
निवृत्तांस्तण्डुलानादाय स्थालीपाकावृता स्थालीपाकविधिनाज्यं
चेष्टित्वाज्यसंस्कारं कृत्वा चरु
अपियत्वा स्थालीपाकस्याहुतीजु होत्युपघातम्रपहत्योपहत्याग्नये
स्वाहेत्याद्याः। गा ः सर्वो
विधिद्र ष्ट्रच्योऽत्र।

तदनन्तर प्रातःकाल ही क्रटनेसे
तैयार हुए चावलोंको लेकर स्थालीपाककी विधिसे घीका संस्कार करके
चरको पकाकर स्थालीपाककी आहुति
दे। स्थालीपाकमेंसे थोड़ा-थोड़ा
अन्त लेकर 'अग्तये स्वाहा' इत्यादि
मन्त्रोंसे तीन आहुतिया दे। यहाँ
सारी विधि अपने-अपने गृह्यसूत्रके
अनुसार समक्तनी चाहिये।

हुत्वोद्धृत्य चरुशेषं प्राइनाति स्वयं प्राश्येतरस्याः पत्न्यै प्रयच्छत्युच्छिष्टम्। प्रचाल्य पाणी भाचम्योदपात्रं प्रियत्वा तेनोदकेनैनां त्रिरम्युच्चत्यनेन मन्त्रेणोचिष्ठात इति सकृनमन्त्रो-च्चारणम्।। १९।। हवन करके शेष चरको एक पात्रमें निकालकर पति स्वयं भोजन करे। भोजन करके उच्छिष्ट भाग पत्नीको अर्पण करे। तत्परचात् हाथ पेर धोकर गुद्ध आचमन करके जलपात्र भरकर उसी जलसे पत्नो-का तीन बार 'उत्तिष्ठात' इत्यादि मन्त्रके द्वारा अभिषेक करे। मन्त्रका पाठ एक ही बार करना चाहिये॥ १६॥

er ha sa sa sa sa sa sa

अथैनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्व सा त्व स्य-मोऽहं सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्योरहं पृथिवी त्वं तावेहि स रभावहै सह रेतो द्धावहै पु से पुत्राय वित्तय इति ॥ २०॥

तदनन्तर पित अपनी कामना के अनुसार पत्नीको खीर आदि भोजन कराने के पश्चात् शयनकाल में 'अमोऽहमिस्म' इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसका आलिङ्गन करे। [ उस मन्त्रका भाव इस प्रकार है—] 'देवि! मैं प्राण हूँ, तुम बाक् हो; तुम वाक् हो, मैं प्राण हूँ; मैं साम हूँ, तुम ऋत हो; मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो; अतः आओ, हम दोनों दम्पति एक दूसरेका आलिङ्गन करें, एक साथ रेतस् धारण करें, जिससे हमें पुरुषत्विविशिष्ट पुत्रका लाभ हो।। २०।।

अथैनामभिनन्त्रय चीरौदनादि यथापत्यकामं भ्रुक्त्वेति क्रमो

द्रष्टच्यः । संवेशनकालेऽमोऽह-

मस्मीत्यादिमन्त्रेणाभिपद्यते।२०।

तदनन्तर इस पत्नीको अभिमन्त्रित करके जैसी संतानकी इच्छा हो, उसके अनुसार खीर आदि भोजन करनेके परचात् उसके साथ शयन करे। यह क्रम समफ्तना चाहिये। शयन-कालमें 'अमोऽहमस्मि' इत्यादि मन्त्रसे पत्नीका आलिङ्गन करे॥ २०॥

अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीयां द्यावा-पृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख ् संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमार्ष्टि विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिँ्रातु । आसिश्चतु प्रजापतिर्घाता गर्भ द्धातु ते । गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टु-के । गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥२१॥

त्तरपश्चात् पत्नीके ऊष्द्वय (दोनों जांघों) को एक दूसरेसे विलग करे । [ उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—] 'विजिहीथां द्यावापृथिवी इति' (हे ऊरुस्वरूप आकाश और पृथिवी ! तुम दोनों विलग होओ ) इसके बाद पत्नीकी योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुँहसे मुँह मिलाकर अनुलोम-क्रमसे पत्नीके [केशादि पादान्त]सम्पूर्ण शरीरका तीन बार मार्जन करे ] मार्जन-कालमें 'विष्णुर्योनि कल्पयतु' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे, जिसका भाव इस प्रकार है--] 'प्रिये! सर्वन्यापी भगवान् विष्णु तेरी जननेन्द्रियको पुत्रकी उत्पत्तिमें सम्य बनावें। भगवान् सूर्यं तेरे [ तथा उत्पन्न होनेवाले वालकके ] अङ्गोंको विभाग-पूर्वक पृष्ट एवं दर्शनीय बनावें। विराट् पुरुष भगवान् प्रजापति मुभसे अभिन्नरूपमें स्थित हो तुभमें वीर्यका अग्वान करें। भगवान घाता मुभसे अभिन्न भावसे स्थित हो तेर गर्भका धारण एवं पोषण करें। देवि ! जिसकी भूरि-सूरि स्तुति की जाती है, वह सिनीवाली (जिसमें चन्द्रमाकी एक केला शेष रहती है, वह अमावास्या ) तुम हो, तुम यह गर्भ धारण करो, धारण करो । देव अश्विनीकुमार (सूर्यं और चन्द्रमा) अपनी किरणरूपी कमलोंकी माला धारण करके मुभसे अभिन्नरूपमें स्थित हो तुभमें गर्भका आधान करें ॥ २१ ॥

ऊरू विद्यापयति विजिहीथां द्यावापृथिवी इत्यनेन। तस्यामर्थमित्यादिपूर्ववत् । त्रिरेनां इत्यादि मन्त्रभागका अर्थपूर्ववत् है ।

तदनन्तर 'विजिहीयां द्यावापृथिवी इस मन्त्रसे पत्नीके ऊरुद्वयको एक दूसरेसे अलग करे। 'तस्यामर्थं' शिरःप्रभृत्यनुत्तोमामनुमार्षि विष्णुयौनिमित्यादि प्रति-मन्त्रम् ॥ २१ ॥ 'विष्णुयोंनि' इत्यादि मन्त्रोंमेसे प्रत्येकको पढ़कर पत्नीके मस्तकसे लेकर पैरतकके अङ्गोंको तीन-तीन बार मार्जन (स्पर्श) करे॥ २१॥

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामिश्वनी, तं ते गर्भं हवामहे द्शमे मासि सूतये। यथाग्नि-गर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी। वायुर्दिशां तथा गर्भ एवं गर्भं द्धामि तेऽसाविति।।२२॥

प्राचीन कालमें ज्योतिर्मयो अरिणयां थीं, जिनसे अश्विनीकुमारोंने
मन्थन किया। उस मन्थनसे अमृतरूप गर्भ प्रकट हुआ। उसी अमृतरूप
गर्भको हम तेरी कुक्षिमें स्थापित करते हैं। इसिलये कि तू इसे दशवें
महीनेमें उत्पन्न कर सके। जैसे पृथ्वीका गर्भ अग्नि है, जैसे स्वर्गीय भूमि
इन्द्रसे गर्भवती है, जैसे दिशाओंका गर्भ वायु है, उसी प्रकार मैं तुक्तमें
पुत्ररूप गर्भ त्थापित करता हूँ, अमुक देवि !।। २२ ॥

श्रन्ते नाम गृहात्यसाविति

'असौ' पदके द्वारा यह सूचित किया गया है कि अन्तमें परनाका नामोचारण करना चाहिये॥ २२॥

तस्याः ॥ २२ ॥

सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्क-रिणी समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते गर्भ एजतु सहावेतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं त्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र निर्जिहि गर्भेण सावरा सहेति ।। २३ ।।

 वायुं रिने जलको सब ओरसे चक्रिल कर देती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ अपने से चले और जरायुके साथ बाहर निकले। इन्द्र (प्रसृति वायुके) लिये यह यह जा मार्ग निर्मित हुआ है; जो अर्गला गर्भवेष्टन (जरायु) के साथ है। इन्द्र (प्रसव-वायो!) उस मार्गपर पहुँचकर तुम गर्भ एवं मांसपेशीके साथ बाहर निकलो।। २३।।

सोष्यन्तीमद्भिरम्युत्तति प्रसव-काले सुखप्रसवनार्थमनेन मन्त्रेण । यथा वायुः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते गर्भ एजत्विति ॥ २३ ॥

्यवकालमें सुखपूर्वक वचा पैदा करनेक किये 'यथा वायुः पुष्करिणीं सिमिङ्गयति कर्ननः। एवा ते गर्भ एजतु' इत्यादि मन्त्र पक्रूर प्रसव करनेवाली स्त्रीको जलसे सींचे॥ २३॥

श्रय जातकर्म--

अब जातकर्मका वर्णन करते हैं—

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कर्से पृषदाज्य र संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन् सहस्रं पुष्यासमेधमानः स्वे गृहे । अस्योपसन्द्यां मा च्छैत्सीत् प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा । मिय प्राणा रत्विय मनसा जुहोमि स्वाहा । यत् कर्मणा त्यरीरिचं यद् वा न्यूनिमहाकरम् । अग्निष्टत्स्वष्टकृद् विद्वान् स्विष्ट र सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ।। २४ ॥

पुत्र उत्पन्न होनेपर पिता उसे अपनी गोदमें लेकर अग्निकी स्थापना करके काँसके कटोरेमें दिधिमिश्रित घी रखकर उसका थोड़ा-थोड़ा सा अंश लेकर "अस्मिन् सहस्रम्" इत्यादि मन्त्रोंद्वारा अग्निमें आहुति दे। मन्त्रार्थं इस प्रकार है] अपने इस घरमें पुत्ररूपसे वृद्धिको प्राप्त हुआ मैं सहस्रों मनुष्यों-का एकमात्र पोषण करनेवाला होऊँ। मेरे इस पुत्रकी संतितमें प्रजा तथा प्रजुओं साथ सम्पत्तिका कभी उच्छेद न हो-स्वाहा। मुभ पितामें जो प्राण हैं, उन प्राणोंका तुभ पुत्रमें मैं मन-ही-मन होम करता हूँ, स्वाहा। मैंने प्रधान कमें करनेके साथ-साथ जो कुछ अधिक कार्यं कर डाला हो

a representative properties of अथवा आवश्यक कर्ममें भी जो न्यूनता ( त्रुटि ) कर दी हो स्वष्ट और कर्मको विद्वान् अग्निदेव स्वष्टकृत् (अभीष्टसाधक) मुहुत ( न्यूनातिरिक्त दोषसे रहित ) कर दें - स्तर्ा। २४॥

जातेऽग्रिमुपसमाधायाङ्क

श्चाधाय पुत्रं कंसे पृषदाज्यं वर्भाय <sub>छाय</sub> जुहोत्यस्मिन् सहस्रमित्या-द्यावापस्थाने ॥ २४ ॥

उत्र जन्म होनेपर अग्निस्थापन करके पुत्रको गोदमें लेकर और काँसके कटोरेमें दिधिमिश्रित घृत रखकर दहीको घीमें मिलाकर संयोज्य द्धि हरी पृषदाज्यस्योप- उसका थोड़ा-थोड़ा-सा अंश लेकर 'अस्मिन् सहस्रम्' इत्यादि मन्त्रसे अग्निके आवाप स्थानमें आहुति दे ॥ २४॥

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग् वागिति 'त्रिरथ द्धि मधु घृत ्संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति । भूस्ते द्धामि सुवस्ते द्धामि स्वस्ते द्धामि भूर्भुवः स्वः सर्वं त्विय द्धामीति ॥ २५॥

स्वष्टकृत् होमके अनन्तर पिता शिशुके दाहिने कानको अपने मुखके पास ले आकर 'वाक् वाक्' इस प्रकार तीन बार कहें। तत्पश्चात् दही, मधु और घी एकमें मिलाकर उसे दूसरे धातुओंके मेलसे रहित विशद्ध सोनेकी चम्मचसे बालकको चटावे | उस समय इन चार मन्त्रोंका पाठ करे ] 'भूस्ते दघामि' 'भुवस्ते दघामि' 'स्वस्ते दघामि' 'भूभु व: स्वः सर्वं त्वयि दधामि" ॥ २५ ॥

तदनन्तर इस बालकके दाहिने श्रथास्य दक्षिणं कर्णम-कानको अपने मुखके पास ले जाकर भिनिधाय स्वं मुखं बागिति त्रिजेपेत्। 'वाक् वाक्' यह तीन बार जपे।

१. तीन बार कहनेका तात्पर्य यह है कि तेरी बुद्धिमें वेदत्रयीरूप वाणी प्रवेश करे।

२. मैं तुझमें भूलोंकको स्थापना करता हूँ, भुवलोंककी स्थापना करता हूँ, स्वर्लोककी स्थापना करता हूँ तथा भूर्भुवः स्व: सब लोकोंकी स्थापना करता हूँ ।

ederected and and an experience of the particular and the particular a श्रथ दिध मधु घृतं संनीयानन्त-हिंतेनाव्यवहितेन जातरूपेण हिरण्येन ' श्राश्यत्येतेर्मन्त्रैः प्रत्येकम् ॥ २५ ॥

तत्पश्चात् कांसके कटोरेमें दहो, मधु और घी लेकर किसी दूसरे द्रव्यके व्यवधानसे रहित विशुद्ध सोनेकी चम्मचद्वारा 'भूस्ते' इत्यादि मन्त्र पढ्कर बालकको प्रत्येक वस्तू चटावे ॥ २५ ॥

नाम-कर्म

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद् गुह्ममेव नाम भवति ॥ २६ ॥

इसके वाद बालकका नामकरण करे। 'तुम वेद हो।' अत: वेद यह उस बालकका गुप्त नाम ही होतर है ॥ २६ ॥

अथास्य नामधेयं करोति वेदोऽसीति। तदस्य तद् गुह्यं नाम भवति वेद इति ॥ २६ ॥ होता है ॥ २६ ॥

इसके बाद इस बालकका नामकरण करे 'तुम वेद हो' अतः वेद उस बालकका गोपनीय नाम

अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः शशयो यो सयोभूयों रत्नधा वसुविद् यः सुद्त्रः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥ २७ ॥

तदनन्तर इस बालकको माताकी गोदमें देकर 'यस्ते स्तनः' इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए स्तन पिलावे [मन्त्रका भाव इस प्रकार है-] 'हे सरस्वित! तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षयभण्डार तथा पोषणका आधार है, जो रत्नों-की खान है तथा सम्पूर्ण धन-राशिका ज्ञाता और उदार दानी है तथा जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पर्द्शींका पोषण करती हो, इस सत्पुत्रके जीवनघारणार्थं उस स्तनको तुम मेरी पत्नीके शरीरमें प्रविष्ट होकर इस शिशुके मुखमें दे दो ॥ २७॥

त्रथैनं मात्रे प्रदाय स्वाङ्कस्थं स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादिमन्त्रेण ॥ २७ ॥

स्वाङ्गस्यं तदनन्तर अपने अङ्कमें वेठे हुए इस शिशुको माताकी गोदमें देकर 'यस्ते स्तनः' इत्यादि मन्त्रके द्वारा उसका स्तन बालकके मुँहमें दे॥ २७॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते। इलासि मेत्रां-वरुणी वीरे वीरमजीजनत्। सा त्वं वीरवती भव यास्मान् वीरवतोऽकरिद्ति। तं वा एतमाहुरितिपिता बताभूरितिपितामहो बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापिच्छ्रया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवंविदो ब्राह्मण-स्य पुत्रो जायत इति॥ २८॥

इसके बाद बालककी माताको इस प्रकार 'इलासि' इत्यादि मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित करे [मन्त्रका भाव इस प्रकार है] 'हे देवि ! तू ही स्तुतिके योग्य मैत्रावहणी (अहन्धती) है। वीरे ! तूने वीर पुत्रको जन्म देकर हमें वीरवान्-वीर पुत्रका पिता बनाया है, अतः तू वोरवती हो। इस बालकको देखकर दूसरे लोग कहें-'तू सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ़ गया, तू निःसंदेह अपने पितामहसे भा श्रेष्ठ निकला, तू लक्ष्मी, कीर्ति तथा ब्रह्मतेजके द्वारा उन्नितिकी चरम सीमाको पहुँच गया।' इस प्रकार विशिष्ट- ज्ञानसम्पन्न जिस ब्राह्मणके ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, वह पिता भी इसी प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८॥

श्रथास्य मात्रमभिमन्त्रयत

इलासीत्यनेन। तं वा एतमाहु-रित्यनेन विधिना जातः पुत्रः पितर पितामहं चातिशेत इति श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन परमा इसके बाद 'इलासि' इत्यादि मन्त्रद्वारा इस बालककी माताको अभिमन्त्रित करे। 'तं वा एतमाहुः' इस वाक्यद्वारा यह बताया गया है कि शास्त्रीय विधिसे उत्पन्न किया हुआ पुत्र अपने पिता और पितामहसे भी आगे बढ़ जाता है तथा 'तू लक्ष्मी, कीर्ति तथा ब्रह्मचर्यके द्वारा उन्नतिकी परा- निष्ठां प्रापदित्येवं स्तुत्यो भव-तीत्यर्थः । यस्य चैवंविदो ब्राह्म-णस्य पुत्रो जायते स चैवं स्तुत्यो भवतीत्यध्याहार्यम् ॥ २८ ॥

काष्टाको पहुंच गया' इस प्रकार कहकर लोग उसकी स्तुति करते हैं। ऐसे विशिष्टज्ञानसे सम्पन्न जिस ब्राह्मणके ऐसा पुत्र होता है, वह पिता भी उस पुत्रकी भाँति ही स्तुतिका पात्र हो जाता है। २८।

इति बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये षष्ठाध्याये चतुर्थन्नाह्मणम् ॥ ४ ॥

## पङ्चम ब्राह्मण

समस्त प्रवचनका वश

अथ व ् दाः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् . कारयायनो रुत्रो गौतमी रुत्राद् गौतमी पुत्रो भारद्वाजी-भारद्वाजा ३त्र: पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्र औपस्वस्तीपुत्रादौपस्वस्नीपुत्रः पाराद्यारीपुत्रात् पारा शरीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् कात्यायनीपुत्रः कौशिकी-पुत्रात् कौशिकी ५त्र आलम्बीपुत्राच वैयाघपदीपुत्राच वैयाघपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः ्।। १ ॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गीतमीपुत्राद् गीतमी-.पुत्रो भारद्वाजीपुत्राद् भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात् पाराहारीपुत्रो वात्सीपुत्राद् वात्सीपुत्रः पाराहारीपुत्राव् पाराशरीपुत्रो वार्कारुणीपुत्राद् वार्कारुणीपुत्रो बार्का-र्रणीपुत्राद् वार्कारुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादार्तभागी-पुत्रः शौङ्गीपुत्राच्छौङ्गीपुत्रः सांस्कृतीपुत्रात् सांस्कृती-आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र आलम्बी-जायन्तीपुत्राज्जायन्तीयुत्रो पुत्रादालम्बीपुत्रो

माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकीपुत्रान्मा-ण्डूकीपुत्र: शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरी-पुत्राद् राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद् भालुकीपुत्रः कोञ्जिकीपुत्राभ्यां कोञ्जिकीपुत्री वैद्भृतीपुत्राद् वैद्-भृतीपुत्रः कार्शकेथीपुत्रात् कार्शकेयीपुत्रः प्राचीनयोगी-पुत्रात् प्राचीनयोगीपुत्रः साञ्जीबीपुत्रात् साञ्जीवीपुत्रः प्राश्नोपुत्रादासुरिवासिनः प्राश्नोपुत्र आसुरायणादासु-रायण आसुरेरासुरिः ॥ २ ॥ याज्ञवल्कयाद् या ज्ञव-ल्क्य उद्दालकादुद्दालकोऽरुणाद्रुण उपवेशेरपवेशिः कुश्रेः कुश्रिवीजश्रवसो वाजधवा जिह्नावतो बाध्यो-गाजिह्वावान् बाध्योगोऽसिताव् वार्षगणादसितो वार्षगणो हरितात् कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात् कर्यपाच्छिल्पः कर्यपः कर्यपान्नेध्रुवेः कर्यपो नैधु विर्वाचो वागम्भिण्या अम्भिण्याद्रियादादित्या-नीमानि शुक्लानि यजू ५ षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्ये-नाख्यायन्ते ॥ ३ ॥ समानमा सांजीवीपुत्रात् सांजी-वीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकायनिर्माग्डव्यान्माण्डव्यः कौत्सात् कौत्सो माहित्थेर्माहित्थिर्वामकक्षायणाद् वामकक्षायणः शाण्डित्याच्छाण्डित्यो वात्स्याद् वात्स्यः कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद् यज्ञ-वचा राजस्तम्बायनस्तुरात् कावषेयात् तुरः कावषेयः प्रजापतेः प्रजापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे

अब वंशका वर्णन किया जाता है—पौतिमाषीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने, गौतमीपुत्रसे गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे,पाराशरीपुत्रने औपस्वस्तीपुत्रसे,औपस्वस्तीपुत्रने पाराशरी- THE PERSON OF THE PERSON OF THE PROPERTY PARTY P पुत्रसे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कोशिकीपुत्रसे, कोशिकोपुत्रने आलम्बीपुत्रसे और वैयाद्यादी गुत्रसे, वैयाद्यपदीपुत्रने काण्वी-पुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने ॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने गीतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने वात्सीपुत्रसे, वात्सीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रसे, वार्कारुणीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रसे; वार्कारुणीपुत्रने आर्तभागीपुत्रसे, आर्तभागीपुत्रने शौङ्गीपुत्रसे, शौङ्गीपुत्रने पुत्रसे, साङ्कृतीपुत्रने आलम्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आलम्बी-पुत्रसे आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रसे, माण्ड्रकायनीपुत्रने माण्ड्रकीपुत्रसे, माण्ड्रकीपुत्रने शाण्डिलीपुत्रसे, शाण्डिली-पुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने भालुकीपुत्रसे, भालुकीपुत्रने दो कौञ्चिकी-पुत्रोंसे, दोनों क्रौञ्चिकीपुत्रोंने वैदभृतीपुत्रसे, वैदभृतीपुत्रने कार्शकेयीपुत्र-से, कार्शकेयीपुत्रने प्राचीनयोगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझीवीपुत्रसे, साञ्जीवीपुत्रने आसुरिवासी प्राव्नीपुत्रसे, प्राव्नीपुत्रने आसुरायणसे, आसुरा-यणने आसुरिसे, आसुरिने ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्यसे, याज्ञवल्क्यने उद्दालकसे, उद्दालकने अरुणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, कुश्रिने, वाजश्र-वासे, वाजश्रवाने जिह्वावान् बाध्योगसे, जिह्वावान् बाध्योगने असित वार्षगणसे, असित वार्षगणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कश्य-पसे, शिल्पकश्यपने कश्यप नैद्युविसे, कश्यप नैद्युविने वाक्से, वाक्ने अम्भिणीसे, अम्भिणीने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये गुनल-यजुःश्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञवल्क्यद्वारा प्रसिद्ध की गयी हैं ॥ ३ ॥ साञ्जीवीपुत्रपर्यन्त यह एक ही वंश है। साञ्जीवीपुत्रने माण्डूकायनिसे, माण्डूकायनिने माण्ड-व्यसे, माण्डव्यने कीत्ससे, कौत्सने माहित्थिसे, माहित्थिने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने वात्स्यसे, वात्स्यने कुश्रिसे, कुश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे, यज्ञवचा राजस्तम्बायनने तुर कावषेयसे, तुर कावषेयने प्रजापितसे और प्रजापितने ब्रह्मसे। ब्रह्म स्वयम्भु है, स्वयम्भु ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ४ ॥

अथेदानीं समस्तप्रयचनवंशः। इसके अनन्तर अब समस्त प्रवचनका वंश बतलाया जाता है। स्त्री प्राधान्याद् गुणवान् पुत्रो स्त्रीकी प्रधानता होनेसे गुणवान् पुत्र भवतीति प्रस्तुतम् । श्वतः स्त्री-विशेषणेनैव पुत्रविशेषणादाचार्य-प्रम्परा कीर्त्यते । तानीमानि शुक्लानीत्यव्यामिश्राणिबाह्मणेन। श्रथवा यानीमानि यज्यि तानि शुक्लानि शुद्धानीन्येतत् ।

प्रजापतिमारम्य यावत्वौ-तिमाषीपुत्रस्तावद्धोमुखो नियता-चार्यपूर्वक्रमो वंशः समानमः साञ्जीवीपुत्रात्। ब्रह्मणः पवचना-रूपस्यः तचेतद् ब्रह्म प्रजापति-प्रबन्धपरम्परयागत्याम्मास्य-नेकधा विष्रसृतम्। अनाद्यनन्तं स्वयंभ्र ब्रह्म नित्यं तस्मै ब्रह्मणे नमःः नमस्तदनुवर्तिम्यो गुरुभ्यः॥ १-४॥

होता है-ऐसा प्रसङ्ग है। अतः स्त्रीविशेषणसे ही पुत्रका विशेषण देकर आचार्यपरम्पराका उल्लेख जाता है। वे ये यजुःश्रुतियाँ गुक्ल अर्थात् ब्राह्मणसे अन्यामिश्र (बिना मिली हुई) हैं। अथवा ये जो यजुःश्रुतियाँ हैं वे गुद्ध हैं-ऐसा इसका तात्पर्य है।

PERSONAL STATES

प्रजापितसे लेकर पौतिमाषीपुत्रतक तो यह अधोमुखवंश नियत
आचार्यपरम्पराके अनुसार है,
इसमें साञ्जीवीपुत्रतक सब आचार्य
समान (एक वाजसनेयिशाखामें ही)
हैं। ब्रह्म अर्थात् प्रवचननामक
ब्रह्मके सम्बन्धसे। वह यह ब्रह्म
प्रजापितसे लेकर परम्परासे आकर
हम सबमें अनेक प्रकारसे फैला
हुआ है। वह अनादि अनन्त
स्वयम्भु ब्रह्म नित्य है, उस ब्रह्मको
नमस्कार है और उसके अनुवर्ती
गुहुओंको भी नमस्कार है।।१-४॥

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये पञ्चमं वंशक्राह्मणम् ॥ ५ ॥

इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पुज्यपादशिष्यस्य प्रमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीमच्छ्कक्षरभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पृष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यं सम्पूर्णम

॥ ॐ तत्सत् ॥

१. अर्थात् इनमें पौरुषेयत्वका दांष नहीं है।



## मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

| <b>सन्त्र</b> प्रतीकानि          |       | श्र०   | बा० | मं ० | ष्ट   |
|----------------------------------|-------|--------|-----|------|-------|
| अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा      | • • • | દ્     | 3   | 74   | १३२४  |
| अत्र पितापिता भवति               |       | 8      | 3   | २२   | ३७३   |
| अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषा०        |       | ξ.     | Ę   | ३    | ३१६   |
| अय चक्षुरत्यवहत्तद्यदा           |       | ٤      | ą   | १४   | 0 = 9 |
| अथ त्रयो बाव लोका                |       | 8      | ¥.  | १६   | ३६४   |
| अथ प्राणमत्यवहत्स यदा            |       | 3      | રૂ  | १३   | १२६   |
| अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा             |       | ę      | ą   | १६   | १३०   |
| अथ य इच्छेत्पुत्रों में कपिलः पि | ङलो   | Ę      | y   | १५   | १३५१  |
| अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो    | 41    | Ę      | g   | १८   | १३५२  |
| अथ य इच्छेत्पुत्रों में श्यामी   |       | Ę      | 8   | १६   | १३५२  |
| अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता    |       | Ę      | g   | १७   | १३५२  |
| अथ यदा सुषुप्ती भवति             |       | ٠<br>٦ | 8   | 38   | 88=   |
| अध यद्युदक आत्मानं               |       | Ę      | ૪   | Ę    | १३४२  |
| अथ यस्य जायामार्तवं              |       | Ę      | g   | १३   | ३३४६  |
| अथ यस्य जायायै                   |       | Ę      | y   | १२   | १३४७  |
| अथ यामिच्छेद्दधीतेति             | •••   | Ę      | y   | ११   | १३४६  |
| अय यामिच्छेत्र गर्भं दधीतेति     |       | Ę      | 8   | १०   | १३४४  |
| अथ ये यज्ञेन दानेन               |       | Ę      | 2   | १६   | १३११  |
| अथ रूपाणां चक्षु०                |       | 8      | Ę   | २    | ×35   |
| अथ वर्षः। पौतिमाषी०              |       | Ę      | ų   | १    | १३६३  |
| अथ वर्शः। पौतिमाष्यो             | • • • | ٠<br>٦ | Ę   | १    | ६१५   |
| अय व ्यः पीतिमाष्यो              |       | , પ્રે | દ્  | १    | ११५८  |
| अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा         | • •   | • १    | 3   | १५   | १३०   |
| अथ ह चक्षुरूचुः                  |       | • १    | 3   | 8    | ११२   |
| अथ ह प्राणं उत्क्रमि॰            | • •   | • 63   | १   | १३   | १२६०  |
| अथ ह प्राणमूचुस्तवं न            | • •   | • 8    | ₹   | 3    | १११   |
| अथ ह मन ऊनुः                     |       | ٠٠ १   | ٠ ३ | Ę    | 883   |
| क्षय ह याज्ञवल्क्यस्य हे         | • •   | 8      | ሂ   | १    | ११२८  |
| अय ह वाचननव्युवाच                | •     | ·· 3   | 5   | ₹    | ७५८   |

( १३६६ )

| 00                          |       | দ্যত | व्या०  |     | पृष्ठ       |
|-----------------------------|-------|------|--------|-----|-------------|
| भन्त्रप्रतीकानि             |       | १    | -,,-   | ų   | ११२         |
| अथ ह श्रोत्रमूचुः           |       | ,    | 3      | હ   | ११५         |
| अथ हेममासन्यं प्राण०        |       | ų,   | રે     | 3   | ११५३        |
| अथ हैनमसुरा ऊचु०            |       |      | 9      | १   | ७४१         |
| अथ हैनमुद्दालक आ०           | • " - | R    |        | 2   | ६६५         |
| अय हैनमुषस्तश्चाक्रा॰       |       | ą    | 8      | 4   | 300         |
| अथ हैनं कहोल: कौ०           | ***   | 3    | ų<br>C |     | ७३६         |
| अथ हैनं गार्गी वाच०         | •••   | 3    | Ę      | ?   | ६५२         |
| अथ हैनं जारत्कारव           | ***   | Ą    | 7      | 8   |             |
| अथ हैनं भुज्युर्लाह्या ०    | •••   | ş    | 3      | ?   | 633         |
| अय हैनं मनुष्या ऊचु०        | •••   | X    | २      | ź   | ११५२        |
| अथ हैनं विदग्ध: शा॰         | • • • | ₹    | 3      | १   | ७५५         |
| अथ होवाच ब्राह्मणा          | * * 4 | ३    | 3      | २७  | <b>⊑</b> ₹₹ |
| अयात: पवमानानामे०           | • • • | १    | 3      | २८  | १५५         |
| अथात: सम्प्रित्तर्यदा       | • • • | १    | ሂ      | १७  | ३६६         |
| अयातो वतमीमाँ सा            |       | 8    | ሂ      | २१  | ३८१         |
| अथात्मनेऽन्नाद्यमागाः       | •••   | 8    | ₹      | १७  | १३१         |
| अथाधिदैवतं ज्वलिष्या०       |       | १    | ሂ      | २२  | ३८६         |
| अथाव्यात्ममिदमेवं मूर्तं    | ****  | २    | ₹      | ષ્ઠ | ५२१         |
| अथाभिप्रातरेव स्थाली०       | •••   | Ę    | 8      | 3 9 | १३५५        |
| अयामूर्तं प्राणश्च यश्चा०   | •••   | २    | ₹      | X   | ५२३         |
| अथामूर्तं वायुश्चान्तरिक्षं | •••   | २    | ₹      | 3   | ५१७         |
| अथास्य दक्षिणं कर्णम०       | * * * | Ę    | 8      | २४  | १३६०        |
| अथास्य नाम करोति            | ****  | Ę    | S      | २६  | १३६१        |
| अथास्य मातरमभिम०            | •••   | Ę    | 8      | २८  | १३६२        |
| अथास्या ऊरू विहाय॰          | •••   | Ę    | 8      | २१  | १३५७        |
| अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच      | • • • | १    | 8      | દ્  | १८१         |
| अथैतद्वामेऽक्षणि            | • • • | 8    | २      | ₹   | 568         |
| अथैतस्य प्राणस्यापः         |       | १    | ሂ      | १३  | ३५५         |
| अर्थतस्य मनसो द्यौः         |       | १    | ሂ      | १२  | ३५३         |
| अथैनमग्नये                  |       | Ę    | २      | \$8 | १३०१        |
| अर्थंनमभिमृशति              | •••   | Ę    | ₹      | 8   | १३२६        |
| अथैनमाचामति ं               | •••   | Ę    | 3      | ६   | १३२७        |
| अर्थं नमुद्यच्छत्याम ँ ्०   | •••   | દ્દ  | ą      | X   | १३२७        |
| अथैनं मात्रे प्रदाय         |       | દ્   | 8      | २७  | १३६१        |
|                             |       |      |        |     |             |

| <b>सन्त्रप्रतीकानि</b>                               | 9                | प्र०       | <b>ল</b> ে | <b>सं</b> ० | SB                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| अथैनं वमत्योपमन्त्रयाः                               |                  | Ę          | २          | 3           | १२७६                |
| अर्थनामभिपद्यते                                      |                  | દ્         | S          | २०          | १३५६                |
| अथैष इलोको भवित                                      | •••              | 8          | ¥.         | २३          | ३६६                 |
| अथवे भ्राका मनारा<br>अयो अयं वा आत्मा                | •••              | 8          | S          | १६          | ३०५                 |
|                                                      |                  | 8          | X.         | २०          | ७७ €                |
| अद्म्यश्चैनं चन्द्रमसश्च<br>अनन्दा नाम ते लोका       | •••              | 8          | g          | ११          | १०७८                |
| अनन्दा नाम त लाका<br>अन्धं तमः प्रविशन्ति            |                  | g          | g          | 80          | १०७७                |
| अन्तं ब्रह्मत्येक आहु०                               |                  | y.         | १२         | ۶           | १२१३                |
| अन्त ब्रह्मत्यक कार्डुण<br>अयमन्तिः सर्वेषां भूतानां |                  | <b>?</b>   | ¥          | ÷           | ሂሩሂ                 |
|                                                      |                  | ų.         | -          | 2           | १२०७                |
| अयमग्निर्वेश्वानरो<br>अयमाकाशः सर्वेषां              |                  | z,<br>Q    | દ          | १०          | X=8                 |
| अयमात्मा सर्वेषां भूतानां                            | •••              | ·<br>?     | ų.         | १४          | £3%                 |
| अयमादित्यः सर्वेषां                                  |                  | 2          | ų.         | ų,          | ४्द६                |
| अयं चन्द्रः सर्वेषां                                 | •••              | `<br>?     | ų,         | 9           | ५६६                 |
| अयं घर्मः सर्वेषां भूतानां                           | •••              | `<br>~     | ų.         | ११          | ×20                 |
| अथं वायुः सर्वेषां                                   | •••              | `<br>?     | ¥          | 8           | ሂቴሂ                 |
| अयं वै लोकोऽगिनगौतम                                  |                  | Ę          | 2          | ११          | १२६६                |
| अयर् स्तनयित्नुः सर्वेषां                            | •••              | ,<br>2     | ų          | 3           | 3=2                 |
| असी व लोकोऽग्निगौतम                                  |                  | Ę          | ર          | 3           | १२८८                |
| अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य ि                        | क <b>ज्</b> योति | -          | 3          | 3           | ५७४                 |
| अस्तमित आदित्ये *** वन्द्र मस्य                      | गस्तमिते         |            |            |             | 11                  |
| <b>किं</b> ज्योतिरेवा०                               | ***              | 8          | ₹          | 8           | <b>५७</b> ४         |
| अस्तमित आदित्ये शान्तेऽग्नी                          |                  | 8          | ¥          | X.          | ८७६                 |
| अस्तमित आदित्ये "शान्ताय                             | ा वाचि           | 8          | ₹          | Ę           | 505                 |
| अहवी अभवं पुरस्तात्                                  | ***              | 8          | १          | २           | ४४                  |
| अहल्लिकेति होवाच                                     | •••              | æ          | 3          | २४          | <b>५</b> १६         |
| आकाश एक यस्याय०<br>आग्निवेश्यादाग्निवेश्य०           | •••              | 34         | 3          | १३          | 330                 |
| आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो<br>आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो   |                  | 2          | Ę          | २<br>२      | ६१५<br>११५६         |
| आत्मानं चेद्विजानीयाद०                               | • • •            | 8          | ફ<br>૪     | १२          |                     |
| आत्मान चाइजानायाद०<br>आत्मैवेदमग्र आसीत्पु०          | • • •            | . 8<br>. 8 | 8          | 8           | <b>१०७</b> ८<br>१६५ |
| आत्मैवेदमग्र आसीदेक                                  |                  | ٠          | g          | १७          | 388                 |
| आनेयोपुत्रादानेयोपुत्रो                              | • •              | ·          | ሂ          | २           | १३६३                |
| आप एवं यस्यायतन ू                                    | •                | ••         | 3          | १६          | 502                 |

| मन्त्रप्रतीकानि                        | স্থাত       | बा॰            | मं० | <u> वृष्ट</u> |
|----------------------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
|                                        | ¥           | ሂ              | ۶   | ६५६८.         |
| आप एवेदमग्र आसु॰                       | و           | २              | २   | ६७            |
| आपो वा अर्कस्तद्यदपाँ                  | 8           | 3              | १४  | ६३८           |
| आराममस्य पश्यन्ति                      | 7           | ų              | १३  | ५६३           |
| इदं मानुष सर्वेषां "                   |             | ų<br>X         | १७  | ६०७           |
| इदं वै तन्मधु "पश्यन्नवोचत्। आ         |             | ų,<br>X        | १६  | ६०३           |
| इदं वै तन्मघु "पश्यन्नवोचत् । त        | ā।          | Ý.             | १=  | ६१०           |
| इदं वै तन्मधु पश्यन्नवोचत् । पुर       | त्र्यक्रे २ | ų<br>ų         | 38  | ६१२           |
| इदं वै तन्मघु "पश्यन्नवोचत् । रू       |             |                | १२  | ५६२           |
| इदर्ूसत्यर््सर्वेषां '''               | २           | ሂ              |     | <b>E E O</b>  |
| इन्धो ह वै नामैष                       | ક           | २              | 2   | ४६४           |
| इमा आप: सर्वेषां                       | २           | ሂ              | २   |               |
| इमा दिशः सर्वेषां                      | 2           | ሂ              | દ   | ५८७<br>५१०    |
| इमावेव गोतमभरद्वाजा०                   | २           | 3              | 8   | ४८२           |
| इयं पृथिवी सर्वेषां                    | २           | ሂ              | 8   |               |
| इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां           | २           | ሂ .            | ς   | ५८८           |
| इहैव सन्तोऽध विदा०                     | 8           | 8              | १४  | १०५२          |
| उक्यं प्राणो वा उक्यं                  | ሂ           | १३             | 8   | १२१८          |
| उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य                | 8           | K              | 8   | 3\$           |
| ऋचो यजूँ षि                            | ሂ           | १४             | 7   | १२२४          |
| एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्र० ***          | 8           | 8              | २०  | १०५५          |
| एकीभवति न पश्यती॰ ***                  | 8           | 8              | 2   | १०२८.         |
| एतद्ध वै तजनको                         | ሂ           | १४             | ~   | ३६५१          |
| एतद सम वै तिद्वहानु॰                   | Ę           | 8              | 8   | 38 # 8        |
| एतद्वी परमं तपो                        | પ્ર         | ११             | १   | १२११          |
| एतमु हैव चूलो                          | Ę           | ą              | १०  | १३५१          |
| एतमु हैव जानिकराय० ***                 | Ę           | 3              | ११  | १३३१          |
| एतमु हैव मधुकः                         | Ę           | ३              | 3   | १३३१          |
|                                        | Ę           | a <sub>X</sub> | 5   | १३३०          |
| एतमु हैव वाजसनेयों                     | Ę           | 3              | १२  | १३३१          |
| एतमु हैव सत्यकामो<br>एतस्य वा अक्षरस्य | ₹           | 5              | 3   | ७६९           |
| एष उ एव वृहस्पति०                      | १           | 3              | २०  | १४०           |
| एष उ एव ब्रह्मणस्पति० ***              | 2           | ₹              | २१  | १४२           |
| एष उ एव साम वाग्वे                     | १           | ₹              | २२  | \$88.         |
| एष उ वा उद्गीयः                        | 8           | ₹              | २३  | १४७-          |

| 2-2                                                | ٠     | श्र०       | ब्रा०     | मं ॰   | पृष्ठ        |
|----------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|--------------|
| मन्त्रप्रतीकानि                                    |       | ¥          | 3         | १      | ११८८         |
| एष प्रजापतिर्यद्                                   | •••   | Ę          | 8         | १      | १३३५         |
| एषां वै भूतानां पृथिवी                             |       | y          | 3         | ७      | <b>८६</b> १  |
| कतम आत्मेति योऽयं                                  |       | <b>३</b>   | 3         | ų,     | 030          |
| कतम आदित्या इति                                    |       | र<br>इ     | 3         | દ્     | 030          |
| कतम इन्द्रः कतमः                                   |       | સ્         | 3         | 5      | 939          |
| कतमे ते त्रयो देवा                                 |       | 3          |           | 8      | 320          |
| कतमे रुद्रा इति                                    |       | 3          | 3         | 3      | 955          |
| कतमे वसव इत्यग्निष्च                               |       | ۲<br>ع     | 3         | 9      | 930          |
| कतमे पडित्यगिनश्च                                  | ***   | ۲<br>3     | 3         | २६     | <b>८</b> १७  |
| कस्मिन्नु त्वं चात्मा<br>कामः एव यस्यायतने ्       |       | <b>3</b>   | 3         | ११     | ७३७          |
| किदेवतोऽस्यामुदीच्यां                              |       | 3          | 3         | २३     | <b>५</b> १३  |
| किदेवतोऽस्यां दक्षिणायां                           | •••   | 3          | 3         | २१     | 508          |
| किदेवतोऽस्यां ध्रुवायां                            | •••   | 3          | 3         | २४     | <b>८१</b> ४  |
| किदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां                           | •••   | 3          | 3         | २२     | <b>५१</b> १  |
| किदेवतोऽस्यां प्राच्यां                            | 4     | `<br>3     | 3         | २०     | ८०६          |
| क्षत्त्रं प्राणो वै क्षत्त्रं प्राणो               | ***   | ų          | १३        | 8      | १२२१         |
|                                                    |       | ų,         | 8         | 3      | ११७५         |
| खं ब्रह्म । खं पुराणं च्रुतकौशिकाद्घृतकौशिकः       | ***   | 2          | Ę         | 3      | ६१६          |
| भूतकाशिकाद्युतकाशिकः<br>भूतकोशिकाद्यृतकोशिकः       |       | 8          | Ę         | 3      | ११५६         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |       | 3          | 2         | ų,     | ६५६          |
| चक्षुर्वे ग्रहः<br>चक्षुर्होच्चक्राम               |       | ۲<br>Ę     | 8         | 3      | १२५७         |
| चतुरौदुम्बरो भवत्यौदु०                             | ***   | Ę          | 3         | १३     | १३३३         |
| जनको ह वैदेह आ०                                    | ***   | 8          | १         | १      | <b>५</b> ४१  |
| जनको ह वैदेहः कूर्चा०                              | • • • | ပွ         | `<br>~    | ,      | <b>দ</b> খ্ড |
| जनको ह वैदेहो बहु०                                 | • • • | <b>3</b>   | 8         | 8      | ६२०          |
| जनकर्इ ह वैदेहं याज्ञ०                             | •••   | ષ્ટ        | <i>\$</i> | ·<br>१ | 500          |
| जात एव न जायते                                     | • • • | <b>ą</b>   | ,<br>8    | ७–२८   | 578          |
| जाते एवं पं जायत<br>जातेऽग्निमुपसमाधाया <b>ङ्ग</b> |       | Ę          | 8         | २४     | 3,45,8       |
| जिह्ना वै ग्रहः                                    |       |            | 2         | 8      | ६५६          |
| ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय                         | ***   | <b>7</b> 4 | ३         | 2      | १३२४         |
| तदभिमृशेदनु वा                                     | 494   | . ६        | 8         | ሂ      | १३४१         |
| न्तदाहर्यदयमेक इवैव                                | •••   | ३          | 8         | 3      | ६३७          |
| तदाहुँर्यद्ब्रह्मविद्यया                           |       | १          | 8         | 3      | २४०          |

| <b>मन्त्र</b> प्रतीकानि     |             | अ०         | व्रा० | मं०  | वृद्ध:      |
|-----------------------------|-------------|------------|-------|------|-------------|
| तदेतत्त्रयः पुत्रात्त्रयो   | ***         | 8          | 8     | 도    | २३६         |
| तदेतद्दचाभ्युक्तम्। एष      | ***         | 8          | 8     | २३   | १११७        |
| तदेतद्वस्य क्षत्रं विट्०    | ***         | 8          | 8 .   | १५   | २६४         |
| तदेतन्मूर्तं यदन्यत्        | • • •       | २          | · 3   | २    | ሂሂሂ         |
| तदेतेश्लोकाभवन्ति।अणुःपन्थ  | या विततः    | 8          | 8     | ς    | १०७०        |
| तदेते * * स्वप्नेन          | ***         | 8          | . 3   | ११   | 283         |
| तदेष क्लोको भवति । अवी      | वेत्रश्चमस् | <b>स</b> २ | २     | ₹    | . ४०८       |
| तदेष ' 'तदेव सक्तः सह       |             | 8          | 8     | Ę    | १०४८        |
| तदेष "यदा सर्वे             | •••         | 8          | 8     | ৩    | १०६५        |
| तद्वापि ब्रह्मदत्तश्चैकिता० | •••         | १          | 3     | २४   | १४८         |
| तद्धेदं तर्ह्याकृतमासीत्    | • • •       | 8          | 8     | ও    | १३१         |
| तद् यत्तत्सत्यमसौ           | • • •       | ¥          | ሂ     | २    | ११६७        |
| तद् यथा तृणजलायुका          | •••         | 8          | 8     | ३    | १०३७        |
| तद् यथान: सुसमाहित०         | •••         | 8          | 3,    | ३५   | १०१४        |
| तद् यथा पेशस्कारी पेश०      | ***         | 8          | છ     | 8    | ३६०१        |
| तद् यथा महामत्स्य उभे       | •••         | 8          | ₹     | १५   | ६५६         |
| तद् यथा राजानमायान्त०       | ***         | 8          | ₹     | ३७   | . १०२१      |
| तद् यथा राजानं प्रयि०       | •••         | 8          | 3     | ३८   | १०२३        |
| तद् यथास्मिन्नाकाशे         | ***         | 8          | ₹     | 38   | 373         |
| तद्वा अस्यैतदितच्छन्दा      | •••         | 8          | ₹     | २१   | ६६५         |
| तदा एतदक्षरं गार्ग्यहण्टं   | •••         | ३          | 5     | ११   | ७७५         |
| तद्वै तदेतदेव               | ***         | ሂ          | 8     | १    | 8388        |
| तम एव यस्यायतन ्            | •••         | 3          | 3     | १४   | 500         |
| तमेताः सप्ताक्षितय          | ***         | 7          | ₹.    | २    | ४०६         |
| तमेव धीरो विज्ञाय           | ***         | 8          | 8     | २१   | १३०१        |
| तस्मञ्खुक्लमुत नीलमाहुः     | •••         | 8          | 8     | 3    | १०७३        |
| तस्य प्राची दिनप्राञ्चः     |             | 8          | २     | 8    | <b>५</b> ६५ |
| तस्य वा एतस्य पुरुषस्य      | ***         | 8          | ₹     | 3    | ६२३         |
| तस्य हैतस्य पुरुपस्य        | ***         | 3          | ź     | દ્   | ४२४         |
| तस्य हैतस्य साम्नो यः प्र   | तिष्ठां वेद | 8          | ₹     | २७   | १५४         |
| तस्य "सुवर्णं वेद           |             | 8          | ₹     | २६   | १४३         |
| तस्य " " स्वं वेद           | ***         | 8          | 3     | २४ . | १५०         |
| तस्या उपस्थानं गायत्र्य०    |             | X          | १४    | ৬    | १२३६        |
| तस्या वेदिरुपस्थो           | •••         | Ę          | 8     | ₹    | १३३८        |

| मन्त्रप्रतीकानि                              | 8       | 10      | न्ना०    | मं०  | <i>ৰু</i> |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------|------|-----------|
| तस्यै वाचः पृथिवी                            | •••     | 8       | X.       | ' ११ | ३५२       |
| त ्रैतमुदारक                                 |         | Ę       | ą        | 9    | १३३०      |
| तान् होवाच बाह्मणा                           | ***     | 3       | ξ.       | २    | ६२२       |
| ता वा अस्यैता हिता                           | ***     | 8       | ३        | 50 . | १३३       |
|                                              |         | ሂ       | १४       | Х, . | १५३२      |
| ताँ हैतामेके                                 | * * *   | 8       | ą        | १८   | १३४       |
| ते देवा अन्नुवन्नेतावद्वा                    |         | Ę       | 2        | १५   | १३०२      |
| ते य एवमेति दिदु०                            | •••     | 8       | ₹        | २    | 800       |
| ते ह वाचमूचुस्त्वं न                         |         | દ્      | 8        | 9    | १२५५      |
| ते हेमे प्राण अह ूँ श्रेयसे                  |         |         | 3        | 5    | 388       |
| ते होचुः वव नु सोऽभूत्                       |         | १<br>१  | Ę        | ۶    | ३६२       |
| त्रयं वा इदं नाम रूपं                        | •••     | ų,      | रे       | १    | ११८१.     |
| त्रयाः प्राजापत्याः                          |         | रे      | ų,       | 8    | ३४८       |
| त्रयो लोका एत एव                             | ***     | १       | ሂ        | ሂ    | ३४५       |
| त्रयो वेदा एत एव<br>त्रीण्यात्मनेऽकरुतेति    |         | રે      | ¥,       | ₹ .  | ३४२ '     |
|                                              |         | 3       | २        | 3    | ६५६       |
| त्वावै ग्रहः<br>त्वच एवास्य रुघिरं           | ***     | ą       | 3        | २–२६ | - =२५     |
| दिवश्चैनमादित्याच                            |         | 3       | ¥,       | 38   | ३७७       |
| हप्तबालाकिहीं नूचानो<br>हप्तबालाकिहीं नूचानो | •••     | 7       | ٤        | 8    | 808       |
|                                              |         | ٤       | ų        | Ę    | ३४५ -     |
| देवाः पितरो मनुष्या द्वया ह प्राजापत्या      |         | રે      | 3        | १    | . 5 5     |
| द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त                 | 6       | 7       | 3        | ξ.   | ५१३       |
| न तत्र रथा न रथ०                             | • • • • | 8       | 3        | १०   | ६३२       |
| नैवेह किंचनाग्र आसीत्                        |         | १       | २        | १    | प्टेंड    |
| पर्जन्यो वा अग्निगौतम                        |         | Ę       | २        | १०   | १२६४      |
| विता माता प्रजैत                             |         | ર       | ሂ        | 9    | ३४८       |
| पुरुषो वा अग्निगौतम                          |         | Ę       | ₹ .      | १२   | १२६५      |
| पूर्णमदः पूर्णमिदं                           |         | ų.<br>Ų | १        | १    | ११६३      |
| पृथिव्येव यस्यायतन०                          | ****    | 3       | 3        | . १० | ४३७       |
| पृथिव्यै चैनमग्नेश्च                         |         | ٠<br>१  | <b>X</b> | १८   | ३७६       |
| त्राणस्य प्राणमुत चक्षु                      | чо ***  | 8       | 8        | १८   | १०५७      |
| प्राणेन रक्षन्तवरं कुल                       |         | 8       | 3        | १२   | ६३६       |
| प्राणोऽपानो व्यान                            |         | ሂ       | १४       | 3    | १२२५      |
| प्राणी वै ग्रहः                              |         | 3       | २        | 7    | ६४५       |
| न्नह्म तं "भूतानि                            |         | २       | 8        | Ę    | ४४२       |

| मन्त्रप्रतीकानि                                       |         | अ०   | ् ब्रा०      | मं०  | মূন্ত       |
|-------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------|-------------|
| ब्रह्म तं∵वेदास्तं                                    | •••     | 8    | ሂ            | હ    | ११३४        |
| ंब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेव                    | गवेत्   | 8    | 8            | १०   | २४३         |
| व्रह्म · · ः आसं।देकमेव                               |         | 8    | 8            | ११   | २८६         |
| भूमिरन्तरिक्षं                                        | • • •   | ሂ    | १४           | १    | १०२३        |
| मनसैवानुद्रष्टव्यं                                    |         | 8    | 8            | 38   | १०८८        |
| मनोमयोऽयं पुरुषाः                                     |         | X    | ६            | 8    | १२०२        |
| मनो वै ग्रह:                                          | ***     | 3    | २            | 9    | ६५६         |
| मनो होचक्राम                                          |         | , દ્ | 8            | 88   | १२५८        |
| मासान्यस्य शकराणि                                     | •••     | ₹    | 3            | ₹-२= | <b>५</b> २६ |
| मैत्रेयोति होवाच याज्ञवल्क्यः                         |         | 8    | ሂ            | ٠ ٦  | १८२६        |
| ़ मैत्रेयोति होवाच याज्ञवल्वय                         | •••     | २    | 8            | 2    | <b>488</b>  |
| यः पृथिव्यां तिष्ठन्                                  | •••     | ₹    | ७            | ३    | 380         |
| यः प्राणे तिष्ठन्                                     |         | ₹    | ৩            | १६   | ७४४         |
| यः श्रोत्रे ।तष्ठ०                                    | •••     | 3    | ৩            | 38   | ७५४         |
| यः सर्वेषु भूतेषु                                     |         | 3    | ৬            | १५   | ७५३         |
| य अकाशॆ तिष्ठन्                                       | . *     | ₹ .  | 9            | १२   | ७५१         |
| य आदित्ये तिष्ठन्                                     | •••     | ३    | <sub>0</sub> | 3    | ७५१         |
| य एष एतस्मिन्मण्डले                                   | •••     | ሂ    | ሂ            | ₹    | १२००        |
| ्यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे                           | •••     | ધ    | १३           | 7    | 3888        |
| यत्किञ्च विजिज्ञास्यं .                               | • • •   | १    | ×            | 3    | ३५०         |
| यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य                            | •••     | ?    | ሂ            | १०   | ३५०         |
| यत्ते कश्चिदव्रवोत्तच्छृण ०                           | •••     | 8    | १            | २    | <b>58</b> 2 |
| यत्र वा अन्यदिव                                       | * * *   | 8    | ३            | 3 ?  | 333         |
| यत्र हि द्वैतिमिव भवति तदितर इतरं                     | जिन्नात | 7    | 8            | १४   | ५७५         |
| यत्र'''पश्यति                                         | ***     | 8    | ሂ            | १५   | ११४१        |
| यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पि                      | ता      | १    | ধ            | १    | ३२१         |
| य्त्सप्तान्नानि" पितेति                               | •••     | . ۲  | ሂ            | ວ    | ३२३         |
| यत्समूलमावृहेयु ०                                     | • • •   | 3    | 3            | ६–२८ | <b>५२</b> ६ |
| यथा वृक्षो वनस्पति०                                   | •••     | 3    | 3            | १–२८ | <b>५२</b> ४ |
| यदा वै पुरुषो०<br>यदेव ते कश्चिदज्ञवीत्तच्छृणवामेत्य- | •••     | ¥    | १०           | 8    | १२०६        |
| व्रवीन्म उदङ्काः                                      | ***     | ß    | १            | ३    | <b>580</b>  |
| यदेव ते गर्दभीविपीतो                                  | • • •   | 8    | 8            | ሂ    | <b>5</b>    |
| यदेव ते * * * बर्कुर्वार्ष्ण ०                        | •••     | 8    | 8            | 8    | 385         |
| ्यदेव ते * * * विदग्धः                                | •••     | 8    | 8            | હ    | <b>5</b>    |
| •                                                     |         |      |              |      |             |

| म <del>न</del> ्त्रप्रतीकानि                 |         | अ०         | ब्रा०  | मं०        | gg          |
|----------------------------------------------|---------|------------|--------|------------|-------------|
| यदेव तेसत्यकामी                              | •••     | 8          | 8      | Ę          | 273         |
| यदैतमनुपश्यत्यात्मानं                        | •••     | 8          | 8      | १५         | १०५४        |
| यद् वृक्षो वृक्णो रोहति                      | • • •   | ३          | 3      | 8-25       | 570         |
| यहै तन्न जिन्नति जिन्नत् वै                  | •••     | 8          | ą      | २४         | 533         |
|                                              |         | ß          | 3      | २३         | ६५६         |
| यद्वै तन्न पश्यति पश्य०                      | •••     | 8          | . 3    | २५         | 533         |
| यद्वै तन्न मनुते<br>यद्वै तन्न रसयते         |         | 8          | 3      | २५         | 833         |
| यह तन्त रायप                                 | •••     | 8          | 3      | २६         | 533         |
| यद्वै तन्न विजानाति                          |         | 8          | Ą      | ३०         | 533         |
| यद्वै तन्न शृणोति                            |         | 8          | ३      | २७         | 733         |
| यहै तन्न स्पृशति                             | ***     | 8          | ź      | 38         | 533         |
| यश्चक्षुषि तिष्ठैं                           | • • •   | Ę          | O      | १८         | ७५४         |
| यश्चन्द्रतारके                               | ***     | 3          | ৩      | ११         | ७५१         |
| यस्तिमसि तिष्ठ"                              | ****    | 3          | 9      | १३         | ७५१         |
| यस्तेजिस तिष्ठँ                              |         | ३          | 9      | १४         | ७४२         |
| यस्त्वचि तिष्ठ ्                             |         | ३          | 9      | २१         | ७५४         |
| यस्मादर्वाक्संवत्सरो०                        |         | S          | 8      | <b>१</b> ६ | १०५४        |
| यस्मिन्पञ्च पञ्चजना                          | * * *   | 8          | 8      | १७         | १०५६        |
| यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध                     | ~ # *   | 8          | . 8    | 83         | १०८०        |
| याज्ञवल्क्य किंज्योतिरयं                     | • • •   | 8          | 3      | २          | ५७१         |
| याज्ञवल्क्याचाज्ञवल्क्य                      | - 4 + 4 | દ્         | ሂ      | ३          | १३६३        |
| याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरय-                |         | 3          | 0      | 3          | ६४१         |
| मद्य ब्रह्मा<br>याज्ञवल्क्येति *** द्यर्गिभः | ***     | त्र<br>त्र | १<br>१ | 9          | ६३७         |
| याज्ञवल्क्येति'''कत्ययमद्याध्वर्युरस्        | मन      | 3          | 8      | 5          | ६३८         |
| याज्ञवल्क्येति'''द्योद्गाता०                 | •••     | 3          | 3      | १०         | ६४४         |
| याज्ञवल्क्येति याद्गायं पुरुषो म्रि          | यत      | ٠<br>ع     | ٠<br>٦ | •<br>११    | ६६०         |
| याज्ञवल्क्येति *** स्त्रियते                 | •••     | <b>ą</b>   | ·<br>2 | १२         | ६६२         |
| याज्ञवल्कयेतिः यत्रास्य पुरुषस्य             |         | 73         | २      | १३         | ६६७         |
| याज्ञवल्क्येतिः यदिदमन्तरिक्षं               | •••     | न्         | 8      | ```<br>E   | <b>६</b> ३३ |
| याज्ञवल्क्योति'''सर्वमहोरात्राम्यां          |         | ३          | 8      | 8          | ६२६         |
| याज्ञवल्कयेतिः मृत्युना ०                    | •••     | <b>ą</b>   | 8      | 3          | ६२५         |
| याज्ञवल्क्येतिः " मृत्योरन्नं                | • •     | • ३        | २      | १०         | ६५५         |
| याज्ञवल्कयेति पूर्वपक्षा०                    | • •     | • ३        | १      | ų          | ६३१         |
| याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो                 | • •     | · \$       | 3      | 38         | ८०५         |
|                                              |         |            |        |            | ,           |

| मन्त्रप्रतीकानि                      |       | স্থত     | बा॰    | मं ० | पृष्ठ        |
|--------------------------------------|-------|----------|--------|------|--------------|
| बोऽग्नौ तिष्ठन्                      |       | ₹        | 9      | ×    | ७४१          |
| मो दिक्षु तिष्ठन्                    | • • • | 3.       | e      | १०   | ७५१          |
| यो दिवि तिष्ठन्                      | • • • | 3        | 9      | 5    | १४७          |
| योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्                 | ***   | ₹        | 9      | Ę    | ७५१          |
| योऽप्सु तिष्ठन्                      |       | 3        | 9      | 8    | . ७५१        |
| यो मनसि तिष्ठन्                      | • • • | 3        | . 6    | २०   | ७५४          |
| योऽयं दक्षिणेऽक्षनपुरुष०             | •••   | X        | X      | 8    | १२०१         |
| यो रेतसि तिष्ठन्                     | •••   | 3.       | 9      | २३   | ७५४          |
| यो वा एतदक्षरं                       | • • • | 3        | 5      | १०   | . ७७७        |
| यो वाचि तिष्ठन्                      | ****  | 3        | 9      | १७   | ७५४          |
| यो वायौ तिष्ठन्                      | ***   | 3        | 9      | 9    | ७५१          |
| यो विज्ञाने तिष्ठन्                  | •••   | 3        | 9      | 22   | ७५४          |
| यो वै स संवत्सरः                     | •••   | . ?      | X.     | १५   | ३६२          |
| योषा वा अग्निगौतम                    | • • • | Ę        | २      | 83   | 3358         |
| यो ह वा आयतनं वेद                    | •••   | Ę        | 3      | X.   | १२५४         |
| यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च        | •••   | Ę        | 8      | 8    | १२४८         |
| यो ह वै प्रजाति वेद                  | •••   | Ę        | 8      | Ę    | १२५४         |
| यो ह वै प्रतिष्ठां वेद               | •••   | Ę        | 8      | 3    | १२५१         |
| यो ह वै वसिष्ठां वेद                 | ***   | Ę        | 8      | 2    | १२५०         |
| यो ह वै शिशुँ साधनँ                  | •••   | २        | 2      | 8    | ५०२          |
| यो ह वै संपदं वेद                    | •••   | Ę        | १      | 8    | १२५२         |
| रूपाण्येव यस्यायतनं ***य             |       | ादर्शे ३ | 3      | 88   | 508          |
| रूपाण्येव "एवासावादित्ये             | ***   | ą        | 3      | १२   | 230          |
| रेत एव यस्यायतन ्                    | •••   | 3        | 3      | 80   | 503          |
| रेतस इति मा वोचत                     | •••   | 34       | 3      | 4-25 | 525          |
| रेतो होच्चक्राम                      | •••   | Ę        | 8      | १२   | 3778         |
| बाग्घोच्चक्राम                       | •••   | Ę        | . 8    | 5    | १२५६         |
| बाग्वै ग्रहः                         | •••   | 3 0      | 2      | 3    | ६५६          |
| बाचं धेनुमुपासीत                     | • • • | X        | 5.     | 8    | १२०४         |
| विज्ञातं विजिज्ञास्यमवि०             |       | 2        | X.     | 5    | 388          |
| विद्युद्ब्रह्मत्याहु०                | X     | X        | 9      | 2 2  | १२०४<br>१२७४ |
| बेत्य यथेमाः प्रजाः                  |       | 4        | 2 8    | १६   | 508          |
| शाकल्येति होवाच<br>श्रोत्रं वै ग्रहः | ****  | * **     | ٤<br>ع | É    | . ६४६        |
| श्रोत्र व प्रहः<br>श्रोत्र होचक्राम  |       | Ę        | 8      | 20   | १२५८         |
| श्वेतकेतुई वा आरुणेयः                |       | Ę        | 2      | : 2  | १२७३         |
| रवतकतुह या जारणयः                    |       | 4        | 050    |      |              |

|                              |           | अ०  | न्ना०  | . मं०   | वृष्ठ        |
|------------------------------|-----------|-----|--------|---------|--------------|
| मन्त्रप्रतीकानि              | •••       | 2   | ų      | १४      | . ३५५        |
| स एष संवत्सरः प्रजा०         | •••       | 8   | 2      | ×       | ७५           |
| स ऐक्षत यदि वा               |           |     | 2      | 3       | 33           |
| स त्रेघात्मानं व्यकु॰        |           | 8   |        |         | 787          |
| स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयो०      | •••       | 8   | 8      | 88      |              |
| स नैव व्यभवत्स विश ०         |           | 8   | 8      | १२      | 980          |
| स नैव व्यभवत्स शीद्रं        | • • •     | 8 . | 8      | 63      | 835          |
| समानमा सांजीवीपुत्रात्       | •••       | Ę   | X      | 8       | १३६३         |
| स य इच्छेत्पुत्रो मे         | •••       | Ę   | 8      | 58      | १३५०         |
| स य इमाँ स्त्रींल्लोकान्     | •••       | X   | 8.8    | Ę       | १२३४         |
| स या कामयेत                  | •••       | Ę   | 3      | 8       | 3888         |
| स यत्रायमणिमानं न्येति       | •••       | 8   | 3      | ३६      | १०१६         |
| स यत्रायमात्माबल्यं          | ***       | 8   | 8      | 8       | १०२४         |
| स यत्रैतत्स्वप्नया           | ***       | 2   | 8      | १८      | १४४          |
| स यथा दुन्दुभेईन्यमा०        | •••       | 2   | 8      | 9       | ४५४          |
| 3) 3)                        | •••       | 8   | X      | 5       | ११३५         |
| स यथाईभारनेरम्याहितस्य       | ***       | 8   | x      | 88      | ११३६         |
| स यथाईँघाग्नेरम्याहितात्     | •••       | 2   | 8      | 90      | ४४७          |
| स यथा वीणायै वाद्य०          | ***       | 8   | ሂ ,-   | 80      | ११३४         |
| 22 23                        | • • •     | 2   | 8      | 3       | ५५६          |
| स यथा शङ्घस्य ब्माय०         | •••       | 4   | 8      | 4       | **           |
| 1) 1)                        |           | 8   | X      | 3       | ११३४         |
| स यथा सर्वासामपाँ            |           | - २ | 8      | 88      | ४६१          |
| " "<br>स यथा सैन्धविक्रस्य   |           | 8   | X      | १२      | ११३६<br>५६६  |
| स यथा सैन्धवघनो              |           | 2   | 8      | १२      |              |
| स यथा सन्धवधना स यथोर्णनाभि० | •••       | 8   | ų<br>Į | १३      | ११३८         |
| स यामिच्छेत्कामयेत           |           |     |        | 20      | 840          |
| स यो मनुष्याणाँ              |           | 8   | 8      | 3       | १३४४         |
| सलिल एको द्रष्टादैतो         |           |     |        | ३३      | 8008         |
| स वा अयमात्मा ब्रह्म         | •••       | 8   | 3      | 32      | 8008         |
| स वा अयमात्मा सर्वेषां       |           | 8   | X<br>S | १<br>११ | १७४१         |
| स वा अयं पुरुषो जाय०         |           | છે  | 3      | 5       | ६२१          |
| स वा एष एतिस्मन्तु०          |           | 8   | *      | १७      | <b>६</b> ५ २ |
| स वा एष "संप्रसादे           | •••       | 8   | 3      | १५      | 683          |
| स वा एष एतस्मिन् स्वप्न      | ान्ते ••• | 8   | 3      | 38      | १०१३         |
| स वा एष एतिसमन् स्वप         |           | 8   | 3      | १६      |              |
|                              |           | - 3 | -      |         | ६४१          |

|   | (I)                               |       |      |       |                | ,              |
|---|-----------------------------------|-------|------|-------|----------------|----------------|
|   | मन्त्रप्रतीकानि                   |       | श्र० | ब्रा० | मं ०           | / पृष्ठ        |
|   | स वा एष महानज आत्माजरो            | 0     | 8    | 8     | २४             | ११२४           |
|   | स वा "अात्मान्नादो                | •••   | 8    | 8     | २४             | ११२२           |
|   |                                   | • • • | 8    | 8     | २२ .           | १०६३           |
|   | स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न       | रमते  | 8    | 8     | 3              | १७५            |
|   | स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्स       |       | 8    | ३     | १२             | १२८            |
|   | स ह प्रजापितरीक्षांचक्रे          | •••   | Ę    | 8     | 7              | १३३६           |
|   | स होवाच गार्थों य एवायमरन         | †···  | 5    |       | 9              | 883            |
|   | स होवाच "एवायमप्सु                | • • • | 7    | 8     | 5              | 888            |
|   | स होवाचं "एवायमाकाशे              | ***   | 2    | ?     | Ä              | 888            |
|   | स होवाच "एवायमात्मनि              |       | 2    | 8     | १३             | 885            |
|   | स होवाच "एवायमादर्शे              |       | 5    | 8     | <u>د</u><br>१२ | . ४१४<br>. ४१७ |
|   | स होवाच "एवायं छायामयः            |       | 2 2  | , , , | 22             | 8१६            |
|   | स होवाच ''दिधु<br>स होवाच ''यन्तं | •••   | 2    | . ?   | 20             | <b>४१</b> ५    |
|   | स होवाच ''वायी                    |       | 2    | 8     | Ę              | ४१२            |
|   | स होवाच ""एवासावादित्ये           |       | 2    | 2     | 2              | ४०६            |
|   | स होवाच "चन्द्रे                  | ***   | 2    | 8     | ą              | 308            |
|   | स होवाच "विद्युति                 | •••   | 2    | 2     | 8              | 850            |
|   | स होवाच तथा नस्तवं गौतम           | •••   | Ę    | २     | 5              | १२८७           |
|   | स होवाच "तात                      | • • • | E    | ٠ ٦   | 8              | १२८१           |
|   | स होवाच दैवेषु वै                 | •••   | Ę    | 7     | Ę              | १२८४           |
|   | स होवाच न वा अरे पत्युः काम       | गय    | 7    | 8     | ¥              | ५४५            |
|   | स होवाच""पत्युः                   | •••   | 8    | X.    | Ę              | ११३२           |
|   | स होवाच प्रतिज्ञातो               | •••   | Ę    | 3     | ¥              | १२८३           |
|   | स होवाच महिमान                    | ***   | ३    | 3     | 2              | 959            |
|   | स होवाच यदूष्वं गागि" आका         | श ए   | व३   | 5     | O              | ७६४            |
|   | स होवाच "अाकाशे तदोतं             | •••   | 3    | . 5   | 8 .            | ७६२            |
|   | स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बत    | गरे   | 7    | 8 .   | 8              | ५४७            |
|   | स होवाच * * वै खलु                | • • • | 8    | X     | ×              | ११३१           |
|   | स होवाच वायुर्वे गौतम             | • • • | 3    | 9     | 2              | ७४६            |
|   | स होवाच विज्ञायते                 | •••   | Ę    | 7     | 9°             | १२८४           |
|   | स होवाचाजात्वशत्रुः प्रतिलोमं     | •••   | 2    | 1     | १४             | ४२१            |
|   | स होवाचाजातशत्रुरेतावन्नू ३       | •••   | 2    | 8     | 88             | 388            |
|   | स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष "पुरुष   | ववैष  | 2    | . 8   | १६             | <b>३</b> ३६    |
| , | स होवाचा" पुरुषस्तदेषां           | • • • | 2    | 8     | १७             | 358            |
|   | स होवाचैतद्वै तदक्षरं             | •••   | 3    | 5     | 5              | ७६६            |
|   |                                   |       |      |       |                |                |



मिलनेना पता प्रीतावेस, के॰ नीसावेस ( गोरनाम )